## आर्यसमाज का इतिहास

## द्वितीय भाग

( आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार सन् १८८३ से सन् १९४७ तक )

#### प्रधान सम्पादक

**डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार**, विद्यावाचस्पति, विद्यामार्तण्ड, डी.लिट्. भूतपूर्व वाईस-चान्सलर व प्रोफेसर इतिहास, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार

लेखक

#### डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार

(अध्याय १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १८, १९, २०, २१, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०)

#### प्रो. हरिदत्त वेदालंकार, एम. ए.

भूतपूर्व प्रोफेसर इतिहास, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरद्वार (अध्याय ९, १०, ११, १२, १३, १४, १६, १७. २२)

डॉ. भवानीलाल भारतीय, एम. ए., पी-एच.डी.

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दयानन्द पीठ, पंजाब यूनिवर्सिटी, चण्डीगढ़ (अध्याय १५)

1984

प्रकाशक

आर्य स्वाध्याय केन्द्र

ए-१/३२, सफदरजंग इन्क्लेव, नयी दिल्ली-२९ प्रकाशकः 

प्रार्थ स्वाध्याय केन्द्र
ए-१/३२, सफदरजंग एन्क्लेव,
नयी दिल्ली-११००२६
दूरभाष ६०१५३६

इतिहास की सामग्री के प्रधान समाहर्ता (संग्रहकर्ता) ज़ह्मचारी नन्द किशोर विद्यावाचस्पति एम. ए. सार्वदेशिक दयानन्द संन्यास-वानप्रस्थ मण्डल गीता श्राश्रम, ज्वालापुर (हरद्वार)

प्रथम संस्करण : सन् १९५४ मूल्य : १००.०० रुपये

मुद्रक : श्रजय प्रिटर्स नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ (भारत)



### निवेदन

/गत डेढ़ शताब्दी में भारत में जो नवजागरण हुया है; स्वराज्य, स्वदेशी, देश-प्रेम ग्रौर राष्ट्रभक्ति की जो भावना उत्पन्न हुई है; ग्रयने घर्म, संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम व गौरव की अनुभूति का जो प्रादुर्भाव हुआ है; और भारत जो आज स्वतन्त्र है । इसका बहुत कुछ श्रेय महिष दयानन्द सरस्वती तथा आर्यसमाज को दिया जाना सर्वथा युक्तिसंगत है। त्रार्यसमाज कोई नया मत, सम्प्रदाय व पन्थ नहीं है। वह एक सशक्त सार्वभीम जन-ग्रान्दोलन है। इसका कार्यक्षेत्र किसी एक जाति, प्रदेश या वर्ग तक ही सीमित नहीं है। घनी व निर्घन, सवर्ण व दलित—सव वर्गों के व्यक्ति ग्रार्थ-समाज के सदस्य हैं। ग्रार्यसमाज की दृष्टि में कोई व्यक्ति श्रष्ट्रत या नीच नहीं है। सब को शिक्षा द्वारा योग्यता प्राप्त करने का एक समान ग्रवसर दिया जाना चाहिये अपीर प्रत्येक मनुष्य की सामाजिक स्थिति स्रीर स्राधिक स्रामदनी का निर्धारण उसकी योग्यता के अनुसार किया जाना चाहिये। समाज का वर्तमान संगठन न्याय पर आघारित नहीं है। र्संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए वह ग्रावश्यक समकता है कि सबकी शारीरिक श्रीर ग्रात्मिक हो, समाज में मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध न्याय पर भ्राघारित हों, भीर मनुष्य केवल भ्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समभे। इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी, ग्रौर इस सम्बन्ध में गत एक शताब्दी के लगभग समय में आर्यसमाज ने जो कार्य किया है, वह वस्तुतः बहुत महत्त्व का है। (शिक्षा के प्रसार, कुरीतियों के निवारण, दलितोद्वार, पाखण्ड के खण्डन, निरर्थंक रूढ़ियों के निराकरण, सोमाजिक न्यायं और समता की स्थापना, राष्ट्रीयता व देशप्रेम के विकास भ्रादि के लिए जो ठोस कार्य गत एक शताब्दी में आये-समाज द्वारा किया गया है, वह किसी भी अन्य संस्था या संगठन ने नहीं किया। आयं-समाज का कार्यक्षेत्र विदेशों में भी विस्तृत हो चुका है। मारीशस, फीजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद, केनिया, दक्षिणी ग्रफीका, थाईलैण्ड, सिंगापुर, वरमा, हालैण्ड, ग्रेंट ब्रिटेन, कनाडा, गुयाना, स्रमेरिका, तंजानिया भ्रादि सर्वत्र स्रार्यसमाजों का एक जाल-सा विछ गया है। भ्रौर भारत का कोई भी राज्य व प्रदेश ऐसा नहीं रहा है, जहाँ स्रार्थसमाज विद्यमान न हों। (देश-देशान्तर में कार्यरत आर्यसमाजों की संख्या अब साढ़े पाँच हजार से भी अपर पहुँच गयी है, और दो हजार के लगभग शिक्षण-संस्थाओं (कॉलिज, स्कूल, गुरुकुल, कन्या विद्यालय आदि) का संचालन आर्यसमाज द्वारा किया जा रहा है।

पर बेद है, कि ग्राघ्निक इतिहास के लेखकों ने भारत के नवजागरण तथा विश्व के प्रगतिशील ग्रान्दोलनों का वृत्तान्त खिखते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती ग्रौर म्रार्यसमाज के साथ न्याय नहीं किया है। इसका कारण यह है, कि स्रभी तक उच्च कोटि के ऐसे ग्रन्थ पर्याप्त संख्या में नहीं लिखे गये, जिनमें कि महिष के मौलिक व प्रगतिशील विचारों का वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया गया हो, श्रौर जिन द्वारा भारत के नव-जागरण में त्रार्यसमाज के कर्तृत्व पर उस शैली से प्रकाश डाला गया हो, जो त्राघ्निक इतिहास-लेखकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर यह विचार किया गया, कि श्रार्यसमाज का एक ऐसा विस्तृत इतिहास सम्पादित व प्रकाशित किया जाए, जिसमें कि वैज्ञानिक व युक्तिसंग्त रूप में यह प्रकाश में लाया जाए कि इस समाज की स्थापना किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर की गयी थी; उसका प्रचार व प्रसार किस प्रकार हुआ; उसके कार्यकलाप में कैसे निरन्तर वृद्धि होती गयी; शिक्षा तथा समाज सुधार के लिए उस द्वारा क्या महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया; पाखण्ड और अन्यविश्वासों का निराकरण कर किस प्रकार उसने धर्म के सत्य स्वरूप का प्रतिपादन किया, भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम में ग्रार्यसमाज ग्रीर उसके सभासदों का क्या योगदान रहा, किस प्रकार आर्थसमाज ने एक विश्वव्यापी सार्वभीम आन्दोलनं का रूप प्राप्त कर लिया, श्रपने महान् उद्देश्यों की पूर्ति में उसे कितनी सफलता प्राप्त हुई, श्रीर भविष्य में उसे क्या कुछ करना है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इतिहास को 'पाँचवाँ वेद' कहा गया है। ) उसका प्रयोजन सब सत्तात्रों, घटनात्रों तथा तथ्यों को उनके 'यथा-वत्' रूप में प्रकट कर देना है। महाभारत में इतिहास की उपमा एक दीपक से दी गयी है, जो किसी भी पक्षपात व पूर्वाग्रह के बिना श्वेत को श्वेत ग्रीर काले को काला दिखा-कर प्रत्येक वात के यथावत् स्वरूप को प्रदर्शित कर देता है। भु भार्यसमाज का इतिहास द्वारा भी विश्व के इस महत्त्वपूर्ण ग्राधुनिक संगठन व ग्रान्दोलन के यथार्थ स्वरूप की श्रोर संसार के सुशिक्षित व उद्बुद्ध लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट होगा, ग्रौर ग्रार्यसमाज के विद्वान्, नेता तथा कार्यकर्ता भी भविष्य के लिए कुछ प्रेरणा व मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सर्नेगे।

पर श्रार्यसमाज के विस्तृत इतिहास को तैयार करने का कार्य इतना महान् है, कि कोई व्यक्ति अकेले इसे सम्पन्न नहीं कर सकता। यह कार्य जहाँ अत्यन्त श्रम साध्य है, वहाँ साथ ही इसके लिए घन की भी प्रचुर मात्रा में श्रावश्यकता है। व्यापारिक दृष्टि से न ऐसे इतिहास लिखवाये जा सकते हैं, श्रीर न कोई प्रकाशक उनका प्रकाशन ही कर सकता है। ऐसे ग्रन्थों का प्रणयन प्रायः यूनिवर्सिटियों व सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा ही किया जाता है। निस्सन्देह, यह श्रिष्ठक उत्तम होता कि श्रार्यसमाज के विस्तृत इतिहास को सम्पादित व प्रकाशित करने का कार्य किसी यूनिवर्सिटी, संस्थान व शक्तिशाली एवं साधन-सम्पन्न द्यार्य संगठन द्वारा किया जाता। पर जब उन द्वारा इस श्रोर घ्यान नहीं दिया गया, तो अपने अत्यन्त सीमित साधनों से हमने इसे शुरू कर दिया, श्रीर हमें इस बात की प्रसन्तता है, कि श्रनेक श्रार्य नर-नारियों ने इस कार्य के महत्त्व व उपयोगिता को श्रनुभव किया श्रीर हमारी सब प्रकार से सहायता की। स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती इतिहास के विश्वविद्यात विद्वान् हैं। इस 'इतिहास' के प्रचार व विश्वय के लिए उन्होंने जिस उत्साह के साथ हमारी सहायता की, उसके प्रति श्वदों

द्वारा कृतज्ञता प्रकट कर सकना सम्भव ही नहीं है। पण्डित सत्यदें वेदालकार ने न केवल स्वयं ही इस 'इतिहास' का संरक्षक होना स्वीकार किया, ग्रपितु ग्रपने वन्युग्रों तथा मित्रों को भी संरक्षक वनने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार जहाँ स्वयं इस 'इतिहास' के संरक्षक बने, वहाँ साथ ही उन्होंने ग्रपने भाई, भावज तथा कितने ही मित्रों को इसका 'प्रतिष्ठित सदस्य' बनने की प्रेरणा प्रदान की। कलकत्ता के आर्यवन्ध् श्री पूनमचन्द आर्य ने इस 'इतिहास' के लिए आर्थिक साधन जुटाने के सम्बन्ध में जो कार्य किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। कलकत्ता श्रीर वम्वई में उन्होंने कितने ही सज्जनों को हमारा संरक्षक तथा प्रतिष्ठित सदस्य वनाने का सफल प्रयत्न किया, और स्वयं प्रतिष्ठित सदस्य बनकर ग्रपनी दिवंगत सहर्शीमणी की पुण्य स्मृति को चिरस्थायी वनाने के लिए उनकी ग्रोर से भी प्रतिष्ठित सदस्यता की घनराशि प्रदान करने की कृपा की। कलकत्ता भ्रौर बम्बई के श्री गजानन्द श्रार्य, श्री तिलकराज ग्रग्रवाल, सेठ भगवती प्रसाद खेतान, श्री प्रकाशचन्द्र त्यागी, श्री सीताराम ग्रायं, श्री गणपतराय ग्रायं, श्री प्रकाशचन्द मूना, श्री बजरंगलाल ग्रायं, श्री योंकारनाथ यार्य यादि महानुभावों ने जिस उदारता तथा सहृदयता से इस 'इतिहास' के स्वयं संरक्षक या प्रतिष्ठित सदस्य वनकर और अन्य महानुभावों को हमें श्रार्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित कर हमारे साथ जो सहयोग किया है, उसके लिए हम किन शब्दों में उनका घन्यवाद करें ? ग्रार्थंसमाज एक सशक्त जन-ग्रान्दोलन है। जहाँ वड़े-बड़े धनपति उसके सदस्य हैं, वहाँ मध्यवित्त के ऐसे व्यक्तियों की भी उसमें कुमी नहीं है, जो धर्म और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। ऐसे सच्चे आयों का भी हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। पण्डित बृजलाल शास्त्री, श्राचार्य यशपाल और श्री योगेन्द्रनाथ अवस्थी ऐसे ही आर्य सज्जन हैं, घनी न होते हुए भी जिन्होंने हुमारे कार्य की उपयोगिता को अनुभव कर अपनी शक्ति से वाहर जाकर हमारा 'प्रतिष्ठित सदस्य' वनने की कृपा की, ग्रीर ग्रन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। श्री स्वामी सर्वानन्द सरस्वती, डा॰ हरिप्रकाश श्रीर पण्डित मनोहर विद्यालंकार सदृश जिन अन्य आर्य नेताओं व विद्वानों का सिक्रय सहयोग इस 'इतिहास' के लिए हमें प्राप्त हुआ है, उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना हम अपना कर्तव्य समभते हैं। जिन नर-नारियों ने हमारे संरक्षक व प्रतिष्ठित सदस्य बनकर हमें ग्रार्थिक सहायता प्रदान की है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के प्रयोजन से उनके सचित्र परिचय इस 'इतिहास' के सातों भागों में प्रकाशित किये जा रहे हैं। किसी प्रियजन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने और अपने सुकृतों की सुरिभ का दूर-दूर तक विस्तार करने का यह भी एक सशक्त साधन है। इस प्रकार के ग्रन्थों का स्थायी मूल्य होता है। उन्हें पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा जाता है, और देश-विदेश के लाखों पाठक उन्हें पढ़ते हैं। इस प्रकार के उपयोगी साहित्य के प्रणयन में संहायता देने वाले नर-नारियों से भी वे परिचय प्राप्त करते हैं, और उनके प्रति नतमस्तक भी होते हैं। हमें विश्वास है, कि इस 'इतिहास' द्वारा इन दानी व्यक्तियों की स्मृति भी चिरकाल तक स्थिर रहेगी। अब तक जो हम इस 'इतिहास' के तीन भाग प्रकाशित कर सके हैं, उसके लिए आवश्यक घनराशि मुख्यतया संरक्षकों ग्रौर प्रतिष्ठित सदस्यों द्वारा ही प्राप्त हुई है। पुस्तकों की बिकी अभी बहुत कम हुई है। वर्तमान समय में आर्यसमाजों की कुल संख्या ४४०० के

लगभग है, और ग्रार्थ शिक्षण-संस्थाएँ २००० से भी ग्रधिक हैं। इनमें से बहुत से समाज व संस्थाएँ ग्राधिक दृष्टि से संतोषप्रद दशा में हैं, उनके ग्रपने भव्य व विशाल भवन हैं, ग्रीर उनके साथ पुस्तकालय भी विद्यमान हैं। यदि केवल एक हजार श्रार्यसमाज या शिक्षण-संस्थाएँ इस 'इतिहास' को अपने पुस्तकालयों के लिए खरीद लें या इसके सातों भागों के ग्राहक बन जाएँ, तो हमारी ग्राथिक समस्या का समाधान हो जाता है, श्रौर हमें किसी से ग्राधिक सहायता प्राप्त करने की ग्रावश्यकता ही नहीं रह जाती। पर खेद इस बात का है, कि स्रार्यसमाज में पुस्तकों की माँग बहुत कम है। समाजों द्वारा प्रचार के अन्य साधनों पर पर्याप्त खर्च किया जाता है, पर पुस्तकों के संग्रह और जनता को पुस्तकों के माध्यम से अपनी गतिविधि एवं मन्तव्यों से परिचय कराने का उनकी दृष्टि में ग्रधिक महत्त्व नहीं है। दिल्ली में २५० के लगभग ग्रार्थसमाज विद्यमान हैं। पर उनमें से केवल दस-वारह ने ही अपने पुस्तकालयों के लिए इस 'इतिहास' को खरीदा है। प्राय: यही दशा ग्रन्य भी ग्रनेक प्रदेशों की है। पर ग्रार्य जनता में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो इस 'इतिहास' के महत्त्व को समभते हैं, ग्रौर इसके प्रचार के लिए सब सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। ज्यों ही इस 'इतिहास' का कोई नया भाग प्रकाशित होता है, स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वती उसकी एक सौ प्रतियाँ खरीद लेते हैं, भ्रौर उनके बिक जाने परग्रीर प्रतियाँ मंगा लेते हैं। डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी के प्रशासक-सचिव श्री दरवारीलाल इस 'इतिहास' की २८ प्रतियों के स्थायी ग्राहक हैं, ग्रौर इससे श्रिषिक प्रतियों के ग्रार्ड र भी उनसे प्राप्त होते रहते हैं। ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री रामनाथ सहगल इस 'इतिहास' के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। ग्रार्य जगत् के यशस्वी सम्पादक श्री क्षितीश कुमार वेदालंकार इस 'इतिहास' को लोकप्रिय बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। पंजाव ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, जालन्घर द्वारा भी 'इतिहास' के सातों भागों के सात स्थायी ग्राहक बनाये जा चुके हैं, ग्रांर फुटकर ढंग से भी सभा द्वारा इसकी बिक्री की जाती रही है। कलकत्ता, बम्बई, रायपुर (मध्यप्रदेश), हिन्डोन (राजस्थान), जवलपुर (मध्यप्रदेश) ग्रादि ग्रनेक नगरों के आर्यसमाजों तथा आर्य सज्जनों ने भी 'इतिहास' के स्थायी ग्राहक बनाने के लिए सराहनीय प्रयत्न किया है। केवल चार सौ रुपये अग्रिम प्रदान कर देने पर 'इतिहास' के सातों भाग (प्रकाशित होने के साथ-साथ) प्राप्त किये जा सकते हैं, जिससे एक भाग का मूल्य ६० रुपये से भी कम पड़ता है, जो कागज, छपाई तथा जिल्द के वास्तविक खर्च से भी कम है। तीन भाग (मूल्य ३०० रुपये) तो उन्हें ग्राहक बनने के साथ ही प्रदान कर दिए जाते हैं। धीरे-धीरे स्रार्य नर-नारियों को यह विश्वास होता जा रहा है, कि 'स्रार्य स्वाध्याय केन्द्र' को प्रदान किया गया रुपया व्यर्थ नहीं जायेगा; विश्वकोष के समान विशाल इस 'इतिहास' के सातों भाग उन्हें प्राप्त हो जाएँगे, श्रौर उनके घन का सदुपयोग ही होगा। हमें आशा है, कि 'इतिहास' के प्रकाशित तीन भागों को देखकर आर्यजनों को संतोष होगा, और संरक्षक, प्रतिष्ठित तथा सहायक सदस्य बनकर हमारे साथ सहयोग करने में उन्हें कोई संकोच नहीं रह जाएगा।

'ग्रायंसमाज का इतिहास' के लिए ग्रलभ्य सामग्री एकत्र करने में जिन सज्जनों ने हमारी सहायता की है, उनमें ब्रह्मचारी नन्द किशोर मुख्य हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा ग्रादि की कोई भी परवाह न कर वह निरन्तर इसके लिए भ्रमण करते रहे हैं। स्वल्पवय के

ब्रह्मचारी होते हुए भी वह यथार्थ में 'परिव्राज्क' हैं। उन्हें महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने में श्राचार्य विश्ववन्धु शास्त्री, श्री महेन्द्रकुमार सर्राफ (तीतरों), पण्डित ग्रमृतलाल शर्मा (गुरुकुल होशंगावाद), श्री चन्द्रदेव पुरोहित (भगवानपुर), श्री गौरीशंकर साधक (भोपाल), श्री विजयसिंह गायकवाड़ (जबलपुर), श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव ग्रादि महानुभावों का विशेष कर्तृत्व रहा है । श्री घर्मवीर विद्यालकार श्रीर श्री प्रसन्तकुमार शास्त्री भी 'इतिहास' के लिए सामग्री जुटाने में उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील रहे हैं। इन सबको हार्दिक घन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। श्रार्यसमाजों की स्थापना श्रीर प्रचार-प्रसार के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक प्रश्नावली विविध आर्य-समाजों के पते पर भेजी थी। देश-विदेश में विद्यमान आर्यंसमाजों की संख्या इस समय ५५०० के लगभग है। हमें खेद है, कि इनमें से कुछ सी ने ही प्रश्नावली के उत्तर लिख-कर भेजने का कष्ट स्वीकार किया। विशेषतया, बड़े तथा समृद्ध ग्रार्यसमाजों ने तो इस सम्वन्ध में हमारे पत्रों व प्रश्नावली पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। पर छोटे नगरों ग्रौर गाँवों के ग्रार्यसमाजों के पदाधिकारियों ने वड़े उत्साह तथा विस्तार के साथ ग्रपने समाजों के विवरण भेजने की कृपा की। ग्रार्यसमाज वस्तुतः एक व्यापक जन-ग्रान्दोलन है, जिसकी वास्तविक शक्ति व प्रभाव छोटे नगरों एवं गाँवों में ही केन्द्रित है। भार्य-समाज के यथार्थ स्वरूप को प्रतिपादित करने में हमें इन विवरणों से वहुत सहायता मिली है। हम उन सैकड़ों सज्जनों के श्रत्यन्त कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कि श्रपने क्षेत्र में वैदिक घर्म के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में समुचित जानकारी हमें भेजी है। स्थान की कमी के कारण इस सब सामग्री का हम सम्पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके हैं। पर यह सब हमारे पास सुरक्षित है। हमारा विचार है, कि इस 'इतिहास' का एक अतिरिक्त (परिशिष्ट) भाग पृथक् रूप से प्रकाशित किया जाये, जिसमें अधिक-से-अधिक आर्य-समाजों का विवरण (उनकी स्थापना, प्रगति, कार्यकलाप ग्रादि) का विवरण हो, ग्रीर साथ ही उनके कार्यकर्तात्रों व प्रचारकों के सचित्र परिचय भी जिसमें दिये जाएँ। 'इतिहास' का यह आठवाँ परिशिष्ट भाग एक 'आर्यं डाइरेक्टरी' के रूप में होगा, जिसमें उस सब सामग्री का यथोचित रूप से उपयोग कर लिया जायेगा, जो हमारे पास एकत्र है। हमें भ्राशा है कि भविष्य में अन्य भ्रार्यसमाजों के विवरण भी हमें प्राप्त हो जाएँगे, जिससे कि आर्यसमाज की एक सर्वाञ्जपूर्ण डाइरेक्टरी का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा।

'इतिहास' के श्रन्य भागों के समान इस भाग में भी हमने कितपय ऐसे संन्यासियों, महात्माग्रों, विद्वानों, नेताग्रों तथा प्रचारकों के चित्र दिये हैं, ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में जिनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। पर ऐसे महानुभावों की संख्या इतनी श्राधिक है, कि एक ही भाग में उन सबके चित्र दे सकना कियात्मक नहीं है। कुछ सज्जन ऐसे भी हैं, जो वैदिक धमं के प्रचारक व श्रार्य प्रतिनिधि सभाग्रों के पदाधिकारी होने के साथ-साथ प्रार्य शिक्षण-संस्थाग्रों के संचालक एवं वैदिक विद्वान् भी थे। उदाहरण के लिए ग्राचार्य रामदेव ग्रीर पण्डित विश्वम्भरनाथ जहाँ पंजाव ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के उच्च पदाधिकारी रहे, वहाँ साथ ही वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संचालक व मुख्याधिष्ठाता भी रहे। इनके चित्र इस 'इतिहास' के तृतीय भाग (शिक्षा के क्षेत्र में ग्रार्थसमाज का कार्य-कलाप) में दिये गये हैं, ग्रतः इस भाग में उन्हें नहीं दिया गया। इसी प्रकार ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के कितने ही पदाधिकारी डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी के

श्रिवितारी व डी० ए० वी० कॉलिजों के प्रिसिपल भी रहे। उनके चित्र भी इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में दिये गये हैं। यही बात अन्य अनेक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के पदाधि-कारियों तथा प्रतिष्ठित संन्यासी-महात्माओं व प्रचारकों के सम्वन्ध में भी है। हमारा प्रयत्न होगा, कि इस 'इतिहास' के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित होने वाले पृथक् भाग में सभी आर्य नेताओं, विद्वानों, प्रचारकों तथा कार्यकर्ताओं के चित्र प्रकाशित कर दिये जाएँ। अनेक सज्जनों ने विविध प्रदेशों के आर्य नेताओं व कार्यकर्ताओं आदि के जो चित्र हमें भेजे हैं, वे सब हमारे पास सुरक्षित हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, कि उन्हें हम यथा-स्थान अवश्य ही प्रकाशित करेंगे।

"आर्यसमाज का इतिहास" के अन्य प्रकाशित भागों के समान इस भाग के मुद्रण में भी अजय प्रिंटर्स के स्वामी श्री अमरनाथ, श्री सांवलदास तथा श्री अजय जी ने जो तत्परता प्रविश्त की और हमें जिस ढंग से सहयोग दिया, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इस अन्य के मुद्रण में उनकी भावना केवल व्यापारिक न होकर आत्मीयता की भी रही है, जिसके लिए हम उनके हृदय से कृतज्ञ हैं। आर्य स्वाध्याय केन्द्र 'आर्यसमाज का इतिहास' के लेखन, सम्पादन तथा प्रकाशन का जो महान् कार्य प्रारम्भ कर सका, और उसके इस नये भाग को जो वह जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ, उसका श्रेय उन अनिगतत आर्य नर-नारियों को अवश्य दिया जाना चाहिये जिनका प्रत्यक्ष व परोक्ष सहयोग हमें निरन्तर प्राप्त होता रहा और जिनकी शुभकामनाएँ हममें शक्ति व उत्साह का संचार करती रहीं। हमें आशा है, कि मंगलमय भगवान् की कृपा तथा आर्य जनता की शुभकामना से हम इस महत्त्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकने में समर्थ होंगे। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का प्रमुख कर्तव्य है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इतिहास को भी पाँचवाँ वेद कहा गया है। इसे भी आर्य नर-नारियों द्वारा समुचित महत्त्व दिया. ही जाना चाहिये। हमें जरा भी सन्देह नहीं है, कि आर्य जनता इस 'इतिहास' के प्रति अपने कर्तव्य के पालन में कदापि प्रमाद नहीं करेगी।

२८ एप्रिल, १६८४

सत्यकेतु विद्यालंकार निदेशक, ग्रार्य स्वाध्याय केन्द्र, नयी दिल्ली!

# स्रायंसमाज का इतिहास (द्वितीय भाग) विषय-सूची

| पहला ग्रम्याय—विषय प्रवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (१) श्रार्यसमाज का विस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १७                                                                 |
| (२) संसार के धर्म-साम्राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                 |
| (३) वौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78                                                                 |
| (४) क्रिश्चिएनिटी ग्रौर इस्लाम का प्रचार-प्रसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                 |
| (५) श्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार की प्रगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                 |
| दूसरा ग्रध्याय—पंजाब में ग्रायंसमाज का प्रचार-प्रसार (१८८३-१६००)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२                                                                 |
| (१) महर्षि के देहावसान के पश्चात् के कुछ वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४२                                                                 |
| (२) ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४७                                                                 |
| (३) पंजाव में ग्रार्यसमाज के दो भाग या दल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48                                                                 |
| (४) पंजाव में वैदिक धर्म का प्रचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६४                                                                 |
| (५) नये ग्रार्यसमाजों की स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ৩২                                                               |
| तीसरा ग्रध्याय-ग्रार्यसमाज के श्रान्दोलन तथा कार्यकलाप का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b> X                                                         |
| (१) त्यौहार, संस्कार ग्रौर पूजा पद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54                                                                 |
| (२) पौराणिकों से संघर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83                                                                 |
| (३) देवसमाज से संघर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03                                                                 |
| (४) ग्रायंसमाज ग्रौर ग्रन्य धार्मिक सम्प्रदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33                                                                 |
| 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -A                                                                 |
| चौथा ग्रध्याय—पंजाब ग्राय प्रतिनिधि सभी का कायकलाप (५६००-५६०७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                                                                |
| चौथा ग्रध्याय—पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का कार्यकलाप (१६००-१६४७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308                                                                |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति<br>(२) दलितोद्धार और शुद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                                                                |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्ये (४) पंजाब में भ्रार्थसमाजों का विस्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308                                                                |
| (१) वैदिक घर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्ये (४) पंजाब में श्रार्यसमाजों का विस्तार (४) श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सर्ध-शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०६<br>११७<br>१२५<br>१२=                                           |
| (१) वैदिक घर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्यसमाजों का विस्तार (५) ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सर्घ-शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०६<br>११७<br>१२५<br>१२=                                           |
| (१) वैदिक घर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्यसमाजों का विस्तार (५) ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सर्घ-शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०६<br>११७<br>१२५<br>१२=<br>१४१<br>१४५                             |
| (१) वैदिक घर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्यसमाजों का विस्तार (५) ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सर्घ-शताब्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०६<br>११७<br>१२५<br>१२ <b>२</b>                                   |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्यसमाजों का विस्तार (५) श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की ग्रर्ध-शताब्दी (६) पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन ग्रीर पंजाब का श्रार्यसमाज (६) ग्रार्यसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०६<br>१२५<br>१२५<br>१४५<br>१४५<br>१४५                             |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दिलतोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुधार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्थसमाओं का विस्तार (५) श्रार्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब की ग्रर्ध-शताब्दी (६) पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन ग्रीर पंजाब का श्रार्थसमाज (६) ग्रार्थसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप पाँचवाँ ग्रध्याय—ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा                                                                                                                                                                                                                                                                  | 308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308<br>308 |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्थसमाजों का विस्तार (५) श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की सर्ध-शताब्दी (६) पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन ग्रौर पंजाब का श्रार्थसमाज (६) श्रार्यसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप  पाँचवाँ श्रष्टयाय—श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) शतारकली श्रार्थसमाज की स्थापना                                                                                                                                                                                                                              | १०६<br>१२५<br>१२५<br>१४५<br>१४५<br>१४५<br>१४४<br>१४४               |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में आर्यसमाजों का विस्तार (५) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अर्ध-शताब्दी (६) पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन और पंजाब का आर्यसमाज (६) आर्यसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप  पाँचवाँ प्रध्याय—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) अनारकली आर्यसमाज की स्थापना (२) आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और प्रगति                                                                                                                                                                                                 | 200 x = 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x                        |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में आर्यसमाजों का विस्तार (५) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अर्ध-शताब्दी (६) पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन और पंजाब का आर्यसमाज (६) आर्यसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप  पाँचवाँ प्रध्याय—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) अनारकली आर्यसमाज की स्थापना (२) आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और प्रगति                                                                                                                                                                                                 | १०६<br>१२५<br>१२५<br>१४५<br>१४५<br>१४५<br>१४६<br>१४६               |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में श्रार्थसमाजों का विस्तार (५) श्रार्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब की ग्रर्ध-शताब्दी (६) पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन ग्रौर पंजाब का ग्रार्थसमाज (६) ग्रार्थसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप  पाँचवाँ ग्रध्याय—ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना (२) ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना ग्रौर प्रगति (३) प्रारम्भिक वर्षों में प्रादेशिक सभा का कार्यकलाप (४) भारत के विभाजन तक प्रादेशिक सभा के कार्यकलाप की प्रगति | १०७<br>१२५<br>१२५<br>१४५<br>१४५<br>१४५<br>१४६<br>१४६<br>१८६        |
| (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति (२) दलितोद्धार और शुद्धि (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य (४) पंजाब में आर्यसमाजों का विस्तार (५) आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की अर्ध-शताब्दी (६) पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी (७) भारत का विभाजन और पंजाब का आर्यसमाज (६) आर्यसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप  पाँचवाँ प्रध्याय—आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (१) अनारकली आर्यसमाज की स्थापना (२) आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और प्रगति                                                                                                                                                                                                 | १०६<br>१२५<br>१२५<br>१४५<br>१४५<br>१४५<br>१४६<br>१४६               |

| (२) हरयाणा में ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार                            | १नम          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (२) जीमनी मही के पर्वाह में हरयाणा में श्रीयसमाज की प्रगति             | १८३          |
| (४) हरयाणा में आर्यंसमाज के मुख्य कार्य एवं कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ    | १९७          |
| (५) जाट सैनिक ग्रीर श्रार्यसमाज                                        | २०१          |
| परिशिष्ट-१—पंजाब, हरयाणा ग्रौर हिमाचलप्रदेश के कतिपय ग्रार्यसमाज       | २०३          |
| लुघियाना श्रार्यसमाज                                                   | २०३          |
| पानीपत त्रार्यसमाज                                                     | २०६          |
| न्रपूर ग्रार्थसमाज                                                     | २११          |
| टोणीदेवी श्रार्यसमाज                                                   | २१२          |
| सातवाँ ग्रध्याय-उत्तरप्रदेश में श्रार्यसमाज का विस्तार (१८८३-१९१२)     | २१४          |
| (१) नये स्रार्यसमाजों की स्थापना                                       | २१४          |
| (२) स्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना ग्रौर उसकी प्रगति                 | २१५          |
| (३) ग्रार्यसमाज का विस्तार                                             | २२७          |
| (४) स्रार्यं प्रतिनिधि सभा की रजत जयन्ती स्रौर सभा के कार्य का         | :            |
| सिहावलोकन                                                              | २४८          |
| (५) प्रारम्भिक युग में भ्रार्यसमाज के प्रमुख उन्नायक                   | २५०          |
| म्राठवाँ ग्रध्याय—उत्तरप्रदेश में भ्रार्थसमाज की प्रगति (१६१२-१६४७)    | २५३          |
| (१) ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का विस्तार                     | २५३          |
| (२) त्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती                             | २४५          |
| (३) समाजसुघार ग्रीर दलितोद्धार                                         | 378          |
| (४) गढ़वाल में दलितोद्धार ग्रौर डोला-पालकी का ग्रान्दोलन               | २६४          |
| (५) जनसेवा तथा ग्रन्य कार्यकलाप                                        | २६५          |
| (६) स्रार्थसमाजों का विस्तार                                           | २७०          |
| (७) ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी व प्रमुख नेता                   | २७८          |
| परिशिष्ट-२उत्तरप्रदेश के कतिपय श्रार्यसमाज                             | २८३          |
| देहरादून ग्रार्थंसमाज                                                  | २५३          |
| लखनक श्रार्यसमाज                                                       | २५६          |
| श्रार्यसमाज स्रागरा (होंग की मण्डी)                                    | २८६          |
| नौवाँ ग्रध्याय—विहार में श्रार्यसमाजों की स्थापना श्रीर उनका कार्यकलाप | २६३          |
| (१) दानापुर श्रार्यंसमाज                                               | 783          |
| (२) दानापुर ग्रायंसमाज का कार्यकलाप                                    | 338          |
| (३) बिहार के ग्रन्य प्रमुख ग्रार्यसमाज                                 | ३०६          |
| मुंगेर, सीवान, हाथी टोला, खुसरूपुर, वांकीपुर, बक्सर,                   |              |
| भागलपुर, खगड़िया, हरपुरजान ग्रादि                                      |              |
| (४) मुजफ्फरपुर ग्रार्यसमाज                                             | <b>३</b> १.३ |
| (५) विहार के श्रन्य ग्रार्थसमाज                                        | 378          |
| वैरगनिया, रक्सील, रोहतास, मधुवनी, जहानावाद, नरकटियागंज                 | ,            |
| डालटनगंज, मधुपुर, मलाही, सारण, नालन्दा ग्रादि                          |              |
| बसर्वां ग्रध्याय—बिहार राज्य श्रायं प्रतिनिधि सभा                      | ३३०          |
| (१) भ्रायं प्रतिनिधि सभा बिहार-बंगाल की स्थापना                        | 330          |
| (२) विहार ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की पृथक् रूप से स्थापना                | 338          |

| (७) सिन्घ प्रान्त में भ्रायंसमाजों का विस्तार                                                                   | <b>አ</b> አደ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (८) महाराष्ट्र के ग्रार्यसमाज                                                                                   | ४५२         |
| सत्रहवाँ ग्रघ्याय—दक्षिणी भारत में ग्रार्यसमाज का प्रचार (१८६४-१६४७)                                            | ४५३         |
| (१) प्रचार का प्रथम युगः हैदरावाद तथा मैसूर में प्रचार                                                          | ४५३         |
| (२) मद्रास प्रान्त में ग्रार्यंसमाज के प्रचार का श्रीगणेश                                                       | ४६३         |
| (३) दक्षिण भारत में प्रचार का दूसरा युग                                                                         | ४६७         |
| (४) हैदराबाद में ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार                                                                   | ४७१         |
| (५) हैदराबाद में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना                                                               | ४८३         |
| (६) मोपला-विद्रोह ग्रौर भ्रार्यसमाज                                                                             | ४८४         |
| ग्रठारहवाँ ग्रध्याय—उड़ीसा में ग्रार्यसमाज का सूत्रपात                                                          | ४६२         |
| (१) उड़ीसा के पूर्वी भाग में ग्रार्यसमाज का प्रारम्भ                                                            | ४६२         |
| (२) पश्चिमी क्षेत्र में ग्रार्यंसमाज का प्रसार                                                                  | ४६४         |
| उन्नीसवा श्रध्याय—श्रायंसमाज का सार्वभौम सर्वोच्च संगठन                                                         | ४६८         |
| (१) सार्वदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना                                                                 | ४६८         |
| (२) सार्वदेशिक सभा की प्रगति                                                                                    | ४०१         |
| (३) सार्वदेशिक सभा का कार्यकलाप : घर्म-प्रचार                                                                   | ४०४         |
| (४) सार्वदेशिक सभा का कार्यकलाप : पुस्तक-प्रकाशन तथा                                                            |             |
| त्रनुसन्धान-विभाग                                                                                               | ४०७         |
| (५) ग्रार्यसमाज के व्यापक क्षेत्र में सार्वदेशिक सभा का नेतृत्व                                                 | *0   -      |
| प्रथम ग्रार्य महासम्मेलन, दिल्ली                                                                                | ४०६         |
| (६) आर्य रक्षा समिति का कार्यकलाप और द्वितीय आर्य                                                               | D Oin       |
| महासम्मेलन वरेली                                                                                                | ४१७         |
| (७) दयानन्द निर्वाण ग्रर्घ-शताब्दी ग्रौर तृतीय ग्रार्य महासम्मेलन<br>(८) भ्रार्य रक्षा समिति का भ्रन्य कर्तृत्व | オイチ         |
| (६) सार्वदेशिक सभा का अन्य कार्यकलाप: घर्मार्य सभा                                                              | ४२५         |
|                                                                                                                 | ४२७         |
| बीसवाँ श्रध्याय—महर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव                                                             | ४३१         |
| (१) जन्म शताब्दी योजना                                                                                          | ४३१         |
| (२) जन्म शताब्दी महोत्सव का विवृरण                                                                              | प्रइप       |
| (३) महोत्सव के सम्मेलन व परिषर्दे                                                                               | ४३७         |
| (४) टंकारा में जन्म-शताब्दी महोत्सव                                                                             | ४४६         |
| इक्कीसवां ग्रध्याय-शुद्धि ग्रीर हिन्दू संगठन के ग्रान्दोलन                                                      | ४४३         |
| (१) नये श्रान्दोलनों की पृष्ठभूमि                                                                               | ४५३         |
| (२) दिल्ली की दलितोद्धार सभा                                                                                    | 225         |
| (३) शुद्धि ग्रान्दोलन                                                                                           | ४६१         |
| (४) हिन्दू संगठन<br>(४) स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान                                                            | ५६५         |
| (४) स्वामा श्रद्धानन्द का बालदान                                                                                | ४६६         |
| (६) महाशय राजपाल का बलिदान                                                                                      | ४७१         |
| बाईसर्वा प्रध्याय—हैदराबाद का धर्म-युद्ध (१६३२-१६३६)                                                            | ४७४         |
| (१) धर्म-युद्ध की विशेषताएँ                                                                                     | ४७४         |

| (२) सत्याग्रह की पृष्ठभूमि तथा कारण                                   | प्रवध      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| (३) स्रातंक का राज्य स्रौर उसके विरुद्ध स्रायंसमाज की प्रतिक्रिया     | ५५३        |
| (४) ग्रायं महासम्मेलन, शोलापुर                                        | र्दन       |
| (४) सत्याग्रह का सूत्रपात                                             | 488        |
| (६) हैदराबाद का घर्म-युद्ध                                            | ४६२        |
| (७) सत्याग्रह की समाप्ति ग्रौर ग्रार्यसमाज की विजय                    | ६०३        |
| (८) हैदराबाद-सत्याग्रह के हुतात्मा                                    | ६०७        |
| तेईसवाँ म्रध्याय- सत्यार्थप्रकाश पर म्राक्रमण                         | ६१४        |
| (१) सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध ग्रान्दोलन                              | ६१५        |
| (२) सिन्घ सरकार का सत्यार्थप्रकाश पर ग्राक्रमण                        | ६१७        |
| (३) ग्रार्यं महासम्मेलन, दिल्ली                                       | ६२०        |
| (४) सिन्घ सरकार से संघर्ष श्रीर श्रार्यसमाज की विजय                   | ६२२        |
| चौबीसवाँ ग्रध्याय—मारीशस में ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार             | ६२७        |
| (१) भारतीयों का बड़ी संख्या में विदेशों में प्रवास                    | ६२७        |
| (२) मारीशस में भार्यसमाज का बीजारोपण                                  |            |
| (३) ग्रार्यं प्रतिनिधि (परोपकारिणी) सभा की स्थापना ग्रौर              | ६३१        |
| श्रार्यसमाज की प्रगति                                                 | ६३४        |
| (४) ग्रायों में मतभेद ग्रौर पृथक् प्रतिनिधि सभाग्रों के संगठन         | ६३८        |
| (५) ग्रार्थसभा का सुदृढ़ संगठन                                        | 3 6 3      |
| (६) मारीशस में त्रायंसमाज का कार्यकलाप और प्रगति                      | ६४१        |
| पच्चीसवाँ ग्रध्याय-फीजी में ग्रार्यसमाज                               | ६४द        |
| (१) स्रार्यसमाज का वीजारोपण                                           | ६४८        |
| (२) फीजी में ग्रायंसमाज का विस्तार                                    | ६५०        |
| (३) फीजी आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना और गतिविधि                     | ६५४        |
| छब्बीसवाँ श्रष्टयाय-दक्षिणी श्रश्नीका में श्रायंसमाज का कार्यकलाप     | ६६१        |
| (१) दक्षिणी अफ्रीका और उसके भारतीय निवासी                             | ६६१        |
| (२) दक्षिणी ग्रफीका के हिन्दुओं में जागृति का प्रारम्भ                | ६६४        |
| (३) श्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का प्रारम्भिक युग                    | ६६७        |
| (४) महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी, श्रार्यं प्रतिनिधि सभा की            |            |
| स्थापना श्रीर श्रार्य प्रचारक                                         | ₹90        |
| (५) आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप की प्रगति                         | ६७४        |
| (६) दक्षिणी ग्रफीका की प्रमुख ग्राय-संस्थाएँ                          | ६८३        |
| (७) दक्षिणी ग्रफीका के ग्रायं नेता                                    | ६८७        |
| सत्ताईसर्वां ग्रध्याय-पूर्वी ग्रफीका में ग्रार्थसमाज का प्रचार-प्रसार | ६६२        |
| (१) पूर्वी ग्रफीका ग्रीर उसके भारतीय मूल के निवासी                    | <b>F87</b> |
| (२) नैरोबी में ग्रायंसमाज की स्थापना                                  | € € &      |
| (३) पदी ग्रफ़ीका में ग्रन्यत्र ग्रायंसमाजों की स्थापना                | ६६६        |
| (४) ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की स्थापना ग्रीर पूर्वी ग्रफाका में         |            |
| ग्रार्यसमाज का विस्तार                                                | ७०२        |
| (५) जोत्वामा गार्गसमाज                                                | 300        |

### यार्यसमाज का इतिहास

| ( <i>६</i> )        | नैरोबी मार्यसमाज                                             | 300 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| (৬)                 | मोजाम्बीक में वैदिक घर्म का प्रचार                           | ७१६ |
| <b>ग्रट्ठाईसवाँ</b> | ग्रध्याय-—ग्रमेरिका महाद्वीप में ग्रार्यसमाज                 | ७१८ |
| (१)                 | सुरीनाम                                                      | ७१६ |
| (२)                 | श्रार्यं दिवाकर महासभा श्रीर श्रार्यं प्रतिनिधि सभा, सुरीनाम | ७२२ |
| (३)                 | ब्रिटिश गुयाना                                               | ७२८ |
| 3 (                 | त्रिनिदाद                                                    | ७३० |
|                     | संयुक्त राज्य ग्रमेरिका                                      | ७३२ |
| (६)                 | कनाडी                                                        | ७३४ |
| उनतीसवाँ ग्र        | ध्याय—यूरोप में श्रार्यसमाज का सूत्रपात                      | ७३५ |
| (१)                 | इंग्लैण्ड में ग्रार्यंसमाज की स्थापना के प्रारम्भिक प्रयास   | ७३५ |
| (२)                 | हिन्दू सैण्टर ग्रीर वैदिक मिशन                               | ৬३८ |
| (३)                 | लण्डन में आर्यसमाज की स्थापना व प्रगति                       | ७४२ |
| (8)                 | हालैण्ड में श्रार्यसमाज                                      | ७४५ |
| तीसवाँ ग्रध्य       | य—दक्षिण-पूर्वी ग्रौर पश्चिमी एशिया में श्रार्यसमाज          | ७४८ |
| (8)                 | बरमा                                                         | ७४८ |
| (२)                 | थाईलैंग्ड .                                                  | ७५३ |
| (३)                 | सिंगापुर श्रीर मलयेशिया                                      | ७५४ |
| (8)                 | <b>ईराक</b>                                                  | ७५६ |
| (X)                 | ग्ररव में वैदिक धर्म का प्रचार                               | ७४५ |
| परिशिष्ट-३          | •                                                            |     |
|                     | ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार पर एक दृष्टि                    | ७६१ |
|                     | इतिहास की सहायक-सामग्री के विषय में टिप्पणी                  | ७६३ |
|                     | शब्दानुऋमणिका                                                | 430 |

#### प्रस्तावना

गत एक शताब्दी में आर्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार व विस्तार हुआ है, उससे कोई भी संगठन सन्तोष अनुभव कर सकता है। सन् १८८३ में जब महर्षि दयानन्द सरस्वती का देहावसान हुम्रा, भ्रार्यसमाजों की कुल संख्या ६० से भी कम थी। एक शताब्दी वाद सन् १६५३ में यह संख्या वढ़कर ५५०० से भी अधिक हो गयी। भारत का कोई भी राज्य या प्रदेश ऐसा नहीं रहा, जहाँ भ्रायंसमाज स्थापित न हो या जहाँ वैदिक धर्म का प्रचार न किया जा रहा हो। भारत से बाहर ग्रन्य देश-देशान्तरों ग्रीर द्वीप-द्वीपान्तरों में भी सैकड़ों की संख्या में आर्यसमाज स्थापित हुए, और मारीशस, फीजी, दक्षिणी अफीका, केनिया, तंजानिया, सुरीनाम, वरमा, थाईलैण्ड, सिगापुर, गुयाना, त्रिनिदाद, ग्रेट ब्रिटेन, हालैण्ड, संयुक्त राज्य ग्रमेरिका तथा कनाडा म्रादि सर्वत्र श्रार्यसमाजों का जाल-सा विछ गया। श्रार्यसमाज के इस ग्रसाघारण विस्तार के लिए उसके प्रचारक, विद्वान्, संन्यासी, नेता और कार्यकर्ता यदि अभिमान अनुभव करें, तो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। 'आर्यसमाज का इतिहास' के इस भाग में समाज के इसी प्रचार-प्रसार का क्रमबद्ध विवरण देने का प्रयत्न किया गया है। हम चाहते थे, कि भ्रार्यसमाज का एक सदी का यह शानदार इतिहास एक ही भाग में दे दिया जाये। पर यह सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि यह विषय अत्यन्त विस्तृत है, और इस सम्बन्ध में इतनी अधिक सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है, कि उसे संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने में भी कई हजार पृष्ठों की ग्रावश्यकता होगी। ग्रतः हमने निश्चय किया कि इस भाग में केवल सन् १८८३ से सन् १९४७ तक के आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का ही विवरण दिया जाए, और बाद के काल पर एक अन्य भाग में पृथक् रूप से प्रकाश डाला जाये। आर्यसमाज के इतिहास में सन् १६४७ का विशेष महत्त्व है। इस साल भारत का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान के रूप में एक ऐसे पृथक राज्य का निर्माण हो गया, जिसमें आयों के लिए निवास कर सकना सम्भव नहीं रहा। लाहौर, मुलतान, लायलपुर, रावलपिण्डी, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, कराँची, गुजरांवाला ग्रादि ग्रनेक नगर जो ग्रार्यसमाजों तथा ग्रार्य शिक्षण-संस्थाओं के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, वे पाकिस्तान में चले गये और वहाँ के आर्थों को विवश होकर भारत चले ग्राना पड़ा। इससे ग्रार्यसमाज को भीषण ग्राघात पहुँचा, ग्रीर उसके कार्यकलाप में गम्भीर वाघा उपस्थित हो गयी। सन् १६४७ में भारत से ब्रिटिश शासन का ग्रन्त हुग्रा, ग्रीर वह स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ हुग्रा। इस घटना ने भी ग्राय-समाज के आन्दोलन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया, और उसके कार्यकलाप व गति-विधि में कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ग्रतः यह समुचित ही है, कि ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का विवरण इस 'इतिहास' के दो भागों में दिया जाए, और पहले भाग में

केवल सन् १६४७ तक का ही वृत्तान्त हो। सन् १८८३ से १६४७ तक के आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का जो विवरण इस भाग में दिया गया है, उसमें अनेक किमयाँ रह गयी हैं, जिसका मुख्य कारण इतिहास की कुछ महत्त्वपूर्ण आधार-सामग्री का विलम्ब से प्राप्त होना है। कुछ विषय ऐसे भी हैं, जिनके सम्बन्ध में समुचित जानकारी हम अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। हम यत्न करेंगे, कि इतिहास के एक अगले भाग में उस सब सामग्री का समावेश कर दिया जाए, ताकि इस भाग की किमयों को दूर किया जा सके।

यद्यपि भारत में आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार का वृत्तान्त इस भाग में सन् १६४७ तक का ही दिया गया है, पर मारीश्वस, फीजी व सुरीनाम सदृश कितपय विदेशी राज्यों में आर्यंसमाज के कार्यंकलाप का सन् १६४७ के बाद का विवरण भी दे दिया गया है, क्योंकि भारत के विभाजन तथा स्वराज्य प्राप्ति सदृश घटनाओं ने उन देशों में आर्यंसमाज की प्रगति को प्रभावित नहीं किया। पर यह वृत्तान्त बहुत संक्षेप से दिया गया है, और 'इतिहास' के जिस भाग में सन् १६४७ के बाद के काल में आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार का वृत्तान्त दिया जायेगा, उसमें आघुनिक समय में विदेशों में आर्यंसमाज की प्रगति पर और भी अधिक विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा।

गत एक शताब्दी में ग्रार्थसमाज का जो ग्रसाघारण विस्तार हुआ है, उसका प्रधान श्रेय उन साधु-संन्यासियों, प्रचारकों तथा ग्रास्थावान् कार्यकर्ताग्रों को है, जिन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। हमने प्रयत्न किया है, कि इनका कर्तृत्व स्पष्ट रूप से पाठकों के सम्मुख ग्रा जाये। दलितोद्धार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, ग्रनाथों ग्रौर ग्रसहायों का भरण-पोषण, प्राकृतिक विपत्तियों तथा महामारियों से त्रस्त जनसाधारण की सेवा ग्रौर न्याय पर ग्राधारित समाज संगठन के निर्माण ग्रादि जिस कार्यकलाप के कारण ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में सहायता मिली, उस पर भी इस ग्रन्थ में समुचित रूप से प्रकाश डाला गया है। विचार-स्वातन्त्र्य ग्रीर लोकतन्त्रवाद का ग्रनुसरण करने वाली संस्थाग्रों में दलबन्दी तथा मतभेदों का प्रादुर्भूत हो जाना सर्वथा स्वाभाविक होता है। आर्यसमाज भी इनसे बचा नहीं रह सका। आर्यसमाज के इतिहास के इस पहलू की भी इस ग्रन्थ में उपेक्षा नहीं की गयी है। हमने प्रयत्न किया है, कि ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप एवं गति-विधि का पूर्वाग्रह से पूर्णतया विरहित होकर निष्पक्ष रूप से प्रतिपादन किया जाये। हमें इसमें कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते हैं। जैसा कि इस 'इतिहास' के पूर्व प्रकाशित भागों में भी हमने लिखा था, 'इतिहास' कभी भी पूर्ण नहीं हुन्ना करता। ज्यों-ज्यों नये तथ्य प्रकाश में म्राते जाते हैं, उसमें संशोधन व परिवर्धन होते रहते हैं। इस इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात है। भावी संस्करणों में इसकी किमयों को दूर किया जा सकेगा, और इसे देखकर अन्य विद्वान् इतिहासकारों को यह प्रेरणा प्राप्त होगी, कि वे आर्यसमाज का और भी अधिक विस्तृत व निर्दोष इतिहास पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें।

76-8-8628

सत्यकेतु विद्यालंकार प्रघान सम्पादक 'म्रायंसमाज का इतिहास'।

#### पहला ग्रध्याय

## ्रविषय प्रवेश

#### (१) ग्रार्थसमाज का विस्तार

सन् १८७५ में बम्बई में प्रथम ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान (सन् १८८३) के समय तक ग्रार्यसमाजों की कुल संख्या ६६ के लगभग थी, जो एक शताब्दी बाद ग्रब ४,४०० से ऊपर पहुँच चुकी है। गत एक सदी में आर्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार व विस्तार हुआ है, उस पर कोई भी सभा या संस्था सन्तोष व गर्व अनुभव कर सकती है। आर्यसमाज का कार्यक्षेत्र किसी एक देश, राज्य, जाति या वर्ग तक ही सीमित नहीं है। भारत के प्रायः सभी राज्यों व प्रदेशों में ग्रवः श्रार्यसमाज स्थापित हो चुके हैं, श्रौर फीजी, मॉरीशस, दक्षिणी अफ़ीका, केनिया, तंजानिया, सुरीनाम, द्रिनिदाद, सिंगापुर, थाईलैण्ड, गुयाना, नीदरलैण्ड, बरमा, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि कितने ही विदेशी राज्यों में भी आयंसमाज विद्यमान है। विदेशों में भी आर्यसमाज का कितना अधिक प्रचार है, इसे सूचित करने के लिए यही लिख देना पर्याप्त होगा, कि मारीशस जैसे छोटे-से राज्य में इस समय ४०० के लगभग आर्यसमाजों की सत्ता है। आर्यसमाज के सदस्य व महींष द्यानन्द सरस्वती के अनुयायी सभी जातियों व वर्गों के लोगों में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय सद्श उच्च वर्णों के व्यक्ति ही नहीं, अपितु पुराने हिन्दू समाज में जाट, गूजर, कायस्य आदि जिन श्रनेक जातियों को ब्राह्मणों व क्षत्रियों की तुलना में हीन समका जाता था, उनमें भी श्रार्यसमाज का व्यापक रूप से प्रचार है। श्रष्टूत समभे जाने वाले जिन लोगों को ग्राजकल 'हरिजन' कहा जाता है, वे भी ग्रार्यसमाज में ग्रच्छी वड़ी संख्या में हैं। गत शताब्दी में भारत में धार्मिक सुधारणा ग्रौर नवजागरण के जो भी ग्रान्दोलन चले, उनमें से किसी ने भी सर्वसाधारण जनता को उतने व्यापक रूप में प्रभावित नहीं किया, जितना कि ग्रार्यसमाज ने किया है।

पर यह घ्यान में रखना चाहिये, कि ग्रायंसमाज के कार्य का ग्रभी प्रारम्भ ही हुग्रा है। उसका लक्ष्य 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' है। उसे सम्पूर्ण संसार या मानव समाज को 'ग्रायं' बनाना है। 'संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।' महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस घामिक ग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया था ग्रौर उसके लिए जिस भिक्ष संघ की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य वहुत-से मनुष्यों का सुख व हित सम्पादित (बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय) करना था। पर ग्रायंसमाज का उद्देश्य सबका—मनुष्य मात्र का, सम्पूर्ण संसार का, हित-सुख एवं कल्याण सम्पादित करना है, ग्रौर यह तभी सम्भव हो सकेगा, जबकि सब मनुष्यों की 'शारीरिक, ग्रात्मिक ग्रौर सामाजिक

उन्निति हो जाए, ग्रीर प्रत्येक व्यक्ति यह भली-भौति समभ ले, कि उसे 'ग्रपनी ही उन्नित से सन्तुष्ट नहीं रहना चाहिये, किन्तु सबकी उन्नित में अपनी उन्नित समभनी चाहिये'। महाज दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज का जो यह उद्देश्य निर्घारित किया है, वह ग्रत्यन्त महान् तथा व्यापक है। उसकी पूर्ति के लिए सब मनुष्यों को ऐसा ग्रवसर देने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि वे अपने शरीर, मन एवं ग्रात्मा को उन्नत कर ग्रपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकें, ग्रीर ग्रपनी जो ग्रन्तीनहित शक्ति, सामर्थ्यं व क्षमता है, उसे भली-भाँति विकसित कर सकें। साथ ही, मनुष्यों की सामूहिक उन्नति पर भी ग्रार्यसमाज को ध्यान देना होगा। सामूहिक जीवन की उन्नति के लिए यह ग्रावश्यक है, कि समाज का निर्माण इस ढंग से हो जिसमें कि सबके प्रति न्याय हो सके। जब तक सब मनुष्य अपनी योग्यता, रुचि एवं क्षमता (गुण, कर्म, स्वभाव) के ग्रनुरूप कार्य एवं सामाजिक स्थिति प्राप्त न कर सकें, समाज का संगठन न्याय पर श्राघारित नहीं हो सकता। सब मनुष्यों की शारीरिक ग्रीर ग्रात्मिक उन्नति के ग्रति-रिक्त जो सामाजिक उन्नति महर्षि दयानन्द सरस्वती को ग्रभीष्ट थी, उसके लिए समाज के संगठन को न्याय पर ग्राघारित करना होगा। इसका साधन गुणकर्मानुसार वह वर्ण-व्यवस्था है, जिसका निरूपण महर्षि ने ग्रपने ग्रन्थों में स्पष्ट एवं विशव् रूप से किया है। शक्ति ग्रीर योग्यता या गुण, कर्म, स्वभाव में सब मनुष्य एक सदृश नहीं होते। ग्रतः उनमें वर्णों या वर्गों का होना स्वाभाविक है। पर उनका ग्राधार जन्म न होकर गुण, कर्म ग्रौर स्वभाव का भेद होना चाहिये, महर्षि का यही मन्तव्य है। सवको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्णतया समान व एकसदृश ग्रवसर होने पर भी उनमें गुण, कर्म, स्वभाव के जो अन्तर हों, उनके अनुसार उनका वर्ण निर्घारित किया जाए और अपने वर्ण के ग्रनुरूप सवको काम-घन्वा, कार्य, व्यवसाय एवं सामाजिक स्थिति प्राप्त हो, महर्षि द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्था का यही स्वरूप है। श्रायंसमाज द्वारा श्रनेकविघ सामाजिक बुराइयों को दूर करने का अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया गया है, उसके प्रयत्न से छ्त-अछूत ग्रौर सामाजिक ऊँच-नीच में पर्याप्त कमी ग्रायी है, पर ग्रभी वह गुण-कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था की स्थापना कर समाज संगठन के स्वरूप को परिवर्तित कर सकने में समर्थ नहीं हुया है। उस द्वारा यभी इसके लिए पर्याप्त प्रयत्न भी नहीं किया गया है।

यह सही है, कि भारत के स्रितिरिक्त वहुत-से विदेशी राज्यों में भी प्रार्थसमाज स्थापित हैं। पर उनके सभासद् प्रायः भारतीय मूल के व्यक्ति ही हैं। मारीशस, फीजी, सुरीनाम, केनिया, दक्षिणी स्रफीका स्रादि में जो हजारों लोग महिष के स्रनुयायी हैं, उनमें वहाँ के मूल निवासियों की संख्या नगण्य है। स्रफीका के हबशी और बरमा के बरमी लोगों में सभी वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हुस्रा है। स्रफीका महाद्वीप के लाखों मूल निवासी नीग्नो या हवशी लोग इस्लाम तथा किश्चिएनिटी को स्रपना चुके हैं। वहाँ के गिरजाघरों स्रौर मसजिदों में हबशी लोग उपासना व नमाज के लिए उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते हैं, पर वहाँ के स्रायंसमाज मन्दिरों में कभी ही कोई नीग्नो दिखायी पड़ेंगे। ग्रैट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य स्रमेरिका तथा कनाड़ा के गौरांग लोग भी स्रभी स्रायंसमाज के प्रति विशेष रूप से श्राकृष्ट नहीं हुए हैं। हिन्दू-धर्म की वैष्णव पूजाविधि के प्रति वे श्रवस्य स्राकृष्ट हुए हैं। इसी कारण 'हरेराम, हरेकृष्ण' का स्रान्दोलन उनमें पर्याप्त सफल हुस्रा है। योग-साधना ने भी गौरांग लोगों में पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त

की है, श्रौर श्रव कुछ श्रमेरिकन सिक्ख सम्प्रदाय के भी श्रनुयायी होने लग गये हैं। पर श्रायंसमाज के सम्बन्ध में श्रभी यह नहीं कहा जा सकता। लन्डन श्रादि पाण्चात्य नगरों में श्रायंसमाज के जो सत्संग होते हैं, उनमें कभी-कभी कुछ गौरांग व्यक्ति श्रवंश्य सिम्मिलत होने लगे हैं, पर श्रभी यह स्थित नहीं श्रायी है, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाएँ उनमें जड़ पकड़ने लग गयी हों। श्रायंसमाज को स्थापित हुए श्रभी बहुत कम समय हुश्रा है। श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रभी उसे बहुत समय तक प्रयत्न करना होगा। पर इस प्रयत्न का स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में उन धार्मिक श्रान्दोलनों से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, जो संसार में श्रपना 'धर्म साम्राज्य' स्थापित करने में समर्थ हुए, श्रौर मानव जाति का बहुत बड़ा भाग जिनका श्रनुयायी है।

#### (२) संसार के 'धर्म साम्राज्य'

वर्तमान समय में तीन ऐसे धर्म या मत हैं, जिनके अनुयायी किसी एक देश, जाति या नस्ल तक सीमित नहीं हैं। ये घर्म बौद्ध, इस्लाम ग्रौर किश्चिएनिटी हैं। यूरोप श्रौर श्रमेरिका के प्राय: सभी निवासी क्रिश्चियन हैं, श्रौर इस धर्म के अनुयायी एशिया तथा अफीका के देशों में भी पर्याप्त वड़ी संख्या में हैं। अमेरिका महाद्वीप के देशों में नीग्रो या कृष्णांग लोगों का भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास है, पर प्रायः वे सब किश्चिएनिटी को अपना चुके हैं। यूरोप और अमेरिका में अनेक नस्लों व जातियों के लोग निवास करते हैं, वहाँ की भाषात्रों के भी ग्रनेक भेद हैं। इसी कारण वहाँ वहुत-से छोटे-वड़े राज्यों की सत्ता है, जिनमें बहुघा युद्ध भी होते रहे हैं और राजनीतिक विरोध व विद्वेष उनमें अव भी कम नहीं है। पर घम की दृष्टि से वे सव एक हैं, और सव किश्चिएनिटी में समान रूप से ग्रास्था रखते हैं। किश्चिएनिटी ग्रनेक सम्प्रदायों में विभक्त है, और मध्य युग में इन सम्प्रदायों में घोर विद्वेष भी रहा है। पर जो लोग किश्चियन नहीं हैं, उन्हें ग्रपने घर्म में दीक्षित करने के लिए वे सब समान रूप से प्रयत्नशील हैं, ग्रौर यूरोप तथा ग्रमेरिका के विविध राज्य इस धर्म के प्रचार-प्रसार को अपने लिए हितकर समऋते हैं। वस्तुतः, किश्चियन लोग अपना एक विशाल धर्म-साम्राज्य वनाने में सफल हुए हैं, ग्रीर उनका यह धार्मिक व सांस्कृतिक साम्राज्य गौरांग लोगों के उत्कर्ष में ग्रत्यधिक सहायक रहा है। पाश्चात्य देशों के जो विशाल राजनीतिक साम्राज्य ग्रठारहवीं ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दियों में स्थापित हुए थे, उन सवका ग्रव प्राय: अन्त हो चुका है। पर किश्चियन मिशनरियों ने राजशक्ति की छत्रछाया में जो धार्मिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किये थे, वे ग्रव भी न केवल कायम ही हैं, ग्रपितु भली-भांति फल-फूल भी रहे हैं, और उनके वर्चस्व में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। एशिया ग्रीर ग्रफीका के बड़े भाग पर इस्लाम का भी घार्मिक साम्राज्य विद्यमान है। ग्ररव, ईजिप्ट, ईरान, लिबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलायीशिया, इण्डोनेशिया, बंगलादेश ग्रादि कितने ही राज्य इस साम्राज्य के ग्रन्तर्गत हैं। भारत, चीन, बरमा ग्रीर रूस ग्रादि में भी मुसलमानों का पर्याप्त संख्या में निवास है, ग्रीर नस्ल, जाति एवं रंग ग्रादि के भेदभाव की परवाह न कर इस्लाम के अनुयायी सर्वत्र परस्पर एक होने की अनुभूति रखते हैं। अफीका महाद्वीप के कृष्णांग नीग्रो लोगों में भी इस धर्म का प्रचार है, और यूरोप व अमेरिका के गौरांग लोगों में भी इसने प्रवेश शुरू

कर दिया है। जापान, कोरिया, विएत-नाम, थाईलैण्ड, तिञ्बत और श्रीलंका की जनता बौद्ध धर्म की अनुयायी है, और धर्म की दृष्टि से चीन को भी बौद्ध कहा जा सकता है, यद्यपि कम्युनिज्म के कारण वहाँ के लोगों के जीवन में धर्म का अधिक स्थान नहीं रहा है। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस्लाम और किश्चिएनिटी के समान बौद्ध धर्म का भी अपना धर्म-साम्राज्य है, और उसके भिक्षु तथा प्रचारक भारत सदृश उन देशों में इस धर्म की पुनः स्थापना में तत्पर हैं, जहाँ पहले इसका व्यापक रूप से प्रचार रह चुका है। बौद्ध, किश्चिएनिटी और इस्लाम इन तीन धर्मों का सम्बन्ध किसी देश, नस्ल या जाति के साथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी नस्ल, देश या जाति का हो, इन्हें ग्रंगीकार कर बौद्ध, ईसाई या मुसलमान बन सकता है।

पर कितपय धर्म ऐसे भी हैं, जिनका सम्बन्ध किसी देश व जाित के साथ है। कोई मनुष्य यहूदी और पारसी धर्मों में दीक्षित नहीं हो सकता। वह यहूदी या पारसी के रूप में जन्म ग्रहण करता है और कोई बाह्य व्यक्ति इन धार्मिक समुदायों में प्रवेश नहीं कर सकता। यही दशा सनातन हिन्दू धर्म और जैन धर्म की भी है। इनके अनुयायी ईसाई, मुसलमान या बौद्ध तो बन सकते हैं, पर किसी विधमी के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह वैष्णव, शैव या जैन धर्म की दीक्षा लेकर उनके समाज का अंग वन सके। इसके कुछ ग्रपवाद ग्रवश्य हैं, ग्रौर महिंष दयानन्द सरस्वती के प्रचार के कारण ग्रव हिन्दुओं में भी विधिमयों को ग्रात्मसात् करने की प्रवृत्ति विकसित होने लग गयी है। पर सामान्यतया इन धर्मों के द्वार विधिमयों के लिए बन्द रहते हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने धार्मिक सुधारणा के जिस ग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया था, उसमें वैदिक घर्म के द्वार सबके लिए खोल दिए गये हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है, कि कभी वैदिक घर्म का प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। उस समय वैदिक घर्म का धार्मिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्य ग्रत्यन्त व्यापक रूप से स्थापित था, भीर पृथिवी के प्रायः सभी देश उसके अन्तर्गत थे। इस अत्यन्त प्राचीन काल के घर्म-साम्राज्य के सम्बन्ध में श्रभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, पर श्रब से दस-वारह सदी पूर्व तक भी वैदिक धर्म के अन्यतम रूप वैष्णव और शैव सम्प्रदायों के धार्मिक-साम्राज्य दक्षिण-पूर्वी श्रीर पूर्वी एशिया के विशाल भूखण्ड में विद्यमान थे, श्रीर वौद्ध, मुस्लिम तथा किश्चियन धर्मों के समान कितनी ही नस्लों, जातियों तथा देशों के लोग इन वर्मों के अनुयायी थे। यदि महात्मा बुद्ध ने अपने वर्म के प्रचार के लिए 'वर्मचक्र' का प्रवर्तन किया था, तो भागवत धर्म के ब्राचार्य कृष्ण ने 'सुदर्शन चक्र' का प्रवर्तन कर वैदिक धर्म के सर्वत्र प्रचारित होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। पर मध्यकाल की परिस्थितियों के कारण वैदिक व भागवत धर्मों का प्रचार केवल भारत तक सीमित रह गया था, और उनमें 'घर्म चक्रवर्ती' होने या ग्रपना 'धर्म साम्राज्य' स्थापित करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका लोप हो गया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उस प्रवृत्ति का पुनः प्रादुर्भाव किया, श्रौर वैदिक धर्म का द्वार मनुष्य मात्र के लिए खोल दिया। उन्होंने ग्रपने कार्यं को जारी रखने के लिए जिस ग्रायंसमाज की स्थापना की, उसे केवल हिन्दू घर्म में ही सुधार नहीं करना है, केवल हिन्दू समाज की कुरीतियों व ग्रन्ध-विश्वासों को ही दूर नहीं करना है, अपितु सम्पूर्ण संसार व सम्पूर्ण मानव समाज को सत्य घम का. मार्ग प्रदर्शित कर सबका हित-कल्याण सम्यादित करना है। महर्षि वैदिक घर्म के उसी

चक्रवर्तित्व को पुनः स्थापित करना चाहते थे, देश, नस्ल, जाति ग्रौर रंग की सव सीमाओं को ग्रतिकान्त कर जिसका कभी भूमण्डल पर सर्वत्र प्रचार था और जिसका अनुसरण कर सव मनुष्य 'आर्य' हो गये थे। इस दिशा में अभी आर्यसमाज कोई विशेष कार्य नहीं कर सका है। पर उसके उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकेगी, जब आर्यसमाज द्वारा विभिन्न देशों के उन निवासियों में भी वैदिक धर्म का प्रचार कर दिया जाएगा. रंग, नस्ल, भाषा ग्रादि की दृष्टि से जो भारतीयों से सर्वथा भिन्न हैं। भारत में भी बहुत-से ऐसे लोगों का निवास है, जिन्हें जनजातियाँ तथा अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है, ग्रौर किश्चियन मिशनरी जिन्हें ग्रपने धर्म में दीक्षित करने के लिए सतत् प्रयत्न में तत्पर हैं। भ्रार्यसमाज को भविष्य में यह कार्य कैसे करना है, इस सम्बन्ध में उन घार्मिक ग्रान्दोलनों से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, जो ग्रपने घर्म-साम्राज्य बनाने में समर्थ हुए थे। यह जान लेना वहुत उपयोगी होगा, कि इनके प्रचार की क्या पद्धति थी, किस प्रकार ये विविध रंगों व जातियों के लोगों को प्रभावित करते थे और वे कौन-से कारण थे, जिनसे कि ये करोड़ों नर-नारियों को ग्रात्मसात करने में समर्थ हए। इनमें भी वौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इस धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हुआ था, और शुरू में यह अनेक ग्रंशों में उसी प्रकार से सत्य सनातन श्रार्य धर्म का एक रूप था, जैसे कि श्रार्यसमाज है। महात्मा बुद्ध अपने धर्म को 'ग्रार्य मार्ग' कहा करते थे, ग्रौर उसका प्रचार करते हुए 'सनातन धर्म' शब्द का भी प्रयोग किया करते थे। भारत में सत्य सनातन ग्रार्य धर्म से ही प्रादुर्भूत होकर बौद्ध धर्म किस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में व्याप्त हो गया और कैसे उसने विविध नस्लों व जातियों को ग्रात्मसात् कर लिया, इसके ग्रनुशीलन से ग्रार्यसमाज भविष्य के लिए ग्रपना मार्ग खोज सकता है।

#### (३) बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार-कार्य काशी के समीप सारनाथ में प्रारम्भ किया था। अपने शिष्यों को पहला उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था— "भिक्खु ख्रों, तुम अब चलो, भ्रमण करो, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, देवों और मनुष्यों के कल्याण के लिए भ्रमण करो। "उस धर्म का प्रचार करो जो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अन्त या पर्य-वसान में भी कल्याणकारी है।" अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने भिक्षु ख्रों को प्रयुक्त किया था। इसी प्रयोजन से उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की थी। धर्म-प्रचार के लिए उन्होंने गृहस्थों पर निभर रहना उचित नहीं समक्ता था। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार ग्रौर मनुष्य मात्र के हित-कल्याण में अपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्षु बत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे। बुद्ध का जन्म एक गणराज्य में हुआ था। अपनी आयु के २६ वर्ष उन्होंने गणों तथा उनके संघों के वातावरण में ही व्यतीत किए थे। वह गणराज्यों व संघों की कार्यप्रणाली से भली-भाँति परिचित थे। यही कारण है, कि जब उन्होंने अपने नये धार्मिक सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे 'संघ' नाम दिया। अपने धार्मिक संघ की स्थापना करते हुए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने समय के संघ राज्यों का अनुसरण किया और उन्हीं के नियमों तथा कार्य-विधि को समय के संघ राज्यों का अनुसरण किया और उन्हीं के नियमों तथा कार्य-विधि को

0

अपनाया। विविध स्थानों पर उन्होंने भिक्षुग्रों के संघ स्थापित किये। प्रत्येक स्थान का संघ ग्रपने श्रापमें पृथक्, स्वतन्त्र व स्वायत्त सत्ता रखता था। भिक्षु लोग संघ सभा में एकत्र होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। महात्मा बुद्ध ने संघ के लिए सात ग्रपरिहारणीय घर्मों का उपदेश किया था-(१) एक साथ एकत्र होकर बहुघा ग्रपनी सभाएँ करते रहना। (२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना और एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना। (३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन न करना । जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करना । जो भिक्षुओं के पुराने नियम चले ग्रा रहे हैं, उनका सदा पालन करना। (४) जो ग्रपने में वड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित, संघ के पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें वड़ा मानकर उनका पूजन करना, उनकी वात को सुनना तथा ध्यान देने योग्य समझना। (५) पुन:-पुन: उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं ग्राना। (६) वन की कुटियों में निवास करना। (७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही संघ में सम्मिलित हों ग्रौर सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें। भिक्षुग्रों के लिए यह आवश्यक था, कि वे संघ के सब नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें तथा संघ के प्रति भक्ति रखें। इसीलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिज्ञाएँ लेनी होती थीं, उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में आने का वचन देना होता था (बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि)। संघ में सम्मिलत हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्य-मात्र के हित-कल्याण के महान् उद्देश्य को सम्मुख रखकर ही भिक्षु संघ की स्थापना की गई थी। इस कार्य को सम्पादित करने के लिए भिक्षुग्रों से वैयवितक जीवन की पवित्रता श्रीर त्याग की भावना की भ्रपेक्षा रखी जाती थी। महात्मा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट श्रायं मार्गं जो न केवल भारत में ही, ग्रपितु संसार के कितने ही देशों में प्रचारित हुआ, उसमें भिक्षु संघ का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व था। संघ का कोई केन्द्रीय कार्यालय नहीं था, श्रीर न कोई ऐसा सार्वभौम या सार्वदेशिक संगठन था, जिसमें कि स्थानीय संघों के प्रतिनिधि एकत्र होते हों। उस युग में वर्तमान समय के सदृश त्राने-जाने तथा संचार के साधनों का ग्रभाव था। इस दशा में यह सम्भव भी नहीं था, कि किसी केन्द्रीय संघ का संगठन हो सके। महात्मा बुद्ध एवं उनके शिष्यों द्वारा संघ की कार्यविधि तथा भिक्षुत्रों की जीवनचर्या के जो नियम निर्घारित किये गये थे, उन्हीं के ग्रनुसार स्थानीय संघों का कार्य हुआ करता था। भिक्षु लोग प्रायः परिश्रमण करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। ग्रतः भ्रमण करते हुए भिक्षु जहाँ कहीं होते, वहीं के स्थानीय संघ में ठहर जाते श्रौर वहीं प्रार्थना-उपासना श्रादि में सम्मिलित हो जाते । इस प्रकार भिक्षु संघ का रूप एक ढंग से 'चातुर्दिश' या सार्वभौम हो जाता था, क्योंकि उसमें उपस्थित भिक्षु किस देश का है या कौन-सी भाषा बोलने वाला है, इसका कोई विचार वहाँ नहीं किया जाता था। प्रत्येक संघ के स्वायत्त होने के कारण ग्रीर किसी केन्द्रीय संगठन के ग्रभाव में उनमें ग्रनेकविध विभिन्नताग्रों तथा मतभेदों का विकसित हो जाना स्वाभाविक था, जिन्हें दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा ऐसी अनेक 'संगीतियों' (महासभाश्रों) का श्रायोजन किया गया, जिनमें विविध स्थानीय संघों के भिक्षुग्रों ने एक साथ बैठकर श्रपने घार्मिक मन्तव्यों व जीवनचर्या पर विचार-

विमर्श किया। सांसारिक जीवन के सुख-भोग का परित्याग कर मनुष्यों के हित-कल्याण का सम्पादन करने का जो लोग वत लेते थे, वही भिक्षु बनकर संघ में सम्मिलित होते थे। वे भैक्षचर्या द्वारा जीवन निर्वाह करते थे, ग्रौर घन-सम्पत्ति के संचय व भोग को गर्ह्य समभते थे। जनके सेवावत तथा पवित्र जीवन से प्रभावित होकर गृहस्थ लोग जनकी भौतिक ग्रावण्यकताग्रों की पूर्ति करने में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। ग्रनाथ-पिण्डक सदृश ग्रनेक ऐसे भी घनी गृहस्थ थे, जिन्होंने श्रद्धावण कोटि-कोटि घनराशि बुद्ध तथा संघ के लिए न्यौछावर कर दी थी। भिक्षुणियों के लिए भी पृथक् संघ की सत्ता थी। महात्मा बुद्ध ने उन्हें भी भिक्षुव्रत लेकर मानवों की सेवा में ग्रपना जीवन लगा देने की ग्रनुमति प्रदान कर दी थी। यह सही है, कि ग्रनाथिएडक सदृश घन-पितयों से कोटि-कोटि घन प्राप्त कर बौद्ध भिक्षुग्रों का जीवन पहले के समान सादा व तपस्यामय नहीं रह गया था। ऐसा भी समय ग्राया, जबिक संघों में भौतिक सुख-भोग के सब साधन संचित हो गये थे, ग्रौर बौद्ध भिक्षु विलास का जीवन विताने लग गये थे। पर बौद्ध धर्म का देश-देशान्तर तथा द्वीप-द्वीपान्तर में जो प्रचार हुग्रा, वह जन भिक्षुग्रों के कर्तृत्व का परिणाम था, जिन्होंने कि सांसारिक सुख-भोग का परित्याग कर ग्रौर एक उच्च ग्रादर्श को सम्मुख रखकर भिक्षुत्रत ग्रहण किया था।

प्रायः यह समभा जाता है, कि राजा ग्रशोक के संरक्षण, साहाय्य तथा प्रयत्न से बौद्ध घर्म का सर्वत्र प्रचार हुन्ना, श्रौर इस चन्नवर्ती सम्राट्ने अपनी राजशवित को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयुक्त किया। पर तथ्य यह है, कि मौर्य साम्राज्य के श्रमात्यों ने राजकोष से एक पैसा भी बौद्ध संघ को नहीं देने दिया था। दिव्यावदान में कथा ग्राती है, कि राजा ग्रेशोक के पास जो भी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, वह सब उसने बौद्ध संघ को दान दे दी थी। वह जिन पात्रों में भोजन करता था, वे सब भी उसने संघ को प्रदान कर दिये थे। जब उसके पास अपनी निजी सम्पत्ति में कुछ भी शेष नहीं बचा, तो उसने राजकोष से घन देने का विचार किया। उस समय अशोक का पीत्र सम्प्रति युवराज पद पर था। अमात्यों ने उसे कहा कि राजा अशोक कुर्कुटाराम विहार (पाटलिपुत्र का बौद्ध संघ) के लिए राजकोष से घन भिजवाना चाह रहा है। राजाग्रों की शक्ति कोष पर ही निर्भर होती है। ग्रतः उसे राजकोष से संघ को घन नहीं देने देना चाहिये। इस पर कुमार सम्प्रति ने भाण्डागारिक (राजकोषाध्यक्ष) को राजकोष से धन देने को मना कर दिया। जब यह बात अशोक को ज्ञात हुई, तो वह बहुत उद्विग्न हुआ। उसने अमात्यों को एकत्र किया, और उनसे पूछा 'इस समय राज्य का स्वामी कौन है ?' इसपर प्रधानामात्य ने आसन से उठकर और यथोचित रीति से अशोक के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर उत्तर दिया-- 'श्राप ही राज्य के स्वामी हैं।' यह सुनकर ग्रशोक की ग्रांंखों से ग्रांसू वहने लगे। ग्रांसुग्रों से ग्रपने वदन को गीला करते हुए उसने कहा-'तुम मेरा लिहाज करके भूठ-पूठ क्यों कह रहे हो, कि मैं ही राजा हुँ। मुभसे तो राज्य छिन गया है। मेरे पास तो अपना केवल यह आधा आवला ही शेष रह गया है। मेरा केवल इसी पर स्वामित्व है। इस कथा से संकेत मिलता है, कि राजा त्रशोक बौद्ध संघ के लिए राजकोष से धन नहीं दे सका था। उसने शस्त्र शक्ति द्वारा अन्य देशों की विजय की नीति का परित्याग कर धर्मविजय की जिस नीति को ग्रपनाया था, उसका उद्देश्य भी बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था। मागध साम्राज्य

की ग्रपार शक्ति का प्रयोग ग्रशोक विश्व विजय के लिए कर सकता था। मौर्यों के प्रभृत्व का विस्तार करते हुए उसने कर्लिंग (उड़ीसा) पर ग्राक्रमण किया था। उस देश को जीतने में लाखों स्रादमी मारे गये, लाखों कैंद हुए, लाखों स्त्रियाँ विघवा हुई स्रौर लाखों बच्चे अनाथ हुए। यह देखकर अशोक के मन में विचार आया कि जिससे घन-जन का इस प्रकार विनाश हो, वह विजय निरर्थं क है। उससे उसे वहुत दु:ख तथा अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब वह किसी देश पर आक्रमण कर इस ढंग से उसकी विजय नहीं करेगा। मागध साम्राज्य के दक्षिण में उस समय चोल, पाण्ड्य, केरल, सातियपुत्र ग्रौर ताम्रपर्णी के राज्यों की स्थिति थी, ग्रौर उसके उत्तर-पश्चिम में ग्रनेक यवन राज्यों की । मौर्यों की सैन्य शक्ति ग्रौर राजकोष का प्रयोग इनकी विजय के लिए किया जा सकता था। पर कलिंग विजय के बाद अनुताप की जो भावना अशोक के हृदय में उत्पन्न हुई, उसके कारण उसने शस्त्र विजय का परित्याग कर धर्मविजय की नीति को ग्रपनाया ग्रौर धर्म द्वारा पड़ोस के राज्यों की विजय का प्रयत्न प्रारम्भ किया। जिस 'धर्म' से वह अपने साम्राज्य के समीपवर्ती देशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, वह कोई सम्प्रदाय विशेष नहीं था। वर्म के जो सर्वसम्मत सिद्धान्त हैं, अशोक को 'घर्म' से वही अभित्रेत थे। अपनी धर्म लिपियों (शिलालेखों) में उसने स्वयं 'धर्म' के अभिप्राय को स्पष्ट किया है। "धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाए, माता-पिता की सेवा की जाए, मित्र, परिचित, रिश्तेदार, श्रमण श्रीर ब्राह्मणों को दान दिया जाए श्रीर प्राणियों की हिंसा न की जाए।" "धर्म करना ग्रच्छा है। पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहें, बहुत-से ग्रच्छे काम करें, दया, दान, सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करें।" "माता श्रौर पिता की सेवा करनी चाहिये। प्राणियों के प्राणों का ग्रादर दृढ़ता के साथ करना चाहिये। सत्य बोलना चाहिये, विद्यार्थी को ग्राचार्य की सेवा करनी चाहिय, ग्रौर सबको ग्रपने जाति भाइयों के प्रति उचित वरताव करना चाहिये।" ग्रशोक ने शस्त्रविजय का परित्याग कर जिस घर्मविजय का प्रारम्भ किया था, वह बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। उस द्वारा वह एक ऐसे उच्च जीवन का ग्रादर्श जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा था, जिससे किसी भी सम्प्रदाय को विरोध नहीं हो सकता। सबसे पूर्व अशोक ने अपने साम्राज्य में धर्म-विजय के लिए, प्रजा को धर्मानुकूल जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से धर्म-महामात्त्रों की नियुक्ति की। ग्रशोक ग्रपनी प्रजा को यह समभाना चाहता था, कि वह केवल अपने सम्प्रदाय का ही ग्रादर न करें, ग्रिपतु ग्रन्य मत-मतान्तरों को भी सम्मान की दुष्टि से देखें, सब मत-सम्प्रदाय वाले वाणी के संयम से काम लें श्रीर परस्पर मेलजोल से रहें। धर्म-महामात्रों का यही कार्य था, कि वे जनता को धर्म के सही स्वरूप से अवगत करें, और उसके अनुसार बरतने के लिए प्रेरित करें। अपने राजकर्म चारियों को भी अशोक ने यह आदेश दिया था, कि वे जनता के हितकल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें, किसी को ग्रकारण दण्ड न दें ग्रौर किसी के प्रति कठोरता का वरताव न करें। विभिन्न सम्प्रदायों व मत-मतान्तरों में मेलजोल पैदा करने का भी अशोक ने प्रयत्न किया था। वह सब सम्प्रदायों का आदर करता था और यह मानता था कि इन सबके सारभूत तत्त्व एक ही हैं। यदि विविध सम्प्रदायों के

सारतत्त्वों पर ही बल दिया जाए, तो उनमें विरोध व विद्वेष की गुंजाइश ही नहीं रह

राजा ग्रशोक द्वारा धर्म-महामात्रों की नियुक्ति केवल मौर्य साम्राज्य में ही महीं, ग्रपितु चोल, पाण्ड्य, केरल ग्रादि दक्षिणी स्वतन्त्र राज्यों ग्रौर उत्तर-पश्चिम के यवन राज्यों में भी की गयी थी। इन विदेशी राज्यों में वहाँ के निवासियों के हित-कल्याण के लिए ग्रशोक ने भ्रनेकविध कार्य किये थे। इन कार्यों को उसने इस प्रकार सूचित किया है-- "मैंने सब जगह मार्गों पर बरगद के वृक्ष लगवा दिये हैं, ताकि पशुग्रों ग्रौर मनुष्यों को छाया मिल सके। ग्रामों की वाटिकाएँ लगवा दी हैं। ग्राठ-ग्राठ कोस पर मैंने कुएँ खुदवाये हैं, ग्रौर सरायें वनवायी हैं। जहाँ-तहाँ पशुग्रों ग्रौर मनुष्यों के ग्राराम के लिए बहुत-से प्याऊ बैठा दिये हैं। "मैंने यह सब इसलिए किया है कि लोग धर्म का ग्राचरण करें।" केवल ग्रपने साम्राज्य में ही नहीं, ग्रपितु पड़ोस के विदेशी राज्यों में भी ग्रशोक ने मनुष्यों ग्रीर पशुत्रों की चिकित्सा की व्यवस्था की थी। चिकित्सा के लिए जिन ग्रौषिघयों की ग्रावश्यकता थी, उन्हें सर्व त्र भिजवाया गया था। विदेशों में अशोक द्वारा जो घर्म-महामात्र नियत किये गये थे, वे 'अन्तमहामात्र' कहाते थे। इनका कार्य उन देशों में सड़कें वनवाना, सड़कों पर वृक्ष लगवाना, कुएँ खुदवाना, सराय वनवाना, प्याऊ विठाना, पशुश्रों ग्रौर मनुष्यों के लिए चिकित्सालय खुलवाना ग्रीर इसी प्रकार के ग्रन्य उपायों से लोगों का हित ग्रीर कल्याण सम्पादित करना था। उस युग के राजा प्रायः पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहा करते थे। प्रजा के मुख ग्रौर हित पर वे विशेष ध्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में ग्रशोक के इन लोकोप-कारी कार्यों का यह परिणाम हुआ, कि लोगों के हृदय में उस देश और उसके धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हुआ, जिसके राजा द्वारा उनके हित-सुख के लिए ये कार्य कराये जा रहे थे। विदेशी राज्यों की विजय का यह एक नया साघन था, जिसे अशोक ने प्रयुक्त किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक की धर्म विजय की नीति के कारण इन देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मार्ग प्रशस्त होने में सहायता ग्रवश्य मिली होगी। पर यह ग्रसंदिग्ध है कि उसने ग्रपनी राजशक्ति श्रीर राजकोष का प्रयोग किसी धर्म-विशेष के प्रचार के लिए नहीं किया था। वह खून की एक बूँद भी बहाये विना पड़ोस के स्वतन्त्र राज्यों में भारतीय धर्म ग्रौर संस्कृति का सिक्का जमाने में समर्थ हो गया था, ग्रीर सर्वत्र उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही उसकी घर्मविजय थी, ग्रौर इसी द्वारा वह ग्रपना घर्म-साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुआ था। बौद्ध घर्म के प्रचार-प्रसार में अशोक की यह घर्म-विजय इस रूप में अवश्य सहायक हुई, कि अन्तमहामात्रों द्वारा सम्पादित लोकहित के कार्यों के कारण विविध देशों भीर प्रदेशों के निवासी भारतीयों को सम्मान की वृष्टि से देखने लगे थे, और जब वौद्ध भिक्षु तथा स्थविर वहाँ घर्म-प्रचार के लिए गये, तो लोगों ने उनकी बात को ध्यान से सुना, श्रीर उनके मन्तव्यों की उत्कृष्टता से प्रभावित होकर वे उनके ग्रनुयायी वन गये।

प्रभावत हारा प्रशोक के समय भारत के विविध प्रदेशों तथा पड़ोस के विदेशी राज्यों राजा ग्रशोक के समय भारत के विविध प्रदेशों तथा पड़ोस के विदेशी राज्यों में बौद्ध धर्म का जो ग्रसाधारण गति से प्रचार हुग्रा, उसका प्रधान श्रेय उन भिक्षुग्रों को है, जो ग्राचार्य उपगुप्त की प्रेरणा से देश-विदेश में धर्म-प्रचार के लिए गये थे। यह उपगुप्त (जिसे मोद्गलिपुत्र तिप्य भी कहा गया है) वौद्ध धर्म का महान् स्राचार्य था, और राजा स्रशोक को उसी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। स्रशोक इस स्राचार्य का परम भक्त था। उपगुप्त गुप्त नाम के गान्धिक के पुत्र थे, स्रौर मथुरा के समीप नतभित्तकारण्य में उनका निवास था। स्रशोक के निमन्त्रण पर उपगुप्त जलमार्ग द्वारा (यमुना नदी से स्रौर फिर गंगा से) पाटलिपुत्र गये। वहाँ उनका वड़ी घूमधाम के साथ स्वागत हुस्रा। सम्पूर्ण नगर को सजाया गया, और स्रशोक स्वयं उनके स्वागत के लिए साढ़े तीन कोस ग्रागे तक गये। ज्यों ही स्राचार्य (स्थिवर) उपगुप्त को स्रशोक ने देखा, वह उनके पैरों पर गिर पड़ा, श्रौर हाथ जोड़कर कहा—"जब मैंने शत्रु-गणों का विनाश कर शैलों समेत उस पृथिवी को प्राप्त किया, समुद्र जिसके स्राभरण हैं और जिसपर शासन करने वाला ग्रन्य कोई नहीं है, तब भी मुभे वह सुख प्राप्त नहीं हुग्रा था, जो स्राज स्थापके दर्शन से प्राप्त हो रहा है।"

विशाल मागघ साम्राज्य के एकच्छत्र प्रतापी सम्राट् ग्रशोक ने जिस स्थविर का चरणों पर गिरकर ग्रिभवादन किया था, वह कितना तपस्वी ग्रीर संयमी था, इस सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य की एक कथा उल्लेखनीय है। जब भिक्षु उपगुप्त भैक्षचर्या करते हुए नगर की वीथियों में ग्राया करते थे, तो ग्राम्प्रपाली नाम की एक गणिका उनके सुन्दर तेजस्वी रूप को देखकर उनपर मुग्व हो गयी। उसने दासी भेजकर उन्हें अपने पास बुलवाया। जब उपगुप्त भिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके पास पहुँचे, तो उसने कहा-"मैंने भिक्षा देने के लिए ग्रापको नहीं बुलाया है। मैं स्वयं ग्रपने ग्रापको समर्पित करना चाहती हूँ। मैं ग्रापके साथ ग्रिभसार की इच्छुक हूँ।" इस पर उपगुप्त ने स्मित हास्य से उत्तर दिया-"अभी मुक्तसे ग्रिभसार का ग्रापका समय नहीं ग्राया है।" कुछ वर्ष वाद जब ग्राम्रपाली रोगग्रस्त हो गयी, उसका सव शारीरिक ग्राकर्षण नष्ट हो गया और विवश होकर वह सड़क के किनारे लेटकर भीख माँगने लगी, तो उपगुप्त ने उसके पास आकर कहा-"मैं स्ना गया हूँ, देवि, तुम्हारे स्नौर मेरे स्निभार का समय अब आ गया है।" वह उसे अपने साथ विहार में ले गये। वहाँ उन्होंने उसकी चिकित्सा करवाई और भिक्षुणी व्रत में दीक्षित कर उसे मनुष्य-मात्र की सेवा में लगा दिया। राजा अशोक के समय में देश-विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार का जो महान् श्रायोजन हुआ था, उसके संचालक यह श्राचार्य उपगुप्त ही थे। उन द्वारा धर्म-प्रचारकों की नौ मण्डलियाँ तैयार की गयी थीं, जिन्हें विविध प्रदेशों व देशों में प्रचार-कार्य के लिए भेजा गया था। ये मण्डलियाँ किन-किन भिक्षुश्रों के नेतृत्व में किन-किन देशों में गयीं, बौद्ध-साहित्य के अनुसार इसका विवरण निम्नलिखित है--आचार्य मज्क्रन्तिक के नेतृत्व में काश्मीर श्रौर गान्धार में, महादेव के नेतृत्व में महिशमण्डल में, स्थविर रिवखत के नेतृत्व में वनवास में, स्थविर योनक धम्मरिक्खत के नेतृत्व में ग्रपरान्तक में, महा-धम्मरिक्खत के नेतृत्व में महाराष्ट्र में, स्थविर महारिक्खत के नेतृत्व में योन लोक (यवन देश) में, स्थविर मिल्सिम ग्रीर कस्सप के नेतृत्व में हिमवन्त प्रदेश में, स्थविर श्रोण ग्रौर उत्तर के नेतृत्व में सुवर्ण-भूमि में ग्रौर महामहिन्द (महेन्द्र) के नेतृत्व में श्रीलंका में। इन प्रचारक-मण्डलियों ने विविध देशों में जाकर जिस ढंग से वौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसका विवरण भी बौद्ध-साहित्य में उपलब्ध है, पर यहाँ उसका उल्लेख करने की ग्रावश्यकता नहीं है। ध्यान देने योग्य वात यह है, कि ग्राचार्य उपगुप्त की

प्रेरणा से जिन व्यक्तियों ने भिक्षुव्रत ग्रहणकर धर्म-प्रचार का कार्य हाथों में लिया था, उनमें राजकुल के अत्यन्त सम्भ्रान्त व्यक्ति भी थे। जो प्रचारक-मण्डली श्रीलंका में कार्य के लिए गयी थी, उसके नेता महेन्द्र राजा ग्रशोक के पुत्र थे। महेन्द्र की माता का नाम असन्धिमित्रा था। वह विदिशा के एक श्रेष्ठी की कन्या थी। इस रानी से अशोक की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम संघिमत्रा था। संघिमत्रा भी भिक्षणी वत ग्रहणकर श्रपने भाई महेन्द्र के साथ श्रीलंका में धर्म-प्रचार के लिए गयी थी। 'यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः' वड़े ग्रादमी जैसा ग्राचरण करते हैं, ग्रन्य लोग उसी का ग्रनुकरण करते हैं। जव बड़े-से-बड़े ग्रादमी, यहाँ तक कि राजकुमार ग्रीर राजकुमारियाँ भी धर्म-प्रचार के कार्य में अपने जीवन को लगाने के लिए उद्यत हों, तो उनके उदाहरण को सम्मुख रखकर ग्रन्य लोग भी इसके लिए प्रवृत्त होंगे ग्रौर प्रचार-कार्य को ग्रत्यन्त सम्मान व गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। बौद्ध धर्म का जो देश-देशान्तर तथा द्वीप-द्वीपान्तर में इतने व्यापक रूप से प्रचार हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि ग्रत्यन्त कुलीन व सम्भ्रान्त वर्ग के स्त्री-पुरुष भी उसके लिए जी-जान से संलग्न रहे थे। केवल महेन्द्र ही नहीं, ग्रपितु कितने ही ग्रन्य राजकुमारों ने भी राजसी ठाठ तथा सांसारिक सूख-वैभव का परित्याग कर भिक्षुग्रों के काषाय वस्त्र घारण कर लिये थे, श्रीर श्रपने को वौद्ध धर्म के उत्कर्ष व प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था। मध्य एशिया और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने वाले ग्राचार्य कुमारजीव (चौथी सदी ईस्त्री) का पिता कुमारायण एक भारतीय राज्य के अमात्य का पुत्र था। उसकी पत्नी मध्य एशिया के एक राजा की वहिन थी। उन्होंने ग्रपने पुत्र कुमारजीव को वेद-शास्त्रों ग्रार बौद्ध ग्रन्थों की उच्च शिक्षा प्रदान की थी, ग्रीर उसने ग्रपने जीवन की घर्म-प्रचार के कार्य में लगा देने में गौरव अनुभव किया था। इण्डोनीसिया के विविध द्वीपों तथा चीन में वौद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय गुणवर्मा नामक विद्वान् स्राचार्य को प्राप्त है। वह काश्मीर का युवराज था, पर भिक्षु वन गया था। गुणवर्मा का समय पाँचवीं सदी ईस्वी में है। इसी प्रकार के अन्य भी कितने ही व्यक्ति ऐसे हुए, जो राज-कूलों व धनी सम्भ्रान्त परिवारों में उत्पन्न हुए थे, पर्ः जिन्होंने भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म के प्रचार में ग्रपना जीवन लगा दिया था।

वौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार के लिए भारतीय स्थिवरों और भिक्षुओं ने अपने धर्म-प्रन्थों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराने के कार्य को बहुत महत्त्व दिया था। साहित्य प्रचार का सशक्त साधन होता है। इसीलिए संस्कृत एवं पालि भाषाओं के बौद्ध-प्रन्थों को चीनी व तिब्बती आदि भाषाओं में अनूदित करने पर बौद्ध-प्रचारकों ने विशेष ध्यान दिया। गुणवर्मा के कुछ समय पश्चात् सन् ४३५ में आचार्य गुणभद्र भारत से चीन गये थे। वहाँ जाकर उन्होंने ७८ ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनके बाद ४८१ ईस्वी में धर्मजात यश और छठी सदी में धर्मकिंच, वौधिकिंच, रत्नयित और गौतम प्रज्ञाकिंच चीन गये, और बहुत-से बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। भारतीय पण्डितों के निरन्तर चीन जाते रहने का यह परिणाम हुग्रा, कि उस देश के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु व स्थविर निवास करने लगे। चीन की एक अनुश्रुति के अनुसार छठी सदी के प्रारम्भ में उस देश में जो भारतीय भिक्षु निवास कर रहे थे, उनकी संख्या तीन हजार के लगभग थी। छठी सदी में जो भिक्षु निवास कर रहे थे, उनकी संख्या तीन हजार के लगभग थी। छठी सदी में जो

अन्य बहुत-से भारतीय प्रचारक चीन गये, उनमें जिनगुष्त का नाम उल्लेखनीय है। वह पेशावर का रहने वाला था, और उसने भारतीय धर्मग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिए एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में वहुत-से भारतीय तथा चीनी विद्वान् सम्मिलित थे, और उन्होंने सैकड़ों ग्रन्थों का चीनी भाषा में ग्रनुवाद किया था। तिब्बत में वौद्ध धर्म का जो प्रचार हुग्रा, उसमें भी बौद्ध धर्मग्रन्थों के तिब्बती भाषा में किये गये ग्रनुवादों से वहुत सहायता मिली। इस कार्य के लिए जो वहुत-से भारतीय विद्वान् तिब्बत गये, उनमें जिनमित्र, शीलेन्द्र बोधि, प्रज्ञावर्मन्, सुरेन्द्र बोधि ग्रादि मुख्य थे। बहुत-से बौद्ध-ग्रन्थ संस्कृत भाषा के मूलरूप में इस समय उपलब्ध नहीं हैं, पर उनके चीनी ग्रीर तिब्बती ग्रनुवाद ग्रब भी विद्यमान हैं। विदेशों में बौद्ध प्रचारकों की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था, कि उन्होंने ग्रपने धर्म-ग्रन्थों को विविध देशों की भाषाग्रों में उपलब्ध कराने के कार्य पर विशेष ध्यान दिया था।

कोई नया घार्मिक ग्रान्दोलन तभी सफल होता है, जब उसके पास कोई ऐसा सन्देश हो, ऐसा कार्यक्रम हो, जिसे लोग ग्रपने लिए हितकर समभों, जिससे उनका हित-कल्याण सम्पादित हो, श्रौर जो उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाये। जिस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुथा, भारत के समाज और धर्म में ग्रनेकविध विकृतियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं। मनुष्य की सामाजिक स्थिति का ग्राधार जन्म को माना जाने लगा था, ग्रौर जन्म के कारण ही किसी को उच्च या नीच समका जाता था। महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य नीच या ग्रछूत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रेष्ठी, शूद्र, वेश्या एवं ग्रन्त्यज—सब एक समान स्थान रखते थे। बौद्ध-साहित्य में कथा ग्राती है, कि वासत्थ ग्रीर भारद्वाज नाम के ब्राह्मण बुद्ध के पास ग्राए श्रीर उनसे पूछा-हम दोनों में इस प्रश्न पर विवाद हो गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया-"हे वासत्थ! जो मनुष्य गौवें चराता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो ग्रादमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो ग्रादमी शस्त्र घारण करके ग्रपना निर्वाह करता है, उसे हम सैनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। किसी विशेष माता के पेट से जन्म होने के कारण मैं किसी को ब्राह्मण नहीं कहुँगा। जो भी व्यक्ति क्रोघरहित है, ग्रच्छे काम करता है, सत्याभिलाषी है, जिसने अपनी इच्छाग्रों का दमन कर लिया है, जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं है, जो ग्रकिंचन है, जिसने ग्रपने सब बन्धन काट दिये हैं, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से बाह्मण होता है, और न कोई अब्राह्मण के घर में जन्म लेने से अब्राह्मण होता है। अपने कर्मों से ही कोई म्रादमी बाह्मण वन जाता है, भ्रौर कोई मब्राह्मण। भ्रपने कर्म से ही कोई किसान है, कोई शिल्पी है, कोई व्यापारी है और कोई सेवक है।" जन्म के आधार पर ऊँच-नीच के निर्घारण के कारण भारत के समाज में जो बुराई प्रादुर्भूत हो गयी थी, बुद्ध ने उसका उग्र रूप से विरोध किया ग्रीर एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयत्न किया, जिसमें ऊँच-नीच व छूत-श्रछूत का कोई भेद नहीं था, जिसमें सबकी एक समान स्थिति थी, और कर्म के कारण ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र माना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए वर्ण या जाति का कोई भी विचार नहीं रखा जाता था, श्रीर सब कोई विद्या एवं सत्याचरण द्वारा स्थविर या भिक्षु का गौरवमय पद

प्राप्त कर धर्मंगुरु की स्थिति को पहुँच सकते थे। जिस सामाजिक संगठन में मनुष्यों की बहुत बड़ी संख्या को उनके जन्म के कारण नीच समका जाता हो, उसके लिए बुद्ध की यह शिक्षा कितनी ऋन्तिकारी तथा प्रगतिशील थी, ग्रीर जनता के बड़े भाग ने कितने उत्साह तथा उल्लास से उसका स्वागत किया होगा, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। जिस बात से मनुष्यों को ग्रयना स्पष्ट लाभ प्रतीत होता हो, उसे ग्रपनाने में वे देर नहीं करते। महात्मा बुद्ध के मन्तव्य बहुसंख्यक जनता के लिए कल्याणकारी थे, वे न्याय तथा सत्य पर ग्राधारित थे। इसीलिए उनका प्रचार सुगमता के साथ हो सका।

महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय भारत में यज्ञों का कर्मकाण्ड बहुत जटिल रूप घारण कर चुका था। उनमें पशुग्रों की बलि भी दी जाने लगी थी। लोगों का विश्वास था, कि यज्ञ द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण लोग अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों पर विश्वास नहीं था। एक उपदेश में उन्होंने कहा था-"वासत्थ ! एक उदाहरण लो । कल्पना करो, कि यह म्रचिरावती नदी किनारे तक भरकर बहु रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य श्राता है, श्रीर वह किसी श्रावश्यक कार्य से इस पार श्राना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना प्रारम्भ करे, कि स्रो दूसरे किनारे, इस पार ग्रा जाग्रो। क्या उसके इस प्रकार स्तुति करने से वह किनारा उसके पास चला ग्राएगा? हे वासत्य ! ठीक इसी प्रकार त्रयी विद्या में निष्णात एक ब्राह्मण यदि उन गुणों को क्रिया रूप में अपने अन्दर नहीं लाता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अब्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुख से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वरुण को बुलाता हुँ, मैं प्रजापति, ब्रह्मा, महेश ग्रीर यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उसके पास चले आयोंगे। क्या इनकी प्रार्थना से कोई लाभ होगा?" यज्ञों में विविध देवताओं का म्रावाहन कर ब्राह्मण लोग जो उनकी स्तुति करते थे, म्राहुति द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करते थे, बुद्ध उसे निरर्थंक समझते थे। उनका मन्तव्य था, कि सद् म्राचरण तथा सद्गुणों से ही मनुष्य ग्रपनी उन्नति कर सकता है। याज्ञिक कर्मकाण्ड का जो रूप उस समय विकसित हो गया था, उसका उनकी दृष्टि में कोई लाभ नहीं था। उनका मत था, कि जब तक चरित्र शुद्ध न हो, धन की तृष्णा दूर न हो, और काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह म्रादि पर विजय न कर ली जाये, केवल याज्ञिक अनुष्ठान व्यर्थ है। वह मध्य मार्ग का ग्रनुसरण करने के पक्षपाती थे। वह उपदेश करते थे, कि "इन दो ग्रतियों (चरम कोटियों) का सेवन नहीं करना चाहिये, भोग-विलास में लिप्त रहना ग्रौर शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। इन दोनों ग्रतियों के बीच मैंने मध्य मार्ग दिखाया है, जो कि ग्रांख देने वाला, ज्ञान कराने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला है।" इस मध्य मार्ग के ग्राठ ग्रार्य (श्रेष्ठ) ग्रंग थे - सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् ग्राजीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् विचार ग्रौर सम्यक् ध्यान या समाधि। इसमें सन्देह नहीं कि इन ग्राठ बातों का पूर्णरूप से ग्राचरण कर मनुष्य ग्रपने जीवन को श्रादर्श व कल्याणमय बना सकता है। श्रत्यधिक भोग-विलास श्रोर श्रत्यधिक तप-दोनों को हेय मानकर महात्मा बुद्ध ने जिस मध्य मार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश किया था, उसका सार संयम तथा सदाचारमय जीवन ही था। इसके लिए न किसी

जिटल कर्मकाण्ड की श्रावश्यकता थी, श्रीर न किसी पुरोहित की। सब कोई स्वयं इसका श्रनुसरण कर सकते थे, इसकी साधना कर सकते थे। बुद्ध ने जिस धार्मिक श्रान्दोलन का भारत में प्रारम्भ किया था, वह श्रत्यन्त सरल था। सर्वसाधारण जनता ने उसे श्रपने लिए कल्याणकर समभा, क्योंकि उसमें न कोई जन्म के कारण ऊँचा माना जाता था, न कोई नीच। उसमें किसी जिटल तथा व्ययसाध्य कर्मकाण्ड को भी स्थान नहीं था, श्रीर न उसकी साधना के लिए घोर तपस्या की ही श्रावश्यकता थी। परिणाम यह हुग्रा, कि उनका धर्म निरन्तर उत्कर्ष को प्राप्त होता गया, श्रीर सर्वस्वत्यागी तथा मानवमात्र के हित-कल्याण में रत स्थिवरों श्रीर भिक्षुश्रों के पुरुषार्थ के कारण समयान्तर में वह भारत का सर्वप्रधान धर्म वन गया।

बरमा, मध्य एशिया भ्रादि जिन भ्रन्य देशों में वौद्ध धर्म का प्रचार हुग्रा, वहाँ के निवासी सभ्यता की दृष्टि से भारत की तुलना में बहुत पिछड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षुग्रों ने उनमें केवल एक उत्कृष्ट धर्म का ही सूत्रपात नहीं किया, श्रपित एक उच्च सभ्यता ग्रीर उच्च प्रकार के ज्ञान-विज्ञान को भी वे अपने साथ इन देशों में ले गये। ग्राचार्य उपगुप्त के ग्रायोजन से जो विविध प्रचारक-मण्डल विभिन्न देशों में धर्म-प्रचार के लिए गये थे, उनमें से सुवर्णभूमि भेजे गये ग्राचार्य उत्तर ग्रौर स्थविर सोण के कार्य के सम्बन्ध में वौद्ध-प्रन्थ महावंश में लिखा है--- ''उस समय सुवर्ण भूमि के राजकुल में यह ग्रवस्था थी, कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता था, उसी क्षण एक राक्षसी श्राकर उसे खा जाती थी। जिस समय स्थविर सुवर्णभूमि पहुँचे, राजकुल में एक वालक उत्पन्न हुया। लोगों ने समका कि ये स्थविर राक्षसी के सहायक हैं। ग्रतः वे उन्हें घेरकर मारने के लिए तैयार हो गये। स्थविरों ने उनके अभिप्राय को समक्त लिया और कहा-हम तो शील से युक्त श्रमण है, राक्षसी के सहायक नहीं हैं। उसी समय राक्षसी ग्रपने साथियों के साथ समुद्र से निकली। इसपर सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर स्थिवरों ने अपने अलौकिक प्रभाव द्वारा उस राक्षसी को नष्ट कर दिया, और सर्वत्र ग्रभय की स्थापना की। तब उन्होंने ब्रह्मजाल सूत्र का उपदेश किया, जिसे सुनकर बहुत-से लोगों ने वौद्ध घर्म को स्वीकार कर लिया। "इस समय के बाद सुवर्णभूमि के राजवंश में जो भी कुमार उत्पन्न हुए (स्थविर सोण ग्रौर उत्तर के नाम पर) सोणुत्तर कहाए।" महावंश का यह आलंकारिक वर्णन इस तथ्य को सूचित करता है, कि सुवर्णभूमि के राजकुल में कोई बच्चा जीवित नहीं रह पाता था, जन्म होते ही रोगरूपी राक्षसी उसे खा लेती थी। वहाँ के निवासियों को इस रोग की चिकित्सा का ज्ञान नहीं था। पर स्थिवर सोण और उत्तर चिकित्साशास्त्र में निष्णात थे। उनकी चिकित्सा के कारण रोग-रूपी राक्षसी से राजकुमार की रक्षा हुई। परिणाम यह हुग्रा कि न केवल उस देश के निवासी उन ग्राचार्यों की शिक्षाग्रों की ग्रोर ग्राकृष्ट ही हुए, ग्रपितु वहाँ नये ज्ञान-विज्ञान का भी प्रवेश हुया। भारत के पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में जो ग्रनेक देश व द्वीप हैं, प्राचीन समय में उन्हीं को सुवर्णभूमि ग्रीर सुवर्णद्वीप कहा जाता था।

काश्मीर श्रीर गान्धार में प्रचार के लिए गये स्थिवर मज्फ्रान्तिक के सम्बन्ध में महावंश में लिखा है, कि 'अभवाल' नामक नागराज श्रपने प्रभाव से वहाँ की फसलों को नष्ट कर रहा था, पर स्थिवर ने श्रपने उत्कृष्ट सामर्थ्य से नागराज को श्रपने वश में कर लिया श्रीर उन देशों की फसलें नष्ट होने से बच गईं। इस वर्णन में भी श्रालंकारिक

रूप से यह सूचित किया गया है कि काश्मीर ग्रीर गान्वार में बहुधा बाढ़ों का जो प्रकोप रहता था, बौद्ध स्थविर ने उसका निवारण कर वहाँ की फसलों को नष्ट होने से वचाया था, श्रीर उनके इस विज्ञान व शिल्प से प्रभावित होकर बहुत-से लोगों ने वौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। स्थविर मज्क्रन्तिक द्वारा काश्मीर में वौद्ध धर्म के प्रचार की बात का उल्लेख चीनी यात्री ह्या एन्त्सांग ने भी किया है। उसके अनुसार महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, कि ''मेरे निर्वाण के वाद ग्रहंत मध्यान्तिक इस देश में एक राज्य स्थापित करेगा, यहाँ के लोगों को सभ्य वनायेगा और अपने प्रयत्न से बुद्ध के शासन का विस्तार करेगा।" इसमें सन्देह नहीं, कि मज्मन्तिक सद्श स्थविर जहाँ धर्म-प्रचारक थे, वहाँ अनेकविध ज्ञान-विज्ञान में भी निष्णात थे, और उन द्वारा एक उत्कृष्ट सभ्यता का ग्रनेक विदेशी राज्यों में प्रवेश हुग्रा था। इन स्थविरों के महान् कार्य को महावंश ने कितने सुन्दर रूप में उल्लिखित किया है-- "ग्रमृत से भी बढ़कर म्रानन्द 'सुख का परित्याग कर इन सिद्ध स्थिवरों ने सुदूरवर्ती देशों में सब प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए संसार का हितसाघन किया था। निस्सन्देह, ये स्थविर घन्य हैं।" जिस धर्म के प्रचारक ग्रपने धार्मिक मन्तव्यों तथा पूजा-पद्धति के प्रचार के साथ-साथ नये ज्ञान-विज्ञान और उच्च संस्कृति को भी प्रचारित करते हैं, अपना घर्म साम्राज्य स्यापित कर सकना उनके लिए सुगम हो जाता है। जिन बिदेशों में वौद्ध धर्म का प्रचार हुया, उनके निवासी ज्ञान-विज्ञान ग्रीर संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों की तुलना में पिछड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु श्रीर स्थविर उनमें उत्कृष्ट संस्कृति श्रीर नये ज्ञान-विज्ञान को भी अपने साथ ले गये। उनकी असाधारण सफलता का यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार का जो वृत्तान्त ऊपर दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इस धर्म का देश-देशान्तर ग्रौर द्वीप-द्वीपान्तर में जो विस्तार हुग्रा, उसमें उन स्थविरों ग्रीर भिक्षुग्रों का कर्तृत्व सर्वप्रधान था, जो एक उच्च लक्ष्य को सम्मुख रखकर सव सांसारिक सुख-वैभव का परित्याग करने को उद्यत हो गये थे। ये स्थविर ग्रौर भिक्ष सदाचार, त्याग ग्रीर संयम का जीवन विताते थे, ग्रीर मनुष्य-मात्र का हित-कल्याण सम्पादित करना ग्रपना कर्तव्य समऋते थे। ये राजाग्रों तथा सम्भ्रान्त धनिकों के सामने सिर नहीं भुकाते थे, ग्रपितु चक्रवर्ती सम्राट् तक इनके चरणों का स्पर्श किया करते थे। समाज में इनका स्थान सर्वोपरि था। यह सही है, कि अशोक सदृश राजाओं की नीति से वौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता अवश्य प्राप्त हुई, पर यह सहायता प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से थी। प्रचारक वर्ग के उत्कृष्ट जीवन के साथ-साथ महात्मा बुद्ध के उन मन्तव्यों व शिक्षाग्रों से भी इस धर्म के प्रचार में बहुत सहायता प्राप्त हुई, जिनसे जनता को स्पष्ट लाभ था। किसी भी समाज में उन लोगों की संख्या बहुत ग्रिंघिक होती है, जो कृषक, श्रमिक ग्रौर शिल्पी के रूप में ग्रपना निर्वाह करते हैं। यदि सुशिक्षित (ब्राह्मण) लोग इन्हें अपने से हीन समझने लगें, इन्हें नीची निगाह से देखने लगें, तो उनके इस कार्य को कदापि उचित नहीं माना जा सकता। फिर यदि बाह्मण वर्ग ऐसा हो जाये, जो शिक्षित भी न हो ग्रीर केवल जन्म के ग्राघार पर अपने उच्च होने का दावा करने लगे, तब तो समाज का स्वरूप ग्रत्यन्त दूषित हो जाता है। बुद्ध ने भारतीय समाज के इसी दूषित रूप के सुधार का प्रयत्न किया था, जिसके कारण सभी वर्गों के लोग उनके अनुयायी हो गये और उनके धर्म का बहुत उत्कर्ष हुआ। वौद्ध स्थिवरों ने अनेक शिक्षा-संस्थाओं की भी स्थापना की थी, जिनमें नालन्दा, विक्रम-शिला आदि अनेक ऐसे विश्वविद्यालय भी थे, जिनमें हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। ये भी बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत सहायक हुए। बौद्धों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों में केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा ही नहीं दी जाती थी; अपितु वेद, षड्दर्शन, कल्प, ज्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, संगीत, नृत्य आदि अन्य विषयों की शिक्षा भी वहाँ दी जाती थी। उस युग में जो भी ज्ञान-विज्ञान था, सबका उनमें अध्ययन-अध्यापन होता था। इसी कारण उनके आचार्य व प्राध्यापक अपने ज्ञान के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। जब वे कहीं धर्म-प्रचार के लिए जाते, तो जनता का उनसे प्रभावित होना अवश्यमभावी था। उनके ज्ञान से आकृष्ट होकर ही बहुत-से विद्यार्थी चीन आदि देशों से विद्याध्ययन के लिए भारत आये थे, और बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने देश में उसके प्रचार के लिए प्रयत्नशील हुए थे।

भारत से बाहर जैन धर्म का अधिक प्रचार नहीं हुआ, यद्यपि अनेक जैन मुनि व आचार्य शकस्थान आदि में प्रचार के लिए गये थे और वहाँ उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। पर भारत के विविध प्रदेशों में वर्धमान महावीर की शिक्षाओं का व्यापक रूप से प्रचार रहा है, और प्राचीन समय के अनेक प्रतापी राजा भी इस धर्म के अनुयायी थे। जैन वर्म के प्रचार में भी मुनियों का कर्तृंत्व प्रधान था। उनके 'संदोह' विविध प्रदेशों में घूम-घूमकर जैन धर्म का प्रचार किया करते थे, और उनके सदाचार-मय उत्कृष्ट जीवन से आकृष्ट होकर जनता उनकी अनुयायी हो जाती थी। जैन धर्म में भी जन्म के आधार पर किसी को उच्च या नीच नहीं माना जाता था। किसी भी जाति या कुल में उत्पन्न व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर और संयम तथा सदाचार का जीवन अपना-कर मुनि तथा आचार्य का पद प्राप्त कर सकता था। जैन धर्म के प्रचार में यह वात भी वहत सहायक हुई।

दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में वैदिक घर्म का पुनरुत्थान प्रारम्भ हुम्रा था, ग्रीर बौद्ध घर्म के प्रभाव में क्षीणता ग्राने लग गई थी। पर महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यमा प्रतिपदा या ग्रब्धाङ्गिक ग्रार्य मार्ग का भारत से जो लोप हुग्रा, उसमें ग्राचार्य शंकर का कर्तृत्त्व प्रधान कारण था। उनके प्रयत्न से वेदों के ग्रपौरुषेयत्त्व ग्रीर ईश्वर की सत्ता में जनता का विश्वास पुनः स्थापित हुग्रा, ग्रीर शैव भागवत सम्प्रदाय भारत का सर्वाधिक प्रचलित घर्म हो गया। इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के समान शंकराचार्य भी ग्रपना ऐसा विशाल धार्मिकसाम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे, जिसके चार प्रधान केन्द्र या पीठ भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व ग्रीर पश्चिम क्षेत्रों में सर्वत्र विद्यमान थे।

शंकराचार्यं ने अपने घर्मं के प्रचार के लिए मुख्यतया दो साधन अपनाये थे— शास्त्रार्थं और संन्यासियों के मठों या आश्रमों की स्थापना । उन्होंने दूर-दूर के प्रदेशों में भ्रमण कर बौद्ध आचार्यों से शास्त्रार्थं किए और श्रुति के प्रामाण्य तथा ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया । उनकी विद्वत्ता और अकाट्य युक्तियों की धाक इन शास्त्रार्थों के कारण सर्वत्र जम गयी, और उस युग के विचारशील लोग उनके अनुगामी होने लगे । एक स्रोर जहाँ शंकर ने तक स्त्रीर युक्ति प्रमाणों का आश्रय लेकर अपने मन्तव्यों का

प्रतिपादन किया, वहाँ साथ ही उन द्वारा स्थापित संन्यासी-सम्प्रदाय ने जनसाधारण की सेवा तथा हित-कल्याण का वह कार्य प्रारम्भ कर दिया, बौद्ध भिक्षु व स्थविर जिसकी थ्रोर से ग्रव तक विमुख हो चुके थे। वौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में भिक्षु-संघ वहुत सहायक हुआ था, क्योंकि उस द्वारा जनसाधारण का हित-कल्याण सम्पादित किया जाता था। पर वाद में जब अनाथिपिण्डक सदृश सम्भ्रान्त व घनी गृहस्थों ने श्रद्धावश संघ को ग्रपार धन प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया, तो बौद्ध विहारों में निवास करने वाले स्थविर व भिक्षु जनसेवा के ग्रपने कर्तव्य की उपेक्षा कर सुख-वैभव के साथ जीवन विताने लग गये। परिणाम यह हुआ, कि सर्व साधारण लोगों से उनके सम्पर्क व प्रभाव में कमी ग्राती गयी। इस दशा में शंकराचार्य ने जिस संन्यासी सम्प्रदाय की स्थापना की, उसके सदस्य प्राचीन वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के ग्रादर्श के ग्रनुसार परिवाजकों का जीवन विताते थे, श्रौर गृहस्थों को सन्मार्ग का उपदेश देना तथा जनता का हित-कल्याण सम्पादित करना अपना कर्त व्य मानते थे। ग्रावश्यकता पड़ने पर इन संन्यासियों ने विदेशी व विवर्मी आकान्ताओं से देश की रक्षा करने के लिए युद्ध भी किये, और एक ऐसे संगठन का भी निर्माण किया, जिसके सदस्य शस्त्र धारण कर ग्राततायियों ग्रौर दस्युओं का दमन करने के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि जनता बौद्ध-विहारों में सुख-वैभव के साथ जीवन विताने वाले स्थविरों और भिक्षुओं की तुलना में इन संन्यासियों की ग्रोर ग्रधिक ग्राकृष्ट होने लगे, ग्रौर उन द्वारा प्रतिपादित धार्मिक मन्तव्यों तथा पूजा-पद्धति का अनुसरण करने में प्रवृत्त हो जाये। भारत में बौद्ध धर्म के ह्रास तथा शंकर ग्रादि विविध ग्राचार्यों द्वारा निरूपित वैदिक सम्प्रदायों की स्थापना में यह वात वहुत सहायक सिद्ध हुई।

#### (४) ऋिवचएनिटी और इस्लाम का प्रचार-प्रसार

जिन कारणों और जिन साघनों से कोई घार्मिक आन्दोलन अपना घार्मिक तथा सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ होता है, बौद्ध घर्म के प्रचार-प्रसार के विवरण से वे भली-भाँति स्पष्ट हो जाते हैं। किश्चिएनिटी और इस्लाम भी अपने घार्मिक साम्राज्यों का निर्माण करने में समर्थ हुए हैं, और अपने इन साम्राज्यों का और भी अधिक विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः इनके प्रचार-कार्य पर भी अत्यन्त संक्षेप के साथ प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

क्राइस्ट का जन्म जूडिया में हुग्रा था, जो उस समय रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। रोमन सम्राट् ग्रपने को देवता व परमेश्वर मानते थे। रोमन लोगों के धर्म में देवी-देवताग्रों की पूजा का प्रमुख स्थान था, ग्रौर रोमन सम्राट् भी अपने देवी होने का दावा किया करते थे। मनुष्यों की स्थिति देवताग्रों से हीन होती है, ग्रौर उनकी इच्छा के सम्मुख मनुष्य की इच्छा का कोई महत्त्व नहीं होता। मनुष्यों का हित इसी में है, कि वे देवी-विधान को ग्रास्थापूर्वक स्वीकार करते रहें। क्योंकि रोमन सम्राट् भी देवता है, ग्रतः उसकी ग्राज्ञाग्रों को ग्राँख मूँदकर मानते जाना उसकी प्रजा का परम कर्तव्य है। क्राइस्ट इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उनका कहना था, कि परमेश्वर एक है। वह सबका पिता है, ग्रौर सब मनुष्य उसके पुत्र हैं। उनमें राजा-प्रजा, ऊँच-नीच ग्रादि का कोई भेद नहीं है। सब एक-दूसरे के बराबर हैं। हमें संसार

में ईश्वर का स्वर्गीय राज्य स्थापित करना है, किसी मनुष्य को ईश्वर या देवता मान-कर उसके शासन को ग्रांख मूंदकर स्वीकार नहीं कर लेना है। ईश्वर सबके प्रति समान रूप से क्रुपाल है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से प्रकाश प्रदान करता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा सवको समान रूप से प्राप्त होती है। परमिपता के राज्य में न कोई उच्च है, न कोई नीच है, ग्रीर न किसी की विशिष्ट स्थिति है। शासक-वर्ग और घनी लोगों की विशिष्ट व सम्मानास्पद स्थिति काइस्ट को स्वीकार नहीं थी। सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वत्व भी उन्हें समुचित प्रतीत नहीं होता था। उनका मन्तव्य था, कि जैसे सब मनुष्य परमेश्वर के पुत्र व प्रजा हैं, वैसे ही सब सम्पत्ति भी परमेश्वर की ही है। बाइबल की एक कथा के अनुसार एक धनी व्यक्ति उनके पास आकर बोला—मैं ग्रापकी ग्राजाग्रों को - जानता हूँ। किसी की हिंसा मत करो, व्यभिचार न करो, चोरी न करो, भूठी साक्षी न दो, किसी को घोला न दो, ग्रौर ग्रपने माता-पिता की सेवा करो। मैं इन सब ग्राज्ञाग्रों का भली-भाँति पालन करता हूँ। यह सुनकर काइस्ट ने उसकी ग्रोर स्नेहपूर्वक देखा ग्रौर कहा-तुममें ग्रब भी एक कमी रह गयी है। जो सम्पत्ति तुम्हारे पास है उस सबको बेच दो श्रीर उससे जो वन मिले, उसे गरीवों में वितरण कर दो। उस धनी व्यक्ति को यह कहकर क्राइस्ट ने चारों ग्रोर देखा ग्रीर ग्रपने शिष्यों से कहा — ऊँट के लिए सुई के नक्के में से गुजर सकना सुगम है, पर धनी लोगों के लिए परमेस्वर के राज्य में प्रवेश कर सकना सम्भव नहीं है। इन शिक्षाग्रों के कारण सम्भ्रान्त वर्गं के व्यक्तियों द्वारा काइस्ट का विरोध किया जाना सर्वथा स्वाभाविक था। जुडिया के राजपदाधिकारी उसके विरुद्ध थे, क्योंकि वह रोमन सम्राट् को दैवी मानने को तैयार नहीं था। वहाँ के सम्पन्न लोगों का भी उनसे विरोध था। पर जहाँ तक सर्वसाधारण जनता का सम्बन्ध है, उसे ऋाइस्ट की शिक्षाएँ अच्छी प्रतीत होती थीं। परिणाम यह हुया कि बहुत-से लोग उनके अनुयायी हो गये। रोमन साम्राज्य के स्थानीय शासक ने समका, कि सम्राट् को दैवी न मानकर ग्रौर उसकी पूजा को ग्रन्चित बताकर काइस्ट विद्रोह का भण्डा खड़ा कर रहा है। काइस्ट द्वारा जिस ईश्वर या स्वर्ग के राज्य (किंगडम ग्रॉफ हैवन) की स्थापना का प्रचार किया जा रहा था, उसके सही ग्रभिप्राय को न समभकर रोमन सम्राट् के जूडिया-स्थित प्रतिनिधि ने काइस्ट को विद्रोही घोषित कर एक साधारण बागी व ग्रपराधी के समान शूली पर चढ़ा दिया। पर काइस्ट की शिक्षाग्रों के कारण जूडिया के निर्धन, ग्रसहाय ग्रौर दलित लोगों में ग्राशा का जो संचार हो रहा था ग्रौर वे स्वर्ग के राज्य में ग्रपनी दशा के सम्बन्ध में जो सुनहरे संपने देखने लग गये थे, काइस्ट के बलिदान के साथ उनका अन्त नहीं हो गया। वस्तुतः, काइस्ट द्वारा एक जवरदस्त ग्रान्दोलन का सूत्रपात किया गया था, जिसकी शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती गयी, और केवल जूडिया में ही नहीं, अपितु रोमन साम्राज्य के अन्य भी अनेक देशों में उसका विस्तार होता गया। रोमन सम्राट्न केवल निरंकुश थे, पर साथ ही ग्रत्याचारी भी थे। उनके राजपदाधिकारी तथा कर्मचारी भी जनता पर मनमाने अत्याचार किया करते थे। इस दशा में क्राइस्ट के अनुयायियों को उन्होंने ग्रपना रक्षक व सहायक माना, क्योंकि वे उन्हें स्वर्ग के राज्य के रूप में एक नये सुवर्णीय युग ने सूत्रपात की ग्राशा दिला रहे थे, एक ऐसे युग की जिसमें कोई भी व्यक्ति सम्पत्तिशाली व विशेषाधिकार सम्पन्न नहीं होगा, सबकी दशा समान होगी और ऊँच-

नीच का कोई भेद नहीं रहेगा। रोमन सम्राट् द्वारा इस नये यान्दोलन को कुचलने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया, किश्चियन लोगों पर घोर ग्रत्याचार किये गये, पर उन्हें ग्रपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हुई। किश्चियन लोगों की संख्या तथा शक्ति में निरन्तर वृद्धि होते जाने के कारण अन्त में रोमन सम्राट् कान्स्टेन्टाइन (चौथी सदी ईस्वी) ने इस नये धर्म में दीक्षित हो जाने में ही अपना हित समका। अब किश्चिएनिटी ने रोमन साम्राज्य के राजधर्म की स्थिति प्राप्त कर ली और इससे उसके उत्कर्ष में और अधिक सहायता मिली। यह सही है, कि कान्स्टेन्टाइन ने किश्चियन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भरपूर सहयोग दिया, पर यह भी सत्य है कि तीन सदियों तक इस धर्म के अनुयायियों पर घोर ग्रत्याचार होते रहे और उसका जो भी प्रचार हुग्रा, वह उन साबुओं व भिक्षुओं के परिश्रम का परिणाम था, जो सांसारिक जीवन के सब सुख-भोगों का परित्याग कर स्वेच्छापूर्वंक भिक्षु जीवन ग्रहण करते थे और धर्म-प्रचार के लिए ग्रपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए उद्यत रहते थे। काइस्ट के देहावसान के कुछ समय पश्चात् ही ईसाई मिशनरियों ने दूर-दूर के देशों में धर्म-प्रचार के लिए जाना प्रारम्भ कर दिया था। पहली सदी ईस्वी में उनका एक प्रचारक दक्षिणी भारत के समुद्र तट पर भी ग्रा पहुँचा था, ग्रीर उस द्वारा वहाँ किश्चिएनिटी का बीजारोपण भी कर दिया गया था।

जव तक किश्चिएनिटी को रोमन साम्राज्य के राजधर्म की स्थिति प्राप्त नहीं हुई, उसका जो भी प्रचार-प्रसार हुआ, वह साधुओं तथा भिक्षुओं द्वारा ही किया गया था। पर बाद में उसके लिए राजशक्ति भी प्रयुक्त की गयी। ईसाइयों के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं--रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट। मध्यकालीन यूरोप के जो राजा रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने ग्रपनी प्रोटेस्टेन्ट प्रजा पर ग्रमानुषिक ग्रत्याचार किये। वे यह सहन नहीं कर सकते थे, कि उनके राज्य का कोई निवासी ऐसे सम्प्रदाय का अनुयायी हो, जो राजा का ग्रपना धर्म न हो । इसी प्रकार प्रोटेस्टेन्ट राजाओं द्वारा रोमन कैथोलिक प्रजा पर ग्रत्याचार किए गये। जब मध्यकाल के ग्रन्त में एशिया ग्रीर ग्रफीका में यूरोपियन राज्यों ने ग्रपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया, तो उन्होंने वहाँ के निवासियों को ग्रपने धर्म में वलपूर्वक दीक्षित करने का भी प्रयत्न किया। भारत के लोग सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से समुचित रूप से उन्नत थे। उसके जिस प्रदेश पर पोर्तुगीजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वहाँ के निवासियों पर उन्होंने किश्चियन होने के लिए शक्ति भी प्रयुक्त की। ग्रफीका महाद्वीप के लोग सभ्यता के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। उन्हें ईसाई वनाने के लिए यूरोपियनों ने जहाँ वल का प्रयोग किया, वहाँ साथ ही उनके मध्य वे एक उच्चतर सभ्यता एव उत्कृष्ट ज्ञान-विज्ञान के वाहक के रूप में भी प्रविष्ट हुए, ग्रौर इस प्रकार उन्हें नीग्रो लोगों को क्रिश्चियन बनाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। राजकीय शक्ति का साहाय्य प्राप्त होते हुए भी क्रिश्चियन मिशनरी ग्रपने धर्म का प्रचार-प्रसार करने में जो इतने ग्रधिक सफल हुए, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण उनका जनता के हित-कल्याण का सम्पादन करना भी था। क्रिश्चियन मिश्रनरियों ने स्थान-स्थान पर शिक्षण-संस्थाओं तथा चिकित्सालयों की स्थापना की ग्रौर रंग, जाति, छूत-ग्रछूत का भेदभाव न कर सबके हित-सुख के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने विशेष रूप से उन वर्गी को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, जिनकी सामाजिक स्थिति अत्यन्त हीन थी, और या जो सभ्यता के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए थे। चिकित्सा की व्यवस्था कर, पढ़ना-लिखना सिसा-

कर भौर भ्रनेकविघ उद्योग-घन्यों में प्रशिक्षित कर किश्चियन मिशनरियों ने उन्हें समाज में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त कर सकने के योग्य वनाया, जिसके परिणामस्वरूप उनका ईसाई मत के प्रति माकृष्ट हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। साहित्य के सजन पर भी मिशनरियों ने बहुत ध्यान दिया। संसार की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, जिसमें बाइबल का ग्रनुवाद प्रकाशित न हुग्रा हो। धर्म-प्रचार के लिए ईसाइयों ने सरल भाषा में बहुत-सी पुस्तकों को प्रकाशित किया, श्रीर उन्हें नाममात्र मूल्य पर या सर्वथा मुफ्त जनता तक पहुँ चाया। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, कि जिन मन्तव्यों का वे प्रचार कर रहे हैं, वे कहाँ तक युक्तिसंगत या विज्ञानसम्मत हैं। उन्होंने युक्ति व तर्क को उतना महत्त्व नहीं दिया, जितना कि लोगों के हित-कल्याण के सम्पादन को। क्रिश्चिएनिटी के प्रचार में यह बात बहुत सहायक सिद्ध हुई। वर्तमान समय में क्रिश्चियन मिशनरियों के पास धन की कोई कमी नहीं है। पाश्चात्य संसार के पूँजीवादी लोग किश्चिएनिटी के प्रचार को अपने उद्योगों और आर्थिक समृद्धि के लिए सहायक समकते हैं, क्योंकि इस घर्म को अपना लेने पर अफ़ीका भ्रादि देशों के निवासी जिस प्रकार की सभ्यता का पाठ पढ़ते हैं, उस द्वारा उन्हें बहुत-सी ऐसी वस्तुग्रों के उपभोग की ग्रादत पड़ जाती है, जिनका उत्पादन पाश्चात्य देशों के कल-कारखानों में होता है। श्रफ्रीका के नीग्रो पहले कोट-पतलून नहीं पहनते थे। भोजन के लिए वे काकरी, कटलरी का उपयोग नहीं करते थे, ग्रौर चिकित्सा के लिए ऐलोपैथिक ग्रौषिवयाँ प्रयोग में नहीं लाते थे। किश्चियन मिशनरियों ने उन्हें ग्रपने धर्म के साथ-साथ इन वस्तुग्रों का प्रयोग भी सिखाया, और इन्हें वे यूरोप और अमेरिका से मँगाने लगे। अफीका जैसे विशाल देश में इनकी माँग वढ़ जाने के कारण पाश्चात्य देशों के कल-कारखानों की बहुत उन्नति हुई। पाश्चात्य पूँजीपित जो क्रिश्चियन मिशनिरयों को भरपूर आर्थिक सहायता देते हैं, उसका एक कारण उनका आर्थिक स्वार्थ भी है। पूँजीपतियों से प्रभूत परिमाण में धन प्राप्त कर ईसाई प्रचारक जंगलों ग्रौर दुर्गम स्थानों पर भी जीवन की सब सुविघाएँ जुटा लेते हैं, और उनके लिए पिछड़े हुए लोगों की सेवा एवं हित कर सकना सुगम हो जाता है। पर वर्म-प्रचार के लिए जिस लगन, त्याग तथा सेवाभाव की आवश्यकता है, वह भी क्रिश्चियन मिशनरियों में विद्यमान है, ग्रौर वे एक उच्च ग्रादर्श को भी ग्रपने कार्य में सम्मुख रखते हैं, यद्यपि भ्राधुनिक युग की सुविधायों को उपलब्ध कर सकने के कारण उनका कार्य उतना कष्टसाध्य नहीं रह जाता, जैसाकि मध्य युग के धर्म-प्रचारकों का था।

वौद्ध और किश्चियन वर्मों के समान इस्लाम का भी विशाल धार्मिक व सांस्कृतिक साम्राज्य है। इस धर्म का प्रादुर्भाव हजरत मुहम्मद (५७१-६२२ ईस्वी) द्वारा ग्ररब में किया गया था। प्राचीन ग्ररब लोग ग्रनेक देवी-देवताग्रों की पूजा करते थे, ग्रौर बहुत-से छोटे-छोटे कबीलों में बँटे हुए थे। मुहम्मद ने ग्ररव के पुराने धर्म में ग्रनेक सुधार किए ग्रौर छोटे-छोटे राज्यों व कबीलों में बँटे हुए ग्रपने देश को एक सुसंगठित व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परिणत किया। मुहम्मद का मन्तव्य था, कि ईश्वर एक है। उसकी मूर्ति नहीं होती ग्रौर उसकी उपासना के लिए मन्दिर की कोई ग्रावश्यकता नहीं। सब मनुष्य एक-दूसरे के बरावर हैं, जन्म के कारण कोई ऊँचा या नीच नहीं होता। ईश्वर पैगम्बरों द्वारा मनुष्यों को ज्ञान देता है ग्रौर सन्मार्ग का प्रदर्शन करता है। मुहम्मद ईश्वर के ग्रन्तिम पैगम्बर थे, जिनको ग्रपना साधन बनाकर उसने सच्चे धर्म का उपदेश किया है।

यह घर्म कुरान में संकलित है। ईश्वर (ग्रल्लाह) ग्रीर उसके रसूल मुहम्मद पर ईमान लाने तथा कुरान को ग्रपना घर्मग्रन्थ मानने से ही मनुष्यों का कल्याण सम्भव है। जो ऐसा करें, वे मुसलमान हैं। इनमें ऊँच-नीच या छोटाई-वड़ाई नहीं होती। ये सव परस्पर वरावर होते हैं। मुसलमान हो जाने पर मालिक ग्रीर गुलाम का भेद भी नहीं रहता। ग्रल्लाह ग्रीर रसूल पर ईमान न रखना कुफ है, ग्रीर कुफ करने वाला काफिर है। मुहम्मद के इन विचारों का शुरू में बहुत विरोध हुग्रा ग्रीर विवध होकर उन्हें मक्का से हिजरत कर (सन् ६२२) मदीना चले जाना पड़ा। वहाँ उनका स्वागत हुग्रा, ग्रीर बहुत-से लोग उनके अनुयायी हो गये। सात साल मदीना में रहकर मुहम्मद ने वहाँ के लोगों को संगठित किया ग्रीर वाद में मक्का को भी ग्रपने ग्रधिकार में ले लिया। कुछ ही समय में सारा ग्ररव मुहम्मद के प्रभुत्व में ग्रा गया। मुहम्मद केवल धर्मसुवारक ही नहीं थे। ग्ररव के विविध कवीलों को एक सूत्र में संगठित कर उन्होंने एक शक्तिशाली ग्ररव राज्य का निर्माण किया, ग्रीर ग्ररव लोगों में नवजीवन तथा ग्रनुपम स्फूर्ति का संचार किया।

मुहम्मद के कर्तृत्त्व से अरव में जिस नवशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था, उनके उत्तराधिकारियों (खलीफाग्रों) ने उसका उपयोग ग्ररव तथा इस्लाम के उत्कर्ष के लिए किया। सातवीं सदी के चतुर्थ दशक में अरव के पड़ोस में एक ओर ईरान और दूसरी ग्रोर रोमन साम्राज्य की सत्ता थी। ये दोनों राज्य सर्वथा शक्तिहीन तथा खोखले हो चुके थे। इनका सामाजिक संगठन ग्रत्यन्त दूषित था, ग्रौर उनके निवासियों में गुलामों की संख्या बहुत अधिक थी। अरवों के सामने वे नहीं ठहर सके, और परास्त हो गये। ईरान तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अरबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इन प्रदेशों की वहुसंख्यक जनता ने, जो गुलामों के रूप में थी, इस्लाम का स्वागत किया, क्योंकि मुसलमान होते ही वे दासत्व से मुक्त हो जाते थे और उनमें तथा उनके विजेता व नये शासकों (ग्ररवों) में धार्मिक तथा सामाजिक दुष्टि से कोई भेद नहीं रह जाता था। ईरान, सीरिया, पैलेस्टाइन, ईजिप्ट तथा एशिया माइनर में इस्लाम इस प्रकार तेजी से फैल गया, जैसे कि सूखे जंगल में आग फैलती है। ईजिप्ट को जीतकर अरव सेनाएँ उत्तरी ग्रफीका में निरन्तर ग्रागे बढ़ती गयीं, ग्रौर ७२० ईस्वी में उन्होंने स्पेन को भी जीत लिया। इस्लाम के इस ग्रसाधारण उत्कर्ष में दो तत्त्व काम कर रहे थे, ग्ररवों की अनुपम संगठित सैन्य शक्ति और हजरत मुहम्मद की वे शिक्षाएँ जो आकान्त देशों की बहुसंख्यक जनता को ग्राकर्षक, हितकर तथा ग्राह्म प्रतीत होती थीं। पश्चिम में भ्राव लोग स्पेन तक विजय करने में समर्थ हुए थे, और पूर्व में उन्होंने ग्रफगानिस्तान (जिसे उस समय उद्यान देश कहते थे) ग्रौर मध्य एशिया पर ग्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। पर मध्य एशिया और उसके समीपवर्ती देशों पर ग्ररवों का ग्रधिकार देर तक कायम नहीं रहा। उनके साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर तुर्कों के श्राक्रमण शुरू हो गये, श्रीर अरव उनके सम्मुख नहीं टिक सके। राजनीतिक दृष्टि से अरव लोग तुर्कों से परास्त हो गये थे, पर धर्म भ्रौर संस्कृति में उन्होंने तुकों को पराजित कर दिया। तुर्क जाति के लोग वीर ग्रौर उद्दण्ड साहसी थे, पर घमं, सभ्यता ग्रौर संस्कृति में उन्होंने वैसी उन्नति नहीं की थी, जैसी कि वौद्ध चीनियों और मुस्लिम अरवों ने की थी। जो तुर्क वौद्धों के सम्पर्क में आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और जिन तुर्क आक्रान्ताओं का ग्ररबों के साथ सम्पर्क हुग्रा, उन्होंने इस्लाम को ग्रपना लिया। तुर्क लोग जो मुसलमान

बने, उसका कारण ग्रद्बों द्वारा वल का प्रयोग नहीं था। सभ्यता, ज्ञान-विज्ञान और संस्कृति में ग्ररव लोग तुर्कों की तुलना में उत्कृष्ट थे। इसीलिए तुर्कों ने उनके धर्म को ग्रहण कर लिया था। जिस प्रकार शक, कुशाण ग्रौर हूण ग्राकान्ता भारतीय धर्मी तथा संस्कृति के सम्पर्क में आकर शैव, वैष्णव व बौद्ध हो गये थे, वैसे ही तुर्क आकान्ता अरव साम्राज्य को ध्वंस करके भी उसके सम्पर्क के कारण मुसलमान वन गये थे। भारत पर भी अरवों ने ग्राक्रमण किये, पर न वे इस देश को जीत सके ग्रीर न यहाँ ग्रपने धर्म का प्रचार ही कर सके। उनके बाद तुर्क, ग्रफगान ग्रौर मुगल ग्राकान्ता भारत के ग्रच्छे वड़े भाग पर ग्रपना प्रभुत्व स्थापित करने में ग्रवश्य सफल हुए, पर इस देश की बहुसंख्यक जनता को वे इस्लाम का ग्रनुयायी नहीं बना सके, यद्यपि उनके हाथों में सदियों तक राजशक्ति रही। इसका कारण यह था, कि इस देश का धर्म इस्लाम की तुलना में हीन नहीं था और यहाँ के लोग इतने भीरु भी नहीं थे कि शक्ति के सम्मुख भुककर अपने धर्म का परित्याग कर देते। भारत के जो लोग मुसलमान बने, उन्हें इस धर्म का अनुयायी बनाने में उन सन्तों, पीरों और फकीरों का कर्तृत्व महत्त्व का था, जो वौद्ध स्थविरों के समान ग्रपने त्यागमय जीवन तथा सेवाभाव से जनता को प्रभावित करने में तत्पर थे। साथ ही मुसलमानों में भाईचारे की भावना और छूत-ग्रछूत का ग्रभाव-ऐसे तत्त्व थे, जो हिन्दू समाज के उन वर्गों को आकृष्ट करते थे जिन्हें नीच या अछूत समभा जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि भारत के वहुत-से मुस्लिम सुलतान निरंकुश होने के साथ-साथ धर्मान्ध भी थे, ग्रौर उन्होंने हिन्दुग्रों पर घोर ग्रत्याचार किये। उनका यह प्रयत्न भी रहा, कि राजशक्ति का प्रयोग कर लोगों को जबर्दस्ती मुसलमान बनाएँ। पर उन्हें ग्रधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह इसी से स्पष्ट है, कि दिल्ली और ग्रागरा के समीपवर्ती प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कभी २० प्रतिशत से ग्रधिक नहीं हुई। भारतीय जनता के उन्हीं वर्गों में इस्लाम का ग्रधिक प्रचार हुग्रा, जिनकी सामाजिक स्थिति हीन थी, ग्रौर मुस्लिम पीर और फकीर जिनमें कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। वही धार्मिक ग्रान्दोलन व्यापक रूप धारण करता है, उसी का धार्मिक साम्राज्य स्थापित होता है, जिसके पास जनता को देने के लिए कोई तात्त्विक वस्तु हो, जिसे ग्रपना लेने से लोग कोई प्रत्यक्ष व स्पष्ट लाभ अनुभव करें, और जिससे उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त करने की आशा हो। दार्शनिक सिद्धान्तों का युक्तिसंगत होना और धार्मिक मन्तव्यों का उत्कृष्ट होना सुशिक्षित विवेकशील व्यक्तियों को ग्रवश्य प्रभावित करते हैं, पर सर्वसाधारण लोगों में उनके सत्यासत्य का निर्णय कर सकने या समभने की क्षमता ही नहीं होती। बौद्ध और किश्चियन धार्मिक ग्रान्दोलन जो इतने व्यापक रूप में सफल हुए, उसका कारण उनके मन्तव्यों का युक्तिसंगत व विज्ञान-सम्मत होना नहीं था। उसका प्रधान कारण यही था, कि उन्हें स्वीकार कर लेने में सर्वसाघारण लोग ग्रपने हित-कल्याण की ब्राशा रखते थे। यह सही है, कि इन धार्मिक ब्रान्दोलनों की प्रगति में समय-समय पर भ्रनेकविध बाधाएँ उपस्थित होती रहीं। परस्पर के मतभेदों, गुटवन्दियों तथा विरोधों से उनमें शिथिलता श्रायी, ग्रौर उनका मूल घर्म बहुत-से सम्प्रदायों तथा मत-मतान्तरों में विभक्त हो गया। गृहस्थों से ग्रपार घन दान में प्राप्त कर उनके स्थविर, भिक्षु, साधु ग्रौर पीर भोग-विलास में भी मस्त हो गये, ग्रौर उन्होंने जन-कल्याण की तुलना में व्यक्तिगत सुख-समृद्धिको ग्रधिक महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया। पर इन सब विघ्न- वाधाओं के वावजूद इनकी प्रगति रुकी नहीं, क्योंकि इन द्वारा ऐसे मन्तव्यों को कियान्वित करने का प्रयत्न किया जाता रहा, जिनके प्रति सर्वसाधारण लोग ग्राकर्षण ग्रनुभव करते थे, ग्रौर जिनसे उन्हें कुछ लाभ भी पहुँचता था। साथ ही इन धमों में कित्यय ग्राचार्य, स्थिवर ग्रादि ऐसे धार्मिक नेता भी उत्पन्न होते रहे, जिन्होंने कि इनकी विकृतियों को दूर कर इनमें नवजीवन का संचार किया। वौद्ध धमें में एक ऐसे महान् ग्राचार्य उपगुप्त थे, जिनका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। उन्होंने वौद्ध धमें के विविध सम्प्रदायों तथा विरोधों को दूर कर उसे सुव्यवस्थित रूप दे सकने में ग्रनुपम सफलता प्राप्त की थी।

वर्तमान समय में हिन्दू (श्रायं) धर्म का कोई धार्मिक साम्राज्य नहीं है। भारत में भी इसके क्षेत्र में कमी ग्राती जा रही है। पर ग्रव से कुछ सदी पूर्व हिन्दुओं का भी विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य विद्यमान था, जिसमें इण्डोनीसिया, विएत-नाम, लाग्रोस, मलायीसिया ग्रादि कितने ही देश ग्रन्तर्गत थे। कुछ ग्रधिक प्राचीन काल में पश्चिम तथा उत्तर के ग्रफगानिस्तान, मध्य एशिया ग्रादि प्रदेशों में भी इस धर्म का प्रचार था, ग्रौर वहुत प्राचीन ग्रुग में—महाभारत ग्रुद्ध तक के काल में तो पृथिवी के प्राय: सभी देशों में सत्य सनातन वैदिक धर्म ग्रथवा उससे प्रभावित सम्प्रदायों की सत्ता थी। इसका कारण यही था, कि उस समय वैदिक धर्म में उन विकृतियों का प्रादुर्भाव नहीं हुग्रा था, जिनसे कि उसके ग्रनुयायियों में जन्म के ग्राधार पर ऊँच-नीच के भेद विकसित हो गये, ग्रौर सवके सुख-हित के ग्रादर्श का परित्याग कर उसके ग्राचार्य व धार्मिक नेता स्वार्य-साधन में तत्पर हो गये।

#### (४) भ्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार की प्रगति

जिस उद्देश्य को सम्मुख रखकर महर्षि दयानन्द सरस्वती ने आर्यसमाज की स्थापना की थी, वह ग्रत्यन्त महान् है। इस समाज को सम्पूर्ण संसार का उपकार करना है भ्रीर समस्त मानव जाति का सुख, हित ग्रीर कल्याण सम्पादित करना है। साथ ही, उसे भी एक ऐसे धार्मिक व सांस्कृतिक साम्राज्य को स्थापित करना है, जिसमें नस्ल, जाति, रंग म्रादि के भेदभाव के विना सब मनुष्य सम्मिलित हों, भौर केवल म्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न होकर सबकी उन्नति में ही ग्रपनी उन्नति समकते हों। इसमें सन्देह नहीं, कि ग्रार्यसमाज इस दिशा में पग ग्रवश्य उठा रहा है, पर ग्रभी उसका कार्यक्षेत्र पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसे स्थापित हुए ग्रभी एक सदी से कुछ ही अधिक समय हुआ है। धार्मिक आन्दोलनों के लिए यह समय कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जिस महान् प्रगतिशील व लोकहितकारी घार्मिक ग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया, उनके जीवनकाल में उसका क्षेत्र मगघ तक ही सीमित था। बाद में उत्तरी भारत के ग्रत्य प्रदेशों में भी उसका प्रचार हुग्रा। पर उसका विशेष रूप से विस्तार बुद्ध के निर्वाण के तीन शताब्दी पश्चात् शुरू हुआ। तव दक्षिणी भारत तथा भारत के सीमान्तवर्ती राज्यों में उसका प्रचार हुआ। पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मध्य एशिया, थाईलैण्ड ग्रादि विदेशी राज्यों में उसका प्रवेश होने में सात-ग्राठ सदियाँ लग गयीं। ग्ररव साम्राज्य से वाहर के विविध देशों में इस्लाम का जो उत्कर्ष हुया, उसमें भी कई सदियों का समय लगा था। क्राइस्ट के देहावसान के पश्चात ंबहुत पर्याप्त समय तक उन द्वारा प्रतिपादित धर्म बहुत सीमित क्षेत्र में प्रचलित था, यद्यपि कतिपय महत्त्वाकांक्षी व साहसी प्रचारकों ने सुदूरवर्ती देशों में भी धर्म-प्रचार के लिए जाना शुरू कर दिया था। पर किश्चिएनिटी का जो विशाल साम्राज्य वर्तमान समय में है, उसको स्थापित हुए अधिक समय नहीं हुआ है। इस दशा में आर्यसमाज से यह ग्राशा करना कि सौ साल के लगभग समय में वह विश्वव्यापी घार्मिक ग्रान्दोलन के रूप में विकसित हो जाये, समुचित नहीं है। स्रभी स्रार्यसमाज के कार्यक्षेत्र का भारतीयों तक ही मुख्यतया सीमित होना सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि पहले इस देश के समाज तथा धर्म को वैदिक म्रादशों के म्रनुसार परिवर्तित करने के बाद ही विदेशी व विजातीय लोगों को प्रभावित कर सकना सम्भव होगा । महर्षि दयानन्द सरस्वती ने गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था का जिस रूप में निरूपण किया है, उसे क्रियान्वित कर देने पर ऊँच-नीच, ग्राधिक विषमता और बेरोजगारी ग्रादि सब समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, श्रीर उस द्वारा एक ऐसे सामाजिक ग्रोर ग्रार्थिक संगठन का निर्माण कर सकना सम्भव हो जाता है जो पूर्णतया न्याय पर ग्राधारित हो । सबसे पूर्व ग्रार्यसमाज को गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था के ब्रादर्श को क्रियान्वित कर भारत में एक ऐसा सामाजिक संगठन स्थापित करना होगा, जो न्याय पर ग्राधारित हो, जिसमें प्रत्येक मनुष्य की सामाजिक स्थिति श्रौर श्राधिक श्रामदनी उसकी योग्यता व क्षमता के श्रनुरूप हो, श्रौर जिसमें सबको योग्यता प्राप्त करने ग्रौर उन्नित करने का समान अवसर मिलता हो। यह स्वाभाविक है, कि ग्रन्य देश महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित इस व्यवस्था के प्रति ग्राकृष्ट हों, ग्रौर कम्युनिज्म तथा पूर्णीवाद में जो कटु संघर्ष ग्राजकल सम्पूर्ण विश्व में चल रहा है, उसका ग्रन्त करने के लिए वर्णव्यवस्था पर ग्राघारित भारतीय समाज को सब कोई अनुकरणीय समभने लगें। इतिहास में अबतक जिन धार्मिक आन्दोलनों ने व्यापक रूप घारण किया है, वे सब अपने संमय की किन्हीं विकट समस्याश्रों का समाधान कर तथा जनता की किसी महत्त्वपूर्ण भ्रावश्यकता को पूर्ण करके ही विश्व के वड़े भाग को भ्रपने प्रभाव में लाने में समर्थ हुए हैं। वर्तमान समय की सबसे विकट व महत्त्वपूर्ण समस्या न्याय पर ग्राघारित समाज का निर्माण करने की है। ग्रार्यसमाज के पास ऐसा कार्यक्रम है, जो इस समस्या का हल कर सकता है। ग्रपना धार्मिक साम्राज्य स्थापित करने की दिशा में अग्रसर होने के लिए ग्रायंसमाज को इसके लिए प्रयत्न करना होगा। वैदिक धर्म जिन नैतिक मान्यतात्रों, सदाचार के नियमों तथा जीवन के ग्रादशों का प्रतिपादन करता है, उनका अनुसरण करने के लिए भी यह आवश्यक है कि समाज के संगठन को गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था पर ग्राधारित किया जाए। वर्णाश्रम व्यवस्था का मूल स्वधर्म का पालन है। जब वर्णों का निर्धारण गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार हो, सबको अपनी अन्तर्निहित क्षमता को विकसित करने का समान अवसर हो, और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण व आश्रम के स्वधमं का पालन करने के लिए कटिवद्ध हो, तो सामाजिक ग्रशान्ति ग्रौर वर्ग-संवर्ष की गुँजाइश ही नहीं रहती। ग्रपनी भावी नीति एवं कार्यंक्रम का निर्घारण करते हुए ग्रार्यंसमाज को यह तथ्य दृष्टि में रखना होगा। वर्तमान समय में संसार में जो घोर ग्रशान्ति है, उसका एक कारण भौतिकवाद (मैटीरियलिज्म) की ग्रतिशयता भी है। पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवाद पर ग्राधारित है, ग्रीर सांसारिक सुख-वैभव को ही उस द्वारा जीवन का लक्ष्य माना जाता है।

ग्रध्यात्मवाद के लिए उसमें स्थान नहीं है। मानव जीवन में सांसारिक सुख-वैभव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति ग्रीर जीवन को सुखी, सम्पन्न तथा कलात्मक बनाने के लिए मनुष्यों को प्रयत्न करना ही चाहिये। पर साथ ही उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि सांसारिक सुख ही जीवन के एकमात्र व चरम लक्ष्य नहीं हैं। मनुष्य का वास्तविक कल्याण भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के समन्वय में ही है, और यह समन्वय वर्णाश्रम व्यवस्था द्वारा ही सही रूप में स्थापित किया जा सकता है। वर्णव्यवस्था के चातुर्वण्यं में सबसे ऊँची स्थिति उन ब्राह्मणों की है, जो ग्रिकञ्चनता ग्रीर त्याग का जीवन बिताते है। उद्योगपितयों ग्रीर धनियों (वैश्यों) का स्थान चातुर्वण्यं में तीसरा है। आश्रम व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य को सांसारिक सुखों तथा शारीरिक विषयों के भोग का पूरा-पूरा अवसर प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम इसी के लिए है, पर मनुष्यों को ग्रपना सारा जीवन गृहस्थी के रूप में न विताकर वानप्रस्थ ग्रौर संन्यासी भी होना चाहिये, ताकि ग्रध्यात्म का भी वे साधन कर सकें। मनुष्य का सच्चा सुल इसी में है। भौतिकवाद से परेशान होकर ही आज पाश्चात्य लोग कृष्ण-चेतना सदृश ग्रान्दोलनों की ग्रोर ग्राकुष्ट हो रहे हैं, ग्रौर ग्रध्यात्मवाद के भारतीय म्रादर्श में शान्ति की तलाश करने लगे हैं। पर म्रकेले मध्यात्मवाद से भी मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। उसे भौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद दोनों की आवश्यकता है, एक समन्वयात्मक रूप में। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जिस रूप में वर्णाश्रम-व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, उसी द्वारा एक ऐसा समाज स्थापित किया जा सकता है, जो न्याय पर ग्राघारित हो, ग्रौर साथ ही जिसमें मनुष्यों को सांसारिक सुल-वैभव के भोग तथा ग्रध्यात्म सुल-दोनों की प्राप्ति का समुचित ग्रवसर मिलता हो। ग्राघृनिक समय की यही सबसे बड़ी ग्रावश्यकता है, जिसकी पूर्ति का मार्ग प्रदर्शित कर ग्रायंसमाज उसी ढंग से ग्रपना घार्मिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित कर सकता है, जैसाकि कभी बौद्धों ने किया था, और जैसा कि ग्रत्यधिक प्राचीन काल में वैदिक धर्म का भी था।

श्रायंसमाज का जो प्रचार-प्रसार इस समय तक हुआ है, उसमें बहुत-से वीतराग व तपस्वी संन्यासियों, विद्वान् पण्डितों श्रौर उत्साह सम्पन्न प्रचारकों का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व रहा है। कितने ही व्यक्तियों ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपने जीवन की भी बिल दी है। लोकतन्त्रवाद पर ग्राधारित ग्रायंसमाज का संगठन भी इसके कार्य में सहायक हुआ है, क्योंकि उसके कारण साधारण गृहस्थों को भी धर्म-प्रचार के कार्य में सहायक होने का ग्रवसर प्राप्त हुआ है, श्रौर उनकी योग्यता व कार्यक्षमता का भी ग्रायंसमाज लाभ उठा सका है। इस ग्रन्थ में हमें उन सब साधनों व तत्त्वों का विवेचनात्मक रूप से विवरण देना है, जिनसे गत एक सदी में ग्रायंसमाज इतनी तेज गति से ग्रपना प्रचार-प्रसार कर सका है, कि सन् १८८३ के ८६ ग्रायंसमाज ग्रव संख्या में ४,५०० से भी ऊपर पहुँच गये हैं।

#### दूसरा भ्रध्याय

# पंजाब में ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार

(१553- १६००)

(१) महर्षि के देहावसान के पश्चात् के कुछ वर्ष

सन् १८८३ में जब महिष दयानन्द सरस्वती का देहावसान हुग्रा, ६६ के लगभग ग्रायंसमाज भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित हो चुके थे। इनमें से १६ ग्रायंसमाज पंजाब में थे। वर्तमान समय में पंजाब एक छोटा-सा राज्य है। हरयाणा उससे पृथक् हो चुका है, ग्रौर भारत के विभाजन (१६४७) के परिणामस्वरूप पंजाब का एक ग्रच्छा बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया है। उन्नीसवीं सदी में पंजाब एक बहुत बड़ा प्रान्त था। हरयाणा, दिल्ली ग्रौर हिमाचल प्रदेश के ग्रनेक भाग उसके ग्रन्तगंत थे, ग्रौर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त भी उसी का ग्रंग था। यही कारण है, कि जब सन् १८५६ में पंजाब की ग्रायं प्रतिनिधि सभा का संगठन हुग्रा, तो इन सब क्षेत्रों के ग्रायंसमाजों के प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलत किया गया था। इस ग्रध्याय में इसी विशाल प्रान्त में ग्रायंसमाजों के प्रसार तथा वैदिक धर्म के प्रचार पर प्रकाश डालना है।

महर्षि का देहावसान अकस्मात् ही हो गया था। उनके शिष्य व अनुयायी यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन जैसा बाल ब्रह्मचारी ग्रौर सिद्ध योगी इतनी जल्दी इस संसार से विदाहो जाएगा। महर्षि की मृत्यु के समाचार से ग्रार्य जनता किस प्रकार विशुव्य हो गयी थी; इसका कुछ अनुमान उस समय के आर्य समाचार-पत्रों से किया जा सकता है। मेरठ के 'म्रार्यसमाचार' (उर्दू) ने लिखा था-"रो, रो, ए बदबस्त म्रार्यावर्त्त, खूब दिल खोल कर रो ले। आज तेरी फजलियत का सूरज डूब गया। जिस जुल्मोतेज हालत ने तुभ को इस नौबत पर पहुँचाया था, उससे ज्यादा जमाना स्याह इस वक्त तेरी नजर के रोबरू मौजूद है। जिस फखरे मुल्क पर तुभको नाज था, वही आज तुभमें से उठ चला। लख्खां तमन्नाम्रों का खून हो गया।" लाहौर से प्रकाशित होने वाले देशोप-कारक ने अपने दुःख को इस प्रकार प्रकट किया था — "ऐ आर्यावर्त्त, तेरी बदिकस्मती पर मुक्ते रोना आता है। ऐ आयिंवर्त, तेरी यतीमी पर मेरा दिल खून होता है। ऐ श्रायवित्तं, तेरी वेक्सी पर मुक्ते गैरत श्राती है। ऐ श्रायवित्तं, तेरी वेपरोवाली पर मेरा दिल कुम्हलाया जाता है। कैसी जल्दी तेरे प्यार के सरचश्मे को बन्द कर दिया गया।" इसमें सन्देह नहीं, कि महर्षि का अकस्मात् देहावसान आर्यसमाज के लिए वज्रपात के समान था। इस कारण आर्यसमाजियों में निराशा का संचार हो गया था। महर्षि द्वारा जिस महान् कार्यं का प्रारम्भ किया गया था, उसका संचालन अब कौन करेगा और उनके मिशन को कैसे पूरा किया जा सकेगा, यह समस्या सबके सामने थी। महर्षि ने किसी को श्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने कोई ऐसी गद्दी कायम नहीं की थी

जिस पर उनका कोई पट्ट-शिष्य ग्रधिकार कर लेता। ग्रभी ग्रार्यसमाज का कोई केन्द्रीय संगठन भी नहीं वना था। इस दशा में आर्यसमाजियों का निराशा अनुभव करना स्वाभाविक ही था। पर यह दशा देर तक नहीं रही। प्रत्येक ग्रार्थसमाजी ने यह ग्रनुभव करना प्रारम्भ कर दिया कि महर्षि के मिशन को आगे बढ़ाना उसका कर्तव्य है। उसमें उत्तरदायित्व ग्रौर कर्तव्यपालन की भावना विकसित हुई, ग्रौर वह ग्रपने को महर्षि का उत्तराधिकारी समभने लगा। महर्षि द्वारा भारत में एक नये युग का सूत्रपात किया गया था। वेदशास्त्रों में जो सत्य ज्ञान विद्यमान था, उसे उन्होंने सर्वसाधारण की भाषा में जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। ग्रव सब कोई के लिए धर्म के वास्तविक स्वरूप को समऋना ग्रौर सत्यासत्य का निर्णय कर सकना सम्भव हो गया था। ग्रव उन्हें घर्म के ज्ञान के लिए पण्डितों पर निर्भर करने की ग्रावश्यकता नहीं रह गयी थी। महर्षि से पहले के पण्डित संस्कृत पढ़ते अवश्य थे, पर वेदशास्त्रों के अभिप्राय को वे न स्वयं समऋते थे, और न अपने शिष्यों को समका सकते थे। पर अब यह दशा नहीं रह गयी थी। ग्रार्यसमाजी लोग स्वयं वेदशास्त्रों का ग्रध्ययन करते थे, उनके ग्रथं को समभते थे, श्रौर उनके मन्तव्यों का प्रतिपादन करने में समर्थ होते थे। इस दशा में उन्हें किसी अन्य गुरु या ग्राचार्य की तलाश करने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी। परिणाम यह हुग्रा कि किसी भी गुरु अथवा पय-प्रदर्शक के बिना भी आर्य लोग महर्षि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कटिवद्ध हो गये। इस युग के आर्थ किस प्रकार समाज के मन्तव्यों के लिए सचेष्ट थे ग्रौर किसी उपदेशक व धर्माचार्य के ग्रभाव में स्वयं ही धर्म-प्रचार के लिए तत्पर रहते थे, इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। सन् १८८३ का अन्त होने से पूर्व ही मौलाना मुहम्मद बलाल तथा मुंशी ग्रब्दुल्ला नामक दो मुस्लिम विद्वानों ने कालका में यह कहना शुरू कर दिया कि "हमने पण्डित दयानन्द के वह खाके उड़ा दिये हैं कि याद करेंगे।" इसपर कालका के आर्य सभासद् पण्डित गोपीचन्द और लाला खुशीराम उनका सामना करने के लिए मैदान में ग्रा गये। देर तक उन्होंने मौलवियों से शास्त्रार्थं किया। निर्णायकों का यह निर्णय था कि "मौलवी साहव से पण्डित साहब के सवालात का जवाब नहीं दिया गया।" गोपीचन्दजी और खुशीरामजी न समाज के उपदेशक थे, और न उन्होंने संस्कृत भाषा तथा वेदशास्त्रों में उच्च योग्यता ही प्राप्त की थी। पर महर्षि के ग्रन्थों के ग्रध्ययन द्वारा सत्यासत्य की समीक्षा करने की जो क्षमता उनमें उत्पन्न हो गयी थी, उसीके कारण वे इस्लाम के विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त करने में समर्थं हुए थे। इन ग्रार्यं सभासदों के समान कितने ही ग्रन्य ग्रार्य सज्जन थे, जो अपने-अपने क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार तथा विधीमयों के आक्षेपों का युक्तिसंगत रूप से उत्तर देने में तत्पर थे। यथार्थ बात यह है, कि इस काल में प्रत्येक मार्य उपदेशक मौर प्रचारक भी था। महर्षि के मिशन को पूरा करना वह अपना कर्तव्य समभता था, श्रौर धर्म-प्रचार के लिए किसी उपदेशक की अपेक्षा न कर स्वयं उसके लिए तत्पर रहता था।

साधारण ग्रायं गृहस्थ ग्रायंसमाज के कार्य के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहते थे, इस सम्बन्ध में जालन्धर ग्रायंसमाज के लाला देवराज ग्रौर लाला मुंशीराम का उदाहरण देना उपयुक्त होगा। ये दोनों ग्रायं सज्जन जालन्धर के स्थानीय ग्रायंसमाज में तो उपदेश ग्रादि दिया ही करते थे, ग्रिपतु प्रचार-कार्य के लिए समीप के विविध स्थानों

पर भी जाते रहते थे। जहाँ मार्यसमाज न होता, वहाँ जाकर ये नया समाज स्थापित कर आते थे, और जहाँ समाज होता वहाँ आर्य सभासदों से मिलकर उनमें नवीन उत्साह का संचार करते थे। लाला देवराज पर ग्रार्थंसमाज की ऐसी धुन सवार थी, कि वह स्वयं भजन बना-बनाकर गाया करते और हर समय समाज के कार्य में लगे रहते । यह बात उनके पिताजी को पसन्द नहीं थी। जब पिता के समकाने पर लाला देवराज ने समाज के कार्य में डूबे रहना वन्द नहीं किया तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। पर इससे युवक देवराज हतोत्साह नहीं हुए। उन्होंने पिता की सम्पत्ति की परवाह न कर स्वतन्त्र रूप से ब्राजीविका कमाने का निश्चय किया। वह पंजाब छोड़कर बरमा के लिए चल पड़े। ग्रभी वह कलकत्ता ही पहुँचे थे, कि पिता के ग्रादमी उन्हें घर वापस लौटा लाए। केवल लाला देवराज ही नहीं, ग्रपित जालन्धर के दो ग्रन्य ग्रार्य सज्जनों--पं० श्रीपित ग्रीर लाला दौलतराम-पर भी ग्रार्यसमाज का कार्य छोड़ देने के लिए उनके माता-पिता ने जोर डाला, पर वे इससे सहमत नहीं हुए। उन्हें श्रपना घर छोड़ देना मंजूर था, पर आर्यसमाज के कार्य को बन्द करना नहीं। इसी प्रकार के बहुत-से आर्य थे, जिनके त्याग और लगन के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के वाद के वर्षों में श्रार्यसमाज निरन्तर उन्नति करता गया, यद्यपि उस समय प्रचार-कार्य के लिए श्रावश्यक म्रायिक साधनों का सर्वथा म्रभाव था, ग्रौर ऐसे विद्वानों की भी वहुत कमी थी, जो प्रचार-कार्यं में विशेष कुशलता रखते हों।

महर्षि के देहावसान के तत्काल पश्चात् के वर्षों में आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार कितनी तेजी के साथ हुआ, इसका अनुमान इस बात से भली-भाति किया जा सकता है, कि सन् १८८५ के जुलाई मास तक भारत के ग्रार्यसमाजों की कुल संख्या २०० हो गयी थी। यह संख्या लाहौर की 'ग्रार्यपत्रिका' में दी गयी रिपोर्ट के ग्रनुसार है। कुछ मास बाद 'म्रार्यपत्रिका' ने ग्रार्यसमाजों की संख्या २५० लिखी है। ग्रक्तूबर, १८८३ में कुल आर्यसमाज ६० से कम ही थे। दो साल के लगभग समय में उनकी संख्या का २५० हो जाना यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि इस काल में समाज का कार्य कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। आर्थ गृहस्थों के अतिरिक्त अनेक साधु-संन्यासी भी इस काल में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मैदान में ग्रा गये थे। महर्षि के जीवनकाल में स्वामी श्रात्मानन्द, स्वामी ईश्वरानन्द श्रौर स्वामी सहजानन्द नाम के तीन संन्यासी आर्यसमाज के प्रचार में तत्पर थे। ये तीनों महर्षि के शिष्य थे, और उन्होंने उन्हीं से संन्यास ब्राश्रम की दीक्षा ली थी। महर्षि के देहावसान के पश्चात् भी ये धर्म-प्रचार के कार्य में लगे रहे। इनके म्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य संन्यासी भी थे, जिनके प्रचार-कार्य का उल्लेख इस काल के ग्रार्थ समाचार-पत्रों में विद्यमान है। ये स्वामी कृष्णानन्द, स्वामी भास्करानन्द,स्वामी मौजानन्द, स्वामी गोकुलानन्द,स्वामी सदानन्द, स्वामी गिरानन्द,साधु रमताराम, स्वामी ग्रालाराम, स्वामी ग्रक्षयानन्द, स्वामी प्रकाशानन्द, स्वामी ग्रमरानन्द, श्रीर स्वामी स्वात्मानन्द ग्रादि थे। ब्रह्मचारी रामानन्द महर्षि के साथ रहा करते थे, श्रीर उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी महर्षि द्वारा ही की गयी थी। बाद में उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया था, और उनका नया नाम शंकरानन्द हुआ था। वह भी समाज के कार्य में तत्परथे। साधु रमताराम ने महर्षि के स्मारक रूप में स्थापित डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज के लिए जनता में उत्साह उत्पन्न करने तथा स्थान-स्थान पर 'धर्म- घट' रखवाकर उन द्वारा ग्राटा एकत्र करने के लिए बहुत कार्य किया था। ये जो इतने सारे साधु-संन्यासी इस काल में ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए मैदान में ग्रा गये थे, उनमें सब ऐसे नहीं थे जिनकी वैदिक घमं तथा महिं के मन्तव्यों में समुचित ग्रास्था हो। क्योंकि इस काल में ग्रायंसमाजियों में ग्रनुपम उत्साह था, ग्रौर वे वैदिक घमं के किसी भी प्रचारक का स्वागत करने को तैयार थे, ग्रतः इस दशा का कुछ लोगों ने ग्रनुचित लाभ भी उठाया ग्रौर वे साधु या प्रचारक वनकर यत्र-तत्र भ्रमण करने लग गये। इसीलिए कितपय व्यक्तियों से सावघान रहने की सूचनाएँ भी इस युग के ग्रायं समाचार-पत्रों में प्रकाशित हैं। ऐसे एक व्यक्ति स्वामी ग्रालाराम थे। पौराणिक मत के खण्डन में उन्होंने कुछ पुस्तिकाएँ लिखी थीं, ग्रौर पंजाव के द्वावे में उन्होंने कितपय ग्रायंसमाज भी स्थापित किए थे। पर महिंष के मन्तव्यों के प्रति उनकी समुचित ग्रास्था नहीं थी। इसीलिए समाचार-पत्रों में यह घोषणा की गयी कि स्वामी ग्रालाराम के सिद्धान्तों के लिए ग्रायंसमाज उत्तरदायी नहीं है। बाद में वह कट्टर सनातनी वन गये ग्रौर ग्रायंसमाज से शास्त्रार्थ भी करने लगे। इसी प्रकार स्वामी ईश्वरानन्द ग्रौर स्वामी स्वात्मानन्द भी बाद में ग्रायं सिद्धान्तों से विमुख हो गये थे।

यद्यपि पंजाव में अनेक आर्यसमाज इस समय विद्यमान थे, पर उन सबकें वार्षिकोत्सव नहीं हुआ करते थे। इसका कारण साधनों की कमी थी। सब आर्यसमाजों के पास इतना धन नहीं होता था, कि दूर-दूर से विद्वानों को बुला सकें और बाहर से आये हुए आर्य नर-नारियों का आतिथ्य कर सकें। लाहौर और अमृतसर सदृश बड़े नगरों के समाज ही वार्षिकोत्सवों का आयोजन कर सकते थे। पर उस समय ये उत्सव अच्छे बड़े धार्मिक मेलों के समान हुआ करते थे, जिनमें आर्य नर-नारी बड़ी संख्या में सिम्मिलत होते थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के बाद के वर्षों में पंजाब के आर्थ सज्जनों की शक्ति विशेष रूप से डी० ए० वी० स्कूल तथा कॉलिज की स्थापना में लग गयी थी। इस शिक्षण संस्था की स्थापना महर्षि के स्मारक रूप में की गयी थी, ग्रौर ग्रार्य जनता में इसके लिए ग्रत्यधिक उत्साह था। पंजाब के ग्रार्थसमाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति या वर्ग नहीं था, जो इसके विरुद्ध हो। सभी इसके लिए घन एकत्र करने और इसे सफल वनाने के लिए जी-जान से कटिवद्ध थे। पर इस काल में ग्रार्थसमाज का कार्य-कलाप केवल डी० ए० वी० शिक्षण संस्था की स्थापना के प्रयत्न तक ही सीमित नहीं था। वेद-प्रचार के साथ-साथ शुद्धि तथा ग्रछूतोद्धार के लिए भी ग्रार्थसमाज की शक्ति प्रयुक्त हो रही थी। महर्षि का देहावसान हुए ग्रभी छह मास भी नहीं हुए थे, कि ग्रम्तसर से ३५ मुसलमानों तथा ईसाइयों ने शुद्धि द्वारा आर्यसमाज में प्रवेश कर लिया था। यह समाचार मेरठ के ग्रार्य समाचार ने बड़े सन्तोष के साथ प्रकाशित किया था। रावलपिण्डी. ग्रमृतसर ग्रादि ग्रन्य स्थानों के ग्रनेक विघर्मियों द्वारा भी वैदिक घर्म में दीक्षित होने के समाचार इस काल के समाचार-पत्रों में विद्यमान हैं। महर्षि के जीवनकाल में शृद्धि के जिस सिलसिले का प्रारम्भ हुआ था, वह अब निरन्तर आगे वढ़ रहा था। आये-समाज के प्रचार के कारण ग्रव ईसाइयों व मुसलमानों के लिए हिन्दुश्रों को ग्रपने धर्मी में दीक्षित कर सकना सुगम रह ही नहीं गया था। इसके विपरीत ग्रव विधीमयों ने हिन्दू बनना भी प्रारम्भ कर दिया था। महर्षि जन्म के आघार पर किसी को ऊँचा या

नीचा ग्रथवा ग्रछ्त नहीं मानते थे। पर हिन्दू समाज का एक वड़ा भाग जन्म से ग्रछ्त समका जाता था। इस वर्ग के लोगों को मानवता के साधारण ग्रिंथकार भी प्राप्त नहीं थे। साथ ही हिन्दुओं में कतिपय ऐसी जातियाँ भी थीं, जिनके अनेक रीति-रिवाज मुसल-मानों से मिलते थे। महर्षि ने अपने जीवनकाल में ही अछूतों व दलितों का उद्धार करने तथा उन्हें समाज में समुचित स्थान दिलाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। हिन्दू जाति के संगठन तथा उसमें नव जीवन का संचार करने के लिए यह ग्रत्यन्त ग्रावश्यक भी था। इसीलिए महर्षि के देहावसान के पश्चात् ग्रार्थसमाज ने इस ग्रोर भी ध्यान दिया। पंजाब में दलितोद्धार भ्रान्दोलन के प्रमुख नेता पण्डित गंगाराम थे। वह बजवाड़े के निवासी थे, परन्तु उनके जीवन का ग्रधिक भाग मुजफ्फरगढ़ में व्यतीत हुत्रा था। वहाँ वह ग्रोवरसियर के पद पर नियुक्त थे। मुजफ्फरगढ़ जिले में कार्य करते हुए पण्डित गंगाराम का ध्यान 'ग्रोड' नाम की एक जाति की ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा, जो हिन्दुग्रों ग्रौर मुसलमानों के बीच की समभी जाती थी। उनके ग्रधिकतर रीति-रिवाज हिन्दुग्रों जैसे थे, पर वे अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दवाया करते थे । हिन्दू इन्हें अछूत मानते थे । साधारणतया, उन्हें 'ग्रोड' नाम से जाना जाता था, पर उनका पुराना नाम 'भगीरथ' था। पण्डित गंगाराम ने उनकी परम्पराग्रों तथा रीति-रिवाजों को देखकर यह विचार किया, कि उन्हें हिन्दू समाज से पृथक् रखना सर्वथा अनुचित है। इसीलिए उन्होंने स्रोड लोगों को शुद्ध करके यज्ञोपवीत घारण कराना प्रारम्भ कर दिया। देहातों में इस शुद्धि कार्य में कोई विशेष बाधा उपस्थित नहीं हुई। पर जब मुलतान नगर में बड़े पैमाने पर श्रोडों की शुद्धि का ग्रायोजन किया गया तो उसका बहुत विरोध हुग्रा। पण्डित गंगाराम ने समीप की सब बस्तियों के ग्रोडों को शुद्धि का निमन्त्रण दे दिया था, ग्रीर ग्रार्यसमाज मन्दिर में शुद्धि संस्कार की व्यवस्था कर दी गई थी। पर मुलतान के हिन्दुत्रों ने इस योजना का स्वागत नहीं किया। सनातनी लोग तो इसके विरुद्ध थे ही, विरादरी के भय से श्रायंसमाजी भी समाज मन्दिर में श्रोडों की शृद्धि की ग्रनुमति देने को उद्यत नहीं हुए। पर पण्डित गंगाराम इससे हताश नहीं हुए। मुलतान ग्रार्यसमाज के प्रधान लाला चेतनानन्द थे। पण्डितजी की प्रेरणा से उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, कि किसी अन्य स्थान पर शुद्धि कर ली जाए। इस निर्णय के अनुसार शहर के बाहर नहर के किनारे लाला जसवन्त राय के बंगले पर भ्रोडों का शुद्धि संस्कार सम्पन्न हुग्रा। न केवल मुलतान, श्रिपतु पंजाब के लिए यह एक नई बात थी, कि श्रच्छी बड़ी संख्या में ग्रछूत लोगों को हिन्दू समाज में समान स्थिति प्रदान की गयी थी। पण्डित गंगाराम ने श्रीडों को शुद्ध करके ही उनके प्रति ग्रपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समक्त ली। उनकी दशा को उन्नत करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में एक पाठशाला भी स्थापित की, ताकि स्रोड बच्चे शिक्षा प्राप्त कर जीवन संघर्ष में स्रागे बढ़ सकें। पण्डित गंगाराम द्वारा दलित ग्रोडों के उद्धार के परिणामस्वरूप इस जाति के लोग ग्रागे चलकर प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त हुए, ग्रौर उनमें से कतिपय ने 'पण्डित' का पद भी प्राप्त किया। वाद में अन्य भी अनेक स्थानों पर दलितोद्धार का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ, श्रीर ब्रार्यसमाज के कार्य-कलाप का यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग बन गया। शुद्धि ग्रौर दलितो-द्वार ये दो अन्य कार्य थे, जिनके लिए आर्यसमाजी लोग विशेष रूप से प्रयत्नशील \$4.

सन् १८८५ में डी० ए० वी० स्कूल एण्ड कॉलिज सोसायटी का संगठन हुग्रा था, ग्रीर एक साल बाद पंजाव ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का। इन संस्थाग्रों के कारण पंजाव के ग्रार्यसमाज दो केन्द्रीय संगठनों में गठित हो गये थे, ग्रीर विविध नगरों के ग्रार्य परस्पर सहयोग से महर्षि के मिशन को ग्रागे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने लग गये थे। महर्षि के देहावसान के बाद के दो ढाई वर्षों का समय ऐसा था, जब ग्रार्य लोग किसी संगठन के ग्रभाव में भी ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में तत्पर रहे थे। प्रतिनिधि सभा तथा कॉलिज सोसायटी के निर्माण के पश्चात् यह कार्य ग्रधिक सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न किया जाने लगा।

### (२) आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना

सन् १८७५ में बम्बई में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रथम आर्यसमाज की स्थापना की गयी थी। उनके जीवनकाल में ही भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित ग्रायं-समाजों की संख्या ५० से ऊपर हो गयी थी। पर ये सब समाज ग्रपने ग्रापमें स्वतन्त्र थे। उनका कोई केन्द्रीय संगठन नहीं था। पर एप्रिल, १८७५ में वम्बई में ग्रार्यसमाज की स्थापना के समय समाज के जो २८ नियम स्वीकार किये गये थे, उनमें तीसरा नियम निम्नलिखित था-"इस समाज में देश के मध्य एक प्रधान समाज होगा और ग्रन्य समाज शाखा-प्रशाखा होंगे।" इस नियम से स्पष्ट है, कि प्रारम्भ से ही महर्षि का विचार श्रार्यसमाज को श्रत्यन्त व्यापक रूप से संगठित संस्था बनाने का था, श्रीर वे यह चाहते थे कि विविध नगरों तथा ग्रामों के ग्रार्थंसमाजों की स्थिति एक प्रवान (केन्द्रीय) समाज की शाखा-प्रशाखात्रों की हो। उन्हें ग्रपने जीवनकाल में ग्रार्यसमाज को इस रूप में संगठित करने का अवसर नहीं मिला। पर उनके अनुयायियों के सम्मुख यह विचार विद्यमान रहा, ग्रौर इसीलिए महर्षि के देहावसान के पश्चात् दिसम्बर, १८८३ में परोपकारिणी सभा का जो अधिवेशन अजमेर में हुआ, वहाँ इस विचार को कियान्वित करने का प्रयत्न किया गया। परोपकारिणी सभा का निर्माण महर्षि ने स्वयं किया था, ग्रीर उन्होंने ही उसके सदस्यों की नियुक्ति की थी। सभा के नियमों के ग्रनुसार मृत्यू, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर उसकी पूर्ति का ग्रधिकार सभा को ही था। पर इस ग्रधिवेशन में परोपकारिणी सभा के सदस्यों ने अनुभव किया कि इस व्यवस्था से सभा का सम्वन्ध व सम्पर्क देश के आर्यसमाजों के साथ नहीं होने पाएगा, ग्रतः एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि सभा के रिक्त स्थानों की पूर्ति आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाया करे। इसी बात को दिल्ट में रखकर श्री महादेव गोविन्द रानाडें ने यह प्रस्ताव किया, कि देश में विद्यमान विविध ग्रार्थसमाजों की एक सभा संगठित की जाये, ग्रीर भविष्य में परोपकारिणी सभा में रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार की जाये जिससे कि उसके कम-से-कम आधे सदस्य आर्यसमाजों का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। रायवहादुर श्री सुन्दरलाल ने श्री रानाडे के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यह प्रस्ताव स्वीकृत तो हो गया, पर इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस प्रकार ग्रार्यसमाजों का एक केन्द्रीय संगठन स्थापित करने का प्रथम प्रयास सफल तो नहीं हुआ, पर ऐसे संगठन की आवश्यकता को अनुभव किया जाता रहा। सन् १८८४ के सितम्बर मास में बम्बई ग्रायंसमाज के उपप्रधान श्री सेवकलाल कृष्णदास

द्वारा ग्रार्यसमाजों के नाम एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें कि भारत-भर के आर्य-समाजों को परस्पर सहयोग करने के प्रयोजन से एक सूत्र में सम्बद्ध हो जाने की उपयोगिता का प्रतिपादन कर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि एक ऐसा 'प्रधान' समाज वनाया जाए, जिसमें कि सब ग्रार्यसमाजों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों। भारत में ग्रार्यसमाजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। किसी एक समाज के पास इतने साघन नहीं थे कि वह ग्रकेला उस महान् कार्य को सम्पादित कर सके, जिसका सूत्रपात महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था। विविध ग्रार्यसमाजों को एक सूत्र में सम्वद्ध होकर श्रपने केन्द्रीय संगठन या प्रतिनिधि सभा का निर्माण करना चाहिये, श्री सेवकलाल कृष्णदास के परिपत्र से यह विचार आर्य जनता के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो गया, और पंजाब में 'ग्रार्थपत्रिका' तथा उत्तरप्रदेश (उस समय पश्चिमोत्तर प्रान्त) में 'ग्रार्थसमाचार' ने इसके समर्थन में लेख लिखने प्रारम्भ कर दिये। उस समय मेरठ आर्यसमाज के प्रधान श्री लक्ष्मणस्वरूप थे। मेरठ समाज की स्थापना भी महर्षि द्वारा की गयी थी, श्रीर उस काल के आर्यसमाजों में उसका विशिष्ट व प्रधान स्थान था। श्री लक्ष्मणस्वरूप ने जून, १८८५ में प्रस्ताव किया कि उत्तरप्रदेश के सब समाजों के प्रतिनिधि एकत्र होकर अपने केन्द्रीय संगठन के निर्माण के प्रश्न पर विचार-विमर्श करें। पंजाब के श्रार्य सज्जन भी समाज के केन्द्रीय संगठन के लिए प्रयत्न में लगे थे। १७ ग्रीर १८ ग्रक्तूबर, १८८५ को ग्रमृतसर त्रार्यसमाज का वार्षिकोत्सव था। उसमें सम्मिलित होने के लिए विविध श्रार्य-समाजों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए निमन्त्रित किया गया था। इस निमन्त्रण को स्वीकार कर २० ग्रार्यसमाजों के प्रतिनिधि ग्रमृतसर में एकत्र हुए, ग्रौर उन्होंने समाजों के केन्द्रीय संगठन बनाने के सम्बन्ध में विचार किया। लाहीर ग्रौर ग्रमृतसर ग्रायंसमाजों के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय संगठन या ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की नियमावली का प्रारूप भी तैयार किया हुया था। पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के पाँच भ्रार्यसमाजों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर अमृतसर में उपस्थित थे, और उन्होंने भी केन्द्रीय संगठन विषयक विचार-विमर्श में भाग लिया था। यह निश्चय किया गया, कि लाहौर ग्रार्थसमाज प्रस्तावित नियमावली को सब भ्रार्यसमाजों के पास विचारार्थ भेज दे, ग्रौर लाहौर समाज के भ्रागामी वार्षिकोत्सव पर विविध समाजों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इस प्रयोजन से बुलाया जाए, ताकि केन्द्रीय संगठन के नियमों का ग्रन्तिम रूप से निर्धारण किया जा सके। भ्रमृतसर समाज के वार्षिकोत्सव (१८८५) पर लाहौर समाज की ग्रोर से केन्द्रीय संगठन की नियमावली का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, उसे पण्डित गुरुदत्त तथा श्री हंसराज ने तैयार किया था। इस नियमावली के अनुसार लाहौर आर्यसमाज को 'प्रधान समाज' की स्थिति प्रदान की गयी थी, और ग्रन्य सब समाजों को उसकी शाखा-प्रशाखाएँ रखा गया था। पर ग्रन्य ग्रनेक ग्रार्य सज्जन इससे सहमत नहीं थे। उनका विचार था, कि लाहोर आर्यसमाज की स्थिति भी अन्य समाजों के समकक्ष होनी चाहिये, और केन्द्रीय संगठन में उसका प्रतिनिधित्व भी उन्हीं नियमों के अनुसार होना चाहिये, जिनके अधीन भ्रन्य सब समाजों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। भ्रार्यसमाज के केन्द्रीय संगठन (भ्रार्थ प्रति-निधि सभा) का स्वरूप क्या हो ग्रीर उसके क्या नियम हों-इस प्रश्न पर सन् १८८५-द६ में विविध ग्रार्थसमाजों तथा ग्रार्थ पत्र-पत्रिकाग्रों में निरन्तर विचार होता रहा। श्रमृतसर में स्वीकृत प्रस्ताव के ग्रनुसार लाहौर ग्रार्थसमाज ने प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा की नियमावली का प्रारूप तैयार कर उसे सब समाजों में भेज दिया, ग्रौर उसकी ग्रोर से श्री हंसराज ने, जो उस समय लाहौर समाज के मन्त्री थे, ग्रगस्त, १८८६ में यह सूचना प्रकाशित की, कि ४ ग्रौर ५ ग्रक्तूबर, १८८६ को विविध ग्रार्थसमाजों के प्रतिनिधियों की एक बैठक लाहौर में की जायेगी। नियत दिन यह बैठक हुई, ग्रौर उसमें पंजाब के निम्नलिखित सोलह ग्रार्थसमाजों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए, दिल्ली, कोहाट, रावलिएडी, गुजराँवाला, ग्रमृतसर, फीरोजपुर छावनी, होशियारपुर, पेशावर, दीनानगर, गुजरात, जेहलम, श्रिमला, रायकोट, जालन्घर, लाहौर ग्रौर लुधियाना। इनके ग्रतिरिक्त पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के मेरठ, प्रथाग ग्रौर सहारनपुर के ग्रार्थसमाजों के भी पाँच प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित थे। यह लिखने की ग्रावश्यकता नहीं, कि सन् १८८६ में दिल्ली, श्रिमला ग्रादि भी पंजाब के ग्रन्तगंत थे।

लाहौर में एकत्र ग्रायं प्रतिनिधियों ने समाज के केन्द्रीय संगठन (ग्रायं प्रतिनिधि सभा) के निर्माण का अन्तिम रूप से निश्चय कर उसकी नियमावली निर्घारित की। इसी वैठक में प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों को भी निर्वाचित किया गया। लाला साईदास सभा के प्रधान चुने गये, श्रीर लाला मदनसिंह को उसका मन्त्री एवं लाला जीवनदास को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। साथ ही, अन्तरंग सभा के सदस्यों को भी चन लिया गया। श्रार्यं प्रतिनिधि सभा, पंजाब की पहली श्रन्तरंग सभा के सदस्य निम्नलिखित श्रार्य सज्जन थे-पण्डित शिवदत्तराम श्रम्तसर, लाला नारायणदास गुजराँवाला, लाला मुरलीघर होशियारपुर, लाला साईदास लाहौर, लाला जीवनदास लाहौर, लाला लालचन्द लाहीर, लाला मदनसिंह लाहीर, बाबू रूपिसह कोहाट, लाला ईश्वरदास रावलिपण्डी, लाला गंगाराम फीरोजपूर छावनी, लाला उमरावसिंह दिल्ली, लाला मूलचन्द पेशावर ग्रौर लाला तुलसीराम लुधियाना। इनके ग्रतिरिक्त मुलतान तथा फीरोजपुर सिटी के श्रायंसमाजों का भी एक-एक सदस्य ग्रन्तरंग सभा में लिये जाने का निश्चय कर लिया गया था। ग्रन्तरंग सभा के सदस्यों की यह सूची 'ग्रायं पत्रिका' के २६ अक्तूबर, १८८६ के अंक से ली गयी है। इसमें मुलतान तथा फीरोजपुर सिटी के सदस्यों के नाम नहीं दिये गये। पर सन् १८६२-६३ की सभा की रिपोर्ट में पिछले वर्षी के अन्तरंग सदस्यों के जो नाम दिये गये हैं, उनमें १८८५ के सदस्यों के नामों का उल्लेख करते हुए मुलतान के लाला काशीराम वकील तथा फीरोजपुर सिटी के पण्डित मूलराज के नाम दिये गये हैं, जिससे पंजाब प्रतिनिधि सभा की प्रथम अन्तरंग सभा के सब सदस्यों के नाम हमें ज्ञात हो जाते हैं।

पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा की प्रथम नियमावली में सभा के कार्य निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित किये गये थे—(१) जो सर्माया (सम्पत्ति) समाजों के चन्दे से जमा हो या किसी ग्रौर तरह पर खुद (स्वयं) प्रतिनिधि सभा जमा करे या किसी जायदाद मुतग्रिलिका या जोर इहतिमाम सभा (सभा से सम्बद्ध ग्रथवा उसके प्रबन्धाचीन दायाद्य) से हासिल हो, उसका सर्फ (व्यय) करना या वदलना या मुन्तिकल (परिवर्तन) करना। (२) तमाम ऐसी जायदाद का इहतिमाम (प्रबन्ध) करना जो बहैसियत प्रतिनिधि सभा या उससे मुतग्रिलिक (सम्बद्ध) हो या कोई ग्रायंसमाज उसके नाम मुन्तिकल करे या सभा किसी ग्रौर निहज (प्रकार) से हासिल करे। (३) किसी ऐसे मामले में ग्रपनी राय जाहिर करना जिसके मुतग्रिलिक कोई ग्रायंसमाज उससे राय तलव करे, मगर शर्त यह जाहिर करना जिसके मुतग्रिलिक कोई ग्रायंसमाज उससे राय तलव करे, मगर शर्त यह

है कि प्रतिनिधि सभा की राय किसी मजहबी मसले की निस्वत नातिक (ग्रन्तिम) नहीं होगी कि ऐसे अमूर (विषयों) में वेद और सत् शास्त्र ही सनद (प्रमाण) समक्ते जाएँगे। साथ ही, एक नियम के अनुसार यह भी निश्चय किया गया, कि प्रतिनिधि सभा एक कुतुबलाना (पुस्तकालय) रखेगी। सभा का प्रधान कार्यालय लाहौर में रखा जाना भी तय कर लिया गया। उस समय लाहौर आर्यसमाज का मन्दिर बच्छोवाली बाजार में था। वहीं सभा के कार्यालय को भी स्थापित कर दिया गया। प्रारम्भ में सभा के पास ग्रार्थिक साधनों की बहुत कमी थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती के स्मारक रूप में डी० ए० वी० शिक्षण-संस्था स्थापित किये जाने का विचार उस समय जनता को बहुत ग्राकृष्ट कर रहा था। १ जून, १८८६ को इस शिक्षणालय का कार्य प्रारम्भ भी हो गया था, ग्रीर ग्रार्य नेता इसे सफल बनाने तथा इसके लिए घन जुटाने में संलग्न थे। इस दशा में ग्रक्तूबर, १८८६ में स्थापित श्रार्थ प्रतिनिधि सभा के लिए थन एक न करने की श्रोर यदि उनका विशेष ध्यान न हो, तो इसमें ग्राश्चर्य की कोई वात भी नहीं। फिर भी उसने उत्साह के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया, ग्रीर ग्रपना खर्च चलाने के लिए ग्रार्य-समाजों से दशांश लेना शुरू किया। सन् १८६२-६३ की सभा की रिपोर्ट में उस वर्ष का जो ग्राय-व्यय दिखाया गया है, उसमें 'दस बंघ' नाम से जो ग्राय उल्लिखित है, वह ग्रार्यसमाजों से प्राप्त दशांश ही है। सन् १८६५ के दिसम्वर मास में सभा की रजिस्टरी भी करा दी गई। इस समय उसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गये—(१) वेदों ग्रीर प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के पढ़ाने ग्रीर ग्रायीपदेशक तैयार करने के लिए एक विद्यालय कायम करना । (२) धार्मिक ग्रौर पदार्थविद्या सम्बन्धी पुस्तकों का एक पुस्तकालय खोलना जिसमें सर्वसाधारण लोग पुस्तक देख सकें। (३) वेदों के सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए लब् पुस्तक ग्रादि छापना-छपवाना । (४) पंजाव ग्रौर दीगर मुकामात में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रयत्न करना। (५) वैदिक धर्म के प्रचार के लिए तजावीज सोचना ग्रौर उनके ग्रनुसार प्रबन्ध करना ।

पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रथम प्रधान लाला साईदास थे। जब तक वह जीवित रहे, सभा के वही प्रधान रहे। जून, १८६० में उनका देहावसान हो जाने पर लाला ईश्वरदास सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, ग्रौर फिर १८६२ में लाला हंसराज। बाद में उनका स्थान लाला मुंशीराम ने ले लिया। सभा के प्रथम मन्त्री लाला मदनसिंह थे। उनके पश्चात् लाला जीवनदास तथा लाला मुरलीधर इस पद पर निर्वाचित हुए। प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा के पास ग्राधिक साधनों की बहुत कमी थी, ग्रतः उसके कार्यालय में वैतनिक कर्म वारियों को रख सकना सम्भव नहीं था। पत्र-व्यवहार ग्रादि का सब कार्य प्रधान ग्रौर मन्त्री स्वयं ही कर लिया करते थे। पर ज्यों-ज्यों कार्य में वृद्धि होती गई, कर्मचारी भी नियुक्त कर लिये गये। सन् १८६५ में सभा के कार्यालय में एक लेखक की नियुक्ति की गई, ग्रौर दो वर्ष वाद १८६७ में एक गणक की भी। पर कार्यालय का कार्य प्रधानतया ग्रब भी सभा के पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाता रहा।

वैदिक घमं का प्रचार ग्रायंसमाज का मुख्य कार्य था। स्थानीय ग्रायंसमाजों के साथ-साथ प्रतिनिधि सभा को भी इसके लिए प्रयत्नशील होना था। पर प्रारम्भ में ग्रायंसमाज के पास कोई वैतिनिक उपदेशक नहीं होते थे। समाज के सदस्यों में वैदिक घमं के लिए ग्रनुपम उत्साह था, ग्रीर वे महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का

अध्ययन करने के लिए भी तत्पर रहते थे। इसी का यह परिणाम था, कि ग्रार्य सभासद स्वयं ही प्रचारक भी हुआ करते थे, और विधिमयों के साथ शास्त्रार्थ के लिए भी उद्यत रहते थे। समाज के साप्ताहिक सत्संगों में सन्ध्या, हवन, प्रार्थना, उपदेश आदि भी प्राय: सभासदों द्वारा ही कर दिये जाते थे। कतिपय आर्य संन्यासी उस समय वर्म-प्रचार के लिए अवश्य सचेष्ट थे, पर उनकी संख्या ग्रधिक नहीं थी। यह ग्रावश्यकता अनुभव की जाने लगी, कि ग्रार्यसमाज को वैतनिक उपदेशक नियत करने चाहियें, ताकि घर्म-प्रचार का कार्य तेजी के साथ हो सके। इसीलिए सबसे पूर्व पण्डित मणिराम को पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने अपनी सेवा में उपदेशक नियुक्त किया। यही पण्डितजी बाद में महामहोपाध्याय पण्डित आर्थमुनि के नाम से विख्यात हुए। वैतनिक उपदेशकों द्वारा वेद-प्रचार का कार्य तभी कराया जा सकता था, जब सभा के पास एक ऐसी निधि हो, जिससे उन्हें नियमपूर्वक वेतन दिये जा सकें । इसीलिए ३ जून, १८६४ की सभा की अन्त-रंग सभा की बैठक में लाला मुंशीराम ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि वेदों की शिक्षा तथा प्रचार का सन्तोषजनक प्रबन्ध करने के लिए 'वेद प्रचार फण्ड' नाम से एक स्थिर निधि की स्थापना की जाए। इस फण्ड की योजना तैयार करने के लिए एक उपसमिति बना दी गयी, जिसकी रिपोर्ट पर विचार कर द्यार्थ प्रतिनिधि सभा ने ग्रपने २ सितम्बर, १८९४ के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया—"मूंकि इस सभा की मौजूदा ग्रामदनी वैदिक घर्म के प्रचार के यथोचित प्रबन्ध के लिए काफी नहीं है, इस-लिए जरूरी है कि इस मतलब के लिए सभा हाजा के जेर इहतिमाम वेदप्रचार फण्ड नामी एक फण्ड खोला जाये, जिसके अगराज ये होंगे--(१) उपदेश करना-कराना और पुस्तक ग्रादि तैयार कराकर जारी करना। (२) उपदेशकों ग्रीर उपदेशिकाग्रों को तैयार करना। (३) ग्रार्यं धर्मं की वृद्धि ग्रौर उन्निति के लिए एक पुस्तकालय कायम करना। (४) लाहौर के विद्यार्थियों के लिए एक ग्राश्रम खोलना।" सभा ने केवल उपदेशक तैयार करने का ही निश्चय नहीं किया, अपितु इस वात पर भी ध्यान दिया कि उनके भरण-पोषण की भी समुचित व्यवस्था की जाये। उसका विचार था, कि उपदेशकों को इस कदर माजीविका दी जाये, जिससे कि उनका 'गुजारा बमै म्याल (परिवार सहित) माकुल तौर पर हो सके।' वेद-प्रचार फण्ड इसी उद्देश्य से खोला गया था, ताकि उससे सभा वैतनिक उपदेशक रख सके और उन द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य भली-भाँति कराया जाए। इसी फण्ड का यह परिणाम हुआ, कि सन् १८६७ में १५ उपदेशक सभा की सेवा में रहकर वेद-प्रचार कर रहे थे। इसमें सन्देह नहीं कि उन्नीसवीं सदी के समाप्त होते से पूर्व ही पंजाब में ग्राये प्रतिनिधि सभा सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो गयी थी, ग्रौर उसके कार्यकलाप में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी।

# (३) पंजाब के आर्यसमाज के दो भाग या दल

पर पंजाब के सब आर्यसमाज आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध नहीं थे।
महाँच दयानन्द सरस्वती का देहावसान हुए अभी पाँच वर्ष भी नहीं हुए थे, कि पंजाब
के आर्यसमाजियों में मतभेद उत्पन्त होने प्रारम्भ हो गये थे, और शीझ ही उन्होंने उग्र
विरोध का रूप प्राप्त कर लिया था। इन्हीं के कारण पंजाब में आर्यसमाजों का एक
अन्य केन्द्रीय संगठन 'आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा' नाम से स्थापित हुआ। यद्यपि इस

सभा का निर्माण सन् १८६४ में हुम्रा था, पर उससे बहुत पहले ही पंजाब के म्रार्य-समाजी स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी दो पार्टियों में संगठित होने लग गये थे।

पंजाब में श्रायों में मतभेदों के प्रादुर्भूत होने श्रौर उनके दो पार्टियों में विभक्त हो जाने के अनेक कारण थे। प्रधान कारण डी० ए० वी० स्कूल और कॉलिज की पाठ-विधि के सम्बन्ध में विचारों में भेद था। इन शिक्षण-संस्थाय्रों में संस्कृत तथा वेद-वेदांगों की पढ़ाई को कितना स्थान दिया जाए, इस प्रश्न पर ग्रार्थसमाज के नेता एकमत नहीं थे। डी० ए० वी० संस्थाम्रों की शिक्षानीति के सम्बन्ध में मतभेद पर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। इन संस्थायों की स्थापना की जो योजना आर्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी, उसमें इनका प्रथम उद्देश्य "प्राचीन संस्कृत साहित्य का उच्च स्तर तक ग्रध्ययन तथा वेद-विद्या के ग्रन्थों की शिक्षा" निर्घारित किया गया था, ग्रौर दूसरे उद्देश्य के रूप में ''जीविकोपार्जन तथा पाश्चात्य विद्याग्रों के ज्ञान के लिए अंग्रेजी की शिक्षा" को स्थान दिया गया था। इसी दृष्टि से इस शिक्षण-संस्था का नाम 'एंग्लो-वैदिक' रखा गया था, जिससे इसके दोनों उद्देश्य साष्ट हो जाते थे। इन उद्देश्यों के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था। पर प्रश्न यह था, कि डी० ए० वी० संस्थाओं में 'एंग्लो' का कितना स्थान हो, ग्रौर 'वैदिक' का कितना ? इसी प्रश्न पर जो मतभेद विकसित हुम्रा, उसने पंजाब के म्रार्यसमाजियों को दो दलों में विभक्त कर दिया। लाला लालचन्द, लाला हंसराज ग्रोर लाला लाजपतराय ग्रादि जिन ग्रार्य सज्जनों के हाथों में डी० ए० वी० कॉलिज की वाग्डोर थी, उनके सम्मुख उसके स्वरूप के सम्वन्ध में ये विचार थे-(१) महर्षि दयानन्द सरस्वती हिन्दू जाति की ईसाइयों और मुसलमानों के ब्राक्रमणों से रक्षा करना चाहते थे। मुसलमानों का ब्राक्रमण प्रायः ग्रामों में होता था, पर ईसाई लोग ग्रपने स्कूलों श्रीर कॉलिजों द्वारा नगरों के हिन्दुश्रों पर श्राक्रमण में तत्पर थे। डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना का एक प्रयोजन यह था कि नगरों के शिक्षित वर्ग पर किश्चिएनिटी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाये। (२) सरकारी शिक्षा में वर्म को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। डी० ए० वी० कॉलिज में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ घर्म-शिक्षा को भी समुचित स्थान दिया जाये। इसके ग्रतिरिक्त संस्कृत ग्रौर हिन्दी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाये, और प्रारम्भिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी भाषा ही हो। (३) कॉलिज को आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का साधन वनाया जाये। वहाँ जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करें, वे महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों से परिचित व प्रभावित हों।

यह स्वीकार करना होगा, कि उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम चरण में स्थापित यह काँलिज ही एकमात्र ऐसा शिक्षणालय उस समय था, जिसमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैदिक वमं की शिक्षा को भी स्थान प्राप्त था, जिसमें संस्कृत और हिन्दी की पढ़ाई पर विशेष वल दिया जाता था, ग्रौर जिसका वातावरण ग्रायंसमाज के नैतिक मन्तव्यों के ग्रनुरूप था। पर ग्रायंसमाज का एक वर्ग इससे सन्तुष्ट नहीं था। पण्डित गुरुदत्त इस वर्ग के प्रधान नेता थे। वह ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की तुलना में संस्कृत तथा प्राचीन शास्त्रों की शिक्षा को ग्रधिक महत्त्व देते थे, ग्रौर महर्षि के स्मारक के रूप में स्थापित इस शिक्षण-संस्था में वेदशास्त्रों के ग्रध्ययन-ग्रध्यापन की ही व्यवस्था करना चाहते थे। पण्डित गुरुदत्त ग्रौर उनके साथी डी० ए० वी० स्कूल तथा कॉलिज की पाठविधि

में ऐसे परिवर्तन कराने के लिए प्रयत्नशील थे, जिनसे कि उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं वेदशास्त्रों की शिक्षा प्रधान स्थान प्राप्त कर सके। पर लाला (महात्मा) हंसराज तथा उनके साथी इससे सहमत नहीं थे। डी० ए० वी० शिक्षण-संस्था की शिक्षानीति के सम्वन्ध में मतभेद पंजाब के ग्रायों में दलबन्दी के प्रादुर्भाव का एक प्रधान कारण था। पण्डित गुरुदत्त के अनुयायियों द्वारा ही बाद में गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धित को कियान्वित करना था, ग्रौर जिसकी पाठिविध में वेदशास्त्रों को प्रधान स्थान दिया गया था। शिक्षा-नीति विषयक मतभेद के कारण पंजाब में जो दो पार्टियाँ बनीं, वे काँलिज पार्टी तथा गुरुकुल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनके ये नाम ही शिक्षा-विषयक उनके मतभेद के परिचायक हैं।

शिक्षा सम्बन्धी नीति के अतिरिक्त एक अन्य प्रश्न भी था, जिस पर पंजाब के श्रायों में मतभेद प्रादुर्भूत हुग्रा। यह प्रश्न मांस-भक्षण के सम्बन्ध में था। मांस का सेवन वेद तथा ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों के ग्रनुरूप है या नहीं, ग्रीर क्या मांस-भक्षण करने वाले व्यक्ति भी ग्रार्थसमाज के सदस्य हो सकते हैं, यह प्रश्न या जिस पर पंजाब के सब ग्रार्थ-समाजी एकमत नहीं थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यानुसार दो प्रकार के पदार्थ ग्रलाद्य हैं, एक मांस-मछली ग्रादि जिनकी प्राप्ति के लिए प्राणियों की हिंसा करनी होती है, ग्रौर दूसरे वे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। मांस के लिए प्राणियों की हिंसा करनी होती है, ग्रतः मांस-भक्षण उचित नहीं है। सत्यार्थप्रकाश, वेदभाष्य, तथा ग्रपने पत्रों ग्रीर व्याख्यानों में महर्षि ने मांस-भक्षण का विरोध किया है, ग्रीर गौ ग्रादि पशुग्रों की रक्षा पर बहुत जोर दिया है। महर्षि के पत्रों में एक पत्र ब्रह्मचारी रामानन्द का मिलता है, जिसे उन्होंने सरदार रूपसिंह को लिखा था। रूपसिंह ने महर्षि से कुछ प्रश्न किये थे, जिनका उत्तर रामानन्द ने उनकी श्रोर से दिया था। ब्रह्मचारी रामानन्द महर्षि के साथ रहकर उनकी सेवा किया करते थे। १३ दिसम्बर, १८८१ को ब्रह्मचारी जी ने रूपसिंह को लिखा था-- "मांस खाना बहुत बुरा है और वेदादि सःयशास्त्रों में उसका कहीं विधान नहीं है।" यह वात महर्षि की ग्रोर से ही रूपसिंह को लिखी गई थी। महर्षि का जन्म एक निरामिषभोजी परिवार में हुआ था, और मांस-भक्षण से उन्हें घृणा थी। यही कारण है, कि जब टिहरी में एक पुजारी ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित किया और भोजन में मांस भी प्रस्तुत किया, तो उसे देखकर उन्हें अत्यधिक ग्लानि हुई थी। इसका उल्लेख उन्होंने ग्रपने ग्रात्मचरित में भी किया है। यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि महर्षि के अनुयायी भी मांस-भक्षण के विरोघी हों। यही कारण है, कि आर्य-समाज की वेदी से तथा आर्य पत्र-पत्रिकाओं में मांस-भक्षण के विरोध में प्रचार किया जाता था, ग्रौर उसके प्रभाव में ग्राकर वे ग्रायं भी मांस का परित्याग कर दिया करते थे, जो पहले उसके सेवन के श्रभ्यस्त थे। श्रार्यसमाज में प्रवेश से पूर्व लाला मुंशीराम मदिरा ग्रौर मांस का सेवन किया करते थे। सत्यार्थप्रकाण के दसवें समुल्लास के भक्ष्या-भक्ष्य प्रकरण को पढ़कर उनके मन में मांस-भक्षण के प्रति ग्लानि उत्पन्न हुई, स्रोर साय के समय जब वह भोजन के लिए बैठे, तो प्रतिदिन के समान मांस का कटोरा भी उनके सामने रखा गया। पर महर्षि की शिक्षा के प्रभाव से वह मांस-भक्षण के इतने विरोधी हो गये थे, कि उन्होंने मांस के कटोरे को सामने की दीवार से दे मारा। उनके साथियों को इस पर ग्राश्चर्य हुग्रा। उन्होंने समका कि रसोइये से कुछ भूल हो गयी है। वे उसे भला-बुरा कहने लगे। इस पर मुंशीरामजी ने कहा—"रसोइये विचारे को कुछ मत कहो। एक ग्रार्थ के मत में मांस-भक्षण भी महापाप है। मैं मांस का ग्रपनी थाली में रखा जाना सह नहीं सकता।" लाला मुंशीराम के समान ग्रन्य भी वहुत-से ग्रायों की मांस-भक्षण के प्रति यही भावना थी। उन दिनों के ग्रार्य समाचार-पत्रों में उन व्यक्तियों के समाचार वड़ी प्रसन्नता के साथ प्रकाशित किये जाते थे, जिन्होंने ग्रार्यसमाज के प्रभाव में म्राकर मांस तथा मिंदरा का परित्याग कर दिया होता था। म मई, १८८८ के भ्रार्य गजट (उर्दू) में यह समाचार छपा था-- "लाला रामचन्द्र साहव कानूनगो तहसील बल्लभगढ़ ने गोश्त और शराव से इजितनाव (परहेज) फ़रमा कर और मखलूकपरस्ती (सुष्टिपुजा) व बुतपरस्ती बगैरा जमाइम (बुराइयों) से ताइव होकर वेद-धर्म को कबूल किया। मुवारिक।" २४ अगस्त, १८८८ के आर्य गजट का यह समाचार भी उद्धरण के योग्य है---"सरदार विशनसिंह साहब मेम्बर ग्रार्यसमाज मुजफ्तरगढ़ ने समाज में दाखिल होते ही गोश्त व शराव कतग्रन व कताख्त तर्क कर दिया। ग्राफरीन ग्रापकी हिम्मत पर।" गजट के इसी ग्रंक में एक ग्रन्य समाचार है -- "सिसी जिला ग्रल्लाहाबाद में स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती महाराज ने गोरक्षा के बारे में निहायत मुग्रस्सिर व्याख्यान दिया जिससे लोगों के दिल में बहुत कुछ रहम पैदा हो गया, यहाँ तक कि मौलवी मनसब यली साहव जो व्याख्यान सुनने के गरज से तशरीफ लाये थे, उनके दिल में इस कदर रहमं पैदा हुआ कि कुल हाजरीन के रूबरू इकरार किया कि आज से मैंने हरेक किस्म का गोश्त खाना तर्क कर दिया। अब ता व जिन्दगी नहीं खाऊँगा। नीज ता व जीस्त दो रुपया साल व-इमदाद गोरक्षा सभा हरिद्वार देना कबूल फरमाया। परमेश्वर मौलवी साहब के इरादे में इस्तिक जाल बख्शे।" इसी प्रकार के अन्य बहुत-से समाचार उस समय के पत्रों (ग्रार्य पत्रिका, ग्रार्य समाचार, सद्धर्म प्रचारक ग्रादि) में प्रकाशित हैं। इन पत्रों में मांस-भक्षण के विरोध में अनेक लेख भी लिखे जाते थे। कतिपय आर्य विद्वान् व नेता पेम्पलेट व पत्रिकाएँ लिखकर भी मांस-भक्षण के विरुद्ध प्रचार में तत्पर थे। सन् १८८७ से १८६२ तक प्रकाशित हुई अंग्रेजी, उर्दू एवं हिन्दी की अनेक पुस्तिकाएँ इस समय भी उपलब्ध हैं, जिनमें लाला ग्रात्माराम द्वारा लिखित "क्या मांस-भक्षण ग्रार्य-धर्मानुकूल है", लाला दुर्गाप्रसाद की पुस्तिका 'स्पिरिचुएल एडवान्टेज ग्रॉफ वेजीटेरिय-निजम'व 'मनु एण्ड वेजीटेरियनिजम', मुंशी रामिकशन की 'संगीत मांसवर्जन' श्रीर पण्डित के॰ एल॰ शास्त्री की पुस्तिका 'मांस-भक्षण निषेध' उल्लेखनीय हैं। इन तथा इसी प्रकार की अन्य अनेक पुस्तिकाओं में यह प्रतिपादित किया गया था, कि जहाँ मांस-भक्षण वेदशास्त्रों के विरुद्ध है, वहाँ साथ ही वह शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है।

श्रार्यंसमाज के विविध विद्वान् व कार्यंकर्ता जिस ढंग से मांस-भक्षण के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, उसके कारण यह प्रश्न उत्पन्न होना सर्वथा स्वाभाविक था कि क्या समाज के सभासदों के लिए निरामिषभोजी होना ग्रावश्यक है, श्रीर क्या मांस-भक्षकों के लिए श्रायंसमाज का सदस्य होना निषद्ध कर देना चाहिये। यह सही है, कि प्रारम्भ में ग्रायंसमाज में ऐसे व्यक्ति भी सदस्य बने थे, जो मांस-भक्षक थे। महष्टि दयानन्द सरस्वती ने सन् १८७७ में लाहीर में जिस ग्रायंसमाज की स्थापना की थी, उसके ग्रनेक सदस्य

ग्रामिषभोजी भी थे। महर्षि ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, कि केवल निरामिषभोजी व्यक्ति ही समाज के सदस्य वन सकें। वाबू मूलराज मांस-भक्षक थे, पर महर्षि ने उन्हें परोपकारिणी सभा का न केवल सदस्य ही मनोनीत किया था, अपितु उसका उपप्रधान भी बनाया था। पर यह होते हुए भी सन् १८८७ के लगभग पंजाब के अनेक आर्यों द्वारा यह म्रान्दोलन शुरू किया गया, कि म्रार्यसमाजियों के लिए निरामिषभोजी होना म्रनिवार्य होना चाहिये। पण्डित गुरुदत्त, लाला दुर्गाप्रसाद ग्रीर लाला मुंशीराम इनके नेता थे। पण्डित गुरुदत्त मांस-भक्षण के कट्टर विरोधी थे। मार्च, १८६० में जब वह भयंकर रूप से बीमार थे, डॉक्टरों ने परामर्श दिया, कि मांस के सेवन से उन्हें लाभ पहुँच सकता है। इस पर पण्डितजी ने हँसते हुए उत्तर दिया—"क्या मांस खाकर मैं ग्रमर हो जाऊँगा ? क्या इसके पश्चात् फिर मृत्यु नहीं म्राएगी ? यदि ऐसा न हो, तो केवल अपने शरीर की रक्षा की सम्भावना मात्र के लिए एक अन्य प्राणी का निश्चित घात कर देने का क्या अर्थ है ?" जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, लाला मुंशीराम को सत्यार्थ-प्रकाश पढ़कर मांस-भक्षण से ग्लानि उत्पन्न हो गयी थी, और वह निरामिष भोजन के प्रवल पक्षपाती वन गये थे। धीरे-धीरे आर्यसमाज में उन लोगों की शक्ति वढ़ती गयी, जो मांस-भक्षण के विरोधी थे और जिनका यह मन्तव्य था कि मांस-भक्षकों को आर्यसमाज का सभासद् नहीं वनाया जाना चाहिये। अनेक आर्यसमाजों ने भी इस आशय के प्रस्ताव स्वीकृत करने प्रारम्भ कर दिये थे। सद्धर्भप्रचारक के १५ मार्च, १८६० के ग्रंक में क्वेटा ग्रार्यसमाज द्वारा मांस-भक्षकों को समाज का सदस्य न बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने पर प्रसन्तता प्रकट की गयी, श्रीर यह श्राशा की गयी कि क्वेटा आर्यसमाज का अनुकरण कर अन्य समाज भी इस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे। सद्धर्मप्रचारक के सम्पादक लाला मुंशीराम की यह ग्राशा पूर्ण हुई, ग्रीर पेशावर, जालन्वर ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक नगरों के ग्रार्यसमाजों ने भी मांस-अक्षकों को समाज के सदस्य बनाने के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत किये। ३० जुलाई, १८८६ को लाहीर आर्यसमाज की अन्तरंग सभा में भी इस आश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कि मांस और मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्तियों को म्रार्यसभासद् न वनाया जाये। यदि कोई व्यक्ति चिकित्सक के परामर्श से इनका सेवन करता हो, तो उसे अपवाद रूप से सभासद् बनाया जा सके, यह भी प्रस्ताव में उल्लिखित कर दिया गया था। लाला हंसराज ने इस पर यह संशोधन प्रस्तुत किया, कि आर्यंसमाज के दस नियमों को मानना ही आर्य सभासद् बनने के लिए पर्याप्त होना चाहिये। मूल प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में आठ वोट आये और विरोध में पाँच। इस प्रकार लाहौर आर्यसमाज ने क्वेटा, पेशावर और जालन्धर के समाजों के समान केवल निरामिष भोजियों को ही आर्य सभासद् बनाने की बात स्वीकृत नहीं की। यद्यपि मांस-भक्षण के विरोधी आर्थ सज्जन अधिक सिक्रय थे, पर उसके पक्ष-पाती भी देर तक इस प्रश्न के सम्बन्ध में उदासीन व निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने भी मांस-भक्षण के पक्ष में प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। लाला हंसराज के बड़े भाई लाला मुल्कराज भल्ला थे। हंसराजजी के कारण उनका भी आर्यसमाज के साथ वनिष्ठ सम्बन्ध था। लाला मुल्कराज मांस-भक्षण के प्रबल पक्षपाती थे। उनका विचार था, कि हिन्दू जाति की वर्तमान निर्वेलता का एक कारण जैन धर्म का श्रहिसा-प्रचार भी है। मांस-भक्षण के पक्ष में उन्होंने अनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित कराईं, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया

था, कि मांस का सेवन स्वास्थ्य के लिए हितकर तथा वेदविहित है। उन्होंने हिन्दुश्रों को मांस-भक्षण के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से कुछ उर्दू कविता श्रों की भी रचना की, जो बहुत लोकप्रिय हुईं। ३ श्रक्तूबर, १८६१ के सद्धर्मप्रचारक में 'फलाहारी का लाला मुल्कराज को शास्त्रार्थ के लिए चेलेञ्ज' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि लाला मुल्कराज के आन्दोलन ने पंजाब के आर्य-समाजियों में कितना उद्देग उत्पन्न कर दिया था, श्रीर वे किस प्रकार मांस-भक्षण के प्रश्न पर दो दलों में विभक्त होते जा रहे थे। धर्मशाला आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव (१८६१) पर भी मांस-भक्षण के प्रश्न पर विवाद हुआ था, और वहाँ लाला मुंशीराम ने निरामिष भोजन का प्रवल रूप से समर्थन किया था। पर इससे धर्मशाला के आर्थी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, ग्रोर उनकी यही सम्मति बनी रही, कि धर्म के साथ भोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है। २६ नवम्बर, १८६१ को लाहौर आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर मांस-भक्षण के पक्ष में लिखी गयी ग्रंग्रेजी भाषा की एक पुस्तिका का वितरण किया गया। पंजाब के आर्यसमाजियों का एक वर्ग मांस-भक्षण के पक्ष में प्रचार करने में तत्पर था, इस वात को दृष्टि में रखकर लाला मुंशीराम ने १२ दिसम्बर, १८१ के सद्धर्म-प्रचारक के ग्रंक में ग्रार्थ सज्जनों को इस प्रश्न पर ग्रपने विचार प्रकट करने के लिए निमन्त्रित किया। इस पर गुज्जर खाँ ग्रार्यसमाज के लाला रलाराम ने 'प्रचारक' के ६ फरवरी, १८६२ के ग्रंक में सत्यार्थप्रकाश के वे सब स्थल एकत्र कर प्रकाशित करा दिये, जिनमें महर्षि ने मांस-भक्षण का निषेध किया है। इसी बीच जालन्घर के लाला शंकरदास ने अपने लेखों द्वारा यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया, कि अथर्ववेद के कुछ मन्त्रों में मांस-भक्षण का विधान है। गुजरांवाला श्रार्यसमाज के प्रधान लाला केवलकृष्ण ने इसके जवाब में लेख लिखकर शंकरदासजी के विचारों का खण्डन किया। लाहीर श्रार्यसमाज के सन् १८६२ के वार्षिकोत्सव में मांस-भक्षण विषयक विवाद ने बहुत उग्र रूप घारण कर लिया। परोपकारिणी सभा के उपप्रधान लाला मूलराज इस उत्सव में उपस्थित थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में यह मत प्रस्तुत किया, कि शाकाहारी भोजन का ग्रायं घर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे लोग भी ग्रायंसमाज के सभासद् हो सकते हैं, जो मांस-भक्षण करते हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देकर जोर के साथ कहा, कि मैं मांस खाता हूँ, और लाहौर आर्यसमाज की स्थापना के समय से ही उसका सभासद् हूँ। ग्रपने व्याख्यान के पश्चात् लाला मूलराज ने 'मांस प्रचार का सिलसिला' नाम की एक पुस्तिका का भी वितरण किया। इसमें मांस-भक्षण का प्रवल रूप से समर्थन किया गया था। जिस उग्र रूप से लाला मूलराज श्रार्यसमाज की वेदी से मांस-भक्षण का समर्थन कर रहे थे, उसे अनेक आर्य सहन नहीं कर सके। लाला जीवनदास और महाशय रैमल ने उनके विचार का खण्डन किया। लाला शंकरदास भी इस समय चुप नहीं रह सके। वह मांस-भक्षण के प्रवल समर्थक थे। उन्होंने ग्रपने पक्ष का प्रतिपादन करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध में कुछ ग्रापत्तिजनक शब्द कह दिये, जिस पर जनता विक्षुच्च हो गयी श्रौर वार्षिकोत्सव का वातावरण शान्तिमय नहीं रह सका।

मांस-भक्षण के पक्षपातियों के लिए यह प्रतिपादित कर सकना सुगम नहीं था, कि महर्षि ने मांस ख़ाने का विरोध नहीं किया है। वे यह कहते थे, कि मांस के सम्बन्ध में सब ग्रायों को ग्रपनी स्वतन्त्र सम्मति रखने का ग्रधिकार है, श्रीर श्रायं सभासद् होने

के लिए मांस-भक्षण का परित्याग ग्रनिवार्य नहीं होना चाहिये। उनकी सम्मति में ग्रार्य-समाज का सभासद् होने के लिए उसके दस नियमों का मानना ही पर्याप्त था, और इन नियमों में मांस खाने का कहीं निषेध नहीं है। आर्य सभासद् के लिए केवल दस नियमों का मानना ही पर्याप्त है, ग्रौर वेद, ईश्वर का स्वरूप, मूर्ति-पूजा, श्राद्ध, जात-पाँत, वर्ण-व्यवस्था ग्रादि के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती के जो मन्तव्य हैं, उन्हें ग्रविकल रूप से मानने या न मानने के बारे में ग्रायों को स्वतन्त्रता होनी चाहिये-जो यह विचार इस समय लाला मूलराज श्रौर उनके साथियों द्वारा प्रकट किया जा रहा था, वह मांस-भक्षण की तुलना में भी अधिक महत्त्व का था। पंजाब के आयों में इस सम्बन्ध में भी विवाद शुरू हो गया। सद्धर्मप्रचारक सदृश आर्य पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय में लेख प्रकाशित होने लगे। इस प्रश्न पर तीन मत थे। कुछ लोग महिष को निर्फ्रान्त मानते थे, ग्रौर यह कहते थे कि महीं। ने ग्रपने ग्रन्थों में जो कुछ लिखा है, वह पूर्णतया प्रामाणिक है। वेद-मन्त्रों के ग्रिभिप्राय को समभने के लिए भी हमें निरपवाद रूप से महर्षिकृत वेद-भाष्य पर निर्भर रहना चाहिये। दूसरा मत उन लोगों का था, जो ग्रपनी बुद्धि व विवेक को महत्त्व देते थे ग्रार किसी भी व्यक्ति के कथन को प्रमाण रूप से स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। महर्षि के स्वमन्तव्यामन्तव्य तथा सत्यार्थप्रकाश ग्रादि को भी वे उसी ग्रंश तक मानने के पक्ष में थे, जहाँ तक कि बुद्धि ग्रीर तर्क द्वारा वे स्वीकार्य प्रतीत हों। तीसरा मत मध्यमार्ग का था। इस मत के लोगों का कथन था, कि महर्षि के मन्तव्य व ग्रन्थ तब तक ग्रवश्य प्रामाणिक हैं, जब तक कि उनमें किसी ग्रशुद्धि व भूल को स्पष्टतया प्रतिपादित न कर दिया जाये। पण्डित गुरुदत्त प्रथम मत के प्रबल पक्षपाती थे। उनकी सम्मति में महर्षि का एक-एक शब्द सत्य था। सन् १८६० में गुरुदत्तजी का देहावसान हो चुका था, पर उनके अनुयायियों की आर्यसमाज में कोई कमी नहीं थी। लाला मूलराज दूसरे मत के प्रतिपादक थे। वह न केवल मांस-भक्षण के ही समर्थक थे, अपितु यह भी मानंते थे कि ग्रार्य सभासदों को विचार तथा ग्राचरण की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। क्योंकि लाला मूलराज मांस-भक्षण का प्रचार भी करते थे, ग्रतः ग्रार्यसमाजियों के सम्मुख यह नयी समस्या उत्पन्न हुई कि क्या ऐसा व्यक्ति भी ग्रार्थसमाज का सभासद् रह सकता है, जो महर्षि के मन्तव्यों के विरुद्ध प्रचार करता हो । उन्हें लाहौर समाज की सदस्यता से पृथक् कर देने का प्रस्ताव ग्रन्तरंग सभा में प्रस्तुत किया गया, पर वह स्वीकृत नहीं हो सका। इसका कारण यह था, कि मांस-भक्षण के विरोधी कतिपय सदस्यों का यह कथन था, कि आर्यसमाज के नियमों में किसी सभासद् को समाज से बहिष्क्रत करने का कहीं विघान नहीं है।

मांस-भक्षण के प्रश्न पर पंजाब के आयों में जो मतभेद था, वह निरन्तर उप रूप घारण करता गया। डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षानीति से असन्तुष्ट होकर आर्यसमाज का जो वर्ग इस शिक्षणालय के संचालकों के विरुद्ध आन्दोलन में तत्पर था, वह उन पर मांस-भक्षण का भी आरोप लगाने लगा, क्योंकि लाला साईंदास और महात्मा हंसराज (कॉलिज के प्रिसिपल) दोनों आमिषभोजी थे। शीध्र ही वह समय आ गया, जबिक लाहीर आर्यसमाज में मांस-भक्षण के पक्षपाती तथा विरोधी लोगों के लिए एक साथ रह सकना सम्भव नहीं रहा, और सन् १८६३ में लाहीर के अनारकली क्षेत्र में उन

लोगों ने एक पृथक् समाज स्थापित कर लिया, जिन्हें मांस-भक्षण से कोई विरोध नहीं था, और जो डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज की शिक्षानीति को सन्तोषजनक समभते थे।

मांस-भक्षण के प्रक्त को लेकर आर्यसमाज में जो विवाद चल रहा था, वह पंजाब तक ही सीमित नहीं रहा। जोधपुर राज्य के दीवान व प्रशासक सर प्रतापसिंह महर्षि दयानन्द सरस्वती के परम भक्त ग्रौर वैदिक घर्म के श्रनुयायी थे। पर उनका मत था, कि क्षत्रिय राजपूतों को वीरता की अपनी परम्परा को कायम रखने के लिए मांस अवश्य खाना चाहिये। वह चाहते थे, कि ग्रार्य विद्वान् भी मांस-भक्षण का समर्थन करें। स्वामी प्रकाशानन्द के रूप में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया, जो मांस भोजन का समर्थन करने तथा उसके पक्ष में अन्य विद्वानों की सम्मति प्राप्त कराने के लिए तैयार हो गया। ग्रागरा कॉलिज के संस्कृत के हेड पण्डित श्री ठाकुर प्रसाद ने 'राजस्थान समाचार' में लेख लिखकर मांस-भक्षण को वेदानुकूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया। बम्बई के स्वामी गट्टूलाल तथा स्वामी अचेतानन्दजी भी मांस-भक्षण का समर्थन करने को उद्यत हो गये। इन विद्वानों के समर्थन से प्रोत्साहित होकर जोधपुर आर्यसमाज ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया, कि "प्रतिष्ठित आर्यसमाजी और सद्गृहस्थों से यह पता चला है कि वेदों में मांस-भक्षण लिखा है ग्रौर स्वामीजी के ग्रन्थों से विदित हुग्रा है कि हानि-कारक जीवों को मारने की ग्राज्ञा वेदों में है, इसलिए हमारा समाज मांस-भक्षण को पाप नहीं समभता ग्रौर सब समाजों से निवेदन है कि मांस-भक्षण को पाप मानने वालों के व्याख्यान कराने की ग्रावश्यकता नहीं।" जोघपुर ग्रार्यसमाज द्वारा मांस-भक्षण के समर्थन में पाँच पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गईं। जोधपुर में मांस-भक्षण को जो समर्थन प्राप्त हो रहा था, उससे स्वामी प्रकाशानन्द बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने मेरठ से पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० तथा इलाहाबाद से पण्डित भीमसेन को इस आशा से जोघपुर निमन्त्रित किया, ताकि ग्रार्थसमाज के इन प्रतिष्ठित विद्वानों का समर्थन भी मांस-भक्षण के लिए प्राप्त किया जा सके। ये दोनों विद्वान् ग्रगस्त, १८६३ में जोधपुर पहुँच गये। पण्डित भीमसेन महर्षि के शिष्य थे, और उन दिनों 'ग्रार्थ सिद्धान्त' नामक पत्र का सम्पादन कर रहे थे। ग्रार्थसमाज के क्षेत्र में उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह सर प्रतापसिंह से मिले, ग्रौर उनके प्रभाव में ग्राकर यह कह ग्राए, कि वेद में मांस-भक्षण का खण्डन तो है, पर क्यों कि हिंस्र पशुग्रों को मारना पाप नहीं है, ग्रतः उनका मांस खाने में भी कोई दोष नहीं। पर पण्डित गंगाप्रसाद किसी भी रूप में मांस-भक्षण का समर्थन करने को उद्यत नहीं हुए। इसी बीच में पण्डित लेखराम भी जोघपुर पहुँच गये थे। वह मांस भोजन के प्रबल विरोधी थे। उनके कारण जोधपुर तथा राजस्थान के ग्रन्य ग्रार्य क्षेत्रों में स्वामी प्रकाशानन्द के प्रभाव में कमी ग्रा गई, ग्रीर मार्य जनता में यह विचार जोर पकड़ने लग गया, कि मांस-भक्षण महर्षि के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसी कारण अजमेर आर्यंसमाज ने मांस खाने वाले व उसका समर्थन करने वाले व्यक्तियों को समाज की सभासदी से पृथक् कर देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया। २८ दिसम्बर, १८६३ को यह विषय परोपकारिणी सभा के सम्मुख भी उपस्थित हुआ। इस सभा ने कोई निर्णय करने से पूर्व यह उपयोगी समक्तां, कि इस सम्बन्ध में विभिन्न आर्यसमाजों की सम्मतियाँ एकत्र कर ली जाएँ। केवल जोघपुर समाज की सम्मति ही मांसाहार के पक्ष में थी। ग्रार्थसमाजों के बहुमत से परोपकारिणी सभा ने भी ग्रपनी सहमति प्रकट की, श्रौर उसने भी यह निर्णय किया कि मांस-भक्षण वेद-विरुद्ध है।

यद्यपि पंजाब से बाहर ग्रन्य प्रान्तों में मांस-भक्षण के प्रश्न को लेकर ग्रायं-समाजियों में दलवन्दी का प्रादुर्भाव नहीं हुग्रा, पर पंजाब में इसके कारण विरोध-भाव में निरन्तर वृद्धि होती गई। डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षानीति तथा मांस-भक्षण—ये दो विषय थे, जिन्हें लेकर पंजाव के आर्यसमाजियों के लिए एक साथ व एक संगठन के श्रवीन रहकर कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा। सन् १८६३ तक लाहौर में केवल एक ही आर्यसमाज था, और दोनों मनों के व्यक्ति उसी के सदस्य थे। पंजाब के आर्यसमाजों के जिस संगठन का निर्माण थार्य प्रतिनिधि सभा के नाम से सन् १८८६ में हुआ था, उसमें भी दोनों मतों के सदस्य थे। पर उनमें जिस ढंग से विरोध बढ़ता जा रहा था, उसके कारण वे देर तक एक साथ काम नहीं कर सके। मार्च, १८६३ में लाला मुंशीराम ने प्रस्ताव किया, कि कोई मांसाहारी व्यक्ति ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का सदस्य न हो सके। पर यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुगा। चार मास वाद ग्रगस्त में उन्होंने मांस-भक्षण के पक्ष में लाला मूलराज के प्रचार की निन्दा का प्रस्ताव उपस्थित किया। यद्यपि यह प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं हुआ, पर उसके पक्ष में जो वोट आए उनसे यह स्पष्ट हो गया कि ग्रायं प्रतिनिधि सभा में मास-भक्षण के विरोधियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पंजाब के आर्यसमाजों में लाहौर का समाज सर्वप्रधान था, और आर्य प्रतिनिधि सभा में उसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। लाहीर का समाज किस पक्ष के हाथों में रहे, यह बात बड़े महत्त्व की थी। ग्रतः उसके पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर संघर्ष प्रारम्भ हो गया, ग्रौर दोनों पक्ष इस समाज को ग्रपने ग्रधिकार में रखने के लिए प्रयत्न करने लगे। पहले लाहीर ग्रायंसमाज के प्रधान लाला साईदास थे। सन् १८६० में उनकी मृत्यु हो जाने पर लाला हंसराज उनके उत्तराधिकारी चुने गये थे। वह मांस-भक्षण समर्थक दल के थे। सितम्बर, १८६३ में मांस-भक्षण विरोधी दल के उम्मीदवार लाला दुर्गा प्रसाद समाज के प्रधान निर्वाचित हो गये। परिणाम यह हुआ, कि लाहीर आर्यसमाज से कॉलिज पार्टी या मांस पार्टी के वर्चस्व का अन्त हो गया, और यह ग्रनुभव किया जाने लगा कि ग्रब दोनों दल एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। इस दशा में कॉलिज पार्टी के लोगों ने यही उचित समका, कि वे अपना एक पृथक समाज बना लें। वे भक्त ईश्वरदास के मकान पर एकत्र हुए, और विचार-विमर्श के श्रनन्तर उन्होंने निश्चय किया कि एक स्थान किराये पर लेकर वहीं श्रपना साप्ताहिक सत्संग कर लिया करें। उन्होंने अपने समाज के पदाधिकारियों का भी चुनाव कर लिया, जिसमें लाला लाजपत राय को प्रधान, लाला संगमलाल को उपप्रधान और लाला बुड्डामल को मन्त्री नियत किया गया। ग्रनारकली के क्षेत्र में एक मकान किराये पर लेकर इस नये समाज का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, ग्रीर इस प्रकार लाहौर में दो समाज हो गये—वच्छोवाली का पुराना समाज जो मांस विरोधी या घास पार्टी के हाथों में था, ग्रौर ग्रनारकली का नया समाज (स्थापना सितम्बर, १८६३) जिस पर मांस पार्टी का प्रभुत्त्व था।

लाहौर में दो आर्यसमाजों की स्थापना हो जाने के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई। उनमें सबसे मुख्य डी० ए० वी० कॉलिज कमेटी में लाहौर आर्यसमाज के प्रतिनिधित्त्व के सम्बन्ध में थी। उस समय डी० ए० वी० कॉलिज पंजाब के आर्यों की

प्रमुख संस्था थी, और उसकी मैनेजिंग कमेटी में विविध ग्रार्यसमाजों को प्रतिनिधित्तव प्राप्त था। लाहौर ग्रार्थसमाज के प्रतिनिधि इसमें सर्वाधिक संख्या में थे। ग्रव समस्या यह उपस्थित हुई, कि डी० ए० वी० कॉलिज कमेटी में वच्छोवाली समाज के प्रति-निधियों को स्थान दिया जाए, या ग्रनारकली समाज के प्रतिनिधियों को। फरवरी, १८६४ की कमेटी की बैठक में लाला मुंशीराम ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया, कि लाहौर के दोनों समाजों में से किसी के भी प्रतिनिधि कमेटी की बैठक में भाग न लें। यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता, तो डी० ए० वी० कमेटी में लाला हंसराज के ग्रनुयायी बहुसंख्या में न रह पाते। लाला मुंशीराम स्वयं जालन्वर ग्रार्यसमाज के प्रतिनिधि थे। पर उनके प्रस्ताव के पक्ष में केवल ६ वोट ग्राए, जविक विपक्ष के वोटों की संख्या १ = थी। ग्रव लाला मूलराज ने यह प्रस्ताव किया, कि ग्रनारकली ग्रार्यसमाज को ही डी० ए० वी० कमेटी में प्रतिनिधित्त्व के लिए लाहौर का वैध समाज स्वीकृत कर लिया जाए। इस पर लाला मुंशीराम और उनके साथी कमेटी की बैठक से उठकर चले गये, जिसके कारण उसका कोरम नहीं रह गया। सायंकाल कमेटी की वैठक फिर की गई, जिसमें कोरम पूरा था। ग्रव लाला मूलराज के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद दोनों दलों में जिस उग्र संघर्ष का प्रारम्भ हुग्रा, उसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मई, १८६४ में डी० ए० वी० सोसायटी के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर स्थिति इतनी बिगड़ गयी थी, कि मार-पीट तक की नौवत ग्रा गई। लाला मुंशीराम के अनुयायियों का एक समूह पण्डित रामभजदत्त चौघरी के नेतृत्व में "सदाकत के लिये गर जान जाती है तो जाने दो" यह गीत गाता हुम्रा डी० ए० वी० कॉलिज जा पहुँचा। उसे द्वार पर ही रोक दिया गया। वहाँ लाठी चल गयी, जिसके कारण सोसायटी का ग्रधिवेशन नहीं हो सका। ग्रगले दिन जब फिर ग्रधिवेशन हुग्रा, तो बच्छोवाली समाज का प्रतिनिधि मण्डल उसमें गया ही नहीं। अब डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी पर लाला हंसराज ग्रौर उनके साथियों का प्रभूत्व निरपवाद रूप से स्थापित हो गया। लाला मुंशीराम ने यही उचित समका, कि श्रव काँलिज के मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा में उनका बहुमत था, ग्रौर वह उसके प्रधान भी थे। उन्होंने यही श्रेयस्कर समभा, कि ग्रपना ध्यान ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप पर केन्द्रित किया जाए, ग्रीर उस द्वारा वेद-प्रचार के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। पंजाब के आर्यसमाजियों की दलबन्दी केवल लाहीर तक ही सीमित नहीं रही। ग्रन्यत्र भी दोनों दलों के समर्थकों में संघर्ष प्रारम्भ हो गये, ग्रौर ग्रनेक नगरों में लाहौर के समान ही दो पृथक् समाजों की स्थापना शुरू हो गयी। पंजाब के ग्रार्यसमाजियों में जो मतभेद व विरोध विद्यमान थे, उन्होंने ग्रब स्पष्ट व मूर्त रूप घारण कर लिया था। यह दशा समाज के सभी विचारशील व्यक्तियों को चिन्ताजनक प्रतीत होती थी, पर इसे ठीक करने का कोई उपाय दिखायी नहीं देता था। मई, १५६४ से मार्च, १८६७ तक यही दशा रही। ६ मार्च, १८६७ को एक धर्मान्ध मुसलमान द्वारा पण्डित लेखराम की हत्या कर दी गयी थी। पण्डितजी आर्यंसमाज के मूर्धन्य नेता थे। यद्यपि वह मांसाहार के विरोधी थे, पर लाला हंसराज और उनके साथी भी उन्हें श्रत्यन्त म्रादर की दृष्टि से देखते थे। उनके ग्रन्त्येष्टि संस्कार में लाहीर के हजारों नर-नारी सम्मिलित हुए, और आर्यसमाज के दोनों दलों के लोगों ने उनके प्रति समान रूप से श्रद्धाञ्जलि श्रपित की। ग्रपने वीर नेता की इस निर्मंम हत्या के कारण सब ग्रायों के हृदय विक्षुब्ध व शोकातुर हो गये थे। उन्होंने निश्चय किया, कि ग्रपने भेदभाव को भुलाकर परस्पर सहयोग से कार्य करें, और पण्डित लेखराम के उस मिशन को पूरा करें, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन की बिल दे दी थी। उन्होंने परस्पर मिलकर यह समभौता किया, कि अगले तीन साल तक आर्य प्रतिनिधि सभा में कोई ऐसी बात पेश नहीं की जाएगी जो कॉलिज पार्टी के लाला हंसराज, लाला लालचन्द, लाला ईश्वरदास, लाला मुरलीघर श्रौर लाला लाजपतराय को ग्रस्वीकार्य हो, श्रौर डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज सोसायटी में कोई ऐसा निर्णय नहीं किया जाएगा, जिससे दूसरे दल के लाला मुंशीराम, लाला रामकृष्ण, लाला रलाराम, राय पैड़ाराम और लाला देवराज ग्रसहमत हों। प्रतिनिधि सभा तथा डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी से सम्बद्ध ग्रन्य बातों के सम्बन्ध में भी समभौता कर लिया गया। पर यह समभौता देर तक कायम नहीं रह सका। जब लोगों के मनों में एक दूसरे के प्रति विरोध व सन्देह की भावना प्रादुर्भूत हो जाती है, तो उसे दूर कर सकना सुगम नहीं होता। पंजाब के ग्रार्यसमाज के दोनों दलों में जो सममौता पण्डित लेखराम के बिलदान के समय सम्पन्त हुआ था, वह भी देर तक कायम नहीं रहा। उनमें फिर विरोध व विवाद प्रारम्भ हो गया, ग्रीर दोनों पक्ष एक दूसरे से पृथक् होकर कार्य करने में प्रवृत्त हो गये। कॉलिज पार्टी (मांस पार्टी) का डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी पर प्रभुत्त्व था। ग्रब उसकी शक्ति प्रधानतया इस संस्था के विकास में लगने लग गई। ग्रायं प्रतिनिधि सभा पर दूसरी पार्टी (जिसे घास पार्टी व महात्मा पार्टी कहा जाता था) का अधिकार था। उसने वेद-प्रचार को ग्रपना प्रघान कार्य बनाया। दोनों पार्टियों के कार्यक्षेत्र ग्रव पृथक् हो गये थे ग्रौर उनके हाथों में समाज के दो पृथक् संगठन भी ग्रा गये थे।

पंजाब के आर्यसमाज में जो यह विभाजन हुआ, उसके परिणामों का भी कुछ विवेचन करना उपयोगी है। दलवन्दी के कारण लोगों में प्रतिस्पर्घा की भावना विकसित होती है, जिससे वे अधिक तत्परता के साथ कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। विभाजन के इस युग में पंजाव ग्रार्यसमाज की दोनों पार्टियों का यह प्रयत्न रहता था, कि वे ग्रधिक-से-ग्रधिक उत्साह व लगन से कार्य करें, ग्रीर ग्रार्य जनता में लोकप्रियता प्राप्त करें। कॉलिज पार्टी डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं को वैदिक वर्ग के प्रचार तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को पूरा करने का एक सशक्त साधन समऋती थी, और उसने ग्रपनी सारी शक्ति इनके विकास व प्रसार में लगा दी थी। इसके विपरीत महात्मा पार्टी ने ग्रपना सब ध्यान वेद-प्रचार पर केन्द्रित किया हुग्रा था। शिक्षा का महत्त्व जुसकी दृष्टि में भी था । डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं द्वारा स्त्री-शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी। महात्मा पार्टी का ध्यान इस ग्रोर गया। उस समय पंजाब में कत्याओं को पढ़ाने की प्रथा नहीं थी। सनातनी हिन्दुओं और ग्रायंसमाजियों में जहाँ मूर्ति पूजा सदृश विषयों पर शास्त्रार्थं होते थे, वहाँ कन्यास्रों की शिक्षा पर भी उनमें विवाद चलता था। ग्रार्यः भाज स्त्री-शिक्षा के पक्ष में था। महर्षि ने उसका प्रवल रूप से समर्थन किया था। डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी से पृथक् होकर महात्मा पार्टी ने स्त्री-शिक्षा की ग्रोर ध्यान दिया। सन् १८८६ में जालन्धर में एक जनाना स्कूल स्थापित हुआ था, जिसकी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। महात्मा पार्टी ने उसका

संचालन अपने हाथों में लेकर उसे 'कन्या महाविद्यालय' के रूप में विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। समयान्तर में यह महाविद्यालय पंजाव में स्त्री-शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रार्य केन्द्र बन गया। इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में इसके विकास व महत्त्व पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ इसका उल्लेख केवल इस प्रयोजन से किया जा रहा है, ताकि महात्मा पार्टी के कार्य-कलाप में शिक्षा का भी स्थान प्राप्त था, यह स्पष्ट हो सके। क्योंकि इस पार्टी के लोग डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षानीति व पाठिविधि से असन्तुष्ट थे, अतः बाद में उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की, जिस द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिक्षाविषयक मन्तव्यों को कियान्वित करने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार पंजाब आर्यंसमाज की दोनों पार्टियाँ अपने-अपने ढंग से कार्य करने में प्रवृत्त हो गयीं, और उनका यह यत्न रहा, कि अधिक-से-अधिक भ्रायों को ग्रपने प्रभाव में ले ग्राएँ। इस प्रतिद्वन्द्विता के कारण उनमें कार्यक्षमता उत्पन्न हुई, जिसे ग्रार्यसमाज के लिए लाभदायक भी कहा जा सकता है। लाला लाजपत राय ने ग्रपने जीवनचरित्र में इस बात को निम्नलिखित ढंग से प्रकट किया है-- "वहाँ हिम्मत, उत्साह ग्रौर साहस से उन्होंने, दोनों दलों के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किए जो इतिहास में पूजा के योग्य हैं और सदा रहेंगे। वूढ़े श्रौर युवक, श्रमीर श्रौर गरीब सबने अपनी शक्ति ग्रौर हैसियत से बढ़कर काम किया। कॉलिज की सहायता के लिए सब एक-एक महीने की ग्रामदनी पहले ही दे चुके थे। बहुत-से नियमित रूप से चन्दा भी देते थे, किन्तु अब फिर नये सिरे से चन्दे लिये गए और सबने खुशी-खुशी दिये। महात्मा दल ने वेद-प्रचार कोष, कत्या महाविद्यालय ग्रौर स्थानीय स्कूलों के लिए उसी हौसले से चन्दे दिये। लोगों को यह सन्देह होने लगा कि कदाचित् दोनों दल ग्रपना चन्दा बढ़ाने के लिए ही लड़ रहे हैं। "लाला हंसराज ग्रौर लाला मुंशीराम ने भी ग्रपने दायित्व को वहुत उत्साह, हिम्मत और सहनशीलता के साथ निभाया, और ग्रपने-ग्रपने दल की सेवा में ग्रपने को मिटा दिया।"

पर इस विरोध व दलवन्दी से अनेक हानियाँ भी हुईं। दोनों पार्टियों की ओर से अपनी पत्र-पत्रिकाओं में विरोधी पक्ष पर इस ढंग से आक्षेप किये जाने लगे, जिन्हें सम्योचित नहीं कहा जा सकता। इससे सर्वसाधारण लोगों की आर्यसमाज के प्रति आस्था व प्रेम में कमी आने लगी। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। स्वामी रामतीथं ने आर्यसमाज और डी० ए० वी० कॉलिज के कार्य से प्रभावित होकर यह निर्णय किया था, कि वह केवल दस रुपये मासिक लेकर जन्म भर डी० ए० वी० कॉलिज की सेवा करेंगे। पर इस निर्णय के अगले दिन उन्होंने एक आर्यसमाजी पत्र में लाला हंसराज के विषय में एक ऐसा लेख पढ़ा, जिसके वाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कॉलिज कमेटी को यह लिख भेजा कि जिस आर्यसमाज में अपने सेवकों के प्रति यह ब्यवहार होता है, वह उसमें कदापि काम नहीं करेंगे। यह सत्य है, कि पार्टीबाजी से प्रेरित होकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर छींटाकशी करने में तत्पर हो गये थे और वह भी अशिष्ट भाषा में। साथ ही, दोनों पार्टियाँ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करने में भी तत्पर हो गई थीं। इस सम्बन्ध में लाला मुंशीराम द्वारा 'सर्बर्गप्रचारक' (सन् १६०६) में लिखे गये कुछ वाक्य उद्धरण के योग्य हैं—- "यदि घरेलू युद्ध की आरम्भिक तिथि से पहले की अवस्था के साथ उसके बाद की अवस्था की तुलना

की जाए, तो नफे नुकसान का हाल भली प्रकार विदित हो जाएगा। ऐसे आदिमियों को अपनी ओर से पिछला चन्दा दाखिल करके आर्य सभासद् वनाया गया जिन्होंने तीन-तीन, चार-चार वर्षों में समाज-मन्दिर में पैर भी नहीं रखा था। अन्तरंग सभा की सम्मतियाँ विषय की उत्तमता के विचार से नहीं दी जाती थीं, प्रत्युत पार्टी के हानि-लाभ के विचार से दी जाती थीं। अपनी मतलव सिद्धि के लिए घृणित से घृणित साधनों का भी प्रयोग होने लग गया था। जो लोग पहले सोसायटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे खुल्लमखुल्ला दुराचार करने लग गये। क्या कोई इनकार कर सकता है कि इस भगड़े का ग्रसर दोनों दलों के ग्रार्यसामाजिक पुरुषों पर नहीं पड़ा ? उपदेशकों के ग्राचरणों पर भी कोई अंकुण नहीं रहा। मैं आघी दर्जन से अधिक ऐसे दृष्टान्त वता सकता है कि जहाँ प्रतिनिधि सभा के दुराचार के कारण निकाले हुए उपदेशक मांस पार्टी ने ग्रंगीकार कर लिये। दूसरी पार्टी वाले ऐसे उपदेशकों के नाम वतला सकेंगे जिनको उघर से निकाले जाने पर घास पार्टी में शरण मिली। ग्रव्यवस्था का राज्य चारों ग्रोर दिखायी देता है, ग्रौर परस्पर के ग्रविश्वास की कोई सीमा नहीं रही। एक प्रान्त की संस्था के विरुद्ध दूसरे प्रान्त वाले विना रोक-टोक के काम करते हैं। विविध प्रान्तों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उसके रहस्य पर से परदा हटाना सहस्रों सरल हृदयों पर ठेस लगाना होगा। कोई गिरा से गिरा हम्रा दूराचारी भी देखने में नहीं म्राता, जिसके पीछे दस-बीस ग्रादमी न लग जाएँ ग्रौर वह सारी ग्रायंसामाजिक संस्थाग्रों को ग्रंगूठा न दिखा सकें।" यह स्वीकार करना होगा कि पंजाब के आर्यसमाज में दलबन्दी का जो स्वरूप हो गया था, उसे किसी भी दृष्टि से समुचित नहीं कहा जा सकता। पारस्परिक विरोध को दूर कर एकता स्थापित करने के जो भी प्रयत्न किए गये, सफल नहीं हो सके। लाहौर में तो दो ग्रार्यसमाज स्थापित हो ही गये थे, ग्रन्यत्र भी दोनों पार्टियों ने ग्रपने-अपने समाज खोलने शुरू कर दिये, ग्रौर कुछ ही वर्षों में पंजाव के प्रायः सभी वड़े नगरों में दो-दो आर्यसमाज स्थापित हो गये। क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा महातमा पार्टी के हाथों में थी, ग्रतः कॉलिज पार्टी के लोगों ने अपने आर्यसमाजों का एक पृथक् केन्द्रीय संगठन बनाने का निश्चय किया, जिसकी स्थापना सन् १८६४ में 'ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा' के नाम से कर दी गई।

पंजाब में आर्यसमाज के दो दलों और उनके मतभेदों के विषय को समाप्त करने से पूर्व यह लिख देना आवश्यक है कि समयान्तर में इस विरोध की उग्रता में कमी आती गई थी। कॉलिज पार्टी (मांस पार्टी) में ऐसे लोग तो बहुत थे, जो मांस खाते थे या मांस भक्षण को पाप नहीं मानते थे। पर स्वामी प्रकाशानन्द तथा लाला मूलराज के समान माँस-भक्षण का प्रचार करने वाले व्यक्ति अधिक नहीं थे। ऐसे लोग भी बहुत कम थे, जो मांस-भक्षण को वेद-विरुद्ध न मानते हों। इस दशा-में-दोनों दलों में भेद यह रह गया, कि महात्मा पार्टी की आर्य प्रतिन्धिध सभा का द्वार मांसाहारियों के लिए बन्द था, और दूसरी पार्टी की प्रतिनिधि सभा तथा आर्यसमाजों में ऐसे व्यक्ति भी सदस्य हो सकते थे जो मांस खाते हों। जहाँ तक सिद्धान्त का प्रश्न है, मांस-भक्षण के विषय में दोनों दलों में कोई भेद नहीं रह गया, यद्यपि व्यवहार में यह भेद जारी रहा। शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में भी दोनों दल एक-दूसरे के समीप आते गये। डी० ए० वी० कॉलिज में एक वेद विभाग खोला गया, और वेदशास्त्रों एवं प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के अध्ययन-अध्यापन व शोध पर समु-

चित ध्यान दिया जाने लगा। दूसरी ग्रोर महात्मा पार्टी द्वारा भी ग्रनेक ऐसे स्कूल ग्रोर कॉलिज खोले जाने शुरू किये गये जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित पाठविधि के ग्रनुसार पढ़ाई होती थी ग्रौर जिनका स्वरूप डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाग्रों के सदृश ही था। प्रारम्भ में शिक्षा-पद्धित के सम्बन्ध में इन दलों में जो मतभेद था, उसके कारण महात्मा पार्टी ने जब गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना कर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रचार के लिए विशेष ग्रान्दोलन शुरू किया, तो यह पार्टी 'गुरुकुल पार्टी' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

## (४) पंजाब में वैदिक धर्म का प्रचार

महर्षि दयानन्द सरस्वती का देहावसान ग्रक्तूबर, १८८३ में हुग्रा था, ग्रौर मार्च, १८६० में पण्डित गुरुदत्त का। पंजाव के आर्यंसमाज के इतिहास में १८८३ से १८६० तक के सात वर्षों के लगभग काल को 'गुरुदत्त काल' कहा जाता है, क्योंकि इस काल में वह पंजाब के ग्रार्थ नेताग्रों में प्रमुख थे, ग्रौर डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना ग्रौर विकास में भी उनका कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का था। इस काल में पंजाब में वैदिक धर्म का जो प्रचार हुआ और आर्यसमाज का जिस ढंग में विस्तार हुआ, उस पर इस अध्याय के प्रथम प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। पण्डित गुरुदत्त के जीवन काल में पंजाब के ग्रार्यसमाजों के दो महत्त्वपूर्ण संगठन थे—डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी ग्रीर म्रायं प्रतिनिधि सभा। डी० ए० वी० सोसायटी का सब ध्यान शिक्षण-संस्थाम्रों पर केन्द्रित था, और प्रतिनिधि सभा भी उन्हीं लोगों के हाथों में थी जिन द्वारा डी०ए०वी० कॉलिज का संचालन किया जा रहा था। पर ग्रार्य नेताओं में एक ऐसे वर्ग की सत्ता थी, जो स्कूलों और कॉलिजों की तुलना में धर्म-प्रचार को अधिक महत्त्व देते थे। इनमें लाला रलाराम का महत्त्वपूर्ण स्थान था। उनका कहना था, कि ग्रार्यसमाज धर्म-प्रचार के कार्य पर समुचित ध्यान नहीं दे रहा है। 'वेदाध्ययन प्रेरक' पत्र के ग्रगस्त, १८६४ के अंक में लाला रलाराम ने लिखा था-- "जरा दुनिया के इतिहासों की तरफ देखिये। इस वक्त हिन्दुओं के अलावा तीन मजाहिब आला और दुनिया में मौजूद हैं। अञ्चल बुद्ध, दोम नसारा, सोम इसलाम । वानियान-इ-मजाहिब वाला यानी शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, हजरत ईसा और मुहम्मद साहिब अरबी या उनके शागिदों ने क्या अपने-अपने मजाहिब का प्रचार स्कूलों के जरिए किया था? क्या पंजाव में कोई मद्रिसा गुरु नानक साहित्र ने भी जारी किया था? खुद स्वामी जी ने भी प्रचार का जरीया मद्रिसे नहीं बनाए। ग्रलबत्ता विलायती पादिरयों ने ईसवी मजहब के प्रचार के लिये मद्रिसे बनाए । लेकिन उन्हें जिस कदर कामयाबी हासिल हुई, वह सब पर जाहिर ग्रौर रौशन है।" श्रार्यसमाज का कार्य खिक्षा का प्रसार न होकर वर्म-प्रचार करना है, श्रपने इस मन्तव्य को लाला रलाराम ने विदाध्ययन प्रेरक् के इसी ग्रंक में निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया या-"ग्रौर भी बहुत-सी जरूरतें मुल्क में महसूस हो रही हैं। फिर ग्रायंसमाज किस-किस को पूरा करे ग्रौर किस-किस को छोड़े ? ग्रायंसमल एक्-ध्यम्-सभा है श्रीर उसका उद्देश्य धर्म-प्रचार है। धर्म को छोड़कर खास कर जबकि उसकी म्रज-हद जरूरत मुल्क में पाई जाती हो, भौरों के पीछे दौड़ना (बावजूदे कि उन दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिये दीगर वसायल मौजूद हैं या मुहय्या हो सकते है) अक्ल-मन्दी और दूर-अन्देशी से वईद है।" लाला मुंशीराम आदि अन्य अनेक आर्य नेता भी

इसी विचार के थे। इसी के परिणामस्वरूप लाहौर में वेद-प्रचार फण्ड की स्थापना की गई (सितम्बर, १८६४)। इस फण्ड के सम्बन्ध में इसी ग्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। इस फण्ड में धन एकत्र कर उसका उपयोग धर्म-प्रचार के प्रयोजन से उपदेशकों की नियुक्ति ग्रौर जनता को ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों से परिचित व प्रभावित कराने के लिये पुस्तिकाग्रों के प्रकाशन के लिए किया गया। यही कारण है, कि १८६४ के बाद पंजाब में वैदिक धर्म के प्रचार-कार्य में विशेष उन्नित हुई, ग्रौर बहुत-से नये ग्रार्यसमाज स्थापित हुए। यद्यपि इस काल में पंजाब के ग्रार्यसमाजियों का गृहकलह उग्र रूप धारण करता गया, पर इसके कारण वेद-प्रचार के कार्य में विशेष बाधा उपस्थित नहीं हुई। कॉलिज पार्टी के लोग शिक्षा के प्रसार पर ग्रपने ध्यान को केन्द्रित करते रहे, ग्रौर महात्मा पार्टी के लोग धर्म-प्रचार पर।

पंजाब के आर्य समाज के इतिहास में सन् १८६० से १८६७ तक के काल को 'लेखराम काल' कहा जाता है, क्यों कि इस समय में पण्डित लेखराम वहाँ समाज के मूर्धन्य नेता थे, और उनके प्रचार-कार्य द्वारा आर्य समाज में अनुपम जीवनी शक्ति का संचार हुआ था। जिन विद्वानों, साधु-संन्यासियों तथा प्रचारकों ने इस काल में और इसके बाद के वर्षों में पंजाब में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से उद्योग किया, उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना आवश्यक है, क्यों कि इन्हीं के पुरुषार्थ से उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में पंजाब में आर्य समाज का विशेष रूप से उत्कर्ष

हुग्रा।

पण्डित लेखराम का जन्म सन् १८५८ में जेहलम जिले के सैयदपुर ग्राम में हुम्रा था। वह एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। उनकी शिक्षा उर्दू और पशियन में हुई थी। १७ वर्ष की म्रायु में वह पुलिस की सर्विस में ले लिये गये, भौर वहाँ उनकी निरन्तर पदोन्नति होती गई। पर वह देर तक सरकारी सर्विस में नहीं रहे। शुरू से ही उनकी प्रवृत्ति घर्म की ग्रोर थी। इस्लाम के घर्मग्रन्थों का उन्होंने गम्भीरता के साथ अध्ययन किया था। बाद में मुंशी अलखघारी की पुस्तकों से उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनके ग्रन्थों से परिचय हुग्रा, और वैदिक घर्म के प्रति उनकी ग्रगाघ श्रद्धा हो गई। इसी के परिणामस्वरूप सन् १८८० में उन्होंने पेशावर में श्रार्यसमाज की स्थापना की। भारत के मुसलिम बहुल उत्तर-पश्चिमी प्रदेश का यह पहला ग्रार्यसमाज था। महर्षि के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर उनके दर्शन के लिए वह ग्रजमेर गये, ग्रौर वहाँ से लौटकर उन्होंने ग्रपने को समाज के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। अभी उर ने पुलिस की सर्विस का परित्याग नहीं किया था, पर सर्विस में रहते हुए भी वह जहाँ क 'जाते, घर्म-प्रचार भी साथ-साथ करते रहते । १८८३ में महर्षि के देहावसान के पक त् उन्होंने सरकारी सर्विस से त्याग-पत्र दे दिया, और अपना सारा समय वैदिक धर्म के प्रचार तथा समाज-सेवा में लगाना प्रारम्भ कर दिया। उनकी प्रेरणा से पेशावर ग्रार्थसमाज द्वारा 'घर्मोपदेश' नामक एक पत्र प्रकाशित किया गया, जिसके खर्च का बोभ मुख्यतया लेखराम जी पर ही था। उस समय पश्चिमी पंजाब ग्रीर उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में ग्रहमदिया या कादियानी सम्प्रदाय का जोर बहुत बढ़ रहा था। इसके प्रवर्त्तंक मिर्जा गुलाम ग्रहमद कादियानी थे, जो ग्रपने को 'खुदा का पैगम्बर' मानते थे। उनका दावा था, कि उन्हें खुदा की ग्रोर से इलहाम होता है, ग्रोर वह मोजजे (चमत्कार) कर सकते हैं। बहुत-से मुसलिम मौलवी उनके इस दावे के विरोधी थे, पर मिर्जा गुलाम ग्रहमद के ग्रनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई, ग्रौर बहुत-से नगरों में उसके केन्द्र स्थापित हो गये। ग्रार्यसमाज कादियानी लोगों के मन्तव्यों को स्वीकार करने को उद्यत नहीं था। पंजाव के जिस क्षेत्र में कादियानी सम्प्रदाय का गढ़ था, वहाँ आर्यंसमाज का भी अच्छा प्रचार था। जब आर्यसमाज द्वारा मिर्जा गुलाम ग्रहमद के दावों का विरोध किया जाने लगा, तो वह समाज से बहुत रुष्ट हो गया और उस पर ग्रनेकविध ग्राक्षेप करने लगा। इसी समय पण्डित लेखराम का ध्यान श्रहमदिया सम्प्रदाय की थ्रोर गया। उन्होंने गुलाम ग्रहमद का एक विज्ञापन देखा, जिसमें उसने ग्रपने को खुदा का पैगम्बर घोषित किया था, ग्रौर यह चुनौती दी थी कि कोई उसके चमत्कारों को मूठा सिद्ध करके दिखाए। इस विज्ञापन में यह भी कहा गया था, कि यदि कोई गैर-मुसलिम कादियाँ में एक वर्ष रहकर उसके चमत्कारों का कायल न हो जाये, तो उसे जुरमाने के रूप में चौबीस सौ रुपये दिये जायेंगे। इस विज्ञापन को पढ़कर पण्डित लेखराम ने मिर्जा गुलाम ग्रहमद को उनकी चुनौती स्वीकार करने की सूचना भेज दी। वह कादियाँ गये, और मिर्जा से अपने चमत्कार दिखाने को कहा। पर वह टालमटोल करता रहा। इस पर पण्डितजी ने कादियाँ में वैदिक घर्म के प्रचार के लिए अनेक व्याख्यान दिये, ग्रौर वहाँ ग्रार्यंसमाज भी स्थापित कर दिया। प्रचार कार्य के लिये उन्होंने विशेष रूप से लेखनी का ग्राश्रय लिया, ग्रौर उन ग्राक्षेपों के उत्तर में लेख तथा पुस्तकों लिखनी प्रारम्भ कीं, जो ग्रहमदिया सम्प्रदाय तथा इस्लाम द्वारा ग्रार्थसमाज ग्रौर वैदिक धर्म पर किये जा रहे थे। इस्लाम के मन्तव्यों की युक्तिसंगत रूप से ग्रालोचना ग्रौर वैदिक घर्म के निरूपण में उन्होंने ग्रनेक ग्रन्थों की रचना की। ये प्राय: उर्दू भाषा में लिखे गये थे, ग्रतः मुसलमानों ने भी इन्हें पढ़ा ग्रीर इनसे वे वहुत प्रभावित हुए। पण्डित लेखराम केवल उत्कृष्ट लेखक ही नहीं थे, अपितु कुशल व प्रभावशाली वक्ता भी थे। शास्त्रार्थं में भी वह ग्रत्यन्त प्रवीण थे। लेखन, व्याख्यान तथा शास्त्रार्थं तीनों का ग्राश्रय लेकर उन्होंने वैदिक घर्म का प्रचार किया, जिसके कारण पंजाब तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में आर्यसमाज की घूम मच गई। सन् १८८८ में आर्य प्रतिनिधि सभा ,पंजाब ने मर्हीष दयानन्द सरस्वती का जीवन-चरित्र लिखने का कार्य उनके सुपूर्द किया। महर्षि का देहावसान हुए अब पाँच वर्ष हो चुके थे। अभी ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे, जिनसे महर्षि के जीवन के सम्बन्ध में श्रावश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। लेखरामजी ने इसके लिए उन सब स्थानों की यात्रा की, जिनके साथ महर्षि का सम्बन्ध रहा था। वह गुजरात, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान म्रादि सर्वत्र गये, ग्रीर महर्षि के जीवन-चरित्र के विषय में तथ्य एकत्र किये। इस प्रकार सर्वत्र भ्रमण कर उन्होंने महर्षि का जो जीवन-चरित्र तैयार किया तथा जो सामग्री एकत्र की, ग्रार्यसमाज के साहित्य में उसका स्थान ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हिन्दू लोगों को मुसलमान होने से वचाना लेखरामजी के कार्यकलाप का एक मुख्य ग्रंग था। उन्होंने कितने ही हिन्दुग्रों को इस्लाम ग्रहण करने से बचाया। यही नहीं, ग्रनेक मुसलमानों की शुद्धि कर उन्होंने उन्हें वैदिक वर्म में दीक्षित भी किया। इस पर धर्मान्य मुसलमानों का उनका घोर विरोधी हो जाना स्वाभाविक ही था। उन्होंने अनेक बार उनपर श्राक्रमण करने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो सके। पर वे श्रपने यत्न में लगे रहे। मार्च, १८६७ के أحشت تشفيه

प्रारम्भ में एक मुसलमान उनसे मिलने के लिये ग्राया, ग्रीर उसने शुद्ध होने की इच्छा प्रकट की। पण्डितजी ने उस पर विश्वास कर लिया, और उसे अपने पास रहने की श्रनुमित प्रदान कर दी। ६ मार्च को जब लेखराम जी महर्षि का जीवन-चरित्र लिख रहे थे, वह मुसलमान उनके पास ग्राकर कुर्सी पर बैठ गया। ज्यों ही थककर उन्होंने कलम नीचे रखा और ग्रंगड़ाई लेने लगे, उस हत्यारे ने छुरी निकालकर उनके पेट में घोंप दी। घायल दशा में पण्डितजी को होस्पिटल ले जाया गया, पर उनकी प्राणरक्षा नहीं की जा सकी। रात के दो वजे उनके भौतिक शरीर का अन्त हो गया। उनके अन्तिम शब्द ये थे--- "ग्रार्यसमाज में तहरीरी काम बन्द नहीं होना चाहिये।" उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में पंजाब में जिस ग्रास्था ग्रीर लगन से वैदिक धर्म का प्रचार किया जा रहा था, उसकी कुछ फलकपण्डित लेखराम के कार्य से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने तन-मन-धन को आर्यसमाज के लिए समर्पित कर दिया था, और त्याग तथा बलिदान का महान् म्रादशं जनता के सम्मुख उपस्थित किया था, उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी भी पति के समान ही घामिक, त्यागी एवं तपस्विनी थीं। उनकी त्याग-भावना का कुछ श्रनुमान इस एक बात से किया जा सकता है, कि अपने पति की बीमा पालिसी के जो दो ्हजार रुपये उन्हें प्राप्त हुए थे, वे सब उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी को भेंट कर दिये थे। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा पण्डितजी की स्मृति में 'लेखराम स्मारक निधि' की स्थापना की गई, जिसके कारण वैदिक घर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने में बहुत सहायता प्राप्त हुई। पण्डित लेखराम के बलिदान से न केवल श्रार्यंसमाज की दोनों पार्टियों में कुछ समय के लिए विरोधभाव का अन्त हो गया, अपितु महिष के मिशन को पूरा करने के कार्य में वे चौगुने उत्साह से प्रवृत्त भी हो गई।

जिन अन्य सन्त-महात्माओं ने उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में पंजाब में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में विशेष तत्परता प्रदर्शित की, उनमें पण्डित कृपाराम का विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म जगरांव (जिला लुचियाना) के एक ब्राह्मण परिवार में सन् १८६१ में हुआ था। बाद में वह स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, ग्रौर उन्होंने ग्रनेक गुरुकुलों की स्थापना की। इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में उन का जीवन-परिचय पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। संन्यास श्राश्रम में प्रवेश (सन् १६०१) के पश्चात् उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतया उत्तरप्रदेश में हो गया था, पर उस से पूर्व उन्होंने पंजाब में भी वर्मप्रचार का बहुत काम किया था। प्रचार कार्य के लिए उन्होंने 'तिमिरनाशक' (१८८१), 'वेद प्रचारक' (१८६४) ग्रौर 'वैदिक धर्म' (१८६७) सद्श ग्रनेक पत्र भी प्रकाशित किये थे, ग्रीर व्याख्यानों तथा शास्त्राथीं द्वारा ग्रायंसमाज के कार्य को ग्रागे बढ़ाया था। उन्होंने एक प्रिटिंग प्रेस भी इस प्रयोजन से खोला था, ताकि धर्म-प्रचार के लिए उपयुक्त पुस्तकों सस्ते मूल्य पर बेची जा सकें। पण्डित आर्यमुनि: (मणिराम) को आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब द्वारा वैतनिक उपदेशक नियुक्त किया गया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। वैदिक विद्वान् के रूप में उन्होंने ग्रसाघारण ख्याति प्राप्त की। उपनिषदों ग्रीर दर्शनों पर हिन्दी में भाष्य लिखकर ग्रायमुनिजी ने सर्वसाधारण जनता के लिए उनका पठन-पाठन सुगम कर दिया। इस क्षेत्र में उनके कार्य की महत्ता को सरकार ने भी स्वीकार किया, श्रीर उन्हें 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से सम्मानित किया। पर पण्डित ग्रायंमुनि ने ग्रायंसमाज के उपदेशक के रूप में ही कार्यक्षेत्र में प्रवेश

किया था, ग्रौर उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम दशक में वैदिक धर्म के प्रचार-कार्य में भी उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। इस युग के आर्य प्रचारकों में पण्डित गणपति शर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह राजस्थान के चूरू नामक नगर के निवासी थे, ग्रौर उनकी शिक्षा काशी में हुई थी। वह ग्रत्यन्त उत्कृष्ट वक्ता थे, ग्रौर उनके भाषणों से जनता मन्त्रमुग्ध हो जाती थी। शास्त्रार्थं में वह ग्रत्यन्त प्रवीण थे। उनकी युक्तियों के सम्मुख विरोधियों के लिए ठहर सकना सम्भव नहीं रहता था। स्त्री-शिक्षा के वह प्रबल समर्थंक थे, ग्रौर परदा प्रथा के विरुद्ध थे। इसीलिए वार्षिकोत्सव ग्रादि में स्त्रियों को परदे या चिक के पीछे बिठाने का वह विरोध किया करते थे। उनका कथन था, कि यदि पुरुषों के व्याख्यानों में स्त्रियाँ परदे के पीछे बैठती हैं, तो स्त्रियों के व्याख्यानों में पुरुषों को भी परदे के पीछे विठाना चाहिये। शर्मा जी वैतनिक रूप से प्रचार-कार्य करने के भी विरुद्ध थे। इसी कारण ग्रपना जीवन निर्वाह करने के लिए सन् १८६६ में उन्होंने दिल्ली में एक प्रिटिंग प्रेस की स्थापना की थी, यद्यपि वह सफल नहीं हो सका था। वस्तुत:, पण्डित गणपित शर्मा ब्राह्मणों के त्यागमय जीवन के उत्कृष्ट उदाहरण थे। विपक्षी भी उनकी योग्यता का लोहा मानते थे, ग्रौर उन्हें ग्रादर की दृष्टि से देखते थे। उनका कार्यक्षेत्र प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में व्याप्त था। पंजाब में भी उन्होंने ग्रनेक शास्त्रार्थ किये, और व्याख्यानों द्वारा घर्म-प्रचार के कार्य में बहुत सहायता की।

जिन संन्यासी-महात्माग्रों ने इस काल में पंजाब में वैदिक धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, उनमें स्वामी नित्यानन्द ग्रीर स्वामी विश्वेश्वरानन्द के नाम विशोष महत्त्व के हैं। स्वामी नित्यानन्द राजस्थान के जोधपुर राज्य के जालौर ग्राम के निवासी थे। १७ वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर संन्यास आश्रम की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। स्वामी विक्वेक्वरानन्द को उन्होंने ग्रपना गुरु घारण किया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के पश्चात् इन दोनों संन्यासियों का प्रवेश ग्रार्यसमाज में हुआ, और इन्होंने अपना सारा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार में लगा दिया। स्वामी नित्यानन्द का रियासती राजायों पर विशेष प्रभाव था। इन्दौर, बड़ौदा, नृसिहगढ़, उदय-पुर, शाहपुर भ्रादि भ्रनेक रजवाड़ों में उन्हें राजगुरु माना जाता था। माइसूर के महाराजा उनके भाषण पर इतने मुग्घ हो गये थे, कि उन्होंने उनसे यथेष्ट उपहार माँगने के लिए कहा था। स्वामी नित्यानन्द का कार्यक्षेत्र प्रघानतया राजस्थान तथा दणिक्षी भारत में रहा, ग्रतः उनके जीवन-चरित्र व कर्तृत्व पर इसी भाग में इन प्रदेशों में वैदिक घर्म के प्रचार का उल्लेख करते हुए ग्रन्यत्र प्रकाश डाला गया है। स्वामी जी कुछ समय के लिए उत्तरी भारत भी ग्राये थे, ग्रौर वहाँ काश्मीर तथा पंजाव में भी उन्होंने ग्रनेक व्याख्यान दिये थे। उत्तरी भारत में सबसे पहले उन्होंने काश्मीर में ग्रौर फिर रावलपिण्डी तथा लाहीर में वैदिक घर्म का प्रचार किया। वह पंजाब के प्रायः सभी वड़े नगरों में गये। ग्रम्बाला, जालन्वर, होशियारपुर, श्रमृतसर, पठानकोट, गुजरांवाला, पेशावर, कोहाट, मुजफरगढ़, मुलतान, डेरागाजी खाँ, बन्नू, कसूर ग्रादि सर्वत्र उन्होंने ग्रार्यसमाज का प्रचार करते हुए भ्रमण किया। स्वामी नित्यानन्द सरस्वती ग्रत्यन्त गम्भीर विद्वान् थे, ग्रीर उनके भाषणों को सुनकर जनता मन्त्रमुख हो जाया करती थी। शास्त्रार्थ में भी वह प्रवीण थे। पंजाब में प्रचार करते हुए वह नाभा भी गये। वहाँ के राजा हीरासिंह की वर्म में रुचि थी। वह स्वामीजी के व्याख्यानों में उपस्थित हुआ करते थे, और उनके निवास ग्रादि की व्यवस्था भी रियासत की ग्रार से की गयी थी। उन दिनों ईश्वरानन्द नाम के एक सनातनी साधु नाभा ग्राये हुए थे, ग्रीर ग्रायंसमाज के मन्तव्यों का खण्डन कर रहे थे। राजा हीरासिंह ने उन्हें स्वामीजी से भास्त्रार्थं करने के लिए ग्रामन्त्रित किया, पर ईश्वरानन्द टालमटोल करते रहे। उत्तरी भारत की यात्रा में ही स्वामी नित्यानन्द ने 'पुरुषार्थं प्रकाश' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। ग्रार्थ सिद्धान्तों के समर्थन में जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें इसका सम्मानित स्थान है। इससे स्वामीजी के गम्भीर पाण्डित्य का ग्रच्छा परिचय प्राप्त होता है। पंजाव में स्वामी नित्यानन्द दो वार ग्राये थे, १८६१ में ग्रीर १८६६ में।

इस युग के एक अन्य प्रचारक व कार्यंकर्ता मास्टर आत्माराम अमृतसरी थे। वह पहले डी० ए० वी० स्कूल में अध्यापक थे, और फिर अमृतसर के भ्रातृ स्कूल में मुख्याध्यापक हो गये। सन् १८९५ में वह आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री निर्वाचित हुए, श्रीर भाषणों तथा लेखों द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर हो गये। पण्डित लेखराम द्वारा लिखित महिंव दयानन्द सरस्वती की जीवनी के अनेक भाग इन्हीं द्वारा सम्पादित किए गये थे। ग्रात्माराम जी मांस-भक्षण के कट्टर विरोधी थे। यही कारण है, कि जब पंजाब के ग्रार्यसमाजी दो पार्टियों में विभक्त हो गये, तो उन्होंने घास पार्टी या महात्मा पार्टी का साथ दिया। इस पार्टी के उत्कर्ष में उनका कर्तत्त्व महत्त्व का था। लाला दुर्गाप्रसाद के साथ मिलकर उन्होंने एक वेजीटेरियन सोसायटी भी संगठित की थी। बाद में स्वामी नित्यानन्द के सुभाव पर मास्टर आत्माराम को वड़ौदा रियासत द्वारा अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए निमन्त्रित कर लिया गया था। वहाँ जाकर उन्होंने गुजरात तथा बम्बई में भार्यसमाज के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसका विवरण अन्यत्र यथास्थान दिया गया है। पर पहले उनका कार्यक्षेत्र पंजाब ही था। उन्नीसवीं सदी के म्रन्तिम भाग के प्रचारकों में लाला चिरंजीलाल का नाम भी उल्लेखनीय है। १९ वर्ष की आयु में उन्होंने लुधियाना में महर्षि दयानन्द सरस्वती के दर्शन किए थे। उनके व्याख्यानों से लाला जी इतने प्रभावित हुए, कि उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचारक होने का निश्चय कर लिया। वह ग्रधिक पढ़े-लिखे नहीं थे। साधारण उर्दू के ग्रतिरिक्त उन्हें कुछ ग्रौर पढ़ने का ग्रवसर नहीं मिला था। वह पंजाबी में कविताएँ लिखा करते, श्रौर उन्हें उर्दू में छपवा लेते। अपनी कविताओं को गा-गाकर वह धर्म का प्रचार किया करते थे, भीर उनकी बिकी से जो भाय होती थी, उसी से भ्रपना खर्च चलाते थे। उनकी कविताएँ मृतिपूजा, श्राद्ध, मद्यपान, कन्याविकय तथा ग्रनपढ़ ब्राह्मणों की करतूतों पर हुग्रा करती थीं। जब वह उन्हें सुरीली भावाज में गाते, तो लोगों पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता था। उस युग के आर्य प्रचारकों में कितनी लगन थी, और वे किस प्रकार सब तरह के संकटों का सामना कर ग्रार्थसमाज के कार्य में तत्पर रहते थे, इसके लिए लाला चिरंजीलाल के जीवन की कुछ घटनाम्रों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। लुघियाना के कुछ मुसलमानों ने एक हिन्दू लड़की को बलपूर्वक मुसलमान बनाना चाहा। यह जानकर मुसलमानों से भरी मसजिद में वह अकेले घुस गये, और उस लड़की को वहाँ से निकाल लाए। यह करते हुए उनपर लाठियों की बौछार होती रही। उनका शरीर घायल हो गया, पर लड़की के धर्म की रक्षा हो गयी। एक बार दसहरे के मेले पर 'दोल' नामक एक व्यक्ति ने लालाजी पर घातक ब्राक्रमण किया। पर उन्होंने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। वह ग्रपने स्थान पर ग्रिडिंग बैठे रहे। ग्रन्त में दोलू को पश्चात्ताप हुग्रा, ग्रौर उसने लालाजी से क्षमायाचना की। लालाजी को जब कभी यह समाचार मिलता कि फलां जगह पर कोई हिन्दू ईसाई या मुसलमान बन रहा है, वह तुरन्त वहाँ पहुँच जाते, ग्रौर प्रेरणा व प्रचार द्वारा उसे विधमीं होने से बचा लेते। उनके प्रचार-कार्य का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में डेरा गाजी खाँ ग्रादि तक विस्तृत था। वह ग्रत्यन्त निर्भीक व साहसी थे। विरोधियों ने उन्हें ग्रनेक बार विष भी दिया, पर उसे वह पचा गये। पर ग्रन्त में विष ही उनके लिए घातक सिद्ध हुग्रा। सन् १८६३ में उनकी मृत्यु हुई। साधारण पढ़े-लिखे लोग भी इस काल में किस ढंग से वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर थे, लाला चिरंजीलाल इसके उदाहरण हैं।

इस युग के आर्थ प्रचारकों में पण्डित पूर्णानन्द और पण्डित दौलतराम भी मुख्य थे । पूर्णानन्दजी सिन्ध के निवासी थे, श्रीर उस प्रदेश में उन्होंने बहुत कार्य किया। पण्डित दौलतराम धर्म-प्रचार के लिए कथाग्रों का ग्राश्रय लिया करते थे, ग्रौर उनकी कथाएँ बहुत लोकप्रिय हुग्रा करती थीं। बाद में उन्होंने सन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर लिया था। भक्त रैमल एक ग्रन्य ग्रार्थ थे, जिनका सादा जीवन लोगों को बहुत ग्राकृष्ट करता था। अपने सिद्धान्तों पर उन्हें दृढ़ विश्वास था। वह हिन्दू म्युचुग्रल सोसायटी के सदस्य थे, पर उनकी सम्मति में "हिन्दू" शब्द आर्थ सिद्धान्त के प्रतिकूल था। उन्होंने इसी कारण इस सोसायटी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। यदि कोई आर्य संस्था उन्हें उर्दू में पत्र भेजती, तो वह उसे पढ़ने से इनकार कर देते थे। उनका कहना था, यह ग्रायं भाषा नहीं है। यह कल्पना सहज में ही की जा सकती है, कि ऐसे कट्टर सिद्धान्तवादी व्यक्तियों का अपने मन्तव्यों के अनुरूप जीवन उस समय लोगों को कितना ग्रिविक प्रभावित करता होगा। ऊँची स्थिति के ग्रार्य लोग भी उस समय वैदिक धर्म के प्रचार तथा ग्रायंसमाज की सेवा के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। ऐसे महानुभावों में लाला मुंशीराम, प्रोफेसर शिवदयालु ग्रौर लाला बदरीदास के नाम उल्लेखनीय हैं। मुंशीरामजी सन् १८६२ में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गये थे। इस समय से वह अपना सव समय आर्यसमाज के कार्य में ही लगाने लगे। आर्यसमाजों के वार्षिकोत्सवों पर वह उपस्थित हुम्रा करते, मौर वहाँ व्याख्यान दिया करते। वैदिक धर्म के प्रचारक के रूप में उनकी ग्रच्छी ख्याति हो गयी थी। पंजाब के बाहर भी वह धर्मोपदेश व प्रचार के लिए जाया करते थे। वह कहा करते थे, कि भाड़े की टट्टुग्रों से धर्म-प्रचार नहीं हो सकता। इसलिए वह ग्रायों से ग्रपील किया करते थे कि वे स्वेच्छा से ग्रवैतनिक रूप में प्रचार-कार्य में प्रवृत्त हों। प्रतिनिधि सभा के प्रधान होकर उन्होंने अवैतिनिक उपदेशक के अपने आदर्श को ऋियान्वित कर दिखाया। महीने में बीस-बीस दिन ग्रौर कभी-कभी पूरे तीस दिन वह दौरा करने और ग्रार्यसमाजों में व्याख्यान देने में लगाने लगे। उन्हें प्रचार की धुन थी, ग्रौर वह लाहौर से राजपूताना, राजपूताना से पेशावर, पेशावर से कलकत्ता ग्रौर कलकत्ता से हरिद्वार तक के दौरे लगाया करते थे। मुंशीरामजी इन दौरों को धर्मयात्रा कहा करते थे। दौरों से जो समय बचता, उसे वह सद्धर्मप्रचारक के सम्पादन में लगाते थे। उर्दू भाषा में प्रकाशित यह पत्र धर्म-प्रचार का उत्कृष्ट साधन था। प्रोफेसर शिवदयालु भी अपना बहुत-सा समय आर्यसमाज के कार्य में लगाया करते थे। सन् १८६५ में उन्होंने गास्टर श्रात्माराम के साथ शिमला से फीरोजपुर तक घर्म-प्रचार के लिए भ्रमण किया था। यह उनके आर्यसमाजी जीवन का प्रारम्भ काल था। बाद में उन्होंने आर्य विद्वान् व कर्मठ कार्यंकर्ता के रूप में अच्छी स्याति प्राप्त की। लाला बदरीदास जालन्घर के निवासी थे। वह अंग्रेजी में व्याख्यान दिया करते थे, जिनका शिक्षित वर्ग पर बहुत प्रभाव पड़ता था। कन्या विद्यालय, जालन्घर के संचालकों में इनका भी स्थान था। वाद में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रघान की स्थिति में उन्होंने चिरकाल तक पंजाव में आर्यसमाज का नेतृत्व किया। पण्डित लेखराम के बिलदान के पश्चात् जब सद्धर्मप्रचारक के परिशिष्ट के रूप में आर्य मुसाफिर' का प्रकाशन शुरू हुआ, तो वदरीदासजी ही उसके सम्पादक नियुक्त हुए। इस काल में पण्डित लालमन, पण्डित कल्याणदत्त, भाई जगत्सिह और पण्डित राजाराम शास्त्री आदि अन्य भी अनेक विद्वान् पंजाब में वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर थे। इन्हीं सब प्रचारकों व अन्य आर्य कार्यकर्ताओं के कर्तृत्व का यह परिणाम था, कि प्रतिवर्ष पंजाब में नये-नये आर्यसमाज स्थापित होते जाते थे। आर्य प्रतिनिधि सभा की सन् १८६८ की रिपोर्ट में लिखा है, कि उस वर्ष १०० नये समाज स्थापित हुए थे।

वैदिक धर्म के प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण साधन इस काल में शास्त्रार्थ थे। प्रतिनिधि सभा के वार्षिक वृत्तान्तों में प्रति वर्ष पाँच-छह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थों का उल्लेख मिलता है। १८६८ में यह संख्या चौदह तक पहुँच गयी थी। इन विशेष शास्त्रार्थों के अतिरिक्त साधारण शास्त्रार्थ तो समाजों के वार्षिकोत्सवीं तथा ग्रन्य ग्रवसरों पर होते ही रहते थे। क्रिश्चियन पादरी, मौलवी, सनातनी पण्डित-सभी को ग्रार्य विद्वान् शास्त्रार्थ के लिए ग्रामन्त्रित करते थे, ग्रौर युक्तियों व प्रमाणों से जन्हें परास्त कर वैदिक धर्म की उत्क्रष्टता का सिक्का जनता के हृदयों पर जमाया करते थे। पण्डित गणपति शास्त्री सदृश शास्त्रार्थमहारिथयों के ग्रतिरिक्त लाला बख्शीस राम ग्रौर पण्डित गिरिघारीलाल ग्रादि ग्रन्य भी ग्रनेक पण्डित ग्रार्यसमाज की श्रोर से शास्त्रार्थ के लिए सदा उद्यत रहा करते थे। उस समय वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मेलों का भी ग्रार्यसमाज द्वारा उपयोग किया जाता था। हिन्दुग्रों के जो मेले समय-समय पर विविध स्थानों पर लगा करते, आर्यसमाजी वहाँ अपने कैम्प लगा लिया करते ग्रौर भजनों तथा उपदेशों द्वारा खूब प्रचार किया करते। उस समय के ग्रायं समाचार-पत्र मेलों में प्रचार के वृत्तान्त से परिपूर्ण हैं। सन् १८६१ में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। महर्षि के देहावसान के पश्चात् हरिद्वार में यह पहला कुम्भ था। लाला मुंशीराम ने इस ग्रवसर पर धर्म-प्रचार के लिए सद्धर्म प्रचारक में ग्रार्थ जनता से ग्रपील की। पण्डित लेखराम उस समय कलकत्ता में थे। उन्होंने वहीं से इस अपील का समर्थन किया। लाला मुंशीराम के प्रयत्न से यार्य जनता हरिद्वार में धर्म-प्रचार का सब भार उठाने को तैयार हो गयी, और मुंशीरामजी ने वहाँ जाकर डेरा जमा लिया। तीन दिन बाद लेखरामजी भी कलकत्ता से वहाँ पहुँच गये। ग्रनेक साधु-संन्यासी ग्रौर उपदेशक भी घर्म-प्रचार के कार्य में सहयोग देने के लिए हरिद्वार में एकत्र हो गये। इनमें स्वामी श्रात्मानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द, पण्डित पूर्णानन्द, स्वामी नित्यानन्द, पण्डित आर्य-मुनि श्रौर ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। इतने विद्वानों के वहाँ होने के कारण प्रचार की खूब घूम रही, और वैदिक घर्म का संदेश लाखों नर-नारियों तक पहुँच गया । हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर ग्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य की रिपोर्ट पण्डित लेखराम

ने स्वयं तैयार की, श्रौर उसे पुस्तिका के रूप में भी छपवा दिया। कुम्भ जैसे विशेष मेलों के ग्रातिरिक्त साधारण मेलों पर भी ग्रार्यसमाज द्वारा धर्म-प्रचार की व्यवस्था की जाया करती थी। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की सन् १८६८ की रिपोर्ट से ज्ञात होता है, कि उस वर्ष बारह मेलों में सभा द्वारा प्रचार-कार्य का ग्रायोजन किया था। ग्रार्यसमाज का प्रचार-कार्य तभी सुचार रूप से सम्पन्त हो सकता था, जबिक उसके सभासद् कियात्मक जीवन भी धार्मिक मन्तव्यों के ग्रनुसार कार्य किया करें। ग्रतः यह यत्न भी किया जाता था, कि समाज के सभासद् ऐसे ही व्यक्ति हो सकें, जिनका जीवन धर्मानुकूल हो। इसका एक प्रमाण यह है, कि जालन्धर के ग्रार्यसमाज ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था, कि ऐसा मनुष्य उसका सभासद् न हो सके, जो ग्रपनी सन्तान का विवाह शास्त्रविहित ग्रायु से पहले कराये।

पंजाब के ग्रार्यसमाज के इतिहास में उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम दशक का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस काल में वहाँ ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार ग्रत्यविक वेग से हुग्रा। एक भ्रोर कॉलिज पार्टी द्वारा डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं का उत्साहपूर्वक विकास किया जा रहा था, ग्रौर हजारों विद्यार्थी उनमें सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैदिक धर्म से भी परिचय प्राप्त कर रहे थे। वैदिक धर्म के वातावरण में किशोरवय बालकों को शिक्षा देकर डी॰ ए॰ वी॰ संस्थायों ने उनके हृदयों में यार्यसमाज के लिए जो प्रेम व उत्साह उत्पन्न किया, उसके परिणामस्वरूप बहुत-से ऐसे सुशिक्षित व्यक्ति पंजाब के सार्वजनिक जीवन में याये, जिन्होंने विविध क्षेत्रों में उच्च स्थिति प्राप्त कर वैदिक धर्म के उत्कर्ष तथा समाज-सेवा को भी सदा ग्रपनी दृष्टि में रखा। दूसरी ग्रोर महात्मा पार्टी ने वेद प्रचार, स्त्रीशिक्षा तथा समाज सुघार पर विशेष ध्यान दिया, ग्रौर सर्वत्र ग्रार्य-समाजों का जाल-सा बिछा दिया। श्रार्यसमाज के कार्यकलाप के कारण उन्नीसवीं सदी के श्रन्त तक पंजाब का धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से कायापलट हो गया था, श्रौर सर्वत्र देश की उन्नति, घर्म-प्रचार तथा समाज सुधार के लिए ग्रार्य लोग जी-जान से प्रयत्नशील हो गये थे। निस्सन्देह, ग्रार्थसमाज के इतिहास में ग्रव उस काल का प्रारम्भ हो गया था, जिसे समाज का स्वर्णयुग कह सकते हैं। यद्यपि इस काल में पंजाब का आर्यसमाज दो पार्टियों में विभक्त था, और उन पार्टियों में संघर्ष व विरोध भी होता रहता था, पर दोनों दल अपने-अपने ढंग से कार्य में तत्पर थे और उनमें प्रतिद्वन्द्विता की जो भावना थी, वह एक प्रकार से ग्रायंसमाज के मिशन के लिए हितकर ही सिद्ध हो रही थी।

दलितोद्धार का जो कार्य पण्डित गंगाराम ने मुजफ्फरगढ़ और मुलतान में प्रारम्भ किया था, इस काल में आर्यसमाज द्वारा वह और आगे बढ़ाया गया। ओडों के समान ही पंजाव में एक अन्य जाति रहितयों की थी, जिसे अछूत माना जाता था। रहिती लोग केश रखा करते थे, और उनका रहन-सहन सिक्खों के सदृश था। पर सिक्ख भी उन्हें अछूत समभते थे। इन्हें शुद्ध कर हिन्दू (आर्य) समाज का अंग बनाने की ओर आर्यसमाज ने ध्यान दिया। सन् १८६३ में गुरुदासपुर में पहले-पहल रहितयों की शुद्धि की गयी। पर अछूतों को समाज में समान स्थान देना एक ऐसी बात थी, जो आर्यों को भी सुगमता से समभ में नहीं आती थी। सदियों के बद्धमूल संस्कारों को बदल सकना कठिन होता है। यही कारण था, जो शुरू में पंजाब के आर्यसमाजियों ने भी रहितयों की शुद्धि का स्वागत नहीं किया। ३ मार्च, १८६६ को लाला मुंशीराम ने जालन्धर आर्यसमाज की अन्तरंग

सभा में रहतियों की शुद्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया। सभा ने स्वयं कोई निर्णय न कर इसे ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया। पर प्रतिनिधि सभा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई फैसला करने से पूर्व ही जालन्धर समाज ने बहुमत से रहतियों की शुद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया (२३ एप्रिल, १६००)। इस पर लाला मुंशीराम ४० रहतियों को शुद्धि के लिए लाहौर ले गये। लाहौर पंजाव की राजधानी था, ग्रौर वहाँ बहुत-से ऐसे लोगों का निवास था, जो ग्रन्य स्थानों से ग्राकर वहाँ बस गये थे। उनपर ग्रपनी विरादरी का अधिक प्रभाव नहीं था। विरादरी के दवाव के कारण ही जालन्वर के ब्रार्यसमाजी रहितयों की शुद्धि के लिए तैयार नहीं हुए थे। विरादरी के प्रभाव से मुक्त होने के कारण लाहौर के ग्रायों ने रहतियों की शुद्धि की बात मान ली, श्रीर ३ जून, १६०० को सामूहिक रूप से वहाँ रहतियों की शुद्धि की गयी। रहतियों की शुद्धि का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम ग्रार्थसमाजियों ग्रीर सिक्खों में विरोध भाव के रूप में प्रकट हुआ। इससे पूर्व शुद्धि के कार्य में सिक्ख ग्रौर ग्रार्य परस्पर सहयोग से कार्य किया करते थे। मुसलमानों को उनके पुराने धर्म में वापस ले ग्राना दोनों वर्गों के लोगों को समान रूप से स्वीकार्य था। क्योंकि रहतिये केण रखते थे, ग्रौर उनके रीति-रिवाज सिक्खों से मिलते-जुलते थे, ग्रतः सिक्खों को यह सहन नहीं हुग्रा, कि वे केश कटाकर ग्रार्य वन जाएँ, यद्यपि वे रहतियों को ग्रछूत मानते थे ग्रीर उनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखते थे। सिक्ख नेता भगतिसह ने जब रहितयों को आर्यसमाज द्वारा शुद्ध किये जाने के विरुद्ध समभाना चाहा, तो उनके प्रमुख नगीनासिंह ने उत्तर दिया, कि यदि सिक्ख हमारे साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार हों, तो हम उनकी बात मान लेंगे। पर यह कहाँ सम्भव था ? लाहौर में बड़े घूमवाम के साथ उनकी मुद्धि की गई। लाहौर आयंसमाज में मुद्धि का यह दृश्य देखने योग्य था। रहितयों को वेदी पर बिठाया गया था, भीर छह नाई उनके केश काटने तथा सिर का मुण्डन कर रहे थे। सैकड़ों नर-नारी शुद्धि को देखने के लिए समाज मन्दिर में उपस्थित थे। उनमें कुछ सिक्ख भी थे। श्रपने पन्थ के अनुयायियों को इस प्रकार श्रार्यसमाज में प्रवेश होते देखकर उनके ग्राक्रोश का कोई ठिकाना नहीं रहा था। दोपहर होते-होते शुद्धि की खबर सारे लाहौर में फैल गई। स्थान-स्थान पर सिक्लों की सभाएँ हुईं, जिनमें ग्रार्यसमाज के इस कृत्य के विरोध में प्रस्ताव स्वीकृत किए गये। सनातनी हिन्दू तो शुद्धि के विरोधी थे ही, अब सिक्खों ने भी उसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। द ग्रगस्त, सन् १६०० के 'खालसा' पत्र के ग्रंक में स्पष्ट रूप से यह ग्राशंका प्रकट की गई थी, कि ग्रायंसमाजियों के इस कृत्य के परिणामस्वरूप पंजाब में शान्ति भंग हो सकती है, ग्रीर भ्रार्य लोग वातावरण को विक्षुब्व करने पर तुले हुए हैं। रहतियों की शुद्धि के प्रश्न को लेकर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आक्षेप करने लगे, और दोनों द्वारा अनेकविष्य पुस्तिकायें इस प्रयोजन से प्रकाशित की जाने लगीं, ताकि अपने पक्ष की पुष्टि की जा सके। आर्यसमाज से प्रति विरोध की जो भावना इस समय सिक्खों में प्रादुर्भूत हो रही थी, शीघ्र ही उसने एक ग्रन्य रूप प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। अनेक सिक्ख यह प्रतिपादित करने लगे, कि वे हिन्दू नहीं हैं, और इस्लाम व किश्चिएनिटी के समान सिक्लों का भी ग्रपना पृथक् धर्म है। साथ ही, सिक्लों की भाषा पंजाबी है, जिसे गुरुमुखी लिपि में लिखा जाना चाहिये — यह विचार भी अब जोर पकड़ने लग गया। आर्यसमाजी कहते थे, कि उनकी भाषा हिन्दी है, और उसकी लिपि देवनागरी

है। पंजाब के कतिपय भार्यसमाजी पंजाबी को भ्रपनी भाषा मानने को तो उद्यत थे, पर उनका मत था कि पंजाबी को गुरुमुखी में न लिखकर देवनागरी में लिखा जाना चाहिये। सिक्लों और ग्रार्यसमाजियों के इस विरोध में निरन्तर वृद्धि होती गई, पर इससे रहतियों की शुद्धि का काम बन्द नहीं हुया। इसके पश्चात् सन् १६०० में ही लायलपुर ग्रौर रोपड़ में रहतियों की शुद्धि कर उन्हें 'स्रार्य' बनाया गया। इस एक वर्ष में जो रहती शुद्ध किये गये, उनकी संख्या १०० के लगभग थी। रोपड़ में हुई रहतियों की शुद्धि के कारण ग्रायों को बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें अपनी बिरादिरयों से बहिष्कृत कर दिया गया। अन्य हिन्दुयों ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, यहाँ तक कि उन्हें कुयों से पानी भी नहीं लेने दिया गया। कुएँ का पानी न मिलने के कारण रोपड़ आर्यसमाज के प्रधान श्री सोमनाथ की बुद्धा माता को अपने प्राण तक देने पड़ गये। कुओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों से जो जल उपलब्ध था, वह उन्हें अनुकूल नहीं पड़ता था। वे रोगी हो गई, उनका रोग निरन्तर बढ़ता गया। रुग्ण माता के दु:ख को देखकर सोमनाथजी सनातनी हिन्दुश्रों से समभौता करने को तैयार हो गये, पर जब यह बात उनकी माताजी को ज्ञात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुक्ते तो ग्राज भी मरना है ग्रौर कल भी। फिर इस नश्वर शरीर के लिये मेरा पुत्र धर्म से क्यों डिगे ? माता ने प्राण दे दिये, पर पुत्र को धर्म मार्ग से च्युत नहीं होने दिया। जैनियों और सनातनियों ने 'ग्रार्य चमारों' का जो विहिष्कार किया हुआ था, उसके समाचार 'जैनधर्म श्रावक' श्रीर 'सनातन धर्म गज़ट' पत्रों में विशव् रूप से प्रकाशित किये। पर इस सबसे दलितोद्धार का आन्दोलन बन्द नहीं हुआ। रहितयों की शुद्धि निरन्तर जारी रही। अन्य समाजों द्वारा भी उन्हें 'आर्य' बनाया जाता रहा। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में पंजाब में आर्यसमाज के कार्यकलाप का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग दलितोद्धार भी रहा।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वैदिक संस्कारों की जो पद्धति प्रतिपादित की थी, ग्रायंसमाजियों की दृष्टि में उसका बहुत महत्त्व था। उनका प्रयत्न रहता था, कि विरादरी की परवाह न कर विवाह ग्रादि सब संस्कार वैदिक रीति से ही कराये जायें। इसके लिए भी उन्हें अनेकविध कष्ट उठाने पड़ते थे। पुरानी रूढ़ियों में जकड़े हुए बिरादरी के लोग उग्र रूप से उनका विरोध करने में तत्पर रहते थे। कपूरथला में महाशय कृपाराम की पुत्री का विवाह था। वह आर्यसमाजी थे, अतः उन्होंने वैदिक रीति से विवाह-संस्कार करने का निश्चय किया। पर पारिवारिक जन इसके विरुद्ध थे। लोग कहते थे, कि आर्यसमाजियों में तो रुमाल बदलकर विवाह हो जाता है। लाला मुंशीराम इस अवसर पर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने संस्कारविधि खोलकर दिखाया, कि आर्यसमाज में भी वैदिक मन्त्रों द्वारा ही विवाह की विधि सम्पन्न की जाती है। पर इससे भी सनातिनयों को संतोष नहीं हुआ। वरपक्ष की ग्रोर से नवग्रह पूजा पर जोर दिया जाता रहा, श्रीर कृपारामजी की माता भी इस पूजा के लिये ब्राग्रह करती रहीं। पर जब कन्या ने पौराणिक पूजा में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया, तभी यह विवाह वैदिक विधि से सम्पन्न किया जा सका। अन्त्येष्टि संस्कार की एक घटना का भी इस प्रसंग में उल्लेख करना उपयोगी है। कपूरथला के एक आर्यसमाजी महाशय गोविन्दसहाय की माताजी की मृत्यु हो गयी। गोविन्दसहायजी उनका अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक रीति से कराना चाहते थे। हिन्दू जनता के विरोध के कारण अर्थी आदि का सामान हिन्दुओं

की दुकानों से ऋय करना जब सम्भव नहीं हुआ, तो मुसलमानों की दुकानों से यह सामान खरीदना पड़ा, और अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक विधि से ही किया गया।

वैदिक घर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के कार्यकलाप को प्रगति देने के लिए अनेक नये समाचार-पत्र भी इस काल में पंजाब से प्रकाशित होने शुरू हुए। 'आर्य पित्रका', 'वैदिक मैगजीन' और 'रीजनरेटर आफ आर्यावर्त्त' अंग्रेजी भाषा के पत्र थे, और 'सद्धर्म प्रचारक', 'धर्मोपदेश' और 'आर्य गजट' उर्दू के। इन विविध पत्रों का प्रकाशन उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था। इन द्वारा आर्य-समाज के प्रचार-प्रसार में बहुत सहायता मिली। आर्यसमाज की पत्र-पत्रकाओं पर इस 'इतिहास' के एक अन्य भाग में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

# (५) नये ग्रायंसमाजों की स्थापना

सन् १८६६ में भारत में आर्यसमाजों की कुल संख्या २५० के लगभग हो गयी थी, यह इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। महर्षि के देहावसान के बाद के तीन वर्षों में जो नये आर्यसमाज स्थापित हुए थे, उनमें से कितने पंजाव में थे, यह ज्ञात नहीं है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि नये स्थापित हुए आर्यसमाजों में वहुत-से पंजाव में थे, और प्रतिवर्ष उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई थी। उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व जो अनेक नये समाज पंजाब में स्थापित हुए, उनमें से कुछ का उल्लेख करना यह प्रदिश्चित करने के लिये उपयोगी है, कि उस काल में पंजाव की जनता में आर्यसमाज के लिए कैसा उत्साह था। साथ ही, इसी प्रसंग में कितपय ऐसे समाजों की स्थापना का उल्लेख भी उपयोगी है, जो महर्षि के जीवनकाल में ही स्थापित हो गये थे, पर उन स्थानों पर थे, जहाँ महर्षि स्वयं नहीं गये थे, और उनके अनुयायियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से जिनकी स्थापना की गयी थी।

पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में मुजफ्फरगढ़ जिला है, जो अब पाकिस्तान में है। वहाँ पण्डित गंगाराम ने दलितोद्धार के लिए बहुत काम किया था। महर्षि के जीवन-काल में ही वह वैदिक घर्म के अनुयायी हो गये थे, और उन्होंने आर्यसमाज का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। मुजफ्फरगढ़ शहर के आर्यसमाज की स्थापना पण्डित गंगाराम द्वारा ही की गई थी, ग्रौर वह भी सन् १८८० में। वहाँ का समाज पंजाब के सबसे पुराने ग्रार्यसमाजों में से था, ग्रौर उसे केन्द्र बनाकर मुजफ्फरगढ़ जिले में व्यापक रूप से वैदिक धर्म का प्रचार किया गया था। इसी का यह परिणाम था, कि सन् १६३५ तक इस जिले में २० के लगभग ऐसे आर्यसमाज स्थापित हो गये थे, जो पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। ग्रायं प्रादेशिक सभा से सम्बद्ध समाज इनके अतिरिक्त थे। मुजफ्फरगढ़ जिले के ग्रार्यसमाजों में एक कोट ग्रद्दू में था, जो उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पूर्व ही स्थापित हो चुका था। इस समाज की स्थापना भी पण्डित गंगाराम के प्रचार के कारण हुई थी, ग्रौर पण्डित बिहारीलाल तहसीलदार का भी उसमें विशेष कर्तृत्त्व था। इस जिले का एक ग्रन्य समाज दारा दीनपनाह में था, जो सन् १८८६ में स्थापित हो गया था। पण्डित लेखराम का इस समाज से विशेष सम्बन्ध रहा है। मुजपफरगढ़ जिले के पश्चिम में डेरा गाजी लाँ की स्थिति है, ग्रौर भंग, मिन्टगोमरी ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक जिले लाहौर के दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम में हैं, जो सब अब पाकिस्तान में चले गये हैं। इनमें

भी वैदिक धर्म का प्रचार तथा ग्रार्थसमाजों की स्थापना उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी। डेरा गाजी खाँ में ३ जून, १८८६ को ग्रार्यसमाज स्थापित हुआ था, और उसके लिए भक्त रैमल ने बहुत पुरुषार्थं किया था। स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में राय ठाकुर दत्त धवन तथा लाला दौलतराम इस समाज के संचालक रहे। इस क्षेत्र के हिन्दू ग्रत्यन्त रूढ़िवादी तथा ग्रन्धविश्वासों में ग्रस्त थे। इस कारण शुरू में पौराणिक हिन्दुश्रों द्वारा ग्रार्यसमाज का उग्र रूप से विरोध किया गया। महर्षि के ग्रनुयायियों ने किस ढंग के विरोध का सामना कर डेरा गाजी खाँ में श्रार्थसमाज के कार्य को आगे बढ़ाया, इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। एक बार जब लाला दौलतराम ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया, तो पौराणिक पण्डितों के उकसाने पर स्त्रियों ने यज्ञ के स्थान पर चारपाइयाँ बिछा दीं, श्रौर सैकड़ों स्त्री-पुरुष वहाँ दरवाजे पर खड़े हो गये, ताकि कोई आर्यसमाजी अन्दर न जाने पाए। इतना विरोध होते हुए भी जब यज्ञ की विधि सम्पन्न हो गयी, तो पौराणिकों ने ग्रार्यसमाज के सदस्यों पर यह मुकदमा दायर कर दिया, कि उन्होंने हमारी स्त्रियों से छेड़-छाड़ की है। क्योंकि मुकदमा सर्वथा भूठा था, ग्रतः वह लारिज कर दिया गया, ग्रीर डेरा गाजी खाँ के डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को यह ग्रादेश दे दिया, कि भविष्य में यज्ञों में किसी प्रकार का विष्न न डालने दिया जाए। बाद में एक बार फिर पौराणिकों ने वैदिक विधि से यज्ञ व संस्कार भ्रादि में विध्न डालने का प्रयत्न किया। दीवान चूहड़मल के पुत्र के मुण्डन संस्कार के ग्रवसर पर पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट को स्वयं ग्राकर व्यवस्था करनी पड़ी। डेरा गाजी लाँ के ग्रार्य ग्रपने क्षेत्र में घर्म-प्रचार के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे। सन् १८६० में समाज के सदस्य मास्टर हाकिम राय ने पादरी खड्गसिंह के साथ शास्त्रार्थ किया था, और सन् १८६५ में पण्डित लेखराम ने पादरी ग्रब्दुल कादरशाह से। विधर्मियों की शुद्धि के लिए भी इस समाज द्वारा बहुत कार्य किया गया। डेरा गाजी खाँ जिले में जामपुर, राजनपुर और कोट छुट्टा ग्रादि ग्रन्य भी ग्रनेक नगरों में उन्नीसवीं सदी के समाप्त होने से पूर्व ही आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे। डा० नौनीतराम और लाला चोथूराम ने सन् १८६० में राजनपुर में ग्रायंसमाज का बीजारोपण किया था, ग्रौर पण्डित चिरञ्जीलाल ने ग्रक्तूबर, १८६३ में जामपुर के ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी। जामपुर के श्रायंसमाजियों में वैदिक धर्म के लिए कितना उत्साह था, यह इस बात से समका जा सकता है, कि संस्कृत भाषा न जानते हुए भी वहाँ के ग्रार्य सभासद् पण्डित विश्वम्भर दत्त ने सम्पूर्ण संस्कारविधि कण्ठस्थ कर ली थी, ग्रौर किसी पुरोहित की सहायता के बिना सब संस्कार वह वैदिक विधि से कराने लग गये थे। विधिमयों से शास्त्रार्थं करने तथा घर्मच्युत व्यक्तियों को शुद्ध कर हिन्दू बनाने में भी जामपुर आर्य-समाज सदा तत्पर रहा। प्रारम्भ के वर्षी में सर्वसाधारण लोगों में ब्रार्यसमाज के सम्बन्ध में कैसे-कैसे भ्रम थे, यह कोट छुट्टा में समाज की स्थापना के विवरण से स्पष्ट हो जाएगा। सन् १८६० के लगभग की बात है, कोट छुट्टा में बड़े जोर-शोर से यह चर्चा होने लगी, कि डेरा गाजी खाँ में कुछ समाजी ग्रा गये हैं, ग्रौर वहाँ के पौराणिक पण्डितों को उन्होंने भगा दिया है। लोग बातें करने लगे, ग्रार्यसमाजी होते कौन हैं? उनकी शकल-सूरत कैसी होती है, वे क्या खाते-पीते हैं, और क्या करते हैं ? कोई कहता, कि उनकी शकल होती तो मनुष्यों जैसी है, पर उनके सिर पर सींग होते हैं। वे

मांस नहीं खाते, और ब्राह्मणों से लड़ते हैं। सन् १८६६ में चौवरी नेमराज ग्रार्थसमाज के प्रचार के लिए पण्डित विहारीलाल को कोट छुट्टा ले ग्राये। यह जानकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुग्रा, और वे ग्रार्थसमाजी की शक्ल देखने के लिए एकत्र होने लगे। पर उन्हें यह देखकर ग्रत्यन्त ग्राश्चर्य हुग्रा, कि पण्डित विहारीलाल के सिर पर सींग नहीं हैं। लोग पण्डितजी के व्याख्यान को सुनकर बहुत प्रभावित हुए, ग्रौर वहाँ ग्रार्थसमाज की स्थापना हो गयी।

दक्षिणी व दक्षिण-पश्चिमी पंजाब तथा उससे लगे हुए प्रदेशों के जिन नगरों में उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व आर्यसमाज स्थापित हो गये थे, उनमें कमालिया, लायलपुर, सक्खर, क्वेटा ग्रीर भंग मियाना के नाम उल्लेखनीय हैं। कमालिया में समाज की स्थापना पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित चिरञ्जालाल तथा पण्डित लालमन के प्रचार के परिणामस्वरूप सन् १८० में हुई थी। शीघ्र ही कमालिया वैदिक घर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया, ग्रीर वहाँ पौराणिक पण्डितों से ग्रनेक शास्त्रार्थं भी होते रहे। आर्यसमाज की श्रोर से पण्डित पूर्णानन्द और पण्डित आत्माराम जैसे विद्वान् वहाँ शास्त्रार्थं के लिए गये थे। एक शास्त्रार्थं 'क्या पुरुषों की भाँति स्त्रियों कोंभी यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है ?'विषय पर भी हुआ था, जिसमें आर्यसमाज का पक्ष पण्डिता द्रौपदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह शास्त्रार्थ चार दिन होता रहा था, श्रीर जनता पर इसका इतना ग्रविक प्रभाव पड़ा था, कि ३५० स्त्रियों ने इससे प्रभावित होकर सामृहिक रूप से भ्रपना यज्ञोपवीत संस्कार कराया था। लायलपुर में भ्रायंसमाज सन् १८६ में स्थापित हुम्रा था। उसके पहले प्रधान लाला बालकराम थे, भौर मन्त्री महाशय गणपतराय। इन दोनों के पुरुषार्थ से ही वहां समाज की नींव पड़ी थी, और इन्हीं द्वारा उसे एक सशक्त व सिकय संस्था का रूप प्राप्त हुआ। भंग मिषयाना में सन् १८६० में आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व मुंशी सवाया-राम का था। वह जीवन भर भंग मधियाना समाज के कर्ता-धर्ता रहे। उनके पुरुषार्थ के . कारण समाज की स्थापना के कुछ वर्ष पश्चात् उसके वार्षिकोत्सव भी होने प्रारम्भ हो गये, जिनमें महात्मा मुंशीराम, स्वामी नित्यानन्द ग्रौर स्वामी विश्वेश्वरानन्द सद्श ग्रायं नेता भी पधारते रहे। सन् १६०० तक इस ग्रायंसमाज का ग्रपना भवन भी तैयार हो गया था। सक्खर सिन्घ में है, ग्रीर क्वेटा विलोचिस्तान में। पंजाव के साथ-साथ सिन्ध में भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, और उसके अन्यतम नगर सक्खर में सन् १८६२ में ग्रार्यसमाज की स्थापना भी हो गयी थी। सक्खर ग्रार्यसमाज को स्थापित करने का श्रेय श्री बी० ग्रार० चैटर्जी को प्राप्त है। यह बंगाली सज्जन रेलवे की सर्विस में थे। उन्होंने एक मकान किराये पर लेकर वहाँ साप्ताहिक सत्संग लगाने शुरू कर दिये। जब वह बंगाल वापस लले गये, तो मुखी हेमनदास गन्नोमल ने आर्यसमाज का कार्य सँभाल लिया, ग्रीर उत्साह के साथ सब काम करते रहे। श्री गणेशदास रतड़ा के प्रयत्न से सन् १८८४ में क्वेटा में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी। शुरू में साप्ताहिक सत्संग किराये के मकान में लगा करते थे, पर बाद में पण्डित हरिक्रण के प्रयत्न से समाज मन्दिर के लिए सरकार से भूमि प्राप्त कर ली गयी, और वहाँ एक विशाल व भव्य मन्दिर का निर्माण कराया गया। बिलोचिस्तान के प्रदेश में क्वेटा का ग्रार्थसमाज वैदिक धर्म के प्रचार का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण व सशक्त केन्द्र था।

उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पहले पंजाब व उसके समीपवर्ती प्रदेशों के ग्रन्य भी कितने ही नगरों में आर्यसमाजों की स्थामना हो गयी थी। सन्१८६४ में कपूरथला में लाला मुंशीराम के उद्योग से ग्रार्यसमाज स्थापित हुग्रा था। यह नगर जालन्थर से ग्रधिक दूर नहीं है। मुंशीरामजी जालन्वर के निवासी थे, ग्रौर उनके कारण यह नगर महात्मा पार्टी का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया थाः। शुरू में पौराणिक लोगों ने कपूरथला में ग्रार्थसमाज का बहुत विरोध किया। उन्हें यह सह्य नहीं था, कि कोई व्यक्ति विवाह या अन्त्येष्टि सद्श संस्कारों के लिए वैदिक पद्धति का अनुसरण करे। लाला अमरनाथ सरना ने जव ग्रपनी माता का ग्रन्त्येष्टि संस्कार वैदिक रीति से करना चाहा, तो सारे शहर में हलचल मच गयी। लोग उनका विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। कपूरथला एक रियासत थी। वहाँ की सरकार भी वैदिक रीति से दाह संस्कार के विरुद्ध थी। जब यह समाचार जालन्वर के ग्रार्यसमाजियों को ज्ञात हुग्रा, तो लाला मुंशीराम के नेतृत्व में बहुत-से ग्रार्य कपूरथला पहुँच गये। उन्होंने वहाँ के कोतवाल को समकाया, कि कोई ऐसा कान्न नहीं है, जिसके ग्रचीन वैदिक रीति से ग्रन्त्येष्टि संस्कार को रोका जा सके। इसपर पुलिस ग्रौर सेना के प्रबन्ध में लाला ग्रमरनाथ सरना की माताजी के शव का दाह संस्कार वैदिक रीति से करा सकना सम्भव हुम्रा। कपूरथला की पौराणिक जनता जो जोर जबर्दस्ती नहीं कर सकी, उसका कारण पुलिस का वहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होना ही था। बाद में पौराणिकों ने सार्यों का बायकाट कर दिया, जिसके कारण उनके लिए अपने शहर में खाने-पीने का सामान तक प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं रहा। दो मास तक वे सब सामान जालन्घर जाकर खरीदते रहे। प्रारम्भ में ग्रार्यसमाजियों को किस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता था, इसका यह एक उत्तम उदाहरण है। जालन्धर जिले में करतारपुर नाम का एक नगर है, वहाँ भी सन् १८६४ में ही भ्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी। कपूरथला के समान वहाँ भी आयों को पौराणिकों के विद्वेष का सामना करना पड़ा। जब वहाँ पण्डित लेखराम धर्म-प्रचार के लिए गये, तो पौराणिकों ने उनपर पत्थरों की वर्षा की। इसपर पण्डितजी ने अपनी पगड़ी उतारकर कहा-मुभी पत्थर खाने में बड़ा ग्रानन्द श्रा रहा है। ऐसा भा समय ग्राएगा, जविक मेरे मिशन के प्रचारकों पर लोग फूल बरसाएँगे। पण्डितजी की भविष्यवाणी पूर्ण हुई, ग्रौर शीघ्र ही सन् १८६४ में वहाँ समाज स्थापित हो गया। करतारपुर स्वामी विरजानन्द सरस्वती की जन्मभूमि है। इस कारण महर्षि के स्रनुयायियों की दृष्टि में उसका विशेष महत्त्व है। स्रागे चलकर वहाँ के आर्यसमाज ने बहुत उन्नित की। जालन्घर शहर का आर्यसमाज बहुत पुराना है। सन् १८६२ में वहाँ स्त्री ग्रार्यंसमाज भी स्थापित हो गया था। लाला मुंशीराम ग्रीर लाला देवराज सदृश श्रार्य नेताश्रों के कारण जालन्धर शहर के श्रार्यसमाज का बहुत महत्त्व था, और उसे लाहौर समाज का प्रतिद्वन्द्वी माना जाता था। सन् १८८६ में जालन्घर छावनी में भी आर्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। इसके लिए लाला नारायणदास ने वहुत प्रयत्न किया था। जालन्घर जिले के राहों और नवांशहर के समाजों की स्थापना भी उन्नीसवीं सदी में हो गयी थी। सन् १८८४ में राहों के ग्रार्य विचारों के कुछ सज्जनों ने एक दूकान किराये पर लेकर वहाँ सत्संग लगाने शुरू कर दिये थे, ग्रौर इस प्रकार वहाँ श्रार्यंसमाज की नींव डाल दी थी। सन् १८९१ में स्वामी योगेन्द्रपाल वहाँ पधारे, श्रीर तीन दिन तक उनके व्याख्यान होते रहे। उनके प्रचार से राहों के ग्रायों में उत्साह का

संचार हुग्रा, ग्रौर उन्होंने समाज मन्दिर के निर्माण का निश्चय कर लिया। जब यह बात पौराणिकों ग्रीर मुसलमानों को ज्ञात हुई, तो वे ग्रायों का विरोध करने को तत्पर हो गये । मुसलमानों ने मौलाना सनाउल्ला ग्रमृतसरी को ग्रायों के साथ शास्त्रार्थ के लिए राहों बुलाया। पर जब मीलाना ने मुकावले में स्वामी योगेन्द्र पाल को देखा, तो शास्त्रार्थं की उनकी हिम्मत नहीं रह गयी, और वह वापस चले गये। राहों में स्वामीजी ने मांस-भक्षण के विरुद्ध जो व्याख्यान दिये, उनसे वहाँ के मुसलिम राजपूत बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एक ग्रन्य मौलाना को राहों बुलाया, ग्रौर यह घोषित किया, कि यदि हमारे मुसलिम विद्वान् स्वामीजी की युक्तियों का उत्तर देकर मांस-भक्षण को समुचित सिद्ध न कर देंगे, तो हम वैदिक घर्म को स्वीकार कर आर्य वन जाएँगे। स्वामीजी का मौलाना साहब से शास्त्रार्थं हुग्रा, जिसमें ग्रार्यंसमाज की विजय हुई। इसपर मुसलिम राजपूत शुद्ध होने के लिए तैयार हो गये। पर पौराणिक पण्डितों ने राजपूतों के घर जाकर उन्हें यह बताया, कि मांस-भक्षण का विधान तो वेदों में भी है। उनके इस प्रचार का यह परिणाम हुआ, कि राहों के राजपूत मुसलमान आर्य होते होते रह गये। नवां-शहर में ग्रार्यसमाज की स्थापना सन् १८९७ में हुई थी। लाला मुंशीराम, लाला देवराज तथा पण्डित पूर्णीनन्द ग्रादि ग्रार्य विद्वान् व कार्यकर्त्ता जालन्घर से वहाँ घर्मप्रचार के लिए जाते रहते थे, ग्रीर उन्हीं के प्रयत्न से वहाँ ग्रायंसमाज स्थापित हुग्रा था। नवां-शहर में भी पौराणिकों द्वारा ग्रायों का बहिष्कार किया गया था। रहतियों की शुद्धि का तो वे उग्र रूप से विरोध किया करते थे। जालन्धर जिले के एक ग्रन्य नगर नूरमहल में लाला मुंशीराम ग्रादि के प्रयत्न से नवां शहर से पहले सन् १८६० में ग्रार्थंसमाज स्थापित हो गया था। प्रारम्भ के दिनों में लाला तुलसीदास तथा लाला दौलतराम वहाँ समाज के प्रधान कार्यकर्ता थे। उन्हें भी पौराणिकों के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा था। पर घीरे-घीरे नूरमहल में ग्रायंसमाज की शक्ति वढ़ती गयी, ग्रौर वह वैदिक घर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना गया।

जालन्घर के पूर्व में लुघियाना जिला है। वहाँ भी उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पहले ही अनेक आयंसमाजों की स्थापना हो गई थी। लुघियाना नगर में तो महीं दयानन्द सरस्वती के जीवनकाल में ही समाज स्थापित हो गया था। महिंव वहाँ गये भी थे (मार्च, १५७७), और वहाँ उन्होंने व्याख्यान भी दिये थे। लुघियाना में आयंसमाज की स्थापना तथा उसके कार्यकलाप को आगे वढ़ाने में लाला रामजीदास खजानची, लाला शिवसरनदास ठेकेदार, लाला लाजपतराय थापर, वाबू उमाप्रसाद, लाला तुलसीराम और लाला केदारनाथ थापर आदि ने सराहनीय कार्य किया था। रहितयों की शुद्धि में तो इस समाज का योगदान था ही, पर ईसाइयों तथा मुसलमानों को शुद्ध कर आयं बनाने में भी यह प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहा। लुघियाना जिले के रायकोट, भीनी रोड़ा तथा खन्ना नगरों में भी उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में आयंसमाजों की स्थापना हो गई थी। रायकोट में समाज की स्थापना लाला मुंशीराम ने सन् १८६४ में की थी। प्रारम्भ में साप्ताहिक संत्सग लाला नन्दीलाल के घर पर हुआ करते थे, और उनमें पण्डित गंडाराम द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की कथा की जाती थी। खन्ना में और भीनी रोड़ा में भी सन् १८६४ के लगभग ही समाज स्थापित हुए थे।

उन्नीसवीं सदी में पंजाब में स्थापित हुए अन्य आर्थसमाजों में मुकेरियाँ,

गुजरावाला, गुरुदासपुर, जलालपुर नौ, जफरवाल, घरोटा, कोट नैना, कोट कपूरा, किला शोभासिह, ग्रमृतसर, लाहौर, कसूर, डस्का, डिगा, दीनानगर, पिण्ड दादनखाँ, फीरोजपुर, वरनाला, मक्कर, भटिण्डा, भेरा, मजीठा, रावलपिण्डी, मरी, महलावालाँ, बहरामपुर, सियालकोट, हाफिजाबाद, शर्कपुर (शेख्पुरा), शकरगढ़ (गुरुदासपुर) श्रौर मोरिण्डा के समाज उल्लेखनीय हैं। इनमें लाहौर (वच्छोवाली), गुजराँवाला, गुरुदास-पुर, कसूर ग्रादि के ग्रार्यसमाजों की स्थापना महर्षि के देहावसान से पहले हो चुकी थी। पर उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व जो अन्य अनेक आर्य समाज पंजाव में स्थापित हुए, उनमें से कतिपय का संक्षिप्त परिचय उपयोगी है। सन् १८७७ में जब महर्षि दयानन्द सरस्वती गुरुदासपुर गये थे, तो उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए मुकेरियाँ के भी कुछ सज्जन वहाँ ग्रायेथे। वे महर्षि के विचारों से बहुत प्रभावित हुए, ग्रौर मुकेरियाँ में वैदिक धर्म के मन्तव्यों की चर्चा होने लग गई। फरवरी, १८६० में ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रचारक भाई हरनामसिंह प्रचार के लिए मुकेरियाँ गये श्रौर उनके प्रचार के कारण हकीम रामशरणदास ग्रौर उनके ग्रार्य विचारों के साथियों ने एकत्र होकर भजन-कीर्तन तथा सत्यार्थप्रकाश की कथा करना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार वहाँ आर्य-समाज की नींव पड़ी। इसी समय एक ऐसी घटना हुई, जिससे मुकेरियाँ में वैदिक धर्म के प्रचार को बहुत बल मिला। वहाँ के वकील लाला मथुरादास की माताजी का देहावसान हो जाने पर उनके शव का दाह-संस्कार पौराणिक रीति से करा दिया गया, क्योंकि तब मथुरादास जी वाहर गये हुए थे। वह ग्रार्थ विचारों के व्यक्ति थे, चौथ के अवसर पर जब वह मुकेरियाँ आए, तो उन्होंने पुराने ढंग से स्यापा करने के बजाय हवन तथा भजन-कीर्तन शुरू कराया, जिससे उनकी विरादरी के पौराणिक लोग बहुत उद्विग्न हुए। उन्होंने सनातन धर्म सभा, लाहीर के उपदेशक पण्डित गण्डाराम को मुकेरियाँ बुलाया, ताकि वह आर्यसमाजियों को शास्त्रार्थ में परास्त करें, और पौराणिक कियाकर्म के प्रति जनता में श्रद्धा की कमी न ग्राने दें। जब यह वात लाला मुंशीराम को ज्ञात हुई, तो वह जालन्वर के वहुत-से ग्रायं पुरुषों को साथ लेकर मुकेरियाँ ग्रा गये। इनमें पण्डित पूर्णानन्द सदृश विद्वान् भी थे। पण्डित गण्डाराम को इन ग्रार्य विद्वानों से शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं हुआ, और वह मुकेरियाँ छोड़कर अन्यत्र चले गये। इसके वाद मुकेरियाँ में वैदिक धर्म की घूम मच गयी, और वहाँ के आर्यसमाज का प्रथम वार्षिकोत्सव मार्च, १८६१ में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। जलालपुर नौ गुजराँवाला जिले में है। लाला दयाराम मल्होत्रा के प्रयत्न से वहाँ सन् १८६३ में ग्रार्यसमाज स्थापित हुग्रा था। यह समाज ग्रत्यन्त जागरूक व उत्साहसम्पन्न होकर वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर रहा। पण्डित पूर्णानन्द, स्वामी योगेन्द्रपाल तथा श्री ग्रात्माराम सदृश ग्रायं विद्वानों को बुलाकर वहाँ के ग्रार्थसमाजियों द्वारा पौराणिक तथा मुसलमानों से ग्रनेक शास्त्रार्थ कराये गये, और बालकों व बालिकाओं की शिक्षा के लिए यार्थ शिक्षण-संस्थाएँ भी स्थापित की गईँ। गुजराँवाला जिले के हाफिजाबाद में भी सन् १८६५ के लगभग आय-समाज की स्थापना हो गई थी। उत्तरी पंजाब का सियालकोट नगर ग्रब पाकिस्तान में है, पर कभी वह वैदिक घर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। वहाँ सन् १८८४ में लाला लाभाराम वकील तथा लाला भीमसेन वकील द्वारा ग्रार्यसमाज की स्थापना की गई थी। सन् १८८६ में जब सियालकोट ग्रायंसमाज का दूसरा वार्षिकोत्सव हुग्रा, तो उसमें

सहभोज की भी व्यवस्था की गई थी। सब जातियों व वर्गों के लोग छुत्राछूत स्रीर ऊँच-नीच के भेदभाव को भुलाकर उसमें सम्मिलित हुए थे। मेच नाम की ग्रछ्त माने जाने वाली जाति के उद्धार का आन्दोलन सियालकोट से ही लाला गंगाराम द्वारा प्रारम्भ किया गया था। सियालकोट जिले के डस्का में सन् १८८४ में ग्रौर जफरवाल में १८८७ में ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये थे। डस्का में समाज की स्थापना पण्डित लेखराम द्वारा की गई थी, और जफरवाल में स्वामी आलाराम ने। ये दोनों समाज भी मेघोद्वार म्रान्दोलन के सशक्त केन्द्र थे। गुरुदासपुर में महर्षि की उपस्थिति में ही सन् १८७७ में म्रार्यसमाज स्यापित हो गया था। कुछ वर्ष पश्चात् जिले के म्रन्य मनेक नगरों में भी समाजों की स्थापना शुरू हो गई। सन् १८६६ में पण्डित मथुराप्रसाद ग्रायोंपदेशक कोट नैनां गये, और वहाँ उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया। कुछ समय बाद भाई परमानन्द ग्रीर पण्डित राजाराम शास्त्री ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक ग्रार्य विद्वान् वहाँ गये, ग्रीर उनके प्रयत्न से कोट नैनां में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गई। ग्रगले वर्ष सन् १८६७ में शकरगढ़ में भी समाज स्थापित हो गया। वहाँ भी वैदिक वर्म-प्रचार के सूत्रपात का श्रेय पण्डित मथुराप्रसाद को ही प्राप्त है। शकरगढ़ के ग्रार्थ सज्जनों में घर्म-प्रचार के लिए इतना उत्साह था, कि कुछ वर्ष पश्चात् समीप के दूबोचक, खानेवाल, नूरकोट, नेनेकोट, वारामंगा, कंजरूइ, सुखीचक श्रीर इखलासपुर श्रादि में भी श्रार्यसमाज स्थापित हो गये ग्रीर गुरुदासपुर जिला वैदिक धर्म का सशक्त केन्द्र वन गया। मेघों की शुद्धि में भी इस जिले के आर्यसमाजों का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व रहा। गुरुदासपुर जिले के श्रीगोविन्दपुर नगर का पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। सभा के भूतपूर्व प्रधान पण्डित विश्वम्भरनाथ ग्रौर मन्त्री पण्डित भीमसेन विद्यालंकार श्रीगोविन्दपुर के ही निवासी थे। वहाँ के ग्रार्यसमाज की स्थापना भी उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पहले ही हो गई थी। इस नगर में समाज को स्थापित करने में स्वामी श्रात्मानन्द तथा श्री काशीराम का प्रमुख कर्तृत्व था। गुरुदासपुर जिले में एक ग्रन्य नगर घरोटा है, जहाँ सन् १८९५ में आर्यसमाज का बीजारोपण हो गया था। अमृतसर में महर्षि दयानन्द सरस्वती घर्म-प्रचार के लिए गये थे, और वहाँ सन् १८७७ में ग्रायंसमाज की स्थापना हो गयी थी। पण्डित लेखराम के बिलदान के पण्चात् महात्मा पार्टी ने ग्रमृतसर में ग्रपना समाज पृथक् रूप से स्थापित कर लिया था, क्योंकि महर्षि के समय का समाज कॉलिज पार्टी के हाथों में था। ग्रम्तसर जिले में मजीठा, महलांवाला ग्रादि कुछ ग्रन्य नगरों में भी उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पहले ग्रार्यसमाजों की स्थापना हो गयी थी। सन् १८८१ में पण्डित खड्गसिंह धर्म-प्रचार के लिए मजीठा गये थे। वहाँ राणा सूरतसिंह की ग्रध्यक्षता में उन्होंने ग्रनेक व्याख्यान दिये थे, जिनमें ग्रायंसमाज के नियमों का वितरण भी किया गया था। कुछ समय पश्चात् स्वामी आलाराम मजीठा गये, श्रीर उनके प्रयत्न से वहाँ व्यवस्थित रूप से श्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी (सन् १८८८)। राजा सूरतिसह के चाचा सरदार मघरिसह मजीठा आर्यसमाज के प्रथम प्रधान चुने गये थे। जब यह समाचार पौराणिक लोगों ने सुना, तो सनातन धर्म महामण्डल, लाहौर की ग्रोर से पण्डित दीनानाथ ग्रौर पण्डित काशीनाथ मजीठा ग्राये, ग्रीर उन्होंने वहाँ महर्षि पर ग्राक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये। इस पर ग्रार्थसमाज ने उन्हें शास्त्रार्थं के लिए चुनौती दी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। आर्यसमाज की ओर

O

से पण्डित लेखराम ग्रौर पण्डित लाजूराम शास्त्रार्थं के लिए मजीठा ग्रा गये। पण्डित लाजूराम संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे, ग्रौर उसी वर्ष उन्होंने काशी से व्याकरणाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सनातनी पण्डित उनके सम्मुख नहीं टिक सके। मजीठा में जैनियों ग्रौर ईसाइयों से भी ग्रार्यसमाजियों के ग्रनेक शास्त्रार्थ हुए। महलांवाला में स्वामी घीरानन्द सरस्वती ने सन् १८८८ में ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी।

रावलिएडी स्रव पाकिस्तान में है। पर भारत के विभाजन से पूर्व वह भी सार्यसमाज का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, सौर वहाँ स्रनेक सार्य समाज विद्यमान थे। रावलिएडी
नगर के दो समाज (सदर बाजार और शहर) उन्नीसवीं सदी में ही स्थापित हो गये थे।
सदर बाजार सार्य समाज की स्थापना महींव के जीवनकाल में उनके उपदेशों से प्रभावित
होकर लाला मुरलीघर और पिण्डत सीताराम स्नादि सज्जनों द्वारा कर दी गयी थी।
पिण्डत लेखराम और स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती की इस समाज पर विशेष कुपा थी।
रावलिएडी का शहर सार्य समाज भी बहुत सिक्प था। आर्य उपदेशक तैयार करने के
लिए उस द्वारा एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया था, जिसके स्नाचार्य पिण्डत
मुक्तिराम थे। रावलिएडी जिले में मरी एक सत्यन्त रमणीक तथा स्वास्थ्यप्रद नगर है,
जो मसुरी तथा शिमला के समान हिमालय की पर्वतमाला पर स्थित है। सन् १८६५ में
पंजाब के सैनिक दफ्तर वहाँ स्थापित होने शुरू हुए थे, जिनके कर्मचारियों में स्रनेक
स्नार्यसमाजी विचारों के भी थे। उन्होंने वहाँ समाज की स्थापना कर दी, और उसके
लिए 'क्रुपाराम एण्ड सन्स' नामक व्यापारी संस्थान के मालिक लाला कुपाराम साहनी
ने स्रपना एक मकान दान दे दिया। सागे चलकर मरी के समाज ने स्रच्छी उन्नित की,
और पार्वस्य प्रदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत उपयोगी कार्य किया।

पटियाला रियासत के भटिण्डा और वरनाला, शाहपुर जिले के भेरा, गुजरात जिले के डिंगा और दौलतनगर तथा जेहलम जिले के पिण्ड दादन खाँ में भी सन् १६०० से पहले आर्यसमाजों की स्थापना हो गई थी। भटिण्डा में राय बहादुर लाला मक्खन लाल, श्री जीवाराम तथा बावू भगवानदास के प्रयत्न से सन् १८६४ में श्रार्यसमाज का वीजारोपण हुआ था, और शीघ्र ही वहाँ के अर्थं समाजी वैदिक घर्म के-प्रचार में सिक्रिय हो गये थे। भटिण्डा के क्षेत्र में घानक नाम की एक जाति का निवास था, जिसे ग्रछूत समका जाता था, और जिसके व्यक्ति कुग्रों पर पानी भी नहीं भर सकते थे। ग्रार्यसमाज द्वारा हजारों धानक शुद्ध किये गये। सनातिनयों ने इसका विरोध किया, ग्रौर ग्रार्यसमाजियों का वाय-काट कर उन्हें विरादरी से वहिष्क्रत कर दिया। कुग्रों से जल भर सकने का प्रश्न ग्रदालत में ले जाया गया, जिसमें ग्रार्थसमाज की विजय हुई। पटियाला रियासत के एक ग्रन्य नगर वरनाला में जुलाई, १८६६ में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। इसमें श्री जीवा-राम, बाबू शिवचरणदास और लाला नारायणदत्त का विशेष कर्तृत्त्व था। शाहपुरा जिले के भेरा नगर में महर्षि के जीवनकाल (सन् १८८२) में ही ब्रार्यसमाज स्थापित हो गया था, जिसके लिए लाला हंसराज साहनी वकील ने बहुत पुरुषार्थं किया था। एप्रिल, १८६२ में वहाँ समाज मन्दिर के लिए भूमि भी खरीद ली गई थी, श्रीर शीघ्र ही आर्य-समाज का भव्य भवन बनकर तैयार हो गया था। गुजरात जिले में डिगा नामक नगर है, वहाँ पंजाब आर्थ प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित आर्थमुनि के प्रचार के परिणाम-स्वरूप सन् १८८६ में अर्थंसमाज की स्थापना हो गयी थी। पण्डितजी ने वहाँ पौराणिकों से शास्त्रार्थ भी किये थे, जिनके कारण महींव दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों की सचाई की घाक जम गगी थी। गुजरात जिले के एक अन्य नगर दौलतनगर में भी उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही आर्यंसमाज की नींव पड़ गयी थी, और पण्डित पूर्णानन्द आदि आर्यं विद्वान् वहाँ धर्म-प्रचार के लिए जाने लग गये थे। जेहलम जिले का पिण्ड दादन खाँ नगर चिरकाल से आर्यंसमाज का केन्द्र था। वहाँ सन् १८८७ में समाज स्थापित हो गया था, जिसके लिए श्री हरभगवानदास मेहता तथा लाला गुरुसहायमल आदि ने बहुत श्रम किया था। इस समाज के कार्यंकर्ताओं ने शुद्धि और विधवा विवाह के कार्यों में अनुपम उत्साह प्रदिशत किया था। उन्नीसवीं सदी में जो अन्य अनेक आर्यंसमाज पंजाव में स्थापित हुए, उनमें मियांवाली जिले के अन्यतम नगर भक्कर के समाज का उल्लेख भी आवश्यक है। इसकी स्थापना सन् १८६५ में हो गई थी। समीप के देहाती क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भक्कर के आर्यंसमाज ने महत्त्वपूर्ण कार्यं किया था। इसी प्रयोजन से इस समाज द्वारा एक पृथक् उपदेशक की भी नियुक्ति की गयी थी। फरीदकोट के कोट कपूरा नगर में सन् १८६२ में आर्यंसमाज का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, और कुछ समय पश्चात् वहाँ समाज की भी स्थापना हो गयी थी।

पंजाव के साथ ही उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू-काश्मीर के भी उन ग्रार्यसमाजों का उल्लेख कर देना उपयोगी होगा, जिनकी स्थापना उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व हो चुकी थी। पेशावर में आर्यसमाज की स्थापना पण्डित लेखराम द्वारा की गयी थी। शुरू में साप्ताहिक सत्संग पण्डितजी के घर पर ही लगा करता था। बाद में करीमपुरा मुहल्ले में एक मकान समाज के लिए किराये पर ले लिया गया, श्रीर कुछ समय पश्चात् मुहल्ला लाहौरिया की केशोमल धर्मशाला में श्रार्थ-समाज के साप्ताहिक सत्संग होने लंगे। १५ मई, सन् १८८६ को समाज का अपना मन्दिर बनना शुरू हो गया, भीर सन् १८६१ में समाज का आठवाँ वार्षिकोत्सव अपने ही भवन में मनाया गया। पेशावर ग्रायंसमाज प्रारम्भ से ही वहुत सिक्रिय था, भीर भारत के सीमावर्ती प्रदेश में वैदिक घर्म के प्रचार का वह मुख्य केन्द्र था। उस द्वारा समाज के कार्य के लिए एक पुरोहित रखने की व्यवस्था कर ली गयी थी, ग्रौर पण्डित मुलराज को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था। पेशावर आर्यंसमाज के प्रारम्भिक कार्यकर्तात्रों में रायबहादुर पण्डित ईश्वरदास, डा० सीताराम, लाला मेहरचन्द, लाला द्नीचन्द, पण्डित गंडाराम, लाला मेहरचन्द मल्होत्रा, बाबू मूलचन्द ग्रौर बाबू केशोमल के नाम उल्लेखनीय हैं। यद्यपि पण्डित लेखराम चिरकाल तक पेशावर में नहीं रहे, भ्रोर उनका कार्यक्षेत्र ग्रत्यन्त विस्तृत हो गया, पर इसमें सन्देह नहीं, कि पेशावर के ग्रार्यसमाजियों ने उसी ग्रास्था तथा उत्साह से वहाँ ग्रार्थसमाज के कार्य को जारी रखा, पण्डितजी ने जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। कुछ समय पश्चात् सीमाप्रान्त के कोहाट नगर में भी ग्रायंसमाज की स्थापना हो गयी थी।

जम्मू-काशमीर राज्य में उन्नीसवीं सदी के अन्त तक दो नगरों में आर्यसमाज स्थापित हुए थे—जम्मू और श्रीनगर। लाला मेलाराम के पुरुषार्थ से सन् १८६१ में जम्मू में आर्यसमाज की स्थापना हुई थी, और उसके प्रारम्भ के कार्यकर्ताओं में पण्डित गणेशादास शास्त्री और डाक्टर जगन्नाथ मुख्य थे। शुरू में साप्ताहिक सत्संग लाला मेलाराम के घर पर ही हुआ करते थे, पर बाद में एक मकान समाज के लिए किराये पर ले लिया गया, ग्रौर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में समाज का ग्रपना भवन भी तैयार करा लिया गया। दलितोद्धार के कार्य में जम्मू ग्रार्यसमाज वहुत सिक्रय रहा है। जम्मू के एक वर्ष पश्चात् सन् १८६२ में श्रीनगर में भी ग्रार्यसमाज स्थापित हो गया था, जिसने बाद में ग्रच्छी उन्नति की।

हिमाचल प्रदेश के भी दो नगरों में ही उन्नीसवीं सदी में आर्यसमाजों की सत्ता थी, शिमला और डलहौजी में। शिमला में सन् १८८१ में समाज स्थापित हुआ था, श्रीर डलहौजी में सन् १८८८ के लगभग। डलहौजी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक सुन्दर नगरी है, जो पर्यंटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। चौघरी रामभजदत्त सदृश अनेक आर्य भी ग्रीष्म ऋतु में वहाँ जाया करते थे। उन्होंने वहाँ अपने निवासस्थान पर ही सत्संग प्रारम्भ कर दिया था, जिसमें अन्य नर-नारी भी सम्मिलित होने लग गये थे। यह सिलसिला सन् १८८८ में शुक्त हुआ था, और इसीसे डलहौजी में आर्यसमाज की स्थापना हुई। कुछ समय बाद महाशय इन्द्रराम ने बैलून बाजार में एक चौबारा किराये पर लेकर वहाँ समाज की व्यवस्थित रूप से स्थापना कर दी, और एक प्राइमरी स्कूल भी खोल दिया।

जिस काल का आर्यंसमाजों की स्थापना का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है, उसमें हरयाणा और दिल्ली भी पंजाब के अन्तर्गत थे। आर्यसमाज की दृष्टि से हरयाणा का बहुत महत्त्व है, अतः वहाँ के विविध नगरों में समाजों की स्थापना एवं विकास का वृत्तान्त एक पृथक् अध्याय में दिया गया है। वर्तमान समय में दिल्ली भी आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण केन्त्र है, और उसकी आर्य प्रतिनिधि सभा भी पृथक् है। पर सन् १६०० तक इस क्षेत्र में केवल एक आर्यंसमाज की सत्ता थी, जिसकी स्थापना सन् १८०० तक इस क्षेत्र में केवल एक आर्यंसमाज की सत्ता थी, जिसकी स्थापना सन् १८०० तक इस क्षेत्र में केवल एक आर्यंसमाज की सत्ता थी, जिसकी स्थापना सन् १८०० तक इस क्षेत्र में केवल एक आर्यंसमाज की सत्ता थी, जिसकी स्थापना सन् १८०० तक इस क्षेत्र में केवल एक आर्यंसमाज की सत्ता थी, जिसकी स्थापना सन् १८०० तक इस क्षेत्र में हुई थी। प्रारम्भ काल में उसके प्रधान कार्यंकर्ता राय साहब लाला केवारनाथ तथा राय साहब लाला दामोदरदास थे। उस समय समाज के साप्ताहिक सत्तंग लाला कन्हैयालाल के मकान पर हुआ करते थे। बाद में चरखेवालां मुहल्ले में लाला बुद्धित के मकान पर समाज के अधिवेशनों की व्यवस्था की गयी। कुछ वर्ष पश्चात् चावड़ी बाजार में वह स्थान आर्यंसमाज के लिए क्रय कर लिया गया, जहाँ चिरकाल तक समाज मन्दिर रहा, और जहाँ से दिल्ली के क्षेत्र में वैदिक धर्म का निरन्तर प्रचार-प्रसार होता रहा।

जिन आर्यसमाजों का इस अध्याय में विवरण दिया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक समाज उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व पंजाव तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में स्थापित हो चुके थे। उनका विवरण इस समय इस कारण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सन् १६४७ में भारत के विभाजन के कारण आर्य प्रतिनिधि सभा तथा आर्य प्रादेशिक सभा के पुराने रिकार्ड पाकिस्तान में ही रह गये थे। साथ ही, इस प्रसंग में यह निर्देश कर देना भी आवश्यक है, कि इस अध्याय में केवल उन्हीं आर्यसमाजों का उल्लेख किया गया है, जो पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। अनेक ऐसे समाज जो उन्नीसवीं सदी में स्थापित हो चुके थे, आर्य प्रादेशिक सभा के साथ भी सम्बद्ध थे। एक पृथक् अध्याय में आर्य प्रादेशिक सभा के संगठन तथा उससे सम्बद्ध आर्यसमाजों का विवरण देते हुए इन पुराने आर्यसमाजों का भी उल्लेख कर दिया गया है।

#### तीसरा अध्याय

# त्रार्यसमाज के ग्रान्दोलन तथा कार्यकलाप का स्वरूप

# (१) त्यौहार, संस्कार ग्रौर पूजापद्धति

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने किसी नये धर्म, सम्प्रदाय, मत या पंथ का प्रवर्तन नहीं किया था। वह सत्य सनातन वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप को पुनः स्थापित करना चाहते थे। उनका मन्तव्य था, कि उन्नीसवीं शताब्दी में ग्रार्य (हिन्दू) धर्म का जो रूप प्रचलित था, उसकी बहुत-सी बातें वेद-विरुद्ध थीं। उस समय के हिन्दू धर्म में पूजा की जो पद्धति थी, जिस ढंग से त्यौहार मनाये जाते थे ग्रीर विवाह ग्रादि संस्कार जिस प्रकार सम्पन्न किये जाते थे, वे वेदानुकूल नहीं थे। यही कारण है, कि जब आर्यसमाज ने एक जन-भ्रान्दोलन का रूप ग्रहण करना शुरू किया, तो उस द्वारा त्यौहार मनाने, संस्कार करने तथा ईश्वर की प्रार्थना व उपासना करने आदि की भी ऐसी पद्धति को ग्रपनाया गया, जो पुराने ढंग के हिन्दुश्रों की पद्धति से बहुत भिन्न थी। इसका परिणाम यह हुआ, कि आर्य समाज के पृथक् व्यक्तित्व का विकास होने लगा, और पौराणिक हिन्दू श्रार्यसमाजियों को न केवल हिन्दुओं से भिन्न ही समभने लगे, श्रपितु उनका बहिष्कार करने के लिए भी तत्पर हो गये। महर्षि दयानन्द सरस्वती मूर्तिपूजा और श्राद्ध के विरोधी थे। ईश्वर को वह निराकार व अजन्मा मानते थे, राम और कृष्ण को वह ईश्वर के अवतार नहीं मानते थे, और जन्म के आघार पर किसी का ब्राह्मण या शूद्र होना भी उन्हें स्वीकार नहीं था। इसमें सन्देह नहीं, कि महर्षि के धर्म व दर्शन सम्बन्धी मन्तव्य प्रचलित हिन्दूं धर्म के मन्तव्यों से बहुत भिन्न थे, पर इन भिन्नताग्रों के कारण उन्होंने ग्रपने को हिन्दू समाज से पृथक् नहीं कर लिया था, ग्रौर न उन्हें यह ग्रभीष्ट ही था कि ब्राह्मसमाज के समान आर्यसमाज भी अपने को हिन्दुओं से पृथक् कर ले। उनका विचार था, कि वैदिक घर्म के विशुद्ध स्वरूप को युक्तियों ग्रौर प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित कर हिन्दू समाज में प्रचलित कुरीतियों, ग्रन्धविश्वासों, पाखंड तथा मिथ्या घारणाग्रों का निवारण किया जा सकता है और इस प्रकार वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप को पुनः स्थापित कर सकना सम्भव व क्रियात्मक है। पर महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रायः सभी अनुयायियों का सम्बन्य ऐसे परिवारों के साथ था, जो कट्टर पौराणिक थे। यह अधिक कठिन नहीं था, कि इन परिवारों का कोई व्यक्ति ईश्वर को निराकार व ग्रजन्मा मानने लगे श्रीर मूर्तिपूजा का परित्याग कर संघ्या-उपासना द्वारा ईश्वर की पूजा में प्रवृत्त हो जाये। पर अपने परिवार व विरादरी की परम्परागत प्रथा के विरुद्ध जाकर महर्षि

द्वारा प्रतिपादित पद्धति से विवाह भ्रादि संस्कार करना सुगम नहीं था। प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी परिवार तथा विरादरी का सदस्य होता है और अपने सामुदायिक हित-कल्याण के लिए उन पर निर्भर भी रहता है। इसीलिए परिवार व विरादरी की प्रथाओं व मर्यादाओं का अतिक्रमण कर सकना सुगम नहीं होता। पर उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में हिन्दू परिवारों व विरादिरयों की वहुत-सी प्रथाएँ इतनी दूषित थीं, कि महर्षि के ग्रनुयायियों के लिए उनका पालन कर सकना ग्रसम्भव था। उस समय बालविवाह प्रचलित था, स्त्रियों को परदे में रखा जाता था, विवाह के ग्रवसर पर वेश्याग्रों के . नाचगान का रिवाज था, मृतक भोज की प्रथा थी और किसी भी दशा में विघवाओं को विवाह की अनुमति नहीं थी। होली सदृश त्यौहारों के अवसर पर गन्दे अश्लील गीत गाये जाते थे, शराव पी जाती थी, श्रीर गाली-गलीच के साथ एक-दूसरे पर कीचड़ फेंका जाया करता था। महर्षि के अनुयायी इन कुरीतियों को कैसे सह सकते थे ? परिणाम यह हुग्रा, कि उन्होंने नये ढंग से त्यौहार मनाने शुरू किये ग्रौर विवाह ग्रादि संस्कारों के लिए उस पद्धति को ग्रपनाया, जिसका प्रतिपादन महर्षि ने संस्कारविधि में किया है। भ्रार्यसमाजियों का उस समय होली मनाने का क्या ढंग था, इसका विवरण आर्य पत्रिका (लाहौर) के ३० मार्च, सन् १८८६ तथा १५ मार्च, १८८७ के ग्रंकों में विद्यमान है। उसके अनुसार इस त्यौहार को मनाने के लिए समाज मन्दिर को पत्र-पुष्पों तथा लताश्रों से भली-भाँति सजाया जाता था, ग्रार उत्सव में सम्मिलित होने के लिए नगर के प्रतिष्ठित व शिक्षित व्यवितयों को निमन्त्रण-पत्र भेजे जाते थे। ६ मार्च, १८८७ को लाहीर ग्रार्यसमाज द्वारा होली का जो त्यौहार मनाया गया था, उसमें सबसे पहले महात्मा हंसराज ने प्रार्थना-उपासना की थी, ग्रौर फिर हवन हुग्रा था। उसके वाद होली के भजन गाये गये थे, ग्रौर परस्पर प्रेम तथा उल्लास के वातावरण में उत्सव सम्पन्न हुआ था। यद्यपि होली के हुड़दंग के कारण लोगों के लिए समाज मन्दिर आ सकना सुगम नहीं था, फिर भी बहुत-से नर-नारी परिष्कृत ढंग से होलिका के पर्व को मनाने के लिए वहाँ एकत्र हो गये थे। आर्यंसमाज का यह मन्तव्य है, कि होली का त्यौहार नई फसल की खुशी में सामूहिक उत्सव मनाने के प्रयोजन से शुरू हुआ था। मार्च मास में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है, गेहूँ, जी ग्रादि ग्रन्न तब किसान के घर पर आने लगते हैं। उसकी महीनों की मेहनत सफल हो जाती है, और शीत ऋतु का अन्त होकर बसन्त की वहार शुरू होने लगती है। प्रकृति में सर्वत्र उल्लास छा जाता है। ऐसे समय यदि मनुष्य भी सामूहिक रूप से उत्सव मनाने में प्रवृत्त हों, तो इसमें ग्राश्चर्य हा क्या है ? प्राचीन समय में होली के त्यौहार का मनाया जाना इसी कारण शुरू हुग्रा था। तब इस उत्सव के अवसर पर सामूहिक रूप से यज्ञ किया जाता था, जिसमें नये अन्त की ब्राहुतियाँ दी जाती थीं, ब्रीर लोग संगीत व नृत्य द्वारा मनोरंजन किया करते थे। पर वाद में उसका स्वरूप अत्यन्त धिनौना हो गया था। आर्यसमाज ने उसमें सुधार किया, और एक नये ढंग से होली मनाना प्रारम्भ किया। इसी प्रकार ग्रन्य त्यौहारों व पर्वों के मनाने के ढंग में भी सुधार किये गये। सबमें यज्ञ के ग्रनुष्ठान को प्रमुख स्थान दिया गया, श्रीर श्रायंसमाजियों का यह प्रयत्न रहा, कि त्यौहारों के वैज्ञानिक स्वरूप को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाये, ग्रीर उनके मनाये जाने की श्रपनी पद्धति की शास्त्रों के प्रमाणों तथा युक्तियों द्वारा पुष्टि की जाये।

हिन्दू लोगों में नामकरण, उपनयन, विवाह, ग्रंत्येष्टि ग्रादि संस्कारों का विशेष महत्त्व है। इनकी पद्धति सब प्रदेशों व सब जातियों में एक सदृश नहीं है, पर विवाह श्रादि की जो पद्धति उस समय उत्तरी भारत में प्रचलित थी, महर्षि दयानन्द सरस्वती के मत में वह वेदानुकूल नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संस्कारविधि लिखकर जन्म से मृत्यु-पर्यन्त मनुष्य को जो विविध संस्कार करने होते हैं (जिनकी संख्या महर्षि के अनुसार सोलह है), उनकी एक ऐसी पद्धति निर्वारित कर दी थी, जो वेदशास्त्रों पर ग्राघारित थी। इसे सब प्रदेशों ग्रीर सब जातियों में समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता था। हिन्दू समाज में घार्मिक अनुष्ठान व कर्म काण्ड के लिए पुरोहित का अत्यधिक महत्त्व था श्रीर पुरोहित का कार्य केवल ऐसे व्यक्ति ही कर सकते थे, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हों। उस समय ब्राह्मण भी प्रायः ग्रशिक्षित व निरक्षर हुन्ना करते थे, ग्रीर शास्त्रों का उनको ज्ञान तो नाममात्र का ही हुग्रा करता था। इस दशा में विवाह ग्रादि संस्कारों में बहुत-सी ऐसी वातों का समावेश हो गया था, जो न केवल वेद-विरुद्ध ही थीं, अपित ग्रत्यन्त हास्यास्पद व ग्रसंगत भी होती थीं। ग्रार्यसमाज में पौरोहित्य के लिए जन्म से ब्राह्मण होने की कोई ग्रावश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति संस्कारविधि पढ़कर, वेद-मन्त्रों का सही उच्चारण सीखकर और महर्षि द्वारा प्रतिपादित पद्धति को भली-भाँति समभकर संस्कार करा सकता था। इसके लिए संस्कृत का पण्डित होना भी आवश्यक नहीं था। परिणाम यह हुआ, कि आर्यंसमाजों के पदाधिकारी तथा साधारण सभासद् भी संस्कारविधि के अनुसार संस्कार कराने लगे, और उनके लिए ब्राह्मण पुरोहितों की ग्रावश्यकता नहीं रह गयी। निस्सन्देह, यह एक क्रान्तिकारी बात थी, जिसे स्वीकार कर सकना या सह सकना हिन्दू बिरादिरयों के लिए सुगम नहीं था। यही कारण है, कि जब भ्रार्यंसमाजी लोग महर्षि द्वारा प्रतिपादित पद्धति के भ्रनुसार संस्कार करने के लिए प्रवृत्त हुए, तो उनका घोर विरोध हुंग्रा। इस विरोध की उग्रता का एक कारण यह भी था, कि महर्षि द्वारा प्रतिपादित पद्धति को ग्रपना लेने पर ब्राह्मण पुरोहितों की ग्राजीविका में बाघा पड़ती थी। मनुष्यों के लिए परम्परागत प्रथायों के विरुद्ध याचरण करना और रूढ़ियों को तोड़ सकना सुगम नहीं होता, विशेषतया उस दशा में जब एक वर्ग को उससे ग्रायिक हानि भी पहुँचती हो। पर ग्रायंसमाजियों ने इसकी कोई परवाह नहीं की, ग्रौर वे संस्कारविधि के अनुसार संस्कारों को सम्पन्न कराने के लिए प्रवृत्त हो गये। सोलह संस्कारों में ग्रंत्येष्टि संस्कार ऐसा है, जिसके साथ बहुत-से व्यक्तियों का सम्बन्ध होता है। दिवंगत व्यक्ति किसी का पिता या माता, किसी का पित या पत्नी, किसी का भाई या बहन, किसी की संतान तथा किसी का निकट सम्बन्धी होता है। उसकी ग्रौध्वंदैहिक क्रिया से इन सबका सम्बन्ध होता है, ग्रीर सब कोई दिवंगत ग्रात्मा की सद्गति की कामना करते हैं। पुरानी प्रथा के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार में पिडदान आदि की जो विधियाँ थीं, लोग उन्हें मृत व्यक्ति की सद्गति के लिए ग्रावश्यक मानते थे। इस दशा में यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति आर्यसमाजी हो गया हो, और अन्य लोग पौराणिक विचारों के हों, तो ग्रकेले ग्रार्थसमाजी के लिए सारे परिवार तथा बिरादरी के विरोध में संस्कारविधि के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार कर सकना कितना कठिन था, इसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। उसे न केवल पुरोहित वर्ग के विरोध का ही सामना करना था, ग्रपितु साथ ही ग्रन्य पारिवारिक जनों के इस ग्राक्षेप का भी कि पिडदान ग्रादि के

म्रनुष्ठान न करने से मृत व्यक्ति की सद्गति नहीं होने पायेगी। पर उन्नीसवीं सदी के चतुर्थं चरण के आर्यसमाजियों में महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के प्रति इतनी ग्रगाव ग्रास्था थी, कि उन्होंने परिवार व बिरादरी के विरोध की कोई भी परवाह न कर संस्कारिविधि में प्रतिपादित पद्धित को अपनाया और इस प्रकार अपने विशिष्ट व्यक्तित्व व पृथक् ग्रस्तित्व को पौराणिक हिन्दू समाज से भिन्न रूप में स्थापित कर लिया। इस विषय में पहल सम्भवतः पण्डित गुरुदत्त द्वारा की गयी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी, कि वह ग्रंत्येष्टि ग्रादि सभी संस्कारों के लिए वैदिक पद्धति का ही ग्रनुसरण करेंगे। गुरुदत्तजी का जन्म मुलतान की ग्ररोड़ा विरादरी में हुग्रा था। इस बिरादरी में सम्पन्न व प्रतिष्ठित लोगों की कोई कमी नहीं थी। वे पौराणिक पण्डितों के प्रभाव में थे, ग्रौर यह सहन करने को तैयार नहीं थे कि उनकी विरादरी का कोई व्यक्ति पुरानी परम्पराग्रों का ग्रतिक्रमण करे। उन्होंने गुरुदत्तजी को विरादरी से वहिष्कृत करने की धमिकयाँ दीं, उन पर सब प्रकार से दबाव डाला गया, पर पण्डित गुरुदत्त ग्राने निश्चय से विचलित नहीं हुए, विरादरी के घोर विरोध ग्रौर सामाजिक वहिष्कार की धमकियों के वावजूद उन्होंने ग्रपने माता-पिता का ग्रंत्येष्टि संस्कार वैदिक विधि से कराके यह प्रमाणित कर दिया कि आर्यसमाजियों की महर्षि के मन्तव्यों के प्रति कितनी प्रगाढ़ ग्रास्था होती है। ऐसा करते हुए पण्डितजी ने ग्रपने परिवार के ग्रन्य सदस्यों के विरोध की भी परवाह नहीं की। कपूरथला, गुजरांवाला आदि के कितने ही अन्य भी ऐसे आर्यंसमाजी थे, जिन्होंने गुरुदत्तजी के उदाहरण को सम्मुख रखकर वैदिक पद्धति से अपने आत्मीयों के अंत्येष्टि संस्कार कराये। ऐसे कतिपय व्यक्तियों का उल्लेख पिछले अध्याय में किया भी जा चुका है।

ग्रंत्येष्टि संस्कार के समान विवाह संस्कार के लिए भी ग्रार्यंसमाजियों द्वारा संस्कारविधि में प्रतिपादित पद्धति का श्रनुसरण किया जाने लगा। पर विवाह का सम्बन्ध एक विशिष्ट विधि के प्रयोग के ग्रतिरिक्त अन्य भी अनेक वातों के साथ होता है, यथा वैवाहिक सम्बन्ध का निर्घारण किस प्रकार किया जाये, विवाह के समय वर-वधु की आयु क्या हो, विघवा का पुर्नीववाह हो या नहीं, और विवाह में दहेज या लेनदेन किस रूप में व किस ग्रंश तक हो। पुरानी पद्धति से हिन्दुग्रों में जो विवाह होते थे, उनमें वर भीर वधु, दोनों पक्षों को वहुत खर्च करना होता था, वेश्याश्रों का नृत्य कराया जाता था, वरात में सैंकड़ों स्रादमी ले जाये जाते थे, स्रौर दहेज की राशि पहले ही निर्घारित कर ली जाती थी। विवाह की पद्धित में भी कितनी ही ऐसी वातें थीं, जो ग्रंघविश्वासों पर ग्राघारित थीं। विवाह सम्बन्ध का निर्घारण प्रायः नाइयों द्वारा किया जाता था, भीर वर तथा वधु की जन्मपत्रियों का मिलान कर सम्बन्ध तय होता था। विवाह छोटी श्रायु में ही कर दिये जाते थे । श्रायंसमाज ने इन सबके विरुद्ध श्रावाजं उठायी । विवाह-सम्बन्ध के निर्घारण के लिए अब गुण, कर्म, स्वभाव की समानता को महत्त्व दिया जाने लगा, और उपयुक्त वर या वधु के चयन के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने प्रारम्भ किये गये। उस समय ग्रार्यसमाज की जो पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थीं, सबमें विवाह-विज्ञापन निकलने शुरू हो गये। विवाह सम्बन्ध के निर्धारण का यह एक नया ढंग था, जिसका प्रारम्भ आर्यसमाज द्वारा ही किया गया था। सन् १८८३ में आर्यपत्रिका (लाहौर) में एक विज्ञापन प्रकाशित हुग्रा था, जिसमें एक ऐसे ग्रार्थ सज्जन की

ग्रावश्यकता विज्ञापित की गयी थी, जिसका स्वास्थ्य उत्तम हो, जो सदाचारी हो ग्रौर यह प्रतिज्ञा करने को तैयार हो कि वह कभी बहुविवाह नहीं करेगा। इसी प्रकार ४ मई, १८८६ के ग्रार्थपत्रिका के ग्रंक में एक ऐसी वधु के लिए विज्ञापन छपा था, जो पूर्णतया वैदिक पद्धति से विवाह संस्कार कराने के लिए उद्यत हो। विवाह विज्ञापनों का जो सिलसिला सन् १८८३ में शुरू हुआ, वह निरन्तर जारी रहा, और कोई भी ऐसी श्रार्य पत्र-पत्रिका नहीं रही जिसमें ये विज्ञापन प्रकाशित न होते हों। इसका परिणाम यह हुआ, कि आर्यसमाजी परिवारों में विवाह सम्बन्ध के निर्घारण के लिए पुरोहितों व नाइयों का महत्त्व कम होता गया, और जन्मपत्री के स्थान पर वर-वधु के गुण, कर्म, स्वभाव की समता को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु २५ है, और स्त्रियों के लिए १६। पर हिन्दुओं में वाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी, ग्रीर ग्रायंसमाज द्वारा उसका घोर विरोध किया जाता था। यद्यपि आर्यसमाजी बाल-विवाह के विरुद्ध थे, पर समय और समाज की परिस्थितियों के कारण अनेक बार उनके लिए अपने विश्वास के अनुसार कार्य कर सकना कठिन भी हो जाता था। ११ अगस्त, १८८४ के 'रीजनरेटर ग्राफ ग्रायवित्तं' में एक विज्ञापन प्रकाशित हथा था, जिसमें एक सक्सेना कायस्थ परिवार के तीन वालकों के लिए योग्य वहुयों की ग्रावश्यकता प्रकट की गयी थी। इन वालकों की ग्रायु १६, १४ और १२ वर्ष थी, ग्रौर ये ग्रजमेर के गवर्नमेण्ट स्कूल के विद्यार्थी थे। इनके पिता ग्रार्यसमाजी थे, ग्रौर ग्रार्य परिवारों की सजातीय कन्याग्रों के साथ ही इनका विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। विज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया था, कि इन बालकों का विवाह तो २५ वर्ष की ग्रायु में ही होगा, पर परिवार के लोगों की इच्छा की पूर्ति के लिए वह इनकी सगाई अभी कर देना चाहते हैं। यह विज्ञापन इस तथ्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है, कि सभी ग्रार्य समाजी महर्षि की शिक्षाओं व ग्रादेशों का पालन करने में पण्डित गुरुदत्त के समान कट्टर नहीं थे। पर उस ग्रुग के लिए, जबिक बाल-विवाह का सर्वत्र प्रचलन था, यह बात भी कम महत्त्व की नहीं है, कि छोटी आयु में सगाई की रस्म अदा कर देने के वावजूद आर्यसमाजी लोग २५ वर्ष से कम आयु में अपने पुत्रों के विवाह के लिए किसी भी दशा में तैयार नहीं होते थे।

विधवाग्रों की दुर्दशा की ग्रोर ग्रायंसमाज का शुरू से ही ध्यान था। इसीलिए उस द्वारा विधवा विवाह का न केवल समर्थन ही किया जाता था, ग्रपितु उसके लिए ग्रान्दोलन करना भी ग्रायंसमाज के कार्यं कलाप का ग्रन्यतम ग्रंग था। महर्षि के जीवनकाल में ही ग्रायंसमाजियों ने विधवा विवाह के पक्ष में पुस्तिकाएँ प्रकाशित करनी प्रारम्भ कर वीथीं। ऐसी एक पुस्तिका सन् १८८२ में मुंशी जीवनदास ने प्रकाशित की थी, ग्रौर एक सन् १८८३ में पण्डित लेखराम ने। इसी समय ग्रायंसमाजी पत्र-पत्रिकाग्रों में विधवाग्रों के विवाहों के समाचार भी छपने लग गये थे। ऐसा एक समाचार 'ग्रायं' (लाहौर) के मार्च, १८८२ के ग्रंक में प्रकाशित हुग्ना था, जिसमें खत्री परिवार की एक विधवा के विवाह का उल्लेख है। कौन विधवा पुनर्विवाह के लिए उद्यत है, इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकने में ग्रनेकविध कठिनाइयाँ थीं, ग्रतः 'द सोशल रिफामंर एण्ड मेरिज एडवर्टाइजर' नाम से एक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया, जिसमें पुनर्विवाह के लिए उद्यत है, इस वात की जानकारी प्राप्त कर सकने में ग्रनेकविध कठिनाइयाँ थीं, ग्रतः 'द सोशल रिफामंर एण्ड मेरिज एडवर्टाइजर' नाम से एक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया, जिसमें पुनर्विवाह के लिए उद्यत विधवाग्रों की लिए पूरा एक पृष्ठ नियत था। इस पत्र द्वारा विधवाग्रों के उद्यत विधवाग्रों की लिए पूरा एक पृष्ठ नियत था। इस पत्र द्वारा विधवाग्रों के

पुनर्विवाह में बहुत सहायता मिली, ग्रौर पंजाब के ग्रनेक ग्रार्यसमाजों में विघवाग्रों के विवाह उत्साह व घूमधाम के साथ सम्पन्त होने लग गये। अमृतसर आर्यसमाज इस कार्य में सबसे आगे था। १० सितम्बर, १८८५ को वहाँ अरोड़ा जाति की एक विघवा का विवाह घूमधाम के साथ सम्पन्न हुग्रा, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में नर-नारी उपस्थित हुए थे। 'ग्रायंपित्रका' ने इस विवाह का समाचार देते हुए लिखा था, कि समाज मन्दिर स्त्री-पुरुषों से खचाखच भरा हुआ था, पड़ोस की इमारतों की छतों भीर छुज्जों पर भी स्त्री-पुरुषों की भीड़ थी। सव कोई एक उच्च कुल की विधवा के पूर्निववाह, में दिलचस्पी ले रहे थे। सन् १८८६ में अमृतसर आर्यसमाज में एक ब्राह्मण विधवा का विवाह संस्कार किया गया था, जिसके पिता एक गाँव में पुजारी थे। लाहौर ग्रौर कोहाट सदृश ग्रन्य नगरों के ग्रार्यसमाजों द्वारा भी ग्रनेक विधवाग्रों के विवाह कराये गये थे, जिनके समाचार 'ग्रार्यपत्रिका' ग्रादि पत्र-पत्रिकाग्रों में विद्यमान हैं। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस युग में ग्रार्यसमाज द्वारा 'ग्रक्षतयोनि' बाल विघवाग्रों के पूर्निववाह का ही प्रचार किया जा रहा था, बाल-बच्चों वाली विधवाश्रों के विवाह का नहीं, क्योंकि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'अक्षतयोनि' विधवास्रों के पुनर्विवाह का ही समर्थन किया है। पर बाद में विघवाओं की दुर्दशा को दृष्टि में रखकर ग्रार्यसमाज ने बड़ी ग्रायु व वाल-वच्चों वाली विधवाग्रों के विवाह का समर्थन भी प्रारम्भ कर दिया था। २५ फरवरी, सन् १८६४ के 'ट्रिव्यून' पत्र में लाहौर ग्रार्यसमाज के तत्त्वावधान में हुए एक ऐसी विधवा के विवाह का समाचार प्रकाशित है जो बड़ी ग्राय की थी ग्रौर जिसकी पहले पति से एक सन्तान भी थी। इस प्रकार उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही ग्रार्यसमाज द्वारा सब प्रकार की विधवाग्रों के पुनर्विवाह को वाञ्छनीय समभा जाने लगा था, ग्रौर सम्भवतः कियात्मक दृष्टि से यह वात ग्रनुचित भी नहीं थी।

पुरानी पौराणिक परिपाटी के अनुसार विवाह के अवसर पर अश्लील गीत भी गाये जाते थे ग्रौर दहेज की प्रथा भी उस समय विद्यमान थी। ग्रार्यसमाज द्वारा इनका विरोध किया गया, और ग्रार्थपरिवारों में विवाह संस्कार के लिए उसी पद्धति को ग्रविकल रूप से अपनाया जाने लगा, जिसका विधान महर्षि ने संस्कारविधि में किया है। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ, कि अंत्येष्टि संस्कार के समान विवाह संस्कार में भी आर्य-समाजियों का व्यक्तित्व भिन्न रूप में विकसित होने लगा, श्रौर वे पुरानी बिरादरियों से पृथक् होते गये । स्त्री-शिक्षा ने इस पृथक्तव में विशेष रूप से सहायता पहुँचाई । महर्षि दयानन्द सरस्वती का मन्तव्य था, कि पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षित होना चाहिये, और उनकी शिक्षा के लिए भी शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये। उस युग के लिए यह बात भी ग्रत्यन्त कान्तिकारी थी ग्रौर पौराणिकों द्वारा स्त्री-शिक्षा का उग्र रूप से विरोध भी किया जा रहा था। पर उसकी परवाह न कर ग्रार्यसमाज ने कन्याश्रों की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ स्थापित करनी प्रारम्भ कर दीं। सन् १८८५ तक श्रमृतसर श्रार्यसमाज द्वारा तीन कन्या पाठशालाएँ स्थापित की जा चुकी थीं। इसी समय के लगभग लाहौर श्रीर जालन्घर के समाजों द्वारा भी कन्या पाठशालाएँ खोली गयीं, ग्रौर त्रार्यसमाजों द्वारा सर्वत्र स्त्री-शिक्षा के लिए प्रचार व ग्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया।

ग्रार्थंसमाज की पूजा-पद्धति भी परम्परागत हिन्दू पूजा-पद्धति से ग्रत्यन्त भिन्न थी। उसमें न मन्दिरों के लिए कोई स्थान था, ग्रौर न उनमें प्रतिष्ठापित मूर्तियों व प्रतिमाम्रो का। निराकार व ग्रजन्मा परमात्मा की पूजा का महर्षि द्वारा प्रतिपादित साघन प्रार्थना, उपासना व संध्या का था, जिसके लिए किसी मन्दिर की ग्रावश्यकता नहीं थी। आर्य लोग न गंगा आदि नदियों में स्नान करने से पापों की मुक्ति की बात स्वीकार करते थे, ग्रौर न तीर्थयात्रा द्वारा पुण्य लाभ की ! वे पाखण्ड का खण्डन करने के लिए सदा उद्यत रहते थे, ग्रीर पौराणिकों की कितनी ही वातों को वे पाखण्ड समऋते थे। इस दशा में उनका सनातनी हिन्दुत्रों से विरोध हो जाना सर्वथा स्वा-भाविक था। यह विरोध निरन्तर वढ्ता गया, ग्रीर पौराणिक विद्वान व पण्डित ग्रार्य-समाज को अपने धर्म का प्रधान शत्रु मानने लगे। आर्यसमाज जन्म के कारण न किसी को उच्च मानता था, ग्रीर न नीच। उसकी दृष्टि में कोई भी मनुष्य ग्रछत नहीं था। जन्म के ब्राह्मण की उत्कृष्टता श्रार्यों को स्वीकार्य नहीं थी। श्रार्य लोग श्रछ्तों व दलितों के उद्धार में तत्पर थे, और शुद्धि द्वारा विध्वियों को ग्रपने समाज में सम्मिलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। स्त्रियों श्रीर शूद्रों का भी उन द्वारा उपनयन संस्कार कराया जा रहा था, ग्रौर वे भी वेदशास्त्रों के पठन-पाठन के ग्रधिकारी हैं, इस मन्तव्य का उन द्वारा प्रचार किया जा रहा था। सनातनी हिन्दुश्रों से न उनकी सामाजिक क्षेत्र में एकता थी, न पूजा-पद्धति में और न त्यौहारों व संस्कारों में। फिर भी आर्यसमाज अपने को हिन्दू-समाज का श्रंग मानता रहा, क्योंकि महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुसार उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रचलित पौराणिक धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही विकृत रूप था, और उनका प्रयत्न था कि इस घमें में सुधार कर विशुद्ध वैदिक घमें व आर्थ संस्कृति की पुनः स्थापना की जाये। महर्षि के देहावसान के बाद की ग्राघी शताब्दी में म्रार्यसमाजियों पर पौराणिकों द्वारा कितने ही म्राक्षेप किये गये। केवल म्राक्षेप ही नहीं, ग्रिपतु उन द्वारा श्रार्यसमाज के विरुद्ध अनेकविध जघन्य उपायों का भी श्राश्रय लिया गया, पर यह सब होते हुए भी बाह्मण समाज के समान आर्यसमाज ने अपने को हिन्दुओं से पूर्णतया पृथक् कर लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बाद में वह समय भी या गया, जबिक सनातनी हिन्दू भी आर्यसमाज को अपना प्रधान संरक्षक मानने लग गये और उसके प्रति उनके विरोध में निरन्तर कमी म्राती गयी।

# (२) पौराणिकों से संघर्ष

श्चार्यसमाज जिस ढंग से महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के प्रचार के लिए प्रयत्नशील था, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुश्चा कि पौराणिकों में भी जागृति प्रादुर्भूत होने लगी, श्रीर वे भी संगठित रूप से श्चपने घार्मिक विश्वासों को युक्तियों श्चीर प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित करने के लिए तत्पर हो गये। महर्षि के भी पौराणिक पण्डितों से श्चनेक शास्त्रार्थ हुए थे, पर उस समय न महर्षि के श्रनुयायी संगठित थे श्चीर न सनातन घर्मियों के किसी संगठन की तब सत्ता थी। महर्षि के श्रनुयायी तो सन् १८७६ में श्चार्यसमाज के रूप में संगठित होने शुरू हो गये थे, पर सनातनियों के संगठनों का निर्माण महर्षि के देहावसान के पश्चात् सन् १८८५ के लगभग प्रारम्भ हुश्चा। उनका प्रधान संगठन भारत धर्म महामंडल या सनातन धर्म महामंडल था, जिसका केन्द्रीय

कार्यालय वाराणसी में था। पप्डित दीनदयालु उसके प्रधान नेता थे। इसकी शाखाएँ पंजाब के लाहौर, जालन्घर, लुधियाना, होशियारपुर, फिल्लौर ग्रादि विविध नगरों में विद्यमान थीं, ग्रीर घीरे-घीरे यह मंडल पंजाव में ग्रार्थसमाज के प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी की स्थिति प्राप्त करने लग गया था। पौराणिक मन्तव्यों के प्रचार के लिए इस द्वारा व्याख्यान, शास्त्रार्थ, पुस्तिकाम्रों का प्रकाशन म्रादि उन्हीं साधनों को प्रयुक्त किया जा रहा था, जिन द्वारा भ्रार्यसमाजी लोग महर्षि के मन्तव्यों के प्रचार में तत्पर थे। मंडल की और से भी ग्रनेक उपदेशक व प्रचारक पौराणिक मन्तव्यों के प्रचार के लिए नियुक्त थे। वे मूर्तिपूजा, मृतक श्राद्ध, ग्रवतारवाद ग्रादि की युक्तियों व प्रमाणों से पुष्टि करते, और आर्यसमाजी विद्वानों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया करते। मंडल द्वारा कितनी ही पुस्तिकाएँ भी पौराणिक मंतव्यों के समर्थन में प्रकाशित की गयीं। पण्डित गोकुलचन्द ग्रोर स्वामी केशवानन्द सदृश सुयोग्य व उत्साहसम्पन्न साथियों के सहयोग से पण्डित दीनदयालुजी सर्वत्र पौराणिक धर्म की जड़ को मजबूत करने के लिए प्रयत्नशील थे। पण्डित दीनदयालु न केवल संस्कृत तथा वेदशास्त्रों के विद्वान् ही थे, ग्रपितु लोकप्रिय वक्ता भी थे। उनके व्याख्यानों को सुनकर श्रोता मंत्रम् ग्ध हो जाते थे। वे शास्त्रार्थों को ग्रधिक पसन्द नहीं करते थे, ग्रौर ग्रपने मंतव्यों के प्रति-पादन के लिए प्रभावोत्पादक मघुर वाणी में ग्रिघक विश्वास रखते थे। पर सनातन धर्म महामंडल के सभी प्रचारक पण्डित दीनदयालु जैसे नहीं थे। स्रनेक सनातनी प्रचारक कलहप्रिय ग्रौर भगड़ालू प्रकृति के भी थे, ग्रौर ये ग्रार्थसमाजियों पर भूठे व घृणित ग्राक्षेप करने में भी संकोच नहीं करते थे। ऐसे एक प्रचारक पण्डित गोपीनाथ थे, जो 'ग्रखबारे-ग्राम' के संचालक तथा 'सनातन धर्म गजट' के संपादक थे। वह कश्मीरी पण्डित थे, और उस समय के अन्य कश्मीरी पण्डितों के समान उर्दू लिखने श्रौर वोलने में बहुत प्रवीण थे। सनातन धर्म महामंडल में श्रपना प्रतिष्ठित स्थान बनाने के लिए उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा ग्रार्थसमाज पर कटु ग्राक्षेप करना और भरपेट गालियाँ देना प्रारम्भ कर दिया। उन द्वारा संपादित 'सनातन घर्म गजट'का एन ही कार्य था, श्रार्यसमाज को गाली देना। पण्डित गोपीनाथ श्रपने व्याख्यानों और लेखों में आर्यसमाज को शास्त्रार्थ के लिए भी ललकारते रहते थे। उन दिनों लाला मुंशीराम जालन्वर ग्रार्यंसमाज ग्रौर पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा-दोनों के प्रघान थे। उन्होंने पण्डित गोपीनाथ को पत्र लिखकर सूचना दी कि वह जिस जगह चाहें, ग्रायंसमाज शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। लाहौर ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव पर नवम्बर, सन् १८६८ में शास्त्रार्थ का ग्रायोजन हुग्रा, जिसका विषय 'मूर्ति-पूजा तथा वेद'था। इस शास्त्रार्थं में भ्रार्यसमाज की भ्रोर से लाला मुंशीराम थे, भ्रौर सनातन वर्म महामंडल की ग्रोर से पण्डित गोपीनाथ। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा, श्रीर उसमें ग्राठ-दस हजार की उपस्थिति होती रही। एक मास बाद जालन्धर में इन्हीं दो विद्वानों में पुनः शास्त्रार्थं हुए, जिनके विषय मृतक श्राद्ध, मूर्तिपूजा ग्रौर वर्णव्यवस्था थे। लाला मुंशीराम एक कुशल प्रवन्धकर्ता होने के साथ-साथ सुयोग्य विद्वान् एवं कुशल वक्ता भी हैं, यह इन शास्त्राथों द्वारा भली-भाँति सिद्ध हो गया, और उनके पाण्डित्यं का सिक्का सब कोई मानने लग गये। साथ ही, जनता ने यह भी समभ लिया कि पण्डित गोपीनाथ शास्त्रार्थं में लाला मुंशीराम का मुकाबला कर सकने में

असमर्थं रहे, और उनका बार-बार शास्त्रार्थं के लिए आर्यसमाज को चुनौती देना .सर्वथा निरर्थंक है। शास्त्रार्थ में ग्रार्यसमाज को परास्त कर सकने में विकल होकर पण्डित गोपीनाथ ने एक जवन्य उपाय का ग्राश्रय लिया। सन् १८६८ की होली के अवसर पर उन्होंने अखबारे आम और सनातन धर्म गजट में 'होली के चुटकले' शीर्षक से ग्रार्थसमाज का मजाक उड़ाया, जो बहुत गन्दा व उत्तेजनाजनक था। इस पर सरकार की ग्रोर से गोपीनाथजी पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें तीन महीने जेल की सजा हुई। पण्डित गोपीनाथ को इस मुकदमें में जो मुँह की खानी पड़ी थी, उससे उद्विग्न होकर उन्होंने सन् १६०१ में महर्षि दयानन्द सरस्वती ग्रौर ग्रार्यसमाज पर ग्रपने पत्र 'ग्रखबारे-ग्राम' में पुनः गन्दे ग्राक्षेप करने शुरू किये, जिनका उत्तर लाला मुंशीराम ने 'सद्धमें प्रचारक' में दिया। इस पर पण्डित गोपीनाथ ने लाला मुंशीराम ग्रीर उनके सहायक लाला वजीरचन्द पर 'प्रचारक' के लेखों के ग्राधार पर मान-हानि का मुकदमा दायर कर दिया। यद्यपि 'सद्धर्म प्रचारक' लाला मुंशीराम का व्यक्तिगत समाचार-पत्र था, पर यह मुकदमा व्यक्तिगत नहीं रह सका। इसने ऋार्यसमाज श्रीर सनातन धर्म महामंडल के मुकदमें का रूप घारण कर लिया, और जनता उत्सुकता के साथ उसके निर्णय की प्रतीक्षा करने लगी। इसे ग्रायंसमाज ग्रौर सनातन धर्म का ग्रदालती शास्त्रार्थ मान लिया गया, ग्रीर इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग लाहौर ग्राने लगे। मुकदमा लाहीर के फर्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर कैलवर्ट की ग्रदालत में पेश जा. जिसमें रायजादा भगतराम, लाला रोशनलाल, लाला रामकृष्य ग्रीर पण्डित रामभजदत्त चौघरी लाला मुंशीराम के वकील थे, ग्रौर मिस्टर पैटमैन ग्रादि ग्रनेक वकील पण्डित गोपीनाथ की पैरवी कर रहे थे। सद्धर्म प्रचारक के जिन लेखों के ग्राधार पर यह मुकदमा चलाया गया था, उनसे यह ध्वनि निकलती थी कि पण्डित गोपीनाथ दुराचारी हैं। ग्रदालत में दुराचार के ग्रारोप को सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। पर मुंशी करीम बख्श नामक एक व्यक्ति ने लाला मुंशीराम के हाथ में चुपके से कागजों का एक पुलिदा पकड़ा दिया, जिसमें गोपीनाथ के दुराचारी होने के लिखित प्रमाण . विद्यमान थे। मुंशी करीम बख्श ने ग्रदालत में गवाही भी दी, जिसमें उन्होंने यह वताया कि पण्डित गोपीनाथ मद्यपान करते हैं, गौमांस खाते हैं ग्रीर ग्रनेक वेश्याग्रों के साथ भी उनका सम्बन्ध है। मजिस्ट्रेट ने मुकदमें के फैसले में लाला मुंशीराम और उनके सहायक को निर्दोष मानते हुए यहाँ तक कह दिया, कि गोपीनाथ एक घोखेबाज आदमी है, जो अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए हिन्दू जनता को घोखा देता रहा है। लाला मुंशी-राम की प्रशंसा करते हुए मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के म्राचार-व्यवहार का भंडाफोड़ करके उन्होंने न केवल मार्यसमाज की ही, म्रिपितु सम्पूर्ण हिन्दू जाति की सेवा की है। इस मुकदमे से आर्यसमाज के प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई, और पण्डित गोपीनाथ के लिए जनता को मुँह दिखाना कठिन हो गया।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में पौराणिक लोग आर्य समाज के सबसे प्रवल विरोधी थे। इसका कारण यह था, कि आर्य समाज के प्रचार के कारण सनातन धर्म के पण्डितों और ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव में निरन्तर कमी आ रही थी, और वैदिक धर्म का एक ऐसा स्वरूप जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा था, जिससे धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में ब्राह्मणों के नेतृत्व का अन्त होने लग गया था। इस दशा में यह स्वाभाविक ही था,

कि पौराणिक पण्डितों द्वारा न केवल ग्रंपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिए ही प्रयत्न किया जाए, अपितु वे महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा आर्थसमाज पर घृणित आक्षेप भी करने लगे। इस काल में सनातनी लोग महर्षि को किस रूप में पण्डित वर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, इसे स्पष्ट करने के लिए पण्डित राममोहन शर्मा द्वारा लिखित 'महामोह-विद्रावण' नामक संस्कृत ग्रन्थ का एक उदाहरण देना पर्याप्त है। महर्षि की काशीयात्रा का विवरण देते हुए इस ग्रन्थ में कहा गया था, कि एक वार भिक्षु वेष धारण किये हुए एक व्यक्ति वहाँ ग्राया, ग्रौर वह कीचड़ से निकले हुए सूत्रर के समान धर्म-रूपी वनस्पति का जड़ों को उखाड़ने लगा, तथा काशी ग्रादि पवित्र तीथों की भूमि को खोदने लगा। उसके मुख से देवी-देवतात्रों की निन्दा के शब्द ऐसे निकल रहे थे, मानो सुग्रर घुर-घुर कर रहा हो। संस्कृत भाषा में लिखी ऐसी पुस्तकों का सर्वसाधारण जनता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, पर पण्डितमण्डली उन्हें पढ़कर बहुत प्रसन्न होती थी। उस समय ग्रार्थ समाज में संस्कृत के पण्डितों की वहुत कमी थी। महर्षि के शिष्यों में पण्डित भीमसेन और पण्डित ज्वालादत्त प्रधान थे, और उन्होंने महर्षि द्वारा स्थापित पाठशालायों में ही संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। वेदभाष्य ग्रादि महर्षिकृत ग्रन्थों के मुद्रण व प्रकाशन में भी इनका कर्तृत्व महत्त्व का था। उन्होंने अनुभव किया, कि महामोहिविद्रावण सद्श ग्रन्थों का उत्तर देने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। इसी प्रयोजन से बाबू विश्वेश्वर सिंह के साहाय्य से पण्डित भीमसेन द्वारा जुलाई, १८८६ में 'ग्रार्थ धर्म सभा' की स्थापना की गई, ग्रौर उसकी ग्रोर से 'ग्रार्थ सिद्धान्त' नामक मासिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया गया। इस पत्र का सम्पादन पण्डित भीमसेन भ्रौर पण्डित ज्वालादत्त द्वारा ही किया जाता था। भ्रार्थ घर्म सभा का कार्यालय प्रयाग में था, ग्रौर प्रारम्भ में उसके ३६ सभासद् थे। कोई भी ग्रार्यसमाजी इस सभा का सदस्य वन सकता था, पर सभासदों के लिए संस्कृत का ज्ञान होना स्रावश्यक रखा गया था। यद्यपि यह सभा देर तक कायम नहीं रह सकी, ग्रौर ग्रार्यसिद्धान्त पत्र भी कुछ वर्ष वाद वन्द हो गया, पर संस्कृतज्ञ आर्य विद्वान् उस समय पौराणिक पण्डितों के आक्षेपों का पण्डितों के ढंग पर उत्तर देने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील थे, यह बात इससे भली-भाँति स्पष्ट हो जाती है।

कुछ समय पश्चात् पौराणिकों ने आर्यंसमाज के विरोध के पुराने ढंग को परिवर्तित किर दिया और सनातन धर्म महामंडल की स्थापना कर व्याख्यानों तथा पुस्तिकाओं द्वारा अपने मन्तव्यों के प्रचार का प्रयत्न प्रारम्भ किया। मंडल की शाखाएँ स्थान-स्थान पर स्थापित की गईं, और उन द्वारा उपदेशकों व प्रचारकों की नियुक्ति कर आर्यंसमाज का मुकाबला किया जाने लगा। पण्डित दीनदयालु के इस सम्बन्ध में कर्तृत्व का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वह वड़े सशक्त ढंग से मूर्तिपूजा तथा श्राद्ध आदि पौराणिक मन्तव्यों का प्रतिपादन करते थे, और उनके व्याख्यानों का जनता पर वहुत प्रभाव पड़ता था। पर पण्डित गुरुदत्त और स्वामी अच्युतानन्द सरस्वती सदृश आर्यं विद्वान् सनातन धर्म महामंडल के प्रचार के उत्तर में व्याख्यान देने में सदा जागरूक रहते थे, जिसके कारण पंजाब के लाहौर आदि नगरों में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया था, जिसमें लोग दोनों पक्षों की युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और सत्यासत्य का स्वयं निर्णय करने का प्रयत्न किया करते थे। अपने मन्तव्यों का प्रचार

करते हुए अब पौराणिक पण्डितों ने भी गाली-गलीच की अपेक्षा प्रमाणों और युक्तियों का आश्रय लेना प्रारम्भ कर दिया था, यद्यपि उनके तर्क की तुलना में आर्यसमाजी विद्वानों के तर्क अधिक प्रवल होते थे, और इसीलिए जनता पर उनका अधिक प्रभाव पड़ता था। पौराणिकों और आर्यसमाजियों के इसी संघर्ष के कारण उस युग का प्रारम्भ हुआ, जिसमें स्थान-स्थान पर सनातन धर्म महामंडल और आर्यसमाज के प्रतिनिधियों में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और उनके कारण हिन्दुओं में एक नये ढंग की चेतना का प्रादुर्भाव होने लग गया था। साथ ही, जहाँ कहीं पौराणिक लोग प्रचार का आयोजन करते, आर्यसमाजी भी वहाँ पहुँच जाते थे और सनातनी मन्तव्यों का खण्डन प्रारम्भ कर देते थे। ऐसी कुछ घटनाओं तथा शास्त्राथों का यहाँ उल्लेख करना उस संघर्ष के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उपयोगी है, जो इस काल में पौराणिकों और आर्यसमाजियों में हो रहा था।

सन् १८८६ के एप्रिल मास में वृन्दावन में एक मेला था, जिसमें सनातन धर्म महामंडल द्वारा धर्म-प्रचार का आयोजन किया गया। दूर-दूर से पौराणिक पण्डितों को इसके लिए वृत्दावन निमन्त्रित किया गया था। मथुरा ग्रायंसमाज की ग्रोर से मंडल के प्रचार-कार्य का जवाव देने की व्यवस्था की गई, और उसके प्रयत्न से २०० के लगभग ग्रार्य सज्जन वृन्दावन में एकत्र हो गये। वहाँ उन्होंने ग्रपना पृथक मण्डप वना लिया, जिसमें ग्रार्य विद्वानों के व्याख्यान होने लगे। स्वामी स्वात्मानन्द सरस्वती के प्रवचनों की वन्दावन में घूम मच गई, और वन्दावन जैसे पौराणिक धर्म के गढ़ में भी ग्रायंसमाज का ध्वजा फहराने लगी। पण्डित दीनदयालु के ग्रतिरिक्त सनातन धर्म महामंडल के एक अन्य विद्वान नेता थे, जिनका नाम स्वामी केशवानन्द था। वह संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे, और साथ ही कुशल वक्ता भी थे। साध्यों की एक मण्डली उनके साथ रहा करती थी। स्वामीजी की सवारी चार घोड़ों की गाड़ी में निकला करती थी, जिसके ग्रागे-पीछे गेरुग्रा वस्त्र घारण किये साधु-संन्यासी चला करते थे। वह जहाँ कहीं जाते, उनकी शान को देखकर जनता बहुत प्रभावित होती। स्वामी केशवानन्द सन् १८८६ में प्रचार के मैदान में उतरे थे। वह जिस घूमघाम से पौराणिक घर्म का प्रचार कर रहे थे, आर्यसमाजियों के लिए उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं हुआ। लाहौर में उनके व्याख्यानों के उत्तर में पण्डित गुरुदत्त, स्वामी स्वात्मानन्द, लाला मुरलीघर और मास्टर दुर्गाप्रसाद ग्रादि ग्रायं विद्वानों के व्याख्यान हुए, जिनके कारण स्वामी केशवानन्द का प्रभाव कम होगया। रावलपिण्डी, अमृतसर आदि वहाँ कहीं भी वह प्रचार के लिए जाते, ग्रार्यसमाजी भी वहाँ पहुँच जाते और स्वामीजी के किये कराये पर पानी फेर देते । पौराणिकों ग्रौर ग्रार्यंसमाजियों के इस संधर्ष का प्रभाव उस युग के संभ्रान्त वर्ग पर भी पड़ना प्रारम्भ हो गया था। हिमाचल प्रदेश में मण्डी नाम की एक रियासत थी। उसके राजा दिसम्बर, १८८६ में जालन्वर आये। वहाँ उन्होंने सनातन धर्म महामंडल तथा आर्यसमाज दोनों को निमन्त्रित किया। दोनों के प्रति-निधि राजा साहब से मिलने के लिए उनके डेरे पर गये। सनातिनयों की ग्रोर से उन्हें यज्ञोपवीत और इलायची भेंट की गई, और यार्यसमाज की योर से ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका और सत्यार्थप्रकाश । औपचारिक भेंट के पश्चात् धर्मचर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें सनातनी ग्रीर ग्रायंसमाजी विद्वानों द्वारा ग्रपने-ग्रपने मन्तव्यों को प्रस्तुत किया गया।

अगले दिन आर्यसमाज के पण्डित मनीराम तथा सनातनी पण्डित श्रीकृष्ण का संस्कृत तथा हिन्दी में शास्त्रार्थ भी हुआ, जिसमें आर्यसमाज की युक्तियों से मण्डी नरेश पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस समय जो चर्चा मण्डी के राजा साहव के सम्मुख हुई, उसकी एक बात उल्लेखनीय है। सनातनी पण्डित ने राजा साहब के लिए जब 'वेदमूर्ति' विशेषण का प्रयोग किया, तो आर्यसमाज के पण्डित ने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा, कि वेदमूर्ति केवल ईश्वर ही है, अतः किसी अन्य के लिए इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। इस बात से मण्डी नरेश बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि इससे आर्यसमाजियों की स्वतन्त्र प्रकृति तथा सिद्धान्त-प्रेम परिलक्षित होता था।

प्रारम्भ में ग्रार्यंसमाज के पास वेदशास्त्रों के गम्भीर विद्वानों की कमी थी। महर्षि के देहावसान के पश्चात् उनके अनुयायियों में कोई भी ऐसा नहीं था, जिसे संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित कहा जा सके। महर्षि के ग्रन्यतम शिष्य पण्डित भीमसेन को संस्कृत का ग्रच्छा ज्ञान था, पर वह धीरे-धीरे ग्रार्यसमाज से दूर हटते चले गये थे, ग्रीर उन्होंने मांस-भक्षण का समर्थन भी प्रारम्भ कर दिया था। वाद में उन्होंने ग्रार्थ-सिद्धान्त पत्र को बन्द कर 'ब्राह्मण सर्वस्व' पत्र प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें कि जन्म के ग्राधार पर वर्णव्यवस्था का समर्थन किया जाताथा, ग्रीर ग्रन्य पौराणिक मन्तव्यों की भी पुष्टि की जाती थी। इसी प्रकार महर्षि के ग्रन्य ग्रनेक शिष्य व ग्रनुयायी भी समयान्तर में आर्यसमाज से पृथक् हो गये, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम हो गई, जो पौराणिक पण्डितों तथा ग्रन्य विधर्मी विद्वानों से योग्यतापूर्वक शास्त्रार्थं कर सकें। पर इससे आर्यंसमाजी निराश नहीं हुए। संस्कृत भाषा में विशेष योग्यता न रखने वाले ग्रार्य सभासदों ने भी सत्यार्थप्रकाश ग्रादि मह्िषकृत ग्रन्थों का म्रध्ययन कर स्वयं विपक्षियों से शास्त्रार्थं करना शुरू कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के नौवें दशक में अनेक ऐसे शास्त्रार्थ हुए, जिनमें आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व साधारण ग्रार्य सभासदों द्वारा किया गया था। पर यह दशा देर तक नहीं रही। शीघ्र ही ग्रार्यसमाज के कतिपय ऐसे प्रचारक मैदान में ग्रा गये, जो संस्कृत भाषा तथा वेद-शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। इनमें स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी नित्यानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द, पण्डित गणपति शास्त्री, पण्डित आर्यमुनि, पण्डित तुलसीराम स्वामी, मास्टर आत्माराम और पण्डित पूर्णानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में इनके महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व का उल्लेख ग्रन्यत्र यथास्थान किया गया है। यहाँ इनके नामों के उल्लेख का प्रयोजन केवल यह है, कि पौराणिकों से जो शास्त्रार्थ उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम दशक में हुए, उनमें ग्रार्यसमाज का प्रतिनिधित्व प्रायः इन्हीं द्वारा किया गया था ग्रीर इन्हीं के प्रकाण्ड पाण्डित्य के कारण सनातन धर्म महामण्डल सदृश पौराणिक संगठनों के पण्डित अपने प्रचार-कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। यह बात महत्त्व की है, कि ग्रार्यसमाज से निरन्तर सम्पर्क में ग्राते रहने के कारण पौराणिक पण्डितों को भी अपने मन्तव्यों की नवीन व्याख्या करने के लिए विवश होना पड़ा था। अब वे मूर्तिपूजा का यह कहकर समर्थन करने लगे, कि मूर्ति भगवान की प्रतीक मात्र है, ग्रौर मूर्ति की पूजा से उपास्य परमेश्वर में ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार ग्रन्य मन्तव्यों की भी वे इस ढंग से व्याख्या करने लगे, जिसे पूर्णतया ग्रसंगत नहीं कहा जा सकता। इसी प्रवृत्ति का यह परिणाम हुग्रा, कि कालान्तर मेंसनातिनयों ग्रौर श्रायंसमाजियों में विरोध कम होता गया। नये ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के कारण पौराणिकों ने श्रपनी सामाजिक प्रथाग्रों, विश्वासों ग्रौर रूढ़ियों में भी परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ग्रायंसमाज से उनकी दूरी निरन्तर कम होती गई।

### (३) देवसमाज से संघर्ष

उन्नीसवीं सदी के चतुर्थं चरण में पंजाब के ग्रार्यसमाज को जिन विरोधियों से संघर्ष करना पड़ा, देवसमाज भी उनमें एक था। इस समाज के संस्थापक पण्डित शिव-नारायण ग्रग्निहोत्री थे। उनका जीवन एक स्कूल मास्टर के रूप में प्रारम्भ हुन्ना था। लाहौर में निवास करते हुए वह ब्राह्मसमाज के सम्पर्क में ग्राये थे, ग्रौर उसके सदस्य हो गये थे। घीरे-घीरे ब्राह्मसमाज में उन्होंने महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, ग्रौर उनकी गिनती पंजाब के ब्राह्मसमाजी नेताश्रों में होने लगी। सन् १८७७-७८ में जब महर्षि दयानन्द सरस्वती लाहौर में थे, ग्रग्निहोत्री जी का भी उनसे सम्पर्क हुग्रा था। उन्हें महर्षि तथा आर्यसमाज के मन्तव्य स्वीकार्य नहीं थे, और वह उनका उप रूप से विरोध करने में तत्पर हो गये थे। 'विरादरे हिन्द' नाम से वह एक मासिक पत्र प्रकाशित किया करते थे, जिसमें वह ग्रार्यसमाज के विरुद्ध लेख लिखते थे, ग्रौर पुस्तिकाग्रों तथा व्याख्यानों द्वारा भी महर्षि के मन्तव्यों का विरोध करते रहते थे। सन् १८७६ में वह ब्राह्मसमाज के प्रचारक हो गये थे, ग्रीर ग्रपना सब समय उस समाज के प्रचार-कार्य में लगाने लग गये थे। ब्राह्मसमाज के लिए उन्हें इतनी लगन थी, कि २० दिसम्बर, सन् १८५२ के दिन उन्होंने सांसारिक जीवन की सब उत्तरदायितात्रों की उपेक्षा कर सन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर लिया था। संन्यासी वन जाने पर उनका नाम शिवनारायण अग्निहोत्री के स्थान पर सत्यानन्द ग्रानिहोत्री हो गया था, ग्रीर ब्राह्मसमाज में उन्हें ग्रत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा था। सत्यानन्दजी चाहते थे, कि वह पंजाव में समाज के सर्वोच्च नेता की स्थिति प्राप्त कर लें। पर इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ग्रन्य प्रमुख ब्राह्मसमाजियों से उनका विरोध हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सन् १८८४ में उन्होंने समाज से अपने सम्बन्ध का विच्छेद कर दिया। पर वर्मगुरु वनने की उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, ब्राह्मसमाज से पृथक् हो जाने पर उसका अन्त नहीं हो गया। अब उन्होंने हिन्दुश्रों के एक ऐसे सम्प्रदाय व पन्थ के प्रवर्तन का निश्चय किया, जिसमें उनकी स्थिति 'गुरु' की हो और सब कोई उन्हें निर्झान्त रूप में स्वीकार करें। १० फरवरी, १८८४ के दिन सत्यानन्द ग्रग्निहोत्रीजी द्वारा 'देवसमाज' नाम से एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की ग्रीपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई। इस समाज के तीन प्रकार के सदस्य रखे गये, सहायक सदस्य जो १० रुपये वार्षिक चन्दा देते हों ग्रौर जिन्हें ग्रीन-होत्रीजी का नेतृत्व स्वीकार हो, नवजीवनयापता सदस्य, जो ग्रामदनी का दसवाँ हिस्सा चन्दा दें भीर देवसमाज के मन्तव्यों के भ्रनुसार जीवन बिताने को उद्यत हों, भीर तीसरे प्रकार के वे सदस्य जो 'देवधर्म' के प्रचार के लिए ग्रपना तन-मन-धन समर्पित कर देने की शपथ ग्रहण करें। सत्यभाषण, सदाचारमय पवित्र जीवन, निरामिष भोजन, मद्यसेवन का परित्याग ग्रौर इसी प्रकार ग्रन्य नैतिक वातों पर देवसमाज में बहुत जोर दिया जाता था । इसमें सन्देह नहीं, कि देवसमाज के ये मन्तव्य भारत की प्राचीन घार्मिक परम्परा के अनुकूल थे, किसी भी हिन्दू को इनसे विरोध नहीं हो सकता था। पर श्री सत्यानन्द ग्रग्निहोत्री किसी ग्रन्थ को प्रमाण रूप से स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। उनका कथन था, कि वही सच्चे गुरु हैं ग्रौर सबको उन्हीं का ग्रनुसरण करना चाहिये। वह स्वयं प्रमाणरूप हैं, ग्रौर वही सब घमं व नैतिक शिक्षाग्रों के मूल स्रोत हैं। देव-समाजियों को उन्हीं के कथन को प्रमाणरूप से स्वीकार करना चाहिये, किसी ग्रन्य ग्रन्थ की उनके समाज में कोई प्रामाणिकता नहीं थी। क्योंकि ग्रग्निहोत्रीजी ब्राह्मसमाज के नेता रह चुके थे, श्रौर पंजाव के लोग एक धर्म-प्रचारक के रूप में चिरकाल से उनसे परिचित थे, स्रतः स्रपने नये सम्प्रदाय के प्रचार में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं हुई। बहुत-से लोग उनके समाज में सम्मिलित हो गये, और उन्हें घन की भी कोई कमी नहीं रही। शीघ्र ही, लाहौर में देवसमाज का एक विशाल भव्य मन्दिर बनकर तैयार हो गया, भ्रौर उसे केन्द्र बनाकर पंजाब के अन्य नगरों में भी देवसमाजों की स्थापना होने लगी। वहाँ से ऐसा बहुत-सा साहित्य भी प्रकाशित किया जाने लगा, जिसमें देवसमाज के मन्तव्यों का आकर्षक रूप में प्रतिपादन किया जाता था। श्री सत्यानन्द अग्निहोत्री यह भली-भाँति जानते थे, कि उनके मार्ग में सबसे बड़ी वाधा ग्रार्यसमाज है। महर्षि दयानन्द सरस्वती गुरुडम के प्रबल विरोधी थे, भीर वेदों को वह स्वतः प्रमाण मानते थे। उनके ग्रनुयायी व शिष्य किसी ऐसे घार्मिक ग्रान्दोलन को सहन नहीं कर सकते थे, जो किसी व्यक्ति को गुरु व प्रमाणरूप मानता हो, और जिस में वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार न किया जाता हो। ग्राग्निहोत्रीजी को ज्ञात था, कि उनके देवसमाज का सबसे प्रवल विरोध आर्य समाज द्वारा किया जायेगा, अतः उन्होंने महर्षि दयानन्द और श्रार्यसमाज पर अनेकविध श्राक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये। उन्होंने श्रार्यसमाज के विरोध में अठारह पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं, जिनमें दयानन्दी वेदों में जिनाकारी की तालीम, पण्डित दयानन्द का संन्यास, पण्डित दयानन्द का नया पन्थ, दयानन्द का कलजुगी धर्म, वैदिक महापोप, महापोपों की समाज श्रीर पण्डित दयानन्द का पाखण्ड उल्लेखनीय हैं। इनमें किस ढंग के गन्दे आक्षेप महर्षि तथा आर्यसमाज पर किये गये थे, इसका कुछ अनुमान इन पुस्तिकाओं के नामों से ही किया जा सकता है। श्री अग्निहोत्री अपने समाचार-पत्र तथा व्याख्यानों द्वारा भी महर्षि ग्रौर ग्रार्यसमाज पर कीचड़ उछालने में तत्पर थे। ग्रार्यंसमाजियों के लिए भी इस दशा में चुप रह सकना सम्भव नहीं था। लाला राधाकिशन, लाला मुरलीघर, श्री दुर्गा प्रसाद ग्रीर पण्डित रामभजदत्त चौधरी ग्रादि श्रार्य विद्वानों ने भी श्रग्निहोत्रीजी की पुस्तिकाश्रों के उत्तर में श्रनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं और आर्यसमाज तथा देवसमाज का विरोध निरन्तर अधिकाधिक उग्र रूप धारण करता गया। इस उग्रता का एक कारण यह था, कि श्रीसत्यानन्द ग्रन्निहोत्री को महर्षि दयानन्द सरस्वती पर गवन, दुराचार, दम्भ ग्रौर पाखण्ड के ग्रारोप लगाने में भी संकोच नहीं था। जिस ढंग से गन्दे स्राक्षेप वह महर्षि पर कर रहे थे, उसे सह सकना किसी भी आर्यसमाजी के लिए सम्भव नहीं हो सकता था।

देवसमाज में सर्वोच्च स्थिति 'गुरु' की थी, और इस समाज के सदस्य श्री सत्यानन्द अग्निहोत्री को ही अपना गुरु मानते थे। पर वह इतने से भी सन्तुष्ट नहीं थे। सन् १८६२ में अग्निहोत्रीजी ने अपने को 'भगवान् देवात्मा' घोषित कर दिया, और यह उपदेश देना शुरू किया कि देवसमाजियों को ईश्वर के साथ-साथ उनकी (देवात्मा की) भी

पूजा करनी चाहिये । मन्दिर में जैसे मूर्ति की पूजा की शाती है, भक्त लोग जिस ढंग से मूर्ति की शारती उतारते हैं, वैसे ही देवसभाजी सत्यानन्दजी श्रीनहोत्री की पूजा करने लगे। किसी मनुष्य की ग्रारती उतारना लोगों के लिए एक नयी वात थी। उसे देखने के लिए सैंकड़ों दर्शक एकत्र हो जाया करते थे। पर सत्यानन्दजी के लिए ग्रपने को भगवान् के समकक्ष प्रतिपादित करके भी सन्तोष नहीं हुआ। सन् १८६५ में उन्होंने घोषणा कर दी, कि वह स्वयं भगवान् हैं। उनके ग्रतिरिक्त किसी ग्रन्य परमात्मा या भगवान् की सत्ता नहीं है और देवसमाजियों को केवल उन्हीं की परमगुरु या 'भगवान देवात्मा' के रूप में पूजा करनी चाहिये। परमात्मा की सत्ता को न मानने के कारण ग्रव देवसमाज एक नास्तिक सम्प्रदाय वन गया, ग्रौर गुरु (भगवान् देवातमा) सत्यानन्द ग्रग्निहोत्री से उच्चतर किसी सत्ता के लिए देवसमाज में स्थान नहीं रह गया। पर पंजाव में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो गुरुडम में विश्वास रखने वाले इस नास्तिक सम्प्रदाय के भी अनुयायी थे। इसका कारण यह था, कि इस समाज के अनेक मन्तव्य समय की प्रवृत्तियों के अनुकूल तथा प्रगतिशील थे। देवसमाज में सामाजिक ऊँच-नीच व छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं था, जातिभेद का वह विरोध करता था, बालविवाह ग्रौर परदा प्रथा के वह विरुद्ध था, स्त्री-शिक्षा का वह पक्षपाती था और वालकों व बालिकाओं की सह-शिक्षा का वह समर्थन करता था। सदाचार और नैतिक ग्रादशौँ पर वह वल देता था, भौर विवाह ग्रादि में घन का ग्रपव्यय करने का वह विरोध करता था। हिन्दुग्रों के लिए किसी को गुरु मान लेना कोई नयी बात नहीं थी। ग्राग्नहोत्रीजी को भी गुरु मानने में उन्हें विशेष विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती थी। पर ईश्वर की सत्ता से इंकार करना एक ऐसी बात थी, जिसे स्वीकार कर लेना हिन्दुग्रों के लिए सुगम नहीं था। इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि देवसमाज जन ग्रान्दोलन का रूप ग्रहण नहीं कर सका, ग्रीर उसके प्रचार में विशेष बल व श्राकर्षण नहीं रह गया। यही कारण है, कि ग्रार्थसमाज को उसका विरोध करने व उसके मन्तव्यों का खण्डन करने की अधिक आवश्यकता नहीं रह गई, ग्रीर उसके प्रभाव में निरन्तर कमी ग्राती गई। सन् १९११ की जनगणना के ग्रनुसार देवसमाजियों की कुल संख्या २५०० के लगभग थी, जो ग्रायों की जनसंख्या की तुलना में सर्वथा नगण्य थी।

# (४) ग्रार्यसमाज ग्रौर ग्रन्य घामिक सम्प्रदाय

महर्षि दयानन्द सरस्वती वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए जब लाहौर गये थे, तब वहाँ दो धार्मिक सम्प्रदाय ग्रपनी भिक्त की वृद्धि में विशेष रूप से तत्पर थे, ब्राह्मसमाज ग्रौर किश्चिएनिटी। उस समय तक ब्राह्मसमाज का भारत की प्राचीन धार्मिक परम्पराग्रों के साथ सम्बन्ध विद्यमान था, यद्यपि उसके नेता समाज सुधार ग्रादि के लिए पाश्चात्य जगत् एवं क्रिश्चियन मिशनरियों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। महर्षि दयानन्द भी सामाजिक कुरीतियों के निवारण तथा धार्मिक ग्रन्थविश्वासों के खण्डन में तत्पर थे, अतः प्रारम्भ में पंजाब के ब्राह्मसमाजियों ने उनका स्वागत किया ग्रौर ग्रपने सत्संगों में उन्हें भाषण देने के लिए निमन्त्रित भी किया। पर ब्राह्मसमाजियों ग्रौर महर्षि के मन्तव्यों में ग्रनेक ऐसी मौलिक भिन्नताएँ थीं, जिनके कारण उनमें पारस्परिक सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका। महर्षि के लाहौर ग्रागमन से पूर्व पंजाब में ब्राह्मसमाज ही एकमात्र ऐसा धार्मिक

संगठन था, जो बालविवाह सदृश सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रचार करने में तत्पर था, ग्रौर जिसके मन्तव्य नये ज्ञान-विज्ञान व ग्राघुनिक शिक्षा से प्रभावित थे। उसद्वारा ऐसी शिक्षण-संस्थाएँ भी स्थापित की जा रही थीं, जिनमें नये ज्ञान-विज्ञान के पठन-पाठन की व्यवस्था थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पंजाब के युवक उसकी ग्रोर ग्राकृष्ट होने लगें। पर ग्रार्यसमाज की स्थापना के कारण इस दशा में परिवर्तन ग्राने लगा। महिंव दयानन्द सरस्वती द्वारा जिस घार्मिक ग्रान्दोलन को प्रारम्भ किया गया था, उसमें जहाँ नयी रोशनी और ग्राधुनिक प्रगतिशील विचारघारा के सब तत्त्व विद्यमान थे, वहाँ साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परम्पराश्रों को भी उसमें समुचित स्थान प्राप्त था। परम्परागत हिन्दू समाज के भ्रंग रहते हुए भ्रौर प्राचीन भ्रार्य धर्म में ग्रगाघ ग्रास्था रखते हुए भी उस द्वारा ग्राघुनिकता के सब लाभ प्राप्त किये जा सकते थे। इसका परिणाम यह हुया कि पंजाब के युवक ग्रार्यसमाज की ग्रोर ग्राकृष्ट होने लगे ग्रौर ब्राह्मसमाज के प्रति उनके भुकाव में कमी स्राती गयी। ब्राह्मसमाजियों के लिए इससे उद्विग्न होना सर्वथा स्वाभाविक था। उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती श्रीर श्रार्थसमाज पर ग्राक्षेप करने शुरू कर दिये, ग्रौर इसके लिए व्याख्यानों के ग्रागोजन के साथ-साथ ऐसी पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया जिनमें महर्षि के मन्तव्यों की उग्र रूप से ग्रालोचना की जाती थी। उस समय पण्डित शिवनारायण ग्रानिहोत्री पंजाब के ब्राह्म-समाज के मुख्य नेता थे भीर उनके प्रवान सहायक लाला काशीराम थे। इन दोनों ने समाचार-पत्रों में लेख लिखकर, पुस्तिकाएँ प्रकाशित कर ग्रौर स्थान-स्थान पर व्याख्यान देकर ग्रार्यसमाज के विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया, ग्रौर बंगाल के ब्राह्मसमाजी नेता भी पंजाव ग्राकर इस कार्य में उनकी सहायता करने लगे। इस दशा में ग्रार्थ-समाजियों ने भी उनके ग्रारोपों का उत्तर देने ग्रीर उनके मन्तव्यों की त्रुटियों को प्रदिशत करने के लिए पुस्तिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। ये पुस्तिकायें प्रधान-तया लाला राघाकिशन ग्रीर लाला मनोहर लाल द्वारा लिखी गयी थीं। इनकी पहली पुस्तिका "असरार ब्राह्म पन्य" थी, जो सन् १८८६ में प्रकाशित हुई थी। इसमें ब्राह्म प्रचारकों द्वारा आर्थसमाज पर किये जा रहे आरोपों का मुँह तोड़ उत्तर दिया गया था। इसके बाद जो अन्य पुस्तिकाएँ लाला राघाकिशन ने स्वयं या लाला मनोहर लाल के सहयोग से लिखीं, उनमें "ब्राह्मसमाज की ग्रसलियत" तथा 'ग्रार्यसमाज ग्रीर ब्राह्म-समाज की तालीम' उल्लेखनीय हैं। पुस्तिकाग्रों, पत्र-पत्रिकाग्रों ग्रीर व्याख्यानों द्वारा आर्यसमाज और ब्राह्मसमाज जो एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार में तत्पर थे, उसके कारण इन दोनों संस्थायों में विरोध निरन्तर बढ़ता गया। वे कौन से कारण थे, जिनसे मार्यसमाज राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित मन्तव्यों को देश भीर जाति के लिए हानिकारक समभता था, यह ४ जुलाई, १८५५ के ग्रार्य पत्रिका के एक लेख से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। इस लेख में यह कहा गया था कि राजनीतिक दृष्टि से तो हम विदेशियों द्वारा परास्त कर ही दिये गये हैं, पर सामाजिक, नैतिक तथा घार्मिक क्षेत्र में हम अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा क्यों न करें ? हम अपनी उन प्रथाओं, मान्यताओं और रीति-रिवाजों का क्यों परित्याग कर दें, जो विदेशी प्रथान्त्रों ग्रादि की तुलना में यदि ग्रधिक उत्कृष्ट न हों तो हीन भी नहीं हैं। हमारी संस्कृति सब प्रकार से उत्तम व ग्रादर्श है, केवल हमारा अपना ही ग्रघ:पंतन हो गया है। ग्रत: हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि अपनी प्रथाओं, रीति-रिवाजों और मान्यताओं में ग्रास्था रखते हुए अपने सुधार का प्रयत्न करें। ब्राह्मसमाज पर आर्यंसमाज का मुख्य आक्षेप यही था कि उसके अनुयायी अपनी संस्कृति तथा परम्पराओं का परित्याग कर पाश्चात्य लोगों तथा ईसाइयों का अन्धानुकरण करने में तत्पर हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती और आर्यंसमाज का यह मन्तव्य था कि हिन्दू समाज में जो बुराइयाँ इस समय विद्यमान हैं, जो अन्ध-विश्वास इस देश में प्रचलित हो गये हैं, धर्म ने जिस ढंग से पाखण्ड का रूप प्राप्त कर लिया है, उसका एक मात्र कारण यह है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म तथा आर्यं संस्कृति के वास्तविक विशुद्ध रूप को हम भूल गये हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे पुनः स्थापित किया जाए। उसका परित्याग कर विदेशी व विधमीं मान्यताओं व संस्कृति को अपना लेने का यही परिणाम होगा कि हम सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दूसरों के गुलाम हो जाएँगे।

पर ग्रायंसमाज को ब्राह्मसमाज से संघर्ष करने की देर तक ग्रावश्यकता नहीं रही। पंजाब ग्रौर समीपवर्ती ग्रन्य प्रदेशों में ब्राह्मसमाज का प्रभाव निरन्तर घटता गया, और उसके अनुयायियों में निरन्तर कमी होती गयी। इसके अनेक कारण थे। ब्राह्मसमाज का नेतृत्व मुख्यतया बंगालियों के हाथों में था, जिनका पंजाब में प्रवेश ग्रंग्रेज विजेता शों के साथ हुआ था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब पंजाब पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, तो वहाँ के प्रशासन के सम्भालने में सहायता के लिए वे बंगालियों को ग्रपने साथ ले गये, क्योंकि उस समय बंगाल को ग्रंग्रेजों के ग्रधीन हए तीन चौथाई सदी वीत चुकी थी, जिसके कारण बहुत-से वंगाली अंग्रेजी भाषा सीख गये थे। अंग्रेजी शासन में आ जाने के पश्चात पंजाब में बहत-से बंगाली कर्मचारी नियुक्त किये गये, और शिक्षा, वकालत, चिकित्सा ग्रादि के कार्य भी मुख्यतया बंगालियों द्वारा किये जाने लगे। यह बात पंजाबियों को पसन्द नहीं थी। पंजाब में ब्राह्मसमाज का प्रवेश वंगालियों द्वारा ही हुमा था, मत: इस घार्मिक मान्दोलन के प्रति भी पंजावियों का विशेष भूकाव नहीं था। वे इसका सम्मान व समर्थन अवश्य करते थे, क्योंकि इस द्वारा समाज सुधार के लिए प्रयत्न और प्रगतिशील विचारों के पक्ष में ग्रान्दोलन किया जा रहा था। पर जब ब्रार्यसमाज ने पंजाब में कार्य प्रारम्भ किया, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वहाँ के लोग एक ऐसे ग्रान्दोलन के प्रति ग्राकृष्ट होने लगें, जिसका संचालन मुख्यतया पंजावियों द्वारा ही किया जा रहा था, जिसके मन्तव्य ग्रत्यन्त प्रगतिशील थे ग्रीर जो सामाजिक सुघारों के प्रतिपादन के लिए उन घर्मग्रन्थों का ग्राश्रय ले रहा था जिन पर परम्परागत रूप से उनकी असीम श्रद्धा थी। परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मसमाज का वर्चस्व कम होता गया, ग्रौर पंजाब के शिक्षित वर्ग पर ग्रार्यसमाज के प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती गयी ।

ब्राह्मसमाज और देवसमाज के जिन आन्दोलनों व सम्प्रदायों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अधिक पुराने नहीं थे। उनका प्रादुर्भाव उन्नीसवीं सदी में ही हुआ था। पर सिक्ख पन्थ के रूप में एक अन्य सम्प्रदाय की पंजाब में सत्ता थी, जिसे प्रारम्भ हुए कई सदियाँ बीत चुकी थीं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहवें समुल्लास में अन्य हिन्दू सम्प्रदायों की समीक्षा करते हुए सिक्ख मत पर भी विचार-विमर्श किया है। अन्य अनेक हिन्दू सम्प्रदायों की तुलना में इस मत में कुरीतियों व

अन्वविश्वासों की कुछ कमी अवश्य थी। जिस ढंग का जातिभेद और सामाजिक ऊँच-नीच व छूत-अछूत का भेद-भाव सनातनी हिन्दुओं में था, वैसा सिक्खों में नहीं था। वे मनुष्य-मात्र की समता में विश्वास रखते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे, ग्रौर ग्रपने मन्दिरों (गुरुद्वारों) में देवी-देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित नहीं करते थे। महर्षि के सुघारवादी व प्रगतिशील मन्तव्य उन्हें ग्रंपने विचारों के श्रनुकूल प्रतीत होते थे और भ्रार्यसमाजी भी यह स्वीकार करते थे कि मध्य युग में सिक्ख गुरुग्रों ने हिन्दूधर्म श्रीर ग्रार्य संस्कृति की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। गुरु तेगबहादुर ग्रौर गुरु . गोविन्द सिंह के बलिदान की चर्चा ग्रार्य विद्वानों द्वारा वड़े सम्मान के साथ की जाती थी। इस दशा में यदि सिक्ख ग्रीर ग्रार्यसमाजी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व सहयोग की भावना रखने लगे, तो यह सर्वथा स्वाभाविक ही था। महर्षि जब धर्म-प्रचार करते हए पंजाब का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रनेक सिक्खों ने उनके साथ सहयोग किया था। भाई जवाहर सिंह इनमें मुख्य थे। महर्षि की शिक्षाग्रों में उनका विश्वास था। लाहौर में जब ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई, तो जवाहरसिंह न केवल उसके सभासद् ही बने, ग्रिपतु उसके मन्त्री भी नियुक्त हुए। दयानन्द एंग्लो-वंदिक कॉलिज के लिए धन एकत्र करने के प्रयोजन से जो समिति बनायी गयी थी, भाई जवाहरसिंह उसके भी मन्त्री थे। कुछ समय वह परोपकारिणी सभा के भी सदस्य रहे थे। भाई दत्तसिंह ज्ञानी, भाई मायासिंह ग्रीर भगत लक्ष्मणसिंह सदृश कितने ही ग्रन्य सिक्ख भी ग्रार्यसमाज के सदस्य बन गये थे, क्योंकि वे भली-भाँति अनुभव करते थे कि महर्षि द्वारा जिस आन्दोलन का प्रारम्भ किया गया है, वह वस्तुत: हिन्दू जाति के हित-कल्याण के लिए है।

पर सिक्खों और आर्यसमाजियों में सद्भावना व सहयोग देर तक कायम नहीं रह सका। शीघ्र ही उनमें विरोध का प्रादुर्भाव हो गया। ग्रार्यसमाजी प्रचारक जिस ढंग से महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार कर रहे थे, उसमें वे मूर्ति-पूजा के सब प्रकारों का विरोध किया करते थे। सिक्ख देवी-देवताश्रों की मूर्तियों की पूजा तो नहीं करते थे, पर गुरु ग्रन्थ साहव की वे प्रायः उसी ढंग से पूजा करते थे, जैसे लोकोत्तर सत्तामों की की जाती है। मार्यसमाज को यह मनुचित प्रतीत होता था। गुरुदारों में गुरु ग्रन्थ साहव के सम्मुख जो मत्था टेका जाता है, वह भी ग्रार्यसमाजियों की दृष्टि में मूर्ति-पूजा का ही एक प्रकार था। आर्यसमाजी प्रचारक यह भी कहते थे, कि वेदशास्त्रों की शिक्षात्रों व मन्तव्यों को अधिगत करने के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। संस्कृत में पाण्डित्य प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति धर्म के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सक्ता है। क्यों कि नानक सदृश गुरु संस्कृत के पण्डित नहीं थे, ग्रतः उनकी शिक्षाग्रों व शब्दों का वह महत्त्व नहीं हो सकता जो प्राचीन ऋषि-मुनियों की सूक्तियों का है। आर्य प्रचारकों का यह भी कहना था, कि सिक्ख लोग समय की परिस्थितियों के अनुसार .. अपने को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। नये ज्ञान-विज्ञान के आलोक के प्रभाव से पुरानी मान्यताओं ग्रौर प्रथाग्रों में जो महत्त्वपूर्ण व क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, सिक्ख श्रभी तक उनसे श्रष्टूते हैं। श्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सवों श्रौर श्रन्य श्रवसरों पर जब सिक्खों की भी आलोचना की जाने लगी, तो यह सिक्खों को अच्छा नहीं लगा। २५ नवम्बर, सन् १८८६ के दिन लाहौर ग्रार्थसमाज के वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर श्री गुरुदत्त ने विविध मत-मतान्तरों की ग्रालोचना करते हुए ग्रपना यह मत प्रकट किया 1.7

था, कि भ्रन्य सब सुघारक व सन्त महर्षि दयानन्द सरस्वती की तुलना में बहुत पीछे हैं। इस प्रसंग में उन्होंने केशवचन्द्र सेन के साथ गुरु गोविन्दसिंह का नाम भी ले दिया था। इसी सभा में पण्डित लेखराम ग्रौर लाला मुरलीघर ने भी श्री गुरुदत्त के विचार के समर्थन में भाषण दिये। सिक्ख पंथ की ग्रालोचना को सुनकर सिक्खों को कितना उद्देग हुआ, इसका अनुमान इसी वात से किया जा सकता है कि भाई जवाहरसिंह, भाई दत्तसिंह ज्ञानी ग्रीर भाई मायासिंह ने इसके तुरन्त बाद लाहीर ग्रार्यसमाज की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और वे सिंह सभा के सभासद् वन गये। उस समय तक सिक्लों में भी जागृति का प्रादुर्भाव होना शुरू हो चुका था ग्रौर उन्होंने भी सिंह सभा के रूप में भ्रपना संगठन बना लिया था। वार्षिकोत्सव के समाप्त होने के कुछ दिन वाद ही सिक्लों ने भी लाहौर में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, और उसमें श्रार्यंसमाज की कटु श्रालोचना की गयी। इस श्रालोचना के प्रधान लक्ष्य पण्डित गुरुदत्त थे। घीरे-धीरे ग्रार्यसमाजियों ग्रीर सिक्खों में वैमनस्य वढ़ता गया ग्रीर सार्व-जनिक सभाग्रों के ग्रतिरिक्त पुस्तिकाग्रों तथा पत्र-पत्रिकाग्रों द्वारा भी दोनों एक-दूसरे की ग्रालोचना करने में तत्पर हो गये। ग्रायंसमाज द्वारा हिन्दुग्रों में ग्रपने धर्म व संस्कृति के प्रति गौरव की जो भावना प्रादुभूत की जा रही थी, सामाजिक कुरीतियों के निवारण श्रीर सुघार के लिए जो ग्रान्दोलन चलाये जा रहे थे श्रीर अपने मन्तव्यों की पुष्टि के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा था, सिक्ख लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ा ग्रीर वे भी अपने को संगठित करने तथा पृथक् रूप से ग्रपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील हो गये। सिक्लों में जो नव-चेतना उत्पन्न होनी शुरू हुई, ग्रार्थसमाज का भी उसमें परोक्ष कर्तृत्व था।

महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार करते हुए ग्रार्थसमाज को जिन े विधिमयों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्रिश्चियन मिशनरी उनमें मुख्य थे। भारत में ग्रंग्रेजी शासन की स्थापना का प्रारम्भ ग्रठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था। ज्यों-ज्यों इस देश में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार होता गया, क्रिश्चियन मिशनिरयों के प्रचार-क्षेत्र में भी वृद्धि होती गयी। भारत में जो विविध ईसाई मिशन स्थापित थे, वे केवल अपने धर्म का ही प्रचार नहीं करते थे, अपितु पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की उत्क्विष्टता का भी प्रतिपादन किया करते थे। भारतीय धर्मों को वे हीन दृष्टि से देखते थे, और यह प्रचार करते थे कि यूरोप के गौरांग लोगों को परमेश्वर ने एशिया और ग्रफीका के निवासियों को सभ्य बनाने का कार्य सुपुर्द किया है। किश्चियन मिशनरियों को अग्रेजों की राजशक्ति की सहायता प्राप्त थी, क्योंकि उनका प्रचार भारत में विदेशी शासन की जड़ें जमाने में सहायक था। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने जहाँ भारतीयों को अपने अतीत गौरव का बोध कराया, वहाँ साथ ही यह भी प्रतिपादित किया कि सत्य सनातन आर्य धर्म के मन्तव्य पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं और उनकी सत्यता से इन्कार कर सकना सम्भव नहीं है। इसके विपरीत किश्चिएनिटी के मन्तव्य न केवल विज्ञानविरुद्ध ही हैं, ग्रपितु तर्क संगत भी नहीं हैं। ऋश्चियन पादरियों से महर्षि के अनेक वार शास्त्रार्थं व विचार-विमर्श हुए थे। उनके देहावसान के पश्चात आर्यसमाजियों ने इस सिलसिले को जारी रखा। ईसाई प्रचारक अपने घर्म का प्रचार करने के लिए जहाँ कहीं जाते, आर्यसमाजी वहाँ उनका सामना करने के लिए तैयार

मिलते। ईसाइयों के प्रचार-मंडप की बराबरी में श्रार्थसमाजी भी श्रपना डेरा जमा लेते ग्रीर मिशनरियों का डटकर मुकाबला किया करते। किश्चियन मिशनरियों के प्रचार को निष्फल बनाने के लिए ग्रायों में कितनी लगन थी, इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। १८८६ में दसहरे से पहले ही लाला मुंशीराम वकालत की परीक्षा देने के लिए जालन्घर से लाहौर जाने वाले थे। पर उन्हें ईसाइयों का मुकाबला करने के लिए जालन्धर रुक जाना पड़ा। दशहरे के अवसर पर ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। जिस मैदान में रामलीला हुग्रा करती थी, वहाँ वे ग्रपना खेमा लगा लेते थे। जालन्वर के ग्रार्यसमाज ने सन् १८८६ के दसहरे पर उनका मुकाबला करने का निश्चय किया ग्रौर जहाँ ईसाइयों ने ग्रपना खेमा लगाया था उसके बराबर में ही ग्रपना प्रचार-मंडप वना लिया। उन दिनों जालन्वर के मिशन स्कूल के हैड मास्टर लाला भक्तराम थे, जो जालन्घर आर्यसमाज के उपप्रधान भी थे। उन्होंने अपने हाथ से आर्यसमाज के खेमे के खूटे गाड़े और उस पर 'ओ ३म्' का भण्डा लगाया। वैदिक धर्म के प्रचार की वहाँ खूब धूम रही। आर्यसमाज का मंडप सदा खचाखच भरा रहता था, ग्रौर वहाँ के व्याख्यानों ने जमींदारों ग्रौर साहुकारों के लड़कों को भी बहुत प्रभावित किया था। सामने का ईसाइयों का खेमा खाली पड़ा रहता था। जो दो-तीन व्यक्ति वहाँ म्राते भी थे, वे म्रार्यसमाज के प्रचार-मंडप को देख-कर उसकी ग्रोर ग्राकुष्ट हो जाते थे। ग्रार्यसमाज के प्रचार के कारण किश्चियन मिशनरियों के सब प्रयत्न पूर्णतया असफल होने लग गये थे।

उस समय किश्चियन पादिरयों और ब्रार्यसमाजियों में जो संघर्ष चल रहा था, उसके विवरण ''ग्रार्य पत्रिका'' में विद्यमान हैं। ये संघर्ष प्रायः मेलों के ग्रवसर पर हुग्रा करते थे। मेलों में दूर-दूर से नर-नारी वड़ी संख्या में एकत्र होते हैं, ग्रौर इस ग्रवसर का धर्म-प्रचार के लिए सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। १५ मई, १८८८ के आर्य पित्रका के ग्रंक में पिण्ड दादन खाँ (जिला जेहलम) के एक मेले का वर्णन है, जिसमें पेशावर, फीरोजपुर और जेहलम के वहुत-से आर्यसमाजी प्रचार के लिए आये थे। उनका उद्देश्य वहाँ ईसाई पादिरयों के प्रचार का मुकाबला करना था। उन्होंने ग्रपने को अनेक पार्टियों में विभक्त कर वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। जहाँ कहीं ईसाई पादरी प्रचार कर रहे होते, वे वहीं पहुँच जाते। उन्हें देखकर पादरी की बोलती वन्द हो जाती और वह ग्रायों को बुरा-भला कहता हुग्रा वहाँ से चला जाता। क्रिश्चियन मिशनरियों का विरोध आर्यसमाजियों द्वारा केवल मेलों में ही नहीं किया जा रहा था, सड़कों और गलियों में भी वे ईसाई धर्म का खण्डन करने में तत्पर रहते थे। उनकी भजन-मण्डलिया घूम-घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार तथा किश्चिएनिटी का खण्डन किया करती थीं, जिसके परिणामस्वरूप ईसाइयों ने यह भली-भाँति समभ लिया था कि कुलीन व सुशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों को अपने धर्म में ला सकना उनके लिए सुगम नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब दलित व अछूत लोगों में प्रचार करने पर विशेष ध्यान देना शुरू किया, भ्रोर इस क्षेत्र में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। हिन्दू समाज में अछूत जातियों की जो दुर्दशा थी, उससे लाभ उठाकर ईसाइयों के लिए उन्हें ग्रपने घम में दीक्षित कर सकना अधिक कठिन नहीं था। अछूतों को ईसाई बनाने में उन्हें जो असाधारण सफलता हुई, उसे सूचित करने के लिए यही लिखना पर्याप्त है कि सन् १८८१ में सियालकोट जिले

में ईसाइयों की कुल संख्या २५३ थी, जो दस साल बाद सन् १८६१ में बढ़कर ६,७११ हो गयी थी। जिन हजारों नर-नारियों ने दस साल की इस ग्रविध में ईसाई मत को स्वीकार कर लिया था, उनमें बहुत बड़ी संख्या ग्रछूत समभे जाने वाले लोगों की ही थी। अछूत जातियों में ईसाई मत के बढ़ते हुए प्रचार को देखकर आर्यसमाजियों ने भी यह समक्त लिया, कि हिन्दू जाति के इस दलित वर्ग का उद्धार किये विना विधिमयों के प्रयत्न को विफल कर सकना ग्रसम्भव है। ग्रतः इस दृष्टि से भी उन्होंने ग्रछूतोद्धार पर विशेष ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया और मेघ, रहतिये, चमार ग्रादि दलित वर्ग के लोगों में काम करना आर्यसमाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण अंग वन गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रार्थसमाज के "प्रचार के परिणामस्वरूप किश्चियन मिशनरियों के लिए हिन्दुओं के सम्भ्रान्त व शिक्षित वर्ग को अपने धर्म का अनुयायी वना सकना सुगम नहीं रहा था ग्रीर वे ग्रपने ध्यान को दलित वर्ग में केन्द्रित करने के लिए विवश हो गये थे। ईसाई मिशनों द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाएँ ग्रव भी विद्यमान थीं, पर उनके मुकाबले में ग्रार्यसमाजियों ने भी डी० ए० वी० तथा ग्रन्य शिक्षणालय खोलने शुरू कर दिये थे। इनमें शिक्षा की वे सव सुविधाएँ विद्यमान थीं, जो किश्चियन स्कूलों में थीं। पर इनका वातावरण ग्रार्य धर्म व संस्कृति का था। हिन्दुग्रों को ग्रब यह ग्रावश्यकता नहीं रह गयी थी कि ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा के लिए ग्रपने बच्चों को वे किष्वियन स्कूलों में भेजें। जो बच्चे उनके शिक्षणालयों में पढ़ भी रहे थे, उन्हें ईसाई मत से प्रभावित कर सकना ग्रब कठिन होता जा रहा था, क्योंकि ग्रार्थ विद्वानों व उपदेशकों के प्रचार के कारण उन्हें भी अपने धर्म व संस्कृति की उत्कृष्टता का बोध होता रहता था।

उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में इस्लाम की दशा ऐसी नहीं थी कि उसके धर्माचार्य जनता को ग्रपने धर्म का ग्रनुयायी वनाने के लिए ग्रधिक प्रयत्न कर सकें। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुए ग्रभी ग्रधिक समय नहीं हुग्रा था। मध्य काल में भारत की जो राजशक्ति मुसलिम जमींदारों, नवावों, रईसों ग्रीर मौलिवयों के हाथों में थी, ग्रब वे उससे वंचित हो गये थे, जिसके कारण उनमें एक प्रकार की मुर्दनी-सी छायी हुई थी। जैसी दुर्दशा उस समय हिन्दू जाति की थी, प्रायः वैसी ही मुसलमानों की भी थी। वे भी कूरीतियों, ग्रन्घविश्वासों व पाखण्ड के शिकार थे, ग्रौर ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश से विरहित थे। यह सर्वथा स्वाभाविक था कि मुसलमान भी ग्रपनी इस दुर्दशा को अनुभव करने लगें ग्रौर उनमें भी कुछ ऐसे मेघावी व प्रगतिशील नेता उत्पन्न हों जो उनमें नवजीवन के संचार का प्रयत्न करें। सर सैयद अहमद खाँ इसी प्रकार के मुसलिम नेता थे। वह महर्षि दयनान्द सरस्वती के समकालीन थे, भीर महर्षि के साथ उनका सम्पर्क भी रहा था। सर सैयद सुघारवादी ग्रीर प्रगतिशील विचारों के थे ग्रीर उन्होंने मुसलमानों की कुरीतियों एवं निरर्थंक रूढ़ियों के विरुद्ध ग्रावाज भी उठायी थी, पर इस्लाम के अनु-यायियों की बहुसंख्या ने उनके विचारों का स्वागत नहीं किया । पर उनमें ऐसे म्रान्दोलनों का प्रादुर्भाव हुग्रा, जो कट्टरपन्थी होने के साथ-साथ इस्लाम में नवजीवन का संचार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इनमें एक कादियानी मत था, जिसका आर्यसमाज के साथ विशेष सम्बन्ध है। वयोंकि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दो दशकों में कादियानी लोगों भीर मार्यसमाजियों के विरोध व संघर्ष ने मत्यन्त उम्र रूप धारण कर लिया था।

इस मत के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम ग्रहमद थे, जो सन् १८३८ में पंजाब के कादियाँ नामक नगर में उत्पन्न हुए थे। इस्लाम की तत्कालीन दुर्दशा को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वह मुसलमानों के विलुप्त गौरव की पुनः स्थापना में अपनी सब शक्ति लगा देंगे। सन् १८७६ में उन्होंने इस्लाम में नवजीवन के संचार का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। उनका कथन था, कि वह इस्लाम के ग्रन्तिम मसीहा हैं, ग्रीर इस्लाम के पुनरुद्धार के लिए ही परमेश्वर ने उन्हें पृथिवी पर भेजा है। मिर्जा गुलाम ग्रहमद द्वारा मुसलमानों में सामाजिक सुधार तथा कुरीतियों के निवारण के लिए भी प्रचार किया गया था। इस्लाम की निर्वलता के कारणों की समीक्षा कर वह ऐसे साधन प्रतिपादित कर रहे थे, जिनसे मुसलमान पुनः शक्तिसम्पन्न हो सकें। पर यह करते हुए उन्हें पुराणपन्थी कट्टर मुसलिम धर्माचार्यों का सामना करना पड़ा, विशेषतया इस प्रश्न पर कि उन्हें भी इस्लाम का मसीहा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। मुसलिम मन्तव्यों के श्रनुसार मुहम्मद श्रन्तिम पैगम्बर व मसीहा थे, श्रीर उन द्वारा परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, वह पूर्ण व निर्भ्नान्त है। अतः भविष्य में किसी अन्य पैगम्वर के होने या न होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस्लाम में नवजीवन का संचार करने के लिये मिर्जा गुलाम ग्रहमद द्वारा ग्रार्यसमाज ग्रौर महर्षि दयानन्द सरस्वती पर भी ग्रनेकविघ श्राक्षेप किये जा रहे थे, जिनका उत्तर देना आर्य विद्वान् अपना कर्तव्य मानते थे। इसी-लिए सन् १८८७ में पण्डित लेखराम ने एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद के मन्तव्यों की तर्कसंगत रूप से समाजीचना की गयी थी। इसके प्रत्युत्तर में मिर्जा ने "सुरमाए चश्माए-ग्रार्या" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेखरामजी ने उसके उत्तर में "नुस्खाये-खन्त-ग्रहमदिया" का प्रकाशन किया। इस प्रकार पण्डितजी ग्रौर मिर्जा साहब में पुस्तिकाओं का एक द्वन्द्व युद्ध शुरू हो गया। इस्लाम के सम्बन्ध में पण्डित लेखराम द्वारा लिखी गयी पुस्तिकाग्रों में "रिसालाए-जिहाद यानी दीने मुहम्मदी की बुनियाद' का विशेष महत्त्व था। इसमें इस्लाम के विस्तार का ऐतिहासिक दृष्टि से विवरण देकर यह प्रदर्शित किया गया था कि अन्य घर्मी के अनुयायियों को किस प्रकार बल का प्रयोग कर मुसलमान बनाया गया, कैसे उनके धर्म-स्थानों को ध्वंस किया गया, स्त्रियों ग्रौर बच्चों के प्रति मुसलिम ग्राक्रांताग्रों का कैसा नृशंस बरताव रहा ग्रौर विश्व में जो आज इस्लाम का इतना अधिक प्रचार है, उसके लिए कैसे खून की नदियाँ बहायी गयीं। पण्डित लेखराम का विचार था, कि मुसलमानों ने तलवार के जोर पर ग्रपने धर्म का प्रचार किया था और लोगों को जबर्दस्ती अपने घर्म का अनुयायी बनने के लिए विवश किया था। श्रपने इस विचार की पुष्टि में मध्य काल के मुसलिम ऐतिहासिकों के ग्रन्थों से कितने की प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किये थे। उनका यह भी कहना था कि भारत के बहुसंख्यक मुसलमान ऐसे हैं, जिनके पूर्वपुरुष हिन्दू थे, ग्रीर जिन्हें मुसलिम ग्राकांताग्रों तथा शासकों ने बलपूर्वक मुसलमान बना लिया था। पण्डित लेखराम ने इस तथ्य की म्रोर भारत के मुसलमानों का ध्यान खींचते हुए उनसे ग्रपील की थी, कि वे ग्रब ग्रपने पुरखों के वर्म में वापस लौट ग्राएँ। मिर्जा गुलाम ग्रहमद तथा उनके ग्रनुयायियों ने इन वातों का उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य किया, पर ऐतिहासिक सचाई को अन्यथा सिद्ध कर सकना उनके लिए सुगम नहीं था। युक्तियों द्वारा पण्डित लेखराम के विचारों का लण्डन कर सकने में श्रसमर्थ होकर उन्होंने श्रन्य उपायों का श्राश्रय लेना प्रारम्भ कर

विया। सन् १८६० में बम्बई के कतिपय मौलिवयों ने पण्डितजी को यह धमकी दी कि उन्होंने जिन पुस्तकों में इस्लाम और उसके पैगम्बर की तौहीन की है, उन्हें तुर-त उनके सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगस्त, १८६२ में लाहौर के कुछ मुसलमानों ने पण्डितजी को एक नोटिस दिया, जिसमें यह कहा गया था कि वह अपनी सब पुस्तकों को जला दें, उनमें इस्लाम के वारे में जो कुछ लिखा गया है सार्वजिनक रूप से उसका प्रतिवाद करें और मुसलमानों से क्षमा-प्रार्थना करें। यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो यह मामला अदालत में ले जाया जाएगा। पण्डितजी के खिलाफ मुकदमे दायर कर भी दिये गये। मिर्जापुर, इलाहाबाद, अमृतसर, लाहौर, मेरठ और दिल्ली में एक के वाद एक मुकदमे उन पर चलाये गये, पर उनमें मुसलमानों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। दिल्ली के मिजस्ट्रेट ने उन पुस्तकों को मैंगाकर स्वयं पढ़ा, जिनके आधार पर पण्डितजी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, और उन्हें निर्दोष पाया। पण्डितजी ने मुकदमों और धमकियों की कोई परवाह नहीं की। वह पूर्ववत् इस्लाम के मन्तव्यों के खण्डन तथा वैदिक धमें के प्रचार में तत्पर रहे।

पण्डित लेखराम के कार्यकलाप से मिर्जा गुलाम ग्रहमद का रुष्ट होना सर्वथा स्वाभाविक था । जव उन्होंने देखा कि घमकियों ग्रौर ग्रदालती नोटिसों का पण्डितजी पर कोई ग्रसर नहीं पड़ता, तो उन्होंने "मुवाहिला" के उपायका ग्राश्रय लिया। इस्लाम में मुबाहिला शापों के समुच्चय को कहते हैं। मिर्जा साहब ग्रपने को ईश्वर का ग्रवतार भीर इस्लाम का मसीहा तो मानते ही थे भीर यह भी सम भते थे कि उन्हें देवी शक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्होंने घोषणा की कि यदि मैं सच्चा हूँ तो लेखराम पर एक वर्ष के अन्दर-अन्दर परमेश्वर की मार पड़े, जिससे कि वह सीघे रास्ते पर श्रा जाएँ। परमेश्वर की मार तो पण्डितजी पर नहीं पड़ी, परकादियानी लोगों का षड्यंत्र अवश्य सफल हुआ। मार्च, १८६७ में एक धर्मान्ध मुसलमान ने किस प्रकार उनकी हत्या कर दी, इस पर यथास्थान प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दो दशकों में ग्रार्यसमाजियों ग्रीर मुसलमानों (विशेषतया मिर्जा ग्रहमद के ग्रनुयायी कादियानी लोगों) में विरोध भाव ने बहुत उग्र रूप घारण कर लिया था। इस विरोध की उग्रता का एक कारण यह भी था कि इस समय शुद्धि द्वारा विधर्मियों को हिन्दू (ग्रायं) समाज में सम्मिलित करने में भी ग्रायं प्रचारकों को ग्रच्छी सफलता प्राप्त होने लग गयी थी। मुसलमानों और ईसाइयों को शुद्ध कर हिन्दू बनाने की प्रक्रिया महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन काल में ही प्रारम्भ हो चूकी थी, ग्रौर महर्षि ने स्वयं भी शुद्धियाँ करायी थीं। पर ग्रायंसमाज के प्रचार का यह परिणाम हुग्रा, कि जिन हिन्दुग्रों ने किन्हीं कारणों से किश्चिएनिटी व इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे शुद्धि द्वारा पून: हिन्दू बनने लगे। पादिरयों ग्रीर मौलवियों का इससे उद्विग्न होना स्वाभाविक ही था। ग्रार्यसमाज द्वारा प्रवर्तित शुद्धि ग्रान्दोलन इस काल में कितना जोर पकड़ रहा था, यह इसी से सूचित हो जाता है कि अकेले अमृतसर में सन् १८८४ में उन्तालीस ग्रीर सन् १८८५ में पचपन शुद्धियां हुई थीं। ये संख्याएँ चाहे वड़ी न हों, पर ये हिन्दू समाज की एक नई प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं। क्रिश्चियन मिशनरी ग्रीर मुसलिम धर्माचार्य ग्रव यह जान गये थे कि ग्रार्यसमाज के रूप में हिन्दुग्रों में एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया है जिसके कारण भारतीय जनता को ईसाई या मुसलमान बना सकना सुगम नहीं रहा है। वस्तुतः, ग्रब ग्रार्यसमाज एक ऐसी शक्ति बन गया था जो सत्य सनातन वैदिक धर्म के लुप्त गौरव की पुनःस्थापना के लिए सब विरोधियों व विधिमयों से संघर्ष करने के लिए उद्यत थी।

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि महर्षि के जीवनकाल में मुसलमानों का उस धार्मिक ग्रान्दोलन से ग्रधिक विरोध नहीं था, जिसे महर्षि द्वारा प्रारम्भ किया गया था। धर्म का प्रचार करते हुए जब महर्षि लाहौर गये थे, तो उन्होंने एक मुसलमान (डॉक्टर रहीम खाँ) की कोठी पर निवास किया था, ग्रौर वहीं उन्होंने ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी। समाज के प्रारम्भिक सत्संग डॉक्टर रहीम खाँ की कोठी पर ही होते भी रहेथे। जीवन के अन्तिम वर्षों में जब महर्षि राजपूताना गये, तो जोधपुर में वह एक मुसलमान (श्री फैजुल्ला खाँ) के घर पर रहे थे। दिल्ली दरवार के अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध मुसलमान नेता सर सैयद ग्रहमद खाँ से इस प्रश्न पर विचार-विमर्श किया था, कि विविध धर्मों व सम्प्रदायों के लोग किस प्रकार परस्पर सहयोग द्वारा समाज सुधार तथा देश की उन्नति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। महर्षि के मुसलमानों से अनेक शास्त्रार्थ हुए थे, पर उनमें नकट्ता थी ग्रौर नविद्धे व की भावना। वास्तविकता यह है कि महर्षि द्वारा प्रतिपादित बहुत-से मन्तव्य मुसलमानों को समुचित व ग्राह्य प्रतीत होते थे। ईश्वर एक है, वह निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्तिपूजा अनुचित है, सब मनुष्य एक समान हैं, और उनमें ऊँच-नीच या छूत- ग्रछूत का भेद ठीक नहीं है-ये व इसी प्रकार की श्रन्य बहुत-सी वातें मुसलमानों को श्रच्छी लगती थीं। पर बाद में जब श्रार्यसमाज का श्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा, श्रीर उस द्वारा सत्य सनातन वैदिक धर्म तथा ग्रार्य संस्कृति की पुनःस्थापना के लिए सशक्त प्रयत्न प्रारम्भ हुन्ना, तो मुसलमान उसे अपने घर्म तथा संस्कृति के लिए विघातक समभने लगे। यद्यपि आर्यसमाज तथा इस्लाम के मन्तव्यों में अनेक समताएँ हैं, पर जहाँ तक सांस्कृतिक परम्पराओं और धर्म के आदि-स्रोत का सम्बन्ध है, उनमें इतना अन्तर है कि उसे दूर कर सकना प्राय: ग्रसम्भव है। यही कारण है, कि आर्यसमाजकी बढ़ती हुई शक्ति को मुसलमान ग्राशंका और भयकी दृष्टि से देखने लगे, ग्रौर उसके दमन के लिए उन्होंने ग्रार्य नेताग्रों तथा प्रचारकों के ऊपर धातक श्राक्रमणभी प्रारम्भकर दिये। श्रार्यं समाजश्रौर इस्लाम का यह विरोधभाव महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के कुछ समय पश्चात् ही शुरू हो गया था। वस्तुतः, यह विरोध दो संस्कृतियों और दो घार्मिक परम्पराश्रों में था। जहाँ तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, घार्मिक परम्पराश्रों तथा धर्म के मूलस्रोत का सम्बन्ध है, उनमें सनातनी हिन्दुश्रों श्रीर श्रार्य-समाजियों में अधिक अन्तर नहीं था। इसीलिए वे एक दूसरे के समीप आते गये, और उनके विरोध में कमी श्राती गयी। पर इस्लाम श्रीर किश्चिएनिटी से धर्म के मूलस्रोत तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ग्राघारभूत भेद की सत्ता के कारण इन घर्मी का ग्रार्थ-समाज से विरोध निरन्तर बढ़ता ही गया।

#### चोया ग्रध्याय

# पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा का कार्यकलाप

(सन् १६०० से १६४७ तक)

#### (१) वैदिक धर्म के प्रचार की प्रगति

सन् १८८६ में पंजाब के सब आर्यसमाज आर्य प्रतिनिधि सभा के रूप में एक केन्द्रीय संगठन में संगठित हो गये थे। प्रतिनिधि सभा के प्रथम प्रवान लाला साईदास थे। डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की पाठ-विधि और मांस-भक्षण आदि के प्रक्तों पर पंजाब के ग्रार्थसमाजियों में जो मतभेद थे, उन्होंने दो परस्पर-विरोघी पार्टियों का प्रादुर्भाव कर दिया था, ग्रौर उनके कारण पंजाब के ग्रायों में एकता का ग्रन्त हो गया था। फिर भी ब्राठ वर्ष के लगभग पंजाब में एक ही प्रतिनिधि सभा की सत्ता रही, ब्रीर वहाँ के सब ग्रार्यसमाज उसी के साथ सम्बद्ध रहे। पर यह दशा देर तक कायम नहीं रह सकी। पंजाब की दोनों पार्टियों, जिन्हें कॉलिज पार्टी (मांस पार्टी) ग्रीर महात्मा पार्टी (घास पार्टी) कहा जाता था-के लिए जब एक संगठन में रहकर कार्य करना सम्भव नहीं रह गया, तो कॉलिज पार्टी के आर्यसमाजियों ने अपना पृथक् केन्द्रीय संगठन बना लिया, जिसे "ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा" कहते हैं। क्योंकि ग्रार्य प्रतिनिधि सभा में महात्मा पार्टी के सदस्यों की बहुसंख्या थी ग्रौर उन्हीं के उम्मीदवार प्रधान, मन्त्री म्रादि विशिष्ट पदों पर निर्वाचित होते थे, इसी कारण कॉलिज पार्टी को अपना पृथक् केन्द्रीय संगठन बनाने के लिए विवश होना पड़ा था। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना सन् १८६४ में हुई थी, श्रीर उसका प्रधान कार्यालय भी लाहौर में था। जिन ग्रार्यसमाजों के बहुसंख्यक सभासद् कॉलिज पार्टी के थे, वे प्रादेशिक ग्रार्य प्रति-निधि सभा के साथ सम्बद्ध हो गये और इस पार्टी द्वारा जो भी नये समाज स्थापित किये जाते रहे, वे भी उसी के साथ सम्बद्ध होते गए। इस प्रकार पंजाव में आर्यसमाज का प्रचार ग्रीर प्रसार दो विभागों में विभक्त हो गया। दोनों सभाएँ पृथक् रूप के वैदिक घर्म के प्रचार में तत्पर हो गयीं। यद्यपि दोनों सभाग्रों के उद्देश्य एकसमान थे, पर उनकी पूर्ति के लिए वे विभिन्न साघनों को ग्रपनाती रहीं, ग्रीर उनका यह भी प्रयत्न रहा, कि ग्रपने कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से पृथक् रखें।

श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप पर ग्रगले अध्याय में प्रकाश डाला जायेगा। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इस सभा का कार्यक्षेत्र केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं था। राजस्थान, बंगाल, कोचीन ग्रौर मलावार ग्रादि के भी ग्रनेक ग्रायंसमाज उसके साथ सम्बद्ध थे। पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा ग्रौर मार्य प्रादेशिक सभा—दोनों के साथ सम्बद्ध आर्यसमाजों की संख्या सैकड़ों में थी, जिससे इनके संगठन की विशालता व व्यापकता का सहज में अनुमान किया जा सकता है। इस अध्याय में हमें केवल पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का विवरण देना है। सन् १८७६ में इस सभा से सम्बद्ध आर्यसमाजों की संख्या केवल १५० थी। पर सन् १९३५ में ५०४ समाज इसके साथ सम्बद्ध थे। संख्या में इस कमी का कारण यह है कि अब जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरयाणा में पृथक् प्रतिनिधि सभाएँ स्थापित हो गयी हैं, और भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप सिन्ध, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त और पश्चिमी पंजाब (जो अब पाकिस्तान में है) में आर्यसमाजों की सत्ता सम्भव नहीं रही।

कॉलिज पार्टी शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना को वैदिक-धर्म के प्रचार का सशक्त साघन समभती थी। इसीलिए उस द्वारा डी० ए० वी० स्कूलों व कॉलिजों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। पर महात्मा पार्टी के नेताओं का विचार था कि सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना आर्यसमाज का कार्य नहीं है। उस द्वारा ऐसे विद्यालय अवश्य खोले जा सकते हैं, जिनमें संस्कृत भाषा तथा वेदशास्त्रों का अध्ययन-अध्यापन होता हो, श्रीर जिन द्वारा वैदिक धर्म के प्रचारक व पुरोहित तैयार किये जाएँ। महात्मा पार्टी का कहना था, कि ग्रार्यसमाज एक घर्म-सभा है, ग्रीर उसका उद्देश्य घर्म-प्रचार है। इसी विचार को सम्मुख रखकर २६ मई, १८६४ को अनेक आर्य नेता लाहीर के आर्य-समाज मन्दिर में एकत्र हुए और उन्होंने वेद-प्रचार के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया। इस समय तक पंजाब प्रतिनिधि सभा में महात्मा पार्टी का बहुमत हो चुका था ग्रीर लाला मुंशीराम उसके प्रघान चुन लिये गये थे। उनके नेतृत्व में ग्रार्यसमाजियों ने निश्चय किया कि पंजाब प्रतिनिधि सभा अपना ध्यान प्रधानतया वेद-प्रचार पर ही लगाये और इसके लिए "वेद-प्रचार फण्ड" नाम से एक पृथक् निधि स्थापित की जाये। ३ जून, १८६४ को प्रतिनिधि सभा की ग्रन्तरंग सभा की बैठक थी। उसमें लाला मुंशीराम ने इस विचार को प्रस्तुत किया, जिसका ग्रन्थ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। वेद-प्रचार फण्ड की योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् प्रतिनिधि सभा द्वारा ग्रपने २ सितम्बर, १८६४ के अधिवेशन में जो निश्चय किये गये, उनमें वेद-प्रचार फण्ड की स्थापना का निर्णय करते हुए आर्यसमाजों से यह सिफारिश भी की गयी कि वे अपने वार्षिकोत्सवों पर केवल वेद-प्रचार फण्ड के लिए ही अपील किया करें और अन्य अवसरों पर भी इसी फण्ड के लिए घन एकत्र करने का प्रयत्न किया जाये। इस समय से ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने (जिस पर महात्मा पार्टी का प्रभुत्व था) वेद-प्रचार को ही ग्रपना प्रधान कार्य बना लिया। उस द्वारा जो शिक्षण-संस्थाएँ (उपदेशक विद्यालय व गुरुकुल) भी खोली गयीं, उनका मुख्य प्रयोजन भी वेद-प्रचार में सहायक होना ही था। कॉलिज पार्टी अपनी सब शक्ति डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना व विकास में प्रयुक्त करने में तत्पर हो गयी, क्योंकि उन्हें वह वैदिक धर्म के प्रचार का सशक्त साधन मानती थी। जब इस पार्टी ने अपनी पृथक् केन्द्रीय सभा संगठित कर ली, तब यह सभा भी इसी कार्य पर विशेष ध्यान देने लगी। परिणाम यह हुआ, कि दोनों प्रतिनिधि सभाग्रों के कार्यकलाप में भेद हो गया, और दोनों के कार्यक्षेत्र ग्रलग-ग्रलग हो गये।

वेद-प्रचार फण्ड की स्थापना हो जाने के कारण ग्राये प्रतिनिधि सभा के लिए यह सम्भव हो गया कि वह वेद-प्रचार पर समुचित ध्यान दे सके। इस निधि में घन की मात्रा निरन्तर वढ़ती गयी और उसके साथ ही प्रचार कार्य में भी तेजी आती गयी। श्रार्य जनता में वेद-प्रचार फण्ड के लिए इतना उत्साह था कि प्रतिवर्ध कई हजार रुपये उसके लिए एकत्र हो जाते थे। सन् १९११ में इस फण्ड में ६१९५ रुपये एकत्र हुए थे, सन् १६१२ में १३,६७१ ग्रौर सन् १६१३ में १६,१४५। इस फण्ड के लिए धन एकत्र करने के प्रयोजन से प्रतिनिधि सभा के डेपुटेशन ग्रायंसमाजों में जाया करते थे। लाला धर्मचन्द्र, महाशय कृष्ण और मास्टर लक्ष्मणदास सदृश आर्य सज्जनों को इस कार्य के लिए ग्रत्यधिक उत्साह था। वेद-प्रचार फण्ड में वृद्धि के साथ-साथ उपदेशकों की संख्या भी बढ़ती गयी। जहाँ सन् १८६ में केवल १५ उपदेशक प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावद्यान में घर्म-प्रचार का कार्य कर रहे थे, २० वर्ष बाद सन् १९१६ में २४ उपदेशक और १५ भजनोपदेशक प्रचार के लिए नियुक्त कर लिये गये थे। पर प्रतिनिधि सभा धर्म-प्रचार के लिए केवल वैतनिक उपदेशकों पर ही निर्भर नहीं थी। उसके यधिकारी एवं सदस्य भी समय-समय पर प्रचार-कार्य पर जाते रहते थे। लाला मुंशीराम अनेक वर्षों तक प्रति-निधि सभा के प्रधान रहे थे। वह न केवल समाजों के वार्षिकोत्सवों पर व्याख्यान ही दिया करते थे, अपितु विधर्मियों से शास्त्रार्थ के लिए भी सदा उद्यत रहते थे। उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम वर्षों में प्रोफेसर शिवदयाल सभा के मन्त्री थे। उन्होंने शिमला से लगा-कर फीरोजपूर तक स्थान-स्थान पर घर्म-प्रचार किया था। उन्हें समाचार मिला कि मद्रास में शनार ग्रीर मारवाड़ जातियों के लोगों में मन्दिर प्रवेश के प्रश्न को लेकर भगड़ा हो गया है, जिसमें वहुत से मनुष्य मारे गये हैं ग्रौर लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी है। शिवदयालुजी इसकी जाँच के लिए मद्रास गये, और दक्षिणी भारत की इस यात्रा में बम्बई, हैदराबाद, मद्रास, त्रिचनापली ग्रौर मदुरा ग्रादि नगरों में व्याख्यान दिये। उनके प्रयत्न से त्रिचनापली श्रीर मदुरा सदृश तमिल संस्कृति के केन्द्रों में भी म्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी। सत्यार्थप्रकाश (म्रंग्रेजी) की प्रतियाँ दक्षिणी भारत में वितरित की गयीं, और उस क्षेत्र में आर्यंसमाज के कार्यं को बढ़ाने के लिए एक ऐसे उपदेशक की नियुक्ति कर दी गयी, जो दक्षिण की भाषात्रों को भली-भाँति जानते थे। इन्हीं उपदेशक महोदय (श्री सोमनाथ राव) ने सत्यार्थप्रकाश का तेलगू भाषा में अनुवाद भी किया और इस प्रकार उस प्रदेश में आर्यसमाज की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में अनुपम सहायता की। महिष दयानन्द सरस्वती के देहावसान के पश्चात के वर्षों में जो अनेक साधु-संन्यासी एवं विद्वान् वैदिक धर्म के प्रचार में जी-जान से संलग्न हो गये थे, वीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में भी उनका कार्य जारी रहा। स्वामी नित्यानन्द, स्वामी विश्वेशवरानन्द, स्वामी दर्शनानन्द, पण्डित ग्रायंमुनि ग्रीर पण्डित पूर्णानन्द इनमें मुख्य थे। पर इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक विद्वान् व संन्यासी इस काल में आर्यसमाज के क्षितिज पर प्रकट होने शुरू हुए, जिन्होंने महर्षि के मिशन को आगे वढ़ाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका ग्रदा की। इनमें डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज, स्वामी सर्वदानन्द, स्वामी ग्रच्युतानेन्द, स्वामी सत्यानन्द, स्वामी योगेन्द्रपाल ग्रीर पण्डित जगन्नाथ निसत्त-रतन के नाम उल्लेखनीय हैं।

पंजाब का ग्रार्यंसमाज जो दो पार्टियों में विभक्त हुग्रा, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि एक पार्टी (महात्मा पार्टी) के नेता आर्य सिद्धान्द्वों और उनके अनुरूप भ्राचरण को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। उन्हें यह सह्य नहीं था, कि कोई ऐसा व्यक्ति ग्रार्यसमाज का सभासद् हो सके, जो मांस-भक्षण करता हो। ग्रपने विश्वासों ग्रौर श्राचरण में वे अत्यन्त कट्टर थे। पण्डित लेखराम के बलिदान के पश्चात् समाज के दोनों दलों में किस प्रकार ऐक्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, इस पर अन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। इन कट्टर ग्रायों को यह वात भी ग्रच्छी नहीं लगी थी। उनका कहना था, कि मेल-मिलाप का यही परिणाम होगा कि ग्रार्यसमाज का नेतृत्व एक बार फिर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में ग्रा जाएगा जिनके मन्तव्य व ग्राचरण ग्रविकल रूप से महर्षि की शिक्षा के ग्रनुरूप न हों। पंजाव के इन कट्टर ग्रार्य युवकों में डा० चिरंजीलाल प्रमुख थे। उनका मन्तव्य था, कि जहाँ तक विश्वास व ग्राचरण का प्रश्न है उन पर किसी भी प्रकार का समभौता नहीं किया जाना चाहिये। वे चाहते थे, कि ग्रार्यसमाजी परिवारों में सब संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से किये जाया करें। ग्रार्यसमाजियों के विवाह-सम्बन्ध ग्रार्थ-समाजियों में ही हों, स्त्रियों ग्रौर पुरुषों को सामाजिक जीवन में समानता दी जाये, परदे की प्रथा हटा दी जाये, ग्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सवों पर स्त्रियों के वैठने के स्थान के ग्रागे परदे लगा देने का जो रिवाज था उसका ग्रन्त किया जाए ग्रीर ग्रायों के क्रियात्मक जीवन में पौराणिकता का कोई भी ग्रंश शेष न रहने दिया जाये । ग्रपने विचारों का सशक्त रूप से प्रचार करने के लिए डॉक्टर चिरंजीलाल ग्रौर उनके साथियों ने ग्रपना एक पृथक् समुदाय वना लिया था, जिसमें प्रवेश संस्कार के भ्रवसर पर सिर मुंडाना भ्रावश्यक था। लोग इस सम्प्रदाय को ''सिर मुन्नी'' कहने लगे, जिसका परिष्कृत रूप ''ग्रार्य शिरोमणि सभा'' हो गया। शिरोमणि सभा में प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम बदलकर विशुद्ध संस्कृत का कर दिया जाता था। इसीलिए डॉक्टर चिरंजीलाल का नाम डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज रख दिया गया, ग्रौर श्री नौनन्दराय का घर्मवीर। इसी प्रकार गुरुबख्शसिंह को गुरुदेव, राधाकुष्ण को लक्ष्यवीर ग्रौर लब्भूराम को महावीर बना दिया गया। शिरोमणि सभा के सदस्य वैदिक धर्म के प्रचार के लिए श्रत्यधिक उत्साह से कार्य में तत्पर थे। डॉक्टर भारद्वाज ने पंजाब से बाहर अन्यत्र भी आर्यसमाज का कार्य शुरू किया और बड़ौदा में ग्रछूत माने जाने वाले ढेढ लोगों की शुद्धि में विशेष तत्परता प्रदर्शित की। पर उन द्वारा स्थापित शिरोमणि सभा देर तक कायम नहीं रह सकी। वीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षी में वह उच्च शिक्षा के लिए इंगलैण्ड चले गये थे और उनकी अनुपस्थिति में इस सभा का कार्य शिथिल पड़ गया। इंगलैण्ड में रहते हुए डॉक्टर भारद्वाज ने सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस ढंग से विदेश में भी आर्यसमाज के कार्य को जारी रखा। सन् १९०४ में भारत वापस लौटने पर उन्होंने शिरोमणि सभा को पुनः उज्जीवित करने का प्रयत्न किया, पर सफल नहीं हो सके। वैदिक धर्म के प्रचार की धन के कारण उनके लिए कहीं जमकर बैठ सकना सम्भव नहीं था। कुछ समय उन्होंने गुरुकुल काँगड़ी में कार्य किया और फिर सन् १६१० में बरमा चले गये। चिकित्सा के साथ-साथ वह घर्म-प्रचार में भी व्यस्त रहा करते थे। उनके प्रयत्न से बरमा में भी अनेक आर्यसमाज स्थापित हुए। बरमा से वह मारीशस गये (सन् १९१२)। वहाँ वैदिक धर्म का जो प्रचार है, उसका बहुत कुछ श्रेय डॉक्टर भारद्वाज को ही प्राप्त है। उनकी प्रेरणा व प्रयत्न से

माँरीशस में भी आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। दिसम्बर, १६१५ में बह माँरीशस से भारत लौट आये और अपना सब समय पंजाब में बैदिक धर्म के प्रचार में लगाने लगे। वह चिकित्सा का कार्य अवश्य करते थे, पर रोगियों से कोई फीस नहीं लेते थे। आर्यंसमाज का यह दुर्भाग्य था कि डॉक्टर भारद्वाज देर तक जीवित नहीं रहे। सन् १६१६ में उनका देहान्त हो गया। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में जिन महानुभावों ने पूर्ण निष्ठा के साथ पंजाब में आर्यंसमाज की सेवा की, डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज का नाम उनमें सुवर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा में भी उनका स्थान महत्त्व का था। सन् १६०८ में वह उसके मन्त्री चुने गये थे। मन्त्रित्व के अपने काल में उन्होंने सभा की कार्यवाही पंजिका को हिन्दी में लिखवाना शुरू किया। पंजाब के आर्यसमाजी क्षेत्र में उर्दू का स्थान जो हिन्दी को प्राप्त हुआ, उसमें भी डॉक्टर भारद्वाज का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण था।

वीसवीं सदी के पूर्वार्ट में जो अनेक संन्यासी एवं विद्वान् आयंसमाज के कार्य में सिक्रय रूप से भाग ले रहे थे और जिनके प्रयत्न से पंजाव में वैदिक धर्म के प्रचार में विशेष सहायता मिली, उनका भी यहाँ संक्षेप के साथ उल्लेख ग्रावश्यक है। इस ग्रा के ग्रार्य संन्यासियों में स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती का ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान था। सन् १८७७ में जब पंजाब में महर्षि द्वारा आर्यसमाज की स्थापना की गयी, उसी वर्ष लिंबयाना जिले के एक सिक्ख परिवार में स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का जन्म हुन्ना था। उनका जन्मनाम केहरसिंह था। उस युग की प्रथा के अनुसार वचपन में ही उनका विवाह कर दिया गया था। पर केहरसिंहजी की रुचि न भौतिक सुख-समृद्धि में थी ग्रौर न उन्हें गृहस्थ-श्राश्रम का ही कोई ग्राकर्षण था। धन-सम्पत्ति से उन्हें जरा भी ममता नहीं थी। पत्नी का देहान्त हो जाने पर सन् १८६६ में उन्होंने घर का परित्याग कर दिया, भीर १६०० में संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। संन्यासी हो जाने पर उन्हें 'प्राणपूरी' नाम दिया गया। स्वामी प्राणपुरी कुछ वर्ष देशाटन करने के साथ-साथ संस्कृत भाषा तथा शास्त्रों के पठन-पाठन में भी तत्पर रहे। इसी समय वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज से उनका परिचय हुआ, और महर्षि के मन्तव्यों से वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने का निश्चय कर लिया। 'प्राणपुरी' से वह 'स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती' वन गये, श्रीर देश-विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार करने में तत्पर हो गये। वह एक सच्चे वीतराग संन्यासी थे, उनका जीवन ग्रत्यन्त तपस्यामय था। गृह-त्याग करते ही उन्होंने देशाटन प्रारम्भ कर दिया था। सन् १६०१ में वह मलाया, सिंगापुर, बोर्नियों, फिलिप्पीन द्वीप-समूह भौर हांगकांग म्रादि दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रदेशों की यात्रा के लिए चले गये थे। वहाँ ग्रपना समय उन्होंने धर्म-चर्चा में तो लगाया ही था, पर साथ ही इन देशों की सभ्यता व संस्कृति का भी उन्होंने गम्भीरता से ग्रघ्ययन किया था। सन् १६०४ में विदेश से वापस ग्राकर उन्होंने मुख्यतया पंजाब में प्रचार का कार्य किया और फिर सन् १६१४ में डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज की प्रेरणा से मारीशस चले गये। वहाँ से वह सन् १६१६ में भारत लौटे ग्रीर उसके बाद बरमा (१६२०) तथा पूर्वी ग्रफीका (१६२१) की यात्रा की। विदेशों में ग्रार्यंसमाज के प्रचार-प्रसार का विवरण देते हुए वहाँ स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी के कर्तृत्व का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है। सन् १६४६-५० में वह एक बार फिर पूर्वी अफीका तथा माँरीशस में प्रचार के लिए गये थे, श्रौर वहाँ श्रार्यसमाज को सुदृढ़ नींव पर स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। बीसवीं सदी के पूर्वार्छ के आर्थ संन्यासियों में स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी का अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान है। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के वह स्तम्भ थे। दीनानगर में उन्होंने जिस दयानन्द मठ की स्थापना की थी, वह आज तक भी वैदिक धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है और उसकी अनेक शाखाएँ भी विविध स्थानों पर स्थापित हो चुकी हैं। आर्थसमाज के कितने की संन्यासी और विद्वान् स्वामीजी को अपना गुरु मानते हैं, और उनके तपोमय व पुनीत जीवन से प्रेरणा तो सभी आर्य प्राप्त करते हैं।

स्वामी सर्वदानन्द का जन्म होशियारपुर जिले में हुआ था। उनका जन्म का नाम चन्दूलाल था और उनका परिवार शैव धर्म का अनुयायी था। पर चन्दूलालजी देर तक घर पर नहीं रहे। ३२ वर्ष की आयु में उन्होंने सन्यास प्रहण कर लिया, और चन्दूलाल से सर्वदानन्द बन गये। प्रारम्भ में वह कट्टर वेदान्ती थे। साधु होकर वह देशाटन को चल पड़े और चित्रकूट पहुँचकर बीमार पड़ गये। जब वह रोगशय्या पर पड़े थे, तो एक आर्यसमाजी ने उनकी जी-जान से सेवा की। स्वस्थ होकर जव वह चित्रकूट से चलने लगे, तो इस आर्य ने रूमाल में लपेटकर सत्यार्थप्रकाश की प्रति भेंट कर उनसे प्रार्थना की, कि इस पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ने की अवश्य कृपा करें। भक्त सेवक की प्रार्थना को सर्वदानन्दजी नहीं टाल सके। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश को पढ़ा। उसे पढ़कर वेदान्त पर से उनका विश्वास उठ गया और वह आर्यसमाजी बन गये। अब उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया, और शीघ्र आर्यसमाजी बन गये। अब उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया, और शीघ्र आर्यसमाजी बन गये। अव उन्होंने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। स्वामी सर्वदानन्द का जीवन तपस्यामय था और उनके व्याख्यान बहुत प्रभावशाली हुआ करते थे। जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज नगर के समीप काली नदी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी जो अब तक विद्यमान है, और वेद शास्त्रों के पठन-पाठन तथा प्रचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

वीसवीं सदी के पूर्वाद्धं के ग्रार्यसमाजी संन्यासियों में स्वामी सत्यानन्दजी का ग्रापना विशिष्ट स्थान था। उनकी वाणी ग्रत्यन्त मधुर थी ग्रीर उनके उपदेशों को श्रोता लोग मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। वह पहले जैन धर्म के ग्रनुयायी थे ग्रीर उस धर्म में उन्हें गुरु या मुनि की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पर वह जैनियों के मन्तव्यों से सन्तुष्ट नहीं थे। जैन धर्म में सृष्टि के कर्ता एवं पालक के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की जाती। सत्यानन्दजी विश्व की संचालिका ग्रनिवंचनीय शक्ति को न मानने वाले सम्प्रदाय से सन्तोष ग्रनुभव नहीं करते थे। इसीलिए दिसम्बर, सन् १८६६ में उन्होंने वैदिक धर्म को ग्रहण कर लिया, ग्रीर ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में तत्पर हो गये। उन्होंने वैदिक साहित्य का गम्भीरतापूर्वक ग्रध्ययन किया, ग्रीर उपनिषद, गीता तथा रामायण ग्रादि पर कथाएँ करने लगे। उनकी कथाएँ ग्रार्यसमाज के प्रचार में बहुत सहायक हुईँ।

स्वामी दर्शनानन्द (पण्डित क्रुपाराम) ने उन्नीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में ही वैदिक घर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। सन् १६०१ में उन्होंने स्थायी रूप से संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर लिया था ग्रौर मई, १६१३ में देहावसान होने तक वह उत्तरी भारत के विविध प्रदेशों में वेदशास्त्रों की शिक्षा तथा प्रचार के लिए संशक्त प्रयत्न करते रहे। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को सबसे पहले उन्होंने ही पुनः स्थापित किया

था। उन्होंने जो अनेक गुरुकुल खोले और धर्म-प्रचार के लिए जिन पत्र-पत्रिकाओं का संचालन किया, उनका विवरण इस 'इतिहास' के तृतीय माग में दिया गया है। पर दर्शनानन्दजी का कार्यक्षेत्र केवल गुरुकुलों की स्थापना और साहित्य निर्माण तक ही सीमित नहीं था, वह आर्यसमाज के शास्त्र-महारथी भी थे। उन्होंने पौराणिकों, ईसाइयों, मुसलमानों और जैनियों—सब में कितने ही शास्त्रार्थ किए। सन् १६११ में उन्होंने "भारत सुदशा प्रवर्तक" में एक विज्ञिप्त प्रकाशित करायी थी, जिस द्वारा सब धर्मों के विद्वानों को किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज दिया गया था।

इस युग में एक ग्रन्य ग्रार्य संन्यासी स्वामी ग्रच्युतानन्दजी महाराज थे, जिनका कार्यक्षेत्र भी प्रधानतया पंजाब था।

पण्डित गणपति शर्मा ने उन्नीसवीं सदी के ग्रंतिम चरण में ही श्रार्थ विद्वान् एवं प्रचारक के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। सन् १९१२ में उनका देहा यसान हुआ। आर्यसमाज की उन्हें इतनी घुन थी, कि एक बार १०३ डिग्री के ज्वर में ही उन्होंने वैदिक वर्म पर व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया। जब एक सज्जन ने उनका ध्यान जबर की ग्रोर ग्राकृष्ट किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि यदि प्रचार करते-करते यह शरीर छूट जाए तो इससे अच्छी इसकी और क्या सद्गति हो सकती है। शास्त्रार्थ में कुशलता के लिए उनकी बहुत स्थाति थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भी उनकी ग्रगांच ग्रास्था थी। गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर के एक वार्षिकोत्सव पर उन्होंने ग्रपनी वर्मपत्नी के सब आभ्षण दान कर दिये थे। वैदिक धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् पण्डित शिवशंकर काव्यतीर्थं पहले पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा में ही उपदेशक थे, पर वाद में वह गुरुकुल काँगड़ी में प्राध्यापक होकर चले गये थे। उन्होंने वेद-शास्त्रों पर उच्च कोटि के स्रनेक ग्रन्थों की रचना की थी। उनके ग्रन्थों को ग्रार्यसमाज के साहित्य में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। जब पण्डितजी रुग्ण होने के कारण कार्य में ग्रसमर्थ हो गये, तब प्रतिनिधि सभा ने उनकी ग्राधिक सहायता की थी। पण्डित गणपति शर्मा के समान पण्डित पूर्णानन्द ने भी उन्नीसवीं सदी में ही आर्यसमाज के विद्वान तथा प्रचारक के रूप में बहुत ख्याति प्राप्त कर ली थी। बीसवीं सदी में भी वह पूर्ण लगन के साथ वैदिक वर्म के प्रचार तथा विद्यमियों से शास्त्रार्थं करने में तत्पर रहे। धर्म-प्रचार के लिए उन्होंने विदेशों की भी यात्रा की। इस काल के ग्रन्य ग्रार्य प्रचारकों में पण्डित हरनाम सिंह, श्री मेहता जैमिनी, स्वामी योगेन्द्रपाल, स्वामी श्रोंकार सच्चिदानन्द, पण्डित वनीराम, पण्डित मेलाराम, डा० केशवदेव शास्त्री ग्रौर मास्टर लक्ष्मण रामनगरी का उल्लेख करना भी ग्रावश्यक है। पण्डित हरनामसिंह के प्रचार का क्या ढंग था, भौर घर्मविरुद्ध व्यवहार उन्हें कितना ग्रसह्य था, इसे स्पष्ट करने के लिए एक घटना का उल्लेख पर्याप्त होगा। एक बार जब वह करनाल जिले के वहानुखेड़ी गाँव में प्रचार करने के लिए गये हुए थे, उन्हें समाचार मिला कि ६५ वर्ष का एक वृद्ध ११ वर्ष की एक कन्या के साथ विवाह कर रहा है। पण्डितजी ने ग्रपने व्याख्यानों से इस ग्रनमेल विवाह के विरुद्ध ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया, कि बरातियों को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। अवसर पाकर वर पक्ष के लोगों ने पण्डितजी पर लाठियों से आक्रमण किया। पर उनपर इसका कोई यसर नहीं हुया। वह इस विवाह के विरोध में डटे रहे। श्री मेहता जैमिनी का कार्यकाल भी मुख्यतया बीसवीं सदी के प्रथम चरण में ही था। उन्होंने विदेशों में

वैदिक धर्म के प्रचार के लिए दूर-दूर तक यात्राएँ की । पण्डित पूर्णानन्द आर्थ प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में कार्यरत थे, पर सन् १६०८ के ग्रासपास वह ग्रफीका के श्रनेक देशों में भी प्रचार के लिए गये थे। ठाकुर प्रवीणसिंह की उन दिनों भजनोपदेशक के रूप में ग्रच्छी ख्याति थी। वह भी ग्रनेक विदेशों में प्रचारार्थं गये थे। पण्डित केशवदेव शास्त्री को किशोरावस्था से ही ग्रायंसमाज की लगन थी। वह चिकित्सा विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गये थे, और वहाँ रहते हुए भी उन्होंने आर्यसमाज के कार्य को जारी रखा था। सन् १९१४ में उन्होंने लिखा था, कि उनके प्रयत्न से ग्रमेरिका में दो ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये हैं। भारत वापस लौटकर शास्त्रीजी जहाँ चिकित्सा-कार्य में व्यापृत रहे, वहाँ साथ ही वैदिक धर्म के प्रचार की ग्रोर भी ध्यान देते रहे। पण्डित पूर्णानन्द ग्रौर ठाकुर प्रवीणसिंह पंजाब प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। विदेशों में प्रचार के लिए भी वे सभा के सुभाव पर ही गये थे। इसी प्रसंग में कतिपय ग्रन्य ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख भी ग्रावश्यक है, जो प्रतिनिधि सभा के उपदेशक तो नहीं थे, पर समाज के प्रचार-कार्य में सदा संलग्न रहते थे। लाला मुंशीराम इनमें मुख्य थे। जब वह प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, तब तो विविध ग्रार्थंसमाजों के वार्षिकोत्सवों पर प्रचार के लिए जाते-आते रहते ही थे, पर जब वह गुरुकुल काँगड़ी के मुख्याधिष्ठाता एवं माचार्य हो गये, तब भी घर्म-प्रचार के लिए समय निकालते रहे। कन्या महाविद्यालय जालन्वर के संस्थापक लाला देवराज, जालन्वर के विख्यात वकील लाला बदरीदास, ग्रार्यं मुसाफिर के सम्पादक लाला वजीरचन्द, पण्डित जगन्नाथ निरुक्तरत्न, पण्डित विष्णुदत्त वकील और पण्डित रामभजदत्त चौधरी ग्रादि कितने ही ग्रार्थ सज्जन इस युग में भ्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। वस्तुत:, इस काल में भी प्रायः सभी ग्रायं सभासद् ग्रपनी योग्यता व सामर्थ्य के ग्रनुसार वैदिक धर्म के प्रचार में हाथ वेंटाते रहते थे। इस कार्य को करते हुए न उन्हें ग्रपनी सुख-सुविधा की परवाह रहती थी ग्रौर न घन की। ग्रनेक बार तो उनके जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता था, श्रौर उन्हें ग्रपने प्राणों से भी हाथ घोना पड़ जाता था। पण्डित तुलसीराम फरीदकोट के स्टेशन मास्टर थे। वह अपने शहर में वैदिक धर्म के प्रचार की व्यवस्था करते रहते थे। सन् १६०३ में उन्होंने पण्डित हरनामसिंह के व्याख्यान कराये। इनमें पौराणिकों ग्रीर जैनियों के मन्तव्यों का जो खण्डन किया गया, उससे गोपीराम नाम का एक पौराणिक स्रावेश में सा गया। रेलवे स्टेशन जाकर वह तुलसीराम से उलक्क पड़ा भीर जब वह किसी काम पर फरीदकोट शहर ग्राये, तो उनके पेट में छुरा भोंक दिया। इस प्रकार एक ऐसे आर्यसमाजी ने जो उपदेशक व वैदिक विद्वान् न होते हुए भी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे, महर्षि के मिशन के लिए अपने प्राणों की म्राहृति दे दी। महर्षि के मन्तव्यों के अनुसार स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही वेद शास्त्र पढ़ने तथा विद्या ग्रहण करने का ग्रधिकार है। इसी का यह परिणाम था, कि ग्रनेक स्त्रियाँ भी समुचित शिक्षा प्राप्त कर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मैदान में उतर आयी थीं। ऐसी एक महिला माई भगवती थीं, जिन्होंने कि होली ग्रादि त्यौहारों तथा विवाह सदृश ग्रवसरों पर गाये जाने वाले गन्दे व अश्लील गीतों के विरुद्ध बहुत प्रचार किया था और स्वयं ऐसे गीत वनाये थे, जो विविध ग्रवसरों के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ पूर्णतया निर्दोष व शिक्षाप्रद थे। उन्नीसवीं सदी के ग्रंतिम भाग में ग्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार

में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्रियों में जागृति उत्पन्न हो जाने के कारण ग्रव पंजाब में स्त्री ग्रार्यसमाज भी स्थापित होने शुरू हो गये थे, ग्रीर इन समाजों के तत्त्वावधान में महिलाएँ भी उपदेशिका का कार्य करने लग गयी थीं। ऐसी एक उपदेशिका श्रीमती गंगादेवी थीं, जिन्हें ग्रमृतसर स्त्रीसमाज द्वारा प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था।

पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि संभा का कार्यालय पहले बच्छोवाली समाज (लाहीर)
में था। पर धीरे-घीरे उसका कार्यकलाप इतना ग्रधिक हो गया, कि उसके लिए पृथक्
भवन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसलिए पहले एक इमारत किराये पर ले
ली गयी, ग्रीर ग्रपने भवन के निर्माण के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया गया। इसी का
परिणाम वह "गुरुदत्त भवन" था, जिसमें न केवल ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा का केन्द्रीय
कार्यालय ही स्थित था, ग्रपितु एक विशाल पुस्तकालय तथा "गुरुदत्त विद्यार्थी ग्राश्रम"
भी विद्यमान थे। सभा की इस भव्य इमारत का निर्माण सन् १६११ में शुरू हुग्रा था,
ग्रीर १६२० में यह बनकर तैयार हो गयी थी।

#### (२) दलितोद्धार और शुद्धि

वेद-प्रचार के ग्रतिरिक्त तीन ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कार्य थे, जो पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप के ग्रंग थे—गुरुकुल काँगड़ी का संचालन, दिलतोद्धार ग्रोर शुद्धि। शिक्षाविषयक नीति एवं पठन-पाठन विधि एक ऐसा प्रश्न था, जो पंजाब के ग्रायं-समाजियों में विरोध एवं दलवन्दी का ग्रन्यतम कारण था। पण्डित गुरुदत्त ग्रीर तनके साथी डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं से ग्रसन्तुष्ट थे, क्योंकि उनमें संस्कृत तथा वेदशास्त्रों के ग्रध्ययन-प्रध्यापन को प्रमुख स्थान नहीं दिया गया था। इसीलिए बाद में लाला मुंशीराम ने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की, जिसकी शिक्षाविषयक नीति तथा पठन-पाठन विधि को महिष दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के ग्रनुरूप बनाने का प्रयत्न किया गया था। समयान्तर में गुरुकुल काँगड़ी की ग्रनेक शाखाएँ हरयाणा तथा पंजाब में स्थापित हुईं, जो सब शुरू में पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रबन्ध व नियन्त्रण में थीं। गुरुकुल पद्धित के इन शिक्षणालयों का संचालन सभा द्वारा ही किया जाता था। बाद में ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा ऐसे स्कूल ग्रीर कॉलिज भी स्थापित किए गये, जिनमें डी०ए०वी० शिक्षण-संस्थाओं के सदृश सामान्य व प्रचिलत शिक्षा दी जाती थी। सभा के शिक्षा-विषयक कार्यकलाप का इस "इतिहास" के तृतीय भाग में विशद विवरण दिया गया है। यहाँ उसका निर्देश कर देना ही पर्याप्त है।

ग्रीड, रहितये ग्रादि ग्रछूत समभे जाने वाले लोगों के उद्धार का जो प्रयत्न ग्रार्थसमाज द्वारा उन्नीसवीं सदी के ग्रांतिम दो दशकों में किया गया था, उसका विवरण. दूसरे ग्रध्याय में किया जा चुका है। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भी दिलतोद्धार का वह कार्य पूर्ववत् जारी रहा। ग्रोड जाति का निवास प्रधानतया मुजफ्फरगढ़ जिले में था। उन्हीं के उद्धार के लिए सन् १८८८ में पण्डित गंगाराम ने ग्रान्दोलन शुरू किया था। मुजफ्फरगढ़ जिले में मोहतम नाम की एक ग्रन्य जाति थी, उसे भी ग्रस्पृश्य माना जाता था। सन् १९०६ में गंगारामजी ने मोहतमों के उद्धार का भी बीड़ा उठाया, श्रीर उनकी शिक्षा के लिए मोचीवाली ग्राम में एक पाठशाला खोल दी, जो ग्रागे चलकर

"अर्थ मुसाफिर दलितोद्धार पाठणाला" के नाम से प्रसिद्ध हुई। सिन्ध में "विसिष्ठ" नामक एक अछूत जाति का निवास था। उस समय सिन्ध भी पंजाब आर्थ प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र में था। उसके तत्त्वावधान में सन् १६११ में खैरपुर नाथनशाह गाँव में वसिष्ठों की शुद्धि करायी गयी, जिसके कारण ऊँचे कुलों के हिन्दुस्रों ने स्रायों का बहिष्कार कर दिया। एक शुद्ध हुए वसिष्ठ का यज्ञोपवीत उतारकर फेंक दिया गया, भीर उसके शरीर पर गरम लोहे से यज्ञीपवीत ग्रंकित कर दिया गया। पर इससे वसिष्ठों की शुद्धि एवं उद्धार के भ्रान्दोलन को रोका नहीं जा सका। पण्डित भक्तराम ने मीरपुर (सिन्ध) के क्षेत्र में ४६ गाँवों के वसिष्ठों की शुद्धि की। इस प्रकार सिन्ध में जो वसिष्ठ शुद्धि द्वारा "आर्यं" वना लिये गये, उनकी संख्या दस हजार के लगभग थी। गुरुदासपुर जिले में दो ग्रछूत जातियाँ प्रमुख थीं--रहतिये ग्रौर डूमने। वहाँ रहतियों की शुद्धि सन् १८६३ में शुरू हो गयी थी ग्रौर इस कार्य के लिए बाबू तेजासिह भौर बाब कालीप्रसन्न चैटर्जी लाहौर से माघोपुर (जि० गुरुदासपुर) गये थे। पर इस जिले की ग्रछूत जातियों में डूमनों की संख्या सबसे ग्रधिक थी। उनमें कार्य करने के लिए पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने महाशय रौनकराम की नियुक्ति की। दीनानगर के भ्रार्यसमाज को केन्द्र वनाकर उन्होंने डूमनों के उद्धार के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। कुछ समय पश्चात् महाशय गोकुलराम भी उनकी सहायता के लिए दीनानगर पहुँच गये। इन दोनों के प्रयत्न का यह परिणाम हुग्रा, कि २८ जुलाई, १६१२ को ६०० डूमनों का शुद्धि संस्कार बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्त हुआ। महात्मा मुंशीराम और पण्डित रामभजदत्त इस ग्रवसर पर वहाँ उपस्थित थे। पण्डितजी गुरुदासपुर जिले के निवासी थे। उन्हें ग्रछूतों, विशेषतया डूमनों की शुद्धि में इतनी रुचि हो गयी कि ग्रन्य सब काम छोड़कर वह इस काम के लिए जहाँ कहीं भी ग्रावश्यकता हो, जा पहुँचते थे। डूमने उन्हें ग्रपना गुरु मानते थे। शुद्ध हुए डूमनों को "महाशय" कहा जाता था। गुरुदासपुर जिले के मुसलमानों को डूमनों का आर्य या महाशय बन जाना सह्य नहीं हुआ। वे उन पर अत्याचार करने लगे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से डूमने बहुत निर्बल थे। पण्डित रामभजदत्त ने डूमनों को मुसलमानों की ज्यादितयों से बचाने के लिए उनके गाँवों का दौरा किया और बीमार होते हुए भी नरोट जैलम सिंह तथा खतलौट ग्रामों में भाषण दिये। डाक्टरों के परामर्श की परवाह न कर बीमारी की दशा में भी रामभजदत्तजी जो डूमनों के गाँवों में भ्रमण कर रहे थे, उससे उनका रोग बढ़ गया और इसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गयी। वस्तुतः, अछूतोद्धार के लिए उन्होंने अपने प्राणों की विल दे दी थी। इस प्रकार के सशक्त भान्दोलन व कार्य का ही यह परिणाम हुआ, कि एक लाख के लगभग डूमने शुद्ध होकर 'महाशय' वन गये, भीर गुरुदासपुर जिले में एक भी डूमना ऐसा नहीं रहा, जिसे शुद्ध न कर दिया गया हो। उनकी सामाजिक व आर्थिक दशा के सुधार के लिए एक सभा भी आर्थसमाज द्वारा संगठित कर दी गयी, जिसे "महाशय कौमी सुघार सभा" कहा जाता था। पण्डित रामभजदत्त ने डूमनों के क्षेत्र का सन् १६२३ में दौरा किया था। उनके देहावसान के पश्चात् भी गुरुदासपुर जिले में दलितोद्धार का कार्य उत्साहपूर्वक होता रहा। इसी प्रयोजन से जुलाई, १६२६ में वीनानगर में एक कांफ्रेंस का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता महाशय कृष्ण ने की थी। प्रछूत समभे जाने वाले लोगों ने, जिन्हें ग्रार्यसमाज ने "महाशय"

वना दिया था, इस कान्फ्रेंस में बड़े उत्साह से भाग लिया। इस क्षेत्र के मराड़ा गाँव में महाशयों के लिए एक पाठशाला भी स्थापित कर दी गयी थी, जिसमें दस्तकारी का काम भी सिखाया जाता था। वीसवीं सदी के दूसरे दशक तक पंजाव आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा चार क्षेत्रों में दलितोद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, मुजफ्फरगढ़ ग्रौर मुलतान में ग्रोडों तथा मोहतमों की शुद्धि का, जालन्यर ग्रौर लुधियाना में रहतियों की शुद्धि का, सिन्ध में वसिष्ठों की शुद्धि का और गुरुदासपुर में डूमनों की शुद्धि का। पर यछूतों को शुद्ध कर हिन्दू (ग्रार्य) समाज का ग्रंग बना लेने का कार्य इन्हीं क्षेत्रों व जातियों तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ समय पश्चात् दलितोद्धार का कार्य बहुत व्यापक रूप से प्रारम्भ कर दिया गया। पंजाब के सियालकोट, गुरुदासपुर श्रौर गुजरात जिलों में एक अन्य अछत जाति का निवास था, जिसे "मेघ" कहते थे। जम्मू-काशमीर रियासत में भी मेघों की ग्रावादी थी। सन् १९११ की जनगणना में इस जाति के लोगों की संख्या १,१५,४२६ लिखी गयी है और सन् १६२१ की जनगणना की रिपोर्ट में तीन लाख के लगभग। यद्यपि मेघों का पेशा कपड़ा बुनना था, पर हिन्दू उन्हें ग्रस्पृश्य मानते थे। हिन्दूं न उनके हाथ का खाना खाते थे, न उन्हें मन्दिरों में जाने देते थे, ग्रीर न उन्हें अपने कुग्रों से पानी भरने देते थे। मेघों को कोई हिन्दू अपने घर में नौकर भी नहीं रखता था, क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से ही उन्हें अपवित्र हो जाने का भय बना रहता था। उनकी इस हीन दशा की भ्रोर लाला गंगाराम वकील का ध्यान आकृष्ट हुग्रा। गंगारामजी सियालकोट के निवासी थे, श्रौर वहाँ के श्रार्यसमाज की जान थे। उनकी प्रेरणा से सन् १६०३ के प्रारम्भ में सियालकोट समाज ने मेघों को शुद्ध कर हिन्दू समाज में समुचित स्थान दिलाने का संकल्प किया, ग्रीर इसके लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। १६०३ के मार्च मास के अन्तिम सप्ताह में सियालकोट आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव था। निश्चय किया गया, कि उस ग्रवसर पर मेघों की शुद्धि का श्रीगणेश कर दिया जाए। न केवल सनातनी हिन्दुओं ने ही, अपितु ईसाइयों और मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया, पर ग्रार्य लोग ग्रपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। २५ मार्च, १६०३ को २०० मेघों की शुद्धि कर दी गयी। पर ग्रार्थसमाज के इस कार्य को सवर्ण हिन्दू श्रीर मुसलमान सह नहीं सके। सियालकोट के राजपूत श्रीर मुसलमान जमीदारों के सम्मुख मेघों की स्थिति अर्ध-दासों के समान थी। वह उन्हें दवाकर रखते थे और किसी भी दशा में उन्हें बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं थे। मेघ उन्हें "गरीव नवाज" कह कर बुलाया करते थे। शुद्ध हुए मेघों ने उन्हें "नमस्ते" करना शुरू किया, जिसे उन्होंने श्रपना श्रपमान समका। उनका कहना था, कि "नमस्ते" से वराबरी का संकेत मिलता है। परिणाम यह हुम्रा कि राजपूतों ने शुद्ध हुए मेघों को लाठियों से पीटा और मुसलमान जमींदारों ने उन्हें न अपने कुओं में पानी भरने दिया और न अपने पृथक् कुएँ खोदने दिये। मेघों पर भूठे मुकदमे भी चलाये गये। पर इन अत्याचारों से शुद्धि का काम वन्द नहीं हुआ। आर्यसमाजी जी-जान से मेघों की सहायता के लिए कटिवद थे। वे उनके साथ खान-पान का व्यवहार करते थे, पर्वी और संस्कारों के अवसर पर उनसे मिलते-जुलते थे, ग्रौर उनमें शिक्षा के प्रसार के लिए भी प्रयत्नशील थे। ग्रायों ने उन्हें मेघ के स्थान पर "ग्रार्यभक्त" कहना शुरू कर दिया था। मेघ लोग ग्रनेक विघ शिल्प सीखकर अपनी आर्थिक दशा को उन्नत कर सकें, इस प्रयोजन से आर्यसमाज

द्वारा उनके लिए एक दस्तकारी स्कूल भी खोल दिया गया था। धीरे-घीरे मेघों के उद्घार का कार्य इतना बढ़ गया कि सन् १६१० में इसके लिए "श्रार्य मेघोद्धार सभा" नाम से एक पृथक् सभा स्थापित कर दी गयी, जिसके प्रधान राय ठाकुरदत्त घवन और मंत्री लाला गंगाराम वकील थे। यद्यपि इस सभा में सियालकोट श्रार्यसमाज का प्रमुख स्थान था, पर श्रन्य समाजों के प्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था।

मेघों की दशा को सुघारने के लिए आर्यसमाज द्वारा जो अनेकविध कार्य किये गये, उनमें शिक्षा-प्रसार मुख्य था। उन्हें शिल्प की शिक्षा देने के प्रयोजन से जो दस्तकारी स्कूल खोला गया था, वह बाद में एक हाईस्कूल के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके साथ एक ग्राश्रम भी खोल दिया गया, जिसमें रहने वाले छात्रों को केवल ग्राटा ही ग्रपने घरों से लाना होता था, उनकी अन्य सब आवश्यकताएँ आर्यसमाज द्वारा पूरी की जाती थीं। हाईस्कूल के ग्रतिरिक्त ग्रार्य मेघोद्धार सभा के तत्त्वावधान में देहात में सात प्राइमरी स्कूल भी खोने गये, जिनके कारण मेघ लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अच्छी सुविधा प्राप्त हो गयी थी। सन् १६०६ में सियालकोट आर्यसमाज के प्रधान लाला देवीदयाल ने २००० रुपये इस प्रयोजन से दान दिये, ताकि उनके सूद से मेघ विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इससे गुरुकुल गुजरांवाला में दो मेघ वालक निःशुल्क दाखिल किये गये, ग्रौर वहाँ उन्होने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन् १६०६ में लाला ज्ञानचन्द्र पुरी ने मेघ बालकों को वेदणास्त्रों की शिक्षा दिलाने के सम्बन्ध में कुछ लेख "प्रकाश" पत्र में प्रकाशित किये, जिन्हें पढ़कर डेरा इस्माईल खाँ के पुस्तक विक्रेता श्री सायरूसिंह ने गुरुकुल काँगड़ी में एक मेघ बालक को शिक्षा दिलाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। इससे "ग्रार्य भक्त" महाशय केसरचन्द के पुत्र ईश्वरदत्त को गुरुकुल में प्रविष्ट कराया गया, और वह वहाँ चौदह वर्ष नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सन् १९२५ में स्नातक हुए। इस प्रकार ग्रार्थसमाज के प्रयत्न से जो मेघ बालक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकने में समर्थ हो गये थे, उनमें अछूतपना नाम को भी नहीं रहा था। उनके विवाह उच्च जातियों में हुए ग्रीर ग्रध्यापक सदृश प्रतिष्ठित पदों पर उनकी नियुक्ति हुई।

यखूत समसे जाने वाली जातियों की य्राधिक दशा को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा भूमि प्रदान करने का निश्चय किया गया था, ताकि वहाँ मेघ सदृश प्रछूत जातियों के लोग खेती कर सकें। इसीलिए सन् १६१० में किश्चियन सोसायिटयों को ५५०० एकड़ ग्रीर मुक्ति फौज (साल्वेशन ग्रामीं) को २००० एकड़ कृषियोग्य भूमि दे दी गयी थी, ग्रीर वहाँ उन्होंने ग्रछूतों को बसाकर ग्रपने घमें के प्रभाव में लाना प्रारम्भ कर दिया था। ग्रायं मेघोद्धार सभा ने भी शुद्ध हुए मेघों (ग्रायंभक्तों) के लिए सरकार से भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया, ग्रीर उसमें वह सफल भी हो गयी। खानेवाल स्टेशन के समीप एक ग्रच्छा वड़ा भूखण्ड मेघोद्धार सभा को दे दिया गया, जहाँ उसने "ग्रायंनगर" नाम से एक नयी वस्ती बसाने की योजना बनायी। बहुत-से ग्रायंभक्त परिवार वहाँ खेती के लिए वस गये। ग्रायंसमाज ने उनके हित-कल्याण पर भी समुचित घ्यान दिया। वालकों ग्रीर बालिकाग्रों की शिक्षा के लिए वहाँ पाठशालाएँ खोली गयीं ग्रीर चिकित्सा के लिए एक हाँस्पिटल। समुचित मूल्य पर वस्तुग्रों की उपलब्धि के लिए वहाँ एक सहकारी भण्डार भी खोल दिया गया ग्रीर ग्रायंनगर में एक ग्रायंसमाज भी स्थापित कर दिया गया। इस सबका परिणाम यह हुग्रा कि ग्रायंनगर एक ग्रादर्श वस्ती

वन गया। आर्यसमाज द्वारा संचालित अछूतोद्धार आन्दोलन के कारण अछूत समभे जाने वाली जातियों की ग्रार्थिक ग्रौर सामाजिक दशा में किस प्रकार उन्नति हो रही थी, इस विवरण से उसका सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में अछूतोद्धार के आन्दोलन को यद्यपि पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी, पर उसे बहत-सी वाधायों ग्रौर विरोध का भी सामना करना पड़ा था। बहुधा यह विरोध ग्रत्यन्त उग्र रूप भी घारण कर लेता था, और उसके कारण आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं को जीवन की बलि तक दे देनी पड़ती थी। अछूतों की दशा के सुधार के लिए जिन आयों ने अपने तन-मन-घन को स्वाहा कर दिया, उनमें महाशय रामचन्द्र को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। वह जम्मू-काश्मीर राज्य के कठुवा जिले के निवासी थे, और सन् १८६६ में उनका जन्म हुआ था। साधारण शिक्षा प्राप्त कर वह सरकारी सेवा में खजानची के पद पर नियुक्त हो गये थे। वह कट्टर ग्रार्यसमाजी थे, ग्रौर दलितोद्धार की उन्हें घुन थी। जहाँ कहीं उन्हें खजानची के कार्य पर भेजा जाता, यदि वहाँ आर्यसमाज न होता तो वह वहाँ उसकी स्थापना कर देते । वसोहली श्रीर साम्बा में उन्हीं के पुरुषार्थ से आर्यसमाज स्थापित हुए थे। कठ्या में सन् १६१० में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी, पर वहाँ भी वैदिक धर्म के प्रचार के कार्य में महाशय रामचन्द्र ने अनुपम उत्साह प्रदर्शित किया। सन् १६२२ में उनकी वदली ग्रखनूर हो गयी। वहाँ भी उन्होंने ग्रार्थसमाज का कार्य शुरू कर दिया। ग्रखनूर ग्रीर उसके ग्रासपास के पहाड़ी प्रदेश में मेघों की ग्रनेक वस्तियाँ थीं। उन्होंने एक मकान किराये पर लेकर मेघों के लिए पाठशाला खोल दी। खजानची के काम से उन्हें जब भी फुरसत मिलती, वह मेघों की उन्नति के कार्य में लग जाते। आधी रात तक उनकी वस्तियों में घूमना, उन्हें पढ़ाना, रोगियों को दवा देना और उनके सुल-दु:ल में शामिल होना उनका रोज का काम था। महाशयजी का यह कार्य ऊँची जाति के हिन्दू नहीं सह सके। विशेषतया, मेघों की शिक्षा से उन्हें सख्त ऐतराज था। परिणाम यह हुग्रा कि उन्होंने ग्रार्यसमाजियों का बहिष्कार कर दिया। उच्च जातियों के हिन्दू लोगों ने उनसे सब नाते तोड़ दिये, जिससे परेशान होकर अन्य आर्यसमाजी तो इस समभौते के लिए तैयार हो गये, कि मेघों की पाठशालाएँ वस्तियों से दूर खोली जाएँ, बस्ती के अन्दर नहीं, पर महाशय रामचन्द्र इससे सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि कोई भी मनुष्य या जाति ग्रछूत नहीं है, ग्रतः मेघों के वच्चों को ग्रछूत समभकर उनके अन्य बच्चों से मिलने-जुलने में क्यों रुकावट डाली जाये। उनके प्रयत्न से मेघों की पाठशाला के लिए जमीन प्राप्त हो गयी, श्रीर उस पर उपयुक्त इमारत भी बनकर तैयार करा ली गयी। अखनूर की पाठशाला की सफलता से समीप की अन्य बस्तियों के मेघों में भी उत्साह का संचार हुया, ग्रीर वे भी पाठशालाएँ खोलने के लिए प्रयत्न करने लग गये, ग्रखनूर से चार मील की दूरी पर बटौहड़ा की बस्ती है। वहाँ के मेघों ने महाशयजी को पाठशाला स्थापित करने के लिए निमन्त्रित किया। उनके निमन्त्रण को स्वीकार कर वह ३१ दिसम्बर, १६२२ को बटोहड़ा पहुँचे। कुछ आर्य सज्जन और विद्यार्थी 'भ्रो३म्' के ऋण्डे लिये हुए उनके साथ थे। उन्हें देखकर राजपूत लोग भड़क गये, श्रीर उन्होंने लाठियाँ लेकर ग्रायों पर हमला कर दिया। पर रामचन्द्रजी इससे घबराये नहीं। उन्होंने १४ जनवरी, १९२३ को पाठशाला खोलने का दिन नियत कर दिया, ग्रीर उसके लिए लाहीर से एक उपदेशक भी बुला लिया। जम्मू से भी कतिपय

प्रतिष्ठित आर्य सज्जन बटोहड़ा आ गये। वहाँ के राजपूतों को यह भली-भाँति ज्ञात था कि मेघोद्धार का जो कार्य उनके क्षेत्र में किया जा रहा है, उस सबके मुल में महाशय रामचन्द्र ही हैं। उन्होंने उनकी हत्या का षड्यन्त्र किया, ग्रौर डेढ़ सौ के लगभग व्यक्तियों ने भालों, बरछों और लाठियों से उन पर ग्राक्रमण कर दिया। घायल दशा में उन्हें सरकारी हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ २० जनवरी, १६२३ के दिन उनकी मृत्यु हो गयी। महाशय रामचन्द्र जब तक जीवित रहे, श्रछूतोद्धार के लिए जी-जान से प्रयत्न करते रहे ग्रीर इसी के लिए उन्होंने ग्रपने जीवन की भी ग्राहुति दे दी। पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा ने उनकी स्मृति को स्थायी रखने के लिए एक 'रामचन्द्र स्मारक' की स्थापना की ग्रौर उस स्थान पर प्रति वर्ष मेला लगाना शुरू किया, जहाँ उनका बलिदान हुग्रा था। महाशय रामचन्द्र के विलदान से ग्रछूतोद्धार ग्रान्दोलन को बहुत वल मिला। इससे पौराणिक व रूढ़िवादी राजपूतों के विरुद्ध रोष की लहर फैल गयी और सर्वत्र उनके घृणित कार्य की निन्दा की जाने लगी। उसी साल जम्मू में एक विशाल शुद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाशय कृष्ण ने की थी। हजारों नर-नारी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए और उन्होंने छुश्राछूत को जड़ से मिटा देने का संकल्प किया। जम्मू, बुटहरा, बरकतपुर भ्रौर ऊघमपुर भ्रादि स्थानों पर उन्हीं दिनों ऐसी पाट-शालाएँ खोली गयीं, जिनमें ग्रछूत जातियों के बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था थी। अछूतोद्धार के कार्य में नयी शक्ति के संचार के प्रयोजन से मार्च, १९२३ में पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने "पंजाब दयानन्द दलितोद्धार मण्डल" की स्थापना की। सन् १६२६ की मण्डल की रिपोर्ट से ज्ञात होता है, कि उसके प्रयत्न से उस वर्ष तक अकेले सियाल-कोट जिले में ग्राठ हजार चमार ग्रार्थ समाज में सम्मिलित हो चुके थे ग्रीर वहाँ के बटवालों में भी उत्साहपूर्वक कार्य किया जा रहा था। इस जाति के सौ के लगभग व्यक्तियों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, पर मण्डल ने उन्हें शुद्ध कर ग्रार्य बना लिया। लायलपुर, गुरु-दासपुर ग्रादि जिलों में भी यह मण्डल ग्रत्यन्त सिक्रय था। गुरुदासपुर जिले में दस स्थानों पर मण्डल द्वारा उत्सव किए गये, और १८१६ चमारों की शुद्धि की गयी। मण्डल की १६२६ की रिपोर्ट से ज्ञात होता है, कि उस द्वारा बावरियों ग्रौर साँसियों में भी कार्य किया जा रहा था। ये जातियाँ जरायम-पेशा थीं, और इनमें प्रचार का अभिप्राय इन्हें अपराध-वृत्ति से दूर हटाकर सभ्य जीवन विताने के लिए प्रेरित करना भी था। दिलतोद्धार के कार्य को भ्रौर भ्रधिक सशक्त बनाने के प्रयोजन से मई, १६३० में पंजाब आर्थं प्रतिनिधि सभा ने "दयानन्द दलितोद्धार सभा" नाम से एक पृथक् संगठन के निर्माण का निश्चय किया। इस सभा ने अपने कार्यक्षेत्र को बारह मण्डलों में विभक्त कर प्रत्येक मण्डल का एक-एक अधिष्ठाता नियुक्त किया, और अछूतोद्वार की उत्तर-दायिता उन्हीं पर छोड़ दी गयी। ये मण्डल जम्मू, गुरुदासपुर, मुलतान, फीरोजपुर, सियालकोट, शिमला, लाहौर, लुधियाना, किस्टवार, मीरपुर, बटाला ग्रौर रामसू के थे। इनके प्रयत्न से सन् १६३० में ५३००, १६३१ में १०००, १६३२ में १७०० ग्रीर १६३३ में १५३० नर-नारियों को शुद्ध कर ग्रार्य वनाया गया था। सन् १६३३ के पश्चात् भी यह सभा अछूतोद्धार के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रही, यद्यपि महात्मा गांघी तथा काँग्रेस द्वारा संचालित हरिजन म्रान्दोलन के कारण बाद में इनके कार्य में कुछ शिथिलता भ्राने लग गयी थी। लोग गांघीजी के हरिजन ग्रान्दोलन की भ्रोर ग्रधिक

याकृष्ट होने लग गये थे, जिसका प्रभाव यार्यसमाज की दलितोद्धार सभा के कार्य पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। दलितों के उद्धार के लिए जो कष्ट ग्रार्यसमाजियों ने उठाये, इस प्रकरण में उनका भी कुछ निर्देश ग्रावश्यक है। ग्रछूत समक्ते जाने वाले लोगों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि ऊँची जाति के लोग उन्हें कुग्रों से पानी नहीं भरने देते थे। ग्रार्यसमाज ने ग्रान्दोलन कर बहुत-से स्थानों पर ग्रछूतों को कुग्रों से पानी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कराई, ग्रौर जहाँ ऐसा कर सकना सम्भव नहीं हुग्रा, वहाँ उनके लिए नये कुग्रों का निर्माण कराया। उस समय पुराने ढंग के हिन्दु ग्रों का यह हाल था, कि वे हिन्दू ग्रछूतों को तो कुग्रों पर नहीं चढ़ने देते थे, पर यदि वे मुसलमान हो जाएँ तो वे निःसंकोच कुग्रों का उपयोग कर सकते थे। ग्रार्य उपदेशकों ने इसकी ग्रोर लोगों का ध्यान ग्राकृष्ट किया ग्रीर उनके समक्ताने पर बहुत-से स्थानों पर ऊँची जाति के हिन्दू ग्रछूतों को ग्रपने कुग्रों से पानी लेने देने के लिए उद्यत हो गये। पर ऐसे उदाहरण भी विद्यमान हैं जबिक ग्रछूतों तथा उनके सहायक ग्रार्थों के विरुद्ध ऊँची जाति के लोगों ने हिसात्मक साधनों को प्रयुक्त किया। ऐसी कितपय घटनाग्रों का उल्लेख इसी ग्रध्याय में ग्रार्थसमाजों के विस्तार का विवरण देते हुए किया भी गया है।

दलितोद्धार का कार्य केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं था। संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) ग्रादि ग्रन्य प्रदेशों में भी ग्रार्यसमाज के कमंठ कार्यकर्ता ग्रञ्जूत समभे जाने वाले लोगों की शुद्धि तथा उन्हें हिन्दू समाज में समुचित स्थान प्रदान कराने के लिए प्रयत्नशील थे। स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशीराम) ने ग्रावश्यकता ग्रनुभव की, कि इस कार्य को ग्रांखल भारतीय स्तर पर सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए दिल्ली में एक केन्द्रीय संगठन का निर्माण किया जाये। इसीलिए सन् १६२४ में उन्होंने ग्रांखल भारतीय दलितोद्धार सभा की स्थापना की, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में था। डॉक्टर सुखदेव इस सभा के मन्त्री थे ग्रीर प्रधान का पद स्वामीजी ने स्वयं ग्रहण किया था। इस समय तक महात्मा मुंशीराम संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर स्वामी श्रद्धानन्द बन चुके थे, ग्रीर गुरुकुल कांगड़ी के मुख्याधिष्ठाता पद से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दिल्ली में रहकर वह हिन्दू संगठन तथा शुद्धि के ग्रान्दोलनों का संचालन कर रहे थे, ग्रीर दिलतोद्धार सभा की स्थापना उन्होंने इसी प्रयोजन से की थी, कि हिन्दू जाति के इस बड़े भाग की दुर्दशा को दूर कर हिन्दुग्रों की शक्ति में वृद्धि की जाए।

ग्रळूत समसे जाने वाले लोगों की शुद्धि करना ग्रीर उन्हें यज्ञोपवीत घारण कराना उतना कठिन नहीं था, जितना कि उन्हें सवर्ण लोगों के समकक्ष स्थिति प्रदान कर ग्रपने समाज में सम्मिलत करना। जातिभेद हिन्दू जाति की विशेषता है। हिन्दू लोग ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, जाट ग्रादि जातियों में विभक्त हैं, ग्रीर प्रत्येक जाति या विरादरी की ग्रपनी-ग्रपनी परम्परागत प्रथाएँ व रीति-रिवाज हैं। विवाह तथा खान-पान ग्रादि के सम्बन्ध में उनकी ग्रपनी पृथक् मर्यादाएँ व मान्यताएँ हैं। कुछ जातियाँ ऊँची मानी जाती हैं, ग्रीर कुछ की सामाजिक स्थिति हीन समसी जाती है। स्थिति का निर्घारण कमं से न होकर जन्म के ग्राघार पर होता है। ग्रछूत लोगों की शुद्धि कर लेने पर भी यह समस्या बनी रही, कि हिन्दू समाज में उनकी क्या स्थिति हो, उन्हें किस वर्ण में गिना जाये ग्रीर उनके साथ सामाजिक व्यवहार का क्या स्वरूप हो। यह तो स्पष्ट था कि जाति-पाँति के भेदभाव से ग्रस्त पुराने ढंग के हिन्दू समाज में शुद्ध हुए इन 'ग्रछूत'

लोगों को बराबरी का व समुचित स्थान प्राप्त करा सकना सम्भव नहीं था। यतः कितपय ग्रार्य नेताग्रों ने यह विचार करना प्रारम्भ किया कि ग्रार्यसमाजियों को पुरानी जातियों की उपेक्षा कर ग्रपनी पृथक् विरावरी वना लेनी चाहिये। ५ मई, १६०० के ग्रंक में 'ग्रार्य पित्रका' द्वारा यह विचार इस प्रकार प्रकट किया गया था—''ग्राव-ग्रयकता इस बात की है कि एक वैदिक सोसायटी या समाज बना लिया जाये, जिसे ग्रार्य विरावरी, ग्रार्य जाति, ग्रार्य भ्रातृसभा या ग्रार्य धर्म सभा सदृश किसी भी नाम से कहा जा सकता है।" पर यह विचार कियान्वित नहीं हो सका। ग्रार्यसमाजी लोग भी ग्रपनी जन्मगत जाति से पृथक् होने ग्रीर सब जातियों के लोगों के साथ मिलकर एक नयी बिरावरी बनाने को उद्यत नहीं हुए। शुद्धि ग्रीर ग्रष्टू तोद्वार के कार्य को व्यापक रूप से करने में यह बाधा ग्रवश्य थी, पर क्योंकि ग्रब मेघ, डोम ग्रादि जातियों की बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से शुद्धि प्रारम्भ कर दी गयी थी, ग्रतः ''ग्रार्य भक्त'' व ''महाशय'' ग्रादि नामों में उनकी पृथक् बिरावरियाँ वनती गयीं, जिन्हें कम-से-कम ग्रार्यसमाजी लोग ग्रष्टूत व हीन नहीं मानते थे ग्रीर शिक्षा ग्रादि द्वारा जिनके लोगों की दशा को उन्नत करने के लिए वे सशक्त रूप से प्रयत्न कर रहे थे।

विघर्मियों (मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों) की शुद्धि का काम महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा ही प्रारम्भ कर दिया गया था। उनके देहावसान के पश्चात् भी आर्य-समाजी प्रचारक इस कार्य में तत्पर रहे। उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम दो दशकों में अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला, रावलिपण्डी और क्वेटा आदि के आर्यसमाजों द्वारा अनेक ईसाइयों तथा मुसलमानों की शुद्धि की गयी थी। अकेले अमृतसर आर्यसमाज में सन् १८५४ में ३६ और १८५५ में ५५ विधर्मी व्यक्ति शुद्ध होकर वैदिक धर्म के अनुयायी बन गये थे। कतिपय पौराणिक पण्डित भी इस कार्य में ग्रार्यसमाज की सहायता करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को भली-भाँति समभ लिया था कि जो हिन्दू किन्हीं कारणों से मुसलमान या ईसाई बन गये थे, उन्हें अपने पुराने धर्म में वापस आने का अवसर प्रदान किया ही जाना चाहिये। ऐसे पण्डितों में श्री तुलसीराम का नाम उल्लेखनीय है। उनके सहयोग से जिन विधर्मियों को शुद्ध कर हिन्दू वनाया गया, उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए हरद्वार भेजा जाता था, ग्रौर वहाँ पौराणिक विधि से उन्हें प्रायश्चित्त कराया जाता था। पर यह दशा देर तक नहीं रही। आर्यसमाजियों ने शुद्धि संस्कार की अपनी पृथक् विधि वना ली, और उसी के अनुसार विधिमयों की शुद्धि प्रारम्भ कर दी। इस विधि में यज्ञ-हवन के पश्चात् यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, और फिर गायत्री मनत्र की शिक्षा दी जाती है। शुद्ध हुए व्यक्ति का नाम भी बदल दिया जाता है। शुद्ध हुए व्यक्ति को समाज का ग्रंग स्वीकृत कर लिया गया है, इसे प्रमाणित करने के लिए उससे हलवा या कोई अन्य लाद्य पदार्थ बँटवाया जाता है, जिसे सब उपस्थित नर-नारी ग्रहण करते हैं। उन्नीसवीं सदी में विधर्मियों की जो ग्रनेक शुद्धियाँ श्रार्यसमाज द्वारा की गयीं, उनका उल्लेख पिछले एक श्रध्याय में किया जा चुका है। बीसवीं सदी में भी यह सिलसिला जारी रहा, श्रौर शुद्धियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। सन् १६०३ में गुजरांवाला आर्यसमाज ने एक मुस्लिम युवक को शुद्ध कर यार्थं बनाया था, जिसकी कुछ वर्षों तक बहुत चर्चा रही। इस युवक का नाम अब्दुल गफूर था। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था ग्रौर एक इस्लामिया स्कूल का मुख्याध्यापक

था। पर उसकी मनोवृत्ति अत्यन्त अस्थिर थी। इसी कारण उसने अनेक धर्म बदले। कुछ समय वह ईसाई रहा और कुछ समय ब्राह्मसमाजी तथा देवसमाजी। फिर उसने स्रार्यसमाज में प्रवेश कर लिया स्रौर स्रव्दुल गफूर से "धर्मपाल" बन गया। वह एक कुशल वक्ता और प्रभावशाली लेखक भी था। कुछ समय तक उसने आर्यसमाज में बहुत सम्मान प्राप्त किया। पर शीघ्र ही ग्रपनी ग्रादत के ग्रनुसार उसने वैदिक वर्म का भी परित्याग कर दिया, और ग्रार्थसमाज तथा उसके कार्यकत्तांग्रों पर घृणित ग्राक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज ने उसे ग्रपने घर में ग्राश्रय दिया था। उसने उनपर भी दोष लगाने शुरू कर दिये, जिसके कारण उसे खदालत द्वारा सजा भी दी गयी। "धर्मपाल" तो देर तक आर्यसमाज में नहीं रहा, पर इससे शुद्धि आन्दोलन को विशेष क्षति नहीं हुई। शुद्धि का ग्रान्दोलन निरन्तर जोर पकड़ता गया, ग्रौर पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा भी ग्रनेक विधिमयों को शुद्ध कर ग्रार्थ वनाया जाता रहा। सन् १६०६ में दिल्ली ग्रार्थसमाज के उत्सव पर डेकी नाम के एक यूरोपियन की शुद्धि कर उसे "घर्मदेव" नाम दिया गया। वैदिक घर्म में उसकी निष्ठा स्थायी रही। पर ईसाई ग्रीर मुसलमान ग्रादि विद्यमियों को शुद्ध कर वैदिक धर्म का ग्रनुयायी वनाने का जो महान् कार्य ग्रायंसमाज द्वारा किया गया, उसका प्रधान केन्द्र पंजाब न होकर संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) ग्रीर दिल्ली थे। उसका स्वरूप ग्रख़िल भारतीय था। स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में हिन्दू संगठन और शुद्धि के जो सशक्त आन्दोलन संचालित किये गये थे, उन पर इस ग्रन्थ के एक पृथक् ग्रध्याय में प्रकाश डाला गया है। इस भारतव्यापी म्रान्दोलन से पंजाब का जो भाग विशेष रूप से प्रभावित हुया था, वह भी ग्रब हरयाणा के रूप में एक पृथक् राज्य है।

#### (३) जनता की सेवा तथा समाज सुघार के विविध कार्य

समाज स्घार के सम्बन्ध में ग्रार्यसमाज का कार्य केवल ग्रख्तोद्धार तक ही सीमित नहीं था। ग्रनाथों, बेसहारा ग्रबलाग्रों ग्रौर विघवाग्रों की सहायता तथा संरक्षण के लिए भी आर्यसमाज द्वारा महत्त्वपूर्ण व उपयोगी कार्य किया गया। किश्चियन मिशन ग्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए ग्रनाथालयों को स्थापित किया करते थे। जिन बच्चों का कोई अभिभावक न हो, ईसाई अनायालयों में उनका पालन-पोषण किया जाता था। वे किश्चियन वातावरण में बड़े होते थे, ग्रीर स्वाभाविक रूप से किश्चियन धर्म को अपना लेते थे। ग्रनाथ बच्चों की समस्या की ग्रोर महर्षि दयानन्द सरस्वती का ध्यान गया था ग्रौर उन्होंने फीरोजपुर में एक ग्रार्य ग्रनाथालय की स्थापना भी की थी (सन् १८६६)। हिन्दू जाति का यह प्रथम अनाथालय था जिसे आर्यसमाज के प्रवर्त्तक ने स्थापित किया था। यह संस्था ग्रब वहुत विकसित हो चुकी है ग्रीर इसका संचालन प्रादेशिक ग्राये प्रति-निधि सभा द्वारा किया जा रहा है। इस ग्रनाथालय द्वारा जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया, उसका उल्लेख ग्रन्यत्र यथास्थान किया गया है। उन्नीसवीं सदी के ग्रंतिम वर्षों में ग्रनाथों की समस्या ने बहुत उग्र रूप घारण कर लिया था, क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ग्रादि के दुर्भिक्षों के कारण इन प्रदेशों के बहुत-से बच्चे ग्रनाथ हो गये थे। फीरोजपुर के आर्य अनाथालय ने तो इन अनाथों की रक्षा व पालन-पोषण के लिए भगीरथ प्रयत्न किया ही था, पर महात्मा पार्टी के ग्रार्यंसमाजियों का भी इस समस्या की ग्रोर

ध्यान गया, ग्रीर जालन्घर ग्रार्यसमाज के सहयोग से वहाँ के कन्या महाविद्यालय ने एक कन्या ग्रनाथालय की स्थापना की। मध्य प्रदेश के दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्र से लायी गयी उन्नीस कन्याएँ इस ग्रनाथालय में प्रविष्ट की गयीं। इन्हें शिक्षा की वे सब सुविघाएँ दी गयीं, जो कन्या महाविद्यालय की छात्रांश्रों को प्राप्त थीं। जालन्घर के इस कन्या श्रनाथालय की स्थापना सन् १८६० में की गयी थी। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में मुजफ्फरगढ़ जिले में श्रछ्तोद्धार का जो प्रयत्न पण्डित गंगाराम द्वारा प्रारम्भ किया गया था, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दलितों का उद्घार करते हुए पण्डितजी का ध्यान म्रनाथों की म्रोर भी माकृष्ट हुम्रा, ग्रौर सन् १६०५ में उन्होंने सिन्घ के एक ग्रनाथ बालक को उस पाठशाला में प्रविष्ट कर दिया, जिसकी स्थापना उन्होंने ग्रछूत बच्चों की शिक्षा के लिए मुजफ्फरगढ़ में की थी। इस बालक के भरण-पोषण की व्यवस्था भी वहाँ के आर्यंसमाज द्वारा कर दी गयी। इस प्रकार वहाँ एक अनाथालय की भी नींव रखी गयी, जो सन् १६०६ में एक पृथक् व सुव्यवस्थित संस्था के रूप में विकसित हो गया। पण्डित गंगाराम सरकारी सर्विस में थे। उन्होंने अनुभव किया कि सर्विस में रहते हुए वह अनाथालय पर समुचित ध्यान नहीं दे सकते। सर्विस से त्याग-पत्र देकर वह म्रनाथों तथा म्रछूतों की सेवा तथा उद्धार के कार्य में लग गये ग्रौर उनके प्रयत्न से मुजफ्फरगढ़ के अनाथालय का खूब विकास हुआ। सन् १९१६ में उसकी शाखा लाहौर में खोल दी गयी। सन् १६२६ में उसे रावी रोड पर ले जाया गया, जहाँ महाशय शालिग्राम ने ग्रपनी एक इमारत इसके लिए दान दे दी थी। क्योंकि यह ग्रनाथालय पंजाब की राजधानी में स्थित था, ग्रतः स्वाभाविक रूप से इसकी स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी, ग्रीर यह मुजफ्फरगढ़ के मूल ग्रनाथालय से ग्रधिक महत्त्व प्राप्त कर गया। सन् १६२६ में ही "पंजाब ग्रनाथ रक्षिणी सभा" नाम से एक पृथक् संस्था की रजिस्ट्री करा दी गयी और लाहौर के अनाथालय का प्रबन्ध उसके सुपुर्द कर दिया गया। सन् १६११ में पण्डित गंगाराम ने गुरुकुल बेट सोहनी स्थापित किया, जिसका उद्देश्य श्रछूतों तथा अनाथों को निःशुल्क शिक्षा देना था। शुरू में यह गुरुकुल मुजफ्फरगढ़ के अनाथालय की प्रवन्य समिति के ग्रधीन रहा, पर बाद में काँगड़ी गुरुकुल की शैली पर इसका विकास किया गया और उसका प्रवन्य पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के हाथों में दे दिया गया। पण्डित गंगाराम द्वारा लायलपुर, भंग, मिण्टगुमरी ग्रौर वसोहली (जम्मू) में भी म्रनाथालय स्थापित किये गये थे। इनमें लायलपुर का मनाथालय बहुत भ्रच्छी दशा में था। उसका अपना भव्य भवन था, जिसकी आधारिशला स्वामी सत्यानन्द द्वारा रखी गयी थी। श्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब या महात्मा पार्टी से सम्बन्ध रखने वाला एक मार्यं मनाथालय पटौदी हाउस दिल्ली में सन् १९१९ में स्थापित हुम्रा था। समयान्तर में इसने बहुत उन्नति की, ग्रीर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ ग्रनेकविध कलाग्रों तथा शिल्पों को सिखाने की भी वहाँ व्यवस्था की गयी। महामारी, दुर्भिक्ष, भूकम्प, बाढ़ ग्रादि प्राकृतिक विपत्तियों के प्रवसर पर जनता की सहायता के कार्य में भी पंजाब आर्य प्रति-निधि सभा और आर्यसमाज के ग्रन्थ संगठनों ने पूरे उत्साह के साथ हाथ बटाया। सन् १६०१ से १६०६ तक पंजाब में प्लेग का प्रकोप रहा, जिसमें स्थानीय आर्यसमाजों द्वारा जहाँ ग्रोषिव ग्रादि से रोगियों की चिकित्सा की गयी, वहाँ साथ ही हवन से वायु-शुद्धि के लिए भी प्रयत्न किया गया। ४ एप्रिल, सन् १६०५ के दिन काँगड़ा में भूकम्प

ग्राया था, जिसके कारण घन जन की बहुत क्षति हुई थी। भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए ग्रार्यसमाजों द्वारा स्वयं-सेवक भेजे गये, ग्रीर काँगड़ा रिलीफ फण्ड की स्थापना की गयी, जिसमें १३,५१,६४९ रुपया एकत्र हो गया। उस समय की यह राणि ग्राज के करोड़ों रुपये के वरावर थी। सन् १६१७-१८ में गढ़वाल में दुर्भिक्ष पड़ा। गढ़वाल विजनौर जिले के साथ लगा हुआ है, और गुरुकुल काँगड़ी विजनौर के उत्तरी भाग में स्थित था। स्वामी श्रद्धानन्द के लिए ग्रपने पड़ोस की इस प्राकृतिक विपत्ति की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं हुआ, श्रीर उन्होंने दुभिक्ष के निवारण के लिए समाचार-पत्रों में एक अपील प्रकाशित की। स्वामीजी पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के सर्वमान्य नेता थे। उनकी अपील पर आर्यसमाजों ने दिल खोलकर धन दिया, और शीघ्र ही सत्तर हजार रुपये गढ़वाल के दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए एकत्र हो गये। गुरुकुल काँगड़ी के बहुत से प्राध्यापक, कर्मचारी ग्रौर विद्यार्थी जनता की सेवा के लिए गढ़वाल पहुँच गये और १६१८ की ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने वहाँ खूव काम किया। गढ़वाल के भीषण दुर्भिक्ष के अवसर पर जनता की सहायता के लिए महात्मा हंसराज ने भी अपील की थी, श्रीर श्रार्यसमाज की दोनों पार्टियों ने इस सम्बन्ध में सहयोग से कार्य किया था। जून, १९३४ में बिहार में एक भयंकर भूकम्प ग्राया था जिसके कारण कितने ही नगर ग्रीर गाँव पूरी तरह से नष्ट हो गये थे। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने इस देवी विपत्ति से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए एक उपसमिति का निर्माण किया। पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा उसके प्रधान थे। वह पण्डित ज्ञानचन्द्र को साथ लेकर भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए विहार गये। वहाँ वस्त्र ग्रीर भोजन बिना मुल्य वाँटे गये ग्रीर जो लोग वेघरबार हो गये थे, उनके लिए फोपड़ियों का निर्माण कराया गया। लाहौर के उत्साही ग्रायं कार्यकर्ता महाशय वोसाराम ग्रीर महाशय श्यामलाल विहार में रहकर भूकम्प पीड़ितों की सहायता करते रहे। सन् १६३५ में क्वेटा में भूकम्प ग्राया, जिसमें प्रायः सम्पूर्ण क्वेटा नगर नष्ट हो गया । हजारों नर-नारी मृत्यु के ग्रास बने, ग्रीर करोड़ों की सम्पत्ति विनष्ट हो गयी। क्वेटा का आर्यसमाज बिलोचिस्तान में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रधान केन्द्र था। वहाँ उसका विशाल व भव्य भवन था। वह भी भूकम्प के कारण पृथ्वी के गर्भ में समा गया। पंजाब ग्रायें प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से क्वेटा में भी भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए व्यवस्था की गयी। इसके लिए जो उपसमिति बनायी गयी, उसके भी पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा ही प्रधान थे।

दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प आदि की प्राकृतिक विपत्तियों और प्लेग सदृश महामारियों से पीड़ित जनता की सेवा के लिए पंजाब आयें प्रतिनिधि सभा के समान आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा भी बहुत व्यापक रूप से कार्य किया गया था। महात्मा हंसराज के नेतृत्त्व में किये गये इस सेवाकार्य का विवरणग्रगले अध्याय में पृथक् रूप से दिया गया है।

समाज सुघार के लिए जो अनेकविध कार्य पंजाव में आर्यंसमाज द्वारा किये गये, उनमें विधवा-विवाह का समर्थंन, विधवाओं और असहाय स्त्रियों की सहायता के लिए आश्रमों व सभाओं की स्थापना, वाल विवाह का विरोध, जात-पाँत तोड़कर विवाह सम्बन्ध व सामाजिक व्यवहार का अचलन और अनेकविध सामाजिक कुरीतियों का निवारण मुख्य है। इन सबके लिए जो आन्दोलन हुए, उनका क्षेत्र बहुत व्यापक था और उनके लिए पृथक रूप से स्थापित विविध संगठन केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं थे,

ग्रतः उन पर ग्रन्यत्र यथास्थान प्रकाश डाला जायेगा। पर यहाँ कुछ ऐसे कार्यकलापों का उल्लेख ग्रावश्यक है जो प्रधानतया पंजाब तक ही सीमित थे। जात-पाँत के भेदभाव को मिटाने के लिए डाँ० चिरंजीव भारद्वाज ने जिस "ग्रायं शिरोमणि सभा" का गठन किया था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में लाहौर में "जात पाँत तोड़क मण्डल" की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख नेता पण्डित सन्तराम बी० ए० थे। यद्यपि यह मण्डल ग्रायंसमाज के संगठन के ग्रन्तर्गत नहीं था, पर इसका संचालन ग्रायंसमाजियों द्वारा ही किया जा रहा था। यह मण्डल जात-पाँत तोड़कर विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ग्रान्दोलन करता था। जन्म के ग्राधार पर जाति-भेद के स्थान पर गुण-कर्मानुसार वर्णव्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य को सम्मुख रख कर सन् १६३४ में पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार ने लाहौर में "वर्णाश्रम संघ" स्थापित किया। इस संघ द्वारा यह यत्न किया गया, कि ग्रुवक ग्रौर ग्रुवतियों के वर्णों का निर्धारण गुण, कर्म ग्रौर स्वभाव के ग्रनुसार किया जाए। पण्डित बुद्धदेव ने ग्रनेक व्यक्तियों को गुणकर्मानुसार वर्णों की दीक्षा भी दी थी ग्रौर संघ के उद्देश्य की पूर्ति के प्रयोजन से मेरठ (उत्तरप्रदेश) में प्रभात ग्राश्रम भी स्थापित किया था।

## (४) पंजाब में प्रार्थसमाजों का विस्तार

बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में पंजाब में श्रार्थसमाजों का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुग्रा, ग्रौर बहुत-से नये ग्रार्थसमाज स्थापित हुए। पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध ग्रार्थसमाजों की संख्या सन् १६३५ तक ५०४ हो गयी थी ग्रौर सन् १६४१ में यह संख्या ६०० तक पहुँच गयी थी। इन सब समाजों की स्थापना कव ग्रौर किन नर-नारियों के प्रयत्न से हुई, इसका पूरा विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है। सन् १६४७ में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप सभा का बहुत-सा पुराना रिकार्ड नष्ट हो गया है ग्रौर ऐसे ब्यक्ति भी इस समय बहुत कम जीवित हैं, जिन्हें इन समाजों के प्रारम्भिक वर्षों के सम्बन्ध में कोई जानकारी हो। फिर भी जिन कितपय ग्रार्थसमाजों की स्थापना ग्रादि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकी है, उसका उल्लेख ग्रार्थसमाज ग्रान्दोलन के प्रारम्भिक रूप को समभने में सहायक होगा।

पंजाव आर्यं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध समाजों में सोनीपत के आर्यंसमाज की स्थापना सन् १६०१ में डॉक्टर महाराज कृष्ण के प्रयत्न से हुई थी। कुछ वर्ष तक यह समाज वहुत सिक्रय रहा, पर जब डॉक्टर महाराज कृष्ण दिल्ली आकर बस गये, तो इसके कार्यं में शिथिलता आ गयी। सन् १६१६ में लाला जगन्नाथ द्वारा इस समाज में नवजीवन का संचार किया गया और शीघ्र ही उसका अपना भवन तैयार कर लिया गया। सन् १६०२ में स्थापित समाजों में शोरकोट (भंग), दीपालपुर (मिण्टगुमरी) और घनिये का बाँगर (गुरुदासपुर) के आर्यंसमाज उल्लेखनीय हैं। सभा के उपदेशक पण्डित रामरत्न शोरकोट में धर्म-प्रचार के लिए गये थे। उनके प्रचार तथा लाला कालाराम हेडमास्टर और महाशय अरुइचन्द आदि सज्जनों के प्रयत्न से सन् १६०२ में वहाँ आर्यंसमाज स्थापित हो गया था, और उसी वर्षं वहाँ समाज मन्दिर का भी निर्माण कर लिया गया था। इस समाज के साथ पुत्री पाठशाला भी विद्यमान थी और एक वाचनालय भी। ओडों की शुद्धि का भी यह समाज केन्द्र था। दीपालपुर में मुंशी सुखराम

दास, लाला लखमनदास और बाबू परमेश्वरीदास ग्रादि सज्जन वैदिक वर्म से प्रभावित थे, श्रीर एक साथ बैठकर सन्ध्योपासना किया करते थे। इन्हीं द्वारा वहाँ सन् १६०२ में आर्यसमाज की स्थापना कर दी गयी। गुरुदासपुर जिले की घनिये की वाँगर नगरी में सन् १६०२ में ही ब्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी, जिसके लिए पण्डित सोमराज ने बहुत प्रयत्न किया था। महाशय मूलचन्द इस समाज के प्रथम प्रधान थे, और श्री ठाकुरसिंह प्रथम मन्त्री। सन् १६०३ में इस समाज का प्रथम वाधिकोत्सव हुआ था, जिसमें मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों से शास्त्रार्थं भी हुए थे। सन् १६०३ में करनाल जिले के सालवन ग्रीर रादौर नगरों में, पटियाला के तलवंडी नगर में, गुड़गाँवा जिले के बहुड़ा में, हिमाचल प्रदेश की डगसाई नगरी में श्रीर सरगोधा तथा फरीदकोट में श्रायंसमाज स्थापित हुए थे। सालवन (करनाल) में समाज की स्थापना का श्रेय सभा के उपदेशक पण्डित शम्भुदत्त को प्राप्त है। वह वहाँ कई वर्ष से धर्म-प्रचार कर रहे थे। दो वर्ष बाद सन् १६०५ में जब सालवन समाज का वार्षिकोत्सव हुग्रा, तो पण्डित गणपति शर्मा भी वहाँ गयेथे, ग्रौर उनके व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था। रादौर (करनाल) में समाज की स्थापना श्री लालाराम के पुरुषार्थ से हुई थी। पण्डित गंगादत्त वहाँ प्रचार के लिए गये थे, और उनके व्याख्यानों की वहाँ धूम मच गयी थी। इस समाज के प्रथम वार्षिकोत्सव में पण्डित पूर्णानन्द और पण्डित हरनामसिंह सद्धा विख्यात आर्य विद्वान् भी पधारे थे। गुड़गाँवा जिले के बहुड़ा नगर में भी सन् १६०३ में भ्रायंसमाज स्यापित हो गया था। कुछ वर्ष पश्चात् वहाँ वैदिक कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी थी, और चमारों की शुद्धि कर उन्हें आर्य बनाना भी प्रारम्भ कर दिया गया था। डगसाई (हिमाचल प्रदेश) में वाबू नानकचन्द वर्मा के पुरुषार्थ से ग्रायंसमाज की स्थापना हुई थी। समीप के पार्वत्य प्रदेश में इस समाज ने वहुत कार्य किया और शुद्धि-यान्दोलन में भी सिक्रिय रूप से भाग लिया। सरगोघा अब पाकिस्तान में है, पर भारत विभाजन से पूर्व वहाँ का ग्रायंसमाज बहुत सिक्रय था ग्रौर उस द्वारा एक पुत्री पाठशाला भी चलायी जा रही थी। इस समाज की स्थापना पण्डित परसराम (बाद में स्वामी निजातमानन्द) के पुरुषार्थ से हुई थी और शुरू में समाज के अघिवेशन भी उन्हीं की दुकान पर हुआ करते थे। सन् १६०४ में इस समाज का ग्रपना भवन वनना प्रारम्भ हो गया था। उसकी ग्रावारिशला सर माल्कम हेली द्वारा रखी गयी थी, जो उन दिनों सरगोघा में सेटलमेंट ग्रॉफिसर थे। बाद में सर हेली ने बहुत उन्नति की, ग्रौर वह पंजाव के गवर्नर पद तक पहुँच गये। सन् १६०६ में सरगोधा समाज में पुत्री पाठशाला की स्थापना हुई, और १६०८ में उसका प्रथम वार्षिकोत्सव घूमघाम के साथ मनाया गया। बाद में इस आर्य-समाज ने बहुत उन्नति की। सरगोघा के ग्रायों को समाज के लिए इतना उत्साह था कि वहाँ दैनिक सत्संग हुम्रा करता था। फरीदकोट में म्रार्थसमाज की स्थापना पण्डित तुलसीराम के प्रयत्न से हुई थी। उनके कर्तृत्व का उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। वैदिक घर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने ग्रपने प्राणों की बलि दे दी थी। सन् १६०४ में स्थापित हुए दो ग्रार्यसमाजों के विषय में कुछ जानकारी उपलब्ध है, जम्मू-काश्मीर राज्य में ऊधमपुर और गुरुदासपुर जिले में घुमान के समाजों की। ऊधमपुर में ग्रार्यंसमाज की स्थापना तो सन् १६०४ में हो गयी थी, पर प्रारम्भ के वर्षों में उसका कार्य प्रायः शिथिल रहा। सन् १९२२ में उसमें तीवता याने लगी, ग्रौर ऊघमपुर भी

मेघों की शुद्धि का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। ग्रनेक मुसलिम परिवारों को भी वहाँ की समाज ने शुद्ध किया। घुमान (गुरुदासपुर) में आर्यसमाज की स्थापना में बावा गुलाबदास हकीम का विशेष कर्तृत्व था। वही उस समाज के प्रथम प्रधान थे। वाद में वाबा दासराम ने इस समाज को केन्द्र बनाकर समीपवर्ती ग्रामों में बहुत प्रचार किया, ग्रीर विधीमयों से ग्रनेक शास्त्रार्थ भी किये। सन् १६०५ में स्थापित ग्रार्यसमाजों में मीर-पुर (जम्मू), सनावां (मुजफ्फरगढ़), रामामण्डी (पटियाला), भूपालवाला (सियालकोट), पेशावर शहर (म्रासिया) म्रीर चिवण्डा (सियालकोट) के समाज उल्लेखनीय हैं। मीरपुर में वैदिक घर्म के प्रचार का प्रारम्भ डाक्टर करुणाशंकर और पण्डित सन्तराम वकील के पुरुषार्थं से हुआ था और उन्हीं के प्रयत्न से वहाँ १६०५ में आर्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। कुछ समय वाद ही वहाँ पुत्री पाठशाला खोल दी गयी, और समीप के प्रदेश में उत्साहपूर्वक धर्म का प्रचार किया जाने लगा। इसी के परिणामस्वरूप बाद में कोटली ग्रीर पंछ ग्रादि में भी समाज स्थापित हुए। शुद्धि के कार्य में भी इस समाज ने बहुत तत्परता प्रदर्शित की। अछूत समभे जाने वाली वसिष्ठ जाति के अनेक परिवारों की मीरपुर समाज ने शुद्धि की, भीर पौराणिकों के उग्र विरोध का बड़ी वीरता के साथ सामना किया। इस क्षेत्र में शुद्धि का जो कार्य हुग्रा, उसका प्रधान श्रेय सभा के उपदेशक पण्डित भक्तराम को प्राप्त है। सनावां (मुजफ्फरगढ़) में समाज की स्थापना लाला रामचन्द और लाला मुलतानीराम के पुरुषार्थ से हुई थी (१६०५) और तीन वर्ष पश्चात् वहाँ आर्यं कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी थी। इस आर्यसमाज के कार्यकर्ता अत्यन्त उत्साही थे। इसी कारण सन् १६०५ में ही वहाँ समाज भवन के निर्माण का भी श्रीगणेश कर दिया गया था। वहाँ दैनिक सत्संग की प्रथा भी शुरू कर दी गयी थी ग्रौर समाज द्वारा एक पुस्तकालय भी स्थापित कर दिया गया था। पटियाला के रामा-मण्डी नगर में पण्डित अमीचन्द उपदेशक की प्रेरणा से आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के ग्राघार पर समाज के सिक्रय कार्य कर्ता पण्डित परसराम और महाशय रौनकसिंह को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था और उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे का उल्लेख ग्रन्यत्र यथास्थान किया गया है। हिन्दी पाठशाला, कन्या पाठशाला ग्रीर एंग्लो वैदिक मिडल स्कूल सदृश शिक्षण-संस्थाएँ भी इस समाज द्वारा स्थापित की गयी थीं। भूपालवाला (सियालकोट) के प्राइमरी स्कूल में लाला देवीदास अध्यापक थे। उन्हीं के पुरुवार्ष से वहाँ आर्यसमाज की स्थापना हुई । शिक्षा के क्षेत्र में इस समाज ने वहुत सराहनीय कार्य किया। उस द्वारा एक शिक्षणालय खोला गया, जो सन् १६१६ में हाई स्कूल के स्तर तक पहुँच गया था। पण्डित मूलराज इस समाज के प्रथम प्रधान थे। पेशावर में ग्रार्यसमाज की स्थापना उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में ही हो गयी थी और सन्१८८६ में उसका अपना मन्दिर भी वनना शुरू हो गया था। पेशावर शहर के एक ग्रन्य भाग मुहल्ला ककड़ा में सन् १६०५ में 'आर्य संगत' नाम से एक अन्य संगठन का निर्माण हुआ, जो बाद में आर्यसमाज के रूप में परिवर्तित हो गया। चिवण्डा (सियालकोट) में आर्यसमाज की स्थापना (१६०५) होने पर सनातिनयों ने उसका इतना विरोध किया, कि उनके बहकावे में कहारों ने आर्य-समाजियों के घरों में पानी भरना भी बन्द कर दिया। इस दशा में वहाँ के आर्य नेता महाशय टेकचन्द कई दिनों तक स्वयं ग्रायें घरों में पानी भरते रहे। बाद में यह समाज बहुत शक्तिशाली हो गया, श्रीर इसके तत्त्वावधान में दलितोद्वार के कार्य की बहुत प्रगति हुई। सन् १६०५ में ही बंगा (जालन्धर) में भी आर्यसमाज स्थापित हो गया था, जिसके लिए वाबा गंगाकिशन ने बहुत पुरुषार्थ किया था। १६१२ में वहाँ एक हिन्दी पाठशाला भी खोल दी गयी, श्रीर कुमार सभा की स्थापना द्वारा युवकों में धर्म-प्रचार का विशेष रूप से प्रयत्न किया गया।

सन् १६०६ में कैमलपुर और पिण्डी भट्टियाँ (गुजरांवाला) में आर्यसमाज स्थापित हुए थे। कैमलपुर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त (पाकिस्तान)में है। वाबू नत्थूराम, लाला ढेराशाह और वाबू अच्छक राम ने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना के लिए वहुत कार्य किया। कुछ वर्ष पश्चात् सन १९१२ में वहाँ समाज द्वारा एक कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी। पिण्डी भट्टियाँ में प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित दौलतराम ग्रीर ठाकुर प्रवीणसिंह ने बड़ी लगन के साथ वैदिक धर्म का प्रचार किया था, और उसी के परिणामस्वरूप वहाँ समाज की स्थापना हुई थी। सन् १९०६ में इस आर्यसमाज का प्रथम वार्षिकोत्सव हुम्रा, जिसमें स्वामी योगेन्द्रपाल ने इस्लाम पर व्याख्यान दिये, ग्रीर पण्डित घर्मदेव ने सिक्ख पंथ के ग्रन्थी सरदार करतारसिंह लासायी से शास्त्रार्थ किया। इस उत्सव में एक शास्त्रार्थ पौराणिकों से वेदान्त के विषय पर भी हुआ, जिसमें सभा के उपदेशक पण्डित विश्वनाथ ने श्रायंसमाज के पक्ष को प्रस्तुत किया था। इन शास्त्राथीं का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा, और पिण्डी भट्टियाँ में आर्यसमाज की जड़ सुदृढ़ हो गयी। इसी कारण सन् १६०६ में वहाँ आर्य पुत्री पाठशाला स्थापित हुई, और सन् १९१६ में गौशाला। एक ग्रार्य कुमार पाठशाला भी इस समाज द्वारा खोली गयी, पर वह केवल दो साल तक चल सकी । सन् १६२६ में इस नगरी में स्त्री समाज भी स्थापित हो गया था। सन् १६०६ में दौलतनगर (गुजरात) ग्रौर भागियाँ (शेखूपुरा) में ग्रार्थ-समाजों की स्थापना हुई थी। दौलतनगर में वैदिक वर्म का प्रचार सन् १९०६ से पहले ही शुरू हो गया था और १८६६ में वहाँ एक ग्रार्य मिडल स्कूल भी खोल दिया गया था। सन् १६०५ में पण्डित पूर्णानन्द ने वहाँ बरकत राम नाम के एक व्यक्ति की शुद्धि भी की थी। मुसलमानों के प्रभाव से इसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। १६०६ में दौलत-नगर में ग्रीपचारिक रूप से ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई, ग्रीर उसके लिए भवन भी तैयार कर लिया गया। इस समाज द्वारा मेघों की शुद्धि के लिए भी वहुत प्रयत्न किया गया। सन् १६१० में गुलावू नाम के एक मेघ को शुद्ध करके आर्य वना लिया गया था। जब उसकी मृत्यु हुई, तो सनातिनयों ने उसके शव को श्मशान में दाह करने से रोकना चाहा। पर स्रार्थसमाजी इससे घबराये नहीं, सनातिनयों के उग्र विरोध के वावजूद उन्होंने गुलावू का वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार किया। इस पर पौराणिक हिन्दुओं ने आयौ का बहिष्कार कर दिया, पर ग्रार्थ भ्रपने मन्तव्यों पर दृढ़ रहे, ग्रीर वहिष्कार की कोई परवाह न कर शुद्धि के कार्य में उन्होंने शिथिलता नहीं माने दी। सन् १६१३ में वहाँ सनातिनयों के साथ एक बड़ा शास्त्रार्थ हुया, जिसमें ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पण्डित चाननराम ग्रीर पण्डित राजाराम थे। इस शास्त्रार्थ से जनता पर वैदिक धर्म का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ग्रीर न केवल ग्रछूतों को ही, ग्रपितु मुसलमानों को भी शुद्ध कर हिन्दू वनाने का श्रीगणेश हो गया। कुछ समय पश्चात् दौलतनगर में स्त्री समाज भी स्थापित किया गया। भागियाँ में स्रायंसमाज की स्थापना एप्रिल, १९०६ में हुई थी। शुद्धि के लिए

इस समाज ने बहुत अच्छा कार्य किया। सन् १९१८ में उस द्वारा एक बड़े सहभोज का श्रायोजन किया गया था, जिसका भोजन मेघों द्वारा तैयार किया गया था। श्रगले वर्ष १९१६ में प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित पूर्गानन्द का वहाँ शुद्धि के विषय पर पौराणिक पण्डित रामचन्द्र से शास्त्रार्थ हुम्रा था, जिसका जनता पर बहुत उत्तम प्रभाव पड़ा था। इस समाज के पुराने कार्यकर्तायों में महाशय मथुरादास ग्रौर महाशय वजीरचन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १६०८ में स्थापित ग्रार्यसमाजों में तख्तहजारा (जिला सरगोघा) का समाज उल्लेखनीय है। वहाँ वैदिक घर्म का प्रचार सन् १६०१ में श्री प्रभुदयाल द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया था। पर सन् १६०८ में जब पण्डित भोज-राजेश्वर वहाँ पघारे, तो ग्रार्यसमाजी विचार के लोगों में नयी शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। पण्डितजी ने मूर्ति-पूजाके विरुद्ध ग्रनेक व्याख्यान दिये, जिनके कारण पौराणिकों में खलबली मच गयी। उनके वहकाने पर कुछ लोगों ने गाली-गलौच प्रारम्भ कर दी, ग्रीर पण्डितजी के विरुद्ध बल प्रयोग का भी प्रयत्न किया, पर इससे ग्रार्यसमाज का कार्य बन्द नहीं हुम्रा म्रौर वहाँ भ्रौपचारिक रूप से म्रार्यसमाज की स्थापना कर दी गयी। सन् १६०६ में स्थापित हुए ग्रार्यसमाजों में केवल दो के विषय में जानकारी उपलब्ध है, गोजरा (लायलपुर) और इन्दौरा (काँगड़ा) के आर्यसमाजों की। गोजरा में बाबू नाथाराम ने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था। वाद में स्वामी सर्वदानन्द वहाँ पद्यारे, और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने आर्यसमाज की स्थापना की। शुद्धि के क्षेत्र में गोजरा ग्रार्यसमाज द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया था। चमार, बुटवाल, मेघ ग्रौर डोम ग्रादि जातियों के साथ-साथ ईसाई ग्रादि विधर्मियों में भी गोजरा के ग्रायों ने शुद्धि का कार्य किया, ग्रीर सैकड़ों नर-नारियों को ग्रपने धर्म में स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया। इस आर्थसमाज के तत्त्वावधान में एक कन्या पाठशाला, ग्रार्येकुमार सभा ग्रौर पुस्तकालय सदृश संस्थाएँ भी विद्यमान थीं। काँगड़ा जिले के इन्दौरा नामक नगर में भी सन् १६०६ में आर्यसमाज स्थापित हो गया था। शुद्धि और विघवा विवाह के कामों में इस समाज का विशेष कर्तृत्व था। उसके मंदिर के लिए श्रीमती दुर्गादेवी ने भूमि प्रदान की थी, ग्रीर चौघरी रामसिंह रईस ने ग्राथिक सहायता। जड़ांवाला (लायलपुर), वस्ती गुर्जा (जालन्घर) श्रौर फतेहगढ़ चूढिया (गुरुदासपुर) में सन् १६१० में श्रार्यसमाज स्थापित हुए थे। जड़ांवाला में ग्रार्यसमाज की स्थापना तथा विकास में श्री मेहता जैमिनी, वाबू गंगाकिशन, वावू किशनचन्द, पण्डित वनवारीलाल, वाबू मेवाराम ग्रौर लाला रामचन्द का विशेष कर्तृत्व था। इस समाज ने शुद्धि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया ग्रीर बहुत से ग्रछूतों को शुद्ध कर ग्रार्य वनाया। सन् १९२८ में वहाँ एक अछूतोद्धार कान्फ्रेंस बड़ी घूमधाम के साथ हुई थी, जिसकी म्रध्यक्षता पण्डित नेकीराम शर्मा ने की थी। म्रछूत जातियों के वालकों के लिए एक पाठशाला भी इस समाज द्वारा चलायी जा रही थी। जड़ांवाला में शुद्धि का कार्य केवल अछूत जातियों तक ही सीमित नहीं रहा। अनेक जन्म के मुसलमानों को भी वहाँ के ग्रायंसमाज ने गुद्ध किया। वस्ती गुजाँ में ग्रायंसमाज की स्थापना तथा कार्यकलाप में लाला भय्यादास, महाशय फकीरचन्द, लाला दीवानचन्द, लाला मलावाराम ग्रौर डॉक्टर वजीरचन्द का प्रमुख कर्तृत्व था। इस समाज द्वारा जहाँ एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की गयी, वहाँ साथ ही "वज्राङ्ग एसोसियेशन" नाम से एक ग्रन्य संस्थान का भी निर्माण किया गया, जिसमें नवयुवकों को व्यायाम के लिए प्रेरित किया जाता था। फतेहगढ़ चूढिया में आर्यंसमाज की स्थापना पण्डित पूर्णानन्द और ठाकुर प्रवीणसिंह के प्रचार का परिणाम थी। समाज के प्रचार ने वहाँ इतना प्रभाव उत्पन्न किया, कि मौलवी मुहम्मद लतीफ अपनी पत्नी तथा पुत्री के साथ शुद्ध होकर आर्यंसमाज में प्रविद्ध हो गया, और उसका नाम वदलकर महाशय वेदप्रकाश रख दिया गया। इससे हिन्दू लोग वहुत उद्धिग्न हुए और उन्होंने आर्यों का वहिष्कार कर दिया। पर इससे आर्यंसमाज के कार्य में कोई एकावट नहीं आयी, और आर्यं लोग पूर्ववत् उत्साह के साथ प्रचार तथा शुद्धि में तत्पर रहे।

सन् १६१० के पश्चात् जो बहुत से आर्यसमाज पंजाब में स्थापित हुए उन सब का उल्लेख कर सकना न इस "इतिहास" में सम्भव है, श्रीर न उसकी सावश्यकता ही है। पर कतिपय ग्रार्थसमाजों का यहाँ केवल इस कारण उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी महत्त्व की वात के साथ था। रावलपिण्डी जिले में चोहा-भक्तां श्रार्यसमाज (स्थापना वर्ष १६१२) का महत्त्व इस कारण है, वयोंकि उसके क्षेत्र में स्वामी दर्शनानन्द ने एक गुरुकुल की स्थापना की थी। यह गुरुकुल पोठोहार नाम से प्रसिद्ध था और पण्डित मुक्तिराम चिरकाल तक इसके आचार्य रहे थे। सन् १९१२ में स्थापित जवालपुर कीकनां (जिला जेहलम) समाज में ग्रार्य सभासदों को सन्ध्या-हवन सिखाने तथा धर्मग्रन्थों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। वहाँ सत्संग भी प्रति-दिन हुआ करता था। सियालकोट जिले की सनखतरा बस्ती में सन् १६१३ में आर्यसमाज की नींव पड़ी। वहाँ समाज का प्रभाव इतना वढ़ गया कि कुछ वर्ष पश्चात् ५०० के लगभग चमारों को शुद्ध कर आर्य वना लिया गया। दलितोद्धार और शुद्धि के लिए वहाँ इतना उत्साह था कि पण्डित नत्थूराम सदृश आर्य अपने व्यापार-व्यवसाय की ग्रोर ध्यान न देकर शुद्धि के कार्य में ही लगे रहा करते थे। उनके प्रयत्न से सियालकोट जिले के हजारों डोम शुद्ध होकर आर्यसमाजी वन गये। नत्थूरामजी के प्रधान सहयोगी लाला बुद्धामल थे और प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित रामस्वरूप को उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए बुला लिया था। सनखतरा के समीप दूघोचक, सूद, लुडयाल, डला, फत्तोवाल, मंचारा और भलोर ब्रह्मनां ग्रादि ग्रामों में चमार, मेघ ग्रादि ग्रछूत समभे जाने वाले लोगों का ग्रच्छी बड़ी संख्या में निवास था। इन सवकी शुद्धि कर दी गयी। सनखतरा के आयों में वैदिक धर्म के प्रति कितनी लगन थी, इसका अनुमान करने के लिए यही निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त है कि वहाँ ग्रायंसमाज मन्दिर की ग्रावश्यकता की श्रंनुभव कर बुद्धामलजी ने अपना एक मकान समाज को दान दे दिया था। गुरुदासपुर जिले के घर्मकोट रन्धावा में भी सन् १९१३ में ही आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। इसमें महाशय बुम्रादितामल, महाशय काशीराम भौर महाशय पूर्णचन्द्र का कर्तृत्व विशेष महत्त्व का था। यह आर्यसमाज भी ऐसे क्षेत्र में स्थित था, जहाँ अछूतों का वड़े पैमाने पर शुद्धि की जा रही थी, और जिसके कारण सनातनी लोग आर्यसमाज का उग्न रूप से विरोध करने में तत्पर थे। अक्तूबर, १६१४ में जब धर्मकोट रन्धावा में दशहरे का मेला लगा हुआ था, लब्सूराम नाम का एक शुद्ध हुआ मेघ मेला देखने के लिए आया। महाशय पूर्णचन्द उसे भ्रपने घर ले गये, भ्रौर वहाँ उसने चौके में बैठकर भोजन किया। इस पर विरादरी के लोगों ने पूर्णचन्द और उनके साथियों को जाति से वहिष्कृत कर दिया,

श्रीर उन्हें कुश्रों से पानी भरने से भी रोकने लगे। पर श्रायों ने इसकी कोई चिन्ता नहीं की ग्रौर सनातिनयों का डटकर मुकावला करते रहे। धर्मकोट रन्यावा के ग्रार्यसमाजी मुसलमानों की शुद्धि के लिए भी प्रयत्नशील थे। स्वामी विशानानन्द एक प्रसिद्ध आर्य संन्यासी थे, जो जन्म के मुसलमान थे। वह इसी नगर के निवासी थे, और महाशय काशीराम तथा महाशय पूर्णचन्द सदृश निष्ठावान् स्रार्थसमाजियों के सम्पर्क में स्रा कर उन्होंने वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया था। सन् १६१४ की बात है कि एक हिन्दू युवक मुसलिम युवती से विवाह करने के लिए स्वयं मुसलमान हो जाने को उद्यत था। पर ग्रार्यसमाजियों ने न केवल उसे ही मुसलमान होने से बचाया, श्रिपितु उस युवती को श्द कर उन दोनों का विवाह भी करा दिया। इस गुद्धि से सनातनी हिन्दुओं को बहुत उद्देग हुमा और वे मार्यों का बहिष्कार करने के लिए उठ खड़े हुए। पर मार्यसमाजी मपने मन्तव्यों पर दृढ़ रहे । धर्मकोट रन्धावा में ग्रार्यंसमाज द्वारा सन् १६२० में एक पुत्री पाठशाला की स्थापना की गयी और युवक वर्ग में कार्य करने के प्रयोजन से ''ग्रार्य युवक समाज" का भी गठन किया गया। पंजाब में ग्रार्यसमाज के इतिहास में सन् १६१५ का इस दृष्टि से विशिष्ट स्थान है, कि इस वर्ष वहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण व सिक्रय आर्यसमाजों की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश का एक नगर चम्वा है। वहाँ पहले 'मित्र सभा' नाम से एक संगठन विद्यमान था, जिसके सदस्य सुधारवादी व प्रगतिशील विचारों के थे। ये समय-समय पर आर्य विद्वानों को भी विचार-विनिमय तथा भाषणों के लिए बुलाते रहते थे। उनके निमन्त्रण पर मास्टर दुर्गाप्रसाद, महात्मा हंसराज, पण्डित जगतसिंह, पण्डित गणपति शर्मा तथा श्री रामभजदत्त सदृश ग्रार्य विद्वान् समय-समय पर चम्वा जाकर घर्म का प्रचार करते रहे । इस प्रकार वहाँ भ्रार्यसमाजी विचारों का बीजारोपण हो गया भ्रौर ईसाइयों के लिए उस पहाड़ी प्रदेश में अपने धर्म का प्रचार कर सकना सम्भव नहीं रहा। इसी प्रसंग में श्री योगेन्द्रपाल चम्वा गये ग्रौर वहाँ उनके १८ व्याख्यान हुए। जनता पर इनका इतना अधिक प्रभाव पड़ा, कि बहुत से ईसाई हुए व्यक्ति शुद्ध होकर पुनः अपने पुराने घर्म में वापस लौट ग्राए। मित्र सभा ही बाद में ग्रार्यसमाज के रूप में परिवर्तित हो गयी और इस द्वारा श्रञ्जूतोद्धार के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। चम्बा श्री र उसके समीपवर्ती प्रदेश में हाली नामक एक ग्रछूत जाति का ग्रच्छी बड़ी संख्या में निवास था। इनकी शुद्धि पर ग्रार्थंसमाज ने विशेष ध्यान दिया। इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि सन् १९३१ की जनगणना के श्रनुसार चम्बा के क्षेत्र में श्रायों की संख्या न ३६६ तक पहुँच गयी थी, जबकि दस साल पूर्व सन् १९२१ में वहाँ केवल ४८ ग्रार्थ थे। चम्बा ग्रार्यसमाज को ग्रछूतों की शुद्धि के कार्य में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सनातनी हिन्दू उनपर कठोर श्रत्याचार करने में तत्पर थे। उस समय चम्बा एक रियासतथी। वहाँ की सरकार भी शुद्धि की विरोधीथी। उस द्वारा शुद्ध हुए हालियों पर कभी जुरमाने किये जाते और कभी उनका चालान कर दिया जाता। उनके लिए पनचक्की का प्रयोग और पानी लाने का मार्ग भी बन्द कर दिया गया। एक ग्राम में आयों के विरुद्ध यह रिपोर्ट की गयी कि उन्होंने नागदेवता को वलि नहीं चढ़ायी है। हिमाचल प्रदेश में देवी-देवताओं को बलि देकर सन्तुष्ट करना धर्म का महत्त्वपूर्ण ग्रंग माना जाता था। पर भ्रायों का कहना था कि जीवहिंसा पाप है, भ्रीर देवी-देवताश्रों को मानना व उन्हें बिल देना वैदिक धर्म के अनुकूल नहीं है। पर उनकी एक न सुनी गयी।

उनपर जुरमाना कर दिया गया और जुरमाने से वसूल हुई रकम से नाग देवता को विल दे दी गयी। ग्रायों पर जो ग्रत्याचार हो रहे थे, उसे सहन न कर पण्डित रामशरण ने रियासत की सर्विस से त्यागपत्र दे दिया और अपनी सब शक्ति व समय वैदिक घर्म के प्रचार में लगाने लगे। श्रार्यसमाज को प्रचार-कार्य में कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसे समक्षने के लिए चम्बा आर्यसमाज की प्रगति का अनुभव बहुत उपयोगी है। काँगड़ा के पर्वतीय प्रदेश में डेरा गोपीपुर नाम की एक नगरी है, जहाँ १२१४ में आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। लाला किशोरीलाल सूद का इसमें विशेष कर्तृत्व था। श्रार्यसमाज द्वारा लोग जहाँ धर्म का ज्ञान प्राप्त करते थे, वहाँ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और स्वदेशी की भावना भी उससे प्रचारित की जाती थी। इसीलिए अनेक श्रार्यसमाजों में लाला लाजपत राय श्रीर लोकमान्य तिलक सदृश राष्ट्रीय नेताश्रों के चित्र भी लगाये जाया करते थे। सन् १६१८ में काँगड़ा का डिप्टी कमिश्नर जव डेरा गोपीपूर त्राया, तो आर्यसमाज भवन में लगे इन चित्रों को देखकर भड़क गया। उसने इन्हें उतरवा दिया ग्रीर पुस्तकालय को वन्द कर पुलिस का पहरा बिठवा दिया। पुस्तकालय की तलाशी ली गयी और आर्यसमाज के सदस्यों को डराया-धमकाया गया। लाला किशोरी लाल को हिरासत में ले लिया गया, और जिला बोर्ड के स्कूल के हेडमास्टर को केवल इस कारण मुझत्तल कर दिया गया, क्योंकि वह आर्यसमाजी थे। इन सब विष्न-बाधायों के बावजूद डेरा गोपीपुर का यार्यसमाज निरन्तर उन्निति करता गया और उस द्वारा जानकी कन्या पाठशाला, पुस्तकालय व वाचनालय तथा ग्रार्य युवक समाज स्थापित किए गये। जानकी कन्या पाठशाला की स्थापना लाला किशोरीलाल ने अपनी स्वर्गीया माता श्रीमती जानकी देवी की पुण्य स्मृति में मार्च, सन् १६१६ में की थी। सन् १६१६ में इस समाज के एक एंग्लो-संस्कृत हाई स्कूल को स्थापित किया था। काँगड़ा जिले की ही एक अन्य नगरी टौणी देवी में भी सन् १९१६ में ही ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी। उस समय वहाँ महाशय गुरुबख्श राम तथा ठाकुर निरंजनसिंह समाज के प्रधान कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिक्षा पर विशेष घ्यान दिया, जिसके कारण उन्होंने एक ग्रार्य स्कूल तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की, जिनसे जनता को बहुत लाभ हुआ। पंजाब में लाहौर (बच्छोवाली) का आर्यसमाज सबसे पूराना था, जिनकी स्थापना जुन,१८७७ में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा की गयी थी। बाद में वहाँ अन्य अनेक आर्यसमाज स्थापित हुए। सन् १६१५ में लाहौर में किला गूजरिंसह और काह्वानी में समाजों की स्थापना हुई थी। किला गूजरिंसह में पहले एक "ग्रायं क्लब" था, जिसके प्रधान श्री रामप्रसाद थे। बाद में पण्डित गंगाप्रसाद के प्रयत्न से इसे आर्यसमाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया । शुद्धि, दलितोद्धार, अन्तर्जातीय भोज ग्रादि समाज सुधार के कार्यों में इस समाज द्वारा सिक्रय रूप से भाग लिया गया भीर एक आर्य पुत्री पाठशाला भी चलायी गयी। काह्वानी में वैदिक धर्म के प्रचार तथा श्रार्यसमाज की स्थापना का प्रधान श्रेय पण्डित कृष्ण को प्राप्त है। यही वाद में संत्यास श्राश्रम में प्रवेश कर स्वामी घीरानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। घीरानन्दजी ने आर्य-समाज के लिए बहुत कार्य किया। उनके प्रयत्न से लाहौर, श्रमृतसर ग्रौर गुरुदासपुर जिलों में नौ ग्रार्यसमाज ग्रौर छह कन्या पाठशालाएँ स्थापित हुई थीं। शुद्धि ग्रौर विघवा विवाह का कार्य भी उन्होंने बड़े उत्साह के साथ किया था। वह चिरकाल तक आर्य

प्रतिनिधि सभा, पंजाब में ग्रवैतनिक उपदेशक के रूप में कार्य करते रहे थे। बीसवीं सदी के द्वितीय दशक में स्थापित आर्यसमाजों में लखपुर (कपूर्थला), तलागंज (कैमलपुर), दिल्ली हनुमान रोड, डेरा वावा नानक (गुरुदासपुर), जलालपुर पीरवाला (मुलतान), चीचावन्ती (मिण्टगुमरी) और कोककुली (रोहतक) के समाज उल्लेखनीय हैं। लखपूर का आर्यसमाज सन् १६१६ में स्थापित हुआ था। उस द्वारा आर्य पुत्री पाठशाला भी चलायी गयी थी, श्रौर एक पुस्तकालय भी खोला गया था। उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त (पाकिस्तान) में स्थित लखपुर नगरी में पण्डित भोजराजेश्वर द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, १६२० में वहाँ हकीम कृष्णलाल के घर पर ग्रायंसमाज स्थापित हो गया था । बाद में समाज का ग्रपना भवन बन गया, श्रीर वहाँ दैनिक रूप से सत्संग होने लगे। समयान्तर में इस समाज ने वहत उन्नति की, और इसके सभासदों की संख्या एक सौ तक पहुँच गयी थी। समाज द्वारा "श्रार्य सहायक सभा" नाम से एक पृथक् संस्था का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य अनाथों, विघवाग्रों ग्रौर पीड़ितों की सहायता करना था। ग्रार्य पुत्री पाठशाला ग्रौर पुस्तकालय भी इस समाज ने स्थापित किए थे और आर्य वीर दल तथा आर्य स्त्री समाज की भी वहाँ स्थापना कर दी गयी थी। वर्तमान समय में दिल्ली में आर्यसमाजों की संख्या २०० के लगभग है। पर इनमें से वहुत से समाज भारत के विभाजन के पण्चात् स्थापित हुए हैं। पुराने आर्यसमाजों में हनुमान रोड, नयी दिल्ली का समाज भी एक है, जिसकी स्थापना द जनवरी, १६२० के दिन हुई थी। शुरू में यह समाज रायसीना में लाला श्रद्धाराम के मकान में था, जहाँ स्वामी ग्रच्युतानन्द तथा पण्डित रामचन्द्र देहलवी की जपस्थिति में इसे स्थापित किया गया था। श्री श्रद्धाराम इस समाज के प्रथम प्रधान थे, श्रीर महाशय हरनारायणसिंह वर्मा मन्त्री। १६२८ में लाला नारायणदत्त ठेकेदार के प्रयत्न से हनुमान रोड पर वह भूमि समाज को प्राप्त हुई, जहाँ ग्रब विशाल समाज-भवन विद्यमान है। यह भवन सन् १६३३ में बनकर तैयार हो गया था। उस पर कुल लागत ५५,००० रुपये ग्रायी थी, जिसे श्रीमती सतभ्रावाँ देवी ने ग्रपने स्वर्गीय पति लाला दीवानचन्द की पुण्य स्मृति में प्रदान किया था। इस समाज-भवन का उद्घाटन श्रार्यं सार्वदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान महात्मा नारायण स्वामी द्वारा किया गया था। नयी दिल्ली के विकास व विस्तार के साथ-साथ ग्रार्यसमाज हनुमान रोड के महत्त्व में भी वृद्धि होती गयी और समयान्तर में यह भारत की राजधानी में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार का सशक्त केन्द्र बन गया। दिल्ली में पृथक् रूप से ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो जाने पर उस सभा का कार्यालय भी इसी समाज में कायम कर दिया गया। मिण्टगुमरी जिले में चीचावन्ती का समाज वैदिक धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसकी स्थापना सन् १६१६ में लाला जगन्नाथ के पुरुषार्थ से हुई थी। यद्यपि यह आर्यसमाज एक ऐसे प्रदेश में स्थित था जहाँ उर्दू भाषा का प्राधान्य था, पर इसकी सब कार्यवाही हिन्दी में की जाती थी श्रीर उस समाज का एक पुस्तकालय भी स्थापित था जिसमें हिन्दी साहित्य तथा धर्मग्रन्थों का अच्छा संग्रह था। अछूतों की शुद्धि के कार्य में यह समाज सचेष्ट था, श्रौर इसके तत्त्वावधान में प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित सत्यदेवं और पण्डित शान्तिप्रकाश ने मुसलमानों से तथा पण्डित रामदयाल शास्त्री ने पौराणिकों से अनेक शास्त्रार्थं किये थे। लायलपुर जिले के चक भुमरा आर्यसमाज की

स्थापना भी वीसवीं सदी के द्वितीय दशक में हो गयी थी। इस नगरी में पहले एक सेवा-समिति का संगठन किया गया था, जिसमें ग्रार्यसमाजियों के साथ-साथ सनातनी लोग भी सम्मिलित थे। इस समिति द्वारा एक पाठशाला भी चलायी जा रही थी, जिसमें छात्राश्रों को वैदिक पद्धति से सन्ध्या-हवन भी कराया जाता था। यह बात सेवा समिति के सनातनी सदस्यों को सहन नहीं हुई। उन्होंने सिमिति की बैठक बुलाकर यह प्रस्ताव पेश किया कि पाठशाला में सन्ध्या-हवन वैदिक पद्धति से न हुन्ना करें, भीर वहाँ परस्पर ग्रभिवादन के लिए "नमस्ते" शब्द का प्रयोग न किया जाए। ग्रार्यसमाजी इन प्रस्तावों को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। वे सेवा समिति से पृथक् हो गये और उन्होंने ग्रार्थसमाज की स्थापना कर दी। चक भूमरा के इस समाज ने दलितोद्धार के लिए वहुत कार्य किया। इस द्वारा सैकड़ों मेघों ग्रीर वटवालों को शुद्ध करके ग्रार्य वनाया गया, भीर उनके प्रति समानता का बरताव किया गया। चक भूमरा समाज के एक सिक्य कार्यकर्ता महाशय वृडीमल थे। सन् १९२३ में उन्होंने अपने नये मकान का गृह प्रवेश संस्कार कराया और उसमें शुद्ध हुए आर्य भाइयों को भी निमन्त्रित किया। सनातनियों ने इसका घोर विरोध किया और महाशयजी के मकान पर पिकेटिंग की, ताकि कोई सवर्ण हिन्दू गृह प्रवेश संस्कार में सम्मिलित न हो सके। पर इतने घोर विरोध के वावजूद सवा सी के लगभग व्यक्तियों ने शुद्ध हुए दलितों के साथ भोजन किया। पर धीरे-धीरे सनातनी लोगों ने भी यह ग्रनुभव कर लिया कि दलितोद्वार में ही हिन्दू जाति का हित है। वे शुद्धि-कार्य में सहयोग देने लगे, श्रीर चक भूमरा के होटलों तथा दुकानों पर शुद्ध हुए दलितों को काम पर रखा जाने लगा।

सन् १९४७ के भारत-विभाजन से पहले के काल में जो अन्य अनेक आर्यसमाज पंजाब में स्थापित हो चुके थे, उनमें वहुत-से उस प्रदेश में थे, जो ग्रव पाकिस्तान में है। उस समय मुलतान, मुजफ्फरगढ़, लायलपुर, सरगोधा, मिण्टगुमरी, रावलपिण्डी, पेशावर, लाहौर, सियालकोट म्रादि जिलों में वैदिक धर्म का मच्छा प्रचार था, भौर वहाँ भनेक सशक्त ग्रार्यसमाजों की सत्ता थी। सन् १६२० के बाद स्थापित हुए ऐसे कुछ समाजों का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है, क्योंकि अब तो उनका नाम ही शेष रह गया है। मुलतान जिले के कवीरवाला कसबे में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए प्रतिनिधि सभा के उपदेशक पण्डित मुनीश्वरदेव जुलाई, १९३४ में गये ये। दो दिन तक वह वहाँ प्रचार करते रहे। पौराणिकों ने उन पर ईंटें, पत्थर ग्रौर रोड़े फेंके, तथा ग्रनेक प्रकार से उन का विरोध किया, पर इससे आर्यसमाजी विचारों के लोग घवराये नहीं। उन्होंने और भी ग्रधिक उत्साह से वैदिक घर्म के प्रचार का निश्चय किया। उनके निमन्त्रण पर खाने-वाल ग्रार्यसमाज के ग्रनेक पदाधिकारी पण्डित देशराज को साथ लेकर कबीरवाला ग्रा गये ग्रौर उन्होंने संकीर्तन तथा व्याख्यानों द्वारा प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सनातनी लोग उनके विरोध के लिए तुले हुए थे। उन्होंने ताँगे वालों को खानेवाल से आयों को लाने से रोका और ढोल बजाने वालों को आयों के संकीर्तन में नहीं जाने दिया। पर इस सवका आर्यसमाजियों पर कोई असर नहीं पड़ा, और ५ अगस्त, १६३१ को कबीरवाला में आर्यसमाज की स्थापना कर दी गयी। पण्डित ज्ञानचन्द बी० ए० इस अवसर पर उपस्थित थे, और उन्हीं के कर कमलों से आर्यसमाज स्थापित हुआ था। समाज का पहला वार्षिकोत्सव सितम्बर, १६३४ में बड़ी घूमधाम के साथ मनाया गया। खानेवाल,

सराय सिद्धू और मियां चन्नू के समाजों ने इस उत्सव में कबीरवाला के ग्रार्थ बन्धुओं की दिल खोलकर सहायता की। सराय सिद्धू का ग्रार्यसमाज सन् १६२६ में स्थापित हुया था ग्रौर स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती ने वहाँ के समाज-मन्दिर की ग्राघारशिला रखी थी। समीपवर्ती आर्यसमाजों की सहायता व सहयोग के कारण कबीरवाला में समाज के वार्षिकोत्सव को असफल बनाने के पौराणिकों के सब प्रयत्न असफल रहे। इस उत्सव के ग्रवसर पर एक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि भायाना जाति के लोगों पर इस उत्सव का बहुत प्रभाव पड़ा। भायाना लोग सिक्ख पंथ के अनुयायी थे, और श्रद्धाल हिन्दुभ्रों को गन्डे-तावीज म्रादि देकर भ्राजीविका चलाया करते थे। उन्हें हिन्दू श्रपना गुरु मानते थे। इनका निवास प्रधानतया बलावलपुर गाँव में था, जो कबीरवाला तहसील के अन्तर्गत था। भायाना लोग अब गुरुअाई का दावा छोड़कर वैदिक धर्म के अनुयायी हो गये, और कबीरवाला समाज के सहयोग से उनके गाँव बलावलपुर में भी एक मार्च, १६३६ को धार्यसमाज की स्थापना हो गयी। घरोटा (गुरुदासपुर) में वैदिक धर्म का प्रवेश तो बहुत पहले ही हो गया था। पर समाज की स्थापना वहाँ एप्रिल, १६२८ में हुई थी। अछूतोद्धार के लिए इस समाज द्वारा वड़े उत्साह के साथ कार्य किया गया भीर वहाँ के भार्यसमाजियों ने शुद्ध हुए लोगों के साथ नि:संकोच खान-पान का व्यवहार शुरू कर दिया। इससे मुसलमान वहुत ऋढ हुए श्रीर उन्होंने हिन्दुश्रों के घरों का खाना-पीना वन्द कर दिया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी घरोटा ग्रार्थसमाज बहुत सिक्रय था। उस द्वारा एक ग्रार्य कन्या पाठशाला स्थापित थी, ग्रौर स्त्री समाज भी वहाँ पृथक् रूप से विद्यमान था। सियालकोट जिले के जफरवाल नगर का आर्यसमाज भी अछूतोद्धार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। मेघोद्धार सभा द्वारा वहाँ एक पाठशाला खोली गयी थी, जिसमें अछूत समभे जाने वाली जातियों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। सन् १९३३ में जफर-वाल समाज द्वारा राजियाँ ग्राम में ६०० बटवालों की गुद्धि की गयी थी। बटवाल भी अछूत माने जाते थे। इस समाज की एक घटना उल्लेखनीय है। अमृतसर आर्यसमाज के पुरोहित पण्डित मदनमोहन वहाँ प्रचार के लिए ग्राये हुए थे। मांस-भक्षण के विरुद्ध व्याख्यान देते हुए पण्डितजी ने घोषणा की, कि मैं उस मुसलमान के हाथ का भी भोजन खाने को तैयार हूँ जो निरामिषभोजी ग्रौर सदाचारी हो । इसपर व्याख्यान में उपस्थित एक मौलवी ने खड़े होकर कहा—मैं निरामिषभोजी हूँ, क्या ग्राप मेरे हाथ का भोजन खाने को तैयार हैं ? मदनमोहनजी का उत्तर "हाँ" में था। अगले दिन मौलवी साहव अपने हाथ से तैयार किया हुआ भोजन ले आये। पण्डितजी ने सबके सामने उसका भक्षण किया।

दिल्ली में करोलबाग ग्रायंसमाज की स्थापना सन् १६३१ में हुई थी। भारत के विभाजन के पश्चात् इस समाज की बहुत उन्नित हुई, ग्रौर यह भी राजधानी के बड़े ग्रायंसमाजों में गिना जाने लगा। पर १६४६ से पूर्व भी करोलबाग समाज बहुत सिक्रय था। उस द्वारा एक पुत्री पाठशाला चलायी जा रही थी ग्रौर दिलतोद्धार का कार्य भी उत्साहपूर्वक किया जा रहा था। देहली के क्षेत्र में ही नरेला ग्रायंसमाज की सत्ता है। वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार तो चिरकाल से हो रहा था ग्रौर सन् १६१४ में वहाँ समाज की स्थापना भी हो गयी थी। पर यह समाज देर तक सिक्रय नहीं रह सका। सन् १६३१ में इसे पुनरुज्जीवित किया गया ग्रौर महात्मा नारायण-

स्वामीजी द्वारा उसके भवन की ग्राधारशिला रखी गयी। बाद में इस समाज ने वहुत उन्नति की। इस द्वारा सैकड़ों ग्रछूतों की शुद्धि की गयी। बहुत-से ईसाइयों को वैदिक घर्म का अनुयायी बनाया गया, और नौमुसलिमों को भी शुद्ध कर हिन्दू समाज में सम्मिलित किया गया। ग्रार्य वीर दल, ग्रार्थ कुमार सभा, व्यायामशाला, रात्रि पाठशाला, शिल्प शिक्षणालय ग्रौर ग्रौषघालय सदृश ग्रनेक संस्थाएँ भी इस समाज द्वारा स्थापित की गयीं, जिनके कारण सर्वसाधारण जनता में वैदिक धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। ननकाना साहिव (जिला शेखूपुरा) सिक्खों का सबसे बड़ा तीर्थ है, श्रीर श्रव पाकिस्तान के श्रन्तर्गत है। सन् १६२५ में वहाँ भी श्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी, जिसके लिए श्री मेवाराम, डॉक्टर सोहनलाल ग्रीर श्री लखमीदास ने बहुत प्रयत्न किया था। स्थापना काल से ही यह समाज दलितोद्धार के कार्य में विशेष रूप से तत्पर रहा। जून, १६२५ में इत द्वारा बटवालों की शुद्धि की गयी और एप्रिल,१६२६ में चमारों की। सनातनी हिन्दुओं ने इसका उग्र रूप से विरोध किया, पर वे शुद्धि को रोक सकने में असमर्थ रहे। सन् १९३४ में जब ननकाना साहिब के आर्यसमाज ने अन्य स्थानों पर वटवालों की शुद्धि का कार्य प्रारम्भ किया, तो मुसलमानों ने उसमें ग्रनेक वाघाएँ डालीं। पर इस विरोध के वावजूद २५० के लगभग बटवाल शुद्ध होकर आर्य वन गये। डोम ग्रादि ग्रन्य जातियों में शुद्धि के कार्य में भी इस समाज को ग्रन्छी सफलता प्राप्त हुई। सियालकोट जिले की मालोमेह बस्ती में सन् १६२४ में आर्यसमाज स्थापित हुआ था। इस क्षेत्र में ग्रछ्त समभे जाने वाले लोगों का ग्रन्छी बड़ी संस्था में निवास है। ग्रतः मालोमेह समाज ने ग्रछूतों को शुद्ध करने तथा उनकी दशा को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया। शुरू में आयों का वड़ा विरोध हुआ और उन्हें अनेकविध कष्ट सहने पड़े। पर कुछ ही समय में जनता दलितोद्धार के पक्ष में हो गयी। सन् १६३० तक इस क्षेत्र के सव कुएँ ग्रछ्तों के लिए खोल दिए गये थे ग्रौर हिन्दुग्रों को शुद्ध हुए लोगों के साथ खान-पान का व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं रहा था। मई, १६२६ में इस समाज द्वारा एक मुसलमान की भी शुद्धि की गयी थी, जिसके कारण मुसलमानों में बहुत स्राक्रोश उत्पन्न हो गया था। पर मालोमेह के स्रार्यसमाजी इससे जरा भी विचलित नहीं हुए ग्रीर शुद्धि के कार्य को उत्साहपूर्वक करते रहे। पंजाव का जो प्रदेश अब पाकिस्तान के ग्रन्तर्गत है, उसमें कितने ही ग्रार्यसमाज बीसवीं सदी के द्वितीय चरण में स्थापित हो गये थे, जिनका अव नाम निशान तक शेष नहीं है। सियालकोट जिले के नीनार, पटियाला और रोडस, मुलतान जिले के बहाड़ी और सराय सिद्धू, मियाँवाली जिले के काला बाग और वान भचरी, अभ जिले का रजोग्रा, पेशावर का रिसालपुर रावलिपण्डी (लाल कुरती) और शेखूपुरा जिले का साँगला हिल ऐसे स्थान हैं जो अब पाकिस्तान में हैं पर जहाँ भारत-विभाजन से पूर्व आर्यसमाज सुचार रूप से सिक्रय थे। वहाड़ी (मुलतान) ग्रायंसमाज के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उस द्वारा जरायम पेशा जातियों के सवा सौ के लगभग व्यक्तियों की शुद्धि की गयी थी। इस समाज के जो ग्रनेक सदस्य पहले मांस-भक्षण किया करते थे, उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षा का अनुसरण कर मांस खाना छोड़ दिया था। वान मचरी (मियांवाली) में फरवरी, १६२४ में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी। इस क्षेत्र में प्रचार का श्रेय विभिन्त ग्रार्थ उपदेशकों के ग्रतिरिक्त श्रीमती द्रोपदी देवी उपदेशिका को भी है, जिनके प्रयत्न

से स्त्रियों में विशेष रूप से कार्य हुन्ना था, ग्रीर एक कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी थी। रजोग्रा (जिला कम) में महाशय गोविन्दराम के पुरुषार्थ से ग्रार्यसमाज स्थापित हुआ था। इस समाज ने एक भजन मण्डली वना रखी थी, जो समीप के प्रदेश में प्रचार का कार्य किया करती थी। महर्षि के मन्तव्यों से प्रभावित होकर रजोग्रा के डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने ग्रपनी बहन का विवाह जात-पाँत तोड़कर कर दिया था, जिस पर बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया। वह किराये की दूकान पर चिकित्सा का कार्य किया करते थे। उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, श्रौर कत्ल की धमकी भी दी गयी। पर इस सबके बावजुद वह अपने मन्तव्य पर दृढ़ रहे, श्रीर रजोश्रा में श्रार्यसमाज की निरन्तर प्रगति होती गयी। रिसालपुर (पेशावर) में सन् १६२६ में आर्यसमाज स्थापित हुम्रा था। उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के इस नगर में प्रारम्भ के दिनों में महाशय रामिकशन, श्री मुंशीराम ग्रौर महाशय दीवानचन्द समाज के मुख्य कार्यंकर्ता थे। सनातनी लोगों को अपने नगर में आर्यसमाज का स्थापित किया जाना पसन्द नहीं थ्राया। वे उसका सब प्रकार से विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए, यहाँ तक कि सनातनी हलवाइयों ने श्रायों को श्रपने बरतनों में दूध देना भी बन्द कर दिया । इस पर ग्रार्यसमाजियों ने ग्रपनी दूकान खोल लीं। धीरे-धीरे सनातिनयों के विरोध में कमी माती गयी, भौर समाज का कार्य सुचार रूप से चलने लगा। रावलिपण्डी शहर भौर रावलिपण्डी सदर में चिरकाल से श्रायंसमाजों की सत्ता थी। पर वींसवी सदी के तृतीय दशक के प्रारम्भ में रावलपिण्डी के लाल कुरती वाजार में भी ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। पण्डित मुक्तिराम भ्रौर स्वामी वेदानन्द तीर्थं सदृश स्रार्य विद्वान् इस स्रवसर पर वहाँ उपस्थित थे। ११ सितम्बर, १६२६ को वहाँ आर्यसमाज मन्दिर तथा आर्य कन्या पाठशाला की आधारशिला रखी गयी। इनके लिए कैंट्रनमेंट बोर्ड से भूमि प्राप्त कर ली गयी थी, जिसके लिए मेसर्स कुपाराम ब्रदर्स के मालिक लाला हरिराम ने बहुत परिश्रम किया था। इस समाज द्वारा ग्रछूत समभे जाने वाले लोगों में बहुत कार्य किया गया। सैकड़ों रायदासियों को यज्ञोपवीत धारण कराये गये, और बाल्मीकियों को ईसाई होने से बचाया गया। एक वाल्मीकि सभा भी स्थापित कर दी गयी, जिसमें महाशय धर्मदत्त, महाशय रामलाल श्रीर महाशय हंसराज ने बड़ी लगन के साथ कार्य किया। इस सभा द्वारा कितने ही ऐसे बाल्मीकियों को पुनः वैदिक धर्म में प्रविष्ट किया गया जो ईसाई हो गये थे। सन् १६२५ में स्थापित सांगला हिल (जिला शेखूपुरा) आर्यसमाज भी अछूतोद्धार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसके कार्य से प्रभावित होकर अनेक सनातनी तथा मुसलमान भी वैदिक धर्म के महत्त्व को समक्तने लगे थे और समाज-मन्दिर के निर्माण में उन्होंने ग्रायिक सहायता भी प्रदान की थी।

जैसा कि इसी ग्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, भारत के विभाजन के समय सन् १६४७ में पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध ग्रार्थसमाजों की कुल संख्या ४०० के लगभग थी। इनमें से कतिपय ग्रार्थसमाजों का जो विवरण इस ग्रध्याय तथा पिछले एक ग्रध्याय में दिया गया है, उससे कुछ बातें भली-भाँति स्पष्ट हो जाती हैं। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक, विशेषतया सन् १६२०-२१ तक ग्रार्थसमाज का स्वरूप एक सशक्त ग्रान्दोलन का था, जो सर्वसाधारण जनता को प्रभावित कर रहा था, जिस द्वारा

य्रष्ट्रत माने जाने वाले लोगों की दशा में सुधार तथा समाज में उन्हें समान स्थित दिलाने का व्यापक प्रयत्न किया जा रहा था, स्त्री-शिक्षा जिसके कार्यंक्रम का ग्रावश्यक ग्रंग था, जिसके कारण प्राय: सभी ग्रायंसमाजों के साथ कन्या पाठशालाएँ स्थापित की जा रही थीं ग्रोर जिस द्वारा सामाजिक कुरीतियों के निवारण तथा मिथ्या मत-मतान्तरों के खण्डन के लिए ग्रनेकविथ साधनों को प्रयुक्त किया जा रहा था। यह सर्गशा स्वाभाविक था कि पौराणिक, मुसलमान ग्रौर ईसाई ग्रायंसमाज के प्रगतिशील सुवारवादी कार्य-कलाप का विरोध करें। ग्रनेक स्थानों पर यह विरोध ग्रत्यन्त उग्र एवं गर्ह्य का में भी प्रकट हुग्रा, ग्रौर ग्रायं प्रचारकों व कार्यकर्ता ग्रो पर ग्राक्रमण करने तथा उनकी हत्या तक कर देने में विरोधियों ने संकोच नहीं किया। पर इस सबसे ग्रायंसमाज का कार्य रक्ता नहीं। वह निरन्तर जोर पकड़ता गया ग्रौर भारत के एक ऐसे भाग में, जहाँ मुसलमानों का वहुमत था, ग्रायंसमाज ने हिन्दुग्रों में ऐसी शक्ति का संचार कर दिया, जिससे कि वे न केवल ग्रात्मरक्षा ही कर सके, ग्रिपतु विधिमयों को भी ग्रात्मसात् करने में प्रवृत्त होने लगे।

### (५) ग्रायं प्रतिनिधि सभा, पंजाब की ग्रर्थ-शताब्दी

पंजाब में ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की स्थापना सन् १८८५ में हुई थी। सन् १९३५ में उसे स्थापित हुए पचास वर्ष पूरे हो चुके थे। प्रतिनिधि समा की ग्रन्तरंग सभा ने अक्टूबर, १९३४ के अधिवेशन में निश्चय किया, कि दिसम्बर, १९३५ में सभा की अर्द्ध-शताब्दी घूमघाम के साथ मनाई जाए। अर्द्ध-शताब्दी महोत्सव की तैयारी के लिए एक उपसमिति बना दी गई, जिसके प्रधान ग्राचार्य रामदेव थे। महाशय छुष्ण, पण्डित विश्वम्भ रनाथ, पण्डित भीमसेन विद्यालंकार, पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा ग्रौर पण्डित चमूपति म्रादि म्रार्थ नेताम्रों को इस उपसमिति का सदस्य बनाया गया था। म्राचार्य रामदेव ने सन् १६३२ में गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के ग्राचार्य पद से त्यागपत्र दे दिया था, ग्रौर वह सार्वजिनक जीवन के व्यापक क्षेत्र में सित्रय रूप से भाग लेने लग गये थे। महात्मा गांची द्वारा प्रारम्भ किए गये सत्याग्रह ग्रान्दोलन में उन्होंने भाग लिया था, ग्रौर एक वर्ष की जेलयात्रा भी की थी। सन् १९३५ में वह पंजाब ग्राये प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुए थे, ग्रीर ग्रर्ड-शताब्दी समारोह का सब कार्यभार उन्हीं के सशक्त कन्थों पर था। यद्यपि यह महोत्सव दिसम्बर, १६३५ में मनाया जाना था, पर उस समय लाहौर का वातावरण बहुत ग्रशान्त था, ग्रौर सिक्खों तथा मुसलमानों में साम्प्रदायिक तनाव बहुत बढ़ा हुम्रा था। मर्घ-शताब्दी महोत्सव का प्रारम्भ नगर-कीर्तन के जुलूस के साथ होना था, पर लाहीर के तनावपूर्ण वातावरण को दृष्टि में रखकर सरकार उसके लिए अनुमति देने को तैयार नहीं हुई थी। अतः विवश होकर इस महोत्सव की तिथियाँ वदल देनी पड़ीं, ग्रौर उसे ३ एप्रिल से १३ एप्रिल, १९३६ तक की तारी लों में मनाने का निश्चय किया गया। उत्सव का प्रारम्भ ब्रह्म पारायण यज्ञ से हुग्रा। ४ एप्रिल को सभा के प्रधान ग्राचार्य रामदेव ने रेडियो पर भाषण दिया, जिसमें ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा—"ग्रार्यसमाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऐसे समय जन्म लिया, जबकि लोग भौतिकवाद की स्रोर मुक रहे थे स्रौर वेदादि शास्त्रों को जंगलियों की बातें मानतेथे। महर्षि ने इनके विरुद्ध ग्रान्दोलन किया, ग्रीर लोगों को ईश्वर, जीव ग्रीर वेद के यथार्थ सत्य स्वरूप को बताया। "हिन्दू जाति के लोग पहले जहाँ ग्रंग्रेजों के पास उनकी संस्कृति का पाठ पढ़ने के लिए जाया करते थे, वे अब महर्षि की कृपा से अपनी पैतृक संस्कृति पर गर्व करना सीख गये हैं। महर्षि ने लोगों को आर्य संस्कृति तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विचार दिये, ग्रीर राजनीतिक शब्दशास्त्र की 'स्वराज्य' शब्द दिया। ग्राजकल क्या दास, क्या विधवाएँ, क्या शिक्षित स्त्रियाँ ग्रीर क्या वालक-वालिकाएँ सभी ग्रार्यसमाज. जिसने इतना उपकार किया है, के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह सभा गुरुकुल काँगड़ी, कन्या गुरुकुल देहरादून, वेद प्रचार निधि और दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर को चला रही है। कन्या महाविद्यालय जालन्घर तथा डी० ए० वी० कॉलिज लाहौर इस सभा ने ही स्थापित किए थे। यह सभा उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर जा रही है। ईश्वर करे, कि ग्रामसुघार, वेदभाष्य, मेडिकल मिशन ग्रीर ग्रादर्श नगर-इन ग्रायोजनों को, जिनको लेकर सभा ग्रपनी स्वर्ण जयन्ती मना रही है, भारतीयों तथा ग्रन्य भारतप्रशंसक बाहर के लोगों का नैतिक तथा ग्रार्थिक सहयोग प्राप्त हो।" प्रतिनिधि सभा के प्रधान भ्राचार्य रामदेव ने भ्रपने भाषण में जहाँ सभा की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया था, वहाँ साथ ही उसके भावी कार्यकलाप के लिए भी जनता से सहयोग की ग्रपील की। उस समय सभा के संचालक अनुभव करते थे, कि आर्थसमाज की भावी उन्नति के लिए ग्रामों का सुधार, चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा ग्रौर एक ग्रादर्श नगर की स्थापना बहुत उपयोगी होगी ग्रौर वेदों का एक ऐसा भाष्य भी प्रकाशित करना होगा जिस द्वारा सर्वसाधारण लोग इस ईश्वरीय ज्ञान के यथार्थ स्वरूप से ग्रवगत हो सकें।

स्वर्ण जयन्ती या ग्रर्ड-शताब्दी का मुख्य कार्यक्रम १० से १३ एप्रिल तक हुगा। सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान महात्मा नारायणस्वामी ने १० एप्रिल के दिन 'ग्रो ३म्' का भण्डा फहराया ग्रौर ११ एप्रिल को सायं के समय जुलूस निकाला गया। आर्यसमाज के गुरुकुलों, स्कूलों, कन्या पाठशालाग्रों, विद्यालयों तथा ग्रनाथालयों के हजारों छात्र एवं छात्राएँ ग्रपने नियत वेश में इस जुलूस में चल रही थीं, ग्रौर सहस्त्रों की संख्या में आर्थ नर-नारी इसमें भाग ले रहे थे। जुलूस बहुत शानदार था। स्वर्ण जयन्ती महोत्सव में अनेक सम्मेलन हुए, जिनमें आर्य सम्मेलन, वेद सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, ब्रह्मचर्य सम्मेलन, व्यायाम सम्मेलन ग्रीर धर्म चर्चा सम्मेलन मुख्य थे। ग्रार्य सम्मेलन की ग्रध्यक्षता श्री वनश्यामसिंह गुप्त ने की, ग्रौर शिक्षा सम्मेलन की महात्मा हंसराज ने। जिस ग्रायं प्रतिनिधि सभा की यह स्वर्ण जयन्ती मनायी जा रही थी, वह गुरुकुल पार्टी की थी ग्रौर पंजाब के ग्रार्यसमाजियों में दलवन्दी का मुख्य कारण डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की शिक्षानीति ग्रीर पाठविधि विषयक मतभेद ही था। महात्मा हंसराज कॉलिज पार्टी के महान् नेता थे। शिक्षा सम्मेलन की ग्रध्यक्षता के लिए उन्हें निमन्त्रित करना यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है, कि इस समय (सन् १९३६) तक पंजाव के आर्यसमाजियों की इन पार्टियों में कोई तात्त्विक भेद नहीं रह गया था, भीर गुरुकुल पार्टी भी स्कूलों तथा कॉलिजों की स्थापना में तत्पर हो गई थी। वेद सम्मेलन के ग्रध्यक्ष पण्डित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर थे, ग्रीर उसमें पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार, पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार और पण्डित धर्मदेव विद्यावाचस्पति ग्रादि वैदिक विद्वानों के व्याख्यान हुए थे। श्री विनोवा भावे भी सभा की स्वर्णजयन्ती में

सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने ब्रह्मचर्य सम्मेलन की ग्रध्यक्षता की थी। इस महोत्सव के अवसर पर एक आर्यभाषा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री प्रेमचन्द ने इसका सभापति पद ग्रहण किया था। सम्मेलन में स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा आर्यं जनों से अनुरोध किया गया था, कि वे अपने बच्चों को हिन्दी की शिक्षा दें, ग्रीर ग्रपना सब पत्र-व्यवहार ग्रादि हिन्दी में ही किया करें। १३ एप्रिल को सम्पन्न हुए महिला सम्मेलन की ग्रध्यक्षता श्रीमती विद्यावती सेठ (ग्राचार्या, कन्या गुरुकुल, देहरादून) ने की थी, ग्रौर ग्राम प्रचार सम्मेलन की डॉक्टर भक्तराम सहगल ने। ग्राम प्रचार सम्मेलन का इस दृष्टि से विशेष महत्त्व था, क्योंकि भ्रव श्रार्यसमाज के नेता यह भली-भाँति अनुभव करने लगे थे, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती के सन्देश को ग्रामों तक पहुँचाये विना ग्रायंसमाज के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकना सम्भव नहीं है। स्वर्ण जयन्ती के प्रधान ग्राचार्य रामदेव ने भी इस तथ्य की ग्रोर जनता का ध्यान ग्राकृष्ट किया था, ग्रौर ग्राम प्रचार सम्मेलन में ग्रार्य समाजों से ग्रनुरोध किया गया था, कि वे ग्रपने तत्त्वावधान में 'ग्राम वेद प्रचारिणी' सभाग्नों का संगठन करें, ताकि देहाती जनता में वैदिक धर्म का समुचित रूप से प्रचार किया जा सके। सेठ शूरजी वल्लभदास स्वयं तो स्वर्णं जयन्ती महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो सके थे, पर उन्होंने ग्रपना भाषण भेज दिया था, जिसे महोत्सव में पढ़कर सुना भी दिया गया था। इसमें उन्होंने सुभाव दिया था कि मार्यंसमाज की एक उपशाखा 'व्यवसाय मार्यंसमाज' के नाम से स्थापित की जानी चाहिये, जिस द्वारा आर्यंसमाजियों को व्यवसाय में उन्नति करने में सहायता दी जाया करे। सेठजी एक सफल उद्योगपति तथा सम्पन्त व्यापारी थे। वह शिल्प, उद्योग, व्यापार ग्रीर व्यवसाय के महत्त्व को भली-भाँति समभते थे। वह जानते थे, कि सांसारिक जीवन में उन्नति के लिए वन के उपार्जन का कितना अधिक उपयोग है, और उसके लिए शिल्प तथा व्यवसाय कितने सहायक हो सकते हैं। आर्यसमाजी युवक उद्योग-धन्यों में प्रवीणता प्राप्त कर जहाँ ग्रपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकेंगे, वहाँ साथ ही समाज की समृद्धि व उन्नति में भी सहायक हो सकेंगे—इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर उन्होंने 'व्यवसाय ग्रायंसमाज' की स्थापना का सुभाव प्रस्तुत किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का यह स्वर्णजयन्ती या अर्द्ध-शताब्दी महोत्सव वहत उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। पंजाव के कोने कोने से तो आर्य नर-नारी इसमें सम्मिलित हुए ही थे, पर दूर-दूर के प्रदेशों से भी बहुत-से व्यक्ति इस अवसर पर लाहौर आये थे, और वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज के लिए नया उत्साह लेकर अपने घर वापस गये थे। इस महोत्सव की सफलता का प्रधान श्रेय प्रतिनिधि सभा के प्रधान ग्राचार्य रामदेव ग्रौर मन्त्री पण्डित भीमसेन विद्यालंकार को प्राप्त है, जिन्होंने कि ग्रपने स्वास्थ्य की जरा भी परवाह न कर इसके लिए दिन-रात अनथक परिश्रम किया था।

सभाएँ और संस्थाएँ प्रायः अपनी रजत-जयन्ती, स्वर्ण-जयन्ती, हीरक-जयन्ती ग्रीर शताब्दी मनाया करती हैं। इन उत्सवों के समय इन सभाग्रों व संस्थाग्रों को ग्रपने विगत कार्यकलाप का सिंहावलोकन करने ग्रीर भविष्य के लिए मार्ग निर्घारित करने का ग्रवसर प्राप्त होता है। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब की स्वर्ण-जयन्ती मनाते समय ग्रार्थसमाज के इस महत्वपूर्ण संगठन के तत्कालीन नेता ग्रपनी संस्था की गतिविधि व कार्यकलाप से ग्रवश्य सन्तोष ग्रनुभव कर सकते थे। उस समय पंजाब में गुरुकुल पार्टी

के जो समाज थे, उनकी संख्या ५०० से भी अधिक थी, और प्रतिनिधि सभा के अधीन ८० के लगभग प्रचारक व भजनोपदेशक वेद-प्रचार के कार्य में तत्पर थे। अवैतनिक रूप से उपदेशक का कार्य करने वाले महानुभाव इनसे ग्रतिरिक्त थे। सभा द्वारा ग्रनेक गुरुकुलों का संचालन किया जा रहा था, जिसके लिए 'श्रार्य विद्या सभा' पृथक् रूप से संगठित थी। प्रतिनिधि सभा की एक 'शिक्षा-समिति' भी थी, जिस द्वारा कितने ही हाई स्कूल, मिडल स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल चलाये जा रहे थे। सन् १९३६ में इस शिक्षा-समिति के अधीन १० हाई स्कूल, ४२ मिडल स्कूल और ४८ प्राइमरी स्कूल थे, और एक कॉलिज (दयानन्द मथुरादास कॉलिज, मोगा) भी इसके तत्त्वावघान में स्थापित हो गया था। वैदिक घर्म के प्रचारक तैयार करने के लिए सभा द्वारा जिस उपदेशक विद्यालय की स्थापना की गयी थी, वह भी इस समय ग्रच्छी उन्नत दशा में था। स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती उसके म्राचार्य थे, भौर स्वामी वेदानन्द मुख्याध्यापक। जो छात्र दो वर्ष शिक्षा प्राप्त कर उपदेशकों के लिए नियत पाठिविधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे, उन्हें सिद्धान्तभूषण की उपाधि प्रदान की जाती थी, ग्रौर तीन वर्ष का कोर्स उत्तीर्ण कर लेने पर सिद्धान्त शिरोमणि की। लाहौर में सभा द्वारा एक विद्यार्थी ग्राश्रम भी स्थापित था, जिसमें ६० से भी श्रधिक विद्यार्थी श्रार्यसमाज के वातावरण में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। दलितोद्धार, शुद्धि तथा प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जो कार्य सभा द्वारा किया जाता रहा था, उसका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। उसका महत्त्व भी कम नहीं है। दयानन्द दलितोद्धार सभा के अधीन इस समय १६ प्रचारक कार्यरत थे, और उस द्वारा सात पाठशालाएँ भी चलायी जा रही थीं। सन् १६३४ में विहार में भयंकर भूकम्प ग्राया था, ग्रौर सन् १६३५ में क्वेटा में। इन प्राकृतिक विपत्तियों के कारण घन-जन का जो विनाश हुम्रा, वह कल्पनातीत था। भूकम्प पीड़ित लोगों की सेवा और सहायता के लिए आर्थ प्रतिनिधि सभा पंजाव द्वारा भी समुचित व्यवस्था की गयी थी, और यह कार्य पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा 'ग्रमृतघारा' के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ था। प्रतिनिधि सभा का सब कार्यकलाप इस समय तक लाहौर के गुरुदत्त भवन में केन्द्रित हो चुका था। न केवल लाहौर अपितु पंजाव के सार्वजनिक जीवन में गुरुदत्त भवन का महत्त्वपूर्ण स्थान था। आर्यसमाज की गतिविधि तथा कार्य-कलाप का वह प्रधान केन्द्र था, ग्रौर कितनी ही ग्रार्य संस्थाग्रों की वहाँ सत्ता थी। 'ग्रार्य' नाम का साप्ताहिक पत्र भी वहाँ से प्रकाशित होता था। यह पत्र हिन्दी में था। इसके ग्रतिरिक्त 'वैदिक मैगजीन' नाम से ग्रंग्रेजी की एक मासिक पत्रिका भी ग्राय प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित की जाती थी, जिसका प्रारम्भ पण्डित गुरुदत्त द्वारा किया गया था। उनकी मृत्यु पर यह पत्रिका बन्द हो गयी थी, पर आचार्य रामदेव ने गुरुकुल काँगड़ी से उसे पुन: प्रकाशित करना शुरू किया था। जब रामदेवजी गुरुकुल छोड़कर लाहौर चले ग्राए, तो वैदिक मैगजीन भी लाहौर से ही प्रकाशित होने लगी। जिस प्रतिनिधि सभा का कार्यकलाप इतना विस्तृत व महत्त्वपूर्ण हो, उसकी स्वर्ण-जयन्ती के ग्रवसर पर यदि उसके प्रधान गौरव व सन्तोष ग्रनुभव करें, तो यह सर्वया उचित ही था।

पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के इतिहास के लेखकों ने सन् १६२७ से सन् १६३६ तक के काल को 'ग्राचार्य रामदेव काल' का नाम दिया है। शुरू में पंजाब के ग्रार्यसमाज का नेतृत्व क्रमणः पण्डित गुरुदत्तः ग्रीर पण्डित लेखराम के हाथों में रहा था, ग्रीर

सन् १८६६ में लेखरामजी के विलदान के पश्चात् महात्मा मुंशीराम श्रार्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के सर्वमान्य नेता व संचालक हो गये थे। दिसम्बर, १६२६ में धर्म की बलिवेदी पर उनका भी वलिदान हो गया। सन् १८६६ से १६२६ तक के २७ वर्षों की अवधि में महात्मा मुंशीराम (जो सन् १६१७ में संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर लेने के कारण स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती हो गये थे) बहुत कम समय सभा के प्रधान पद पर रहे, पर उसकी गतिविधि व कार्यकलाप के संचालन में उनका विशेष हाथ रहा। यही कारण है, जो इस काल को महात्मा मुंशीराम काल (१८९६ से १९१७ तक) ग्रीर स्वामी श्रद्धानन्द काल (१६१७ से १६२६ तक) के नाम से कहा गया है। पंजाब के आर्यसमाज की गुरुकुल पार्टी में य्राचार्य रामदेव का स्थान ग्रत्यन्त महत्त्व का था। महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना की थी, पर एक विशाल व विश्वविख्यात शिक्षण-संस्था के रूप में उसे विकसित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य ग्राचार्य रामदेव द्वारा ही किया गया था। ग्रतः यह स्वाभाविक ही था, कि महात्माजी (स्वामी श्रद्धानन्द) के बलिदान के पश्चात् पंजाब प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व रामदेवजी के हार्थों में ग्राजाये। सन् १९३२ में उन्होंने गुरुकुल के ग्राचार्य पद से त्यागपत्र देकर ग्रधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, श्रीर सन् १६३५ में वह प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुन लिये गये थे। पंजाब श्रायं प्रति-निधि सभा का स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका, वह उन्हीं के अनुपम उत्साह व कार्यक्षमता का परिणाम था।

स्वर्ण जयन्ती के पश्चात् ग्राचार्य रामदेव रोगी रहने लगे थे, ग्रौर सिक्रय रूप से ग्रायंसमाज का कार्य करने के योग्य नहीं रहे थे। इस दशा में वह देहरादून चले गये थे, ग्रौर कन्या गुरुकुल में निवास करने लगे थे। दिसम्बर, १६३६ तक वह जीवित रहे, पर ग्रायंसमाज के इतिहास में इनके नेतृत्व का काल स्वर्णजयन्ती के साथ ही सन् १६३६ में समाप्त हो गया था।

### (५) पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी

सार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना सन् १८०५ में हुई थी, और उसके पहले प्रधान लाला साईंदास थे। सन् १६०० में उनका देहावसान हो जाने पर लाला ईश्वरदास सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, और फिर सन् १८६२ में महात्मा हंसराज। जव पंजाब के श्रार्यसमाजियों के दो पार्टियों में विभक्त हो जाने के कारण कॉलिज पार्टी सभा से पृथक् हो गयी, तो महात्मा मुंशीराम सभा के प्रधान नियुक्त हुए। कांगड़ी में जब गुरुकुल की स्थापना हुई, तो मुंशीरामजी ही सभा के प्रधान थे। पर गुरुकुल का काम इतना अधिक व महत्त्व का था, कि उसके लिए उन्होंने सभा के प्रधान पद से त्थापत्र दे दिया, शौर उनके स्थान पर पण्डित रामभजदत्त चौधरी प्रधान निर्वाचित हुए (सन् १६०२)। वह एक वर्ष तक सभा के प्रधान पद पर रहे। सन् १६०३ में सभा का जो नया चुनाव हुग्रा, उसमें निर्विवाद रूप से प्रधान का निर्वाचन नहीं हो सका। कॉलिज पार्टी तो इस समय तक पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा से पृथक् हो चुकी थी, पर महात्मा (गुरुकुल) पार्टी के नेताओं में भी अनेकविध मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गये थे। लाला रलाराम और राय ठाकुरदत्त घवन का विचार था, कि आर्यसमाज का कार्य केवल वेद-प्रचार करना है, सामान्य शिक्षा देना नहीं। सत: गुरुकुल में भी ऐसी शिक्षा की ही व्यवस्था की

जानी चाहिये, जिससे वैदिक धर्म के प्रचारक उत्पन्न हो सकें। पर महात्मा मुंशीराम गुरुकुल काँगड़ी को एक स्रादर्श शिक्षण-संस्था बनाना चाहते थे। सभा के कतिपय सदस्यों की यह भी सम्मित थी, कि पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा स्थापित गुरुकुल पंजाब में ही होना चाहिये, अन्य प्रदेश में नहीं। महात्मा मुंशीराम ने गंगा के तटवर्ती जिस स्थान को गुरुकुल के लिए चुना था, वह उत्तरप्रदेश के विजनौर जिले में था। यह बात पंजाब के अनेक आर्यसमाजियों को पसन्द नहीं आई थी। परिणाम यह हुआ, कि प्रतिनिधि सभा में मतभेद विकसित हो गये, और पदाधिकारियों के चुनाव में भी संघर्ष का प्रारम्भ हो गया। एक दल के नेता महात्मा मुंशीराम थे, ग्रीर उनके विरोधी दल का नेतृत्व लाला रलाराम ग्रीर राय ठाकुरदत्त घवन के हाथों में था। महात्मा मुंशीराम सभा के प्रधान नहीं वनना चाहते थे, क्योंकि उनकी सब शक्ति गुरुकुल काँगड़ी के संचालन में लगी हुई थी। सन् १६०३ में राय ठाकुरदत्त सभा के प्रधान चुन लिये गये थे, पर बाद में जनका विरोध बहुत बढ़ गया, और जनके विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ हो गया। इसीलिए फरवरी, १९०५ में महात्मा मुंशीराम की उनकी इच्छा के विरुद्ध सभा का प्रधान चुन लिया गया, जिस पर राय ठाकुरदत्त, लाला रलाराम ग्रौर उनके साथी सभा से पृथक् हो गये। अब प्रतिनिधि सभा पूर्णतया उन लोगों के हाथों में आ गयी, जो महात्मा मुंशीराम के समर्थंक थे। पर महात्माजी स्वयं इस स्थिति में नहीं थे, कि गुरुकुल के साथ-साथ सभा का कार्यभार भी सँभाल सकें, अतः उन्होंने प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया, और जुलाई, १६०५ में लाला रामकृष्ण को उनके स्थान पर सभा का प्रधान चुन लिया गया। वह १९१७ तक वारह वर्ष निरन्तर सभा के प्रधान पद पर रहे, ग्रीर ग्रत्यन्त गम्भीरता तथा योग्यता से सभाका संचालन करते रहे। सन् १६१७ में महात्मा मुंशीराम ने संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर लिया था, ग्रीर गुरुकूल कांगड़ी से त्यागपत्र दे दिया था। उनके स्थान पर लाला रामकृष्ण को गुरुकुल का मुख्याधिष्ठाता नियुक्त किया गया, जिसके कारण उन्होंने सभा के प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया, ग्रीर उनके स्थान पर पण्डित विश्वम्भरनाथ प्रघान चुने गये। पण्डितजी सन् १६१८ ग्रीर १६१६ दो साल सभा के प्रधान रहे। १६२० में लाला रामकृष्ण ने गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता पद से त्यागपत्र दे दिया। इस पर पण्डित विश्वम्भरनाथ ने स्वयं स्वेच्छापूर्वंक सभा का प्रधान पद उनके लिए खाली कर दिया, भीर लालाजी को फिर सभा का प्रधान चुन लिया गया। इसके वाद सन् १६२५ तक वही पंजाव ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे। इस समय तक उनकी यायु ग्रधिक हो चुकी थी, ग्रौर वह प्रायः रोगी रहने लगे थे। ग्रतः सन् १९२६ में उनके स्थान पर रायबहादुर लाला बदरीदास सभा के प्रधान चुने गये, जो सन् १६३४ तक इस पद पर रहे। उनके पश्चात् सन् १६३५ में ब्राचार्य रामदेव को सभा का प्रधान निर्वाचित किया गया। वह दो साल इस पद पर रहे, ग्रीर उनके प्रधानत्त्व के समय में ही ग्रायें प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती या ग्रर्धशताब्दी का महोत्सव बूमघाम के साथ मनाया गया था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इस महोत्सव के वाद आचार्य रामदेव रोग पीड़ित होकर देहरादून में निवास करने लग गये थे, और आर्य प्रतिनिधि सभा का संचालन कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं रहा था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व महाशय कृष्ण के हाथों में ग्रा गया, ग्रौर गुरुकुल पार्टी के ग्रायंसमाजों का संचालन उन्हीं द्वारा किया जाने लगा। यद्यपि प्रतिनिधि सभा के

प्रधान पद पर वह सन् १६४७ में निर्वाचित हुए थे, पर इससे अनेक वर्ष पूर्व ही (ग्राचार्य रामदेव के प्रधान पद से पृथक् हो जाने के बाद से ही) सभा का वास्तविक रूप से संचालन महाशयजी द्वारा ही किया जाने लगा था-प्रधान पद पर चाहे इस काल में पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार तथा दीवान वदरीदास सद्ध सज्जन क्यों न रहे हो। इसी कारण प्रतिनिधि सभा के इतिहास के सन् १६३६ के बाद के काल को 'महाशय कृष्ण काल' की संज्ञा दी गयी है। प्रवान के रूप में पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा का जिन सज्जनों ने कार्यभार सम्भाला, उनमें महात्मा मुंशीराम, लाला रामकृष्ण, पण्डित विश्वमभरनाथ, दीवान बदरीदास, श्राचार्य रामदेव श्रौर महाशय कृष्ण प्रमुख थे, यद्यपि समय-समय पर स्वल्प अवधि के लिए कतिपय अन्य महानुभाव भी इस पद पर आरूढ़ रहे थे। मन्त्री के रूप में जिन महानुभावों ने ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का संचालन किया, उनमें महाशय कृष्ण, पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा ग्रीर पण्डित भीमसेन विद्यालंकार के नाम उल्लेख-नीय हैं। इनमें भी महाशय कृष्ण सबसे ग्रधिक समय तक सभा के मन्त्री रहे थे। वह १६१७ से १६१८ तक, फिर १६२२ से १६२७ तक, फिर १६३३ से १६३४ तक और फिर १९४५-४६ में इस पद पर रहे, और बाद में सभा के प्रधान चुन लिये गये। पण्डित विश्वमभरनाथ सभा के प्रवान तो केवल दो वर्ष रहे, पर उपप्रवान ग्रादि ग्रन्य पदों पर रहकर तथा ग्रन्तरंग सभा के सदस्य के रूप में उनका चालीस साल के लगभग सभा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, ग्रीर उनकी गिनती सभा के प्रमुख संचालकों में की जाती रही।

इसमें सन्देह नहीं, कि किसी भी धार्मिक ग्रान्दोलन की सफलता प्रधानतया उसके विद्वानों, साधु-संन्यासियों ग्रीर प्रचारकों के कर्तृत्त्व पर निर्भर होती है। जिन विद्वानों व उपदेशकों ने पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में वैदिक धर्म के प्रचार तथा समाज सुधार के कार्यों में महत्त्वपूर्ण योगदान किया, उनका परिचय इस ग्रन्थ में यथास्थान दिया ही गया है। पर यह उचित है, कि यहाँ उन महानुभावों के व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व पर भी कुछ प्रकाश डाला जाये, जिन्होंने पदाधिकारियों की स्थित में इस सभा की उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया था।

महात्मा मुंशीराम कुछ ही वर्ष सभा के प्रधान रहे थे, पर किसी पद पर न रहते हुए भी वह अपने बिलदान तक पंजाब के आर्यसमाज के प्रधान नेता माने जाते थे। पर आर्यसमाज के इतिहास में महात्माजी को जो उच्च स्थिति प्राप्त है, उसके अन्य भी अनेक कारण हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी उन्हीं की कृति है। हिन्दू संगठन, शुद्धि और दिलतोद्धार द्वारा उन्होंने हिन्दू जनता में नवजीवन और नयी शक्ति का संचार किया, जिसके कारण केवल आर्यसमाज के ही नहीं अपितु हिन्दू जाति के भी मान्य नेता की स्थित उन्होंने प्राप्त कर ली। स्वाधीनता-संघर्ष में भी उन्होंने सिक्य रूप से भाग लिया, और हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के भी वह सभापित चुने गये। उनका कार्यक्षेत्र अत्यन्त व्यापक था। इसीलिए उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्त्व पर इस इतिहास में अन्यत्र विशव रूप से प्रकाश डाला गया है। लाला रामकृष्ण जालन्वर के निवासी थे। उनका पेशा वकालत था। पर वह अत्यन्त सच्चे, मितभाषी तथा सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। वह बहुत कम बोलते थे, और कभी उद्धिन नहीं होते थे। प्रतिनिधि सभा और अन्तरंग सभा के अधिवेशनों में जब सभासदों में गरमागरम बहस होती, और एक-दूसरे का विरोध करने अधिवेशनों में जब सभासदों में गरमागरम बहस होती, और एक-दूसरे का विरोध करने

में वे मर्यादा का उल्लंघन करने लगते, तब भी रामकृष्णजी अपने को शान्त रखते और शान्तिपूर्वक मामले को निबटाने का प्रयत्न किया करते। वह १२ वर्ष तक सभा के प्रधान रहे। इस सुदीर्घ काल में न किसी ने उनके माथे पर त्यौरियाँ देखीं, और न किसी ने उन्हें ऊँचा बोलते हुए सुना। दीवान बदरीदास भी जालन्घर के निवासी थे, श्रीर पंजाब के उच्च कोटि के वकीलों में उनकी गिनती की जाती थी। म्राथिक विषयों के भी वह विशेषज्ञ थे, ग्रीर पंजाव के बैंकिंग तथा श्रीद्योगिक जीवन के क्षेत्र में भी उन्हें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उनके परामर्श व सम्मति को सब कोई महत्त्व देते थे। सभा के धन का लाभदायक रूप से विनियोग करके उन्होंने सभा की ग्रार्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। आर्यसमाज के इतिहास में आचार्य रामदेव का महत्त्व ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान होने के कारण उतना नहीं है, जितना कि गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माता, कन्या गुरुकुल देहरादून के संस्थापक, वैदिक मैंगजीन के सम्पादक ग्रौर सुयोग्य ग्रायं विद्वान् के रूप में है। यद्यपि सभा के प्रधान पद पर वह ग्रधिक समय नहीं रहे, पर चिरकाल तक ग्रन्तरंग सभा के सदस्य रहने के कारण सभा के संचालन में उनका कर्तृत्व बहुत महत्त्वपूर्ण रहा। वह वजवाड़ा (जिला होशियारपुर) के निवासी थे। उन्होंने अपना जीवन विकटर हाई स्कूल, जालन्धर छावनी के मुख्याध्यापक के रूप में प्रारम्भ किया, ग्रौर सन् १६०५ में महात्मा मुंशीराम उन्हें गुरुकुल काँगड़ी ले गये। पहले गुरुकुल एक संस्कृत विद्यालय ही था। रामदेवजी ने उसे एक ऐसी शिक्षण-संस्था के रूप में विकसित कर दिया, जिसमें संस्कृत तथा वेदशास्त्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी न कर अंग्रेजी तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था थी। गुरुकुल के संचालन में वह महात्मा मुंशीराम के दायें हाथ थे, और वाद में उसके माचार्य तथा मुख्याधिष्ठाता हो गये थे। गुरुकुल का कार्य करते हुए भी रामदेवजी सभा के कार्यकलाए में उत्साहपूर्वक हाथ वँटाते रहते थे। पंजाव आर्यसमाज के लिए सन् १६०७ से १६०६ तक संकट का काल था। अंग्रेजी सरकार की कोपदृष्टि इस समय आर्यसमाज पर थी, और पटियाला आदि में आर्यसमाज के अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं पर राजद्रोह के मुकदमे दायर कर दिए गये थे। ऐसे समय में प्रतिनिधि सभा ने आर्यसमाज के हितों की रक्षा के लिए जो प्रयत्न किया, उसमें आचार्य रामदेव महात्मा मुंशीराम के विश्वस्त व सुयोग्य सहयोगी थे। सन् १९३२ में गुरुकुल से त्यागपत्र देकर उन्होंने देश के व्यापक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, सत्याग्रह ग्रान्दोलन में जेल गये, ग्रौर फिर १९३५ में सभा के प्रधान निर्वाचित हो गये।

श्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाव में पण्डित विश्वम्भरनाथ की एक अनुपम स्थिति थी। पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति के शब्दों में "चालीस से अधिक वर्षों तक पण्डित विश्वम्भरनाथजी की पंजाव की ग्रायं प्रतिनिधि सभा में वह स्थिति रही, जो गाड़ी के पहिये में नाभि की होती है। लोग पहिये को घूमता हुआ देखते थे, उन्हें पहिये की ग्रराएँ भी दिखायी देती थीं, परन्तु उस नाभि को थोड़े ही लोग जानते थे, जिसके सहारे से यह सब कुछ घूम रहा था। वे कम बोलते थे। व्याख्यान देना या लेख लिखना उनकी कार्यप्रणाली में शामिल नहीं था। ग्रहम् की महिमा गाना या ग्रपना विज्ञापन देना उनके स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध था। किसी सभा में जाते थे तो सबसे पीछे बैठने का यत्न करते थे। वड़े लोगों से मिलने-जुलने में बहुत संकोच मानते थे। प्रत्येक प्रकृत पर

गम्भीरता से विचार करना, अपने विचारों को व्यक्तियों तथा समाजों के सामने पूरे वल से उपस्थित करना और शरीर तथा मन से समाज की जितनी सेवा हो सके, वह करते जाना---यह पण्डित विश्वम्भरनाथजी का स्थायी कार्यक्रम था। युवावस्था में ही वह पूरी तरह आर्यसमाज की ओर खिच गये थे। एल-एल बी की परीक्षा पास करने के पण्चात् नवयुवक प्रायः धन कमाने में लग जाते हैं, परन्तु उन्होंने प्रारम्भ से ही श्रार्यसमाज की सेवा को मुख्य तथा स्वार्थ को गौण समसा। परमात्मा ने उन्हें सुन्दर रूप और बलवान् शरीर दिया था। उनकी दूर तक विचार करने की शक्ति भी बहुत अद्भुत थी । राय ठाकुरदत्त धवन मनुष्यों के बहुत बड़े परखैया माने जाते थे । वह कहा करते थे कि विश्वम्भरनाथ के जवान कन्घों पर वूढ़ा सिर रखा हुआ है। चालीस वर्ष से अधिक समय तक उनकी सारी शक्तियाँ आर्यसमाज की सेवा में समर्पित रहीं। आप बहुत वर्षों तक सभा के उपप्रधान रहे । कुछ वर्षों तक प्रधान रहे, ग्रौर पाँच वर्ष तक गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता भी रहे। वे चाहे किसी भी स्थिति में रहे, परन्तु जानने वाले लोग यह जानते थे कि सभा के ढरें को चलाने में सबसे ग्रधिक हाथ पण्डित विश्वम्भर-नाथजी का ही रहता है। उनका जीवन सादगी, सदाचार और संयम का नमूना था। 'कर्म कुरु' के उपदेश को उन्होंने ग्रपना मार्गदर्शक वनाया हुन्ना था। जब उनकी ग्रायु ढल गयी तव भी दिन में आठ-दस मील पैदल घूमना और दिन-भर समाज के कार्य में लगे रहना उनकी दिनचर्या का मुख्य ग्रंग था। वे नौजवानों से कहा करते, (Rest is Rust) ग्राराम करने से जंग लग जाता है। शरीर निर्वल हो गया तो भी कार्य करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ७० वर्ष की आयु में हृदय की गति एक जाने से उनका देहावसान हो गया। उन्हें श्रार्यसमाज रूपी समुद्र का छुपा हुग्रा मोती कहा जा सकता है।'' पण्डितजी का जन्म अक्टूबर, सन् १८७६ में कलानीर (जिला गुरुदासपुर) में हुआ था। उस समय उनके पिता पण्डित मुकुन्दराम वहाँ ग्रध्यापक थे। वाद में उनकी नियुक्ति श्रीगोविन्दपुर में हो गयी थी, ग्रतः विश्वमभरनाथजी का बाल्यकाल इसी नगरी में व्यतीत हुया था। उनकी उच्च शिक्षा लाहौर में हुई। वहाँ वह ग्रार्यसमाज के प्रभाव में ग्राए ग्रीर उसके उत्साही कार्यकर्ता वन गये। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के निर्माण एवं विकास में उनका जो महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व था, उस पर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में प्रकाश डाला गया है। प्रतिनिधि सभा के संचालन में उनके कर्तृत्व को प्रदिशित करने के लिए पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति का ऊपर उद्धृत उद्धरण पर्याप्त हैं।

पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा निपुण चिकित्सक थे, और 'श्रमृतघारा' का श्राविष्कार कर उन्होंने प्रभूत घन उपाणित किया था। घन द्वारा तो वह सभा को श्रायिक सहयोग देते ही रहते थे, पर साथ ही वह उसके उत्साही तथा कर्मठ कार्यकर्ता भी थे। भूकम्प, बाढ़ श्रादि प्राकृतिक विपत्तियों श्रीर प्लेग, हैजा श्रादि महामारियों के प्रकोप के समय सभा द्वारा जनता की सहायता के लिए जो भी प्रयत्न किये गये, पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा ने उनमें परा सहयोग किया।

पंजाव आर्य प्रतिनिधि सभा के इतिहास में महाशय कृष्ण का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। सन् १६४७ से १६५५ तक वह सभा के प्रधान रहे, और इससे पहले चिर-काल तक मन्त्री के रूप में सभा का संचालन करते रहे। पर आर्यसमाज में महाशयजी के कर्तृत्व को स्पष्ट करने के लिए उनके प्रधान व मन्त्री पद का उल्लेख कर देना पर्याप्त

नहीं है। पंजाब में गुरुकुल (महात्मा) पार्टी की आर्य प्रतिनिधि सभा में एक पार्टी 'प्रकाश पार्टी' के नाम की थी, जिसके हाथों में चिरकाल तक इस सभा का संचालन रहा था। प्रकाश पार्टी के संस्थापक, नेता व संचालक महाशय कृष्ण ही थे। गुरुकुल काँगड़ी के विकास में महात्मा मुंशीराम को महाशय कृष्ण ग्रौर उनकी प्रकाश पार्टी से जो वहुमूल्य सहयोग व समर्थन प्राप्त हुम्रा, उसका उल्लेख इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में गुरुकुल काँगड़ी का विवरण देते हुए यथास्थान किया गया है। पर महाशयजी का मुख्य कार्य पंजाव में ग्रार्यसमाज की गतिविधि एवं कार्यकलाप को शक्ति प्रदान करना था। इसी प्रयोजन से उन्होंने सन् १६०६ में 'प्रकाश' नाम से उर्दू के एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया था, जो शीघ्र ही पंजाव में श्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम बन गया था। इस पत्र के दो उद्देश्य थे, ग्रार्यसमाज पर वाहर से होने वाले ग्राक्रमणों का सामना करना और आर्यसमाज के अन्दर चल रहे भगड़ों और अन्तर्द्वन्द्वों के सम्बन्ध में ऐसा रुख ग्रपनाना जो महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन की पूर्ति में सहायक हो। 'प्रकाश'द्वारा महाशयजी ने श्रार्यसमाज की जो सेवा की, वह वस्तुतः श्रनुपम थी। केवल पंजाब में ही नहीं, ग्रपितु श्रन्य प्रान्तों में भी उसे श्रादर के साथ पढ़ा जाता था। उस समय हिन्दी का ग्रधिक प्रचार नहीं हुआ था। उत्तरप्रदेश और दिल्ली ग्रादि के हिन्दू भी प्रायः उर्दू ही पढ़ा करते थे। ग्रतः उर्दू भाषा में प्रकाशित यह पत्र देश के वड़े भाग में ग्रार्यसमाज के प्रचार में सहायक हुग्रा। महाशयजी को शुरू से ही ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप के प्रति उत्साह था। इसीलिए सन् १९०७ में वह वच्छोवाली (लाहौर) श्रार्यंसमाज के मन्त्री चुन लिये गये थे, श्रीर १६११ में श्रार्य प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री। उस समय वह युवक ही थे, उनकी ग्रायु केवल तीस साल की थी। सभा का कार्य उन्होंने इतनी लगन के साथ किया, कि तीन साल बाद सन् १९१४ में उन्हें सभा का मन्त्री चुन लिया गया। इसके वाद वह अनेक वार कई-कई वर्षों तक निरन्तर सभा के मन्त्री चुने जाते रहे। कुल मिलाकर वह चौदह साल के लगभग सभा के मन्त्री रहे, ग्रौर ग्राठ साल प्रधान । इतने लम्बे समय तक सभा के इतने महत्त्वपूर्ण पदों पर रहना यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है, कि पंजाब के ग्रार्यसमाज में उनकी स्थिति कितने महत्त्व की थी। पर महाशय कृष्ण का सार्वजनिक जीवन केवल आर्यसमाज तक ही सीमित नहीं रहा। सन् १६१६ में महात्मा गांघी के नेतृत्त्व में जब स्वराज्य संघर्ष प्रारम्भ हुग्रा, तो महाशयजी उसमें उदासीन नहीं रह सके। उन्होंने 'प्रताप' नाम से एक उर्दू दैनिक का प्रकाशन शुरू किया, जिसकी नीति स्वराज्य संघर्ष का समर्थन करने की थी। पंजाब में राष्ट्रीय म्रान्दोलन को 'प्रताप' द्वारा बहुत बल मिला, जिसके कारण सरकार ने पहले उस पर सैन्सर विठा दिया, भीर फिर (१२ एप्रिल, १९१९) महाशयजी को गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया। 'प्रताप' के माध्यम से महाशय कृष्ण जिस प्रकार राष्ट्रीय म्रान्दोलन में सिक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, उसके परिणामस्वरूप ग्रार्थसमाज के नेता होने के साथ-साथ वह राष्ट्रीय नेता भी वन गये थे। 'प्रताप' द्वारा जहाँ वह पंजाव में राज-नीतिक जागृति उत्पन्न करने में तत्पर थे, वहाँ साथ ही भ्रार्यसमाज के विविध भ्रान्दोलनों में भी नवस्फूर्ति व शक्ति का संचार कर रहे थे। महाशय कृष्ण के समान पण्डित भीमसेन विद्यालंकार ने भी चिरकाल तक प्रतिनिधि सभा के मन्त्री के रूप में पंजाब के आर्य-समाजों के कार्यकलाप का संचालन किया। वह वारह साल के लगभग सभा के मन्त्री

रहे। भीमसेनजी सच्चे ग्रार्य ग्रौर निष्कलंक व्यक्ति थे। वह पूर्णतया निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में तत्पर रहते थे। न उन्हें नाम की चाह थी, ग्रौर न प्रतिष्ठा की। पंजाब में हिन्दी के प्रचार में भी उनका ग्रनुपम कर्तृत्व था।

सन् १९३६ में पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी थी। सन् १६४७ में भारत का विभाजन हुआ, जो प्रतिनिधि सभा के लिए एक घोर संकट की घटना थी। स्वर्ण जयन्ती और भारत विभाजन के बीच के ग्यारह वर्षों का पंजाव आर्य-समाज का इतिहास उन महत्त्वपूर्ण घटनात्रों के साथ सम्बद्ध है, जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण भारत के साथ था। ये घटनाएँ हैदरावाद सत्याग्रह (१६३८-३६), 'ग्रंग्रेजो भारत छोड़ो' यान्दोलन (१६४२) ग्रौर सिन्ध सरकार का सत्यार्थप्रकाश पर ग्राक्रमण ग्रौर ग्रार्थसमाज द्वारा उसका प्रतिरोध (१६४३) थीं। पंजाब प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद सत्याग्रह में सिकय रूप से भाग लिया था। आर्यसमाज के इतिहास में इस सत्याग्रह का बहुत महत्त्व है, ग्रतः इस ग्रन्थ के एक पृथक् ग्रध्याय में विशद् रूप से उसका वृत्तान्त दिया गया है। सन् १६४२ के स्वराज्य संघर्ष में वहुत-से ग्रार्य नेताग्रों ग्रीर कार्यकर्ताग्रों ने भी सिक्रय रूप से भाग लिया था, ग्रीर सरकार द्वारा जेल में वन्द किये गये सत्याग्रहियों में श्रच्छी वड़ी संख्या आर्यसमाजियों की थी। महाशय कृष्ण भी इस आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गये थे। सत्यार्थप्रकाश की जब्ती के लिए जो पग सिन्ध की सरकार उठाना चाहती थीं, और जिसके लिए मुसलिम लीग द्वारा प्रचण्ड यान्दोलन किया जा रहा था, यार्य-समाज ने उनका प्रवल रूप से प्रतिरोध किया। पंजाब प्रतिनिधि सभा ने भी इस प्रतिरोध में सिक्रिय रूप से भाग लिया था। भारत के विभाजन से पहले की इन घटनाओं पर इस ग्रन्थ में ग्रन्यत्र यथास्थान प्रकाश डाला गया है, क्योंकि उनका सम्वन्य केवल पंजाब से न होकर सम्पूर्ण भ्रार्य जगतु के साथ था।

भारत के विभाजन (सन् १६४७) से पूर्व के काल के पंजाब आयं प्रतिनिधि सभा के इतिहास की कुछ अन्य वातें हैं, जिनका उल्लेख आवश्यक है। सभा से सम्बद्ध अनेक विद्वान् इस काल में विदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के प्रसार के लिए गये, जिनमें स्वामी स्वतन्त्रानन्द, पण्डित सत्यपाल सिद्धान्तालंकार और पण्डित यशपाल सिद्धान्तालंकार प्रमुख थे। आचार्य रामदेव, पण्डित चमूपित और पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ने भी इस काल में पूर्वी अफीका की प्रचार यात्रा की थी। विदेशों में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का वृत्तान्त देते हुए इनके कर्तृत्व का भी यथा-स्थान उल्लेख किया गया है। वीसवीं सदी के द्वितीय चरण के पंजाब प्रतिनिधि सभा के उपदेशकों व प्रचारकों में पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार, पण्डित लोकनाथ तर्कवाचस्पति, पण्डित यशपाल सिद्धान्तालंकार, आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति, पण्डित मनसाराम वैदिक तोप, पण्डित शान्तिप्रकाश शास्त्रार्थमहारथी, पण्डित धर्मिस्सु, पण्डित धर्मदेव विद्यामार्तण्ड और पण्डित गुरुदत्त सिद्धान्तालंकार आदि प्रधान थे, और इन द्वारा धर्म-प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया था।

बीसवीं सदी के द्वितीय चरण में जिन आर्य विद्वानों ने वाणी और लेखनी द्वारा आर्यसमाज की प्रगति के लिए विशेष रूप से कार्य किया, उनमें पण्डित चमूपित को उच्च व प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। पण्डितजी उर्दू, फारसी, हिन्दी और अंग्रेजी के गम्भीर विद्वान् थे, और संस्कृत का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। वह उत्कृष्ट कवि और सिद्धहस्त लेखक भी थे। वह वहावलपुर रियासत के निवासी थे, पर वहाँ के नवाव ने उन्हें केवल इस कारण रियासत से वहिष्कृत कर दिया था, क्योंकि अपनी एक उर्दू पुस्तक में उन्होंने महिंव दयानन्द सरस्वती के साथ 'सर्वरे कायनात' विशेषण का प्रयोग किया था, जो मुसलमानों के अनुसार केवल इस्लाम के पैगम्बर के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। 'रंगीला रसूल' नाम से उन्होंने हजरत मुहम्मद की एक जीवनी लिखी थी, जिसके कारण महाश्वय राजपाल को अपने प्राणों की बिल देनी पड़ गयी थी। हिन्दी में उन्होंने अनेक प्रन्थ लिखे थे, जिनमें 'योगीराज कृष्ण' ने बहुत ख्याति प्राप्त की। वह कुछ वर्ष गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा मुख्याधिष्ठाता भी रहे, और पूर्वी अफ्रीका में वेद-प्रचार के लिए भी गये। चमूपतिजी न केवल उत्कृष्ट कोटि के लेखक ही थे, अपितु प्रभावशाली वक्ता व प्रचारक भी थे। सन् १६३५ में वह आर्यसमाज के व्यापक क्षेत्र में कार्य करने के लिए गुरुकुल काँगड़ी से लाहौर चले गये थे, पर दुर्भाग्यवश वह अधिक समय जीवित नहीं रहे। सन् १६३७ में उनका देहान्त हो गया। आर्य प्रतिनिधि समा ने उनकी स्मृति में 'चमूपित साहित्य विभाग' की स्थापना की, जिसका कार्यालय गुरुदन्त भवन, लाहौर में था।

# (६) भारत का विभाजन और पंजाब का भ्रार्यसमाज

सन् १६४७ के ग्रगस्त मास में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हुग्रा, ग्रौर साथ ही यह देश दो भागों में विभक्त हो गया। पाकिस्तान के रूप में एक नये राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, और वह भारत से पृथक् हो गया। भारत के जो प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित किए गये, उनमें पश्चिमी पंजाव के १६ जिले, सिन्ध, बिलोचिस्तान भ्रौर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त अन्तर्गत थे। यद्यपि इन सबमें मुसलमानों की बहुसंख्या थी, पर वहाँ आर्यसमाज का प्रचार भी कम नहीं था। विशेषतया, लाहौर, मुलतान, लायल-पुर, रावलिंपडी, क्वेटा, कराची, पेशावर सदृश नगरों में शक्तिशाली ग्रार्यसमाजों की सत्ता थी, श्रौर श्रार्यसमाज के कितने ही स्कूल, कॉलिज, श्रनाथालय, विद्यार्थी ग्राश्रम, उपदेशक विद्यालय, पुस्तकालय ग्रादि वहाँ विद्यमान थे। लाहौर ग्रार्यसमाज का प्रधान केन्द्र था। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब तथा ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा—दोनों के मुख्य कार्यालय वहाँ स्थित थे, ग्रौर पंजाब में ग्रार्यसमाज का सब प्रचार व ग्रन्य कार्य वहीं से संचालित हुआ करता था। पाकिस्तान का निर्माण घर्म के आघार पर किया गया था, ग्रतः उन लोगों के लिए वहाँ रह सकना सम्भव नहीं था, जो मुसलमान नहीं थे। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान में हिन्दुग्रों पर जो ग्रमानुषिक व नृशंस ग्रत्याचार हुए, जिस प्रकार लाखों स्त्री-पुरुषों व बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, ग्रौर जिस प्रकार हिन्दुओं को अपनी सब सम्पत्ति और उद्योग-धन्ये छोड़कर भारत चले आने के लिए विवश होना पड़ा, इसका संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकना न यहाँ सम्भव है श्रीर न उसकी श्रावश्यकता ही है। देश के विभाजन के परिणामस्वरूप श्रार्यसमाज को भी ग्रसीम क्षति उठानी पड़ी। पाकिस्तान में जो ग्रार्यसमाज मन्दिर विद्यमान थे, उनका मूल्य करोड़ों रुपयों में था। समाज की जो शिक्षण-संस्थाएँ वहाँ थीं, उनकी सम्पत्ति भी करोड़ों के मूल्य की थी। उनके पुस्तकालयों में जो पुस्तकें संग्रहीत थीं, उनके मूल्य का तो अनुमान कर सकना भी सम्भव नहीं है। लाहौर का गुरुदत्त भवन आर्थ प्रतिनिधि

सभा के सम्पूर्ण कार्यकलाप का केन्द्र था। उसकी भू-भवन सम्पत्ति ही उस समय की कीमतों के अनुसार लाखों रुपयों की थी, और वहाँ जो बहुत-सी संस्थाएँ स्थापित थीं, उनका मूल्य तो मुद्रा में सूचित ही नहीं किया जा सकता। देश के विभाजन के कारण यह सब सम्पत्ति आर्यसमाज को पाकिस्तान में ही छोड़ देनी पड़ी। पाकिस्तान का निर्माण पंजाव आर्यसमाज के लिए खण्ड-प्रलय के समान था, जिससे उस प्रदेश में गत तीन चौथाई सदी में किये गये सब कार्य पर देखते-देखते पानी फिर गया। ग्रायंसमाज के क्तिने ही नेतायों यौर कर्मठ कार्यकर्तायों को भी इस समय मुसलमानों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। जब पाकिस्तान में हिन्दुग्रों का रह सकना ही सम्भव नहीं रहा, तो वहाँ श्रार्थसमाज व उसकी संस्थाएँ ही कैसे कायम रह सकती थीं। वहाँ के हिन्दुश्रों के समान वहाँ के आर्यसमाज भी अब विस्थापित हो गये, और उन्हें भारत में पूनः स्थापित करने की समस्या उत्पन्न हुई। इस विकट समय में पंजाब के श्रायंसमाजियों ने जिस ग्रसाघारण साहस, घैर्य तथा धर्मप्रेम का प्रदर्शन किया, वह वस्तुत: सराहनीय व अनुपम था। पंजाव आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा—दोनों ने जालन्धर में अपने प्रधान कार्यालय स्थापित कर लिये, और वहाँ से समाज के कार्यकलाप को नये उत्साह से प्रारम्भ कर दिया। महाशय कृष्ण ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान चन लिये गये (१९४७), ग्रौर उन्होंने सभा के कार्यकर्ताग्रों ग्रौर प्रचारकों को पुनः संगठित करना शुरू कर दिया। उस समय नेद-प्रचार की तुलना में पाकिस्तान से विस्थापित हुए परिवारों व लोगों की सहायता करने का काम ग्रधिक महत्त्व का था। ग्रतः सभा द्वारा ग्रसहाय ग्रार्य परिवारों की सहायता एवं पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया, ग्रौर उनके लिए ग्रांथिक साघन जुटाने की भी व्यवस्था की गयी। साथ ही, पाकिस्तान से विस्थापित हुए समाजों तथा स्कूल-कॉलिजों ग्रादि को भारत में स्थापित किया गया, ग्रौर वेद-प्रचार के कार्य को भी फिर से शुरू कर दिया गया। सन् १६४७-४८ में भी पण्डित भीमसेन विद्यालंकार ही ग्रायं प्रतिनिधि सभा के मन्त्री थे। संकट के इस काल में उन्होंने बड़ी लगन तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ सभा के कार्य को सँभाला, ग्रीर उसमें शिथिलता नहीं ग्राने दी।

# (७) ग्रार्थसमाज पर ब्रिटिश सरकार का प्रकोप

श्रायंसमाज द्वारा जिस ढंग से भारत में नवजीवन उत्पन्न किया जा रहा था, श्रीर जनता में स्वधमं, स्वदेश तथा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम तथा गौरव की भावना प्रादुर्भूत की जा रही थी, उससे विदेशी ब्रिटिश शासकों का चिन्तित होना स्वाभाविक था। इसीलिए वीसवीं सदी के प्रथम दशक में ग्रायंसमाज को राजद्रोही संस्था समसा जाने लगा, बहुत-से ग्रायं नेता ग्रीर कार्यंकर्ता गिरफ्तार किए गये, ग्रीर उनपर मुकदमें चलाये गये। इन सबका पंजाब के ग्रायंसमाज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस 'इतिहास' के चतुर्थ भाग का विषय 'ग्रायंसमाज ग्रीर राजनीति' है। वहाँ पंजाब की इन घटनाग्रों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ इनका निर्देशमात्र इस प्रयोजन से कर दिया गया है, ताकि ग्रायंसमाज की गतिविधि का विवेचन करते हुए राजनीति के साथ उसके सम्बन्ध को ग्रांखों से ग्रोभल न किया जाये।

#### पाँचवाँ अध्याय

# ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा

## (१) स्रनारकली स्रायंसमाज की स्थापना

पंजाब के श्रायंसमाजी किस प्रकार दो दलों में विभक्त हो गये, श्रौर उनके मत-भेदों ने किन कारणों से ग्रत्यन्त उप्र विरोध का रूप ग्रहण कर लिया, इस विषय पर इस प्रन्थ के दितीय ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षा-पद्धति तथा मांस-भक्षण के प्रश्नों पर पंजाब के ग्रार्यं जगत् में इतना ग्रधिक मतभेद विकसित हो गया था, कि आर्यों के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा था। पंजाव में लाहीर भ्रार्यंसमाज की स्थिति "प्रधान" थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित इस समाज के हाथों में पंजाव के आर्यसमाजों का नेतृत्व था, और पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा में भी इसके प्रतिनिधियों का विशिष्ट स्थान था। इस दशा में यह प्रश्न बड़े महत्त्व का होता था, कि लाहौर आर्यसमाज पर किस पार्टी का प्रभुत्व रहे, कॉलिज पार्टी (मांस पार्टी) का या महात्मा पार्टी का जो बाद में गुरुकुल पार्टी कही जाने लगी थी। पहले लाहौर ग्रार्यसमाज के प्रधान लाला साईदास थे। सन् १८६० में उनकी मृत्यु के बाद श्री ईश्वरदास ग्रौर श्री हंसराज उसके प्रधान चुने गये। महात्मा पार्टी का प्रयत्न था कि उन्हें अपदस्थ कर समाज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। दोनों पार्टियों में लाहौर समाज को अपने हाथों में रखने के लिए किस ढंग से संघर्ष चल रहा था, इसका वर्णन लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित शब्दों में किया है-- "प्रतिवर्ष नवम्बर मास में लाहौर आर्यसमाज के सभासदों की नयी सूची तैयार की जाती थी। वोट का श्रिविकार केवल सभासदों को होता था। सभासदों की सूची में संशोधन समाज की ग्रन्त-रंग सभा करती थी। उसका यह प्रयत्न रहता था, कि अपने पक्ष के सभासदों की संख्या में वृद्धि कर दी जाये और जिस किसी भी प्रकार सम्भव हो विरोधी पक्ष के सभासदों में कमी कर दी जाये। रात का वड़ा भाग इन्हीं भगड़ों में बीता करता था।" लाहौर श्रार्यसमाज के सन् १८६३ के वार्षिक चुनाव से पहले ही यह नजर श्राने लगा था, कि महात्मा पार्टी की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है, श्रीर लाला हंसराज का लाहौर श्रार्य समाज का पुनः प्रधान चुना जा सकना सुगम नहीं है। अतः उन्होंने स्वयं प्रधान पद से त्यागपत्र दे दिया, और लाला लाजपत राय का नाम प्रधान पद के लिए प्रस्तुत किया। लालाजी निरामिषभोजी थे, ग्रतः मांस-भक्षण के विरोधियों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो सकता था। पर लाहौर आर्यसमाज के बहुसंख्यक सदस्य इस समय महात्मा पार्टी के थे, जो जिस किसी तरह भी सम्भव हो समाज पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करना चाहते थे। परिमाण यह हुआ कि लाला लाजपत राय प्रधान नहीं चुने जा सके, और महात्मा पार्टी

के उम्मीदवार मास्टर दुर्गाप्रसाद प्रधान चुन लिये गये। कॉलिज पार्टी के लिए यह स्थिति वहुत भयावह थी, क्यों कि लाहीर ग्रार्यसमाज पर जिस पार्टी का ग्रधिकार हो उसके लिए डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी व मैनेजिंग कमेटी पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकने का मार्ग प्रशस्त हो जाता था। इस स्थिति पर विचार करने के लिए महात्मा हंसराज और कॉलिज पार्टी के उनके साथी मुहल्ला मोहलियाँ में लाला लालचन्द के मकान पर एकत्रित हुए। लाला लाजपत राय के अनुसार, "पार्टी के बड़े-छोटे सब उत्साही सदस्य वहाँ उपस्थित थे। यह सभा शनिवार सायंकाल के समय हुई थी। अगले दिन रविवार था। प्रश्न यह था कि अब हमें कौन-सा पग उठाना चाहिये। एक मत यह था कि पुलिस की सहायता से समाज मन्दिर पर कब्जा किया जाये। दूसरे पक्ष का कहना था कि न्यायालय से दोनों पार्टियों द्वारा श्रायोजित सभाग्रों के लिए पृथक्-पृथक् समय निर्घारित करा लिये जाया करें। एक ग्रन्य मत यह था कि समाज मन्दिर पर कब्जा करने के लिए पुलिस की सहायता न लेकर वल का प्रयोग किया जाये। रात के समय लाठियों के वल पर कब्जा कर लिया जाये और यदि कोई विरोध करने का प्रयत्न करे तो उसका शक्ति द्वारा मुकाविला किया जाये। इस मत के समर्थकों में लाला ग्रमरनाथ खम्ब भी थे, जो मेरी स्मृति के ग्रनुसार उस समय किमश्नर के कार्यालय में सुपरिण्टेण्डेण्ट या क्लर्क थे "चौथा पक्ष यह था, और मैं भी इस पक्ष का समर्थ कथा, कि "महात्माओं" के साथ सहयोग करना क्योंकि सम्भव ही नहीं है, अतः यह उचित होगा कि उनसे सदा के लिए सम्बंध विच्छेद कर लिया जाये और सम्प्रति एक मकान किराये पर लेकर वहाँ अपने पृथक् साप्ताहिक सत्संग शुरू कर दिये जायें। मुभे भली-भांति याद है, उस प्रवसर पर मैंने यह कहा था, कि समाज का निर्माण ईंटों और पत्थरों द्वारा नहीं होता, समाज सिद्धान्तों पर ग्राघारित होता है। हम समाज में इस प्रयोजन से सम्मिलित हुए थे कि ग्रपने जीवन में सुघार करें ग्रीर जनता की सेवा करें। हम मकानों पर कब्जा करने व उनको लेकर भगड़े करने के लिए ग्रार्यसमाज में नहीं ग्राये थे। यह सही है कि ग्रापने बहुत श्रम कर के तथा बहुत रुपया खर्च करके समाज मन्दिर का निर्माण कराया था, पर यदि ग्राप में घर्म के लिए वस्तुत: उत्साह है तो ग्राप ग्रौर भी ग्रधिक शानदार मन्दिर बना सकते हैं।" महात्मा हंसराज को लाला लाजपत राय का विचार पसन्द नहीं था। बच्छो-वाली के समाज मन्दिर का त्याग कर देने की वात उनके लिए अत्यन्त कष्टप्रद थी। पर जव उन्हें ज्ञात हुग्रा कि लाला लालचन्द तथा ग्रन्थ ग्रनेक प्रमुख व्यक्ति भी इसी विचार के हैं तो वह उनसे सहमत हो गये, और कॉलिज पार्टी द्वारा अपना पृथक् आर्यसमाज स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया। लाहीर समाज के वे सभासद् जो कॉलिज पार्टी के थे, भगत ईश्वरदास के मकान पर एकत्र हुए, ग्रीर उन्होंने लाला लाजपत राय के प्रघानत्व में ग्रपने पृथक् समाज का निर्माण कर लिया। समाज के लिए जो स्थान किराये पर लिया गया, वह लाहीरी गेट के बाहर ग्रनारकली बाजार में था। बाद में वही स्थायी रूप से समाज के लिए प्राप्त कर लिया गया। ग्रनारकली बाजार में स्थित होने के कारण यह नया समाज "ग्रनारकली ग्रार्यं समाज" के नाम से प्रसिद्ध है। सन् १८६३ से सन् १९४७ तक आधी सदी से भी अधिक समय तक यह अनारकली आर्यसमाज पंजाब की कॉलिज पार्टी के समाजों के कार्यकलाप और गतिविधि का केन्द्र बना रहा । भारत के विभाजन के पश्चात् जब लाहीर के इस समाज को नयी दिल्ली के मन्दिर मार्ग पर पुनःस्थापित किया गया, तो वहाँ भी ग्रनारकली नाम उसके साथ लगा रहा, ग्रौर ग्रब भी वह "ग्रनार कली ग्रार्य समाज" के नाम से प्रसिद्ध है।

कॉलिज पार्टी द्वारा नये समाज की स्थापना तो कर दी गयी, अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि उसका पृथक् वार्षिकोत्सव मनाया जाये या नहीं ? उस युग में लाहौर भ्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव का बहुत महत्त्व था। न केवल पंजाब ही अपितु अन्य प्रान्तों से भी बहुत से ग्रार्यसमाजी इस उत्सव में ग्राया करते थे। बच्छोवाली समाज को तो ग्रपना उत्सव मनाना ही था। यदि ग्रनारकली समाज ग्रपना पृथक् वार्षिकोत्सव न मनाता, तो कॉलिज पार्टी की छवि घूमिल हो जाती । ग्रतः समय कम होते हुए ग्रौर घन की समुचित व्यवस्था न होने पर भी लाला लाजपत राय ने निश्चित समय पर, जविक बच्छोवाली समाज का गत वर्षों के समान उत्सव होना था, ग्रनारकर्ली समाज का उत्सव मनाने का निश्चय कर लिया। क्योंकि अनारकली समाज में स्थान की कमी थी, अतः डी० ए० वी० स्कूल के हॉल में उत्सव की तैयारी की गयी। पर उस समय डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी में लाहौर श्रार्यसमाज के जो प्रतिनिधि थे, उनमें श्रनेक महात्मा पार्टी के भी थे। ग्रन्य समाजों से चुनकर ग्राये हुए सदस्यों में भी महात्मा पार्टी के लोग पर्याप्त संख्या में थे। उनका कहना था, कि डी० ए० वी० स्कूल के हॉल को अनारकली आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह समाज भ्रवैध है। इस बात को लेकर दोनों पार्टियों में बहुत उत्तेजना फैल गयी। विशेषतया, युवक लोग आपे से बाहर होने लगे, और उत्सव के स्थान ग्रादि की रक्षा के लिए पुलिस के पहरे की व्यवस्था की गयी। पर ग्रनारकली ग्रार्यसमाज ने ग्रपना पृथक् वार्षिकोत्सव मना ही लिया और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो पाई। अब यह स्पष्ट हो गया था कि कॉलिज पार्टी ग्रौर महात्मा पार्टी परस्पर मिलकर एक साथ काम नहीं कर सकतीं। लाहौर के समान पंजाब के अन्य अनेक नगरों में भी इन पार्टियों के विरोध ने उग्र रूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ स्थानों पर कॉलिज पार्टी ने ग्रपने पृथक् समाज स्थापित कर लिये, ग्रौर कतिपय ग्रन्य समाजों पर बहुमत के बल पर ग्रपना ग्रधिकार कर लिया। सन् १८६३ के शुरू से मार्च, १८६७ तक इन पार्टियों में जो उग्र व कटु संघर्ष होता रहा और जिस प्रकार दोनों ने डी० ए० वी० कॉलिज मैनेजिंग कमेटी पर अपना वर्च स्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया, उसका उल्लेख इस इतिहास के तृतीय भाग में यथास्थान किया गया है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप यह स्थिति श्रा गयी, कि श्रार्य प्रतिनिधि सभा में बहुमत महात्मा पार्टी को प्राप्त हो गया, श्रौर डी० ए० वी० काँलिज मैनेजिंग कमेटी में काँलिज पार्टी को। दोनों पार्टियों में विरोधभाव इतना ग्रधिक था कि वे किसी सभा, कमेटी या संगठन में एक साथ नहीं रह सकते थे। ग्रतः कॉलिज पार्टी ने आर्य प्रतिनिधि सभा से पृथक् होकर उन आर्यसमाजों का, जिन पर उसका प्रभुत्व था, एक नया संगठन बनाने का निश्चय किया; श्रौर उसे "श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा" नाम दिया गया।

### (२) आर्य प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना और प्रगति

२६ जनवरी, सन् १८६४ को अनारकली आर्यसमाज द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था—-"सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि क्योंकि वर्तमान प्रतिनिधि

सभा आर्यसमाज की उन्नित और वेहतरी के बजाय फूट फैलाकर आर्यसमाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है और गत वर्ष प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन और उपदेश व अन्य सम्बन्धित बातों के प्रबन्ध के बारे में पदाधिकारियों की ग्रोर से जो कार्यवाही होती रही है उससे सभा के सुवार ग्रथवा सही होने की कोई ग्राणा नहीं की जा सकती, ग्रपितु यह सर्वथा सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि सभा के ग्रधिकारों का दूरप-योग एक पक्ष के रूप में किया गया है और किया जायेगा; इस कारण प्रतिनिधि सभा अपने वास्तविक उद्देश्य से गिरकर प्रान्त की प्रतिनिधि नहीं, अपितु एक दल की बन गयी है और क्योंकि सम्वन्ध विच्छेद के सिवा इस हानि को रोकने की कोई ग्रौर राह नहीं, इसलिए आर्यसमाज लाहौर अपना सम्बन्ध वर्तमान प्रतिनिधि सभा से तोड़ती है।" इस प्रस्ताव द्वारा जब कॉलिज पार्टी के प्रमुख ग्रायंसमाज (ग्रनारकली) ने प्रतिनिधि सभा से अपने सम्बन्ध का अन्त कर लिया, तो एक नई प्रतिनिधि सभा के निर्माण की आवश्यकता श्रनुभव की गयी श्रीर उसी वर्ष "श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिन्ध, विलो-चिस्तान" नाम से एक नयी सभा की स्थापना कर दी गयी। सन् १६०३ में उसकी विघिवत् रजिस्ट्री भी करा दी गयी। प्रादेशिक सभा की नियमावली में उसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे--(१) प्रचारकों और साहित्य द्वारा वैदिक वर्म का प्रचार करना, (२) वैदिक साहित्य का पुस्तकालय खोलना, (३) विधवाओं, ग्रनायों ग्रीर पीड़ितों की सहायता करना, (४) ग्रार्य समाज की उन्नित के समस्त साधनों पर विचार तथा उन्हें कियान्वित करना। प्रादेशिक सभा के संस्थापकों में लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, लाला लालचन्द तथा राय मूलराज प्रमुख थे। आर्यसमाज अनारकली के प्रथम प्रधान होने के कारण लाला लाजपत राय का प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के संचा-लन के सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व था, पर डी० ए० वी० कॉलिज के समान इस सभा का बोभ भी मुख्यतया महात्मा हंसराज पर ही रहा। महात्मा खुशहालचन्द म्रानन्द (महात्मा म्रानन्द स्वामी) के शब्दों में, "कई वर्षों तक म्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का कार्यालय महात्मा (हंसराज) जी की जेव में ही रहा।" प्रारम्भ में सभा के पास न उपदेशक थे और न घन। उसका कार्यालय ग्रनारकली समाज के भवन में खोल दिया गया था, ग्रीर उसे केन्द्र बनाकर यह प्रयत्न किया जाने लगा था कि पंजाब, सिन्व ग्रीर विलोचिस्तान के समाजों से सम्पर्क वढ़ाया जाए श्रौर उन्हें प्रादेशिक सभा के साथ सम्बद्ध किया जाये। प्रतिनिधि सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी कार्य उस समय किया जाता था, वह या तो डी० ए० वी० कॉलिज मैनेजिंग कमेटी द्वारा होता था और या ग्रनारकली ग्रार्थ समाज द्वारा। कॉलिज कमेटी ने वेद-प्रचार के लिए कुछ उपदेशकों की भी नियुक्ति की हुई थी, जिनमें मेहता रामचन्द्र शास्त्री ग्रीर पण्डित जगतिसह मुख्य थे। इनके वेतन कॉलिज कमेटी प्रदान करती थी और वही इनके प्रचार का प्रोग्राम निर्घारित करती थी। सन् १८६४ से सन् १९१८ तक की डी० ए० वी० कॉलिज कमेटी का बैठकों की विवरण-पत्रिकाओं के अनुशीलन से जात होता है, कि कमेटी द्वारा उपदेशकों के अवकाश के प्रार्थनापत्रों, उनके वेतन तथा उन्हें किसी समाज में पुरोहित ग्रादि के रूप में कार्य करने के लिए भेजने सदश विषयों पर भी विचार किया गया, ग्रीर कमेटी के वार्षिक बजट में उपदेशकों के वेतन तथा मार्ग व्यय ग्रादि के लिए भी खर्च का प्रावधान किया गया। वस्तुतः इस काल में आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का वह स्वरूप व कार्य कलाप नहीं

था, जो आयं प्रतिनिधि सभा का था। कॉलिज पार्टी का ध्यान प्रधानतया शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना और उन द्वारा विद्यार्थियों को वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति से प्रभावित करने पर था। धर्म-प्रचार का जो कार्य कॉलिज पार्टी द्वारा किया जा रहा था, वह भी डी० ए० वी० कॉलिज मैंनेजिंग कमेटी के तत्त्वावधान में ही सम्पन्न होता था। पर उन समाजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी, जो कॉलिज पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते थे और जिन्होंने अपने को आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध कर लिया था। मेहता रामचन्द्र शास्त्री और पण्डित जगतिसह आदि जो उपदेशक डी० ए० वी० कमेटी द्वारा प्रचार-कार्य के लिए नियुक्त थे, उनका भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि वे स्थान-स्थान पर नये आर्य समाज स्थापित करें और उन्हें प्रादेशिक सभा के साथ सम्बद्ध करें। उनका यह प्रयत्न भी रहता था कि पुराने समाजों का सम्बन्ध भी आर्य प्रतिनिधि सभा के बजाय प्रादेशिक सभा के साथ स्थापित हो जाये। इसी का यह परिणाम था, कि सन् १६२२ तक ११२ आर्य समाज प्रादेशिक सभा के साथ सम्बद्ध हो गये थे।

सन् १६११ में महात्मा हंसराज ने डी० ए० वी० कॉलिज के प्रिंसिपल पद से त्यागपत्र दे दिया था, श्रौर उन्होंने स्रार्यसमाज के स्रधिक व्यापक क्षेत्र में पदार्पण कर लिया था। ग्रब वह डी० ए० वी० कॉलिज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान हो गए थे, ग्रीर इस स्थिति में भी पंजाव की इस प्रधान शिक्षण-संस्था की व्यवस्था तथा संचालन का उत्तर-दायित्व उन्हीं पर था। पर ग्रव वह प्रादेशिक सभा की ग्रोर ग्रघिक ध्यान दे सकते थे। श्रब उनके लिए यह सम्भव हो गया था कि वह समाजों के वार्षिकोत्सवों पर लाहौर से वाहर जा सकें ग्रौर प्रादेशिक सभा से सम्बद्ध समाजों में नये उत्साह का संचार करने के लिए समय निकाल सकें। साथ ही, उन्होंने सभा के लिए घन एकत्र करने पर भी ध्यान दिया और यह व्यवस्था की कि वेद-प्रचार के लिए नियुक्त उपदेशक व भजनीक डी. ए. वी. कमेटी के वजाय प्रादेशिक सभा की सर्विस में रह कर कार्य करें और सभा ही उन्हें वेतन प्रदान किया करे। महात्माजी नियमित रूप से प्रतिदिन प्रादेशिक सभा के कार्यालय में, जो ग्रनारकली ग्राय समाज में स्थित था, जाया करते ग्रीर वहाँ सब पत्र-व्यवहार को स्वयं देखा करते। उनके कर्तृत्व से सभा का स्वरूप ही बदल गया। वह एक जीवित संस्था वन गयी, और उसका सब कार्य व्यवस्थित रूप से होने लग गया। सन् १६२१ तक प्रादेशिक सभा इस योग्य नहीं थी कि वह ग्रपना खर्च स्वयं उठा सके । वेद-प्रचार फण्ड में उसकी ग्रामदनी केवल दो हजार रुपये वार्षिक थी। महात्माजी के प्रयत्न से शीघ्र ही यह ग्रामदनी पाँच हजार तक पहुँच गयी ग्रौर उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी। यही बात प्रचारकों के सम्बन्ध में भी हुई। सन् १९२१ में सभा के ग्रघीन चौदह उपदेशक भीर नौ भजनीक प्रचार का कार्य कर रहे थे। उनकी संख्या में भी वृद्धि की गयी, भ्रौर अनेक सुयोग्य व्यक्ति घर्म-प्रचार के लिए सभा की सेवा में नियुक्त किए गये। १९२२ तक प्रादेशिक सभा इस दशा में ग्रा गयी थी, कि उपदेशकों ग्रौर भजनीकों के वेतन श्रपने वेद-प्रचार फण्ड से दे सके।

पर प्रादेशिक सभा का कार्यं कलाप केवल वेद-प्रचार तथा नये समाजों की स्थापना तक ही सीमित नहीं था। पीड़ितों की सहायता व जनता की सेवा की ग्रोर भी उसका ध्यान था। सभा के स्थापित होने के एक साल वाद ही वीकानेर में घोर दुर्भिक्ष

पड़ा। वर्षा न होने के कारण खेती सूख गयी। न खाने को ग्रन्न रहा, ग्रीर न पीने को पानी। न्यूयार्कं के किश्चियन हैरल्ड ने इस दुभिक्ष का वर्णन करते हुए लिखा था, कि "माताएँ एक मुद्ठी अन्न के लिए अपने वच्चों को वेच देती थीं।" किश्चियन मिशनरियों ने इस दशा से लाभ उठाया, ग्रौर सैकड़ों बच्चे ग्रपने ग्रधिकार में कर लिये। महात्मा हंसराज का ध्यान इस ग्रोर गया, ग्रीर ग्रार्य गजट में लेख लिखकर उन्होंने दुर्भिक्ष-पीड़ितों को सहायता के लिए ग्रार्यसमाजों को प्रेरणा प्रदान की। ग्रनारकली ग्रार्यसमाज का एक ग्रावश्यक ग्रधिवेशन बुलाया गया, ग्रीर उसमें ग्रार्यसमाज द्वारा शीघ्र सहायता पहुँचाने का निश्चय किया गया। महात्मा हंसराज ने डी० ए० वी० कॉलिज के विद्यार्थियों से भी स्वयं-सेवक वनकर वीकानेर जाने की श्रपील की, जिसे उन्होंने उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। डी० ए० वी० कॉलिज के विद्यार्थियों ने वीकानेर के दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों की जो सहायता की, उसके कारण जहाँ हजारों नर-नारियों को मौत के मुख से बचाया जा सका, वहाँ साथ ही सैकड़ों ग्रनाथ वच्चों को ईसाइयों के चँगूल से छुड़ाकर फीरोज-पुर, ग्रागरा ग्रौर भिवानी के ग्रनाथालयों में भेजा गया ग्रौर वहाँ उनके पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था की गयी। सन् १८६५-६६ के दुर्भिक्ष से केवल बीकानेर रियासत ही पीड़ित नहीं थी, मध्य भारत के अनेक भाग भी उसकी चपेट में आ गये थे। डी. ए. वी. कॉलिज तथा प्रादेशिक सभा के नेताओं ने वहाँ भी सहायता पहुँचाई। मध्य भारत का दुर्भिक्ष इतना भयंकर तथा व्यापक था, कि तीस लाख के लगभग व्यक्ति ग्रन्न के विना मौत के शिकार हो गए थे। उन दिनों सरकार द्वारा दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए जो कार्य किये जाते थे, वे प्रायः किश्चियन मिशनों के माध्यम से ही कराये जाते थे। इसीलिए ग्रनाथ बच्चों को ईसाई पादिरयों के सुपूर्व कर दिया जाता था। इस दशा में ग्रार्यसमाज का कार्य सुगम नहीं था। महात्मा हंसराज ग्रौर लाला लाजपत राय ने इस समय ग्रनुपम तत्परता प्रदर्शित की। उन्होंने पंजाब के ग्रार्थसमाजियों का ध्यान मध्य भारत के निवासियों की दुर्दशा की ग्रोर ग्राकृष्ट कर उनकी सहायता के लिए स्वयं-सेवकों ग्रौर धन की ग्रपील की । फरवरी, १८६७ में ग्रनारकली ग्रायंसमाज के एक भ्रधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिन्दू भ्रनाथ सहायता फण्ड के लिए घन एकत्र करने पर जोर दिया, ग्रीर पंजाव के हिन्दुग्रों से यह ग्रनुरोध किया कि वे मध्य भारत के पचास हजार अनाथ बच्चों का भरण-पोषण और संरक्षण करने के लिए तैयार रहें, ग्रन्यथा वे ईसाई मिशनरियों के हाथ में पड़ जायेंगे। लाला लाजपत राय ग्रीर महात्मा हंसराज सदृश ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के नेताग्रों के निरन्तर ग्रान्दोलन के परि-णामस्वरूप पंजाब के हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न हो गयी, और न केवल आर्यसमाजी ही, श्रपितु सनातनी, जैन श्रौर सिक्ख, सभी वर्गों के हिन्दू मध्य भारत के श्रनाथों तथा दुर्भिक्ष-पीड़ितों की तन-मन-घन से सहायता करने को तैयार हो गये। ग्रनेक ग्रार्यसमाजी कार्य-कर्ता इस समय मध्य भारत गये और ग्रनाथ बच्चों को वहाँ से लाकर पंजाब के ग्रना-थालयों में प्रविष्ट कराया गया। यद्यपि सरकार शुरू में ग्रनाथ वच्चों को ग्रार्यसमाजियों के सुपुर्द करने के लिए तैयार नहीं थी, पर वाद में उसे भी यह विश्वास हो गया कि लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज के नेतृत्व में ग्रनाथों को शरण देने का जो प्रयत्न पंजाब में किया जा रहा है, वह वस्तुतः जनकल्याण के लिए है। १८६५-६६ के दुर्भिक्ष के कारण ग्रनाथ हुए जो बच्चे पंजाब लाये गये, उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। पर पुराने रिकार्डों के ग्रनुसार यह संख्या एक हजार के लगभग थी, ग्रौर इसे विश्वासयोग्य न मानने का कोई कारण नहीं है ।

सन् १८६६ में भारत के अनेक प्रदेशों को फिर दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा। मध्य भारत के अतिरिक्त गुजरात और राजपूताना भी इस दुर्भिक्ष से प्रभावित हुए। निस्सन्देह, १८६६ का यह दुर्भिक्ष १८६६-६७ के दुर्भिक्ष से भी अधिक भयंकर व व्यापक था। महात्मा हंसराज ग्रौर लाला लाजपत राय के नेतृत्व व पथप्रदर्शन में डी० ए० वी० कॉलिज कमेटी तथा आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने इस ग्रवसर पर भी दुर्भिक्ष-पीड़ितों व ग्रनाथ बच्चों की रक्षा के लिए ग्रनुपम कार्य किया। लाला दीवानचन्द, जो वाद में डी० ए० वी० कॉलिज कानपुर के प्रिंसिपल और ग्रागरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, उन दिनों डी० ए० वी० कॉलिज लाहौर के विद्यार्थी थे। महात्मा हंसराज ने उन्हें राजपूताना के दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता का कार्य सँभालने के लिए भेजा। उनके साथ ग्रन्य भी बहुत से ग्रार्यसमाजी कार्यकर्ता वहाँ गये। १८६६ के दुर्भिक्ष ग्रौर उसमें श्रार्यसमाज द्वारा किये गये कार्य के सम्बन्ध में लाला लाजपत राय ने लिखा है, कि "बहुत-सी देशी रियासतों में हमारे कार्यकर्ता वड़े ग्रधिकारियों से मिले ग्रौर उन्हें ग्रनाथों ग्रीर वेघर हुए लोगों के प्रति उनके कर्तव्य को जताने का प्रयत्न किया। उन्हें बताया कि अनाथों को पालना, उन्हें इसी देश में रखना और भूख से वचाना रियासतों के अपने हित की बात है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि दूर देशों में जाकर ये अनाथ अन्य धर्मी में चले जायेंगे । हमारे प्रचारक एक पवित्र लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा काम राजपूताना में किसी के विरुद्ध श्रान्दोलन करना नहीं था। न हमारे पास इसके लिए साधन श्रीर शक्ति थी और न ऐसा करने का हमारा कोई इरादा हीं था। हमने अपने जातिवन्युओं के घर्म-परिवर्तन पर चिन्ता प्रकट की, और इस बात की ग्रोर ग्रधिकारियों का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया। पर हमें शीघ्र-ही अनुभव हो गया कि इस तरह से कुछ न होगा। इससे न तो रियासतों में कोई लाभप्रद काम हो सकेगा ग्रौर न श्रंग्रेजी इलाके में। केवल कुछ सौ पीड़ितों को पंजाव लाकर दुर्भिक्ष के समाप्त होने तक उनके पालन-पोषण का प्रवन्ध करना होगा। इसलिए हमने हिसार ग्रार्यंसमाज के जिम्मे ग्रनाथों की सहायता का काम सौंप दिया । राजपूताना में हमारे कार्यकर्ता बार-बार ग्रधिकारियों से मिले, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। यद्यपि हमारे पास सबूत भी थे कि बहुत से हिन्दू उन द्वारा समय-समय पर ईसाई मिशनरियों को दिए गये, जिन्होंने कि उन्हें भारत में दूर-दूर प्रदेशों में भेजा। बम्बई प्रान्त में हमारे कार्यकर्ता सूरत ग्रौर वड़ौदा तक गये ग्रौर वहाँ हिन्दुग्रों को ग्रनाथों के प्रति उनके कर्तव्य के सम्बन्ध में बताया। हमारे कार्यकर्ताश्रों के दौरों ग्रौर ग्रनाथों की देखभाल करने का बहुत प्रभाव हुगा। इससे हमें यह सन्तोष हुगा कि हमने यथाशक्ति कार्यं किया है। इसी प्रकार हमने काठियावाड़, मध्य प्रान्त ग्रौर बम्बई के कुछ हिस्सों में सफल ग्रान्दोलन द्वारा १४,००० बच्चों को बचाया। उनकी रक्षा के लिए हमने पंजाब में कई ग्रनाथालय खोले, जिनमें कुछ ग्रस्थायी थे। हर वर्ग के हिन्दुग्रों ने इस काम में हमारी सहायता की।"

डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज तथा ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के तत्त्वावधान में दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता तथा ग्रंनाथ बच्चों के भरण-पोषण के लिए जो महान् कार्य उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम वर्षों में किया गया, उसका कुछ ग्रनुमान इस

बात से किया जा सकता है कि सितम्बर, १६०० में फीरोजपुर के आये अनाथालय में अनाथों की संख्या ११३५ हो गयी थी, और भिवानी के नये स्थापित अनाथालय में ३४९ ग्रनाथ वच्चों को ग्राश्रय प्रदान किया गया था। पंजाब के ग्रन्य भी ग्रनेक स्थानों पर अस्थायी रूप से अनाथालय खोलकर उनमें बम्बई, मध्य भारत और राजपूताना से ग्रनाथ वच्चों को लाकर रखा गया था। इस महत्त्वपूर्ण लोककल्याण के कार्य में डी. ए. वी. कॉलिज लाहौर के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों तथा पदाधिकारियों का कर्तृत्व सर्वप्रघान था। किश्चियन मिशनरी जो दुर्भिक्ष-पीड़ितों को ग्रपने धर्म में दीक्षित कर सकने में पूर्णतया सफल नहीं हो सके, उसका मुख्य कारण डी० ए० वी० कॉलिज और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के नेतायों का इस अवसर पर जागरूक हो जाना ही था। उनका ग्रान्दोलन ग्रार्य जनता को किस प्रकार जगा रहा था, इसका कुछ ग्रनुमान 'ग्रार्य मेसेंजर'पत्र(७ मार्च, १६०२)की इन पंक्तियों से किया जा सकता है--- " हमारे नाश का मतलब है, क्रिश्चियन लोगों की समृद्धि । हमारे संकट उनके लिए वरदान होते हैं। जब हमारे खेत सूख जाते हैं, तो उनकी फसल लहलहाने लगती है। राजपूताना का दुर्भिक्ष उनके लिए फलने-फूलने का अवसर है। वे सदा ऐसे मौकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब कि भारत की गरीव जनता पर देवी संकट श्राये श्रीर उसके कारण भूख से पीड़ित लाखों लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करने का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हो जाए।" क्रिश्चियन मिशनरी ग्रनाथ बच्चों को ग्रपने कब्जे में करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे ग्रीर यदि आर्यंसमाजी किसी ऐसे बच्चे को अपने संरक्षण में ले आयें, तो उसका अधिग्रहण करने के लिए वे कोर्ट की शरण लेने में भी संकोच नहीं करते थे। एक यनाथ वच्चे को लेकर शिमला में एक मुकदमा चला था, जिसका संक्षिप्त रूप से उल्लेख इस काल में किश्चियन मिशनरियों की मनोवृत्ति को समभने में सहायक होगा। दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेशों से कुछ बच्चे मिशनरियों द्वारा शिमला ले जाये गये थे। उनमें सोहागी नाम की एक नाबालिग लडकी भी थी। ये अनाथ वच्चे श्रीमती टाइटलर नाम की एक ईसाई महिला के सुपूर्व कर दिये गये थे। इनमें से एक वालिका (सोहागी) एक दिन शिमला के वाजार में रोती हुई फिर रही थी। वह भूखी थी ग्रौर उसके कपड़े फटे हुए थे। शिमला ग्राय-समाज के प्रधान लाला मेलाराम ने उसे इस दयनीय दशा में देखा, और वह उसे अपने धर ले गये। जब श्रीमती टाइटलर को यह जात हुआ, तो उसने लालाजी पर यह फौज-दारी मुकदमा दायर कर दिया, कि उन्होंने सोहागी का अपहरण कर लिया है। उसे मेलारामजी से छुड़ाकर उसके सुपुर्द कर दिया जाए, क्योंकि वही सोहागी की वैघ संरक्षिका है। इस परलाला मेलाराम को गिरफ्तार कर लिया गया(अक्तूबर, १६०१)। कई मास तक मुकदमे की सुनवायी के पश्चात् जो फैसला कोर्ट ने दिया, वह आर्यसमाज के पक्ष में था। उस फैसले में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था कि यदि कोई संगठन या उसका प्रतिनिधि दुर्भिक्ष के मौके पर किसी नाबालिंग को भौतिक कष्ट से छुटकारा प्रदान करता है, तो इस कारण वह उसका कानूनी या वैध संरक्षक नहीं बन जाता। क्रिश्चियन मिशन यह दावा किया करते थे कि जिन ग्रनाथ बच्चों को वे संरक्षण प्रदान करते हैं; उन पर उनका अधिकार हो जाता है और वही उनके वैध संरक्षक वन जाते हैं। शिमला कोर्ट के निर्णय से ईसाइयों का यह दावा निराघार सिद्ध हो गया। सरकार द्वारा नियुक्त "दुभिक्ष म्रायोग" (फैमीन कमीशन) ने भी इस प्रश्न पर विचार

किया था, ग्रौर लाला लाजपत राय ने ग्रपने तर्क से उसे यह सिद्धान्त प्रतिपादित करने के लिए विवश कर दिया था, कि ग्रनाथ बच्चा जिस घर्म का हो यदि उसी घर्म का कोई संगठन, संस्था या व्यक्ति उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए तैयार हो, तो उसे दूसरे घर्म के संगठन, संस्था या व्यक्ति के सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए। दुमिक्ष ग्रायोग ने यह सिद्धान्त सन् १६०१ में प्रतिपादित किया था। बाद में ग्रदालतों द्वारा भी उसे स्वीकृत कर लिया गया। इसका परिणाम यह हुग्रा कि दुमिक्ष-पीड़ित ग्रनाथ बच्चों को ग्रपने संरक्षण में लेने के लिए पंजाब के हिन्दुग्रों में जो ग्रान्दोलन लाला लाजपत राय ग्रौर महात्मा हंसराज के नेतृत्व में चल रहा था, उसे बहुत शक्ति प्राप्त हुई, ग्रौर सन् १६०४ तक पंजाब के ग्रनाथालयों में राजपूताना ग्रादि से लाये गये ग्रनाथ बच्चों की संख्या १७०० तक पहुँच गयी।

सन् १६०५ में काँगड़ा में भूकम्प आया, जिसके कारण हजारों मकान गिर गये और हजारों नर-नारी उनके मलबे के नीचे दब गये। इस प्राकृतिक विपत्ति का समाचार सुनते ही महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय और बख्शी सोहनलाल ने भूकम्प-पीड़ितों की सहायता का आयोजन किया। आर्य स्वयं-सेवकों ने सबसे पहले मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकाला और घायलों की मरहम पट्टी की। जिनकी मृत्यु हो गयी थी, उनका अन्तिम संस्कार कराया और वेघर हुए लोगों के लिए फोंपड़ों का निर्माण कराया। स्वयं-सेवकों का पहला जत्था बख्शी सोहनलाल के नेतृत्व में काँगड़ा गया और वहाँ उन्होंने अपने हाथों से कुदाल चलाकर मलबे को हटाया और सिरों पर टोकरियाँ रखकर मिट्टी को ढोया। डी० ए० वी० कॉलिज के विद्यार्थी अच्छी बड़ी संख्या में स्वयं-सेवक वनकर भूकम्पपीड़ितों की सहायता के लिए काँगड़ा गये थे। इस कार्य के लिए जो फण्ड एकत्र किया गया, सन् १९०६ तक उसकी मात्रा १३,५१,७४६ हो गयी थी। यद्यपि काँगड़ा के भूकम्प में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आर्यसमाज के दोनों दल और हिन्दुओं के विविध वर्ग एकजुट हो गये थे, पर यह स्वीकार करना होगा कि इसका नेतृत्व काँलिज पार्टी के लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज के हाथों में था।

सन् १६०७- में अवध (उत्तरप्रदेश) में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। वहाँ कार्य करने के लिए भी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा और डी० ए० वी० कॉलिज के संचालक मैंदान में आ गये। प्रिंसिपल मेहरचन्द, लाला बलराज, लाला हरिचन्द कपूर और पण्डित रिलयाराम वजवाड़िया के नेतृत्व में आर्य स्वयं-सेवकों की मण्डिलयाँ अवध गयीं, और वहाँ उन्होंने हजारों नर-नारियों के प्राण बचाये। दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने वहाँ विना मूल्य अन्न का वितरण किया और जो लोग बिना मूल्य अन्न लेने से संकोच करते थे, उनके लिए सस्ती कीमत की दुकानें खुलवायीं।

इसी साल मुलतान के इलाके में प्लेगफैल गयी। हजारों स्त्री-पुरुष इस महा-मारी की चपेट में ग्रा गये। कितने ही परिवारों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो बीमारों को पानी तक पिला सके। महात्मा हंसराज का ध्यान इस संकट की ग्रोर भी गया ग्रौर उन्होंने ग्रायं प्रादेशिक सभा द्वारा सेवा का कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया। सभा ने पण्डित रिलयाराम बजवाड़िया के नेतृत्व में ग्रायं स्वयं-सेवकों की एक मण्डली मुलतान भेजी। प्लेग के रोगियों की सेवा में उन्होंने ग्रपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। हजारों शवों को वे कन्धों पर उठाकर ले गये ग्रौर वैदिक विधि से उनका अन्त्येष्टि संस्कार किया। जिनके प्राणों की रक्षा की जा सकती थी, उनकी चिकित्सा के लिए उन्होंने जो कुछ भी सम्भव था किया। आर्यंसमाज के इस सेवा-कार्यं की अन्य वर्माव-लिए उन्होंने जो भूषि-भूरि प्रशंसा की। किश्चियन मिशन भी इस अवसर पर मुलतान पहुँच गया था। उसके नेता ने पण्डित रिलयाराम वजवाड़िया के सेवा-कार्यं के सम्बन्ध में अपने विचार इन शब्दों में प्रकट किये थे—''अब एक सच्चा सेवक यहाँ पहुँच गया है। हमारी अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं रही।''

सन् १६१८ के मार्च मास में गढ़वाल (उत्तरप्रदेश) में भयंकर दूर्भिक्ष पडा। रवी की फसल के पूर्णतया नष्ट हो जाने के कारण अनाज का अभाव हो गया और लोग भूख से मरने लगे। महात्मा हंसराज ने दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए घन की श्रपील की, जिस पर शीघ्र ही ५४,००० के लगभग रुपये एकत्र हो गये। साथ ही, उन्होंने स्वामी नित्यानन्द, लाला हरिचन्द कपूर, पण्डित मस्तानचन्द, लाला जगराज भल्ला ग्रौर श्री खुशहाल चन्द 'श्रानन्द' को स्वयं-सेवकों की मण्डली के साथ गढ़वाल भेजा, जिन्हों ने हिमालय के दुर्गम स्थानों पर टेढ़ी-मेढ़ी और ऊँची-नीची पगडण्डियों से पैदल जाकर दुर्भिक्ष-पीड़ितों को सहायता पहुँचायी। महात्माजी स्वयं भी गढ़वाल गये और सहायता कैम्पों में जाकर उनके कार्य का निरीक्षण किया। गढ़वाल में डी० ए० वी० कॉलिज और श्रार्य प्रादेशिक सभा के प्रयत्न से पचास हजार के लगभग नर-नारियों के प्राणों की रक्षा हुई। गढ़वाल के लिए जो घन महात्मा हंसराज ने एकत्र किया था, वह सब खर्च नहीं हुआ था। इसमें से जो रुपये बच गये, उनका उपयोग गढ़वाल के गरीव व मेघावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिए किया गया। शुरू में २००० रुपये वार्षिक छात्र-वित्तयों पर खर्च किये गये और फिर सन् १६२५ में छात्रवृत्तियों की राशि वढ़ाकर ३००० कर दी गयी। फिर यह अनुभव किया गया कि गढ़वाल में शिक्षा की सुविधा इतनी कम है, कि विविध स्थानों पर स्कूल खोलकर जहाँ जनता की ठोस सेवा की जा सकती है, वहाँ साथ ही इससे ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में भी सहायता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए ग्रार्य प्रादेशिक सभा के तत्त्वावघान में गढ़वाल में स्कूलों की स्थापना प्रारम्भ हो गयी। सन् १६२ तक वहाँ के पौड़ी, दुगड्डा, कसानी, खुमानी, बीरमखाल, चालसन भौर वनघाट में पाठशालाएँ स्थापित हो चुकी थीं। वाद में ग्रन्य भी ग्रनेक पाठशालाएँ वहाँ खोली गयीं, और शीघ्र ही उनकी संख्या १५ तक पहुँच गयी।

गढ़वाल का दुमिक्ष समाप्त भी नहीं हुया था, कि उड़ीसा के दुमिक्ष के समाचार पंजाव पहुँचने लगे। महात्मा हंसराज का ध्यान उड़ीसा पर भी गया। उन्होंने लाला मोहनलाल को इस प्रयोजन से उड़ीसा भेजा, कि वहाँ जाकर वह दुमिक्ष की दशा का स्वयं अवलोकन कर उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपदेशक मेहता सावनमल के नेतृत्व में आर्य स्वयं-सेवकों की एक मण्डली उड़ीसा भेजी गयी, जिसने वहाँ जाकर दुमिक्षपीड़ितों की सहायता के लिए कैम्पों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया। शुरू में दो कैम्प स्थापित किये गये— साखी-गोपाल और दामोदरपुर में। अगस्त, १६२१ में साखीगोपाल में एक अनाथालय भी खोल दिया गया, ताकि अनाथ वच्चों का पालन-पोषण किया जा सके। दुमिक्ष के साथ-साथ उड़ीसा में हैजा भी फैल गया था, जिससे लोगों की रक्षा करने तथा रोगियों की चिकित्सा के लिए एक मेडिकल मिशन भी प्रादेशिक सभा की ओर से उड़ीसा भेजा गया, जिसने

वहाँ जाकर बहुत उपयोगी कार्य किया। उड़ीसा में दुर्भिक्ष इतना व्यापक था कि दो कैम्पों से काम नहीं चल सकता था, अतः कटक और बिलासपुर में चार अन्य कैम्प खोले गये, और साथ में एक अन्य अनाथालय तथा विघवाश्रम भी। पर कटक के अनाथालय में इतना स्थान नहीं था कि उससे समस्या का समाधान हो सके, अतः बहुत-से अनाथ बच्चों को पंजाब के विविध अनाथालयों में भेज दिया गया। उड़ीसा के जिन ग्रामों में आर्य स्वयं-सेवकों ने कार्य किया, उनकी संख्या २०० से भी अधिक थी और उन द्वारा साढ़े सात हजार नर-नारियों की मौत के चंगुल से रक्षा की गयी थी।

सन् १६२० में ही छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) तथा समीप के स्थानों में भी दुभिक्ष पड़ा था। वहाँ दशा इतनी खराव थी कि माताएँ एक-एक रुपये में अपने बच्चों को बेचने लगी थीं, और हजारों स्त्री-पुरुष भोजन की तलाश में इघर-उघर मारे-मारे फिरने लग गये थे। किश्चियन मिश्चनरी जनता की इस दुर्दशा से लाभ उठाकर लोगों को बड़ी संख्या में ईसाई बनाने में तत्पर थे। महात्मा हंसराज ने बहाँ भी दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए आर्थ स्वयं-सेवक भेजे, और उन्होंने दुर्ग, राजनन्दगाँव, अम्वागढ़ आदि स्थानों पर कैम्प स्थापित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन क्षेत्रों के दो सौ के लगभग अनाथ बच्चे लाहौर, मुलतान और भिवानी के अनाथालयों में भेजे गये, और हजारों नर-नारियों के प्राणों की रक्षा की गयी।

सन् १६२१ में जम्मू-काश्मीर में दुर्भिक्ष पड़ा, और पंजाव के भी अनेक पार्वत्य प्रदेश दुर्भिक्ष की चपेट में आ गये। मीरपुर, कोटला, भिम्बर, राजौरी, नौशहरा, काँगड़ा और शिमला दुर्भिक्ष से विशेष रूप से प्रभावित थे। महात्मा हंसराज ने इन स्थानों के दुर्भिक्ष की ओर भी ध्यान दिया और आर्य प्रादेशिक सभा की ओर से पण्डित मस्तानचन्द तथा लाला खुशहालचन्द के नेतृत्व में दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयं-सेवकों की अनेक मण्डिलयाँ वहाँ भेजी गयीं। काँगड़ा जिले का कार्य लाला हनुमान राय एडवोकेट के सुपुर्द किया गया और हजारों मन अनाज भूख से पीड़ित लोगों के लिए भेजने की व्यवस्था की गयी। जम्मू में श्री मस्तानचन्द की कार्यकुशलता का इतना प्रभाव हुआ, कि रियासत की ओर से उन्हीं को दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के विभाग का इन्चार्ज नियुक्त कर दिया गया।

सन् १६१२ में सुदूर दक्षिण के मलाजार प्रान्त में मोपला विद्रोह हुग्रा। मोपला लोग इस्लाम के अनुयायी थे, और प्रकृति से उग्र स्वभाव व हिंसा वृत्ति के थे। उनमें मारकाट और दंगा-फसाद की इतनी अधिक घटनायें होती रहती थीं, कि सरकार को उन्हें काबू में रखने के लिए एक विशेष कानून बनाना पड़ा था। सन् १६२१ में महात्मा गांघी के नेतृत्व में असहयोग ग्रान्दोलन तेजी के साथ चल रहा था, और तुर्की के खलीफा के प्रश्न को लेकर भारत के मुसलमान भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इस ग्रान्दोलन में कांग्रेस का साथ दे रहे थे। मोपला लोग भी मुसलमानों के खिलाफत ग्रान्दोलन से प्रभावित हुए विना नहीं रहे और वे भी ग्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़े हुए। शुरू में ही उनके विद्रोह का रूप साम्प्रदायिक होने लग गया और ब्रिटिश शासकों के बजाय वे हिन्दुग्रों पर ग्राक्रमण करने लगे। हिन्दुग्रों को जबदेंस्ती मुसलमान बनाना और जो न बनें उन्हें मार डालना उनके विद्रोह का मुख्य कार्यक्रम बन गया, और उन्होंने हिन्दुग्रों के मकान जलाना और मन्दिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जिन हिन्दुग्रों को जबदेंस्ती

मुसलमान बनाया गया, उनकी संख्या हजारों में थी। दो हजार के लगभग हिन्दू केवल इस कारण मौत के घाट उतार दिए गये, क्योंकि उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया था। मलावार में ये भयंकर घटनाएँ हो रही थीं, पर उत्तरी भारत में लोगों को उनकी जानकारी नहीं थी। यह स्थिति थी, जब महात्मा हंसराज को बम्बई से एक तार प्राप्त हुम्रा, जिसमें लिखा था कि "हजारों हिन्दुम्रों की हत्या हो चुकी है। हजारों जबर-दस्ती धर्मभ्रष्ट कर दिए गये हैं। हजारों ग्रनाथ बच्चे ग्रीर हजारों ग्रसहाय विधवाएँ सहायता के लिए भ्रापकी भ्रोर देख रही हैं।" तार पाकर धगले दिन १६ भ्रक्तूबर, १६२१ को महात्माजी ने ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई ग्रौर उसके सम्मुख भाषण देते हुए कहा--''जागृति के इस काल में भी किसी को जबर्दस्ती मुसलमान बनाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार किया जाएगा।" महात्मा हंसराज की प्रेरणा से आर्य प्रादेशिक सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया — "यह ग्रावश्यक है कि जिन लोगों को जबर्दस्ती मुसलमान वनाया गया है उन्हें पुन: हिन्दू समाज में सम्मिलित किया जाए श्रीर उनकी सहायता की जाए। सभा के प्रधान (महात्मा हंसराज) को यह ग्रधिकार दिया जाता है कि वह इस कार्य के लिए घन एकत्र करें, और यथासम्भव शीघ्र ही मलावार में हिन्दू धर्म में प्रत्यावर्तन का कार्य प्रारम्भ करा दें।" इस प्रस्ताव के स्वीकृत होते ही पण्डित ऋषिराम को मलावार भेज दिया गया, भौर उन्हें यह कार्य सुपुर्द किया गया कि मोपला लोगों के ग्रत्याचारों के कारण विपद-ग्रस्त हुए लोगों की सहायता करें। उनके ग्रतिरिक्त पण्डित मस्तानचन्द ग्रौर लाला खुशहालचन्द को जबर्दस्ती मुसलमान बनाये गये लोगों को पुनः हिन्दू धर्म में ले आने के प्रयोजन से मलाबार भेजा गया। मेहता सावनमल के साथ आर्य स्वयं-सेवकों की एक मण्डली भी वहाँ भेज दी गयी। मोपलों ने जिन लोगों के घर जला दिए थे और जो अन्यत्र जाकर वेघर-बार व वेरोजगार होकर मुसीवत में दिन काट रहे थे, उनके लिए चावल ग्रौर वस्त्र पहुँचाये गये। पहले ही दिन दो हजार के लगभग विपद्ग्रस्त नर-नारियों को भोजन दिया गया ग्रीर शीघ्र ही यह संख्या बारह हजार तक पहुँच गयी। पर ग्रार्यसमाज का कार्य सुगम नहीं था। मोपलों के ग्रत्याचारों से हिन्दू इतने ग्रातंकित हो गये थे, कि शुद्धि का नाम सुनते ही वे सिहर उठते थे। आर्य प्रादेशिक सभा के कार्य-कर्तात्रों ने जान हथेली पर रखकर बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुन्नों की शृद्धि शुरू की, ग्रीर वे ढाई हजार के लगभग नर-नारियों को शुद्ध कर पुन: हिन्दू बनाने में सफल हो गये। मोपलों द्वारा तोड़े गये मन्दिरों की भी उन्होंने मरम्मत करवाई। प्रादेशिक सभा द्वारा कितने बड़े पैमाने पर मलाबार में विपद्ग्रस्त हिन्दुश्रों की सहायता की जा रही थी, इसका कुछ अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि अकेले मायवाड केन्द्र में साढ़े चार हजार स्त्रियाँ ग्रीर बच्चे सहायता प्राप्त कर रहे थे। इस केन्द्र का संचालन पण्डित मस्तानचन्द के हाथों में था। मोपला विद्रोह के समय आर्य प्रादेशिक सभा द्वारा जो कार्य मलावार के हिन्दुओं के लिए किया गया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, पर्याप्त नहीं होगी।

बीसवीं सदी के चतुर्य दशक में भी भारत के ग्रनेक प्रदेशों में साम्प्रदायिक उप-द्रव हुए, ग्रौर बाढ़, भूकम्प तथा दुर्भिक्ष सदृश प्राकृतिक विपत्तियों का भी भ्रनेक स्थानों पर लोगों को सामना करना पड़ा। सन् १६३२ में जम्मू-काश्मीर रियासत में भीषण साम्प्रदायिक दंगा हुम्रा था, ग्रौर १६३४ में विहार में ऐसा भूकम्प ग्राया था जिसमें ग्रनेक फलते-फूलते नगर भूमिसात् हो गये थे, स्थान-स्थान पर पृथिवी नीचे की ग्रोर घँस गयी थी या उसमें दराड़ें पड़ गयी थीं, कुएँ ग्रौर तालाव सूख गये थे ग्रौर कई स्थानों पर पानी के नये सोते फूट पड़े थे। सर्वत्र हाहाकार मच गया था। सन् १६३५ का क्वेटा का भूकम्प भी ग्रत्यन्त भीषण था। उसमें क्वेटा का सुन्दर व समृद्ध नगर खण्डहर हो गया था, श्रौर पच्चीस हजार से भी श्रधिक व्यक्ति मृत्यु के ग्रास बन गये थे। श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने इन प्राकृतिक विपत्तियों के समय जनता की सेवा के लिए अनुपम कर्तृत्व प्रदर्शित किया । बिहार के भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए प्रादेशिक सभा द्वारा स्वयं-सेवकों की जो मण्डली भेजी गयी, उसमें डी० ए० वी० कॉलिज, लाहौर के बहुत-से विद्यार्थी भी थे, और उसका नेतृत्व लाला खुशहालचन्द 'ग्रानन्द', पण्डित ऋषिराम, लाला हरिचन्द कपूर, महाशय वेदप्रकाश, महाशय देवराज ग्रौर मेहता सावनमल द्वारा किया जा रहा था। इस मण्डली ने एक दर्जन से भी ग्रधिक स्थानों पर सहायता-केन्द्र स्थापित किये, पाँच सौ कुग्रों की सफाई कर उनके जल को पीने के योग्य वनाया, सैकड़ों सिसकते हुए लोगों को मलबे से वाहर निकाला, लाशों की अन्त्येष्टि की, ग्रीर चार सी से भी ग्रधिक ग्रामों में पचास हजार के लगभग लोगों को कपड़े, ग्रन्न ग्रीर घर-गृहस्थी का अन्य सामान प्रदान कर उनके घर वसाने में सहायता की, ग्रौर ग्रसहाय स्त्रियों को ग्राश्रय देने के लिए दानापुर (पटना)में एक 'ग्रवला ग्राश्रम' स्थापित किया। बिहार भूकम्प सहायता कोष के लिए प्रादेशिक सभा ने प्रचुर धनराशि एकत्र की थी। जो घन खर्च से बच गया, उसका उपयोग बिहार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिए किया गया। क्वेटा में भूकम्प से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए प्रादेशिक सभा द्वारा सबसे पहले एक मेडिकल मिशन भेजा गया, ताकि भूकम्प के कारण क्षत-विक्षत हुए नर-नारियों और बच्चों की चिकित्सा की जा सके। इस मिशन के अध्यक्ष दयानन्द आयु-वैंदिक कॉलिज के भूतपूर्व प्रिंसिपल डाक्टर आशानन्द थे। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ कहीं प्राकृतिक विपत्तियों के कारण जन-जीवन ग्रस्त-व्यस्त हुग्रा, ग्रार्य प्रादेशिक सभा द्वारा पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य किया गया।

### (३) प्रारम्भिक वर्षों में प्रादेशिक सभा का कार्यकलाप

सन् १६२१ में आर्य प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुए चौथाई सदी के लगभग समय हो चुका था, और ११२ आर्यंसमाज भी उसके साथ सम्बद्ध हो गये थे। पर अब तक उसका ऐसा सुव्यवस्थित रूप नहीं बना था, कि पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के समान उस द्वारा भी वेद-प्रचार का कार्य किया जाए और शिक्षण-संस्थाएँ भी उसके प्रवन्ध में कार्य करें। कॉलिज पार्टी का विशेष ध्यान डी० ए० वी० स्कूलों और कॉलिजों की स्थापना और संचालन की ओर था, पर उनके लिए डी० ए० वी० कॉलिज सोसायटी व मैनेजिंग कमेटी विद्यमान थी, जिसके सदस्य भी आर्यसमाजों द्वारा निर्वाचित व नियुक्त हुआ करते थे। प्रावेशिक सभा की तुलना में इस मैनेजिंग कमेटी का महत्त्व अधिक था और वेद-प्रचार का कार्य भी इसी के अधीन था। कॉलिज पार्टी की ओर से जो अनेक प्रचारक व भजनोपदेशक धर्म-प्रचार के कार्य में तत्पर थे, उनकी नियुक्त, वेतन, प्रोग्राम आदि सब डी० ए० वी० कमेटी के हाथों में थे।

सन् १६२१ में इस स्थिति में परिवर्तन ग्राना गुरू हुग्रा। महारमा हंसराज तब डी.ए.वी. कॉलिज लाहौरके प्रिंसिपल पद के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुके थे और प्रादेशिक सभा के प्रधान की स्थिति में उन्होंने कॉलिज पार्टी के ग्रार्थ समाजों के इस केन्द्रीय संगठन का कार्य-भार सँभाल लिया था। सन् १९३८ में उनका देहावसान हुआ, और अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वह इस सभा की उन्नति में जी-जान से लगे रहे। सन् १६२१ में सभा के पास केवल १४ उपदेशक ग्रीर ६ भजनीक थे। १७ साल के स्वल्पकाल में उनकी संख्या वढ़कर १५० से ऊपर पहुँच गयी। महात्मा हंसराज के प्रयत्न से प्रादेशिक सभा का स्वरूप ही वदल गया। उसमें अनुपम स्फूर्ति का संचार हुआ और वह एक जीवित जागृत सिक्रय संस्था वन गयी। जो उपदेशक इस समय प्रादेशिक सभा के ग्रघीन वेद-प्रचार के कार्य में संलग्न थे, उनमें मेहता रामचन्द शास्त्री, पण्डित मस्तानचन्द, पण्डित ऋषिराम, पण्डित ग्रमरनाथ, ठाकुर ग्रमरसिंह, मेहता सावनमल, पण्डित शिवानन्द, पण्डित विश्वम्भरदत्त और पण्डित बलदेवानन्द प्रमुख थे। वेतन पर नियुक्त उपदेशकों के अतिरिक्त लाला साईदास, पण्डित भगवद्दत्त, पण्डित दीवानचन्द शर्मा, पण्डित विश्ववन्यु, पण्डित सन्तराम वैद्यरत्न, पण्डित रामगोपाल शास्त्री, पण्डित भक्तराम शास्त्री, लाला देवीचन्द ग्रौर लाला गोविन्दराम खन्ना ग्रादि ग्रनेक ग्रार्य विद्वान् भी सभा से आदेश प्राप्त कर आर्यसमाजों के वार्षिकोत्सवों में जाया करते थे और वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया करते थे। महात्मा हंसराज स्वयं भी वार्षिकोत्सवों में सम्मिलित हुआ करते थे, श्रीर प्रचार के लिए दौरे भी किया करते थे। ग्रन्य भी श्रनेक सुयोग्य विद्वान् इस सभा की सेवा को स्वीकार कर आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में प्रवृत्त हुए, जिनमें पण्डित बुद्धदेव मीरपुरी, महाशय संतराम और पण्डित विश्वनाथ त्यागी के नाम उल्लेख-नीय हैं। शास्त्रार्थों का सिलसिला भी अब नये उत्साह के साथ शुरू हो गया, श्रीर लाहौर (ग्रनारकली) ग्रायंसमाज की ग्रोर से शास्त्रार्थों का विशेष रूप से ग्रायोजन किया जाने लगा। महात्मा हंसराज स्वयं भी उनमें ग्रार्यंसमाज का पक्ष प्रस्तुत किया करते थे। उस समय शास्त्राथों में कटुता नहीं ग्राने पाती थी। दोनों पक्षों के व्यक्ति सभा-मण्डप में एक साथ बैठकर शास्त्रार्थ महारिथयों द्वारा प्रस्तुत की गयी युक्तियों-प्रत्युक्तियों को सहनशीलता के साथ सुना करते थे। मुसलमानों के साथ जो शास्त्रार्थ होते, उनमें प्राय: कुरान शरीफ और हजरत मुहम्मद के जीवन पर बहस हुआ करती, और सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास में महर्षि ने इस्लाम की जो समीक्षा की है उस पर तर्क-वितर्क हुग्रा करता। पौराणिकों से शास्त्रार्थ के विषय प्रायः मूर्तिपूजा, अवतारवाद और मृतकश्चाद्ध म्रादि हुमा करते थे। स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में भी मार्यसमाज का पौराणिकों से मतभेद था। पौराणिक पण्डितों का मन्तव्य था कि स्त्रियों ग्रीर शूद्रों के लिए वेद पढ़ने का निषेघ है, और उन्हें सामान्य शिक्षा की सुविघाएँ भी नहीं दी जानी चाहिये। ग्रतः स्त्री-शिक्षा पर भी शास्त्रार्थं हुआ करते थे। जब आर्यसमाज द्वारा कहीं कन्या पाठशाला स्थापित की जाती तो, उसे सनातिनयों के विरोध का सामना करना पड़ता जिसके लिए बहुधा शास्त्रार्थ की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जाती। ग्रछूतोद्धार, गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्था, विधवा-विवाह ग्रादि समाज-सुधार के ग्रन्य भी कितने ही ऐसे विषय थे जिन पर पौराणिक पण्डितों श्रीर श्रार्यसमाजियों में शास्त्रार्थं हुश्रा करते थे। श्रव तो समय बदल चुका है। सनात-नियों द्वारा भी स्त्री-शिक्षा के लिए शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित की जाती हैं और ग्रछतोद्धार

तथा विधवा-विवाह का भी वे उग्र रूप से विरोध नहीं करते। पर बीसवीं सदी के प्रथम चरण में यह बात नहीं थी। समाज-सुधार की जो बातें ग्राज प्रायः सर्वमान्य हो गयी हैं, पौराणिक लोग उनका खुलकर व उग्र रूप से विरोध किया करते थे। भारत की सामाजिक दशा में जो यह महान् क्रान्तिकारी परिवर्तन हुग्रा है, उसका प्रधान श्रेय ग्रार्यसमाज को ही प्राप्त है, श्रीर पंजाव में इस सामाजिक क्रान्ति के स्वपात में कॉलिज पार्टी ग्रौर महात्मा पार्टी दोनों का एक समान योगदान था। प्रादेशिक सभा के माध्यम से महात्मा हंसराज ने इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न किया था। विवाह के समय ग्रनेक ऐसी बातें उस समय पंजाब में हुग्रा करती थीं, जो नैतिकता के ग्रनुरूप नहीं थीं। वेश्याग्रों के नाच कराने का उस समय ग्राम रिवाज था। प्रादेशिक सभा के उपदेशकों ने इसके विरुद्ध भी प्रचार किया ग्रौर उनके प्रयत्न से हिन्दू विवाहों में वेश्याग्रों के नाच की प्रथा में वहुत कुछ कमी ग्रा गयी।

वेद-प्रचार के लिए महात्मा हंसराज ने कई नये साधन भी अपनाये। उनके सुकाव पर प्रादेशिक सभा ने महिंव दयानन्द सरस्वती की जीवनी और रामायण, महाभारत की शिक्षाप्रद कथाओं की स्लाइडें बनवाई और उन्हें मैंजिक लेन्टर्न द्वारा प्रदिश्तित करना शुरू किया। देहातों में प्रचार करने के लिए ऐसे उपदेशक नियत किये गये जो ग्रामों के वातावरण से भली-भाँति परिचित थे और देहाती भाषा में जनता से बातचीत कर सकते थे। वेद और उपनिषदों पर कथा की शैली में प्रवचन कराना भी श्रव प्रादेशिक सभा द्वारा प्रारम्भ किया गया, जिससे सर्वसाधारण जनता को बहुत लाभ हुग्रा। वेद-प्रचार के लिए स्थायी कोष की व्यवस्था पर भी प्रादेशिक सभा ने ध्यान दिया और उस द्वारा ग्रपने साथ सम्बद्ध ग्रायंसमाजों पर वह घनराशि नियत कर दी गयी जो समाज को वेद-प्रचार कोष में प्रदान करनी थी। महात्माजी के सुकाव पर वेद-प्रचार के लिए दीवाली कोष और शिवरात्रि कोष की स्थापना की गयी, और श्रायंसमाजियों को इन पर्वों के ग्रवसर पर इन कोषों में दान देने के लिए प्रेरित किया जाना शुरू हुग्रा।

वेद-प्रचार के कार्यं को ग्रागे वढ़ाने के लिए ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा वड़े पैमाने पर पुस्तकों के प्रकाशन का निश्चय किया गया, ग्रौर इस प्रयोजन से एक 'ग्रायं साहित्य विभाग' की स्थापना की गयी। लाला केशोराम इस विभाग के प्रधिष्ठाता नियुक्त हुए। साहित्य विभाग का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य सत्यार्थप्रकाश के उर्दू, उड़िया, मलयालम ग्रौर तिमल भाषाग्रों में ग्रनुवाद कराना ग्रौर उन्हें प्रकाशित करना था। ग्रन्य भी ग्रनेक उपयोगी पुस्तकों इस विभाग द्वारा प्रकाशित की गयीं ग्रौर इसके कार्य में निरन्तर वृद्धि होती गयी। प्रादेशिक सभा द्वारा वैदिक साहित्य के सृजन के लिए इस विभाग में पण्डित वाचस्पित की नियुक्ति भी की गयी थी। बाद में सभा के प्रकाशन विभाग ने उत्कृष्ट कोटि के ग्रायं साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, ग्रौर महात्मा हंसराज के नाम पर इस विभाग का नाम परिवर्तित कर 'महात्मा हंसराज साहित्य विभाग' कर दिया गया।

प्रादेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की यह परम्परा रही है कि वैदिक धर्म के निष्काम सेवकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके नाम से किसी निधि या पृथक् संस्था की स्थापना कर दी जाए। इसी के ग्रनुसार उस द्वारा 'लखपतराय सेवा संघ' स्थापित किया गया, ग्रौर उसके लिए ५५ हजार रुपये पृथक् रूप से एकत्र कर लिये गये। पण्डित

लखपतराय काठगढ़ (होशियारपुर) के निवासी थे ग्रौर ग्रार्यंसमाज के सच्चे व निष्काम सेवक थे। वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने हिसार में प्रेक्टिस गुरू की ग्रीर वकील के रूप में ग्रच्छी सफलता व प्रसिद्धि प्राप्त की । एक सच्चे ग्रार्य होने के कारण उन्होंने यह सिद्धान्त बना लिया था कि किसी ऐसे मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे, जिसके भूठा होने का उन्हें निश्चय हो जाए। इसी का यह परिणाम था, कि वह जिस ग्रिभयुक्त का मुकदमा हाथ में लेते, ग्रदालत समक्त जाती कि वह निर्दोष है। वकालत करते हुए भी वह ग्रायं-समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते रहे। जालन्वर के देहाती क्षेत्र में वैदिक धर्म का जो प्रचार हुम्रा, उसका प्रधान श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। हिसार ग्रार्यसमाज की उन्नति में भी उनका कर्तृत्व ग्रनुपम था। वीसवीं सदी के प्रारम्भ के वर्षों में जिन महानु-भावों ने हरयाणा में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में सशक्त रूप से हाथ वटाया, श्री लखपतराय भी उनमें एक थे। लाला लाजपत राय ने उनकी निष्काम सेवा की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उनके शब्दों में, "ग्रार्यसमाज के सबसे उत्कृष्ट सेवकों में पण्डित लखपतराय भी एक हैं। उनका जीवन सादा ग्रीर चरित्र ग्रत्यन्त उच्च है। ग्रायंसमाज के नेताओं में यदि कोई ऐसा ग्रादमी है, जिसने कभी प्रसिद्धि की इच्छा नहीं की, ग्रीर ग्रपने कार्य का श्रेय खुशी से दूसरे लोगों को लेने दिया, तो वह पण्डित लखपतराय ही है।" ऐसे सच्चे ग्रौर निष्काम ग्रार्य की स्मृति में प्रादेशिक सभा ने जहाँ लखपतराय सेवा संघ स्थापित किया, वहाँ साथ ही कराची में दयानन्द हाई स्कूल भी जारी किया।

स्रायंसमाज के एक अन्य निष्काम सेवक पण्डित रिलयाराम बजवाड़िया थे। वह पहले सक्खर (सिन्ध) में काम करते थे। एक बार वहाँ भयंकर रूप से स्राग लग गयी। पण्डितजी ने स्रपनी जान जोखिम में डालकर कितने ही प्राणियों की स्राग से रक्षा की। मुलतान में प्लेग का प्रकोप होने पर उन्होंने किस प्रकार सेवा-कार्य किया, इसका विवरण इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। वाद में पण्डितजी कांगड़ा चले गये और वहाँ के पार्वत्य क्षेत्र में उन्होंने स्रायंसमाज का कार्य प्रारम्भ किया। कांगड़ा के पहाड़ी लोग बहुत पिछड़े हुए और कुरीतियों तथा निर्यंक रूढ़ियों के शिकार थे। वे समाज-सुधार की बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। वहाँ स्रायंसमाज का कार्य करना बहुत किन था। वजवाड़ियाजी पर वहाँ इँटें वरसायी गयीं, और कई-कई दिन उन्हें भोजन के बिना रह जाना पड़ा। पर उप्र विरोध की जरा भी परवाह न कर वह वैदिक धर्म के प्रचार में जुटे रहे, और स्रपने त्याग, तप तथा सेवाभाव से कांगड़ा के हिन्दुस्रों को स्रायं-समाज का भक्त बना लिया। ऐसे सच्चे व निष्काम स्रायंसेवक की स्मृति में प्रावेशिक सभा द्वारा 'रिलयाराम पुस्तकमाला' का प्रारम्भ किया गया। इस पुस्तकमाला की पहली पुस्तक 'मुरली मनोहर' थी, जिसे महात्मा हंसराज ने स्वयं लिखा था।

महात्मा हंसराज ने जब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का कार्य अपने हाथों में महात्मा हंसराज ने जब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का कार्य अपने हाथों में लिया, तो उन्होंने अनुभव किया कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ऐसे सच्चे और त्यागी-तपस्वी प्रचारकों की आवश्यकता है, जो अपना सब समय प्रचार-कार्य में लगा सकें। उनका ध्यान बौद्ध संघ की ओर गया, जिसके स्थविर और भिक्षु चातुर्मास्य के चार मास उनका ध्यान बौद्ध संघ की ओर गया, जिसके स्थविर और भिक्षु चातुर्मास्य के चार मास तो किसी एक स्थान पर रहकर विश्वाम और स्वाध्याय किया करते थे, और शेष आठ तो किसी एक स्थान पर रहकर विश्वाम और त्याय किया करते थे। उन्होंने विचार किया, कि महीने पर्यटन व परिश्रमण कर प्रचार में तत्पर रहते थे। उन्होंने विचार किया, कि संन्यासियों तथा वानप्रस्थियों को बौद्ध भिक्षुओं के समान प्रचार का कार्य करने के लिए

प्रेरित किया जा सकता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर उन्होंने पालमपुर में 'साईंदास साघु ग्राश्रम' खोलने का विचार किया, ग्रीर हरिद्वार में 'मोहन ग्राश्रम' का कार्यभार ग्रपने हाथ में लिया। मोहन ग्राश्रम की स्थापना देहरादून के सम्पन्न रईस लाला वलदेव सिंह द्वारा की गई थी। उन्होंने अनुभव किया, कि हरिद्वार में आर्यसमाजी साधुओं और यात्रियों के निवास के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ एक आश्रम बनाने का निश्चय किया, ग्रौर इसी प्रयोजन से महन्त श्री हरनामसिंह से ५५ बीघा भूमि खरीदकर अपने मित्र स्वामी प्रकाशानन्द को सौंप दी। स्वामीजी द्वारा वहाँ भिक्त प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई(१६०८)। सन् १६१२ में उपर्युक्त ५५ बीघा भूमि में से ४० वीघा भूमि श्रीर उस पर वने हुए कच्चे-पक्के मकानों को एक ट्रस्ट के श्रधीन कर दिया गया, जो 'मोहन ग्राश्रम ट्रस्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। महात्मा हंसराज का इस ग्राश्रम तथा इसके संस्थापक लाला बलदेवसिंह से देर से सम्पर्क था, ग्रीर वह वहाँ जाते-ग्राते रहते थे। ग्रव उन्होंने ही इस ग्राथम का कार्यभार सँभाल लिया था। वह समभते थे कि मोहन श्राश्रम निष्काम उपदेशकों, ईश्वरभक्तों श्रीर सच्चे साधु-संन्यासियों का केन्द्र वन सकेगा, श्रौर वहाँ रहकर जो व्यक्ति वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त करेंगे उन्हें स्रार्थसमाज के कार्य में लगाया जा सकेगा। इसी दृष्टि से एक ग्रध्यापक की नियुक्ति कर वहाँ पढ़ाई प्रारम्भ कर दी गयी। आश्रम में जो भी विद्यार्थी ग्रीर साधु प्रविष्ट हुए, उन्हें सत्यार्थ-प्रकाश, संस्कार-विधि और महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र पढ़ाये गये। महात्मा हंसराज ने मोहन ग्राश्रम की उन्नति के लिए बहुत परिश्रम किया। जब उन्होंने ग्राश्रम की जिम्मेवारी सँभाली, वहाँ केवल तीन-चार कमरे ही थे। उन्होंने ग्रपने सम्वन्धियों ग्रौर मित्रों को प्रेरणा देकर वहाँ नये कमरे वनवाये, ताकि साधु-संन्यासियों तथा विद्यार्थियों के निवास और पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था की जा सके। हरिद्वार के जिस क्षेत्र में यह स्राश्रम स्थित था, वहाँ उस समय मलेरिया का बहुत प्रकोप रहता था। वहाँ तब यावादी भी नहीं थी ग्रौर प्राश्रम जंगल तथा भाड़-संकाड़ से घिरा हुग्रा था। जंगली जानवरों का भी वहाँ भय बना रहता था। पर इन सवकी परवाह न कर महात्मा हंसराज समय-समय परमोहन ग्राश्रम में निवास किया करते थे। एकवार सरदार हुक्म-सिंह ने अनुरोध किया, कि हरिद्वार थ्राने पर वह उनके पास ठहरा करें। इस पर महात्मा जी ने उत्तर दिया "यह सही है कि श्रापके पास ठहरने में मुक्ते सुविधा रहेगी, पर मुभी मोहन आश्रम को ग्राबाद करना है। यदि मैं वहाँ नहीं ठहरूँगा, तो ग्रीर कौन ठहरेगा ?" महात्माजी की तपस्या सफल हुई, ग्रौर कुछ ही वर्षों में यह आश्रम हरिद्वार में म्रायंसमाज का प्रमुख केन्द्र बन गया। म्रनेक संन्यासी एवं विद्वान् वहाँ निवास करने लगे, और पठन-पाठन का सिलसिला भी वहाँ शुरू हो गया। हरिद्वार में प्राय: मेले होते रहते हैं, जिनमें हजारों-लाखों यात्री दूर-दूर से गंगास्नान व देवदर्शन के लिए ग्राया करते हैं। हरिद्वार के यात्रियों को निःशुल्क निवास की सुविधा मोहन ग्राश्रम द्वारा प्रदान की गयी। आर्य संन्यासियों के भोजन की भी वहाँ व्यवस्था की गयी, और जो विद्यार्थी एवं साधक वहाँ जाकर विद्याभ्यास व साधना करना चाहें, उन्हें भी इसके लिए अवसर प्रदान किया गया। कुम्भ के मेले तथा अन्य अवसरों पर इस आश्रम से वैदिक घर्म के प्रचार की भी व्यवस्था की जाने लगी। महात्मा हंसराज के जीवनकाल में ही हरिद्वार का मोहन आश्रम आर्थसमाज के कार्यकलाप का अच्छा केन्द्र बन गया था।

कुम्भ ग्रौर ग्रर्धकुम्भी के मेलों पर महात्माजी द्वारा हरिद्वार में वेद-प्रचार का व्यापक रूप से प्रवन्य कराया जाता था। प्रादेशिक सभा के बहुत-से प्रचारकों तथा भजनोपदेशकों को वह ग्रपने साथ हरिद्वार ले जाते, ग्रौर मोहन ग्राश्रम में ही उन सबके निवास ग्रौर भोजन ग्रादि की व्यवस्था की जाया करती थी।

वेद-प्रचार के अतिरिक्त दलितोद्धार और शुद्धि के लिए भी आर्य प्रादेशिक प्रति-निधि सभा द्वारा ठोस कार्य किया गया । उसके तत्त्वावधान में सन् १६२५ में लाला देवीचन्द ने होशियारपुर में "दयानन्द दलितोद्धार मण्डल, पंजाव" की स्थापना की थी, भौर उसके ग्रधीन कार्य करने के लिए ग्रनेक प्रचारक नियुक्त किये गये थे। दलित जातियों, ग्रसहाय महिलाग्रों तथा ग्रनाथ वच्चों की सहायता का जो कार्य ग्रार्यसमाज द्वारा किया जा रहा था, उसे ग्रधिक व्यापक रूप से संचालित करने तथा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए सन् १९३३ में "त्राल इण्डिया दयानन्द साल्वेशन मिशन" नाम से एक ग्रन्य संस्था प्रादेशिक सभा के तत्त्वावघान में स्थापित की गयी, जिसका प्रघान कार्यालय होशियारपुर में रखा गया। इसके संस्थापक भी लाला देवीचन्द ही थे। इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्वारित किये गये थे-(१) हिन्दू स्त्रियों के लिए वनिता ग्राश्रम (Rescue Home) तथा हिन्दू वालकों ग्रौर वालिकाग्रों के लिए शिशु गृह (Children's Homes) स्थापित करना। (२) हिन्दुओं को धर्म से पतित होने से बचाना और अन्य वर्मावलिम्बयों को वैदिक धर्म में लाना। (३) वैदिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले समस्त कार्यों में हाथ बटाना तथा उन सभाग्रों एवं संस्थाग्रों से सहयोग करना जो वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर हों। शुरू में इस मिशन का कार्यक्षेत्र केवल पंजाब तक ही सीमित था, पर जब भारत के अन्य प्रान्तों से भी अछूतों तथा आदिवासियों के घर्म-परिवर्तन के समाचार भ्राने लगे, तो मिशन ने संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश), बिहार, उड़ीसा ग्रसम, मध्यप्रदेश ग्रौर छोटा नागपुर में भी ग्रपने केन्द्र स्थापित किये, ग्रौर उन द्वारा घर्म-रक्षा का कार्य प्रारम्भ कर दिया। मिशन जहाँ दिलतोद्धार के लिए प्रयत्नशील रहता था, वहाँ साथ ही विधिमयों को शुद्ध कर हिन्दू समाज में सम्मिलित करने के लिए भी उद्योग किया करता था।

महात्मा हंसराज यह भी सममते थे कि वेद-प्रचार के लिए जहाँ त्यागी सायु-संन्यासियों का उपयोग है, वहाँ ऐसे विद्वान् पण्डित भी चाहियें जो संस्कृत भाषा तथा वेदशास्त्रों का गम्भीर ज्ञान रखते हों और जो वैदिक सिद्धान्तों का सुवार रूप से निरूपण कर सकें। आर्य संस्कृति और वैदिक धर्म के वातावरण में सामान्य शिक्षा देने के लिए जिन डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की गयी थी, उनसे वेद-शास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित नहीं निकल सकते थे। इसीलिए डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी की ओर से संस्कृत तथा वेदशास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन की विशेष रूप से व्यवस्था करने के लिए "वैदिक आश्रम" खोला गया था। उसके प्रथम आचार्य पण्डित भक्तराम शास्त्री वेदतीर्य थे। जिन अनेक महानुभावों ने वैदिक आश्रम में रहकर वेदशास्त्रों तथा संस्कृत भाषा में उच्च कोटि की योग्यता प्राप्त की, उनमें पण्डित सन्तराम वैद्य, पण्डित दौलतराम शास्त्री, पण्डित रलाराम, पण्डित रामगोपाल शास्त्री और पण्डित तुलसीराम शास्त्री के नाम पण्डित रलाराम, पण्डित रामगोपाल शास्त्री और पण्डित तुलसीराम शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं। पर धर्म-प्रचार के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करने का कार्य इतना उल्लेखनीय हैं। पर धर्म-प्रचार के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करने का कार्य इतना उल्लेखनीय हैं। पर धर्म-प्रचार के लिए विद्वानों को प्रशिक्षित करने का आर्थ इतना

अनुभव की जाने लगी, और उसी की पूर्ति के लिए डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी द्वारा सन् १६२० में "दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय" की स्थापना की गयी। यह महाविद्यालय लाहौर में उसी स्थान पर स्थापित किया गया, जहाँ पहले वैदिक ग्राश्रम था। यह कहना श्रसंगत नहीं होगा कि वैदिक श्राश्रम ही दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित व विकसित हो गया। वैदिक भ्राश्रम के स्राचार्य पण्डित भक्तराम शास्त्री भ्रब सेवामुक्त हो चुके थे, ग्रतः ब्राह्म महाविद्यालय का ग्राचार्यं पण्डित विश्वबन्धु शास्त्री को नियत किया गया । इस नयी शिक्षण-संस्था का नाम ब्राह्म महाविद्यालय विश्वबन्धुजी द्वारा ही रखा गया था। वह संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित व गम्भीर विद्वान् थे ग्रौर सन् १६०६ में उन्होंने संस्कृत में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उस समय ग्रोरियण्टल कॉलिज, लाहौर के प्रिंसिपल डा० बुल्हनर थे। वह विश्वबन्धुजी की संस्कृत में योग्यता से बहुत प्रभावित थे, श्रौर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। पर विश्वबन्ध जी महात्मा हंसराज के त्याग से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने विदेश जाने के बजाय डी.ए.वी. कॉलिज के लाइफ मेम्बर बनना ग्रधिक समुचित समभा। उस समय कॉलिज के लाइफ मेम्बरों को केवल ७५ रुपये मासिक दिए जाते थे। इसमें सन्देह नहीं कि इस स्वल्प वृत्ति पर कॉलिज की ग्राजीवन सेवा का वृत लेकर पण्डित विश्ववन्धु ने बहुत बड़ा त्याग किया था। डी० ए० वी० कॉलिज ग्रीर ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सर्वेसर्वा महात्मा हंसराज यह भली-भाँति समक्रते थे कि संस्कृत ग्रीर प्राचीन शास्त्रों के उच्च स्तर के पठन-पाठन की व्यवस्था भी इन द्वारा की जानी चाहिये। ब्राह्म महाविद्यालय को इसी प्रयोजन से पृथक् रूप से स्थापित किया गया, ग्रौर वहाँ संस्कृत के ग्रध्यापन की सब सुविघाएँ जुटायी गयीं। इस संस्था द्वारा तीन परीक्षाएँ ली जाती थीं, विद्यारत्न, विद्या-निधि और विद्यावाचस्पति । विश्वबन्धुजी ने पंजाव यूनिवसिटी से यह स्वीकार करा लिया कि बाह्य महाविद्यालय से विद्यावाचस्पति परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति सीघा यूनिवर्सिटी की शास्त्री परीक्षा में बैठ सके। इसका परिणाम यह हुन्ना कि इस महाविद्यालय की लोकप्रियता में बहुत वृद्धि हो गयी, क्योंकि इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी केवल चार साल में ही शास्त्री हो जाते थे। विश्वबन्धुजी के प्रयत्न से ब्राह्म महाविद्यालय ने बहुत उन्नति की, श्रीर संस्कृत की उच्च शिक्षा के केन्द्र के रूप में उसने श्रच्छी स्याति प्राप्त कर ली।

पर पण्डित विश्ववन्धु शास्त्री देर तक ब्राह्म महाविद्यालय में नहीं रह सके। वेद के सम्बन्ध में वह ऐसे मन्तव्य प्रतिपादित करने लगे, जो आर्यंसमाज के विरुद्ध थे। जनका कथन था कि वेदमन्त्र ऋषियों द्वारा बनाये गये थे, वे ईश्वरकृत या अपौरुषेय नहीं हैं। वेद के सम्बन्ध में उनके विचार प्रायः वही थे, जो यूरोपियन विद्यानों के थे। अपने विद्यार्थियों के सम्मुख वह इन्हीं मन्तव्यों को प्रतिपादित करते थे और अपनी पुस्तकों में भी इन्हीं को व्यक्त करते थे। परिणाम यह हुआ कि उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया। पर विश्ववन्धुजी अपने मत पर वृढ़ रहे। सन् १६३३ में दयानन्द निर्वाण अर्ध-शताब्दी के अवसर पर उन्होंने "दस प्रश्नी" नाम की एक पुस्तिका अपने विद्यार्थियों से अजमेर में बँटवाई। इसमें वेदमन्त्रों के कर्ता ऋषि हैं; ईश्वर नहीं, और आर्यसमाज की सदस्यता के लिए वेदों को ईश्वरकृत मानना आवश्यक नहीं है—ये और इसी ढंग के विचार प्रकट किये गये थे। इस पुस्तिका के कारण आर्यसमाज का विश्ववन्धुजी से विरोध

बहुत बढ़ गया। सन् १६३३ के नवम्बर मास में अनारकली (लाहौर) आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव था। विश्वबन्धुजी ने उसका भी अपने पक्ष के प्रतिपादन के लिए उपयोग किया, और 'अर्जे हाल' नाम से एक ट्रैक्ट उर्दू में छपवाकर वितरण किया। इस ट्रैक्ट में चालीस बातें थीं, जिन्हें विश्वबन्ध्जी ने ग्रपने पक्ष की पुष्टि में प्रस्तुत किया था। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में अगाध आस्था रखने वाले आर्य विद्वानों के लिए विश्व-बन्धुजी के इस प्रकार किये जा रहे उन्मुक्त प्रचार को सह सकना सम्भव नहीं हुआ, और प्रादेशिक सभा के विद्वान् उपदेशक ठाकूर अमरसिंह ग्रार्य ने "पण्डित विश्ववन्यजी का चालीसा" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित कर उन चालीस वातों का खण्डन किया, जो 'ग्रर्जे हाल' में प्रस्तुत की गयी थीं। ग्रार्थसामाजिक जगत् में विश्ववन्युजी का विरोध इतना वढ़ गया था कि वह ब्राह्म महाविद्यालय के ग्राचार्य पद पर नहीं रह सके। सन् १६३४ में वह महाविद्यालय से पृथक् हो गये और पण्डित ऋषिराम को उनके स्थान पर म्राचार्यं नियुक्त किया गया। उनके पश्चात् पण्डित परमानन्द शास्त्री म्रादि मनेक विद्वानों ने ब्राह्म महाविद्यालय का संचालन किया और उसमें शिक्षा प्राप्त कर बहुत-से विद्यार्थी वैदिक धर्म के स्योग्य प्रचारक बने । निस्सन्देह, ब्राह्म महाविद्यालय के रूप में प्रादेशिक सभा तथा डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी एक ऐसी संस्था की स्थापना व संचालन में सफल हुई, जिसने ग्रायंसमाज के सुयोग्य, कर्मठ, उत्साही ग्रीर विद्वान् प्रचारक तैयार करने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

# (४) भारत के विभाजन तक प्रादेशिक सभा के कार्यकलाप की प्रगति

महात्मा हंसराज डी० ए० वी० कॉलिज मैंनेजिंग कमेटी तथा ग्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के सर्वे सर्वा थे। जब तक वह जीवित रहे, इन दोनों का संचालन उन्हीं द्वारा किया जाता रहा। क्योंकि पंजाव के ग्रार्यसमाजियों की कॉलिज पार्टी शिक्षण-संस्थाओं को वैदिक धर्म के प्रचार का सशक्त साधन मानती थी, अतः शुरू में वह डी० ए० वी० कॉलिज तथा स्कूलों की उन्नति पर ही भ्रधिक ध्यान देती रही, भीर वेद-प्रचार का कार्य भी कॉलिज कमेटी द्वारा भी किया जाता रहा। पर जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, महात्मा हंसराज ने जब डी० ए० वी० कॉलिज के प्रिसिपल पद से अवकाश प्राप्त कर प्रादेशिक सभा का कार्यभार सँभाला, तो इस सभा ने तेजी के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया। उनके अनुपम कर्तृत्व के कारण प्रादेशिक सभा के कार्यकलाप का जिस ढंग से विस्तार हुन्ना, उसका निदर्शन पिछले प्रकरण में किया गया है। महात्माजी का देहावसान १६ नवम्बर, १६३८ के दिन हुआ था। उस समय तक प्रादेशिक सभा का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो चुका था, और उसके प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। उसका अधिक कार्य उन प्रदेशों में था जो भारत के विभाजन (सन् १६४७) के कारण ग्रव पाकिस्तान में हैं। सन् १६४७ में ग्रार्य प्रादेशिक सभा के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ, और उसके प्रधान कार्यालय को लाहौर से दिल्ली ले ग्राया गया । देश के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रादेशिक सभा का पुराना रिकार्ड ग्रब उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसके कार्यंकलाप व प्रगति पर समुचित रूप से प्रकाश डाल सकना ग्रसम्भव हो गया है। फिर भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो कुछ भी जानकारी प्राप्त की जा सकी है,

उसका निदर्शन पंजाब के आर्थ समाजों के इस महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय संगठन के कार्य कलाप का परिचय प्राप्त करने में सहायक होगा।

सन् १६३१ में लाला मेहरचन्द प्रादेशिक सभा के प्रवान थे, और लाला खुशहाल चन्द 'ग्रानन्द' उसके मन्त्री थे। महात्मा हंसराज ने इस समय सभा के प्रधान पद का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया था। पर वह अन्तरंग सभा के सदस्य थे, और पहले के समान ही सभा के संचालन में अपना सब समय लगा रहे थे। बाद में (१६३३) उन्होंने पुनः प्रादेशिक सभा का प्रधान पद स्वीकार कर लिया था, ग्रौर दिसम्बर, १९३७ तक इस पद पर ग्रारूढ़ रहे थे। कॉलिज पार्टी के ग्रन्य ग्रनेक प्रभावशाली नेता—लाला साईं-दास, रायबहादुर लाला दुर्गादास, लाला देवीचन्द, लाला सूर्यभान, श्राचार्य विश्ववन्धु ग्रौर ज्ञानी पिण्डीदास ग्रादि इस काल में ग्रन्तरंग सभा के सदस्य थे। प्रादेशिक सभा का कार्यक्षेत्र उस समय पंजाब (जिसमें तब हरयाणा ग्रीर दिल्ली भी ग्रन्तर्गत थे) के ग्रतिरिक्त सिन्ध, बिलोचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, जम्मू-काश्मीर, गढ्वाल (उत्तरप्रदेश), मलाबार, मद्रास, ट्रावन्कोर, ग्रसम ग्रीर बंगाल में भी विस्तृत था, ग्रीर ग्रफीका तथा ग्रमेरिका के कुछ देशों में भी सभा के उपदेशक धर्म-प्रचार में संलग्न थे। सभा के प्रधान कार्यालय के सीधे ग्रधीन कार्य करने वाले उपदेशकों की संख्या बारह थी, ग्रौर भजनोपदेशकों की दस । सभा से सम्बद्ध ग्रन्य संस्थाग्रों के ग्रधीन कार्य करने वाले तीस के लगभग उपदेशक इनके अतिरिक्त थे। पचास के लगभग उपदेशक ऐसे थे जो अवैतिनिक थे, पर सभा द्वारा निर्घारित प्रोग्राम के अनुसार धर्म-प्रचार के कार्य में सहयोग देने के लिए सदा उद्यत रहते थे।

सभा के तत्त्वावधान में स्थापित 'लखपतराय सेवा संघ'' मुख्यतया हरयाणा में कार्य कर रहा था। उसकी थ्रोर से मास्टर श्यामलाल ग्रौर मास्टर रामनारायण वहाँ प्रचार-कार्य के लिए नियुक्त थे। उनके ग्रितिरिक्त पाँच उपदेशक ग्रौर दस भजनोपदेशक भी वहाँ प्रचार में तत्पर थे। 'दयानन्द दलितोद्धार मण्डल' होशियारपुर इस समय बहुत सिक्तय था। उसके ग्रधीन पच्चीस कार्यकर्ता लाला देवीचन्द ग्रौर लाला रामदास के पथ-प्रदर्शन में दलितों के उद्धार तथा साहाय्य में कार्यरत थे। इस मण्डल की ग्रोर से सन् १६३० में लायलपुर में दलितोद्धार सम्मेलन किया गया था ग्रौर वहाँ भी एक 'दलितोद्धार मण्डल' की पृथक् रूप से स्थापना कर दी गयी थी, जिसके प्रधान लाला रामलाल (हेड मास्टर डी० ए० वी० स्कूल, लायलपुर)ग्रौर मन्त्री पण्डित सोमदेव थे। लायलपुर के इस मण्डल के ग्रधीन छह उपदेशक नियुक्त किये गये, जिनके प्रयत्न से एक हजार के लगभग ग्रछूतों को शुद्ध कर वैदिक धर्म की दीक्षा दी गयी। साथ ही सवर्ण हिन्दुग्रों को प्रेरित किया गया कि वे उन्हें ग्रछूत न समक्तें ग्रौर उनके साथ खान-पान का व्यवहार प्रारम्भ कर दें। मण्डल द्वारा ग्रछूतों को यज्ञोपवीत भी दिये गये।

श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का सन् १६३१ के बाद विशेष रूप से विस्तार हुआ था, अतः यह जान लेना उपयोगी होगा कि उस वर्ष सभा के कार्य की क्या दशा थी। पंजाव से बाहर गढ़वाल में तब चार स्कूल सभा द्वारा चलाये जा रहे थे, पौड़ी, दुगड्डा, वीरवाल श्रौर चेलोसेनी में। त्रिवेन्द्रम (केरल) में सभा की ग्रोर से एक श्रनाथालय चल रहा था, जिसमें २५ ग्रनाथ वच्चे रहते थे। इनके निवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा ग्रादि का सब खर्च सभा द्वारा किया जाता था। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों

को सन्ध्या-हवन की भी शिक्षा दी जाती थी। ग्रार्यसमाज के प्रचार का भी यह ग्रनाथालय केन्द्र था। सुदूर दक्षिण के मदुरा, कुम्भकोणम्, कोचीन, कालीकट, कोट्टयम ग्रादि ग्रन्य भी अनेक स्थानों पर सभा के उपदेशक कार्यरत थे और कहीं-कहीं उन्होंने आर्यसमाजों तथा आर्य शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना भी कर दी थी। कालीकट आर्यसमाज का अपना मन्दिर था, जहाँ साप्ताहिक सत्संग नियमपूर्वक हुआ करते थे। सभा की ब्रोर से प्रचार के लिए वहाँ ब्रह्मचारी लक्ष्मण नियुक्त थे। उनकी शिक्षा ब्राह्म महाविद्यालय में हुई थी। वह सत्यार्थप्रकाश की कथा करते थे, श्रीर महर्षि के इस महान् ग्रन्थ का उनके द्वारा मलयालम भाषा में अनुवाद भी कराया जा रहा था। प्रादेशिक सभा द्वारा इस क्षेत्र में श्रार्यसमाज का जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा था, उसे सूचित करने के लिए एक दो वातों का उल्लेख उपयोगी होगा। पालाबाट की मुख्य सड़क पर कोई ग्रछूत नहीं ग्रा-जा सकता था। वहाँ सभा के प्रचार का यह परिणाम हुआ कि वहाँ की किसी भी सड़क पर 'श्रछूत' समभे जाने वाले लोगों के जाने-ग्राने में कोई रुकावट नहीं रह गयी। त्रिवेन्द्रम में आर्यसमाज द्वारा जो अनाथालय खोला गया था, उसमें रहने वाले वच्चों की जात-पाँत का कोई पता नहीं था। इस कारण वहाँ के तालाब में उन्हें स्नान करने से रोक दिया गया था। इस पर वहाँ सभा द्वारा सत्याग्रह का ग्रायोजन किया गया, जिससे प्रभावित होकर ट्रावन्कोर राज्य की सरकार ने अनाथालय के बच्चों को तालाव में स्नान करने की ग्रनुमति प्रदान कर दी।

ग्रनाथों की रक्षा पर सभा का विशेष ध्यान था। इसी कारण उस द्वारा सुदूर दिक्षण के त्रिवेन्द्रम नगर में ग्रनाथालय की स्थापना की गयी थी। फीरोजपुर के जिस ग्रायं ग्रनाथालय को महिष दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, वह भी कॉलिज पार्टी के ग्रायंसमाज के हाथों में था, पर उसके प्रवन्ध व संचालन के लिए एक पृथक् कमेटी का निर्माण कर दिया गया था। प्रादेशिक सभा का एक ग्रनाथालय मुलतान में भी था। सन् १६३२ में उसमें ५५ ग्रनाथों का पालन-पोषण हो रहा था। ग्रनाथ वच्चों को वहाँ वढ़ई, दर्जी, जिल्दसाज ग्रादि के विविध शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी, ग्रीर उनके लिए धर्मशिक्षा की भी व्यवस्था थी। दयानन्द दिलतोद्वार मण्डल द्वारा तो ग्रनाथों की रक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता ही था।

वेद-प्रचार के लिए प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, ग्रीर जिस ढंग से उसमें निरन्तर प्रगित होती जा रही थी, इसका अनुमान सभा के ग्रधीन कार्य करने वाले उपदेशकों ग्रीर भजनोपदेशकों की संख्या से किया जा सकता है। जैसािक ऊपर लिखा जा चुका है, सन् १६३१ में सभा के प्रधान कार्यालय के ग्रधीन १२ उपदेशक ग्रीर १० भजनोपदेशक कार्य कर रहे थे। सन् १६३६ में उनकी संख्या वढ़कर कमशाः २२ ग्रीर १६ हो गयी, ग्रीर दो वर्ष पश्चात् सन् १६३६ में २८ ग्रीर २०। सन् १६४२ में ४२ उपदेशक सभा की सेवा में कार्यरत थे। भजनोपदेशक इनके ग्रतिरिक्त थे। यहाँ जो संख्याएँ दी गयी हैं, वे उन प्रचारकों की हैं जो प्रावेशिक सभा के केन्द्रीय लाहीर कार्यालय के ग्रधीन थे। मलाबार, मद्रास, बंगाल ग्रादि में सभा की ग्रोर से जो प्रचारक कार्य कर रहे थे, उन्हें इनमें सम्मिलत नहीं किया गया है। सन् १६२१ में प्रावेशिक सभा के साथ सम्बद्ध ग्रायंसमाजों की कुल संख्या ११२ थी, पर प्रचारकों के प्रयत्न से हर साल नथे सनाज स्थापित होते जाते थे, ग्रीर उन्हें सभा के साथ सम्बद्ध कर

दिया जाता था। इस प्रकार जो नये समाज प्रावेशिक सभा के संगठन में सिम्मिलित हुए, उनकी संख्या १६३१ में ३, १६३२ में ४, १६३३ में द, १६३४ में ६, १६३६ में ६, १६३६ में ६, १६३६ में ६, श्रीर १६३७ में द थी। इस प्रकार कॉलिज पार्टी के समाजों में निरन्तर वृद्धि होती गयी। इनमें बहुसंख्यक ग्रार्थ समाज सिक्तय थे, ग्रीर उनके वार्षिकोत्सव भी नियमित रूप से हुग्रा करते थे। किस सन् में कितने ग्रार्थ समाजों के वार्षिकोत्सव हुए, इस विषयक ग्रांकड़े भी प्रावेशिक सभा के संगठन पर प्रकाश डालने में सहायक हैं। सन् १६३२ में ६४, सन् १६३३ में १०२, सन् १६३६ में १२६, सन् १६३६ में १२०, सन् १६३६ में १२१, ग्रीर सन् १६४२ में १३० ग्रार्थ समाजों ने ग्रपने वार्षिकोत्सव वूमघाम के साथ मनाये थे, जिनमें प्रावेशिक सभा के प्रचारक, पदाधिकारी तथा नेता घर्म-प्रचार में सहायता प्रदान करने के लिए सिम्मिलित हुए थे।

वेद-प्रचार के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के प्रयोजन से प्रादेशिक सभा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक् समितियों का भी निर्माण किया गया था। ऐसी एक समिति सन् १९३३ में काँगड़ा जिले में प्रचार करने के प्रयोजन से "काँगड़ा वेदप्रचार समिति" के नाम से बनायी गयी थी, जिसके प्रधान लाला हनुमन्तदास वकील श्रीर मन्त्री प्रिसिपल मेहरचन्द थे। काँगड़ा जिले का पार्वत्य क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुम्रा था। वहाँ के निवासी अशिक्षित होने के साथ-साथ अन्य-विश्वासों व भूठी मान्यताओं से प्रस्तथे। उनमें विशेष रूप से प्रचार करने के लिए ही इस समिति का पृथक् रूप से निर्माण किया गया था। काँगड़ा में विविध स्थानों पर मेले हुआ करते थे, जिनमें पहाड़ के लोग वड़ी संख्या में एकत्र होते थे। काँगड़ा वेद-प्रचार समिति ने इन मेलों का प्रचार के लिए उपयोग किया। पण्डित गोपालदत्त शास्त्री मैजिक लैण्टर्न से, पण्डित सोमदेव ग्रौर पण्डित शिव-शरण ने भजनों द्वारा तथा स्वामी प्रणवानन्द, पण्डित ग्रमरनाथ ग्रौर पण्डित ऋषिराम ने व्याख्यानों द्वारा इन मेलों में खूब प्रचार किया, जिससे काँगड़ा के लोग वैदिक धर्म की ग्रोर ग्राकृष्ट होने लगे ग्रीर उस क्षेत्र में ग्रनेक ग्रार्यसमाज भी स्थापित हुए। सन्१६३३ में ही आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में कराची में 'वेदप्रचारिणी सभा, सिन्व' की स्थापना हुई, जिसके प्रधान लाला गणपतराय तलवाड़ और मन्त्री लाला रामसहाय थे। सभा के प्रधान ग्रीर मन्त्री स्वयं भी सिन्ध में सिकय रूप से प्रचार के कार्य में हाथ बटाया करते थे। श्री ब्रह्मदत्त वहाँ भजनोपदेशक के रूप में नियुक्त थे। इन महानुभावों के प्रयत्न से सिन्ध में वैदिक धर्म का ग्रच्छा प्रचार हुग्रा ग्रौर वहाँ ग्रनेक नये श्रार्यसमाज भी स्थापित किए गये।

बीसवीं सदी के पूर्वार्ड में शास्त्रार्थ धर्म-प्रचार के महत्त्वपूर्ण व सशक्त साधन माने जाते थे। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से भी पौराणिकों, मुसलमानों, जैनियों तथा अन्य मतावलं वियों से अनेक शास्त्रार्थ किए गये, जिनमें से कुछ का उल्लेख सभा के प्रचार-कार्य के स्वरूप को समभने में सहायक होगा। होशियारपुर के सनातनी लोगों में विधवा-विवाह के सम्बन्ध में मतभेद था। वहाँ की सनातन धर्म सभा विधवा विवाह का विरोध करती थी, और "सनातन धर्म विधवा सहायक सभा" नाम की सनातनियों की अन्य सभा विधवाओं के पुनर्विवाह की समर्थक थी। सन् १६३५ में 'क्या सनातनधर्म के प्रन्थों से विधवा विवाह का खण्डन हो सकता है?' विषय पर दोनों सभाओं में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें सनातन धर्म सभा की ओर से पण्डित कालूराम और कविरत्न

पण्डित ग्रिंखलानन्द ने विथवा-विवाह का विरोध, ग्रौर सनातन धर्म विधवा सहायक सभा की ग्रोर से ठाकुर ग्रमरसिंह ग्रार्य ने विधवा-विवाह का समर्थन किया। ठाकुर साहव प्रादेशिक सभा के उपदेशक थे, पर क्योंकि सनातनी लोगों का एक वर्ग विचवा-विवाह का समर्थन कर रहा था, जोग्रार्य समाज के मन्तव्य के श्रनुसार था, ग्रतः सनात-नियों की एक सभा की ग्रोर से उन्होंने इस शास्त्रार्थ में भाग लिया था। शास्त्रार्थ में ठाकुर ग्रमरसिंह की विजय हुई ग्रीर जनता ने घूमधाम के साथ उनका जुलूस निकाला। सन् १९३६ में ठाकुर ग्रमरसिंह के मुसलमानों से ग्रनेक शास्त्रार्थ हुए। एक शास्त्रार्थ का विषय था-- 'जीव ग्रीर प्रकृति का ग्रनादित्व'। मुसलमानों की ग्रोर से मौलाना सनाउल्ला साहव अमृतसरी थे। इसमें आर्यसमाज के पक्ष की विजय हुई, और मुसल-मान भी ठाकूर साहव की युक्तियों से वहुत प्रभावित हुए। मुसलमानों से एक शास्त्रार्थ सिन्ध में हुआ था, जिसमें ठाकुर अमर्रींसह ने विधीमयों को परास्त करने में अनुपम योग्यता प्रदर्शित की थी। ग्रार्यसमाज के ग्रधिकारियों ने ग्रपने भोलेपन से शास्त्रार्थ की यह शर्त स्वीकार कर ली थी, कि उसमें इस्लाम की किसी भी किताव का हवाला नहीं दिया जाएगा। जब ठाकुर ग्रमरसिंह को इस शर्त का पता लगा, तो उन्होंने उसका विरोध किया। पर ग्रव क्या हो सकता था? समाज के पदाधिकारी शर्त जो स्वीकार कर चुके थे। ठाकुर साहव ने शास्त्रार्थ में मिर्जा गुलाम ग्रहमद कादियानी की कितावों के हवालों की भड़ी लगा दी और ग्रहमदिया मत के भ्रान्त मन्तव्यों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। मौलवी साहव ने शास्त्रार्थ की शर्त पर जोर देते हुए कहा, कि ठाकुर साहव स्वीकृत शर्त को तोड़ रहे हैं। इस पर ग्रमर्रीसह जी ने गरज कर उत्तर दिया—"मैंने इस्लाम की किसी किताब का हवाला नहीं दिया है। मैं ग्रपने मुसलमान भाइयों से पूछता हूँ कि क्या वे मिर्जा गुलाम ग्रहमद को मुसलमान ग्रीर उनकी कितावों को इस्लाम की किताबें मानते हैं ?" इस पर चारों ग्रोर से मुसलमानों की ग्रावाजें ग्रायीं—'थे हरिंगज इस्लाम की किताबें नहीं हैं। इनके हवाले खूव दीजिये। इस पर शास्त्रार्थ का रुख ही वदल गया। मुसलमान भी यह मान गये, कि शास्त्रार्थं में आर्यसमाज की विजय हुई है।

१६३५ में ही एक शास्त्रार्थं सियालकोट जिले के वद्दोवाली नगर में हुम्रा था, जो आर्यंसमाज और पौराणिकों के वीच था। यह शास्त्रार्थं आठ दिन होना था। इसमें यह नियम रखा गया था कि एक दिन आर्यंसमाज की और से पौराणिकों से प्रक्षन किया जायेगा और अगले दिन पौराणिकों द्वारा आर्यंसमाज से। पौराणिकों का प्रतिनिधित्व पण्डित माधवाचार्यं कर रहे थे, और आर्यंसमाज का ठाकुर अमरसिंह। माधवाचार्यंजी के प्रक्षन के जो उत्तर ठाकुर साहब द्वारा दिए गये, उनमें वेदों के प्रमाणों के साथ-साथ पुराणों के प्रमाण भी प्रस्तुत किये गये थे। इस पर माधवाचार्यंजी ने एतरांज किया, तो अमरसिंहजी ने कहा— "आप पुराणों को प्रमाण रूप मानते हैं। इसीलिये उनके प्रमाण दिये गये हैं। आप लिखकर दे दीजिये कि आप पुराणों को प्रमाण नहीं मानते। हम उनके प्रमाण नहीं देंगे।" माधवाचार्यंजी यह कैसे लिखकर दे सकते थे? सनातन धर्म सभा की ओर से पुलिस को एक रिपोर्ट भेज दी गयी, जिसमें यह कहा गया था कि पौराणिक लोग शास्त्रार्थं नहीं करना चाहते, अतः उसे बन्द कराया जाये। इसपर पुलिस का अधिकारी शास्त्रार्थं की सभा में आया और उसने सनातन धर्म सभा की रिपोर्ट पढ़कर सुना दी। रिपोर्ट को सुनकर जनता को विश्वास हो गया कि पौराणिकों

का पक्ष निर्वल है ग्रीर ग्रार्यसमाज की विजय हुई है। सनातिनयों से एक ग्रन्य शास्त्रार्थ सरगोघा जिले की मियानी नगरी में हुआ था। पहले दिन शास्त्रार्थ का विषय था-'स्वामी दयानन्द के ग्रंथ वेदविरुद्ध हैं या वेदानु कूल ?' श्रार्य समाज की श्रोर से पण्डित बुद्धदेव मीरपुरी थे, ग्रौर पौराणिकों की ग्रोर से पण्डित श्रीकृष्ण । जव श्रीकृष्णजी ने देखा, कि शास्त्रार्थ में उनकी हार हो रही है तो उन्होंने लड़कों की एक टोली की श्रोर इशारा किया और उसने भजन गाना शुरू कर दिया । यह टोली इसी प्रयोजन से लायी गयी थी, कि ग्रावश्यकता पड़ने पर वह नाचना-गाना प्रारम्भ कर दे, ताकि शास्त्रार्थ को बीच में ही रोक दिया जा सके। ग्रगले दिन शास्त्रार्थं तभी शुरू किया गया, जबकि पौराणिकों की ग्रोर से यह विश्वास दिला दिया गया कि वे कोई विष्न शास्त्रार्थ में नहीं डालेंगे। दुसरे दिन मूर्तिपूजा पर शास्त्रार्थं हुम्रा, भीर तीसरे दिन मृतक श्राद्ध पर। म्रार्यसमाज का पक्ष इतना प्रबल था, कि मन्त में पण्डित श्रीकृष्ण ने शास्त्रार्थ में भाग लेने से ही इन्कार कर दिया। यद्यपि मियानी में पण्डित श्रीकृष्ण को मुँह की खानी पड़ी थी, पर उन्होंने एक शास्त्रार्थ लायलपुर ज़िले में भी पण्डित बुद्धदेव मीरपुरी, ठाकुर ग्रमर्सिह और पण्डित मनसाराम से किया, जिसमें वह ग्रम्लीलता पर उतर ग्राये। गायत्री मनत्र का अर्थ करते हुए वह कहने लगे—''धियो यौनः प्रचोदयात्'' में धियों (बेटियों) को "यूँ" करने के लिए कहा गया है। इसपर वड़ा हो-हल्ला मचा, ग्रौर लोग पण्डित श्रीकृष्ण का विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। रात भर उन्हें पहरे में रखा गया, ताकि कोई उनपर हमलान कर दे और सुबह होने से पहले ही उन्हें लायल-पुर से ग्रन्यत्र भेज दिया गया। सक्खर (सिन्घ) में भी पण्डित श्रीकृष्ण से चार विषयों पर शास्त्रार्थं होने निश्चित हुए, पुराणों पर, स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों पर, मूर्तिपूजा पर ग्रीर नियोग पर । पहला शास्त्रार्थ जब पुराणों पर हुग्रा तो ग्रार्यसमाज की ग्रोर से ठाकुर ग्रमरसिंह ने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत किए, जिनमें से एक का भी उत्तर पण्डितजी से नहीं वन पड़ा । चिढ़कर उन्होंने कह दिया-"ग्रार्यंसमाजियों के तो घर-घर में चकले खुले हुए हैं।" इसपर सभा में गड़बड़ मच गयी। सनातिनयों के नेताओं ने भी पण्डित जी के कथन को अनुचित माना और आर्यसमाजियों से उसके लिए क्षमाप्रार्थना की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पण्डित श्रीकृष्ण उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। ग्रन्य पण्डित की व्यवस्था करके ही शास्त्रार्थ को पुनः प्रारम्भ किया जायेगा । इसी प्रकार कितने ही ग्रन्य शास्त्रार्थ वीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के विद्वानों भौर उपदेशकों द्वारा अन्य मतावलम्बियों के साथ किए ग्ये। वस्तुतः, वह शास्त्रार्थों का युग था, श्रीर पंजाव, उत्तरप्रदेश, बिहार श्रीर मध्य प्रदेश ग्रादि की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभाग्रों द्वारा भी ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में शास्त्रार्थ किये जा रहे थे। पण्डित गणपित शर्मा, पण्डित रामचन्द देहलवी, स्वामी दर्शनानन्द ग्रादि बहुत-से ग्रार्थ विद्वानों ने इस काल में शास्त्रार्थं महारिथयों के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। ठाकुर ग्रमरिसह ग्रार्थं ग्रौर पण्डित बुद्धदेव मीरपुरी ग्रादि प्रादेशिक सभा के उपदेशक वहुत उच्च कोटि के प्रभाव-शाली वक्ता तथा शास्त्रार्थं में ग्रत्यन्त निपुण थे। विशेषतया, ठाकुर ग्रमरसिंह ने विधिमयों को परास्त करने की कला में अनुपम निपुणता प्राप्त की हुई थी, और प्रति-पक्षी विद्वान् उनका सामना करने में घबराहट अनुभव किया करते थे।

प्रादेशिक सभा द्वारा मेलों में प्रचार करने का विशेष रूप से ग्रायोजन किया

जाता था। मेला प्रचार के कुछ विवरण प्रादेशिक सभा के इस कार्य पर प्रकाश डालने में सहायक होंगे। करनाल (हरयाणा) जिले में फलगू तीर्थ है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगा करता है। सभा द्वारा उस मेले में सात दिन तक निरन्तर प्रचार किया जाता था। सभा के पण्डाल में हर समय भीड़ रहा करती थी, ग्रीर रात के एक बजे तक भजन तथा व्याख्यान होते रहते थे। हरिद्वार में कुम्भ और अर्घकुम्भी के मेले बहुत महत्त्वपूर्ण और विशाल होते हैं। देश-भर से लाखों नर-नारी इन पर्वी पर गंगा-स्नान करने के लिए हरिद्वार भ्राया करते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने हरिद्वार के कुम्भ पर ही धर्म-प्रचार का सूत्रपात किया था। श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा भी इन मेलों का वेद-प्रचार के लिए प्रयोग किया गया, ग्रौर मोहन ग्राथम को केन्द्र वनाकर प्रचार की व्यवस्था की जाती रही। सन् १६३८ के कुम्भ पर सभा द्वारा जो प्रचार किया गया, उसका नेतृत्व स्वयं महात्मा हंसराज ने किया था। वह लाला खुशहालचन्द, मेहता रामचन्द्र शास्त्री, ठाकुर ग्रमरसिंह ग्रार्य, मास्टर जगन्नाथ ग्रीर ग्रनेक भजनोपदेशकों को साथ लेकर हरिद्वार गये और मोहन आश्रम में डेरा जमाया। वहाँ एक पण्डाल बनाया गया, जिसमें प्रातः से मध्य रात्रि तक निरंतर भजन तथा व्याख्यान होते थे ग्रौर उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। प्रचार का कार्य यजुर्वेद पारायण यज्ञ से शुरू हुग्रा। यज्ञ के यजमान लाला धनीराम भल्ला थे। उन्होंने यज्ञ का पूरा व्यय देना स्वीकार किया था। ऐसे चार पण्डित इस यज्ञ के लिए काशी से विशेष रूप से बुलाये गये थे, जिन्हें सम्पूर्ण यजुर्वेद कठस्थ था। उन्होंने पौराणिक ढंग से यज्ञवेदी की सज्जा की और ऐसी पौराणिक श्राकृतियाँ (सर्वतोभद्र लिंग, भग तथा गणेश ग्रादि की) बनायीं, जो श्रायंसमाज के मन्तव्यों के अनुरूप नहीं थीं। ठाकुर अमर्रासह इस यज्ञ के प्रवन्य-अधिष्ठाता थे। जव उन्होंने काशी के पण्डितों द्वारा की गयी यज्ञवेदी की सज्जा को देखा, तो उसपर एतराज किया और लाला खुशहालचन्द, जो उस समय प्रादेशिक सभा के प्रधान थे-को ग्रपने एतराज से अवगत किया । न केवल लाला खुणहालचन्द ही, अपितु महात्मा हंसराज ने भी ठाकुर साहब की विप्रतिपत्ति को युक्तियुक्त माना, जिसके परिणामस्वरूप यजुर्वेद पारायण यज्ञ के अनुष्ठान में पौराणिक पद्धति का अनुसरण न कर विशुद्ध वैदिक विधि का प्रयोग किया गया। मोहन आश्रम में आयोजित धर्म-प्रचार से जनता बहुत लाभ उठा रही थी, पर हैजे के प्रकोप के कारण उसमें बाधा उपस्थित हो गयी, ग्रौर सभा को अपनी सब शक्ति महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में लगा देने के लिए विवश हो जाना पडा ।

हैंजे के कारण घर्म-प्रचार के कार्य में जो अकस्मात् विघ्न पड़ गया था, उसकी क्षितिपूर्ति सन् १९४४ की अर्घकुम्भी के अवसर पर की गयी। मेले से पहले ही मोहन आश्रम
में आर्योपदेशक महाविद्यालय की स्थापना की जा चुंकी थी, जिसे स्थापित करने में
प्रादेशिक सभा के प्रधान लाला खुशहालचन्द, दानवीर वावा गुरुमुखिसह तथा कितराज
हरनामदास का प्रधान कर्तृत्व था। पण्डित ईश्वरचन्द्र दर्शनाचार्य उसके पहले आचार्य थे,
और बाद में ठाकुर अमरिसह को उसका आचार्य नियुक्त कर दिया गया था। अध्यापनकार्य में स्वामी नित्यानन्द तीर्थ और पण्डित लक्ष्मीनारायण शास्त्री ठाकुर साहव के
प्रधान सहायक थे। अर्धकुम्भी से पहले ही इस महाविद्यालय में विद्यायियों की संख्या ५५
तक पहुँच चुकी थी, और दूर-दूर के प्रदेशों के विद्यार्थी भी उपदेशक का प्रशिक्षण प्राप्त

करने के लिए वहाँ ग्राने लग गये थे। मोहन ग्राश्रम तब वैदिक घर्म के ग्रध्ययन-ग्रध्या-पन तथा ग्रायंसमाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना हुग्रा था। यही कारण है, कि सन् १६४४ के ग्रधंकुम्भी के मेले में प्रादेशिक सभा द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार की व्यवस्था की जा सकी, जिसके लिए ग्रायोंपदेशक महाविद्यालय के तत्कालीन ग्राचार्य ठाकुर ग्रमरसिंह ने बहुत परिश्रम किया। इस ग्रवसर पर एक वेद सम्मेलन का भी ग्रायोजन किया गया, जिसमें ग्रनेक वैदिक विद्वानों ने महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का योग्यतापूर्वक प्रतिपादन किया।

भ्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रचार-कार्य की यह विशेषता रही है, कि उसका प्रचार क्षेत्र पंजाब से बाहर भी अनेक प्रदेशों (भारत तथा उसके वाहर भी) में विस्तृत था। बंगाल, उड़ीसा, मलाबार, मद्रास म्रादि भारत के विविध प्रदेशों तथा दक्षिणी अफीका आदि विदेशों में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के विवरण में उन उपदेशकों तथा विद्वानों के कर्तृत्व का भी वृत्तान्त दिया गया है जिन्होंने प्रादेशिक सभा की श्रोर से वहाँ जाकर वैदिक धर्म का प्रचार किया था। पर सभा के व्यापक कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालने के प्रयोजन से इस ग्रध्याय में भी उनके कार्य का संक्षेप के साथ उल्लेख कर देना उपयोगी है। सन् १९३२ तक प्रादेशिक सभा द्वारा वंगाल में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए सुचार रूप से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। पण्डित ऋषिराम इस कार्य के लिए वहाँ नियुक्त थे, श्रीर उन्होंने भवानीपुर (कलकत्ता) में श्रार्थसमाज की स्थापना कर दी थी। बंगाल में प्रचार के लिए ग्रंग्रेजी ग्रौर बंगला भाषाग्रों की जो पुस्तिकाएँ सभा द्वारा छपवायी गई थीं, उनकी प्रतियों की संख्या बीस हजार थी। सन् १६३३ में भवानीपुर आर्यसमाज के भवन के लिए तीन मंजिलों वाली एक कोठी २५ हजार रुपयों में खरीद ली गयी, जिसकी ग्राधी राशि प्रादेशिक सभा द्वारा प्रदान की गयी थी। इसीलिए समाज भवन की रजिस्ट्री प्रादेशिक सभा लाहौर के नाम पर ही करायी गयी। इसी वर्ष भवानीपुर समाज में आर्य कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी, ग्रौर ग्रायंसमाज का वार्षिकोत्सव भी घूमधाम के साथ मनाया गया। इस ग्रवसर पर धर्म-प्रचार करने के लिए मेहता रामचन्ददत्त शास्त्री श्रौर पण्डित रामगोपाल लाहीर से कलकत्ता गये थे। सन् १९३४ में प्रादेशिक सभा की श्रोर से पण्डित सत्यदेव ने वंगाल में वैदिक धर्म का प्रचार किया, ग्रीर श्री सुजितकुमार मुकर्जी की इसी कार्य के लिए वहाँ स्थायी रूप से नियुक्ति की गयी। श्री मुकर्जी संस्कृत श्रीर श्रंग्रेजी के सुयोग्य विद्वान् थे, ग्रीर बंगाली होने के कारण उस प्रान्त में प्रचार का कार्य भली-भाँति कर सकते थे। वह विश्वभारती (शान्ति निकेतन) के स्नातक थे, ग्रीर धर्मप्रेम तथा देशभक्ति की भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। उन्हें सभा की ग्रोर से पहले ग्रसम में प्रचार करने के लिए रखा गया था, जिसके लिए विड़ला बंघ् ग्रों द्वारा भी ग्राठ हजार रुपये की ग्रार्थिक सहायता प्रदान की गयी थी। बाद में श्री मुकर्जी ग्रसम के साथ-साथ बंगाल में भी प्रचार करने लगे थे। सन् १९३५ में पण्डित वी० पी० जोशी, पण्डित अर्जुनदेव शास्त्री, पण्डित पद्मेश्वर और पण्डित योगेश्वर भी सभा की ग्रोर से ग्रसम में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिये गये थे। समय-समय पर प्रचार का जो कार्य प्रादेशिक सभा द्वारा ग्रसम में किया जाता रहा, उसके परिणामस्वरूप सन् १६३४ के भ्रन्त तक उस प्रान्त में चार ग्रार्थसमाज स्थापित हो गये थे, गोहाटी, नीगाँव, शिलांग ग्रीर सिलहट में।

इन चारों समाजों के साथ शिक्षणालय भी खोल दिये गये थे, जिनमें हिन्दी भाषा की पढ़ाई की भी व्यवस्था थी।

मलावार प्रादेशिक सभा के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था। उस क्षेत्र के जिन स्थानों पर सन् १६३०-३१ में सभा द्वारा कार्य किया जा रहा था, उनका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। सन् १९३३ में मलाबार का प्रचार-कार्य स्वामी प्रणवानन्द के ग्रधीन था। वह जहाँ स्वयं प्रचार करते थे, वहाँ ग्रन्य उपदेशकों के कार्य की देखरेख भी करते थे। स्वामीजी के निर्देशन में कार्य करने वाले प्रचारकों में ब्रह्मचारी लक्ष्मण, पण्डित राघव तथा श्री बुद्धिसह प्रमुख थे। कालीकट(मलावार)समाज में प्रादेशिक सभा के साहित्य विभाग द्वारा पुस्तक प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया गया था। सत्यार्थ-प्रकाश के मलयालम अनुवाद के अतिरिक्त चार अन्य पुस्तकों भी इस विभाग की ओर से मलयालम भाषा में प्रकाशित की गयी थीं, जो वहाँ वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए बहुत उपयोगी थीं। सभा द्वारा कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम ग्रादि में अनेक स्कूल भी स्थापित किए गये। कालीकट में एक हिन्दी विद्यालय भी खोला गया, जिसमें वहुत से लोग हिन्दी पढ़ने के लिए ग्राया करते थे। त्रिवेन्द्रम के स्कूलों के व्यवस्थापक श्री विज्ञानचन्द थे, जो वड़े उत्साह से ग्रार्यसमाज के कार्य में तत्पर रहते थे। उन दिनों श्री के० एल० मुद्गल त्रिवेन्द्रम के कॉलिज ग्रॉफ सायन्स में प्रोफेसर थे। वह मूलतः पंजाब के निवासी थे, ग्रौर ग्रार्यसमाजी विचारों के थे । ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में उनकी रुचि थी, ग्रीर स्वामी प्रणवानन्द तथा सभा के अन्य उपदेशकों को उनका साहाय्य प्राप्त होता रहता था। शुद्धिका श्रीगणेश भी मलावार में प्रादेशिक सभा के उपदेशकों के प्रयत्न से हो गया था, ग्रौर कुछ ईसाई तथा मुसलमान शुद्ध होकर हिन्दू (ग्रार्थ) समाज में सम्मिलित भी कर लिये गये थे। ग्रफीका और ग्रमेरिका के विविध देशों में जो ग्रनेक भ्रार्य विद्वान् वैदिक धर्म के प्रचार के लिए गये, उनमें भाई परमानन्द को डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी की स्रोर से ही उन देशों में भेजा गया था। बाद में पण्डित ऋषिराम ग्रीर मेहता रामचन्द ग्रादि कितने ही अन्य उपदेशक प्रादेशिक सभा के तत्त्वावघान में विदेशों में प्रचार के लिए गये। इनके कार्यकलाप का वर्णन विदेशों में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का विवरण देते हुए यथास्थान ग्रन्यत्र किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि भारत के विविध प्रान्तों तथा अनेक विदेशों में धर्म-प्रचार के लिए आर्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा द्वारा जो कार्य किया गया, वह कम महत्त्व का नहीं है। यद्यपि कॉलिज पार्टी शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना व संचालन को धर्म-प्रचार का ग्रधिक सशक्त व महत्त्वपूर्ण साधन मानती थी, पर वेद-प्रचार की भी उस द्वारा उपेक्षा नहीं की गई थी।

श्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार के प्रयोजन से प्रादेशिक सभा द्वारा कुछ ग्रन्य कार्य भी किये गये थे। सन् १६३३-३४ में काँगड़ा में एक "वनिता विश्वाम भ्राश्रम" स्थापित हुग्रा था, जो सभा के ग्रधीन था। इसका उद्देश्य भूली-भटकी महिलाओं को ग्राश्रय देना, पारिवारिक कलह के कारण दुःखी स्त्रियों का परिवार के लोगों से समभौता कराना, विध्वाग्रों ग्रौर परित्यक्ताओं को सिलाई ग्रादि सिखाकर या नौकरी लगवाकर उनकी ग्राधिक समस्या का हल करना, विवाह की इच्छुक महिलाओं के विवाह की व्यवस्था करना ग्रौर स्त्रियों की सहायता व हित-कल्याण के लिए ग्रन्य कार्यों का सम्पादन करना था। इस ग्राश्रम के संचालन के लिए प्रादेशिक सभा द्वारा जो समिति बनायी गयी थी,

उसके प्रवान लाला दुर्गादास एडवोकेट श्रीर मन्त्री दीवान मानचन्द वकील थे। श्राश्रम का मैनेजर महाशय वजीरचन्द गुप्त को नियुक्त किया गया था। सन् १६३४ में इस श्राश्रम द्वारा ६० स्त्रियों को श्राश्रय प्रदान किया गया था। बाद में इसकी निरन्तर उन्नति होती गयी। पंजाब में यह श्रपने ढंग की एक ही संस्था थी।

सन् १६३४ में प्रादेशिक सभा द्वारा दयानन्द मैडिकल मिशन नाम की एक ग्रन्य संस्था भी स्थापित की गयी थी। वैजनाथ, पालमपुर ग्रौर जयसिंहपुरा में इसके ग्रधीन ग्रौषघालय खोल दिये गये थे, ग्रौर सभा का प्रयत्न था कि इसके कार्य का निरन्तर विस्तार होता रहे। कविराज पण्डित ठाकुरदत्त ग्रौर श्री वाचस्पित वैद्य जहाँ इस मैडिकल मिशन के ग्रधीन ग्रौषघालयों का संचालन करते थे, वहाँ साथ ही उपदेशक का कार्य भी करते थे।

प्रावेशिक सभा की दृष्टि में वेद-प्रचार का इतना महत्त्व था कि नवम्बर, १६३० में महात्मा हंसराज का देहावसान हो जाने पर उनकी स्मृति में सभा द्वारा "महात्मा हंसराज वेद-प्रचार निधि" की स्थापना का निश्चय किया गया। लाला खुशहालचन्द "ग्रानन्द" उस समय सभा के प्रधान थे। दिन-रात परिश्रम कर उन्होंने दो महीने के स्वल्प-काल में एक लाख रुपये से ग्रधिक धनराशि इस निधि के लिए एकत्र कर ली। महात्मा जी के परम भक्त वावा गुरुमुर्खासह ने बाबा प्रद्युम्निसह ट्रस्ट से एक लाख रुपया इस निधि के लिए प्रदान किया, जिसके कारण निधि में घन की मात्रा दो लाख रुपये से भी ग्रधिक हो गयी। इसी समय प्रादेशिक सभा ने ग्रपने साहित्य विभाग को "महात्मा हंसराज साहित्य विभाग" के रूप में परिवर्तित कर दिया। महात्माजी के दो पुत्र श्री बलराज ग्रीर श्री योघराज थे। उनकी तीन पुत्रियाँ श्रीमती रत्नदेवी, श्रीमती चन्ननदेवी ग्रौर श्रीमती घर्मदेवी थीं। इन पाँचों ने ग्रपने पिता की स्मृति में ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के लिए लाहौर में एक विशाल भवन बनवा दिया, जिसका नाम "श्रद्धांजिल" रखा गया। इस भवन में २२ कमरे थे, ग्रौर यह सभा के कार्यकलाप का प्रधान केन्द्र था। सभा के सब कार्यालय इसी भवन में स्थापित कर दिये गये थे।

प्रादेशिक सभा के कार्यकलाप का विवरण समाप्त करने से पूर्व एक ग्रन्य वात का उल्लेख कर देना भी ग्रावश्यक है, जिसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद व विवाद रहा था। सन् १६३४ में प्रादेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा की बैठक में लाला देवीचन्द द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि सभा के वैतनिक उपदेशकों को ग्रन्तरंग सभा का सदस्य नहीं वनने देना चाहिये, क्योंकि उपदेशकों के वेतन ग्रादि इसी सभा द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ग्रौर यदि उपदेशक भी इसके सदस्य होंगे तो वे ग्रपनी इच्छा के ग्रनुसार वेतन में वृद्धि करा लिया करेंगे। इस पर महाशय कुन्दनलाल ने कहा, कि ग्रन्तरंग सभा की यह परम्परा रही है कि जिस व्यक्ति के विषय में विचार होना हो, वह यदि ग्रन्तरंग सभा का सदस्य हों, तो उसे सभा से उठ जाने के लिए कह दिया जाता है ग्रौर उसके सम्बन्ध में निर्णय उसकी ग्रनुसिथित में ही होता है। ग्रतः यदि उपदेशक ग्रन्तरंग सभा के सदस्य होंगे तो उससे कोई हानि नहीं होगी। इस प्रश्न पर जो विचार-विमर्श हुग्रा, उसमें भाग लेते हुए ठाकुर ग्रमर्रासह (उपदेशक) ने कुछ ऐसी वातें कहीं, जो उस समय के ग्रनेक ग्रार्यसमाजों की दशा पर प्रकाश डालती हैं ग्रौर जो ग्राज भी पर्याप्त ग्रंग तक सही हैं। उन्होंने कहा—जो महानुभाव ग्राज यहाँ उपस्थित हैं, उनमें महातमा हंसराज से ग्रिधक

समाजों की दशा को कोई नहीं जानता। पर मुक्ते यह कहने में संकोच नहीं है कि समाजों की वास्तिवक स्थिति को हम उपदेशक लोग महात्माजी से अधिक जानते हैं। महात्माजी जब किसी समाज में जाने को होते हैं, उस समाज में यिद वर्ष भर से भी फाड़ू न लगी हो, तो महात्माजी के आने से पहले ही उसकी सफाई करा दी जाती है, उसमें सफेदी हो जाती है, दिर्या और गलीचे विछ जाते हैं, पलंग और विस्तर लग जाते हैं। पर जब हम उन समाजों में जाते हैं, तो ताले बन्द पाते हैं। कई-कई घर घूमकर चावी लाते हैं और समाज मन्दिर में फाड़ू लगाते हैं। ढेरों कूड़ा, मिट्टी और कबूतरों की बीटें निकालते हैं। हमसे अधिक समाजों की स्थित कोई नहीं जानता। सभा यिद हमारे अनुभवों से लाभ उठाना चाहे, तो हमें अन्तरंग में ले। उसका सदस्य होने से हमें अपना कोई लाभ नहीं है। ठाकुर साहव के इस कथन का अन्तरंग सभा के सदस्यों पर बहुत प्रभाव पड़ा। जब लाला देवीचन्द ने देखा कि अन्य सदस्य उपदेशकों को अन्तरंग सभा में लेने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि उपदेशकों को अन्तरंग सभा में लिया तो जाए पर उनकी संख्या १/७ से अधिक न हो। उस समय अन्तरंग सभा के कुल सदस्य २१ हुआ करते थे। लालाजी के प्रस्ताव के अनुसार उपदेशक-सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो सकती थी। यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

श्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में वाघाएँ डालने तथा हिन्दू-श्रायों को अपने घमं का पालन करने में रुकावटें उत्पन्न किए जाने के विरोध में हैदरावाद रियासत में श्रायंसमाज द्वारा जिस सत्याग्रह-संधर्ष का प्रारम्भ किया गया, सिन्ध में सत्यार्थप्रकाश की जब्ती के सरकारी ग्रादेश के विरुद्ध जो सशक्त ग्रान्दोलन हुआ श्रोर ग्रन्यत्र भी जहाँ कहीं श्रायं-समाज द्वारा ग्रन्यायतथा ग्रत्याचार के विरोध में संधर्ष का सूत्रपात किया गया—सब में श्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने भी सिक्रय रूप से भाग लिया था। इन संधर्षे पर इस इतिहास में पृथक् रूप से प्रकाश डाला गया है।

सन् १६४७ तक ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का कार्यंकलाप बहुत व्यापक रूप प्राप्त कर चुका था। पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, जम्मू-काश्मीर, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त ग्रादि सर्वत्र उससे सम्बद्ध ग्रायंसमाज विद्यमान थे जिनकी संख्या डेढ़ सो के लगभग थी। ग्रसम, मद्रास, बिहार ग्रादि ग्रन्य प्रान्तों में भी उसकी ग्रोर से धर्म-प्रचार का कार्य किया जा रहा था। उसका ग्रपना वेद-प्रचार विभाग था, जिसके ग्रधीन पचास के लगभग वैतिनक उपदेशक कार्य कर रहे थे। ग्रवैतिनक प्रचारक इनसे ग्रतिरिक्त थे। ग्रनाथ ग्रीर ग्रसहाय महिलाग्रों की सहायता ग्रीर भरण-पोषण के लिए अनेक संस्थाएँ उसके तत्त्वावधान में कार्य कर रही थीं ग्रीर दिलतोद्धार व शुद्धि के लिए उस द्वारा विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा था। डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाग्रों की संख्या तो वहाँ बहुत ही ग्रधिक थी। पर देश के विभाजन के कारण यह सभा जड़ से हिल गयी, ग्रीर इसके लिए एक प्रकार का प्रलय ही उपस्थित हो गया। पर इस घोर विपत्ति ने प्रादेशिक सभा का ग्रन्त नहीं कर दिया। भारत में इसकी पुनः स्थापना हुई ग्रीर यह उन्नित के पथ पर निरन्तर ग्रग्रसर होती गयी।

#### छठा ग्रध्याय

# हरयाणा—आर्यसमाज का सुदृढ़ गढ़

### (१) वैदिक धर्म के प्रचार के प्रारम्भिक वर्ष

वर्तमान समय में हरयाणा भारत का एक पृथक् राज्य है, पर नवम्बर १६६६ तक वह पंजाब के अन्तर्गत था। उस समय उसकी ग्रार्य प्रतिनिधि सभा भी पृथक् नहीं थी। शासन की दृष्टि से हरयाणा के पृथक् राज्य वन जाने के पश्चात् भी सन् १६७५ तक वहाँ के ग्रायंसमाज ग्रायं प्रतिनिधि सभा, पंजाब के साथ सम्बद्ध रहे। पर जब सार्वदेशिक सभा के निर्णय द्वारा पंजाब प्रतिनिधि सभा का त्रिविभाजन कर दिया गया, तो हरयाणा में पृथक् ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। ग्रार्यसमाज की दृष्टि से हरयाणा का विशेष महत्त्व है, क्योंकि वहाँ की जनता का बहुत बड़ा भाग महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में विश्वास रखता है, ग्रीर वहाँ प्रायः सभी नगरों व ग्रामों में ग्रार्यसमाज विद्यमान है। जिन अर्थों में पंजाब को सिक्ख राज्य कहा जाता है, उनमें हरयाणा को ग्रार्य राज्य भी कहा जा सकता है। इस राज्य में ग्रार्यसमाज का जो इतना ग्रधिक प्रचार-प्रसार हुआ, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि वहाँ के बहुसंख्यक निवासी उन जाट, गूजर व ग्रहीर ग्रादि जातियों के हैं, जिन्हें पौराणिक पण्डित 'द्विज' मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें न वे यज्ञोपवीत घारण करने देते थे ग्रौर न वेद-शास्त्रों के ग्रध्ययन की अनुमति ही प्रदान करते थे। समाज में उनकी स्थिति हीन समभी जाती थी। जाट त्रादि का ग्रपनी इस हीन स्थिति से ग्रसन्तुष्ट होना स्वाभाविक ही था। इसी कारण पश्चिमी पंजाब के बहत-से जाट मुसलमान हो गये थे, और मध्य पंजाव के सिक्ख। सम्भवतः, हरयाणा के जाट भी पौराणिक हिन्दुओं की संकीर्णता से उद्देग अनुभव कर किसी अन्य मत व पंथ की ग्रोर भुक जाते, यदि महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा उन्हें सच्चे हिन्दू (श्रार्य) धर्म का बोध न कराया जाता । सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार वेद-शास्त्रों के ग्रध्ययन का सवको समान रूप से ग्रधिकार है, ग्रौर जन्म के कारण कोई ऊँचा या 'द्विज' नहीं होता। इस मन्तव्य ने जाट ग्रादि कृषि-प्रधान जातियों को बहुत प्रभावित किया, ग्रौर वे ग्रार्यसमाज में शामिल होती गयीं।

महर्षि के जीवन काल में सन् १८८३ तक हरयाणा के रोहतक, करनाल, पानीपत, कालका और रिवाड़ी नगरों में आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे। इनकी स्थापना का विवरण इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में दिया गया है। महर्षि जनवरी, १८७६ में रिवाड़ी गये थे। वहाँ उन्होंने लोगों को गौरक्षा की प्रेरणा दी, और अहीर, जाट आदि जातियों के व्यक्तियों के भी यज्ञोपवीत संस्कार कराये। उन्हीं की प्रेरणा से राय युधिष्ठिर सिंह ने रिवाड़ी में गौआला की स्थापना की थी, जो आधुनिक युग में भारत की प्रथम

गौशाला थी। उन्होंने युधिष्ठिरसिंह के पुत्र-पौत्रों को भी यज्ञोपवीत घारण कराया था ग्रीर उन्हें गायत्री मनत्र का शुद्ध उच्चारण करना भी सिखाया था। युधिष्ठिरसिंह जाति के ग्रहीर थे, जिन्हें पौराणिक पण्डित यज्ञोपवीत ग्रीर गायत्री मनत्र का ग्रधिकारी नहीं मानते थे। सनातनी लोग इस कारण महिष् का प्रवल रूप से विरोध करने लग गये। अपने व्याख्यानों में वैदिक धर्म के सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए महिष् कृष्ण ग्रीर गोपियों की लीला का खण्डन किया करते थे, जिसे लेकर पौराणिकों ने राव युधिष्ठिर-सिंह को यह वहकाना शुरू किया, कि दयानन्द देवी-देवताग्रों को नहीं मानते ग्रीर उनके प्रति ग्रपशिव्दों का भी प्रयोग करते हैं। युधिष्ठिरसिंह पौराणिकों के वहकावे में ग्रा गये ग्रीर उन्होंने महिष् को मार डालने का निश्चय कर लिया। इसी संकल्प को लेकर वह उस स्थान पर गये, जहाँ महिष् व्याख्यान दे रहे थे। पर उनकी दिव्य मूर्ति का दर्शन कर तथा उनके प्रवचन को सुनकर वह उनके पैरों पर गिर पड़े, ग्रीर उनसे क्षमा की याचना की।

रिवाड़ी में रहते हुए महर्षि ने गौरक्षा का विशेष रूप से प्रचार किया था। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर जो सज्जन गौरक्षा के लिए सिकय रूप से तत्पर हुए, उनमें चौधरी नवलसिंह का नाम उल्लेखनीय है। वह रोहतक के निवासी थे, और धर्म-प्रचार करते हुए हल्की-फुलकी कविताओं का आश्रय लिया करते थे। उन्होंने हरयाणा में गौरक्षा का ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया ग्रौर ग्रनेक स्थानों पर गौरक्षिणी सभाएँ स्थापित की । इस सिलसिले में वह हरिद्वार तक जा पहुँचे, ग्रौर वहाँ भी उन्होंने गौरक्षिणी सभा की स्थापन कर दी। उन्होंने हरिद्वार के ब्राह्मणों ग्रौर पण्डों को इस वात के लिए प्रेरित किया कि जो यात्री गंगा-स्नान के लिए आएँ उनसे यह संकल्प कराया जाया करे कि "मैं कसाई के हाथ गाय नहीं वेचूँगा।" यात्रियों से गौरक्षा के लिए दान भी लिया जाया करे, और उस दान से गोशालाओं की स्थापना की जाए। ब्राह्मणों ने नवलसिंहजी की इस वात को स्वीकार कर लिया, और गौरक्षा के नाम पर ब्रह्मकुण्ड पर एक भण्डा भी लगा दिया। साथ ही, एक तख्ती भी वहाँ लगा दी गयी, जिसपर गौरक्षा के नियम लिखे थे। कनखल के पण्डित भवानीदत्त ज्योतिषी को गौरक्षिणी सभा का प्रघान बनाया गया, ग्रौर चौघरी नवल-सिंह ने सहारनपुर म्रादि मन्य नगरों में भी इस सभा के लिए चन्दा एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया। समाचार-पत्रों में भी इस सभा के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्रकाशित की गयीं। सब हिन्दू गौ को माता व पवित्र मानते हैं, पर गौरक्षा का म्रान्दोलन जिस ढंग से हरिद्वार में जोर पकड़ रहा था, उससे म्रनेक कट्टरपंथी पौराणिकों ने उद्वेग मनुभव करना शुरू किया, क्योंकि इससे आर्यंसमाज की शक्ति में वृद्धि होती थी। रुड़की और जगावरी के पौराणिक पण्डितों ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि गौरक्षा का यह ग्रान्दोलन दयानन्द का चलाया हुन्ना है स्रौर इससे दयानन्द के पक्ष को बल प्राप्त होता है। जगावरी से श्री लाडलाप्रसाद गुजराती को ग्रौर रुड़की से श्री फकीरचन्द को इस प्रयोजन से हरिद्वार भेजा गया, ताकि वहाँ के पण्डों ग्रीर ब्राह्मणों को वे यह समभाएँ कि गौरक्षा का ग्रान्दोलन दयानन्द का चलाया हुया है और कसाइयों को गौ न वेचने तथा गौशालाएँ खोलने की वात सनातन धर्म के ग्रनुरूप नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लाडलाप्रसाद ग्रीर फकीरचन्द को अपने प्रयत्न में सफलता हुई। हरिद्वार के पण्डे और ब्राह्मण उनके वहकावे में ग्रा गये ग्रीर उन्होंने गौरक्षा के भण्डे, तस्ती ग्रीर दानपात्र ग्रादि को हलवाई की भट्टी में भोंक दिया। पर इससे चौधरी नवलिंसह निराश नहीं हुए। उन्होंने ग्रपने प्रयत्न को जारी रखा ग्रौर उनकी प्रेरणा से ग्रनेक स्थानों के यजमानों ने ग्रपने पुरोहितों पर गौरक्षा के ग्रान्दोलन का समर्थन करने के लिए जोर देना शुरू कर दिया। ११ मई, सन् १८८६ को उन्होंने हरिद्वार में एक सभा का ग्रायोजन किया, जिसमें ग्रनेक ग्रार्य-समाजों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। इस सभा के प्रयत्न से कनखल में एक बड़ा सम्मेलन हुग्रा, जिसमें पौराणाकों के उग्र विरोध के कारण बन्द हुई गौरिक्षणी सभा को पुनः स्थापित किया गया। इस ग्रवसर के लिए चौधरी नवलिंसह ने जो कविता लिखी थी, उसकी एक पंक्ति यह थी—"इधर धर्म का भण्डा गाड़ें, उधर ग्रधर्मी रहे उखाड़।" गौरिक्षणी सभा के साथ-साथ कनखल-हरिद्वार में ग्रार्यसमाज का प्रचार भी प्रारम्भ हुग्रा, ग्रौर कट्टरपंथी सनातिनयों के इस गढ़ में भी महर्षि के मन्तव्यों की ज्योति प्रसारित होने लग गयी।

हरयाणा में महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा गौरक्षा के जिस ग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया गया था, अनेक पौराणिकों का समर्थन भी उसे प्राप्त था। ऐसे एक महा-नुभाव ब्रह्मचारी जयरामदास थे। भिवानी ग्रौर वेरी में गौशालाग्रों की स्थापना में उन्होंने ग्रार्यसमाज को सहयोग प्रदान किया था। महर्षि के देहावसान के बाद के कुछ वर्षों में हरयाणा में ग्रार्यसमाज का जो प्रचार हुग्रा उसमें गौरक्षा ग्रान्दोलन वहुत सहायक हुग्रा, क्योंकि वहाँ के कुषकों के लिए गौधन का वहुत महत्त्व था, श्रीर उनकी म्रार्थिक स्थिति मुख्यतया गौम्रों पर ही निर्भर थी। गौरक्षा की बात वहाँ के लोगों को वहुत ग्रपील करती थी। एक ग्रन्थ वात जो वहाँ के जाट, ग्रहीर ग्रादि लोगों को वैदिक वर्म की ग्रोर ग्राकुष्ट कर रही थी, यज्ञोपवीत घारण की थी। महर्षि के पश्चात् उनके श्रनुयायियों तथा शिष्यों ने 'द्विज' न समक्षे जाने वाले इन लोगों को यज्ञोपवीत घारण कराने यथा गायत्री का उपदेश देने का कम जारी रखा। इस काल के हरयाणा के आर्य प्रचारकों में पण्डित शम्भूदत्त का नाम उल्लेखनीय है। वह जिस प्रकार जाटों को यज्ञो-पवीत घारण कराने में तत्पर थे, उसे कट्टरपंथी पौराणिक सहन नहीं कर सके। इनके नेता श्री कूडेराम थे, जो ब्रह्मचारी जयरामदास के शिष्य थे। सन् १६०५ के लगभग उन्होंने सोनीपत जिले के खण्डा गाँव में जाटों की पंचायत वुलाई, श्रीर उसके सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, कि जो जाट यज्ञोपवीत धारण करे, उसे जाति से वहिष्कृत कर दिया जाए क्योंकि जाट 'द्विज' नहीं हैं, भीर यज्ञोपवीत पहनना उनकी परम्परा के विरुद्ध है। पर अनेक प्रतिष्ठित जाट महर्षि के अनुयायी भी थे। ऐसे एक वृद्ध जाट चौधरी ने सुभाव दिया, कि इस प्रश्न पर पण्डितों द्वारा विचार-विमर्श करवा लिया जाए श्रीर उसे सुनकर ही पंचायत ग्रपना निर्णय करे। यह सुभाव सबकी समक्ष में ग्रा गया। पौराणिकों की ग्रोर से काशी के पण्डित शिवकुमार को ग्रीर ग्रायंसमाज की ग्रीर से पण्डित गणपति शर्मा को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रित किया गया। पंचायत में जाटों के यज्ञोपवीत घारण करने के प्रश्न पर जो विचार-विमर्श हुआ, उसमें आर्यसमाज का पक्ष प्रवल रहा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-से लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किए, ग्रौर पण्डित कूडेराम का पक्ष सर्वथा निर्वल हो गया। जाटों का यज्ञोपवीत संस्कार किए जाने के श्रान्दोलन में पण्डित शम्भृदत्त के प्रधान सहायक पण्डित बस्तीराम थे। बस्तीरामजी किस प्रकार महर्षि दयानन्द सरवस्ती के सम्पर्क में श्राये, श्रौर उन्होंने कैसे हरयाणा में

आर्यसमाज का प्रचार प्रारम्भ किया, इस विषय पर इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में प्रकाश डाला जा चुका है। २६ वर्ष की ग्रायु में उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था, श्रीर सन् १६५२ में श्रपनी मृत्यु तक वह श्रार्यसमाज के कार्य में लगे रहे। सन् १ ८८३ में महर्षि के देहावसान के समय उनकी आयू ४२ वर्ष की थी। १८८३ के पश्चात् के वर्षों में हरयाणा में वैदिक धर्म का जो प्रचार हुआ, उसमें वस्तीरामजी का कर्तृत्व ग्रत्यन्त महत्त्व का था। ४० वर्ष की ग्रायु में चेचक के कारण उनकी ग्रांखें जाती रही थीं। पर चर्मचक्षुत्रों के न रहने पर भी उनकी ज्ञानचक्षु खुली रही, ग्रीर वह जीवन-भर ग्रार्य-समाज का प्रचार करते रहे। उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी। दक्षिणा में जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता, उसे वह ग्रार्यसमाजों तथा गुरुकुलों को दान कर देते थे। उनके पास ग्रपना कहने को केवल एक 'इकतारा' था, जिसे वजाते हुए वह भजन गाया करते थे। उनके प्रचार से चिढ़कर पौराणिक लोग कहने लगे थे कि यह ग्रंघा कन्घे पर बाँस रखकर पण्डितों को गाली देता है। इसपर पण्डितजी का उत्तर होता था, भाई यह वाँस नहीं है, यह तो पोपों का नाश है। वस्तीरामजी भजन भी वनाया करते थे, जिनको सुनकर श्रोता मन्त्रमुग्ध हो जाते थे। उनद्वारा हरयाणा में कितने ही ग्रायंसमाज स्थापित किए गये। समाजों के वार्षिकोत्सवों के ग्रवसर पर तथा गाँवों में घूम-घूम कर वैदिकधर्म का जो प्रचार बस्तीराम जी द्वारा किया गया वह वस्तुतः वड़े महत्व का था। जब भक्त फूलसिंह तथा पण्डित (बाद में स्वामी) ब्रह्मदत्त हरयाणा में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए तत्पर हुए, तो पण्डित बस्तीराम ने उन्हें पूर्णरूप से सहयोग दिया।

वीसवीं सदी के प्रथम और द्वितीय दशकों में जाट ग्रादि जातियों में यज्ञोपवीत धारण करने के ग्रान्दोलन ने ग्रीर ग्रधिक जोर पकड़ा। जाटों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति चौधरी भीमसिंह थे, जो वैदिक धर्म के ग्रनुयायी थे। पर उनके भाई सनातनी थे। यज्ञो-पवीत के प्रश्न पर उनमें विवाद हो गया और इसका निर्णय करने के लिए सिरसपुर गाँव (दिल्ली प्रदेश में वादली के समीप) में एक शास्त्रार्थ का ग्रायोजन किया गया। शास्त्रार्थ द्वारा यह निर्णय किया जाना था, कि जाट द्विज (क्षत्रिय) हैं या शूद्र हैं। यदि वे द्विज हों, तभी वे यज्ञोपवीत घारण कर सकते हैं। ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पण्डित शम्भूदत्त ग्रीर पण्डित बस्तीराम ने शास्त्रार्थ किया, जिसमें जाटों को द्विज (क्षत्रिय) स्वीकार किया गया ग्रीर बहुत-से जाटों ने यज्ञोपवीत घारण कर लिये। चौघरी भीमसिंह के भाई भी इनमें थे। वह ग्रार्यसमाज से इतने ग्रधिक प्रभावित हुए, कि उन्होंने ५,००० रुपये इस प्रयोजन से गुरुकुल काँगड़ी को दान दिये कि इस राशि द्वारा हरयाणा के वालकों को छात्र-वृत्तियाँ दी जा सकें। इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाकर जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर स्नातक हुए, उसमें श्री समर्रासह, श्री प्रियवत तथा श्री भीमसेन के नाम जल्लेखनीय हैं। सोनीपत जिले के गाँव जाटी में एक शास्त्रार्थ इस विषय पर हुआ, कि बाल्मीकि मुनि जाति से भंगी थे या नहीं। ग्रायंसमाज का मत था, कि वह जाति या जन्म से उच्च कुल के नहीं थे, पर ग्रपने ज्ञान व सद्गुणों के कारण उन्होंने महर्षि का पद प्राप्त किया था। सनातनियों की ग्रोर से इस शास्त्रार्थ में पण्डित मुंशीराम थे, ग्रीर ग्रार्थसमाज की ग्रोर से पण्डित ब्रह्मानन्द । विजय ग्रार्यसमाज की हुई, जिसके कारण हरयाणा में ऊँच-नीच तथा छुम्राछूत के भेदभाव को मिटाने में बहुत सहायता मिली। हरयाणा में 'रोढा' नाम का एक नास्तिक पन्थ था । रोहतक जिले के सामान गाँव में बहुत से रोढों का

निवास था, जिनमें दाताराम रोढा बहुत कुतकी था। वह अपने क्षेत्र में आर्यसमाज की जड़ नहीं जमने देता था। पण्डित बस्तीराम वहाँ प्रचार के लिए गये और उन्होंने दाताराम से शास्त्रार्थ किया, जिसमें परास्त होकर उसने वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया। आर्य-समाजियों को चिढ़ाने के लिए दाताराम ने अपने लड़के का नाम विरजानन्द रखा हुआ था। वह भी वैदिक धर्म का अनुयायी वन गया। सामान गाँव में आर्यसमाज की स्थापना हुई, भ्रौर वहाँ के निवासियों ने रोढा मत का परित्याग कर यज्ञोपवीत घारण कर लिये। खाँडा खेड़ी नामक एक गाँव में भी जाटों को यज्ञोपवीत देने के प्रश्न पर संघर्ष हुआ। वहाँ के वहुत-से जाट सनातनी ब्राह्मणों के प्रभाव में थे ग्रौर यज्ञोपवीत धारण करने के विरोघी थे। पर वहाँ ऐसे जाटों की भी कमी नहीं थी, जो श्रार्यसमाज की शिक्षाश्रों से प्रभावित थे। जाट लोग यज्ञोपवीत के ग्रिधिकारी हैं या नहीं, इस प्रश्न पर सन् १६०३ में खाँडा खेड़ी में शास्त्रार्थ का स्रायोजन किया गया। समीप के नारनौंद, बांस स्रौर पेटवाड़ ग्रादि गाँवों के लोग भी हजारों की संख्या. में शास्त्रार्थ सुनने के लिए वहाँ ग्रा गये। सनातनी ब्राह्मणों के उकसाने पर कितने ही जाट लाठियाँ ग्रौर गंडासे लेकर वहाँ ग्रा पहुँचे । उनका इरादा शास्त्रार्थ को बलपूर्वक रोकते का था । पर इस अवसर पर दो युवकों ने अनुपम साहस प्रदर्शित किया। वे पहले रोढापन्थी थे, पर आर्यसमाज के प्रचार के कारण वैदिक धर्म के अनुयायी हो गये थे। शास्त्रार्थ चौपाल में हो रहा था। वे दोनों चौपाल के द्वार पर खड़े हो गये, ग्रौर उन्होंने विपक्षियों को गड़बड़ नहीं करने दी। ग्रार्यसमाज की म्रोर से इस शास्त्रार्थ में प्रधान वक्ता पण्डित भ्रार्यमुनि थे, जो उन दिनों पंजाब म्रार्य प्रतिनिधि सभा की सर्विस में थे। शास्त्रार्थ में ग्रार्यसमाज की विजय हुई, जिससे वौखला कर खाँडा खेड़ी के ब्राह्मणों ने भ्रार्यसमाजी जाटों का बहिष्कार कर दिया, भ्रौर उनके संस्कार आदि न कराने की प्रतिज्ञा की । पर इससे आर्यसमाजी जाट घवराये नहीं । उन्होंने पाई गाँव के हरिशारण नामक ब्राह्मण को अपने गाँव में बसा लिया। वह वैदिक विधि से ग्रामवासियों के सब संस्कार सुचारु रूप से कराता रहा। इसके बाद खाँडा खेड़ी भीर समीप के देहाती क्षेत्र में वैदिक धर्म का खूब प्रचार हुग्रा, ग्रीर ग्रार्थसमाज की धाक जम गयी। गौरक्षा ग्रौर जाट ग्रादि जातियों के लोगों को यज्ञोपवीत घारण कराने के प्रश्नों को ग्राघार बनाकर महर्षि के देहावसान के पश्चात् के दो दशकों में हरयाणा में वैदिक धर्म का जिस ढंग से प्रचार हुआ, उसे स्पर्व्ट करने के लिए ये कतिपय उदाहरण पर्याप्त हैं।

#### (२) हरयाणा में ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार

हरयाणा में ग्रार्यसमाज की शक्ति के विस्तार का विवरण देने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि शिक्षा-पद्धित एवं मांस-भक्षण के प्रश्नों को लेकर जिस ढंग की दलवन्दी पंजाब के ग्रार्यसमाजियों में प्रादुर्भूत हो गयी थी वैसी हरयाणा में नहीं हुई। इस प्रदेश में दोनों पार्टियों द्वारा ग्रार्यसमाजों की स्थापना की गयी, जिनमें से कुछ पंजाव ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे, ग्रीर कुछ ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के साथ। पर दोनों दलों के इन ग्रार्यसमाजियों में उस प्रकार की कटुता व विरोधभाव का प्राय: ग्रभाव रहा, जैसाकि पंजाब के ग्रार्यों में था। ऐसे उदाहरण भी विद्यमान हैं, जबिक हरयाणा के दोनों दलों के ग्रार्यसमाज परस्पर सहयोग से काम करते रहे।

महर्षि के देहावसान के वाद के वर्षों में हरयाणा के श्रम्बाला, रोपड़, हिसार,

पलवल, कैथल, रेय्या, जींद, सींख पाथरी (जिला करनाल), जगाधरी (ग्रम्बाला), खाँडा खेड़ी (जिला हिसार), नारनीद (हिसार), मिलकपुर (हिसार), फज्भर, हथीन (गुड़गांवा) ग्रीर बल्लभगढ़ में ग्रार्यसमाजों की स्थापना हुई। ये सब समाज उन्नीसवीं सदी का ग्रन्त होने से पूर्व ही स्थापित हो चुके थे। इनमें यदि महर्षि के जीवनकाल में स्थापित समाजों (रोहतक, रिवाड़ी, पानीपत, करनाल और कालका) को भी गिन लिया जाए, तो सन् १९०० तक हरयाणा में आर्यंसमाजों की संख्या २० तक पहुँच गयी थी। इनमें से कुछ ही समाजों की स्थापना के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध हैं। जगाधरी आर्यसमाज की स्थापना में पण्डित लेखराम का विशेष कर्तृत्व था। वह सन् १८८६ में जगाघरी गये थे, ग्रीर एक कमरा किराये पर लेकर रहने लगे थे। ग्रायं समाज का प्रचार करते हुए एक दिन जब उन्होंने मूर्तिपूजा का खण्डन किया, तो कुछ लोग भड़क गये और उन्होंने गुण्डों द्वारा उनकी पगड़ी उछलवा कर भट्टी में जला दी। चौघरी गंगाराम द्वारा एक पण्डित का यह अपमान देखा नहीं गया। वह लेखरामजी को अपनी चौपाल पर ले गये, और वहीं उन्होंने ग्रार्यसमाज की स्थापना कर दी। इस प्रकार जगाघरी में ग्रार्यसमाज स्थापित हुआ । कैथल में पण्डित आत्माराम और स्वामी भास्करानन्द ने वैदिक घर्म का प्रचार किया था, जिसके परिणामस्वरूप सन् १८९७ में वहाँ गौशाला की स्थापना हुई ग्रौर दो वर्षं बाद १८९६ में भ्रायंसमाज की। हिसार शहर में भ्रायंसमाज की स्थापना का श्रेय लाला लाजपत राय को प्राप्त है ग्रीर उस जिले के खाँडा खेड़ी, नारनीद ग्रीर मिलकपुर गाँवों में भी उन्हीं के पुरुषार्थ से समाज स्थापित हुए थे। हिसार जिले में वैदिक घर्म के प्रचार ग्रीर समाजों की स्थापना में महात्मा हंसराज ग्रीर डॉक्टर रामजीलाल लाला लाजपत राय के प्रधान सहयोगी थे। इस क्षेत्र में ग्रायंसमाजों की स्थापना के सम्बन्ध में लालाजी के 'ग्रात्मचरित्र' में ग्रनेक महत्त्वपूर्ण वातें दी गयी है, जिनको यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा। लाला लाजपत राय सन् १८८२ के दिसम्बर मास में लाहौर ग्रायं-समाज के सदस्य बने थे। महर्षि के देहावसान पर शोक प्रकट करने के लिए १ नवम्बर, १८८३ को लाहौर में जो सार्वजनिक सभा हुई, लालाजी उसमें मुख्य वक्ता थे। सन् १८८३ के म्रन्तिम सप्ताह में परोपकारिणी सभा द्वारा म्रार्यसमाज के पदाधिकारियों की जो सभा ग्रजमेर में ग्रायोजित की गयी थी, उसमें लाजपतरायजी के पिता लाला राघा-कृष्ण भी रोहतक ग्रार्यसमाज की ग्रोर से सम्मिलित हुए थे। वह उस समय ग्रार्यसमाज के सिकय सभासद् थे। सन् १८८४ में जव लाला लाजपत राय वकालत के अध्ययन के लिए रोहतक अपने पिता के पास गये, तो वहाँ आर्यसमाज विद्यमान था। महर्षि के जीवनकाल में ही रोहतक में समाज स्थापित हो गया था। लालाजी रोहतक ग्रायंसमाज के सिक्रिय कार्यकर्ता हो गये, और उसके मन्त्री चुन लिये गये। वकालत पास कर वह सन् १८८६ में हिसार चले ग्राए, ग्रौर वहाँ उन्होंने ग्रार्थसमाज की स्थापना की। सन् १८८६ से १८६२ तक वह हिसार में रहे और वकालत के साथ-साथ अपने समय का उपयोग उन्होंने वहाँ तथा जिले के विविध ग्रामों में वैदिक धर्म के प्रचार एवं ग्रार्यसमाजों की स्थापना के लिए किया। वहाँ इस कार्य में उनके प्रधान सहयोगी लाला चन्दूलाल, पण्डित लखपतराय तथा डॉक्टर रामजीलाल थे। लाला चन्द्रलाल हिसार के सम्पन्त व प्रतिष्ठित रईस थे। जन्म से वह वैश्य अग्रवाल थे। ग्रत्यन्त धनी होते हुए भी उनमें अभिमान का लेश भी नहीं था, ग्रौर वह सदा दूसरों की सहायता व सेवा के लिए तत्पर रहते थे।

रोगियों को वह बिना मृल्य श्रौषिघ दिलवाते थे, श्रौर दिन हो या रात, श्रसहायों को सहारा देने के लिए उद्यत रहते थे। सब कोई उन्हें श्रादर की दृष्टि से देखते थे। उनके दादा लाला रामजीदास भी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। यद्यपि वह आर्यसंमाजी नहीं थे, पर मूर्तिपूजा पर उनका विश्वास नहीं था और वह समाज सुधार के पक्षपाती थे। लाला चन्द्रमल ने उनके ये गुण विरासत में प्राप्त किये थे। लाला लाजपत राय के प्रयत्न से जब हिसार में आर्यसमाज स्थापित हुआ, तो उसके प्रथम प्रधान लाला चन्द्रमल को बनाया गया ग्रौर वह स्वयं उसके मन्त्री बने । वीस वर्ष से भी ग्रधिक समय तक लाला चन्द्रमल हिसार श्रार्थसमाज के प्रधान रहे, श्रीर तन, मन, धन से उसकी सेवा करते रहे। हिसार ग्रौर उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ग्रार्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुग्रा, उसका वहुत कुछ श्रेय लाला चन्दूलाल को दिया जाना चाहिये। लाला लाजपत राय के शब्दों में, "हिन्दुग्रों की भावी सन्तितयाँ जव कभी उन महापुरुषों की यादगार में कोई मन्दिर बनाएँगी जो उन्नीसवीं सदी में उनके रक्षक थे श्रौर जिनके उच्च चरित्र एवं कुर्वानियों के द्वारा हिन्दुयों को प्राचीन काल से प्राप्त विरासत की न केवल रक्षा ही हुई, ग्रपितु वृद्धि भी हुई, ग्रौर जिनके हृदय स्वजाति व मातृभूमि के लिए समर्पित थे, तो उन महा-पुरुषों में लाला चन्दूलाल अवश्य ही सम्मानास्पद स्थान प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।" हिसार आर्यसमाज के एक अन्य नेता व कार्यकर्ता पण्डित लखपतराय थे। वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, उसके सम्बन्ध में लाला लाजपत राय ने अपने ग्रात्मचरित में लिखा है, कि "ग्रार्यसमाज के इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। उनका कार्य इतने उच्च ग्रादशों से प्रेरित था ग्रीर उसे वह इतनी तत्परता के साथ सम्पन्न करते रहे, कि मेरी सम्मति में प्रत्येक ग्रार्य युवक को उनका चित्र सदा अपने गले से लटकाये रखना चाहिये, ताकि उनके त्याग, निरिभमानता तथा निःस्वार्थ भावना से सदा प्रेरणा प्राप्त होती रहे। यद्यपि मैं मूर्तिपूजक नहीं हूँ, तथापि मेरा विचार है कि यदि भावी सन्ततियाँ ग्रार्यंसमाज के क्षेत्र में किन्हीं व्यक्तियों की मूर्ति वनाकर पूजा के लिए प्रयुक्त करना चाहें तो ऐसे व्यक्तियों में पण्डित लखपतराय का स्थान बहुत ऊँचा होगा।" पण्डितजी ग्रत्यन्त सरल प्रकृति के पुरुष थे। उन्हें समाज सेवा की सच्ची लगन थी। उन्होंने नाम ग्रौर कीर्ति की कभी परवाह नहीं की। उनके छोटे भाई डॉक्टर धनीराम का भी हिसार भार्यसमाज की उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान था। वह संस्कृत के भी पण्डित थे। उनकी विद्वत्ता के कारण ग्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य में बहुत सहायता मिली।

पर हरयाणा प्रदेश में वैदिक धर्म के प्रचार में जिस सज्जन का कर्तृत्व सर्वाधिक था, लाला लाजपत राय के अनुसार वह डा० रामजीलाल थे। उनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। वह साँधी ग्राम (जिला रोहतक) के निवासी थे, पर उनका कार्यक्षित्र हिसार था। ग्रंग्रेजी भाषा का उन्हें ग्रच्छा ज्ञान था। लालाजी के शब्दों में, "मैंने ऐसा कोई ग्रन्य ग्रंग्रेजीदाँ भारतीय नहीं देखा जो ग्रपनी विरादरी के लोगों के साथ विना किमी भेदभाव के इस प्रकार मिलेजुले।" साधारणतया, जो व्यक्ति ग्रंग्रेजी पढ़-लिख जाते हैं, वे ग्रपनी विरादरी के ग्रशिक्षित लोगों के साथ उठने-बैठने में संकोच करने लगते हैं। पर डा० रामजीलाल में यह बात नहीं थी। वह गाँव के भोले-भाले निरक्षर लोगों से घुल-मिलकर रहते, ग्रौर उनमें ग्राग्रंसमाज का प्रचार किया करते। हिसार का उनका मकान जिले भर के जाटों के लिए चौपाल का काम किया करता था। वहाँ वह

सवके साथ बैठकर हुक्का पीते, ग्रौर सबके साथ भोजन किया करते थे। वह कुशल चिकित्सक थे, ग्रौर दूर-दूर से लोग इलाज के लिए उनके पास ग्राया करते थे। उनके सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सरल जीवन ग्रौर उच्च विचारों के कारण उनके मरीज भी वैदिक धर्म के प्रति ग्राकर्षण ग्रनुभव करने लगते थे, ग्रौर ग्रार्यसमाज के सदस्य वन जाते थे। उनसे प्रभावित होकर ही खाँडा खेड़ी गाँव के जेलदार राजमल ग्रौर चौधरी ऊदराम ने जाटों में सर्वप्रथम यज्ञोपवीत धारण किया था। बाद में उनकी देखादेखी नारनींद के चौधरी फतहसिंह ग्रौर मिलकपुर के चौधरी गंगाराम ग्रादि ने भी यज्ञो-पवीत पहने। शीध्रही, इन गाँवों में ग्रार्यसमाज भी स्थापित हो गये। हिसार जिले के इन गाँवों में ग्रार्यसमाजों की स्थापना डा० रामजीलाल, लाला लाजपत राय ग्रौर पण्डित लखपतराय के प्रयत्न से हुई थी। जाटों को यज्ञोपवीत घारण करने का ग्रधिकार है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए खाँडा खेड़ी में जो पंचायत हुई थी, उसका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। इस पंचायत में ग्रार्यसमाज की जो विजय हुई थी, उसके कारण हरयाणा में सर्वंत्र वैदिक धर्म की धाक जम गयी थी।

ग्रार्यसमाज के प्रचार के प्रारम्भिक वर्षों में पण्डित लखपतराय ग्रौर डा० रामजी-लाल अनेक ग्रन्य ग्रार्य कार्यकर्ताओं के साथ ऊँटगाड़ी पर वैठकर देहातों में प्रचार के लिए जाया करते थे। जहाँ कहीं ग्रार्यसमाज का उत्सव होता, लाला चन्दूलाल की ग्रोर से सवके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती। लाला लाजपत राय सन् १८८६ से १८६२ तक हिसार में रहे थे। हिसार, खाँडा खेड़ी, नारनौंद ग्रीर मिलकपुर में इसी काल में ग्राय-समाज स्थापित हुए थे। हरयाणा के जिन अन्य नगरों व ग्रामों में उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही आर्यसमाजों की स्थापना हो चुकी थी, उनके सम्बन्ध में भी कुछ वातें ज्ञात हैं। गुड़गाँवा जिले के हथीन ग्राम में चौघरी रणजीतिसह ग्रौर लाला दुनीचन्द के प्रयत्न से सन् १८६० में ग्रार्यसमाज स्थापित हुग्रा था। बाद में वहाँ ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की मोर से पण्डित भोजराजेश्वर मादि उपदेशक प्रचारार्थ माने लगे, मौर हथीन वैदिक धर्म के प्रसार का अच्छा केन्द्र बन गया। हिसार जिले में सिरसा नामक एक नगर है। लाला लाजपत राय के हिसार से जाने के कुछ समय बाद सन् १८६२ में वहाँ भी आर्यसमाज स्थापित हो गया था, जिसके लिए लाला शिवनारायण, लाला केशो-राम और मास्टरशिवजीराम ने विशेष पुरुषार्थ किया था। उन्होंने वहाँ समाज मन्दिर के लिए जमीन खरीदकर भवन का निर्माण भी प्रारम्भ करा दिया था। सिरसा समाज द्वारा शुरू से ही उपदेशक रखकर प्रचार का कार्य कराया गया, ग्रौर सनातनी पण्डितों से ग्रनेक बार शास्त्रार्थं भी किये गये। एक शास्त्रार्थं के लिए ग्रार्थंसमाज ने पण्डित गणपति शर्मा को भी सिरसा निमन्त्रित किया था। सिरसा नगरी बीकानेर रियासत की सीमा से ग्रिंघिक दूर नहीं है। वहाँ गूगा चौहान की समाधि पर हर साल मेला लगता है। सिरसा समाज द्वारा इस मेले पर वैदिक घर्म के प्रचार का प्रबन्ध किया जाता था। अम्बाला जिले में रोपड़ में भी सन् १८६२ में लाला सोमनाथ के प्रयत्न से मार्यसमाज की स्थापना हुई थी। रोपड़ के क्षेत्र में रेहतियों का ग्रच्छी वड़ी संख्या में निवास था। उनकी शुद्धि के लिए रोपड़ समाज द्वारा जो कार्य किया गया, उसका उल्लेख अन्यत्र यथास्थान किया गया है। सन् १८८५ में भज्भर में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी ग्रीर सन् १८६४ में थानेसर में। थानेसर समाज के प्रारम्भिक कार्य कर्ताग्रों में लाला काकाराम रईस ग्रीर लाला भागीरथमल के नाम उल्लेखनीय हैं। वाद में इसी समाज के पुरुषार्थ से कुरुक्षेत्र गुरुकुल स्थापित हुआ, जिसके लिए लाला ज्योतिप्रसाद अग्रवाल ने पन्द्रह सौ वीचे भूमि और दस हजार रुपये नकद प्रदान किये थे। लाला भागीरथमल ने भी इस गुरुकुल के लिए ग्रपनी सारी सम्पत्ति दान में दे दी थी। सन् १८८६ में जिला रोहतक के रैय्या कस्बे में ग्रार्यसमाज कायम हुग्रा, ग्रीर सन् १८६१ में ग्रम्वाला छावनी में। इस समाज के प्रथम प्रधान सरदार कालासिह थे। वाद में श्री गुरदयालसिह ने ग्रम्वाला छावनी भार्यसमाज की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया। बल्लभगढ़(जिला गुड़गाँवा) में सन् १८८६ में, पलवल (गुड़गाँवा) में सन् १८६८ में श्रीर जींद में १८६८ में श्रार्यसमाज स्थापित हुए। बल्लभगढ़ में सनातनियों, जैनियों ग्रीर मुसलमानों से ग्रार्यसमाज के ग्रनेक शास्त्रार्थं हुए, जिनके कारण उस क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार में बहुत सहायता प्राप्त हुई, और वह आर्यसमाज का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। जीन्द में आर्यसमाज की स्थापना भगवान् नामक एक उत्साही कार्यंकर्ता के पुरुषार्थं से हुई थी। प्रारम्भ में समाजका ग्रपना भवन नहीं था, साप्ताहिक ग्रघिवेशन तथा ग्रन्य सब कार्य लाला चन्दूमल के मकान पर हुन्ना करते थे। सन् १८८३ से १६०० तक के १३ वर्षों में हरयाणा में जो बहुत-से ग्रार्यसमाज स्थापित हुए थे, उनमें से उपरिलिखित १५ समाजों के सम्बन्ध में ही कुछ वातें ग्रब तक ज्ञात हो सकी हैं। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण में हरयाणा में आर्यसमाजों के वढ़ते कदमों का सही श्रनुमान नये स्थापित हुए समाजों की संख्या से नहीं लगाया जा सकता। श्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य द्वारा हरयाणा के देहाती क्षेत्रों में जो जागृति उत्पन्न की जा रही थी, उसके परिणामस्वरूप सामाजिक ऊँच-नीच के भेदभाव दूर हो रहे थे, ग्रौर लोगों के हृदयों में बद्धमूल संकीर्ण घारणात्रों का स्थान युक्तिसंगत मन्तव्यों ने ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। हिसार भ्रार्यसमाज के कार्यकलाप का विवेचन करते हुए लाला लाजपत राय ने ठीक ही लिखा है, कि "हिसार का समाज उन ग्रायंसमाजों में एक है, जिन्होंने कि इस तथ्य को भली-भाँति समक्त लिया था, कि सुघार का कार्य तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि सम्भ्रान्त वर्ग भ्रौर सर्वसाघारण जनता के बीच की खाई को पाट न दिया जाए ग्रीर दोनों वर्गों में परस्पर सहानुभूति प्रादुर्भूत न कर दी जाए। इस क्षेत्र में हिसार आर्यसमाज ने बहुत कियात्मक कार्य किया है।" यह वात केवल हिसार आर्यसमाज के सम्बन्ध में ही नहीं, ग्रपितु हरयाणा के ग्रन्य समाजों के विषय में भी पूर्णतया सत्य है। हरयाणा में महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को जो भी अनुपम सफलता प्राप्त हुई, उसका महत्त्वपूर्ण कारण यही था, कि वहाँ के आर्य प्रचारकों ने जाट, ग्रहीर ग्रादि जातियों के सर्वसाधारण लोगों को 'द्विज' मानकर यज्ञोपवीत घारण कराए ग्रौर जन्म या कुल के कारण उनकी स्थिति को ब्राह्मणों व अन्य 'द्विज' जातियों से किसी भी प्रकार हीन नहीं माना । विविध जातियों के लोगों में परस्पर समताकी भावना ग्रीर उनमें सौहार्द्र प्रादु-भूँत करने में समर्थं होने के कारण ही वहाँ ग्रायंसमाज की दिन दूनी ग्रौर रात चौगुनी उन्नति हुई, और हरयाणा 'ग्रार्थ राज्य' कहा सकने योग्य हो सका। पण्डित शम्भूदत्त भ्रोर पण्डित वस्तीराम जैसे ब्राह्मण, भक्त फूलसिंह ग्रौर डा० रामजीलाल जैसे जाट, लाला लाजपत राय ग्रीर सेठ चन्दूलाल जैसे ग्रग्रवाल वैश्य तथा पण्डित ब्रह्मानन्द जैसे जाति से कायस्थ लोग वहाँ कंघे से कंघा मिलाकर ग्रीर ग्रपने जातिगत भेदभावों को भुलाकर श्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार में तत्पर थे, ग्रौर उनके प्रयत्न से वहाँ एक ढंग की सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी थी।

उन्नीसवीं सदी के ग्रन्त तक हरयाणा में ग्रायंसमाजों की स्थापना के विवरण को समाप्त करने से पूर्व सींख पाथरी नामक गाँव में समाज के स्थापित होने का उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है। पानीपत के समीपवर्ती क्षेत्र में उस समय मुगला डाकू का बहुत ग्रातंक था। वह जब एक स्थान पर डाका डालने गया, तो उसे मालूम हुग्रा कि जिनके घर वह डाका डालने ग्राया था, वे पानीपत ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव पर व्याख्यान मुनने गये हुए हैं। उसने सोचा, जब वे लोग वार्षिकोत्सव से वापस लौटकर ग्रा रहे हों, तभी रास्ते में उन्हें लूट लिया जाए। उनकी प्रतीक्षा में मुगला डाकू भी व्याख्यान मुनने लगा; जिसे मुनकर वह इतना प्रभावित हुग्रा कि उसने डकेंती डालना बन्द कर दिया, ग्रीर वैदिक धर्म का ग्रनुयायी होकर उसने ग्रपने गाँव सींख पाथरी में ग्रायंसमाज की स्थापना कर दी।

#### (३) बीसवीं सदी के पूर्वाई में हरयाणा में आर्यसमाज की प्रगति

महर्षि के देहावसान के पश्चात सन् १८८३ में हरयाणा के नगरों तथा ग्रामों में नये ग्रार्यसमाज स्थापित होने का जो सिलसिला शुरू हुग्रा था, ग्रीर जिसके कारण सन् १६०० तक वहाँ १५ नये समाजों की सुनिश्चित रूप से स्थापना हो गयी थी, बीसवीं सदी में भी वह जारी रहा और उसकी गति में निरन्तर वृद्धि होती गयी। १६०१ से १६०६ तक स्थापित हुए हरयाणा के आर्यंसमांजों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध की जा सकी है, उसके अनुसार सन् १६०१ में इक्कस (जिला जींद), सोहना (जिला गुड़गाँवा), सोनीपत थ्रौर गुड़गाँवा छावनी में ग्रायंसमाजों की स्थापना हुई थी। सोनीपत में मार्यसमाज की स्थापना का श्रेय डॉक्टर महाराजकृष्ण को प्राप्त है। जब तक वह सोनीपत रहे (बाद में वह दिल्ली चले गये थे), समाज का कार्य भली-भाँति चलता रहा। गृडगाँवा छावनी के ग्रायंसमाज की स्थापना में श्री चन्दूलाल वकील का ग्रीर सोहना में चौघरी भरतिसह का मुख्य कर्तृत्व था। सन् १६०१ के लगभग ही कोमली (जिला रोहतक) में समाज स्थापित हुन्रा था। उसके प्रारम्भिक कार्यकर्तान्रों में चौघरी हरदेव-वक्ष मुख्य थे। पण्डित वस्तीराम वहाँ प्रायः प्रचार के लिए जाते रहते थे। सन् १६०५ में पौराणिक पण्डितों के साथ एक शास्त्रार्थ भी वहाँ हुआ था। मुसलिम परिवारों को शुद्ध कर वैदिक धर्म का अनुयायी वनाने में भी यह समाज प्रयत्नशील रहा। गुड़गाँवा जिले के बहुड़ा गाँव में सन् १६०३ में आर्य समाज स्थापित हुआ था। बाद में वहाँ वैदिक कत्या पाठशाला भी खोल दी गयी, और बहुत-से चमारों को शुद्ध कर यज्ञोपवीत घारण कराया गया। श्री लालाराम के पुरुषार्थ से जून, १६०३ में रादौर (जिला करनाल) में जो भ्रार्थसमाज स्थापित हुआ, वह प्रारम्भ से ही अत्यन्त सिक्य रहा। पण्डित गंगादत्त के व्याख्यानों के कारण रादौर के पौराणिकों ग्रौर मुसलमानों में खलवली मच गयी थी. श्रीर वे श्रार्यसमाज का विरोध करने के लिए कटिवद्ध हो गये थे। उनके विरोध ने तब ग्रत्यन्त उग्र रूप घारण कर लिया, जबकि लाला शाकम्भरीदास की प्रेरणा से एक मुसलमान को शुद्ध कर हिन्दू (ग्रार्य) बना लिया गया । इस शुद्धि-संस्कार को देखने के लिए बहुत लोग ग्राये थे। जिन सज्जनों ने इस शुद्ध हुए ग्राय के हाथ से मिठाई खाई.

उन्हें बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया और उन्हें कुओं से पानी तक भरने नहीं दिया गया। पर आर्य लोग अपने विचार पर दृढ़ रहे। श्री शाकम्भरीदास सरकारी सिंवस में कानूनगो के पद पर थे। विरोधियों ने उनकी शिकायत की, और उनकी तव-दीली करा दी गयी। घीरे-घीरे रादौर में आर्य समाज का विरोध कम होता गया और वहाँ के आर्य समाजी अछूतों तथा ईसाइयों की शुद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहे। उनके प्रचार के कारण बहुत-से रहितयों तथा ईसाइयों को आर्य वना लिया गया। बाद में वहाँ 'अछूतोद्धार देव नागरी पाठशाला' भी खोल दी गयी। हिसार जिले के रोहिड़ा-वाली ग्राम में सन् १६०५ में आर्य समाज के बीजारोपण का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौधरी मोतीसिंह ने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया था। शीघ्र ही, मुंशी कृष्णचन्द आदि अनेक सज्जन इस कार्य में उनके सहयोगी हो गये और समीप के ग्रामों में भी प्रचार का कार्य शुरू कर दिया गया।

सन् १६०२ में महात्मा मुंशीराम कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना कर चुके थे। वह समय-समय पर आर्यंसमाजों में प्रचार के लिए भी जाया करते थे, और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए भी भ्रमण करते रहते थे। हरयाणा के लोगों में यह शिक्षा प्रणाली वहुत लोकप्रिय हुई, और महात्माजी का इस प्रदेश के साथ सम्पर्क निरन्तर बढ़ता गया। उन्हीं के प्रचार-कार्य के परिणामस्वरूप एवं उन्हीं द्वारा सन् १६०५ में फरमाणा (जिला रोहतक)में आर्यंसमाज स्थापित हुआ, और सन १६०६ में दिसीर खेड़ी (रोहतक)में। सन् १६०१ से १६०६ तक के काल में बामला (भिवानी), सालवान (करनाल), अनदाणां (जींद), ठोल (करनाल) और खटकड़ में भी आर्यंसमाज स्थापित हो गये थे।

सन् १६०६ के बाद हरयाणा में ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में बहुत तेजी ग्रायी। इसका कारण यह था कि इस समय से पण्डित ब्रह्मानन्द ने इस प्रदेश को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र बना लिया था। ब्रह्मानन्दजी का जन्म विहार के ग्रारा जिले में सन् १८६८ में हुआ था। आरा के हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए उन्हें सत्यार्थप्रकाश पढ़ने का ग्रवसर मिला, जिससे वह सुदृढ़ श्रार्य समाजी बन गये। कुछ वर्षो तक उन्होंने विहार ग्रीर कलकत्ता में कार्य किया, ग्रीर वहाँ से प्रकाशित होने वाले 'ग्रायावर्त्त' तथा 'भारत-मित्र' पत्रों के सम्पादन में हाथ बटाया। फिर वह ग्रजमेर चले गये, ग्रौर वहाँ वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक रहे। सन् १६०६ में महात्मा मुंशीराम ने जालन्धर से प्रकाशित होने वाले ग्रपने उर्दू के समाचार-पत्र 'सद्धर्म प्रचारक' को हिन्दी में प्रकाशित करने का निश्चय किया और उसे वह हरिद्वार (गुरुकुल काँगड़ी) ले ग्राए। सद्धर्म प्रचारक को हिन्दी में सम्पादित करने के लिए महात्माजी ने पण्डित ब्रह्मानन्द को अपना सहायक नियुक्त किया। जब इस पत्र को हरिद्वार से दिल्ली ले ग्राया गया, तो ब्रह्मानन्दजी भी वहीं आ गये और पत्र के सम्पादन के साथ-साथ वैदिक धर्म के प्रचार के लिए समीप-वर्ती नगरों में भी जाने लगे। यही समय था, जब राजद्रोह के ग्रभियोग में पंजाव के ग्रनेक ग्रार्यसमाजी नेताओं तथा कार्यकर्ताग्रों को गिरफ्तार किया जा रहा था ग्रौर लाला लाजपत राय भी बन्दी वना लिये गयेथे। इससे हरयाणा के ग्रार्यसमाजियों में बहुत ग्रसन्तोष था। सरकार इस ग्रसन्तोष को भी राजद्रोह समक्ती थी ग्रौर उसने रोहतक म्रादि के मार्यों को भी तंग करना शुरू कर दिया था। इस दशा में वहाँ के म्रनेक मार्य

सज्जन महात्मा मुंशीराम से मिले और उनके सम्मुख अपनी समस्या प्रस्तुत की। इसपर महात्माजी ने पण्डित ब्रह्मानन्द को रोहतक भेजा, और वह वहाँ आर्यसमाज में नये उत्साह का संचार करने तथा वैदिक धर्म के प्रचार में व्यापृत हो गये। पण्डित ब्रह्मानन्द ने तीन वर्ष के लगभग गुरुकुल काँगड़ी की और से और फिर बारह वर्ष पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से हरयाणा में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्हें हरयाणा में वेद-प्रचार विभाग का अधिष्ठाता भी नियुक्त कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् जब भैंसवाल और भज्भर में गुरुकुलों की स्थापना हुई, तो ब्रह्मानन्दजी ने उनके आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में भी कार्य किया। सन् १६२५ में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली, और वह 'स्वामी ब्रह्मानन्द' बन गये। सन् १६४६ में उनका देहावसान हुआ। पण्डित (स्वामी) ब्रह्मानन्द' बन गये। सन् १६४६ में उनका देहावसान हुआ। पण्डित (स्वामी) ब्रह्मानन्द का कार्यक्षेत्र मुख्यतया हरयाणा में रहा, और उनके प्रयत्न से इस प्रदेश में वैदिक धर्म का बहुत प्रचार हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने दस हजार के लगभग नये आर्यसमाजी बनाये। हरयाणा के लोग उन्हें अपना गुरु मानते थे। भक्त फूलसिह और उनकी पत्नी ध्रुपांदेवी ने उन्हीं से वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली थी।

सन् १६१० से १६४६ तक हरयाणा में बहुत-से नये आर्यंसमाज स्थापित हुए। सन् १६३५ में हरयाणा के जो आर्यंसमाज पंजाब आर्यं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे, उनकी संख्या ५६ थी। वहाँ के बहुत-से आर्यंसमाज ऐसे भी थे, जिनका सम्बन्ध आर्यं प्रादेशिक सभा के साथ था। इस प्रकार आधी सदी से भी कम समय में हरयाणा के आर्यं-समाजों की संख्या एक सौ के लगभग हो गयी थी। वर्तमान समय में तो वहाँ सात सौ से भी अधिक आर्यंसमाज विद्यमान हैं। पर बीसवीं सदी के पूर्वाई में भी वहाँ आर्यंसमाजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। जो नये समाज इस काल (१६१०-४६) में स्थापित हुए, प्राप्त विवरणों के अनुसार सन् १६११ में महेन्द्रगढ़, धिलौड़ और वहादुरगढ़ में, सन् १६१३ में वेरी और भिवानी में, सन् १६१६ में जसौरखेड़ी और वहादुरगढ़ में, सन् १६१७ में कोककलाँ(रोहतक) और वालन्द में, सन् १६२६ में घामड में, सन् १६२२ में खारवन (अम्बाला) में, सन् १६२४ में मवाना (रोहतक) में, सन् १६२६ में जगराणा में, सन् १६२६ में बालसमन्द में, सन् १६३० में फिरोजपुर फिरका, नया बाँस(रोहतक), चीमनी, निडाना और कालांवाली में, सन् १६३६ में फतहपुर विलोच में, सन् १६३२ में मदीना वांभी में, और सन् १६४५ में कासनी में आर्यंसमाजों की स्थापना हुई थी।

इस प्रसंग में यह लिख देना आवश्यक है कि ऊपर जिन समाजों का उल्लेख किया गया है, वे सब पंजाब प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। गुरुकुल पार्टी की प्रतिनिधि सभा का प्रधान क्षेत्र रोहतक था और कॉलिज पार्टी की आर्य प्रादेशिक सभा का हिसार। इनके अतिरिक्त करनाल, अम्बाला तथा जींद जिलों में भी प्रादेशिक सभा के साथ सम्बद्ध बहुत-से आर्यसमाज स्थापित हुए थे। गुरुकुल पार्टी के समाजों की सत्ता हरयाणा के सभी जिलों में थी। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि आर्यसमाजियों की जिस ढंग की दलवन्दी पंजाब में थी, वैसी हरयाणा में नहीं थी। वहाँ दोनों दलों में विरोध-भाव भी अधिक नहीं था। प्रतिनिधि सभा और प्रादेशिक सभा—दोनों के ही प्रचारक हरयाणा में वैदिक धर्म के प्रचार में तत्पर थे। उन द्वारा जो समाज स्थापित किया जाता, वह उसी सभा के साथ सम्बद्ध हो जाता, जिसके प्रचारकों या नेताओं के पुरुषार्थ से उसकी स्थापना की गयी हो।

हरयाणा में ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में कुछ बातें उल्लेख के योग्य हैं। पानीपत समाज के वार्षिकोत्सव पर व्याख्यान सुनकर मुगला डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया था, यह इसी ग्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। ऐसी ही एक घटना से रोहतक में ग्रार्यसमाज का उत्कर्ष हुग्रा था। कहा जाता है कि चौधरी पीर्ल्सिह, लाला इच्छाराम (प्रो॰ रामसिंह के पिता) ग्रौर उनका एक ग्रन्य साथी डाका डालने के लिए जा रहे थे। पर जिस सेठ को वे लूटना चाहते थे, वह घर पर नहीं मिला। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुग्रा कि वह सेठ दर्शनानन्द नाम के एक ग्रार्यसमाजी साधु का व्याख्यान सुनने गया है। चौधरी पीर्ल्सिह ग्रादि ने विचार किया कि हम भी व्याख्यान में जा बैठें, ग्रौर व्याख्यान की समाप्ति पर ज्यों ही वह सेठ घर जाने लगे, उसे रास्ते में दबोच लिया जाए। पर स्वामी दर्शनानन्द के व्याख्यान का उन पर इतना प्रभाव पड़ा, कि सेठ के बजाय वे स्वामीजी को ही ग्रपने साथ जंगल में ले गये, ग्रौर उनसे उपदेश देने का ग्रनुरोध किया। स्वामीजी के उपदेश से उन्होंने डकेती का विचार छोड़ दिया ग्रौर यज्ञोपवीत धारण कर ग्रार्यसमाजी वन गये।

बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जिन महानुभावों के पुरुषार्थ से हरयाणा में आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार विशेष रूप से हुआ, उनमें पण्डित बस्तीराम और पण्डित ब्रह्मानन्द के म्रतिरिक्त भक्त फूलसिंह ग्रीर स्वामी स्वतन्त्रानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। गुरुकुल विद्या-पीठ हरयाणा, भैंसवाल की स्थापना के कारण भक्त फूलसिंहजी का नाम ग्रमरहो गया है। पर उनका कार्य केवल गुरुकूल की स्थापना तक ही सीमित नहीं था। उनका कार्यक्षेत्र ग्रत्यन्त व्यापक था। दलितोद्धार, गौरक्षा, विधर्मियों की शुद्धि ग्रादि सभी कार्य उन द्वारा किये गये। श्रार्यसमाज द्वारा संचालित हैदराबाद सत्याग्रह श्रादि सभी संघर्षों में उन्होंने न केवल भाग ही लिया, ग्रपितु हरयाणा के सत्याग्रहियों का संगठन व नेतृत्व भी किया। क्योंकि भक्तजी के जीवन का सर्वप्रधान तथा सबसे महत्त्व का कार्य गुरुकुल भैसवाल की स्थापना करना था; ग्रतः उनका जीवन-परिचय इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में दिया गया है। हरयाणा में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती का कर्तृत्व भी महत्त्व का है। स्वामीजी केवल हरयाणा के ही नहीं, अपितु सार्वभौम आर्य नेता थे। देश-विदेश में सर्वत्र उन्होंने घर्म-प्रचार के लिए परिश्रमण किया ग्रौर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर कितने ही महानुभावों ने अपने को आर्यंसमाज के लिए समर्पित कर दिया। हरयाणा आर्य-समाज के साथ उनका प्रथम निकट सम्पर्क सिरसा समाज के वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर हुआ था। प्रारम्भ में उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतया हरयाणा में ही रहा। करनाल जिले के सम्भालका क्षेत्र में जब बूचड़खाना खोले जाने का निश्चय हुग्रा, तो ग्रार्यसमाज ने उसका विरोध किया। विरोध के इस आन्दोलन में स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी ने भक्त फूलसिंह श्रीर चौघरी पीरूसिंह के साथ मिलकर कार्य किया। हरयाणा के ग्रार्यसमाजियों के साथ काम करते हुए स्वामीजी का यह विचार बना कि इस प्रदेश के लोगों की मनोवृत्ति ग्रायं समाज के ग्रत्यधिक ग्रनुकूल है, ग्रतः यदि उनमें वैदिक धर्म के लिए उत्साह प्रादुर्भूत कर दिया जाए तो आर्यसमाज अमर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने हरयाणा में जागृति उत्पन्न करने के लिए अनेक बार वहाँ का भ्रमण किया। उन्हीं की प्रेरणा व कर्तृत्व से रोहतक में दयानन्द मठ की स्थापना हुई (मार्च, १६४८), जो हरयाणा में आर्यसमाज का प्रवान केन्द्र है। क्योंकि स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वनी का कार्यक्षेत्र ग्रह्यन्त व्यापक

था, ग्रतः उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर हरयाणा के प्रसंग में प्रकाश डालना उपयुक्त नहीं है। उनका विशद परिचय ग्रन्यत्र यथास्थान दिया गया है।

वीसवीं सदीं के पूर्वार्ढं में हरयाणा में आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार में जिन नरनारियों का कर्तृत्व रहा, उन सबका उल्लेख कर सकना असम्भव है, क्यों कि उनकी संस्था
बहुत अधिक है। इनमें से कुछ का उल्लेख दिलतोद्धार, शुद्धि, गौरक्षा, लोहारू काण्ड,
हैदराबाद सत्याग्रह तथा अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाओं के विवरण के प्रसंग में आ गया है।
जिन आर्यंसमाजियों के पुरुषार्थ से हरयाणा में विविध गुरुकुलों, कन्या विद्यालयों,
डी. ए. वी. स्कूलों और कॉलिजों तथा अन्य आर्यं शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका
उल्लेख इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में किया गया है। हरयाणा पहले पंजाब के अन्तर्गत
था, और वहाँ के वहुसंस्थक आर्यंसमाज भी पंजाब आर्यं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध
थे। यही कारण है, कि पंजाब में आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार का विवरण देते हुए
हरयाणा के आर्यंसमाजों के साथ सम्बन्ध रखने वाली अनेक वालों तथा वहाँ के आर्यं
प्रचारकों का भी उल्लेख कर दिया गया है। पण्डित हरनामसिंह सदृश जिन प्रचारकों ने
हरयाणा में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया
था, उनके कर्तृत्व पर भी पंजाब विषयक विवरण में प्रकाश डाला जा चुका है।

## (४) हरयाणा में श्रार्यसमाज के मुख्य कार्य एवं कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

जैसाकि इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, हरयाणा में ग्रार्यसमाज के कार्य का प्रारम्भ गौरक्षा ग्रौर जाट ग्रादि जातियों के लोगों को यज्ञोपवीत धारण कराने के ग्रान्दोलनों के साथ हुग्रा था। हरयाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। वहाँ नगर न संख्या में ग्रधिक हैं, और न उनकी ग्रावादी ही ग्रधिक है। हरयाणा के बहुसंख्यक लोग ग्रामों में निवास करते हैं और खेती द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। खेती के लिए गौधन बहुत उपयोगी होता है, अतः गौरक्षा का उनकी दृष्टि में बहुत महत्त्व है। यही कारण है कि हरयाणा के आर्यसमाजी गौहत्या के विरोध में सदा ग्रान्दोलन करते रहे, ग्रोर गौधन की वृद्धि के लिए उन्होंने गौशालाओं की स्थापना पर भी ध्यान दिया। सन् १६१६ में सम्भालका ग्राम में जब बूचड़खाना खोले जाने का निश्चय हुआ, तो भक्त फूलिसह ने बुवाना गाँव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बूचड़खाने के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए धन देने की अपील की। भनतजी की प्रेरणा से बारह सौ रुपये बुवाना से एकत्र कर लिये गये, जिनका उप-योग हथियार खरीदने के लिए किया गया । बूचड़खाना नहीं खुलने देना है चाहे उसके लिए मार-काट भी क्यों न करनी पड़े, भक्तजी का यही निश्चय था। उन्होंने ग्रपने अनुयायियों को कहला भेजा कि हथियारों से लैस होकर सम्भालका पहुँच जाएँ। जब वहाँ के कसाइयों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने करनाल के डिप्टी कमिश्नर के पास यह रिपोर्ट भेज दी, कि भक्तजी के नेतृत्व में सम्भालका में विद्रोह होने की पूरी सम्भावना है। डिप्टी कमिश्नर ने स्थिति की गम्भीरता को समक्षकर यही श्रेयस्कर माना कि वूचड़खाना न खोला जाए। गौरक्षा के लिए हरयाणा में अन्य भी कितने ही प्रयतन हुए, जिसके कारण यह प्रदेश आज भी घी-दूघ के लिए प्रसिद्ध है।

श्रार्य विद्वान् जाट, श्रहीर श्रादि कृषक वर्ग के लोगों को तो यज्ञोपबीत का श्रिवकारी मानते ही थे, श्रीर उन्हें 'द्विज' ही समभते थे, साथ ही उनकी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण ग्रछूत नहीं था। इसी कारण उन्होंने ग्रछूतों या दिलतों के उद्धार तथा समाज में उन्हें समुचित स्थान दिलाने पर भी विशेष घ्यान दिया। लाला लाजपत राय का कथन था कि ग्रार्थसमाज दिलत वर्ग के लोगों को 'द्विज' बनाकर ग्रपने ग्रन्दर सिम्मिलित करता है; उन्हें वह यज्ञोपवीत घारण कराता है, गायत्री मन्त्र का उपदेश देता है, यज्ञ-हवन का ग्रनुष्ठान करने का श्रिधकार प्रदान करता है, ग्रौर उनके साथ रोटी-बेटी के सम्बन्ध का भी प्रारम्भ करता है। लालाजी का कार्यक्षेत्र हिसार जिले में था। वहाँ उन्होंने दिलतोद्धार का जो कार्य शुरू किया था, उसी के परिणामस्वरूप सन् १६१२ से १६२४ तब मण्डी मालियान में १५० के लगभग ऐसे परिवारों को शुद्ध कर समाज में सम्मिलित किया गया, जिन्हें ग्रछूत माना जाता था। लाला प्यारेलाल शोरेवाले, महाशय पारसनाथ ग्रौर लाला छवीलदास ग्रादि ग्रार्थ सज्जनों के नेतृत्व में लोगों ने उनके हाथ का पानी पीकर उनके 'ग्रछूतपन' को सदा के लिए विदा दे दी। मण्डी मालियान के ग्रितिर्कत सिसाय, सिन्धड़, पपोसा, नारनौद, जमालपुर, गंगनखेड़ी, मिलकपुर, मसूदपुर, ग्रौर घराय ग्रादि ग्रामों में भी दिलतोद्धार का कार्य हुग्रा। हरयाणा के प्रायः सभी जिलों में ग्रार्थसमाज द्वारा ग्रछूतों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जाता रहा।

बीसवीं सदी के तृतीय दशक में हरयाणा में एक अन्य आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसका उद्देश्य मध्य युग में मुसलमान बने जाटों ग्राँर राजपूतों को शुद्ध कर हिन्दू बनाना था। विधिमयों की शुद्धि करने का प्रारम्भ महिष दयानन्द सरस्वती द्वारा ही कर दिया गया था। पण्डित लेखराम ग्रादि ग्रन्य नेता भी मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों की गुद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। पर ये शुद्धियाँ श्रधिक बड़ी संख्या में नहीं होती थीं। सन् १६२२ में स्वामी श्रद्धानन्द (महात्मा मुंशीराम) का ध्यान उन राजपूत ग्रीर जाटों की ग्रोर गया, जिनके पुरखा मुगलों के शासनकाल में किसी प्रलोभन, दबाव या हिन्दू लोगों की संकीर्णता के कारण मुसलमान बन गये थे, श्रौर श्रपनी विरादरी से जिनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। इनके रीति-रिवाज व रहन-सहन ग्रादि ग्रव भी हिन्दुश्रों के समान थे, ग्रौर इस्लाम का प्रभाव इनपर नाममात्र को ही था। थोड़-से प्रयत्न से इन्हें हिन्दू बनाकर राजपूत व जाट विरादरी में सिम-लित किया जा सकता था। इसी बात को दृष्टि में रखकर दिसम्बर, १६२२ में शाह-पुराधीश की ग्रध्यक्षता में राजपूत सभा ने मुस्लिम हुए राजपूतों की शुद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया, ग्रौर फरवरी, १९२३ में ग्रागरा में हिन्दू शुद्धि सभा की स्थापना हुई। इसी समय हरयाणा में उन जाटों को शुद्ध करके हिन्दू बना लेने तथा उनके साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्थापित कर लेने के लिए ग्रान्दोलन शुरू हुग्रा, जिन्होंने कि मुगल शासन के काल में इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। मुसलिम जाट इसके लिए उद्यत थे, पर ग्रधिक गम्भीर समस्या जाट बिरादरी की पंचायत द्वारा शुद्ध हुए जाटों के साथ रोटी-वेटी के सम्बन्ध शुरू करने की बात को स्वीकृत किए जाने की थी। भक्त फूलसिंह ग्रीर उनके साथियों ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया। जाटों की ग्रनेक पंचायतों में जाकर उन्होंने शुद्ध हुए मुसलिम जाटों को बिरादरी में मिलाने के लिए प्रेरणा दी। सन् १६२५ की घटना है। गुड़गाँवा जिले के पलवल तथा होडल के कुछ मूले जाटों की शुद्धि की गयी, ग्रीर उन्हें बिरादरी में शामिल करने के लिए जाटों की पंचायत बुलायी गयी। वहाँ एक जेलदार ने इसका विरोध किया, जिसपर भक्तजी ने ग्यारह दिन का उपवास कर विरादरी से अपनी वात मनवा लेने में सफलता प्राप्त की। हरयाणा के आर्यसमाजियों को शुद्धि के लिए वहुत उत्साह था और उनके प्रयत्न से सैकड़ों विधिमयों ने वैदिक धर्म का अनु-यायी होना स्वीकार किया।

हरयाणा में आर्यसमाज के कार्यकलाप का एक महत्त्वपूर्ण अंग गुरुकुलों की स्थापना करना था। महाँच दयानन्द सरस्वती ने शिक्षाविषयक जो मन्तव्य प्रतिपादित किए थे, उनके अनुसार शिक्षणालय स्थापित करने का सूत्रपात स्वामी दर्शनानंन्द द्वारा किया गया था, और महात्मा मुंशीराम ने उन्हीं को कियान्वित करने के लिए काँगड़ी ग्राम में गुरुकुल की स्थापना की थी। पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) और पंजाब में उतनी लोकप्रिय नहीं हुई, जितनी कि हरयाणा में। इस प्रदेश में बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए दर्जनों गुरुकुल खुले, जो पठन-पाठन के साथ-साथ वैदिक धर्म के प्रचार के भी महत्त्वपूर्ण केन्द्रथे। हरयाणा के बहुत-से आर्यसमाजी नेता व कार्यकर्ता इन गुरुकुलों के साथ सम्बद्ध थे। इस "इतिहास" के तृतीय भाग में इन गुरुकुलों का पर्याप्त विशद रूप से परिचय दिया गया है।

गौरक्षा तथा हिन्दी के लिये जो भी म्रान्दोलन मार्यसमाज द्वारा चलाये गये मौर हैदराबाद के निजाम सदृश निरंकुश व धर्मान्ध शासकों द्वारा हिन्दुओं के प्रति किये जाने वाले अत्याचारों के विरोध में जो संघर्ष आर्यसमाज ने किये, उन सबमें हरयाणा के भ्रार्यसमाजियों का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण रहा। इन भ्रान्दोलनों व संघर्षों का विवरण देते हुए हरयाणा के उनमें योगदान पर भी प्रकाश डाला जायेगा। पर आर्यसमाज के कतिपय ग्रान्दोलन व संघर्ष ऐसे भी हुए हैं, जिनके साथ हरयाणा का विशेष सम्बन्ध था। उनका यहाँ पृथक् रूप से उल्लेख किया जाना उपयोगी है। ग्रार्यसमाजों के वार्षिकोत्सवों पर नगरकीर्तन की प्रथा है। वैदिक धर्म के सन्देश को सर्वसाघारण जनता तक पहुँचाने में इनसे सहायता मिलती है। विधिमयों के प्रयत्न से जब ग्रनेक वार सरकार ने नगर-कीर्तनों में बाधाएँ उपस्थित की, आर्यसमाजियों द्वारा उनका डटकर प्रतिरोध किया गया । सन् १६२७ में गुड़गाँवा ग्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर जब नगरकीर्तन का जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने अचानक उसपर हमला कर दिया और समाज के दस प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें समाज के प्रधान लाला मुसद्दीलाल और मन्त्री श्री रामस्वरूप शास्त्री भी थे। उनपर मुकदमे चलाये गये, जिनमें अन्ततोगत्वा ग्रार्यसमाज की विजय हुई और गिरपतार ग्रार्यसमाजियों को रिहा कर दिया गया। पानीपत ग्रार्थसमाज द्वारा ऋषि बोघोत्सव के पर्व पर नगरकीर्तन का जुलूस निकाला जाया करता था। सन्१९३० में मुसलमानों द्वारा यह अड़ंगा लगाया गया कि यह महीना रमजान का है, श्रतः नगरकीर्तन से हमारे घार्मिक कृत्य में विघ्न पड़ेगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने मुसलमानों के इस एतराज को युक्तिसंगत मानकर यह स्राज्ञा प्रचारित की कि नगरकीर्तन में वाजा न वजाया जाए ग्रीर जुलूस किसी मस्जिद के सामने से न गुजरे। आर्यसमाज इन शतों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और भक्त फूलसिंह तथा चौघरी पीरूसिंह ग्रादि ग्रार्य नेताग्रों ने सरकारी ग्रादेश के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया। इस निर्णय की सूचना देश-भर के आर्यसमाजों तथा आर्यवीर दलों के पास भेज दी गयी, ग्रीर उन्हें सत्याग्रह में सहयोग देने के लिए ग्रामन्त्रित किया गया। जब पंजाव सरकार ने देखा कि भारत भर के श्रार्यसमाजी पानीपत में सत्याग्रह के लिए कटिबद्ध हैं, तो उसे स्थिति की गम्भीरता का वोध हुआ, और विना किसी शर्त व रोकटोक के नगरकीर्तन की अनुमति प्रदान कर दी गयी। इसी प्रकार की कितनी ही अन्य घटनाएँ हैं जिनमें हरयाणा के आयों ने घर्म-प्रेम का परिचय दिया और आर्यसमाज के हितों की रक्षा के लिए तन, मन, घन समर्पित कर अपने संगठन को सुदृढ़ बनाया। इन सब घटनात्रों का उल्लेख भी यहाँ सम्भव नहीं है, पर लोहारू काण्ड पर प्रकाश डाले विना हरयाणा में ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप का विवरण ग्रधुरा ही रह जायंगा। लोहारू एक रियासत थी। उसका मुसलमान नवाव हैदराबाद के निजाम के समान हिन्दुश्रों-विशेषतया त्रार्यसमाजियों का विरोधी था। वहाँ कोई उपदेशक धर्म-प्रचार के लिए नहीं जा सकता था, और यदि कभी कोई चला जाता तो उसे मर्मान्तक पीड़ा दी जाती थी। ऐसी विकट परिस्थिति में भी वहाँ ग्रार्यसमाज की स्थापना कर दी गयी थी (एप्रिल १६४०)। पण्डित गंगानन्द सत्यार्थी, ठाकुर भगवन्तसिंह ग्रीर श्री जनार्दन का समाज की स्थापना में विशेष कर्तृत्व था। शुरू में केवल नी व्यक्ति लोहारू समाज के सदस्य वने थे, पर भार्यसमाज की स्थापना की बात से लोहारू का नवाब तथा मुसलमान बहुत उद्विग्न हुए ग्रौर ग्रनेक प्रकार से उनपर ग्रत्याचार प्रारम्भ कर दिये। जो ग्रार्य रियासत की सर्विस में थे, उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया और जिस किराये के मकान में समाज के सत्संग होते थे, उसके मालिक पर श्रपना मकान खाली करवाने के लिए जोर डाला गया। पर इससे ग्रायों ने साहस नहीं छोड़ा। मार्च, १६४१ में उन्होंने ग्रार्यसमाज का प्रथम वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया। स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज को इसके लिए विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया, ग्रीर भक्त फूलसिंह, पण्डित समरसिंह विद्यालंकार ग्रीर चौघरी नौनिन्दसिंह ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक ग्रार्य नेता व विद्वान् भी इस उत्सव के लिए बुलाये गये। यद्यपि रियासत द्वारा वार्षिकोत्सव करने तथा नगरकीर्तन निकालने की अनुमति दे दी गयी थी, पर मुसलमानों ने ग्रकस्मात् ही नगरकीर्तन के जुलूस पर हमला कर दिया। भक्त फूल सिंह ग्रौर चौघरी नौनिदसिंह पर लाठियों की इतनी मार पड़ी, कि वे बेहोश होकर गिर पड़े। स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी पर लाठियों के साथ-साथ बरछों से भी ग्राक्रमण किया गया । उन्हें इससे बहुत चोटें ग्राईं, ग्रौर उनके शरीर के स्थान-स्थान से रक्त बहने लगा। साठ से अधिक अन्य आयों को भी चोटें लगीं। सादी वेषभूषा में अनेक सरकारी कर्मचारियों ने भी नगरकीर्तन पर हुए इस हमले में भाग लिया था, पर उनके ग्रत्याचार व हमले लोहारू में वैदिक धर्म के प्रचार को रोक नहीं सके। ग्रार्यसमाज की जड़ वहाँ जमती गयी। केवल लोहारू नगर में ही नहीं, श्रपितु रियासत के अनेक ग्रामों में भी आर्थ-समाजों तथा ग्रार्य कन्या पाठशालाग्रों की स्थापना हुई। कुछ वर्ष पश्चात् लोहारू में समाज मन्दिर का भी निर्माण हो गया। लोहारू का यह काण्ड हरयाणा के ग्रायों के घर्म-प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। यद्यपि हैदराबाद सत्याग्रह के समान उसका स्वरूप ग्रस्तिल भारतीय नहीं हुग्रा, पर हरयाणा के लोग ग्रपने बलबूते पर ही नवाब के निरंकुश व धर्मान्ध शासन का प्रतिरोध करने में समर्थ रहे। संघर्ष में सफल होने पर लोहारू रिया-सत में वैदिक घर्म का खूब प्रचार हुआ। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा वहाँ कार्य करने के लिए पण्डित समरसिंह वेदालंकार की नियुक्ति की गई। उन्होंने देहातों में घूम-कर अनेक ग्रामों में आर्यंसमाज स्थापित किये। लोहारू आर्यंसमाज ने भी महाशय रास-रिच्छपाल तथा महाशय शीशराम को प्रचार के लिए भजनोपदेशक रखा। इस सब

प्रयत्न का यह परिणाम हुम्रा, कि लोहारू रियासत में वीस ग्रार्यसमाजों की स्थापना हो गयी। इनके ग्रतिरिक्त कितने ही ग्रार्य शिक्षणालय भी वहाँ स्थापित हुए, जिनमें हरियावास के वैदिक विद्यालय, विसलवास की ग्रार्य कन्या पाठशाला, दमकौर की ग्रार्य पाठशाला, वारवास के ग्रार्य स्कूल तथा सेहर, चहड़ छोटी ग्रीर गोकुलपुरा की ग्रार्य पाठशालाग्रों का विशिष्ट स्थान था। ग्रार्यसमाज की प्रगति के मार्ग में जो भी वाधाएँ लोहारू के नवाव तथा उसके पदाधिकारियों ने डालीं, उनमें कोई भी सफल नहीं हो सकी।

## (५) जाट सैनिक और भ्रायंसमाज

भारत के स्वाधीनता संग्राम में श्रार्थसमाज का क्या योगदान रहा है, यह इस इतिहास के चौथे भाग का विषय है। इसमें सन्देह नहीं कि ग्रायंसमाज की स्थापना किसी राजनीतिक संस्था के रूप में नहीं की गयी थी। पर यह भी सत्य है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ग्राधुनिक भारत में सबसे पहले 'स्वराज्य' की ग्रावाज उठायी थी, ग्रीर उस मार्ग का प्रदर्शन किया था जिस पर चलकर भारतीय जनता न केवल परा-धीनता की वेडियों से मुक्त होकर स्वाघीन ही हो सकती है, अपित सम्पूर्ण विश्व में अप्रणी की स्थिति भी प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि आर्यसमाजी लोग अपने को राजनीति से पृथक् नहीं रख सके और उनकी गतिविधियाँ सरकार की निगाह में खटकती रहीं। पंजाब के वहुत-से श्रार्यसमाजियों पर राजद्रोह के श्रनेक मुकदमे चलाये गये, भीर उन्हें गिरफ्तार कर जेलखानों में बन्द किया गया। पर हरयाणा में आर्यसमाजियों पर सरकार की जो कुदृष्टि रही, उसका स्वरूप एक ग्रन्य प्रकार का था। हरयाणा के लोग वीरता की परम्परा के लिए सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। यही कारण है कि अंग्रेजी सेना में भी वहाँ के बहुत-से जाट भरती किए गये थे, जो अत्यन्त शूर योद्धा तो थे ही, पर साथ ही महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों से भी प्रभावित थे। वे यज्ञोपवीत घारण करते थे, ग्रीर सत्यार्थप्रकाश को ग्रपने साथ रखते थे। ब्रिटिश सेना के ग्रंप्रेज ग्रफसर यह सहन नहीं कर सके । उन्हें इसमें राजद्रोह की गन्ध ग्राती थी। उन्होंने जाट सिपाहियों के यज्ञोपवीत उतरवाने का प्रयत्न करने में संकोच नहीं किया। इस पर जाट महासभा की ग्रोर से सेना के कमांडिंग ग्रफसर को यह पत्र लिखा गया कि "यज्ञोपवीत तो ग्रीरंगजेब के समय में उतरवाये जाते थे। वर्तमान समय में क्या ग्रीरंगजेव का राज्य है ग्रथवा ग्रंग्रेजों का। कृपया हमारी बात सुनिए ग्रीर हमारे घर्म में बाघा न डालिए।" जाट सिपाही यदि साथ बैठकर धर्म की चर्चा करते थे, तो अंग्रेज श्रफसरों को उसमें भी एतराज होता था। सन् १८६८ में दसवीं जाट पल्टन वाराणसी में स्थित थी। उसके बहुसंख्यक सिपाही आर्यसमाजी विचारों के थे। अतः उन्होंने वहाँ एक 'आर्यसमाज सभा' वना ली थी । सन् १६०४ में इस पल्टन को कानपुर स्थानान्तरित कर दिया गया । उसके सिपाही कानपुर आर्यसमाज के अधिवेशनों व अन्य समारोहों में जाने लगे। इस पर सैनिक ग्रफसरों ने यह ग्रादेश जारी किया कि जिन पुस्तकों में दूसरे घर्मों व मतों के प्रति भ्रपशब्द प्रयुक्त किए गये हों, उन्हें पल्टन की लाइन (बैरकों) में नहीं लाया जा सकता। इस ग्रादेश का स्पष्ट प्रयोजन यह था कि जाट सैनिक सत्यार्थप्रकाश को ग्रपने पास न रख सकें। अंग्रेज अफसरों को केवल सत्यार्थप्रकाश पर ही एतराज नहीं था। उन्हें 'केसरी', 'जाट समाचार' ग्रौर 'जाट हितकारी' सदृश समाचारपत्र भी ग्रापत्तिजनक प्रतीत होते

थे। उनका विचार था कि दसवीं जाट पल्टन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना विकसित हो रही है, ग्रौर इसका कारण ग्रार्यसमाजी विचार हैं। इस सम्बन्ध में गहराई से जाँच करने के लिए सन् १६०७ में लेफ्टिनेन्ट कर्न ल प्रेसी को दसवीं जाट पल्टन का मुख्य ग्रफसर नियुक्त किया गया, ग्रौर उसे यह ग्रादेश दिया गया कि इस पल्टन की देश-भिवत और स्वदेशी ग्रादि की गतिविधियों का सुचार रूप से ग्रनुशीलन कर उनके सम्बन्ध में ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रेसी को यह भी लिखा गया, कि सी० ग्राई० डी० से यह सूचना प्राप्त हुई है कि दसवीं जाट पल्टन ग्रार्यसमाज की दृढ़ समर्थक है, ग्रत: इस विषय में भी वह पूरी-पूरी जानकारी सरकार के समक्ष पेश करे। सूबेदार, हवलदार म्रादि भारतीय श्रफसरों से पूछताछ करने पर कर्नल प्रेसी को जात हम्रा कि उनके पूर्व-वर्ती ग्रफसर कर्नल हण्टर ने चार सिपाहियों को पल्टन से इस कारण निकाल दिया था, क्योंकि ग्रार्यसमाजी होने के कारण वे मांस-भक्षण के लिए तैयार नहीं थे। इन सैनिकों के पास जो धार्मिक पुष्तकों थीं, उन्हें भी जला दिया गया था। इसी प्रकार एक सैनिक को इस ग्रपराघ में सजा दी गयी थी कि वह लाला लाजपत राय का भाषण सूनने के लिए गया था। कर्नल प्रेसी ने अभी अपनी जाँच पूरी नहीं की थी, कि वह आठ महीने की छूट्टी पर चला गया, ग्रौर उसके स्थान पर मेजर राइट ने दसवीं जाट पल्टन की कमाण्ड सँभाल ली। उसने शीघ्र ही यह पता चला लिया, कि इस पल्टन की 'इ' कम्पनी के भारतीय ग्रफसरों के घरों के सामने सभाएँ होती हैं। इस पर सूबेदार हरिराम, नायक जोतराम और सिपाही जोग को सजा दी गयी। मेजर राइट की दृष्टि में छावनी में किसी भी प्रकार की सभा करना अनुचित व राजद्रोह था; चाहे वे सभाएँ धार्मिक सत्संग के लिए ही क्यों न की गयी हों। इस अफसर को सिपाहियों के यज्ञोपवीत पहनने पर भी ऐतराज था। इस कारण उसे अनेक सिपाहियों से ऋगड़े भी करने पड़े थे। जब कर्नल प्रेसी छुट्टियों पर से वापस थ्राया, तो उसने जाट पल्टन की गतिविधियों के सम्बन्ध में ग्रपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार के पास भेज दी। इस रिपोर्ट में उसने यह विचार प्रकट किया था, कि सत्यार्थप्रकाश में कोई ऐसी वात नहीं है, जिसे राजद्रोह कहा जा सके। प्रेसी का यह भी कहना था कि यदि दसवीं जाट पल्टन में बहुसंख्यक सिपाही ग्रार्थ-समाजी हैं, तो इस बात का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। पर इस रिपोर्ट से सरकार को सन्तोष नहीं हुन्ना। उसे सी० माई० डी० द्वारा मार्यसमाज के विरुद्ध जो सूचनाएँ मिल रही थीं, उनके कारण वह सेना में भ्रायं सिपाहियों की भरती से चौकन्नी होने लग गयी थी। प्रेसी को जाँच के लिए ग्रादेश इसीलिए दिया गया था, ताकि उसकी रिपोर्ट के आघार पर आयों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। जब सरकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो रोहतक और हिसार जिलों में 'सिडीशस मीटिंग्स एक्ट' लागू कर दिया गया और यह ग्रादेश भी जारी किया गया कि ग्रार्यसमाजी जाटों को सेना में भरती न किया जाए।

यद्यपि 'श्रार्यसमाज और राजनीति' विषय का प्रतिपादन इस इतिहास के ग्रन्य भाग में किया गया है, पर यहाँ इस सम्बन्ध में कितपय निर्देश केवल यह प्रदिशत करने के लिए दे दिये गये हैं कि हरयाणा में महिष दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार कितनी ग्रिधिक गहराई तक हो गया था। प्रायः सभी देशों में बहुसंख्यक लोग निर्वाह के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। सैनिकों ग्रीर पुलिस के सिपाहियों की भरती इस वर्ग के

लोगों में से ही की जाया करती है। जब किसी सामाजिक, वार्मिक व राजनीतिक ग्रान्दोलन का प्रवेश इस वर्ग के लोगों में हो जाए, तो वह जनसाधरण का ग्रान्दोलन बन जाता है। ग्रार्थसमाज के सम्बन्ध में हरयाणा में यही हुग्रा। वहाँ के जाट, ग्रहीर, गुजर त्रादि देहाती कृषक वर्ग के लोग ग्रार्यसमाज के प्रभाव में ग्रा गये ग्रीर नेतृत्व के लिए भी वे किसी अन्य पर निर्भ र नहीं रहे । डॉक्टर रामजीलाल, भक्त फूलसिंह और चौघरी पीरूसिंह सदृश ग्रार्यं नेता जाति से जाट ही थे। हरयाणा की यह परम्परा बाद में भी कायम रही। किश्चियन मिशनरी ग्रौर मुसलमान मौलवी तो वहाँ ग्रपने पैर जमा ही नहीं सके,पर पौराणिक पण्डितों के लिए भी वहाँ की सर्वसाधारण जनता को ग्रपने प्रभाव में रख सकना सम्भव नहीं रहा । हरयाणा में व्यापारी वर्ग के लोग प्रधानतया अप्रवाल वैश्य जाति के हैं। लाला लाजपत राय ग्रीर सेठ चन्दुलाल सदृश ग्रार्यसमाजी नेता ग्रग्रवाल थे ग्रीर उनके प्रभाव से हरयाणा के नगरों में भी वैदिक धर्म का सुचार रूप से प्रचार हुआ। वहाँ के वैश्यों द्वारा आर्यसमाज को आर्थिक सहायता भी उदारतापूर्वक दी जाती रही। हरयाणा में ऐसे ब्राह्मण पण्डितों की भी कमी नहीं थी, जो महर्षि के अनुयायी थे। पण्डित वस्तीराम जन्म से भी ब्राह्मण थे। इस प्रकार पण्डित, व्यापारी ग्रौर कृषक—तीनों वर्गों के सहयोग से हरयाणा भ्रार्यसमाज का सुदृढ़ गढ़ वन गया, श्रौर वहाँ वैदिक धर्म के प्रचार में निरन्तर वृद्धि होती गयी।

#### परिवाष्ट--१

### पंजाब, हरयाणा श्रौर हिमाचल प्रदेश के कतिपय ग्रायंसमाज

गत पाँच ग्रध्यायों में हमने उस क्षेत्र में ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का विवरण दिया है, जो सन् १६४७ में भारत के विभाजन से पूर्व पंजाब के ग्रन्तगंत था, ग्रौर जिसके विविध ग्रार्यसमाज पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा तथा ग्रार्य प्रदिशिक प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। इन ग्रार्यसमाजों की कुल संख्या सात सौ से भी ग्रधिक थी। यह सम्भव नहीं है, कि इन सब समाजों की स्थापना, विकास, प्रगति ग्रौर कार्यकलाप का संक्षिप्त रूप से विवरण भी इस ग्रन्थ में दिया जा सके। पर क्योंकि ग्रार्यसमाज के ग्रान्दोलन को प्रारम्भ हुए ग्रब एक सदी से ग्रधिक समय हो चुका है, ग्रौर इस काल में ग्रार्यसमाज की कार्यविधि, वातावरण, प्रचार की पद्धित तथा कार्यकर्ताग्रों व नेताग्रों के कार्य के ढंग में बहुत परिवर्तन ग्रा गया है, ग्रतः यह उपयोगी होगा कि ग्रार्यसमाज के इतिहास की पहली ग्रधं शताब्दी के कतिपय ग्रार्यसमाजों का यहाँ संक्षिप्त रूप से परिचय दे दिया जाये, क्योंकि यह परिचय उस समय के ग्रार्यसमाज-ग्रान्दोलन के स्वरूप को समक्षने में सहायक होगा।

लुधियाना आर्यसमाज आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ सम्बद्ध आर्यसमाजों में लुधियाना आर्यसमाज का विशिष्ट स्थान है। उसकी स्थापना २६ अक्तूबर, सन् १८८२ के दिन लाला रामजीदास खजाञ्ची, वाबू शिवशरणदास ठेकेदार, लाला लाजपत राय थापर, बाबू उमाप्रसाद और लाला तुलसीराम ग्रादि सज्जनों के प्रयत्न से हुई थी।
महिं दयानन्द सरस्वती ने सन् १८७७ के एप्रिल मास में तीन सप्ताह के लगभग लुघियाना
में निवास किया था। उनके व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था, और
उसीके परिणामस्वरूप बाद में वहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना हुई थी। समाज के प्रथम
प्रधान लाला शिवशरणदास थे, श्रौर मन्त्री पण्डित सालिगराम थे। कोषाध्यक्ष के पद
पर लाला रामजीदास की नियुक्ति हुई थी। समाज का पहला सत्संग स्थापना के दिन २६
ग्रक्तूबर को कटरा नौहरियों में एक छोटे से चौवारे में हुश्रा, ग्रौर एक साल पश्चात् ६
ग्रक्तूबर, १८८३ को लाला रामजीदास के मकान पर, जो चौड़ा वाजार में था, ग्रायंसमाज का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया।

प्रारम्भ के समय में ग्रार्यसमाज लुधियाना द्वारा वेद-प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन प्रयोग में लाये जाते थे-(१) प्रतिदिन सायंकाल महर्षिकृत वेदभाष्य की कथा की जाती थी। (२) रविवार के साप्ताहिक सत्संग के ग्रतिरिक्त प्रत्येक शुक्रवार को दो घण्टे के लिए धर्मचर्चा का श्रायोजन किया जाता था, जिसमें सवको शंका समाधान की स्वतन्त्रता रहती थी। (३) प्रत्येक बुधवार को नगर के भिन्त-भिन्न मुहल्लों में वैदिक घर्म का प्रचार किया जाता था। (४) संस्कृत तथा ग्रार्थ भाषा (हिन्दी) की उन्नति के लिए समाज के पदाधिकारी विशेष ध्यान देते थे। (५) अन्तरंग सभा में भिन्न-भिन्न समुदायों के प्रतिनिधि लिये जाते थे। (६) सभासदों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जिस सभासद की ग्रनुपस्थितियाँ ग्रधिक होती थीं उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था या उसे म्रनुपस्थित रहने का सन्तोषजनक के कारण बताना होता था। सर्वसाघारण जनता से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने के लिए समाज के अधिकारी घर-घर जाकर समाज फण्ड के लिए ग्राटा एकत्र किया करते थे, जिससे दस रुपये मासिक प्राप्त हो जाते थे। उस समय १० रुपये का जो मूल्य था, उसे देखते हुए यह राशि कम नहीं थी। इस पद्धति का लाभ यह था कि लोगों का ग्रार्यसमाज से सम्पर्क वना रहता था, और उनमें वैदिक घर्म के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती थी। शुरू में लुघियाना आर्यसमाज का कोई भवन या मन्दिर नहीं था । साप्ताहिक सत्संग भी नगर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर हुआ करते थे। पर सन् १८८६ में जब समाज ने लुघियाना के पुराने हिन्दू स्कूल को अपने अधिकार में ले लिया, तो साप्ताहिक सत्संग भी वहीं पर किये जाने लगे। सन् १६०६ में शहर के बीच में एक उपयुक्त स्थान समाज मन्दिर के लिए ऋय कर लिया गया, जिस पर वाद में सब ग्रावश्यक इमारतें बना ली गईं। लुघियाना समाज की यह सम्पत्ति आर्थ प्रतिनिधि सभा पंजाब के नाम रिजस्टर्ड है। जून, सन् १८६० में लु घियाना में स्त्री आर्यसमाज की भी स्थापना हो गई थी। इसकी आर्य सदस्याएँ वैदिक धर्म के प्रचार के लिए सदा तत्पर रही है। उन द्वारा प्रतिवर्ष तीजी के त्यौहार पर प्रचार की विशेष व्यवस्था की जाती थी। इस समाज का वार्षिकोत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। सन् १८६६ में लुघियाना में लाला देवीचन्द द्वारा एक विघवा-विवाह सहायक सभा भी स्थापित की गयी थी। यह सभा तो देर तक कायम नहीं रह सकी, पर उस द्वारा विधवाग्रों के पुनर्विवाह का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था, उसे ग्रार्यसमाज लुधियाना ने जारी रखा।

वैदिक धर्म के प्रचार के लिए आर्यसमाज लुधियाना ने जो प्रयत्न किया, उसकी

कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। सामान्यतया, प्रचार के लिए समाजों द्वारा व्याख्यानों का ही आश्रय लिया जाता है। पर लुघियाना समाज ने इस प्रयोजन से कथा खों की भी व्यवस्था की। स्वामी सत्यानन्दजी महाराज आर्यसमाज के अत्यन्त योग्य व मृदुभाषी संन्यासी थे। वह प्रतिवर्ष दस-वारह दिन लुघियाना समाज में कथा द्वारा अमृतवर्षा किया करते थे, जिससे जनता वहुत प्रभावित होती थी और वैदिक घम के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखने लगती थी। उनके अतिरिक्त गुरुकुल रायकोट के आचार्य स्वामी गंगागिरि भी समय-समय पर लुघियाना आकर उपनिषदों की कथा किया करते थे। लुघियाना में आर्यसमाज का जो वातावरण उत्पन्न हुआ, उसमें ये कथाएँ बहुत सहायक सिद्ध हुईं। लुघियाना आर्यसमाज का वार्षिकोत्सव तो प्रतिवर्ष नियमपूर्व कहुआ ही करता था, पर मेलों और विशेष उत्सवों पर समाज हारा प्रचार का विशेष प्रवन्ध भी किया जाता था। घाट शिवदयाल पर मेला वसन्त में, छपार में मेला छपार पर, मेला रोशनी व रामलीला के अवसरों पर मेलों के स्थान पर और भाई वाले आदि मेलों पर आर्यसमाज की ओर से घम-प्रचार किया जाता था। प्रारम्भ के वर्षों में होली के त्यौहार पर आर्य लोग उजले वस्त्र पहनकर प्रभु कीर्तन करते हुए वाजारों में जुलूस निकाला करते थे, जो होली मनाने का एक नया व उत्कृष्ट ढंग था।

ल् घियाना आर्यसमाज में बहुत-से ऐसे सुयोग्य व्यक्ति थे, जो समय-समय पर लुधियाना शहर में तथा समीपवर्ती नगरों ग्रीर ग्रामों में जाकर वर्म-प्रचार किया करते थे। प्रारम्भ के वर्षों में जिन स्थानीय व्यक्तियों ने जीवन-निर्वाह के अपने कार्य करते हुए धर्म-प्रचार के लिए भी समय निकाला, उनमें पण्डित जातीराम, लाला देवीचन्द और पण्डित बिहारीलाल मुख्य थे। समाज की स्रोर से पण्डित गोपालदत्त उपदेशक तथा पण्डित मथुरादास भजनीक को नगर तथा जिले में प्रचार के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में जो स्थानीय व्यक्ति घर्म-प्रचार के प्रयोजन से ग्रपना ग्रमूल्य समय देते रहे, उनमें मास्टर रामलाल, पण्डित गूजरमल, पण्डित हरदयालु शास्त्री, मास्टर यशपाल, पण्डित अर्जुनदेव शास्त्री, पण्डित विष्णुमित्र और पण्डित सत्यदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। लुधियाना आर्यसमाज जो उन्नति कर सका, और महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को पूरा करने के सम्बन्ध में उसका जो महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, उसमें इन स्थानीय ग्रायं सज्जनों का कर्तृत्त्व ग्रत्यन्त सराहनीय था। महर्षि के देहावसान के पश्चात् की ग्राघी शताब्दी में जिन संन्यासियों, विद्वानों, प्रचारकों ग्रौर कर्मठ कार्यकताभ्रों ने वैदिक धर्म के प्रचार में विशेष तत्परता प्रदर्शित की थी, प्रायः वे सब समय-समय पर लुधियाना पधारते रहे, श्रीर उनके व्याख्यानों व उपदेशों से वहाँ के समाज ने वहुत लाभ उठाया। इन महानुभावों में पण्डित लेखराम, स्वामी ईश्वरानन्द, स्वामी ग्रात्मानन्द, स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी योगेन्द्रपाल, स्वामी नित्यानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द, मास्टर ग्रात्मा-राम, पण्डित गणपति शर्मा, पण्डित पूर्णानन्द, पण्डित शिवशंकर काव्यतीर्थ, स्वामी ब्रह्मा-नन्द, महात्मा मुंशीराम, (स्वामी श्रद्धानन्द), महात्मा नारायण स्वामी, श्राचार्य रामदेव, स्वामी स्वतन्त्रानन्द,स्वामी सर्वदानन्द, स्वामी सत्यानन्द, महाशय कृष्ण, स्वामी अच्युता-नन्द ग्रौर श्री वजीरचन्द विद्यार्थी प्रमुख थे। वस्तुतः, उस युग में श्रार्यसमाज के जो भी प्रमुख विद्वान्, संन्यासी व प्रचारकथे, सभी समम-समय पर, विशेषतया वार्षिकोत्सर्वो के अवसर पर, लुवियाना आते रहे। इस समाज के पुराने रिकार्ड का अनुशीलन करने पर यह भली-भांति जाना जा सकता है, कि श्रार्यसमाज के इतिहास के प्रारम्भ काल में समाज का नेतृत्व किन महानुभावों के हाथ में था, ग्रौर वे किस प्रकार सर्वत्र वैदिक वर्म के प्रचार के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। उस समय के वर्म-प्रचार में शास्त्राथीं का स्थान ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। ये शास्त्रार्थं प्रधानतया पौराणिक पण्डितों से हुग्रा करते थे। मृतिपूजा, अवतारवाद, श्राद्ध और विघर्मियों की शुद्धि ग्रादि ऐसे विषय थे, जिन पर ग्रायंसमाज का सनातिनयों से विरोध था। ग्रायंसमाज की ग्रीर से जिन विद्वानों ने इन विषयों पर पौराणिक पण्डितों से शास्त्रार्थ किये, उनके पण्डित ग्रार्यम्नि, पण्डित गणपति शर्मा, महात्मा मुंशीराम श्रौर स्वामी दर्शनानन्द प्रमुख थे। पौराणिक विद्वान् पण्डित जगत्प्रसाद ग्रीर ग्रार्यंसमाज के पण्डित गणपति शर्मा में श्राद्ध विषय पर हुन्ना एक शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध है। सरदार मानिसह वार-एट-लॉ ने इसकी ग्रध्यक्षता की थी, और जनता पर इसका इतना ग्रधिक प्रभाव पड़ा था, कि लुधियाना के ईसाई पत्र 'नूर अफशा' ने शर्माजी के तर्क व युक्तियों की प्रशंसा करते हुए आर्यसमाज की विजय को स्त्रीकार किया था। शास्त्रार्थों का ग्रायोजन केवल लुधियाना शहर में ही नहीं होता था, ग्रपितु जिले के रायकोट, जगरांग्रो, माछीवाड़ा, फिल्लौर ग्रादि समीपवर्ती नगरों में भी लु घियाना समाज की ग्रोर से शास्त्राथों की व्यवस्था की जाती थी, जिससे ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में बहुत सहायता मिलती थी। उस समय लुधियाना समाज के वार्षिकोत्सव का भी विशेष महत्त्व था। प्रारम्भ काल में ऐसे समाज ग्रिधिक नहीं थे, जिनके वार्षिको-त्सव प्रति वर्षं नियमपूर्वक होते हों। पर जिनके उत्सव प्रतिवर्ष होते थे, उनमें न केवल ग्रपने शहर व पास-पड़ोस की बस्तियों व नगरों के नर-नारी ही ग्रच्छी वड़ी संख्या में उपस्थित होते थे, ग्रपितु दूर-दूर से भी श्रद्धालु लोग ग्रार्य विद्वानों के व्याख्यान सुनने के लिए ग्राया करते थे। इन ग्रवसरों पर सहभोज का भी प्रवन्ध किया जाता था। इससे भार्यजनों में परस्पर प्रीति की वृद्धि में सहायता मिलती थी। लुधियाना समाज की सन् १८६० की रिपोर्ट में प्रीतिभोज या सहभोज का वर्णन इस प्रकार किया गया है-"सव आर्यसभासद् और सहायक इकट्ठे हुए। दो वजे सायंकाल तक बाग लाला गंगा-किशन में भजन और धर्मचर्चा होती रही। बाग के दरम्यान का तालाव लवालव भरवा दिया गया था। त्रार्य पुरुषों ने वहीं स्नान और सन्ध्या की। फिर प्रीतिभोजन हुआ।" वसन्त पंचमी ग्रादि त्यौहारों पर भी समाज द्वारा सहभोजों का ग्रायोजन किया जाता था। सामाजिक ऊँच-नीच, जात-पाँत व छूत-ग्रछूत का कोई भी भेद किये विना सव म्रार्यं इन सहभोजों में प्रेमपूर्वकं सम्मिलित हुम्रा करते थे।

शुद्धि के कार्य पर भी आर्यसमाज लुधियाना ने समुचित ध्यान दिया था। उस द्वारा पहली शुद्धि रामलाल की गयी, जो मुसलमान हो गया था। सूद विरादरी का लुधियाना में प्रतिष्ठित स्थान है। यह विधिमयों की शुद्धि की प्रवल विरोधी थी। पर आर्यसमाज ने उसके विरोध की कोई परवाह नहीं की, और शुद्धि के कार्य को जारी रखा। हिन्दुओं में रहितया आदि जातियों को अछूत समक्ता जाता था। शुद्धि द्वारा उनकी अस्पृथ्यता को दूर करने के लिए भी लुधियाना के आर्यसमाज ने वहुत प्रयत्न किया। उनके वालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी समाज द्वारा की गयी। सन् १६२३ में वाँगरू जाति के ६३ व्यक्तियों की शुद्धि लुधियाना के समाज मन्दिर में की गयी थी, और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए एक पाठशाला भी उनके मुहल्ले में खोल दी गयी थी। विद्या

सागर और विद्यारत्न नाम के दो बांगरू बालक समाज द्वारा दिल्ली की आयं पाठशाला में संस्कृत पढ़ने के लिए भेजे गये, और बाद में उन्हें मोगा कॉलिज में प्रविष्ट कराया गया। वांगरू जाति के अन्य भी अनेक बच्चों को स्थानीय आयं हाई स्कूल और आयं कन्या पाठशाला में शिक्षा दिलायी गयी। अछूत जातियों के कुछ परिवार लुधियाना में रामवाग के पास वसे हुए थे। लुधियाना समाज ने उन्हें शुद्ध करके समाज में प्रविष्ट किया, और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पाठशाला स्थापित थी। इन्होंने अपने घरों में वैदिक विधि से संस्कार कराने प्रारम्भ किये, और अनेक बार अपने स्थान पर प्रीतिभोजों की व्यवस्था की, जिनमें आर्य स्त्री-पुरुष प्रीतिपूर्वक सम्मिलत हुए। इन्होंने अपनी वस्ती का नाम 'दयानन्दगढ़' रख लिया, जो महर्षि के प्रति इनकी श्रद्धा को सूचित करने के लिए पर्याप्त है। श्री अमीरचन्द वानप्रस्थी ने इन लोगों में जिस उत्साह व लगन से वैदिक धर्म का प्रचार किया, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है।

श्रार्यसमाज के सब प्रकार के कार्यकलाप में लुचियाना का ग्रार्यसमाज यथाशिक ग्रायिक सहायता प्रदान करता रहा है। जब लाहौर में डी० ए०वी० कॉलिज की स्थापना हुई, तो इस समाज द्वारा उसके फण्ड में सात हजार रुपये भेजे गये (सन् १८८८)। वाद में गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना होने पर उसके लिए घन एकत्र करने में इस समाज ने ग्रनु-पम तत्परता प्रदिश्तित की। जिन लाला लब्भूराम नैयड ने डेढ़ लाख के लगभग रुपये एकत्र कर गुरुकुल को प्रदान किये थे, वह लुचियाना ग्रायंसमाज के ही सदस्य थे। कन्या महाविद्यालय जालन्घर, ग्रायं ग्रनाथालय फीरोजपुर, दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर ग्रादि सभी ग्रायं संस्थाग्रों को इससमाज द्वारा उदारतापूर्वक सहायता दी जाती रही है।

म्रार्यंसमाज लुचियाना ने दो शिक्षण-संस्थाम्रों का संचालन भी ग्रपने हाथों में ले लिया था--आर्य हाई स्कूल और गणेशीलाल आर्य कन्या पाठशाला। लुधियाना शहर में मुंशी जमनाप्रसाद कायस्य ने वालकों की शिक्षा के लिए एक हिन्दू स्कूल की स्थापना की थी। शुरू में तो यह स्कूल ग्रच्छी तरह चला, पर बाद में इसकी दशा विगड़ने लगी ग्रीर इसके संचालन में कठिनाई ग्राने लगी। इस ग्रवस्था में मई, १८८६ में ग्राय-समाज ने हिन्दू स्कूल को ग्रपने हाथों में ले लिया, और उसके प्रवन्य के लिए एक उप-सभा का निर्माण कर दिया, जिसके प्रधान लाला रामजीदास और मन्त्री मुन्शी माघो-स्वरूप थे। उस समय स्कूल में विद्यार्थी केवल तीस थे, ग्रौर ग्रध्यापक केवल चार। ग्रायं समाजद्वारा स्कूल का प्रवन्ध हाथ में ले लेने पर उसकी श्रवस्था सँभलने लगी, श्रौर उसके विद्यार्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। सन् १६३१ में इस स्कूल में १४५० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिनमें तीन सौ के लगभग सिक्ख ग्रौर मुसलमान थे। ब्राध्यापकों की संख्या भी तव चार से बढ़कर चालीस तक पहुँच गयी थी। स्कूल के साथ एक छात्रावास भी था, जिनमें २५० विद्यार्थी निवास करते थे। ग्रार्थ स्कूल लुधियाना ने जो उन्तित की, उसका प्रधान श्रेय मास्टर रामलाल को प्राप्त है, जिन्होंने कि सन् १६०५ में मुख्याध्यापक के रूप में उसका संचालन शुरू किया था। गणेशीलाल ग्राये कन्या पाठशाला की स्थापना अगस्त,१६०३ में लाला गणेशीलालजी के दान द्वारा हुई थी। लालाजी के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी ने अपनी सब सम्पत्ति स्त्री शिक्षा के लिए लुघियाना ग्रार्य समाज को प्रदान कर दी। पति-पत्नी के इस सात्त्विक दान से इस पाठशाला का कार्य प्रारम्भ हुआ। उसके विकास व उन्नति के लिए

पण्डित लक्ष्मणदास ने जो प्रयत्न किया, वह वस्तुतः सराहनीय है। इसके लिए उन्होंने सरकारी सर्विस से त्याग-पत्र दे दिया, और २७ वर्ष तक मुख्याध्यापक पद पर रहकर पाठशाला का संचालन किया। पाठशाला के साथ 'कन्या ग्राश्रम' नाम से एक छात्रावास भी था, जिसमें छात्राग्रों के निवास, भोजन ग्रादि की समुचित व्यवस्था थी। सन् १६३१ में इस पाठशाला में ४२० बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। ग्रार्थ हाई स्कूल ग्रौर कन्या पाठशाला—दोनों में पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित पुस्तकों के ग्राधार पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, ग्रौर मिडल कक्षाग्रों की कन्याग्रों के लिए संस्कृत पढ़ना ग्रनिवार्य रखा गया था।

लुधियाना शहर का आर्यंसमाज इतना सिक्रिय था कि उसे केन्द्र बनाकर जिले की विविध बस्तियों व नगरों में अनेक समाज स्थापित हो गये थे, जिनकी संख्या सन् १६३१ में दस थी।

श्रायंसमाज पानीपत—स्थानीय श्रनुश्रुति के श्रनुसार लुघियाना से दिल्ली श्राते हुए महिष दयानन्द सरस्वती पानीपत होकर गये थे, पर वह वहाँ ठहरे नहीं थे। रेलवे के निर्माण से पूर्व जाने-श्राने के लिए प्रायः घोड़ा गाड़ियों श्रीर ऊँट गाड़ियों का उपयोग किया जाता था। दिल्ली से पंजाब जाने वाले ग्रान्ट ट्रंक रोड पर तव ऊँट गाड़ियाँ चला करती थीं, श्रीर डाक भी उन्हीं द्वारा भेजी जाया करती थी। महिष जब इसी प्रकार यात्रा करते हुए पानीपत पहुँचे, तो उनकी भेंट वहाँ के प्रसिद्ध रईस रायवहादुर लाला ताराचन्द से हो गई। उन्होंने महिष से प्रार्थना की, कि वह पानीपत कककर उस नगरी को पवित्र करें, पर महिष को जल्दी दिल्ली पहुँचना था। पानीपत के लिए वह समय नहीं निकाल सके। पर जो कुछ समय के लिए लाला ताराचन्द महिष् के सम्पर्क में श्राए, उसी से उनपर श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा श्रीर उनके तथा उनके परिवार में वैदिक धर्म के प्रति श्रास्था का बीज श्रंकुरित हो गया। इन्हीं लाला ताराचन्द के सुपुत्र रायजादा लाला योगध्यान थे, जिनके सहयोग से सन् १८६३ में पानीपत में श्रार्यसमाज की स्थापना हुई। इस समाज की स्थापना के विषय में ज्ञात जानकारी का उल्लेख इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में किया जा चुका है।

पानीपत आर्यंसमाज की प्रगति तथा आर्थिक साधनों को जुटाने में सबसे अधिक सहयोग सपाटू वाले सिंघला परिवार से प्राप्त हुआ। इस परिवार ने आर्यंसमाज को अनेक ऐसे व्यक्ति प्रदान किए, जिनके कारण पानीपत नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्र में वैदिक धर्म का बहुत प्रचार हुआ। इनमें लाला खेमचन्द रईस, लाला अनूपचन्द आफताब, लाला चतुर्भज, श्री ओमप्रकाश सिंघला और श्री रामानन्द सिंघला के नाम उल्लेखनीय हैं।

हरयाणा और उनके साथ लगे हुए क्षेत्र में आर्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुआ, उसमें पानीपत के समाज का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इसी समाज के सम्पर्क में आकर चौधरी फूलिंसह वैदिक धर्म के अनुयायी बने, और आर्यसमाज के लिए उन्होंने अपने जीवन की विल दे दी। श्री फूलिंसह ने पटवारी के कार्य का प्रशिक्षण पानीपत में प्राप्त किया था, और सन् १६० ६ में अपने मित्र पटवारी प्रीतिसिंह के साथ कुछ समय वह पटवारी से सम्बन्धित कार्य के लिए पानीपत में रहे भी थे। प्रीतिसिंह आर्यसमाजी थे, और समय-समय पर वह फूलिंसह जी को आर्यसमाज विषयक पुस्तकें पढ़ने की प्रेरणा देते रहते थे। इसी के परिणामस्वरूप चौधरी फूलिंसह के जीवन में परिवर्तन आया और उन्होंने आर्य-

समाजी वनने का निश्चय कर लिया। वह पानीपत ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव पर गये, ग्रीर पण्डित ब्रह्मानन्द से यज्ञोपवीत ग्रहण कर उन्होंने समाज में प्रवेश ले लिया। भक्त फूलिंसह जैसे महान् ग्रायं नेता के जीवन में परिवर्तन लाने का श्रेय इसी समाज को प्राप्त है। हरयाणा में सींख पाथरी के ग्रायंसमाज का विशेष महत्त्व है। उसकी स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की थी, जो ग्रपने इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। मुगला नाम का यह व्यक्ति पानीपत ग्रायंसमाज के सम्पर्क में ग्राया, जिसके कारण डकेती सदृश कुकृत्यों का परित्याग कर वह ग्रायंसमाज की सेवा में लग गया, ग्रीर उसी द्वारा सींख पाथरी में समाज की स्थापना की गई। चौधरी मामनसिंह एक ग्रन्य सज्जन थे, जिन्होंने पानीपत समाज से प्रेरणा प्राप्त कर ग्रपना जीवन वैदिक धर्म के प्रचार में लगा दिया था। यमुना नदी के पूर्वी तट के साथ का जो प्रदेश हरयाणा के साथ लगा हुग्रा है, चौधरी साहव ने उसे ग्रपना कार्यक्षेत्र बनाया ग्रीर वहाँ ग्रनेक ग्रायंसमाजों की स्थापना की।

पानीपत आर्यसमाज ने वैदिक घर्म के प्रचार के लिए जिन साधनों को अपनाया, उनमें स्त्री-शिक्षा, शास्त्रार्थ ग्रीर उपदेश प्रधान थे। स्त्री-शिक्षा के लिए उस द्वारा ग्रार्थ कन्या पाठशाला मोहल्ला ग्रन्सार, ग्रायं कन्या हाईस्कूल वीर भवन ग्रीर ग्रायं गर्ल्स कॉलिज ग्राण्ट ट्रंक रोड की स्थापना की गई। इन शिक्षण-संस्थाओं के कारण जहाँ वालिकाओं को सुशिक्षित होने का अवसर मिला, वहाँ साथ ही वैदिक धर्म से भी उन्होंने परिचय प्राप्त किया। बालकों की शिक्षण-संस्थाएँ भी इस समाज द्वारा चलायी गई। वैदिक धर्म के प्रचार के प्रयोजन से जिन अनेक शास्त्रार्थों का इस समाज द्वारा पानीपत में ग्रायोजन किया गया, उनमें कुछ महत्त्व के हैं। पहला महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ एप्रिल, सन् १९२३ में ईसाइयों से हुया, जिसमें यार्यसमाज की योर से पण्डित रामचन्द्र देहलवी थे, और ईसाइयों की ग्रोर से पादरी हरनन्द राय। शास्त्रार्थं की ग्रध्यक्षता राय बहादुर लाला लक्ष्मीचन्द जैन ने की थी, ग्रीरइसमें ग्रार्यसमाज को विजयी घोषित किया गया था। इसके कुछ दिन पश्चात एक शास्त्रार्थ फिर ईसाइयों के साथ हुआ, जिसका विषय 'सुष्टि की उत्पत्ति एवं इलहाम' था। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व वही विद्वान् कर रहे थे, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व शास्त्रार्थ किया था। तीसरा शास्त्रार्थ सन् १६२७ में आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर मुसलमानों से हुग्रा। इसमें भी ग्रायंसमाज का प्रतिनिधित्त्व पण्डित रामचन्द्र देहलवी ने किया था। पानीपत में मुसलमानों की बहुत ग्रधिक संख्या थी, ग्रीर उनकी ग्रोर से मौलवी मुहम्मद इस्माईल ग्रादि ग्रनेक विद्वानों ने शास्त्रार्थ में भाग लिया था। इस शास्त्रार्थ का इतना अधिक प्रभाव हुआ, कि मुसलमानों पर भी वैदिक धर्म की युक्तियुक्तता का सिक्का जम गया। सन् १६३१ में जैनियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, जो चार दिनों तक चलता रहा। शास्त्रार्थं का विषय था-- 'क्या वेद ईश्वरीय ज्ञान है ?' जैनियों का कहना था, कि वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानना सृष्टि के नियम के ग्रनुकुल नहीं है। ग्रार्यसमाज की ग्रोर से इस शास्त्रार्थ में पण्डित देवेन्द्रनाथ शास्त्री, पण्डित रामचन्द्र देहलवी, पण्डित ब्रह्मदेव विद्यालंकार तथा श्री कर्मानन्द थे, श्रौर जैनियों की ग्रोर से श्री मक्खनलाल शास्त्री, श्री ग्रजितकुमार शास्त्री, श्री राजेन्द्रकुमार शास्त्री ग्रौर श्री माणकचन्द्र वर्णी ग्रादि एक दर्जन पण्डित थे। जैनियों से हुए इस शास्त्रार्थं में 'क्या सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर है' यह भी एक विषय था। इसमें दोनों पक्षों की युक्तियाँ सुनकर जनता इस परिणाम पर पहुँची, कि ग्रार्थसमाज के मन्तव्य सही व तर्कसंगत हैं। पानीपत में मुसलमानों का पर्याप्त जोर होने के कारण समय-समय पर आर्यसमाज से उनका टकराव होता रहता था। इस्लाम के अन्यतम सम्प्रदाय अहमदियों से पानीपत में अनेक बार शास्त्रार्थ हुए, जिनमें आर्यसमाज का जो वर्च स्व प्रकट हुआ, उससे कुछ मुसलिम विद्वान् अपने ऊपर काबू नहीं रख सके। गुलाम हुसैन कादियानी नामक पानीपत के एक अध्यापक ने 'स्वामी दयानन्द और उनकी तालीम' नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें महिष पर अनेक असत्य आक्षेप किये गये, और जिसकी भाषा भी अमर्यादित थी। इसका उत्तर पानीपत आर्यसमाज के तत्कालीन प्रधान लाला अनूपचन्द आफताब ने 'ऋषि का बोलबाला' नामक पुस्तक लिखकर दिया। इस पुस्तक में गुलाम हुसैन कादियानी के आक्षेपों का ऐसा मुँहतोड़ उत्तर दिया गया था, कि फिर उन्होंने महिष के विरुद्ध अपनी जुबान नहीं खोली।

ग्रार्यसमाज के प्रायः सभी संन्यासी, महात्मा ग्रौर विद्वान् समय-समय पर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए पानीपत ग्राते रहे। इनमें स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी सर्वदानन्द, पण्डित गणपित शर्मा, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी वेदानन्द तीर्थ, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी केवलानन्द, लाला लाजपत राय, स्वामी भीष्मजी, ठाकुर ग्रमरसिंह (महात्मा ग्रमर स्वामी), कुँवर सुखलाल ग्रौर श्री रामचन्द्र देहलवी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन महात्माग्रों तथा सुयोग्य प्रचारकों के कारण पानीपत ग्रार्यसमाज वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार का समर्थ केन्द्र वना रहा।

विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, दलितोद्धार, दहेज प्रथा तथा मृतकभोज का विरोध, परदा प्रथा एवं वाल विवाह का विरोध, मद्य सेवन के विरुद्ध प्रचार और अन्य विविध सामाजिक कुरीतियों के निवारण आदि सभी सुधार-कार्यक्रमों में पानीपत आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्यसमाज की ओर से समय-समय पर धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी संघर्ष किए गये, उन सबमें पानीपत समाज के सदस्य उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे हैं। हैदराबाद सत्याग्रह में लाला हरगुलाल, लाला सुगनचन्द, लाला ज्योतिप्रसाद, श्री लालचन्द पालीवाल और लाला कैलाशचन्द आदि कितने ही आर्य सभासदों ने पानीपत समाज की स्रोर से भाग लिया था। इसी प्रकार गौरक्षा आन्दोलन आदि में भी इस समाज के सदस्य सिक्षय रूप से भाग लेते रहे।

लाला देशवन्धु गुप्त केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वह ग्रार्यसमाज के भी उत्साही कार्यकर्ता थे। स्वामी श्रद्धानन्द उन्हें सार्वजनिक जीवन में लाये थे, ग्रीर उनके ग्रनुयायी के रूप में उन्होंने दिलतोद्धार ग्रादि के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। देशवन्धु जी पानीपत के निवासी थे, ग्रीर वहाँ के ग्रार्यसमाज से ही उन्होंने देश भक्ति ग्रीर धर्म प्रेम की शिक्षा ग्रहण की थी।

पानीपत ग्रार्यसमाज की एक ग्रन्य विशेषता भी उल्लेखनीय है। उसका पुस्तकालय इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है, कि उसमें पुरानी पुस्तकों तथा हस्तलिखित ग्रन्थों का बहुत बड़ा संग्रह है। वहाँ ग्रनेक ऐसी पुस्तकों भी विद्यमान हैं, जो ग्रन्यत्र कहीं प्राप्तव्य नहीं है। भारत के इतिहास में पानीपत का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि उसके रणक्षेत्र में ग्रनेक ऐसे युद्ध लड़े गये जो ऐतिहासिक दृष्टि से निर्णायक सिद्ध हुए। ग्रार्थसमाज के क्षेत्र में भी पानीपत का कम महत्त्व नहीं है। हरयाणा में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में उसका योग-दान विशेष स्थान रखता है।

श्रायंसमाज नूरपुर—नूरपुर (जिला काँगड़ा) में श्रायंसमाज की स्थापना वींसवीं सदी के प्रारम्भ में हुई थी। वहाँ के श्री कन्हैयालाल घऊ, श्री लक्ष्मणदास ग्रौर श्री प्रभुदयाल कृहाडू ग्रादि सज्जन बख्शी टेकचन्द, जो उन दिनों लाहौर में वकालत किया करते थे, के निमन्त्रण पर लाहौर ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव पर जाया करते थे। ग्रायं विद्वानों के व्याख्यान सुनकर वे वैदिक घमं से प्रभावित हुए, ग्रौर उन्होंने नूरपुर में ग्रायं-समाज स्थापित किया। श्री कन्हैयालाल घऊ लोहे के व्यापारी थे, ग्रौर प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) में उन्होंने व्यापार से वहुत घन कमाया था। लाला लाजपत राय ग्रौर महात्मा हंसराज के व्याख्यानों से प्रभावित होकर उन्होंने ग्रपनी माता की पुण्य स्मृति में समाज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसकी ग्राधारिशला विख्शी टेकचन्द द्वारा रखी गई थी। वाद में ग्रन्य दानियों के दान से इस समाज के भवनों में ग्रौर भी वृद्धि हुई।

काँगड़ा के क्षेत्र को समय-समय पर अनेक प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता रहा है। सन् १६०५ में वहाँ भूकम्प आया था, जिसके कारण काँगड़ा बुरी तरह से घ्वंस हो गया था। सन् १६२० में वहाँ घोर अकाल पड़ा था, जिससे अनाज तथा पानी का प्राप्त कर सकना कठिन हो गया था। प्राकृतिक विपत्तियों के इन अवसरों पर नूरपुर आर्यंसमाज द्वारा पीड़ित जनता की सहायता के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। गढ़वाल आदि अन्य स्थानों पर अकाल पड़ने पर भी इस समाज ने दुर्भिक्ष-पीड़ितों की घन तथा स्वयं-सेवकों द्वारा सहायता की।

न्रपुर श्रार्थसमाज की स्थापना कॉलिज पाटीं के श्रार्थसमाजियों द्वारा की गई थी, श्रीर यह समाज श्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि संभा के साथ सम्बद्ध था। श्रतः शुरू में ही उसका ध्यान डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाश्रों की स्थापना की श्रोर गया, श्रीर सन् १६१३ में उस द्वारा डी० ए० वी० प्राइमरी स्कूल खोला गया, श्रीर सन् १६१७ में डी० ए० वी० सिडल स्कूल। इसके साथ एक छात्रावास की भी स्थापना की गई थी, जिसके लिए श्री कन्हैयालाल ने श्रपनी एक इमारत नाम मात्र किराये पर प्रदान कर दी थी। काँगड़ा के क्षेत्र में जो स्कूल पहले विद्यमान थे, वे प्रायः ईसाइयों द्वारा संचालित थे। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किश्चिएनिटी के प्रभाव में ग्रा जाते थे। डी० ए० वी० स्कूल के कारण वहाँ के विद्यार्थियों को श्रपने धर्म के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर मिला।

सन् १६२२ में नूरपुर में यार्य वीर दल की स्थापना हुई। इसके सदस्यों को लाठी चलाने, कुश्ती लड़ने थौर अनुशासित ढंग से सेवाकार्य करने की शिक्षा दी जाती थी। मेलों के अवसर पर आर्य वीर दल के स्वयं-सेवक जनता की सेवा के लिए जाया करते थे, और प्राक्ठितक विपत्तियों के समय भी ये पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। इनका एक मुख्य कार्य हिन्दू अवलाओं की रक्षा करना था, जिनको वहकाकर उस समय विघमीं लोग अपने धर्म में दीक्षित कर लेने के लिए सदा तत्पर रहते थे। नूरपुर आर्य-समाज का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य अछूतोद्धार के क्षेत्र में था। नूरपुर में एक तालाव है, जिससे हिन्दू और मुसलमान तो पानी भर सकते थे, पर अछूत समक्ते जाने वाले लोग नहीं। मुसलमानों ने कहा कि यदि ये अछूत इस्लाम को स्वीकार कर लें, तो वे उन्हें तालाव से पानी भर लेने देंगे। इस पर वहुत-से अछूत हिन्दू मुसलमान बनने को तैयार भी हो गये। सनातनी हिन्दू भी इस बात से सहमत थे, कि अछूत यदि मुसलमान

बन जाएँ, तो वे तालाब से पानी भर सकते हैं। पर आर्यसमाज ने इस अवसर पर हिन्दू घर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। पहले उन्होंने सनातनी हिन्दुग्रों को समभाने का प्रयत्न किया, कि वे ग्रछूतों को मुसलमान बने विना ही पानी भरने की अनुमित प्रदान कर दें। पर जब इसमें सफलता नहीं हुई, तो कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर रायसाहव लाला लब्भूराम को नूरपुर लाया गया। स्थिति को भली-भाँति समभकर उन्होंने निर्णय दिया, कि यदि श्रछ्तों को शुद्ध कर श्रार्यसमाजी बना लिया जाए, तो वे तालाब से पानी भर सकते हैं। इसपर सभी अछूतों को आर्य-समाज मन्दिर ले जाया गया, वहाँ उनकी शुद्धि की गई ग्रौर फिर उनके साथ सहभोज हुआ। यद्यपि नूरपुर में अछूतोद्धार का यह महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो गया, पर इसके लिए वहाँ के ग्रार्यंसमाजियों को ग्रनेक कष्ट उठाने पड़े। हिन्दू बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया, ग्रौर उनसे ग्रपना सव सम्पर्क तोड़ दिया। ग्रार्यसमाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता श्री चुन्नीलाल पुरी थे। उन्हें तो उनके परिवार के लोगों ने घर से भी निकाल दिया, जिसके कारण उन्हें समाज मन्दिर में ग्राकर रहना पड़ा। इसी प्रकार की घटनाएँ ज्वाली और सुल्माली में भी हुईं। ज्वाली में एक बावड़ी थी, जिससे अछूतों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। नूरपुर ग्रार्य वीर दल के कार्यकर्ता वहाँ गये, ग्रौर वहाँ एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के अनेक आर्य विद्वान् और नेता सम्मि-लित हुए। एक महीने के निरन्तर प्रयत्न के पश्चात् ज्वाली में श्रछूतों के साथ एक सह-भोज हुआ, ग्रौर उनसे वावड़ी में पानी भरवाया गया। सुल्माली में भी ग्रछूतों को पानी भरने देने के लिए नूरपुर ग्रार्थसमाज को संघर्ष करना पड़ा था। पर उस द्वारा ग्रछूतो-द्धार का जो कार्य प्रारम्भ किया गया था, ग्रन्ततोगत्वा वह सफल हुन्ना, ग्रौर काँगड़ा के पार्वत्य क्षेत्र में ग्रछूत समभे जाने वाले लोगों को मानवता के प्रारम्भिक ग्रधिकार प्राप्त हुए।

नूरपुर आर्यसमाज का प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव हुआ करता था, जिसमें स्वामी स्वतन्त्रानन्द, स्वामी रामानन्द, लाला खुआहालचन्द, ठाकुर अमरसिंह और कुंग्रर सुख-लाल सदृश प्रमुख आर्य नेता और प्रचारक पधारा करते थे। नगर कीर्तन का जुलूस जनता को वहुत आकृष्ट करता था, और वार्षिकोत्सव पर वैदिक धर्म के प्रतिपादन तथा इस्लाम सदृश अन्य मतों के खण्डन के व्याख्यानों को सुनकर लोग वहुत प्रभावित होते थे। सन् १६३५ में नूरपुर में आर्य महिला समाज की स्थापना हो गयी थी, और सन् १६३६ में आर्य कुमार सभा की। इनके कारण किशोर वय के लोगों तथा महिलाओं में भी आर्यसमाज के लिए उत्साह उत्पन्न होने में बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। नूरपुर समाज के साथ पुस्तकालय और वाचनालय भी स्थापित थे, जिनसे यह समाज वहाँ के सुशिक्षित व्यक्तियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहता था।

टौणी देवी वर्तमान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक आर्यसमाज टौणीदेवी में है, जिसकी स्थापना सन् १६२५ में हुई थी। इसके भवन का निर्माण श्री-मती पारो देवी द्वारा अपने दिवंगत पित लाला लच्छोमल की पुण्य स्मृति में सन् १६३३ में करवाया गया था। इस क्षेत्र में आर्यसमाज के कार्यकलाप का प्रारम्भ बीसवीं सदी के शुरू में ही हो गया था, और सन् १६०५ में टौणीदेवी में महाशय निरंजनिसह ने एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित कर दी थी। सन् १६४२ में यह माध्यिमक पाठशाला बन

गयी, और सन् १६४६ में हाई स्कूल। शुरू में यह पाठशाला ही आयंसमाज के कारंकलाप का केन्द्र रही। समाज की स्थापना को प्रेरणा देने वाले आर्य महानुभावों में
महाशय निरंजनिंसह मुख्य थे, जो चिरकाल से शिक्षा के माध्यम से वर्म-प्रचार में
तत्प र थे। आर्यसमाज के लिए उनमें वहुत उत्साह था। प्रारम्भ में वह भजनों द्वारा
वर्म-प्रचार किया करते थे। कुछ समय पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के वैतिनक प्रचारक
के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। वैदिक विधि से संस्कार कराने में भी वह प्रवीण
थे। संस्कारों में जो दक्षिणा उन्हें प्राप्त होती, उसका नाम मात्र अंश अपने लिए रखकर शेष सव वह आर्यसमाज को दान कर दिया करते थे। वैदिक धर्म का प्रचार करते
हुए बहुधा उनकी पौराणिक पण्डितों से फड़प हो जाया करती थी, पर इसकी उन्हें कोई
परवाह नहीं थी। उनके एक सहायक महाशय किशनचन्द थे, जो व्यापारी थे। आर्यसमाज
की प्रत्येक गतिविधि में वह निरंजनिंसहजी का हाथ बटाया करते थे। टीणी देवी आर्यसमाज द्वारा विधवा विवाह, अछ्तोद्वार, स्त्री-शिक्षा आदि के लिए वहुत कार्य किया
गया। पंजाव आर्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक भी इस समाज में प्रचार-कार्य के लिए
निरन्तर आते रहे। जिन साधु-संन्यासियों ने इस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया, उनमें
स्वामी सुधानन्द सरस्वती का नाम उल्लेखनीय है।

#### सातवाँ भ्रध्याय

# र्जरप्रदेश में ग्रार्यसमाज का विस्तार

(सन् १८८३ से १९१२ तक)

### (१) नये आर्यसमाजों की स्थापना

महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के समय (१८८३ में) उत्तरप्रदेश में पचास के लगभग म्रार्यसमाज स्थापित हो चुके थे। वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि ने उत्तरप्रदेश (संयुक्त प्रान्त) का ग्रनेक वार भ्रमण किया था ग्रीर उनका बहुत-सा समय गंगा-यमूना के मध्यवर्ती प्रदेश में व्यतीत हुया था। इस प्रदेश में उन्होंने अनेक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित किये थे, ग्रौर सनातनधर्मी पण्डितों, ईसाई मिशनरियों, तथा मुसलिम मौलवियों से उनके अनेक शास्त्रार्थ भी हुए थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि महर्षि के जीवन-काल में इस प्रदेश में बहुत-से श्रार्यसमाजों की स्थापना हो जाए, ग्रौर इसी प्रदेश में स्थित मेरठ के ग्रार्यसमाज को 'प्रधान' समाज की स्थिति भी प्राप्त हो। उत्तरप्रदेश में पहला ग्रार्यसमाज १८ एप्रिल, सन् १८७५ के दिन मिरजापुर में स्थापित हुम्रा था। उसके बाद रुड़की (जिला सहारनपुर) में २० श्रगस्त, १८७८ को, मेरठ में २६ सितम्बर, १८७८ को, देहरादून में २६ जून, १८७६ को फर्रुखावाद में १२ जुलाई, १८७६ को, मुरादाबाद में २० जुलाई, १८७६ को और श्रागरा में २६ फरवरी सन् १८८१ को श्रार्यसमाजों की स्थापना हुई थी। महर्षि के जीवन-काल में उत्तरप्रदेश के जिन पचास के लगभग स्थानों पर ग्रार्यसमाज स्थापित हो चके थे, उनमें ऊपर लिखे नगरों के ग्रतिरिक्त बदायुं, विजनौर, नजीवाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, बरेली, कर्णवास, सहारनपुर, सिकन्दरावाद, पीलीभीती प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, काशी, सीतापुर, गोरखपुर और ग्राजमगढ़ उल्लेखनीय हैं। इन सबमें श्रार्यसमाजों की स्थापना कव ग्रौर किस प्रकार हुई, इसका विवरण इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। महर्षि के देहावसान के बाद के वर्षों में उत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमाजों का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुग्रा, जिसके परिणामस्वरूप सन् १८८६ में उनकी संख्या ६० हो गयी, भीर सन् १८६६ में २१६। बाद के वर्षों में भी उत्तर-प्रदेश में ग्रार्यसमाजों का निरन्तर विस्तार होता गया। यही कारण है कि सन् १६१२ में इस प्रदेश में कुल ४८२ आर्यसमाज स्थापित थे। महर्षि के देहावसान के पश्चात् के ३० वर्षों में सवा चार सौ के लगभग नये आर्यसमाजों का स्थापित हो जाना अत्यन्त महत्त्व की बात है। भारत के किसी भी अन्य प्रान्त या प्रदेश में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार की गति उतनी तेज नहीं थी, जितनी कि उत्तरप्रदेश में थी। इस प्रदेश में भी

सबसे अधिक आर्यसमाज मेरठ, सहारनपुर, विजनीर, बदायू, फर्रखाबाद, कानपुर, बुलन्दशहर, ग्रलीगढ़, मुजफ्फरनगर ग्रीर एटा जिलों में थे। ग्रागरा, मुरादाबाद, बरेली, मैनपुरी, शाहजहाँपुर ग्रीर मथुरा जिलों में भी ग्रार्यसमाज का ग्रच्छा प्रचार था। यही कारण है कि सन् १६०१ की जनगणना के अनुसार इन सोलह जिलों में आर्यसमाजियों की संख्या ५६,५८० थी, जबिक सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश में उनकी संख्या केवल ६५,२६२ थी। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है, कि सन् १६०१ की जनगणना के अनुसार भारत के अन्य प्रान्तों में आर्यसमाजियों की संख्या संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) की तुलना में वहुत कम थी। तब पंजाब में कुल आर्य केवल २४, ६८८ थे, और राजपूताना में ६६८। उस समय के पंजाब में हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, बिलोचिस्तान और सिन्य को सम्मिलित करके ही आर्यसमाजियों की यह संख्या वनती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उस समय का पंजाव उत्तरप्रदेश की तुलना में कुछ ग्रधिक ही था। इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर यह स्वीकार करना होगा कि आर्य समाज का सबसे अधिक प्रचार-प्रसार उत्तरप्रदेश में ही हुआ, और उसके भी पश्चिमी भाग में महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं का विशेष रूप से प्रचार हुआ। सन् १८६१ की जनगणना के अंक भी उपलब्ध हैं। उस समय तक उत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमाज को प्रारम्भ हुए १५ वर्ष भी नहीं हुए थे, पर वहाँ ग्रार्यसमाजियों की संख्या २२,०५३ हो गयी थी। ग्रगले दस वर्षी (सन् १६०१ तक) में इस संख्या का ६४,२६२ तक पहुँच जाना आर्यसमाज के प्रसार की तीव गति को सूचित करने के लिए पर्याप्त है। यह संख्या उन नर-नारियों की है, जिन्होंने कि जनगणना में ग्रपने को 'ग्रार्य' लिखवाया था। इनके अतिरिक्त कितने ही ग्रन्य लोग भी महर्षि के मन्तव्यों से प्रभावित रहे होंगे, इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। सन् १६०१ में संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) की कुल जनसंख्या ४,६९,०५,०८५ थी, जिनमें ४,०३,८०,१६८ हिन्दू थे। चार करोड़ के लगभग हिन्दुओं में पैंसठ हजार का 'ग्रार्य' या 'ग्रार्य समाजी' वन जाना, इस प्रदेश में ग्रार्यसमाज की सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्नीसवीं सदी में नवजागरण एवं घामिक सुघार की जो प्रवृत्तियाँ भारत में प्रादुर्भूत हुई थीं, उनमें ब्राह्मसमाज भी एक था। पर संयुक्त प्रान्त में इसका प्रभाव सर्वथा ग्रगण्य था। इसी कारण १६०१ की जनगणना में विविध सम्प्रदायों के अनुयायियों की संख्या देते हुए ब्राह्मसमाज का उल्लेख तक नहीं किया गया। राघा-स्वामी मत का भी इस समय प्रादुर्भाव हो चुका था, श्रौर वह प्रधानतया संयुक्त प्रान्त में ही केन्द्रित था। पर उसके अनुयायियों की संख्या १६०१ में केवल १५,३१५ थीं।

## (२) श्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना और उसकी प्रगति

वस्वई में ग्रायंसमाज भी स्थापना के समय सन् १८७५ में समाज के जो नियम निर्धारित किये गये थे, उनमें 'देश के मध्य' एक प्रधान समाज की वात भी स्वीकृत की गयी थी। इसी को दृष्टि में रखकर विविध प्रान्तों में एक 'प्रधान' समाज या प्रायं प्रतिनिधि सभा को स्थापित करने के जो प्रयत्न महिष के देहावसान के पश्चात् शुरू हुए, उनका उल्लेख इस प्रन्थ के दूसरे ग्रध्याय में किया जा चुका है। इसी के परिणामस्वरूप उनका उल्लेख इस प्रन्थ के दूसरे ग्रध्याय में किया जा चुका है। इसी के परिणामस्वरूप अग्रीर ५ ग्रक्टूबर, १८५६ को लाहोर में विविध ग्रायंसमाजों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब के ग्रायं प्रतिनिधियों के ग्रतिरिक्त उत्तरप्रदेश के मेरठ,

प्रयाग ग्रौर सहारनपुर के ग्रार्यंसमाजों के भी पाँच प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। दिसम्बर, १८८६ के अन्तिम सप्ताह में मेरठ आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) की पृथक् ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के सम्बन्ध में विचार हुग्रा। इससे पहले ही मुंशी लक्ष्मणस्वरूप (जो उस समय मेरठ ग्रार्यसमाज के प्रघान थे) द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा के नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसके लिए उन्होंने लाला लाजपत राय, लाला लालचन्द श्रीर लाला द्वारिकाप्रसाद सदृश पंजाब के श्रार्य नेताश्रों का भी सहयोग प्राप्त किया था। उस समय तक पंजाब में श्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो चुकी थी। मेरठ ग्रार्यसमाज के इस वार्षिकोत्सव पर उत्तरप्रदेश के यनेक यार्यसमाजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे ग्रीर लाला लाजपत राय, पण्डित गुरुदत्त तथा लाला लालचन्द सदृश ग्रनेक ग्रार्थ नेता पंजाव से भी मेरठ ग्राये हुए थे। मुंशी लक्ष्मणस्वरूप द्वारा प्रस्तावित नियमावली पर देर तक विचार-विमर्श होता रहा, भौर उसके स्वीकृत हो जाने पर २६ दिसम्बर, सन् १८८६ के दिन उत्तरप्रदेश की ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। नव-स्थापित प्रतिनिधि सभा का एक ग्रधि-वेशन दिसम्बर, १८८७ में ग्रजमेर में हुग्रा। उस समय महर्षि द्वारा स्थापित परोप-कारिणी सभा (ग्रजमेर) ग्रायंसमाजों की ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण संस्था थी ग्रीर उसके ग्रध-वेशनों में विविध प्रान्तों के प्रमुख ग्रार्य सज्जन भी सम्मिलित हुग्रा करते थे। इसीलिए १८८७ के दिसम्बर मास में परोपकारिणी सभा के श्रिधवेशन में उत्तरप्रदेश के आर्य-समाजों के प्रतिनिधि भी सिम्मिलित हुए थे, और उन्होंने वहाँ ग्रपना पृथक् ग्रधिवेशन भी कर लिया था। इसी को उत्तरप्रदेश की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन माना जाता है। इसका मुख्य कार्य सभा की नियमावली को अन्तिम व ग्रीप-चारिक रूप से स्वीकृत करना था। नियमावली के द्वितीय नियम द्वारा आर्थ प्रतिनिधि सभा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गये थे।

"(१) वेद-वेदांग तथा प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के पढ़ाने तथा ग्रायोंपदेशक बनाने के लिए विद्यालय स्थापना करना। (२) सर्व साघारण के उपकारार्थ धर्म और पदार्थ विद्या-सम्बन्धी तथा ग्रन्य पुस्तकों का एक पुस्तकालय नियत करना। (३) छोटी-वड़ी पुस्तकें वैदिक शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित करना। (४) संयुक्त प्रान्त ग्रागरा ग्रौर अवघ तथा अन्य स्थानों में उपदेश करना और कराना। (५) आर्यावर्त्त के अनाथ और दीनों के पालन, पोषण, शिक्षा ग्रौर सुघारार्थ उपयुक्त प्रवन्ध करना। (६) सामान्य प्रकार से वैदिक धर्म के प्रचारार्थ उपयुक्त उपायों को काम में लाना।" आर्य प्रतिनिधि सभा के ये उद्देश्य उस नियमावली से लिये गये हैं, जिसे सन् १८६० में रजिस्टर्ड कराया गया था। ये उन उद्देश्यों से भिन्न हैं, जिन्हें कि मुंशी लक्ष्मणस्वरूप ने सभा की प्रथम नियमावली में निर्घारित किया था। इस नियमावली में कुछ संशोधन सन् १८८८ में किये गये थे, भौर कुछ बाद में सन् १८६६ में। सभा की प्रथम दो नियमावलियों में उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। उनमें यह विहित किया गया था, कि "श्रार्थसमाजों के नियमों का पालन जितना शीघ्र और जहाँ तक उचित दृष्टि ग्रावे, समय-समय पर समाज के सभासदों से करावे।" और "ऐसे साधन प्रस्तुत करे, जिसके कारण से प्रत्येक समाज और प्रत्येक सभासद् समाज वा समाज के नियमों के पालन करने के कारण उन लाभों से लाभवान् हो सके।"

उत्तरप्रदेश की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रयम प्रधान मुंशी लक्ष्मणस्वरूप थे। उनके साथ कोई उपप्रधान नहीं था। पण्डित विहारीलाल सभा के प्रथम मन्त्री थे, श्रौर श्री श्याम सुन्दर वजरत्न कोषाध्यक्ष। प्रारम्भ के इस वर्ष में सभा का कोई उपमन्त्री तथा पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था। दूसरे वर्ष सन् १८८६ में सभा के प्रधान, मन्त्री और कोषाध्यक्ष के पदों पर पुराने व्यक्ति ही रहे, पर उनके अतिरिक्त मुंशी खैरातीलाल को उप-प्रवान, पण्डित भगवानदीन को उपमन्त्री ग्रौर श्री यमुनाप्रसाद पाण्डेय को पुस्तकाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। सभा के द्वितीय वार्षिक ग्रविवेशन में ३० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जो २६ समाजों का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय (सन् १८८८) यद्यपि उत्तरप्रदेश में ग्रायंसमाजों की संख्या १०० से ग्रविक हो गयी थी पर उनमें से केवल २६ ही ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। ज्यों-ज्यों उत्तर-प्रदेश में ग्रार्यसमाजों की संख्या वढ़ती गयी, वहाँ की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध समाज भी अधिक होते गये। सभा का तीसरा वार्षिक अधिवेशन २६, २७, २८, २६ दिसम्बर, सन् १८८६ को वरेली में हुग्रा। इसमें सम्मिलत ग्रार्थ प्रतिनिधियों की संख्या ५० थी । उत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमाज की प्रगति के इतिहास में इस ग्रधिवेशन का वहुत महत्त्व है। इसी में महर्षि के स्मारक के रूप में एक शिक्षण-संस्था की स्थापना के लिए कूछ क्रियात्मक पग उठाये गये थे। पंजाय के दयानन्द एंग्लो-वैदिक कॉलिज के समान उत्तरप्रदेश में भी डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना का सूत्रपात किस प्रकार हुग्रा, इस विषय पर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

सन् १८८७ में ग्रजमेर में उत्तरप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा का जो अधिवेशन हुआ था, उसी में सर्वसम्मति से यह निश्चय हो गया था कि महर्षि के स्मारक रूप में एक कॉलिज की स्थापना की जाए। पर इस निश्चय को कियान्वित करने का कोई प्रयत्न ग्रव तक नहीं हुग्रा था। सभा के वरेली ग्रधिवेशन में मुंशी ज्योतिस्वरूप ने कॉलिज खोलने के प्रश्न को उठाया, और राजा जयकृष्णदास तथा राय रोशनलाल ने उसका समर्थन किया। कॉलिज की स्थापना के विचार को कियान्वित करने के लिए इस ग्रधि-वेशन में एक समिति भी संगठित कर दी गयी। वाबू दुर्गाप्रसाद रईस फर्रखावाद इस समिति के प्रधान थे, और राजा जयकृष्णदास मन्त्री। आर्यं जगत् के अनेक सम्भ्रांत व सुशिक्षित व्यक्ति इस समिति के सदस्य थे, जिनमें महाराजा कर्नल सर प्रतापसिह (जोघपुर), कुँग्रर भारतसिंह मजिस्ट्रेट, मुंशी नवलिकशोर (लखनऊ), राय रोशनलाल, पण्डित विष्णु नारायण, मुंशी गिरघारीलाल (ग्रागरा) ग्रीर वाबू ज्योतिप्रसाद ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। समिति की स्रोर से कॉलिज के लिए चन्दा एकत्र करना भी शुरू कर दिया गया, और नौ हजार के लगभग धनराशि तत्काल एकत्र भी कर ली गयी। इस समय तक लाहौर में डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना हो चुकी थी, और स्वाभाविक रूप से पंजाब के आर्यसमाजी अन्यत्र भी डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना के लिए उत्सुक थे। यही कारण है कि पंजाब से लाला साईदास तथा महात्मा हंसराज भी सभा के बरेली अधिवेशन में सिम्मिलित हुए थे, और उनकी उपस्थिति के कारण उत्तरप्रदेश में भी डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना के प्रस्ताव को बहुत वल मिला था। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा का चतुर्थ ग्रधिवेशन दिसम्बर, १८६० में प्रयाग में

हुआ। इसमें कॉलिज की स्थापना के विषय को पुनः उठाया गया, और इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि कॉलिज कहाँ खोला जाए। कुछ व्यक्ति आगरा के पक्ष में थे. श्रीर कुछ मेरठ के। क्योंकि स्थान के सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्णय नहीं किया जा सका, अतः मेरठ के आर्यसमाजियों ने अपने नगर में कॉलिज खोलने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। उस समय उत्तरप्रदेश के आर्थ नेताओं में मुंशी लक्ष्मण-स्वरूप का विशिष्ट स्थान था, और वह दो वर्ष (सन् १८८७ ग्रौर सन् १८८५ में) तक प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रह चुके थे। वह मेरठ के निवासी थे, ग्रतः वहाँ उनका बहुत प्रभाव था। उनकी प्रेरणा से मेरठ के आर्य सभासदों ने यह निश्चय किया, कि वे एक मास की ग्रपनी ग्रामदनी कॉलिज के लिए प्रदान कर देंगे। दिसम्बर, १८९१ में प्रतिनिधि सभा का जो अधिनेशन फर्रुखाबाद में हुआ, उसमें मेरठ के आर्य सभासदों के इस निर्णय का सबने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, श्रौर मेरठ में कॉलिज खोले जाने के विचार को इससे बहुत बल मिला। इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि सन् १८६२ में मेरठ में 'डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज ट्रस्ट एण्ड मैनेजिंग कमेटी' नाम से एक समिति का संगठन कर लिया गया। इसके उद्देश्य तथा नियम प्रायः वही थे, जो लाहौर की डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी के थे। मुंशी लक्ष्मणस्वरूप इस कमेटी के प्रमुख सदस्य थे और मेरठ में डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना के लिए वह उत्साहपूर्वक प्रयत्न में लगे थे। २४ अक्तूबर, सन् १८६३ को डी० ए० वी० कॉलिज ट्रस्ट एण्ड मैनेजिंग कमेटी की विधिवत रजिस्ट्री करा दी गयी, ग्रीर उसी वर्ष इस कमेटी द्वारा मेरठ में एक डी० ए० वी० स्कूल स्थापित भी कर दिया गया। इस समय तक उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजी क्षेत्रों में कॉलिज के सम्बन्ध में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुए थे। श्रार्थ प्रतिनिधि सभा के श्रध-वेशनों में कॉलिज के प्रश्न पर विचार होता रहता था, ग्रौर उसके लिए धन एकत्र करने के प्रयोजन से सभा द्वारा अपील भी की जाती थी। पर क्योंकि डी० ए० वी० कमेटी का पृथक् रूप से गठन हो गया था, ग्रतः यह प्रश्न ग्रवश्य उत्पन्न होने लगा था कि इस कमेटी ग्रौर प्रतिनिधि सभा में क्या सम्बन्ध रहना चाहिये ग्रौर ये दोनों संस्थाएँ किस प्रकार परस्पर सहयोग से कार्य कर सकती हैं।

यही समय था, जब पण्डित कृपाराम ने उत्तरप्रदेश के आर्यंसमाजी क्षेत्र में प्रवेश किया। पण्डितजी लुधियाना जिले (पंजाब) की जगरावां नगरी के निवासी थे और काशी में रहकर उन्होंने संस्कृत भाषा तथा वेद-शास्त्रों का अध्ययन किया था। सन् १६०१ में उन्होंने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, और कृपाराम से 'स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती' बन गये थे। संन्यासी बनने से पूर्व भी वह आर्यंसमाज के कार्य-कलाप में भाग लिया करते थे और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अनेक पत्र भी प्रकाशित करने शुरू कर दिये थे। इनमें 'तिमिर नाशक' सन् १८८६ में प्रकाशित हुआ था, और 'वेद-प्रचार' सन् १८६४ में। पण्डित कृपाराम पंजाबी थे और अपने प्रदेश के आर्यंसमाजों की गतिविधि से उन्हें अच्छा परिचय था। लाहौर के डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षा-नीति से पंजाब के आर्यों का एक वर्ग किस प्रकार असन्तोष अनुभव करने लगा था, इस विषय पर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। वहाँ के अनेक आर्यं नेताओं का यह भी विचार था कि आर्यंसमाज का कार्यं सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना नहीं है, उसे अपनी

सारी शक्ति वेद-प्रचार के लिए ही प्रयुक्त करनी चाहिये, ग्रीर समाज द्वारा जो शिक्षण-संस्थाएँ खोली जाएँ उनमें प्रधानतया संस्कृत भाषा तथा वेद-शास्त्रों की ही शिक्षा दी जानी चाहिये, ताकि उन द्वारा आर्यसमाज के उपदेशक, प्रचारक व पुरोहित तैयार हो सकें। डी० ए० वी० कॉलिज की शिक्षानीति तथा पाठ-विधि को लेकर पंजाब में ग्रार्यसमाजी क्षेत्रों में घोर विवाद उठ खड़ा हुग्रा था, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ दो परस्पर विरोधी पार्टियाँ भी संगठित हो गयी थीं क्र पण्डित कृपाराम का भी यह विचार था कि ग्रायंसमाज का प्रधान कार्य वेद-प्रचार हैं, ग्रतः सामान्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूलों व कॉलिजों की स्थापना में उसे अपनी शक्ति नहीं लगानी चाहिये। उत्तर-प्रदेश में ग्राकर पण्डितजी ने वेद-प्रचार पर जोर देना शुरू किया, जिसे कॉलिज के पक्षपातियों ने पसन्द नहीं किया। उस समय ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का वेद-प्रचार की ग्रोर विशेष ध्यान नहीं था, ग्रार सभा द्वारा कोई उपदेशक धर्म-प्रचार के लिए नियुक्त नहीं थे। उसकी ग्रोर से एक निरीक्षक की नियुक्ति ग्रवश्य की जाती थी, जो प्रदेश के विविध आर्यसमाजों द्वारा किये जा रहे प्रचार-कार्य का निरीक्षण किया करता था। पण्डित कृपाराम इसे अपर्याप्त समकते थे। उनका मतथा कि प्रतिनिधि सभा को वेद-प्रचार विभाग को संगठित करने तथा उसके अधीन उपदेशकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिये। उनके विचारों का यह प्रभाव हुग्रा, कि कॉलिज के पक्षपातियों तथा प्रतिनिधि सभा के संचालकों में मतभेद व विरोध का प्रादुर्भाव होने लगा। यद्यपि इस विरोध ने वैसा उग्र रूप तो घारण नहीं किया, जैसाकि पंजाब में था, पर इसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी, और सन् १८६६ तक पंजाब के समान उत्तरप्रदेश के आर्य-समाजियों में भी एक ऐसी पार्टी बन गयी जो कॉलिज की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करती थी, ग्रीर जो वेद-प्रचार को ही ग्रार्यसमाज का प्रधान कार्य मानती थी। इसीलिए सन्१८६५ में 'वेद प्रचार मुहरिक कमेटी' नाम से एक समिति का निर्माण कर लिया गया था, जिसके मंत्री मुंशी नारायणप्रसाद (बाद में श्री नारायणस्वामी) थे। इस समिति द्वारा भी घन एकत्र किया जाने लगा, ग्रीर राय ठाकुरदत्त घवन द्वारा लिखित 'वैदिक धर्म प्रचार' नाम की पुस्तक का हिन्दी ग्रनुवाद प्रकाशित किया गया। श्री धवन पंजाब में आयों की उस पार्टी के अन्यतम नेता थे, जो आर्यसमाज का मुख्य कार्य वेद-प्रचार मानते थे और सामान्य शिक्षा के लिए स्कूल-कॉलिज खोलने की बात जिन्हें स्वीकार्यं नहीं थी। इस पुस्तक के प्रकाशन के कारण उत्तरप्रदेश में भी कॉलिज के समर्थकों और ग्रन्य ग्रायों में विरोघ बढ़ने लगा और ग्राय प्रतिनिधि सभा में उन लोगों के प्रभाव में वृद्धि होती गयी, जो वेद-प्रचार पर बहुत बल देते थे। पर उत्तरप्रदेश के श्रार्यंसमाजियों में उस ढंग से दो पार्टियों (कॉलिज पार्टी ग्रौर महात्मा पार्टी) का गठन नहीं हुम्रा, जैसेकि पंजाब में हुम्रा था। सन् १८६६ के पश्चात् म्रायं प्रतिनिधि सभा का संचालन प्रायः ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रहा जो वेद-प्रचार के पक्षपाती थे। इनमें पण्डित भगवानदीन, मुंशी नारायणप्रसाद, मुंशी रामदयालु सिंह और बावू श्याम-सुन्दर लाल मुख्य थे। कॉलिज के समर्थक श्री लक्ष्मणस्वरूप, बाबू ग्रानन्दस्वरूप, ग्रीर श्री मुरलांघर ग्रादि के नाम इस काल (१८६६-१६१०) के सभा के पदाधिकारियों में नहीं पाये जाते । मेरठ में जिस डी० ए० वी० कॉलिज ट्रस्ट एण्ड मैनेजिंग कमेटी का निर्माण हुन्ना था, वह इस समय से प्रायः प्रतिनिधि सभा से स्वतन्त्र होकर कार्य करने लगी, और उसके तत्त्वावधान में अनेक स्कूल और कॉलिज स्थापित हुए। पर इससे यह नहीं समक्तना चाहिये, कि प्रतिनिधि सभा का कॉलिज कमेटी के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रह गया था। सन् १८६६ में पुवायां में हुए प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन में एक प्रस्ताव यह भी स्वीकृत किया गया था, कि "अन्तरंग सभा को यह अधिकार दिया जाय कि वह कुछ रकम वार्षिक वेद-प्रचार फण्ड में से कॉलिज सोसायटी को दिया करे। कॉलिज कमेटी (सोसायटी) और प्रतिनिधि सभा के पारस्परिक सम्बन्धों में वृद्धि करने के प्रयोजन से बाद में भी अनेक प्रयत्न होते रहे, पर सभा का कार्य-कलाप मुख्यतया वेद-प्रचार ही होता गया और उसी के लिए उस द्वारा गुरुकुल की भी स्थापना की गयी। पर कॉलिज और गुरुकुल के प्रश्न को लेकर उत्तरप्रदेश में न दो पृथक् पार्टियाँ संगठित हुईं, और न कॉलिज के पक्षपातियों द्वारा अपने आर्यसमाजों का कोई पृथक् संगठन ही बनाया गया।

सन् १८६५ में श्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा जिस 'वेद प्रचार मुहरिक कमेटी' की स्थापना की गयी थी, उसके कार्य में निरन्तर वृद्धि होती गयी। उसके लिए घन एकत्र करने के प्रयोजन से एक डेपुटेशन बनाया गया, जिसके प्रमुख सदस्य श्री राम दयाल् सिंह ग्रीर मुंशी नारायणप्रसाद थे। ग्रव सभा की ग्रीर से ग्रनेक उपदेशक वेद-प्रचार का कार्य करने लगे। सन् १८९५ से १८९७ तक के दो वर्षों में आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में वीस उपदेशक धर्म-प्रचार के कार्य में संलग्न थे, जिनमें आठ अवैतनिक और वारह वैतनिक थे। बारह वैतनिक उपदेशकों की नियुक्ति से यह सर्वथा स्पष्ट है कि इस समय सभा के पास वेद-प्रचार के लिए पर्याप्त घन एकत्र हो गया था। सन् १८६-६७ से सन् १६१०-११ तक के १४ वर्षों में प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में जो उपदेशक वेद-प्रचार कर रहे थे, उन्होंने १४,६४० स्थानों पर जाकर २०,२७४ व्याख्यान दिये थे, और ४४,५३,६३७ व्यक्तियों ने उनके उपदेशों का श्रवण किया था। इस काल में इन उपदेशकों ने २१० नये ग्रार्यसमाज स्थापित किये ग्रीर ४६ शिथिल समाजों में नवजीवन का संचार किया था। अवैतिनक रूप में जो आर्य विद्वान् इस युग में धर्म-प्रचार के कार्य में तत्पर रहे, उनमें पण्डित भगवानदीन मिश्र, पण्डित तुलसीराम स्वामी, ठाकुर मशालसिंह, बाबू श्यामसुन्दर लाल, पण्डित भोजदत्त शर्मा श्रीर बाबू गंगाप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रनेक संन्यासी-महात्मा भी इस काल में वैदिक घर्म के प्रचार के लिए परिश्रमण करते रहते थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती से संन्यास ग्राश्रम की दीक्षा लेकर जिन साध-महात्माग्रों ने वैदिक धर्म के प्रचार ग्रौर ग्रार्य समाजों की स्थापना के लिए कार्य किया था, उनका विवरण इस "इतिहास" के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। इन संन्यासियों में से स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, स्वामी ईश्वरानन्द सरस्वती ग्रौर स्वामी सहजानन्द सरस्वती का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी था, श्रीर वहाँ भी श्रनेक स्थानों पर उन्होंने वेद-प्रचार का कार्य किया था। महर्षि के एक शिष्य ब्रह्मचारी रामानन्द, जो प्रायः महर्षि के साथ रहा करते थे, संन्यास ग्राश्रम में प्रवेश कर स्वामी शंकरानन्द बन गये थे ग्रीर उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत कार्य किया था। महर्षि के देहावसान के बाद के काल में जो ग्रार्य संन्यासो उत्तरप्रदेश में विशेष रूप से सिक्रिय हुए, उनमें स्वामी महानन्द, स्वामी गिरानन्द, स्वामी श्रन्युतानन्द, स्वामी श्रक्षयानन्द, स्वामी प्रकाशानन्द, स्वामी भास्करानन्द, स्वामी

स्वात्मानन्द ग्रीर स्वामी दर्शनानन्द प्रधान थे। इनके ग्रतिरिक्त स्वामी नित्यानन्द, ग्रीर स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने भी इस प्रदेश में कार्य किया था, यद्यपि उनके प्रधान कार्यक्षेत्र भारत के ग्रन्य प्रदेश व प्रान्त थे।

वेद-प्रचार के लिए आर्थसमाज के उपदेशक (वैतनिक और अवैतनिक) और साघु-संन्यासी निरन्तर भ्रमण करते रहते थे। स्थानीय ग्रार्यसभाग्रों के वार्षिकोत्सव प्रचार के महत्त्वपूर्ण साधन थे। इन उत्सवों के ग्रवसर पर ग्रनेक ग्रार्थ विद्वान्, भजनीक व उपदेशक जनता को महर्षि के मन्तव्यों का बोघ कराते थे, और वैदिक धर्म में उनकी श्रास्था उत्पन्न करते थे।पीराणिक पण्डितों ग्रीर विधर्मियों से ग्रनेक शास्त्रार्थों का भी इन उत्सवों के ग्रवसर पर ग्रायोजन किया जाता था। उत्तरप्रदेश में मथुरा, वृन्दावन, हरिद्वार, ग्रयोध्या, प्रयाग, काशी ग्रादि ग्रनेक तीर्थस्थान विद्यमान हैं, जहाँ समय-समय पर मेले लगा करते हैं। भ्रार्यसमाजी प्रचारक धर्म-प्रचार के लिए इन मेलों का भली-भाँति उपयोग किया करते थे, ग्रीर उनमें प्रचार का विशेष ग्रायोजन किया जाता था। सन् १८८६ में वृन्दावन में ब्रह्मोत्सव के अवसर पर मथुरा आर्यसमाज द्वारा जो प्रचार कराया गया था, उसमें पण्डित देवदत्त शास्त्री, पण्डित तुलसीराम स्वामी, पण्डित रुद्रदत्त शर्मा, पण्डित आर्यमुनि, स्वामी आत्मानन्द सरस्वती, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, स्वामी स्वात्मानन्द सरस्वती श्रौर स्वामी नित्यानन्द सरस्वती श्रादि प्रमुख मार्य विद्वानों तथा संन्यासियों ने भाग लिया था। भारत धर्म महामण्डल की मोर से भी इस उत्सव पर सनातन धर्म के प्रचार का ग्रायोजन किया गया था। पण्डित मदनमोहन मालवीय इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वृन्दावन ग्राए थे। वह ग्रार्थसमाज के पण्डाल में भी ग्राया करते थे, ग्रौर पौराणिक पण्डितों से हुए शास्त्रार्थ में भी वह उपस्थित थे। उन्होंने कालाकांकर से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान' पत्र में "हारा कौन, जीता कौन, इसका निर्णय करे कौन", शीर्षक से एक लेख लिखा था, जिसमें वृत्दावन के शास्त्रार्थ का निष्पक्ष विवेचन था। सन् १८६१ में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा इस ग्रवसर का धर्म-प्रचार के लिए भली-भांति उपयोग किया गया । पंजाब प्रतिनिधि सभा का सहयोग भी इस मेले में प्रचार-कार्य के लिए प्राप्त था। ग्रार्यसमाज के प्रायः सभी प्रसिद्ध संन्यासी तथा विद्वान् उपदेशक इस ग्रवसर पर धर्म-प्रचार के लिए हरिद्वार गयेथे। पण्डित लेखरामजी ने भी इस कुम्म में आर्य-समाज का प्रचार किया था। उत्तरप्रदेश के तीर्थस्थानों पर प्रतिवर्ष जो मेले लगते हैं, उनमें गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ) तथा गंज (विजनीर) में कार्तिकी पूर्णिमा के गंगा-स्नान के मेले, कर्णवास तथा पुवायां में विजयादशमी के मेले, श्रयोध्या में रामनवमी का मेला, कानपुर में नाग पंचमी का मेला, संभल में वंशगोपाल का मेला, ग्रहार (बुलन्दशहर) में शिवरात्रि पर ग्रम्बिकेश्वर का मेला, जलेसर (एटा) में मियांजी का मेला और फलावदा (मेरठ) में छड़ियों का मेला बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ के अनेक नगरों में प्रतिवर्ष नुमाइशें (प्रदर्शनियाँ) भी हुग्रा करती थीं, जिनमें देहाती लोग वहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित हुआ करते थे। आर्यसमाज ने इन मेलों और प्रदर्शनियों को घर्म-प्रचार के लिए प्रयुक्त किया, और सर्वसाधारण जनता से सम्पर्क स्थापित करने के लिए उनका पूरा-पूरा उपयोग किया। सन् १९१० में प्रयाग में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी। वहाँ श्रायं प्रतिनिधि सभा ने धर्म-प्रचार का जो श्रायोजन किया, उसमें स्वामी नित्यानन्द

सरस्वती तथा महात्मा मुंशीराम ने भी भाग लिया था, और शाहपुराघीश राजा नाहरसिंह भी वेदोपदेश सुनने के लिए आर्यसमाज के पण्डाल में पधारे थे।

म्रार्यसमाज के घर्म-प्रचार का एक मुख्य साधन शास्त्रार्थ था। महिष दयानन्द सरस्वती ने भी अपने जीवनकाल में काशी, अनुपशहर, कर्णवास आदि स्थानों पर ग्रनेक शास्त्रार्थ किये थे। शास्त्रार्थों की जो परम्परा महर्षि ने प्रारम्भ की थी, उनके देहावसान के बाद भी वह कायम रही और उत्तरप्रदेश में आर्य विद्वानों व संन्यासियों द्वारा पौराणिक पण्डितों तथा विधर्मियों से निरन्तर शास्त्रार्थ किये जाते रहे। सन् १८८६ से १६१२ तक उत्तरप्रदेश में हुए जिन शास्त्रार्थों का विवरण उपलब्ध है, उनकी संख्या १०६ है। आर्यसमाज की ओर से इस काल में जिन विद्वानों ने शास्त्राथों में विशेष योग्यता प्रदर्शित की, उनमें पण्डित गणपति शर्मा, पण्डित देवदत्त शर्मा, पण्डित रुद्रदत्त शर्मा संपादकाचार्य, पण्डित लक्ष्मीदत्त, पण्डित तुलसीराम स्वामी, पण्डित भगवानदीन और पण्डित ज्योतिस्वरूप के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १६०१ में श्रागरा म्रार्यसमाज के तत्त्वावधान में तीन दिन तक निरन्तर एक शास्त्रार्थ हुम्रा था, जिसका एक विशेष महत्त्व है। पण्डित भीमसेन शर्मा पहले आर्य समाजी थे, और महर्षि की सेवा में भी रहे थे। पर वाद में उन्होंने ग्रार्यंसमाज का परित्याग कर पौराणिक धर्म का समर्थन प्रारम्भ कर दिया था। इस दशा में ग्रार्थ विद्वानों ने ग्रगस्त, १६०१ में उनके साथ शास्त्रार्थ किया, जिसमें पण्डित भीमसेन शर्मा को नीचा देखना पड़ा। श्रार्थसमाज की स्रोर से जिन विद्वानों ने इस शास्त्रार्थ में भाग लिया था, उनमें पण्डित देवदत्त शास्त्री, पण्डित तुलसीराम स्वामी ग्रौर पण्डित भगवानदीन मुख्य थे। पण्डित भीमसेन शर्मा की सहायता के लिए भी सात विद्वान् थे, जिनमें पण्डित युगलिकशोर प्रमुख थे। देवरिया, देवबन्द, सहारनपुर, ग्रागरा ग्रादि में ग्रनेक वार ग्रायों के मुसलमानों के साथ शास्त्रार्थ (मुवाहिसे) हुए, पर इनमें विशेष रूप से महत्त्व का वह मुबाहिसा था, जो सन् १९०४ में नगीना में हुआ था। इसमें आर्यसमाज की ओर से मास्टर आत्माराम सम्भाषण करते थे, और मुसलमानों की भ्रोर से मौलवी सनाउल्ला खाँ। उपस्थिति पन्द्रह-बीस हजार तक हुमा करती थी, भौर हिन्दू तथा मुसलमान सब शान्त होकर दोनों पक्षों की युक्तियों का श्रवण किया करते थे। वस्तुतः, इस युग में शास्त्रार्थ धर्म-प्रचार तथा सत्यासत्य का निर्णय करने के महत्त्वपूर्ण साधन थे। उनसे जनता में विद्वेष व विरोधभाव का प्रादुर्भाव नहीं होता था, और साम्प्रदायिक समस्या व स्रशान्ति के उत्पन्न होने का तो कोई प्रश्न ही तब नहीं था।

दलितोद्धार तथा विर्घामयों की शुद्धि भी उत्तरप्रदेश में वैदिक घर्म के प्रचार के महत्त्वपूर्ण ग्रंग थे। जो हिन्दू किन्हीं कारणों से ग्रंपने घर्म का परित्याग कर मुसलिम व ईसाई बन जाते थे, उन्हें प्रायश्चित कराके पुनः हिन्दू बना लेने के लिए ग्रार्थसमाज सदा सचेष्ट रहता था। सन् १८८६ से १६१२ तक उत्तरप्रदेश में प्रायश्चित द्वारा जिन नर-नारियों की पुनः हिन्दू समाज में सम्मिलित किया गया, उनकी संख्या ५२७ थी। इनके ग्रतिरिक्त सन् १६०७ में वन्थरा गाँव में ३७५ ऐसे मुसलमानों को शुद्ध कर वैदिक धर्म का ग्रंमुयायी बनाया गया था, जिनके पूर्वज कोई २०० साल पहले मुसलमान हो गये थे। उनकी शुद्धि के लिए जिस यज्ञ का ग्रंमुष्ठान किया गया, उसमें १३० होता वेदमन्त्रों के पाठ तथा ग्राहुतियाँ देने का कार्य कर रहे थे। इसके पश्चात् शुद्धि ग्रान्दोलन ने जिस

Ş

प्रकार जोर पकड़ा, और ग्रायंसमाज के प्रयत्न से इसी प्रयोजन से किस प्रकार "भारत मृद्धि सभा" तथा "राजपूत मृद्धि सभा" की स्थापना हुई, इस पर इस ग्रन्थ के एक पृथक् ग्रध्याय में यथास्थान प्रकाश डाला गया है। यद्यपि इन सभाग्रों ने शुद्धि को वड़े पैमाने पर प्रारम्भ कर दिया था, पर ग्रायंसमाज द्वारा भी मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि स्वतन्त्र रूप से की जाती रही। इस प्रकार शुद्ध होकर 'ग्रायं' वने व्यक्तियों में से मिर्जा गुलाम हैदर का नाम उल्लेखनीय है। सन् १६०६ में उनको शुद्ध किया गया था, ग्रीर उनका नाम बदलकर सत्यदेव रख दिया गया था। सन् १६०६ में लखनऊ सिटी ग्रायंसमाज द्वारा मिस टामसन नामक एक यूरोपियन महिला को शुद्ध कर सीता देवी बना दिया गया था ग्रीर कुछ समय वाद सन् १६११ में काशी ग्रायंसमाज के तत्त्वाव-धान में मिस्टर रावर्टसन शुद्ध होकर धमंदेव वन गये थे।

मांस-भक्षण के प्रश्न को लेकर उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम चरण में जिस घोर विवाद का प्रादुर्भाव पंजाव के आर्यसमाजी क्षेत्रों में हुआ था, उत्तरप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा भी उससे ग्रछ्ती नहीं रह सकी थी। स्वामी प्रकाशानन्द सद्श कतिपय भ्रार्यं विद्वानों ने इस समय मांस-भक्षण को वेदानुकूल प्रतिपादित करना प्रारम्भ कर दिया था, और जोधपुर ग्रार्यसमाज के निमन्त्रण पर वे मांस-भक्षण के पक्ष में व्यवस्था भी दे श्राये थे। इस प्रश्न को लेकर उत्तरप्रदेश में भी विवाद शुरू हो गया। पर पण्डित गंगा-. प्रसाद एम० ए० (मेरठ निवासी) ने मांस-भक्षण के विरोध में इतने पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किये, कि उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजी यह मानने को उद्यत नहीं हुए कि मांस का भक्षण वेद द्वारा विहित है, या उसमें उसका विरोध नहीं है। उन द्वारा मांस-भक्षण का समर्थन करने वाले पण्डितों को शास्त्रार्थ के लिए चैले रूज भी दिये गये। उत्तरप्रदेश के जिन ग्रार्य विद्वानों ने इस समय मांस-भक्षण के विरुद्ध लेख लिखे, व ग्रन्य प्रकार से ग्रान्दोलन किया, उनमें पण्डित रुद्रदत्तशर्मा, पण्डित ज्वालादत्तशर्मा, पण्डित गंगा प्रसाद, एम० ए०, पण्डित तुलसीराम स्वामी, स्वामी महानन्द सरस्वती और पण्डित भूमित्र शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हीं विद्वानों के प्रचार के कारण आर्य प्रतिनिधि सभा के सन् १८६३ के बुलन्दशहर के ग्रघिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, कि "मांस-भक्षण के विधि भीर निषेध के अनुकूल भौर प्रतिकूल पंजाब भीर अन्यान्य प्रदेशों में जो घोर विवाद हो रहा है और ग्राशंका है कि इस विषय पर सामाजिक सिद्धान्त के विरुद्ध किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो जावे, ग्रतएव यह सभा प्रकट रूप से स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करती है कि मांस-भक्षण वेद-विरुद्ध है ग्रीर ग्रार्य सामाजिक सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रचार करने वाले लोग श्रार्य सामाजिक नहीं समक्षे जा सकते।"

महर्षि दयानन्द सरस्वती के स्मारक के रूप में जहाँ एक ओर उत्तरप्रदेश के कितापय ग्रायं नेताओं द्वारा डी॰ ए॰ वी॰ स्कूल व कॉलिज की स्थापना का प्रयस्न किया गया, वहाँ साथ ही महर्षि द्वारा प्रतिपादित शिक्षापद्धित को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से गुरुकुल खोलने की ग्रोर भी ध्यान दिया गया। उत्तरप्रदेश में सबसे पहला गुरुकुल पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द) द्वारा सन् १८६६ में सिकन्दराबाद में स्थापित किया गया था। इस समय गुरुकुल खोलने का ग्रान्दोलन वड़े जोर के साथ चल रहा था। पंजाब में लाला मुंशीराम इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। इसीलिए जब उत्तरप्रदेश की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का वार्षिक ग्रधिवेशन १८६६ में मुरादाबाद में

हुग्रा, तो उसमें मुंशी नारायण प्रसाद द्वारा गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया, जिस पर विचार कर सभा ने वह निश्चय किया कि बीस हजार रुपये एकत्र हो जाने पर इस प्रदेश में एक गुरुकुल खोल दिया जाए। इसी निश्चय के ग्रनुसार उत्तर-प्रदेश में किस प्रकार गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन की स्थापना हुई, इस पर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में विश्वद रूप से प्रकाश डाला गया है। डी० ए० वी० कॉलिज कमेटी की पृथक् रूप से स्थापना हो जाने के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित शिक्षण-संस्थाग्रों में गुरुकुल वृन्दावन ने स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया।

उत्तरप्रदेश की ग्रायं प्रतिनिधि सभा के इतिहास में यह वात उल्लेखनीय है, कि शुरू में उसका कार्य उर्द् भाषा ग्रौर पिशयन लिपि में हुग्रा करता था। सन् १८६४ में सभा का जो वार्षिक ग्रधिवेशन लखनऊ में हुग्रा, उसमें स्वीकृत किये गये प्रस्तावों में एक यह भी था, कि "नागरी लिपि में सभा की कार्यवाही लिखी जाया करे।" प्रारम्भ में सभा की कार्यवाही में उर्दू के शब्दों की भरमार रहा करती थी। घीरे-घीरे इस दशा में भी परिवर्तन ग्राया ग्रौर सभा की सब कार्यवाही शुद्ध हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि में लिखी जाने लगी। पहले सभा का कार्यालय भी किसी एक स्थान पर निश्चित नहीं था। वार्षिक ग्रधिवेशन द्वारा जिस सज्जन को मन्त्री चुन लिया जाता, सभा का प्रधान कार्यालय भी उन्हीं के निवास-स्थान पर चला जाता था। यही दशा कोषाध्यक्ष ग्रौर पुस्तकाध्यक्ष सदृश पदाधिकारियों के कार्यालयों की भी होती थी। पंजाब ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा का प्रधान कार्यालय लाहौर में था, ग्रौर वह नगर उस प्रदेश के ग्रार्थसमाजों की गतिविधि एवं कार्य-कलाप का मुख्य केन्द्र भी था। पर ग्रार्थसमाज की दृष्टि से उत्तरप्रदेश के किसी भी नगर की स्थित लाहौर के समान नहीं थी।

५ जनवरी, सन् १८६७ को उत्तरप्रदेश की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के जो नियम रिजस्टर्ड कराये गये थे, उनमें सत्ताइसवाँ नियम निम्नलिखित था-"ग्रन्तरंग सभा को भ्रविकार होगा कि स्वयं भ्रथवा समाजों व प्रतिनिधि-सभासदों की 'जिला उपसभा' अथवा किसी कमिश्नरी के प्रतिनिधि-सभासदों की 'उपप्रान्तिक सभा' दोनों बनाकर उनके लिए उन्हीं में से अपेक्षित अधिकारी नियत कर दे। ऐसी उपसभायों के अधिकार तथा कर्तव्यों को, जो नियमों के विरुद्ध न हों, सभा निर्घारित करेगी।" इस नियम के अनुसार सभा द्वारा जिला (मण्डल) उपसभाश्रों के नियम निर्घारित किये गये और उन्हें सन् १६१० में प्रतिनिधि सभा की ग्रन्तरंग सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इन नियमों में जिला उपसभाओं के निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गये थे—(१) ऐसे साधन उप-स्थित करना जिनसे मण्डल में ग्रार्यसमाजों की उन्नति, वृद्धि ग्रौर रक्षा हो। (२) मण्डल के मेलों और दूसरे अवसरों पर वैदिक धर्म का प्रचार करना। (३) वैदिक संस्कारों की रुचि बढ़ाना और उनका करना। (४) मण्डल के ग्रार्थ पुरुषों के ग्राचार, व्यवहार सुघारने में प्रयत्न करना। उत्तरप्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ग्रविक है। उसमें ग्रार्यसमाज के विस्तार एवं वैदिक धर्म के प्रचार में जिला (मण्डल) उपसभाग्रों की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई, ग्रौर उन द्वारा ग्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में ग्रार्यसमाज की गतिविधि की वृद्धि में वहुत सहायता प्राप्त हुई। चिरकाल से प्रतिनिधि सभा का यह विचार था कि प्रत्येक जिले में उपदेशकों की नियुक्ति की जाए और वेद-प्रचार के लिए अवैतनिक प्रचारकों तथा

साधु-संन्यासियों पर ही निर्भर न रहकर ऐसे उपदेशक भी नियुक्त किये जाएँ, जिन्हें सभा द्वारा वेतन प्रदान किया जाता हो। सन् १८६७ में सम्भल में हुए सभा के स्रवि-वेशन में ५२ उपदेशकों की नियुक्ति पर विचार किया गया था। सन् १८६६ में यह निश्चय किया गया, कि जिस जिले की समाजें मिलकर ३०० रुपये एकत्र कर लें, वहाँ सभा एक उपदेशक नियुक्त कर दिया करे। धर्म-प्रचार के कार्य में उपदेशकों के महत्त्व को अनुभव कर सभा द्वारा उनके सम्बन्ध में विशद रूप से नियम बनाये गये थे। यह समभा जाता था कि सामान्यतया कोई उपदेशक तीन दिन से अधिक किसी एक समाज में निवास नहीं कर सकेगा। समाज में निवास करते हुए उपदेशक के लिए समय का विभाग निम्नलिखित प्रकार से निर्घारित किया गया था-प्रातः सात बजे तक नित्य-कर्मों तथा सन्ध्या-हवन से निवृत्त होकर सात से नौ बजे तक आर्यसमाज के सभासदों को सन्ध्या ग्रीर सत्यार्थप्रकाश ग्रादि का पाठन कराना, नौ वजे से चार वजे तक के सात घण्टों में दो घण्टे समाज के सहायकों से वार्तालाप करना, तीन घण्टे पठन-पाठन में व्यतीत करना ग्रीर दो घण्टे भोजन व विश्राम में लगाना, फिर सायंकाल एक या डेढ़ घण्टे व्याख्यान ग्रीर रात को एक या डेढ़ घण्टे उपनिषद् या सत्यार्थप्रकाश ग्रादि की कथा करना अथवा लोगों की शंकाओं का समाधान करना। उपदेशकों से यह भी अपेक्षा की जाती थी, कि ग्रायंसमाज के पदाधिकारियों को समाज के उपनियमों के अनुसार श्राचरण तथा ग्रन्य कार्य करने की शिक्षा दें, ग्रीर संस्कृत का प्रचार करने के लिए प्रेरित करें। वैतनिक उपदेशकों के समान अवैतनिक उपदेशकों के सम्बन्ध में भी सभा द्वारा नियम बनाये गये थे, जिनका पालन करने के लिए उन्हें विवश भी किया जाता था। कतिपय दशास्रों में उपदेशकों को पदच्युत भी कर दिया जाता था, सौर सभा का यह निरन्तर प्रयत्न रहता था कि किसी भी उपदेशक व प्रचारक का व्यक्तिगत ग्राचरण ऐसा न हो, जो समाज के मन्तव्यों के विपरीत हो ग्रौर किसी द्वारा सिद्धान्त के विरुद्ध किसी वात का प्रचार न किया जा सके। उत्तरप्रदेश की ग्राये प्रतिनिधि सभा के ग्रनेक विद्वानों व उपदेशकों को इसी ग्राधार पर सभा से पृथक् कर दिया गया था, या उनके विरुद्ध ग्रनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी थी, क्योंकि उन्होंने उपदेशकों के लिए निर्घारित नियमों का उल्लंघन किया था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, सन् १८६६ में पण्डित भीमसेन शर्मा को आर्यसमाज की सभासदी से पृथक् कर दिया गया था। शर्माजी महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे, और ग्रार्यसमाज में उनका ग्रच्छा मान था। उन्होंने वैदिक धर्म के मन्तव्यों की पुष्टि में अनेक पुस्तकें लिखी थीं और उपनिषदों का भाष्य भी किया था। पर बाद में ग्रनेक प्रश्नों पर उनका समाज से मतभेद हो गया। कहा जाता है, कि उन्होंने एक यज्ञ में विल देने के लिए ग्राटे का मेष (भेड़ा) बनाया और उसपर क्रन लगाई। मृतक श्राद्ध का भी उन्होंने समर्थन प्रारम्भ कर दिया। इस विषय पर फरवरी, १६०१ में स्नागरा में उनसे शास्त्रार्थ भी हुस्रा, जिसमें स्नार्यसमाज की स्रोर से पण्डित तुलसीराम स्वामी और पण्डित देवदत्त शर्मा ने भाग लिया था। इस शास्त्रार्थ का विवरण आगरा आर्यंसमाज द्वारा छपवा भी दिया गया था। प्रतिनिधि सभा के पदा-धिकारी उपदेशकों के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन कराने के लिए इतने कृत-निश्चय थे कि उन्होंने स्वामी दर्शनानन्द के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी संकोच नहीं किया था । जगरांवा (पंजाव) के पण्डित कृपाराम संन्यास-आश्रम में प्रवेश कर स्वामी

दर्शनानन्द सरस्वती हो गये थे और सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर वैदिक घर्म का प्रचार करने में तत्पर थे। पर वह "सर्वतन्त्र स्वतन्त्र" उपदेशक थे। सभाग्रों तथा ग्रार्थ-समाज के पदाधिकारियों द्वारा निर्मित नियमों के अनुशासन को वह महत्त्व नहीं देते थे। इसी का यह परिणाम हुग्रा कि उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा ने ग्रपने से सम्बद्ध ग्रार्थ-सभाग्रों को यह ग्रादेश दे दिया था, कि वे स्वामी जी के व्याख्यान न कराएँ। सन् १६०४ में शाहजहांपुर में हुए सभा के ग्रधिवेशन में उन कारणों पर भी प्रकाश डाला गया था, जिनसे यह ग्रादेश जारी किया गया था। सन् १६०५ में पण्डित मुसद्दीराम नामक एक वैतनिक उपदेशक को इस कारण सभा की सेवा से पृथक् कर दिया गया था, क्योंकि उनका ग्राचरण ग्रच्छा नहीं था।

वैदिक धर्म के प्रचार के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा ने कतिपय अन्य उपायों को भी प्रयुक्त किया था। इसी प्रयोजन से उस द्वारा 'त्रार्यमित्र' नाम से एक पत्र प्रकाशित किया गया । यह पत्र पहले उर्द में निकलता था। सन् १८६८ के सिकन्दराबाद में हुए सभा के अधिवेशन में निश्चय किया गया, कि 'आर्यमित्र' हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि में प्रकाशित हुआ करे। इसी के अनुसार सन् १६०० में 'आर्यमित्र' हिन्दी में निकलने लगा, और उसके पहले संपादक पण्डित बदरीदत्त शर्मा नियत हुए। बाद में जिन पत्रकारों ने बड़ी योग्यता के साथ इस पत्र का सम्पादन किया, उनमें पण्डित रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। 'ग्रार्यमित्र' ग्रार्य भास्कर प्रेस में छपा करता था। इस प्रेस को सन् १८६६ में पण्डित भगवानदीन ने सभा को दान दिया था। सन् १६०४ तक यह प्रेस मुरादाबाद में रहा, जहाँ उसका प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा किया जाता था। मुंशी नारायण प्रसाद उसके मन्त्री थे। बाद में यह प्रेस ग्रागरा ले जाया गया ग्रीर 'श्रार्थमित्र' भी वहीं से प्रकाशित होने लगा। धर्म-प्रचार के प्रयोजन से ही सन् १८६६ में प्रतिनिधि-सभा ने "ट्रैक्ट सोसायटी" नाम से एक उपसभा स्थापित की थी। उसके संस्थापक श्री गंगाप्रसाद एम० ए० थे। उन्हीं की प्रेरणा से सभा ने इसकी स्थापना की थी, और उन्हीं को ट्रैक्ट सोसायटी का प्रथम मन्त्री नियुक्त किया था। गंगाप्रसाद जी ने वेदमन्त्रों पर दो ट्रैक्ट लिखकर स्वयं इस सोसायटी के कार्य का श्रीगणेश किया था। ग्रन्य ग्रनेक विद्वानों ने उनका अनुसरण कर "सन्ध्योपासन", "ईश्वर की सत्ता", "स्वामी दयानन्द ग्रीर हिन्दू धर्मं", "ग्रायंसमाज क्या है ?", "वर्णव्यवस्था" ग्रीर "मांस-भक्षण निर्णय" म्रादि विषयों पर ट्रैक्ट लिखे भीर सभा ने उन्हें प्रकाशित किया। ये ट्रैक्ट प्रधानतया हिन्दी में होते थे, और हजारों की संख्या में छापे जाते थे। कुछ ट्रैक्ट उर्दू और अंग्रेजी में भी प्रकाशित किये गये थे। ट्रैक्ट सोसायटी द्वारा सन् १६११ तक १२ वर्षों में जो ट्रैक्ट प्रकाशित किये गये, उनकी संख्या २४ थी। इनके ग्रतिरिक्त ग्रन्थ भी बहुत-सा आर्य-साहित्य इस काल में उत्तरप्रदेश में प्रकाशित होना प्रारम्भ हो गया था। जिन विद्वानों ने सभा के इतिहास के इस प्रारम्भकाल में ग्रायंसमाज के मन्तव्यों की पुष्टि में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया, उनमें पण्डित तुलसीराम स्वामी, पण्डित भीमसेन शर्मा, श्री चिम्मनलाल गुप्त, पण्डित नाथूराम शंकर शर्मा, पण्डित छुट्टनलाल स्वामी, पण्डित गणेश प्रसाद शर्मा, बाबू गंगाप्रसाद एम० ए०, श्री मदन मोहन सेठ, कविरत्न पण्डित भ्रखिलानन्द शर्मा, पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती), श्री क्षेमकरन दास त्रिवेदी, पण्डित रुद्रदत्त शर्मा और मुंशी ज्योतिप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। साहित्य-

सृजन की ओर आर्य विद्वानों का प्रारम्भ से ही ध्यान था। उसे वे धर्म-प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण साधन मानते थे।

वेद-प्रचारको दृष्टिमें रखकरही सन् १८६८ में प्रतिनिधि सभा ने एक महत्त्वपूर्ण निश्चय यह किया थां, कि हरिद्वार ग्रादि तीर्थ-स्थानों में ग्रार्थसमाजों की स्थापना, समाज-मन्दिरों के निर्माण तथा प्रचारकों की नियुक्ति के लिए सभा द्वारा विशेष प्रयत्न किया जाए। उत्तरप्रदेश में वहुत-से तीर्थ-स्थानों की सत्ता है, जहाँ लाखों हिन्दू प्रतिवर्ष एकत्र होते हैं। इन स्थानों पर ग्रार्यंसमाजों की स्थापना कर उन्हें धर्म-प्रचार का केन्द्र बनाने के लिए ही यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। आर्यसमाज में सूयोग्य उपदेशकों की कमी न होने पाए, इस प्रयोजन से सन् १६०० में प्रतिनिधि सभा ने एक 'उपदेशक पाठशाला' खोलने का निश्चय किया ग्रौर उसके लिए विशद रूप से नियमों का निर्माण भी किया। इन नियमों के अनुसार पाठशाला में ऐसे व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते थे, जिनकी आयु २० वर्ष से कम ग्रीर ४० वर्ष से ग्रधिक न हो ग्रीर जिनका ग्राचरण उत्तम हो। पाठशाला में चार प्रकार के उपदेशक तैयार करने की व्यवस्था की गयी थी-संस्कृत में व्याख्यान दे सकने वाले, ग्रंग्रेजी में व्याख्यान दे सकने वाले, हिन्दी में व्याख्यान दे सकने वाले ग्रीर किसी विशेष घर्म व सम्प्रदाय के विशेषज्ञ। वेद-प्रचार को दृष्टि में रखकर ही नवम्बर, १८६६ में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में ग्रलीगढ़ ग्रार्यसमाज द्वारा एक 'वैदिक आश्रम' की स्थापना की गयी थी और बाद में अनेक गुरुकुल भी प्रतिनिधि सभा तथा विभिन्न ग्रार्य सञ्जनों के प्रयत्न से स्थापित हुए थे।

उत्तरप्रदेश की ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के प्रारम्भिक वर्षों का वृत्तान्त लिखते हुए एक ग्रन्य वात की ग्रोर भी ध्यान ग्राकृष्ट करना ग्रावश्यक है, जिसका सम्बन्ध गोरक्षा के साथ था। सन् १८४ में लखनऊ के ग्रधिवेशन में सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था—"गोपरस्ती न कभी किसी तरह ग्रार्यसमाज के ग्रकायद में शामिल थी ग्रोर न है ग्रौर न कोई इसमें ऐसा रहजान पाया जाता है जो इस गोपरस्ती की तरफ ग्रायन्दा मायल करने वाला तसव्बुर किया जा सके।" इस प्रस्ताव द्वारा सभा ने गोरक्षा के प्रति ग्रार्यसमाज के रख को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था। सनातनी हिन्दुग्रों के समान समाज गाय की पूजा नहीं करता। वह प्राणिमात्र की हिंसा का विरोधी है। पर क्योंकि गौ ग्रन्य प्राणियों की तुलना में ग्रधिक उपयोगी है, ग्रौर सर्वसाधारण जनता का ग्रार्थिक जीवन प्रायशः उसी पर निर्मर करता है, ग्रतः उसकी रक्षा एवं गोवंश का संवर्द्धन वहुत ग्रावश्यक है।

(३) श्रायंसमाज का विस्तार

सन् १६१२ तक उत्तरप्रदेश में स्थापित ग्रार्यसमाजों की संख्या ५०० के लगभग तक पहुँच गयी थी। इनमें से २३१ समाज ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। ग्रार्थसमाज के इस विस्तार पर प्रकाश डालने के लिए यह उपयोगी होगा, कि विविध जिलों में नये समाजों की स्थापना का पृथक् रूप से उल्लेख किया जाए, क्योंकि क्षेत्रफल ग्रीर जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से उत्तरप्रदेश एक वहुत बड़ा राज्य या प्रदेश है।

मेरठ जिले का सबसे पुराना समाज मेरठ शहर (बुढाना गेट) का है, जिसकी स्थापना स्वयं महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सन् १८७८ में की थी। शुरू में समाज का

ग्रपना भवन नहीं था। साप्ताहिक सत्संग ग्रादि लाला रामशरण दास के मकान पर हुन्ना करते थे। सन् १८८४ में समाज-भवन के लिए भूमि ऋय की गयी थी स्रौर उस-पर मन्दिर बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। उस समय मेरठ आर्यसमाज की स्थित "प्रधान" समाज की थी। ग्रतः उसके वार्षिकोत्सव में दूर-दूर से ग्रार्थं नर-नारी सम्मिलित हुम्रा करते थे। सन् १८८७ में इस समाज का जो नौवा वार्षिकोत्सव मनाया गया, उसमें मेरठ जिले के विविध आर्यसमाजों के अतिरिक्त चकरौता, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, शिमला, देहली, लाहौर, मुलतान, सहारनपुर, कालिका म्रादि से भी बहुत-से मार्य पघारे थे, भौर मेरठ के मार्य समाजियों ने उनका उत्साह व प्रेमके साथ स्वागत किया था। लाहौर से पण्डित गुरुदत्त भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे, और उन्होंने वहाँ व्याख्यान भी दिये थे। महर्षि के शिष्य स्वामी ईश्वरानन्द ने भी ग्रपनी उपस्थिति से इस उत्सव की शोभा बढ़ायी थी। मेरठ शहर के बाद मेरठ छावनी (लाल कुर्ती, जवाहरनगर) में सन् १८८८ में ग्रार्यसमाज स्थापित हुन्ना, ग्रौर सन् १८९४ में मेरठ सदर में। लाल कुर्ती समाज की स्थापना में लाला रामचन्द्र सहाय, लाला जगन्नाथ प्रसाद और लाला नत्थूमल आदि सज्जनों का प्रमुख कर्तृत्व था और उसकी उन्नति व विकास के लिए वावू कालीचरण ने ग्रनथक श्रम किया था। संन्यास-ग्राश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् कालीचरणजी स्वामी ग्रखिलानन्द सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए, ग्रौर उन्होंने ग्रपना सारा जीवन वैदिक घर्म के प्रचार में लगा दिया। सन् १६०५ में मेरठ में म्रार्यकुमार सभा की स्थापना हुई, जिसकी उन्नति में श्री विश्वम्भर सहाय प्रेमी, श्री मनोहरलाल सर्राफ ग्रौर प्रिसिपल ब्रह्मस्वरूप गुप्त म्रादि का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व रहा। जव ये सज्जन युवा थे, म्रार्यकुमार सभा के कार्य-कलाप में उत्साहपूर्वक भाग लिया करते थे। सन् १६०८ में मेरठ सदर में ग्रार्य स्त्री-समाज स्थापित हुआ, जिस द्वारा मेरठ की महिलाओं में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत कार्य किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के कुछ वर्ष पश्चात् मेरठ नगर के अतिरिक्त मेरठ जिले के अनेक नगरों व ग्रामों में भी आर्यसमाजों की स्थापना शुरू हो गयी थी। मवाना कलां में एप्रिल, सन् १८८६ में ग्रौर हापुड़ में सन् १८६० में आर्यसमाज स्थापित हो गये थे। शुरू में हापुड़ आर्यसमाज के अधिवेशन लाला शिवचरणदास के मकान पर हुआ करते थे। उन्हीं द्वारा इस नगर में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए विशेष उत्साह प्रदर्शित किया गया था। मवाना कलां में समाज के कार्यकलाप के विस्तार में दुबलिश परिवार का विशेष कर्तृत्व था। गाजियावाद अब एक पृथक् जिला है, पर कुछ वर्ष पूर्व तक यह मेरठ के ग्रन्तर्गत था। गाजियाबाद नगर में ग्रार्यंसमाज की स्थापना सन् १८६१ के लगभग हुई, ग्रौर उसके कुछ वर्ष पश्चात् खिर्वा जलालपुर में श्री स्वामी टोडरमल द्वारा समाज स्थापित किया गया था। मेरठ जिले की सरघना नगरी में अक्तूबर, १६०३ में आर्यसमाज स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना तथा उन्नति के लिए श्री रघुवीरसिंह, महाशय सुनहरासिंह, श्री गंगासहाय, श्री टोडरमल श्रीर श्री ज्वालाप्रसाद शारदा ग्रादि ग्रार्थ सज्जनों ने ग्रनथक परिश्रम किया था। मेरठ जिले के ग्रार्यसमाजों में बड़ौत (सन् १८८०), फलावदा (१८८४), परीक्षितगढ़ (१८८७) भ्रौर खिर्वा जलालपुर (१८६८) के समाज बहुत पुराने हैं। इनकी

स्थापना जन्नीसवीं सदी में हा हो गयी थी। सन् १६११ तक स्थापित हुए अन्य आर्यसमाज कपसाढ़, सनौता, किरठल, छुर, तरीन, नरैना और वेगमाबाद के हैं। ये सब आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक आर्यसमाज मेरठ जिले में स्थापित हो चुके थे, जो अभी सभा के साथ सम्बद्ध नहीं हुए थे, और स्वतन्त्र रहकर वेद-प्रचार के कार्य में तत्पर थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती मुजफ्फरनगर जिले के दो नगरों में गये थे - मुजफ्फरनगर ग्रौर मीरांपुर। पर उनके जीवनकाल में इस जिले में कोई भी समाज स्थापित नहीं हुग्रा था। सवसे पूर्व सन् १८८५ में मुजफ्फरनगर में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई जिसे स्थापित करने में श्री विहारीलाल का प्रमुख कर्तृत्व था। उन्होंने मेरठ में महर्षि का प्रवचन सुना था, ग्रौर उससे प्रेरणा प्राप्त कर ग्रपने नगर में श्रार्यसमाज की स्थापना का निश्चय किया था। श्री विहारीलाल एक ग्रत्यन्त उत्साही ग्रार्य सज्जन थे, श्रीर धर्म-प्रचार की उन्हें सच्ची लगन थी। सन् १८८७ में जब आर्य प्रतिनिधि सभा का पहला चुनाव हुआ, तो वही उसके मन्त्री चुने गये थे और तीन साल तक निरन्तर इस पद पर रहे। मुजपफरनगर के लोगों में ग्रार्यसमाज के लिए इतना उत्साह था कि सन् १६०५ में वहाँ समाज-मन्दिर के लिए एक बीघा भूमि ऋय कर ली गयी थी ग्रीर शीघ्र ही उसपर एक भव्य व विशाल मन्दिर भी वनवा लिया गया था। इसका श्रेय प्रवानतया चौधरी चतुरसिंह तथा लाला खैरातीराम को प्राप्त है। मुजफ्फरनगर के पश्चात् इस जिले में सन् १८६० में कराना में, सन् १६०१ में दूधली में, सन् १६०२ में कुर्माली में, सन् १६०४ में चरयावल में, सन् १६०६ में थानाभवन में, सन् १६१० में जानसठ में और सन् १६१२ में खतीली में ग्रार्यसमाजों की स्थापना हुई। दूघली का समाज पण्डित मूलचन्द ग्रीर ठाकुर जयसिंह के पुरुषार्थ का परिणाम था ग्रीर जानसठ-समाज की स्थापना श्री शिवदायलुसिंह, श्री वद्रीप्रसाद ग्रीर श्री रामशरण के प्रयत्न से हुई थी। कुर्माली के आर्यसमाज की चौधरी खुशीराम ने स्थापित किया था, और वही उसके प्रथम प्रघान थे। उन्होंने मेलों में घर्म-प्रचार के प्रयोजन से एक प्रचारक-मण्डली भी तैयार की थी, जिसमें लाला कुन्दनलाल और पण्डित देवीसहाय उनके मुख्य सहयोगी थे। चरथावल आर्यसमाज के प्रारम्भिक काल में चौघरी दिलीपसिंह, चौघरी जयदयालसिंह, पण्डित भोजदत्त, लाला दुर्गाप्रसाद भौर लाला बनारसीदास समाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसी प्रकार थानाभवन समाज के प्रारम्भिक कार्य-कर्ताओं में लाला जगन्नाथ, श्री नत्थूलाल ग्रीर लाला मोल्हड़मल के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १९११ में इस समाज के तत्त्वावधान में पौराणिकों से एक शास्त्रार्थ भी हुआ था, जिसमें आर्यसमाज की भ्रोर से पण्डित अखिलानन्द थे। सन् १६१२ तक मुजफ्फर-नगर जिले में जो अन्य समाज स्थापित हो चुके थे, वे एलम, मुबारिकपुर, लुहारी, खई, चौसाना, जसौला, बघरा, बिनत ग्रौर बुढाना में थे।

सहारनपुर जिले के लिए यह गौरव की बात है कि उसमें दो आर्यसमाज
महिष के जीवनकाल में ही स्थापित हो गये थे—रुक्की और सहारनपुर में। सन् १६१२
तक जो अन्य आर्यसमाज इस जिले में स्थापित हुए, वे गंगोह (१८०४), तीतरों
(१८६५), देवबंद (१६००), अम्बहटा (१६०२), नगली खटौली (१६०४), भगवानपुर
(१६११), खेड़ा अफगान, चुड़ियाला, गढ़ी अब्दुल्लाखाँ, ज्वालापुर, पनियाला, महेवड़

श्रौर दावकी खेड़ी में थे। सहारनपुर जिले में जहाँ हरिद्वार सद्श तीर्थस्थान श्रौर गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जैसी ग्रार्य शिक्षण-संस्थाग्रों की सत्ता थी, वहाँ साथ ही मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान परान कलीयर तथा दाहल-उलूम देववंद जैसा विश्वविख्यात मुसलिम शिक्षणालय भी वहाँ विद्यमान थे। इनके कारण इस्लाम का इस जिले में अच्छा प्रचार रहा है, और किश्चियन पादरी भी वहाँ विशेष रूप से सिक्रिय रहे हैं। यही कारण है, जो आर्यसमाज को इस जिले में बहुत संघर्ष करना पड़ा ग्रीर विधिमियों से वहाँ ग्रनेक शास्त्रार्थ हुए। रुड़की समाज ने इस जिले में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। यह नगरी हरिद्वार से अधिक दूर नहीं है, ग्रौर चिरकाल से इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के ग्रार्यसमाज ने हरिद्वार जैसे पौराणिकों के गढ़ तथा देवबंद जैसे इस्लाम के गढ़ में वैदिक वर्म के प्रचार के लिए सराहनीय प्रयत्न किया। सन् १८६१ में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। रुड़की को केन्द्र बनाकर इस मेले में जो प्रचार किया गया, उसमें पण्डित लेखराम तथा लाला मुंशीराम ने भी भाग लिया था। रुड़की के ग्रानेक ग्रार्य सज्जनों ने इस ग्रवसर पर निवास, भोजन ग्रादि की व्यवस्था के लिए ग्रनथक परिश्रम किया था। रहकी ग्रार्यसमाज के प्रारम्भिक कार्यकर्ताग्रों में श्री उमरावसिंह, लाला मथरादास, मास्टर शंकरलाल, लाला रंगीलाल, बाबू नाथूराम ग्रीर लाला भागीरथलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। गंगोह का ग्रार्यसमाज सन् १८८५ में पण्डित लेखराम द्वारा स्थापित किया गया था। दलितोढार, शुद्धि एवं विधवाविवाह श्रादि प्रगतिशील कार्यों में यह समाज विशेष रूप से सिकय रहा है। तीतरों का समाज सन् १८६५ में स्थापित हुन्रा, ग्रीर खेड़ा ग्रफगान का सन् १८६६ में। देवबंद समाज की स्थापना सन् १६०० में श्री कृष्णसेवकलाल मुन्सिफ के पुरुषार्थ से हुई थी। दारुल-उलूम के कारण देवबंद में मुसलमानों का प्रभाव बहुत ग्रधिक था, जिसके परिणामस्वरूप इस समाज को विरोध तथा अनेक विघ्न-वाघाओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए वहाँ मुसलमानों से अनेक शास्त्रार्थ भी हुए, जिनमें पण्डित रामचन्द्र देहलवी सदृश ग्रार्थ विद्वानों ने भाग लिया था। मई, १६०२ में अम्बहटा में आर्यसमाज स्थापित हुआ था, जिसके भवन के लिए पण्डित गणपतिराय ने दो हजार रुपये दान दिये थे। नगली खटौली समाज (१६०४) के संस्थापक चौघरी भण्डूदत्त तथा मास्टर कुन्दनसिंह थे। इस समाज द्वारा ग्रनेक मुसलमानों की शुद्धि करायी गयी, तथा विघवाग्रों के पुनविवाह भी कराये गये। सन् १६११ में स्थापित भगवानपुर ग्रार्यसमाज की स्थापना का श्रेय लाला सकुम्भरदास तथा महाशय मूलचन्द घीमान को प्राप्त है। समाज को प्रथम वार्षिकोत्सव के अवसर पर महाशय मूलचन्द ने अपना मकान तक समाज के अपित कर दिया था। शुद्धि तथा श्रनाथों की रक्षा श्रादि कार्यों के लिए यह समाज प्रारम्भ से ही सिक्रय रहा है।

देहरादून में ग्रार्थसमाज की स्थापना जून, १८७६ में हुई थी। प्रारम्भिक वर्षों में उसके प्रमुख कार्यकर्ता पण्डित कृपाराम, स्वामी महानन्द, श्री दरोगालाल सिंह, बाबू माधोनारायग ग्रीर श्री गोपालसिंह ग्रादि थे। सन् १८८६ में बाबू ज्योतिस्वरूप देहरादून ग्राये, ग्रीर वहाँ उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। उनके कर्तृत्त्व से इस समय से ग्रायंसमाज की विशेष रूप से उन्निति शुरू हुई। उन्होंने स्वामी महानन्द से संस्कृत का ग्रायंसमाज की विशेष रूप से उन्नित शुरू हुई। उन्होंने स्वामी महानन्द से संस्कृत का ग्रायंसमाज की विशेष रूप से उन्नित शुरू हुई। उन्होंने स्वामी महानन्द से संस्कृत का

करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजी क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया, और सन् १८६१ में वह प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी चुने गये। उन्हीं के प्रयत्न से मेरठ में स्थापित डी० ए० वी० कॉलिज को सन् १६०४ में देहरादून ले जाया गया। उनकी पत्नी श्रीमती महादेवी भी श्रायं विचारों की सुशिक्षित महिला थीं। उनके अनुरोध पर वावू ज्योतिस्वरूप ने देहरादून में महादेवी कन्या पाठणाला की स्थापना की, जो आज स्नातकोत्तर शिक्षा स्तर तक का महान शिक्षाकेन्द्र है। देहरादून ग्रार्थसमाज के ग्रन्थ कार्यकर्ताग्रों में श्री पूर्णसिंह नेगी, ठाकुर मित्रजीत सिंह, वावू हुकमसिंह ग्रीर बाबू हरस्वरूप के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी प्रसंग में प्रिसिपल लक्ष्मणस्वरूप का उल्लेख भी भ्रावश्यक है। वह डी० ए० वी० स्कूल देहरादून के भ्राचार्य थे, भौर उनके प्रयत्नसे इस शिक्षण-संस्था ने बहुत उन्नतिकी थी। उत्तरप्रदेश में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का गठन होने पर वही उसके प्रथम प्रधान निर्वाचित हुए थे ग्रीर दो वर्ष (१८८७-८८) इस पद पर रहे थे। सन् १९१२ तक देहरादून जिले में चूहड़पुर, डोईवाला, मसूरी और चकराता में भी आर्यसमाजों की स्थापना हो गयी थी। चूहड़पुर एक प्रसिद्ध मण्डी है, जिसे वर्तमान समय में विकासनगर कहा जाता है । वहाँ सन् १=६३ में समाज स्थापित हो गया था। उसके प्रथम प्रधान पण्डित मुकन्दलाल चुने गये थे ग्रौर प्रथम मन्त्री श्री वावूराम। ये दोनों सज्जन आर्यसमाज के पदाधिकारी होने के साथ-साथ उसके प्रचारक भी थे और उनके प्रयत्न से इस समाज ने बहुत उन्नति की थी। डोईवाला में ग्रायंसमाज का बीजा-रोपण सन् १६११ में हो गया था। इस स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर हो जाने के कारण जो सैकड़ों व्यक्ति हताहत हो गये थे, उनकी सेवा के लिए आर्य विचारों के स्थानीय व्यक्तियों ने बहुत कार्य किया था, जिसके कारण वहाँ आर्यसमाज का प्रभाव बहुत बढ़ गया और समाज की स्थापना हो गयी। मसूरी का आर्यसमाज बहुत पुराना है। उसके संस्थापकों में बाबू ज्योतिस्वरूप प्रमुख थे, ग्रौर उन्नीसवीं सदी का ग्रन्तहोने से पूर्व ही वहाँ समाज स्थापित हो गया था।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बुलन्दशहर जिले के अनेक स्थानों पर धर्म-प्रचार किया था, और गंगा के तट पर स्थित कर्णवास में उन्होंने अनेक वार निवास भी किया था। यही कारण है कि इस जिले में आर्यसमाज का अच्छा प्रचार है, और सन् १९१२ तक वहाँ के खुर्जा, घुंघरावली, जहाँगीराबाद, नगला, मुहीउद्दीनपुर, नगला उदयभान, पहासू, बैलोन, बैरा फोरोजपुर, भदौरा, बुलन्दशहर, भुवन बहादुरनगर, लालगढ़ी, सावितगढ़, सांखनी, सिकन्दराबाद, स्याना और डिवाई में समाज स्थापित हो गये थे। इनमें बुलन्दशहर का आर्यसमाज सबसे पुराना है। उसके बाद सन् १८०० में डिवाई के समाज स्थापित हुए थे। बुलन्दशहर जिले को यह सौभाग्य प्राप्त है कि आधुनिक युग के प्रथम गुरुकुल की स्थापना उसी के अन्यतम नगर सिकन्दराबाद में हुई थी। पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती) ने वहीं सन् १८६० में अपने प्रथम गुरुकुल को स्थापना उसी के अन्यतम नगर सिकन्दराबाद में हुई थी। पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती) ने वहीं सन् १८६० में अपने प्रथम गुरुकुल को स्थापित किया था। इस जिले के देहाती क्षेत्र में भी आर्यसमाज का वहुत प्रचार है, और वैदिक धर्म के जितने अधिक प्रचारक, कार्यकर्ता और नेता इस एक जिले ने प्रदान किये हैं, उतने उत्तरप्रदेश के अन्य किसी जिले ने नहीं दिये। शास्त्रार्थ-महारथी ठाकुर अमर-हैं, उतने उत्तरप्रदेश के अन्य किसी जिले ने नहीं दिये। शास्त्रार्थ-महारथी ठाकुर अमर- सिह (अमर स्वामीजी महाराज), कुंवर सुखलाल, पण्डित जियालाल, श्री मदनमोहन सेठ सिह (अमर स्वामीजी महाराज), कुंवर सुखलाल, पण्डित जियालाल, श्री मदनमोहन सेठ

म्रादि मार्य प्रचारक व विद्वान् इसी जिले में उत्पन्न हुए थे, म्रौर यहीं उन्होंने धर्म-प्रचार के लिए प्रेरणा प्राप्त की थी।

बुलन्दशहर के समान प्रलीगढ़ जिले में भी श्रार्यसमाज का वहुत प्रचार है भीर सन् १६१२ तक वहाँ २१ समाजों की स्थापना हो गयी थी। महर्षि ने इस जिले के भी अनेक स्थानों पर वेदों का प्रचार किया था और इस द्वारा भी आर्यसमाज को अनेक कर्मठ कार्यकर्ता व नेता प्रदान किये गये, जिनमें पण्डित नाथूराम शंकर, स्वामी घ्रुवानन्द सरस्वती, दण्डी स्वामी ब्रह्मानन्द ग्रौर पण्डित सुरेन्द्र शर्मा गौड़ के नाम उल्लेखनीय हैं। स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज ने भ्रपना प्रसिद्ध साधु-श्राश्रम इसी जिले के हरदुग्रागंज नगर में कालिन्दी नदी के तट पर स्थापित किया था। इस जिले में अलीगढ़ का आर्य-समाज सबसे पुराना है। महर्षि के देहावसान के दो वर्ष पश्चात् सन् १८८५ में उसकी स्थापना हुई थी भ्रौर प्रारम्भ काल के उसके कार्यकर्ताभ्रों में श्री मूलचन्द भ्रार्य, पण्डित सुन्दरलाल, लाला भिट्ठनलाल और ठाकुर मुकुन्दसिंह प्रमुख थे। शुद्धि आन्दोलन में यह समाज शुरू से ही ग्रग्रसर रहा। यद्यपि ग्रलीगढ़ में मुसलमानों का बड़ी संख्या में निवास है, और मुसलिम यूनिवर्सिटी भी वहाँ विद्यमान है, पर इससे आर्यसमाज के कार्यकलाप में विशेष वाघा उपस्थित नहीं हुई। वहाँ की जनता में वैदिक धर्म का इतना अधिक प्रचार हुम्रा, कि सन् १६०५ में वहाँ म्रार्य स्त्री-समाज की भी स्थापना हो गयी, जिसमें श्रीमती सरस्वती देवी का मुख्य कर्तृत्त्व था। सन् १८८७ में ग्रलीगढ़ जिले के काजिमावाद कस्वे में लाला मुकन्दीलाल के पुरुषार्थ से समाज की स्थापना हो गयी थी। ये सज्जन वड़े कर्मठ थे, ग्रौर ग्रार्यसमाज के साथ उन्होंने एक पुस्तकालय भी खोल दिया था। श्रलीगढ़ जिले में मुरसान नगर का विशेष महत्त्व है। प्रसिद्ध स्वतन्त्रता-सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप वहीं के निवासी थे। मुरसान के राजा श्री टीकमसिंह के निमन्त्रण पर महर्षि वहाँ गये थे, ग्रौर उनके प्रवचनों को सुनकर प्रसिद्ध पौराणिक विद्वान् श्री बाब्राम नागर उनके अनुयायी हो गये थे। महर्षि के देहावसान के आठ वर्ष पश्चात् सन् १८६१ में मुरसान में विधिवत् ग्रार्यसमाज स्थापित हो गया था, यद्यपि उसका कार्य वहाँ पहले भी हो रहा था। सन् १८६१ में ही ग्रतरौली में भी ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। प्रारम्भकाल के उसके कार्यकर्तात्रों में ठाकुर रघुनाथ सिंह, बाबू कालीचरण, पण्डित बद्रीदत्त श्रीर बावू सन्तलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। न्हौटी मडराक एक वड़ा गाँव है। वहाँ पण्डित शोभाराम के प्रयत्न से सन् १६०० में आर्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। इस ग्राम के समीपवर्ती क्षेत्र में राजपूतों का बड़ी संख्या में निवास है। न्हौटी मडराक के समाज को केन्द्र बनाकर राजपूतों में वैदिक घर्म का बहुत प्रचार किया गया, और श्रागे चलकर यह समाज शुद्धि ग्रान्दोलन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। सन् १६०५ में श्री बलदेव सिंह के पुरुषार्थ से कचौरा में श्रार्यसमाज स्थापित हुआ, और बाद में हाथरस (१६१०), इगलास (१६११), महुग्रा(१६११), मण्डू (१६१२), ग्रीर बोरना (१६१२) में आर्यसमाजों की स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त छतरपुर, दादों, पहाड़ी नगला, विजय-गढ़, बरौढा, वरला, शाहगढ़, सिकन्दराराऊ ग्रीर इनायतपुर वभेड़ा में भी सन् १६१२ तक ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये थे।

महर्षि दयानन्द सरस्वती का बिजनौर जिले के किसी भी स्थान पर पदार्पण नहीं हुआ था। फिर भी इस जिले में वैदिक धर्म का बहुत प्रचार है, और वहाँ आर्यसमाजों की स्थापना महर्षि के जीवनकाल में ही प्रारम्भ हो गयी थी। महर्षि के ग्रन्यतम शिष्य स्वामी सहजानन्दसरस्वती ने इसके लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसका उल्लेख इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में किया जा चुका है। विजनौर का ग्रार्यसमाज सन् १८८३ में स्थापित हुग्रा था। उसके प्रथम प्रधान कुंवर भारतसिंह थे, ग्रौर प्रथम मन्त्री बाबू जीराजसिंह। उस समय विजनौर से अनेक मुसलिम समाचारपत्र तो प्रकाशित होते थे, पर हिन्दुओं का कोई पत्र नहीं था। इस अभाव की पूर्ति के लिए वावू जीराजसिंह ने सन् १८८८ में 'तोहफे-हिन्द' नाम से एक साप्ताहिक पत्र उर्दू भाषा में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया, जिससे वैदिक धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। शुरू में बिजनौर समाज का अपना भवन नहीं था, अत: साप्ताहिक सत्संग विविध आर्यों के मकानों पर हुआ करते थे। सन् १८६६ में समाज-मन्दिर के लिए भूमि कय कर ली गयी और कुछ समय पश्चात् उसपर भवन का भी निर्माण कर लिया गया। इसके लिए नहटीर के रईस चौघरी चन्नीसिंह ने उदारतापूर्वक धनराशि प्रदान की थी। विजनौर श्रार्थसमाज वैदिक धर्म के प्रचारका महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। दारानगर गंज में गंगास्नान का जो मेला प्रति-वर्ष कार्तिकी पूर्णिमा के दिन लगता है, उसमें विजनौर समाज ने सन् १८६६ में धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया जिसके कारण सर्वेसाघारण जनता को वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप की जानकारी का अवसर मिला, और आर्यसमाज के कार्यकलाप के विस्तार में वहुत सहायता प्राप्त हुई। विजनीर समाज द्वारा श्रनेक शास्त्रार्थों का भी ग्रायोजन किया गया था। पहला शास्त्रार्थं सन् १८८७ में पौराणिकों से हुआ था, जिसमें भ्रार्यसमाज का पक्ष पण्डित तुलसीराम स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विजनौर समाज के प्रारम्भिक कार्यकर्ताग्रों में कुंग्रर भारतसिंह ग्रीर वावू जीराजसिंह के ग्रति-रिक्त चौघरी शेरसिंह, मुंशी भगवान दास श्रीर महाशय गौरीशंकर के नाम उल्लेखनीय हैं। विजनौर नगर से छह मील दूर मोहम्मदपुर-देवमल नगरी है, जहाँ विश्नोई पन्थ के लोगों का वड़ी संख्या में निवास था। स्वामी सहजानन्द ने उन्हें वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया और १८८३ तक वहाँ भी आर्यसमाज की स्थापना कर दी। सनातनी हिन्द्र विश्नोइयों के हाथ का पानी तक नहीं पीते थे ग्रौर उन्हें यज्ञोपवीत घारण करने का भी अधिकार नहीं था। स्वामी सहजानन्द के प्रयत्न से विश्नोइयों को यज्ञोपवीत पहनाये गये ग्रौर उनके साथ जानपान का व्यवहार भी प्रारम्भ कराया गया। कट्टर सनातिनयों ने इसका उग्र रूप से विरोध किया, पर वे सफल नहीं हो सके। मोहम्मदपुर-देवमल के बहुसंख्यक विश्नोई ग्रायंसमाज में प्रविष्ट हो गये, ग्रीर यह नगरी समाज की शक्ति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गयी। सेठ लेखराज सिंह तथा सेठ प्रवीणसिंह इस समाज के प्रारम्भिक प्रमुख कार्यकर्ता थे। मोहम्मदपुर-देवमल के विश्नोई लोगों के सहयोग से नगीना में भी आर्यसमाज की स्थापना हुई। विश्नोई पन्थ के एक साघु ब्रह्मानन्द, जिन्हें कुछ समय के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो चुका था, नगीना आये और उन द्वारा वहाँ के विश्नोइयों में आर्यसमाज का प्रवेश हुआ। पण्डित हरिशंकर दीक्षित ने श्रीपचारिक रूप से नगीना में समाज की स्थापना की श्रीरश्री छेदालाल ग्रग्नवाल उसके प्रथम प्रधान निर्वाचित हुए। शुरू में नगीना में ग्रायंसमाज का बहुत विरोध हुम्रा और कितने ही भ्रायों को बिरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया। साधु ब्रह्मानन्द को भी घन का लोभ देकर आर्यसमाज का विरोधी बना दिया गया। पर

पण्डित हरिशंकर दीक्षित जैसे सच्चे आयों ने इस विरोध की कोई परवाह नहीं की। समाज निरन्तर उन्नति करता गया और सन् १६०३ में इस समाज का वार्षिकोत्सव बड़ी घूमघाम के साथ मनाया गया। जून, १६०४ में नगीना की ग्रञ्जूमन-ए-इस्लामिया के साथ त्रार्यसमाज का शास्त्रार्थ हुत्रा, जिससे जनता पर वैदिक वर्म की सचाई का सिक्का जम गया। आर्यसमाज की ओर से इस शास्त्रार्थ में स्वामी दर्शनानन्द, पण्डित भ्रात्माराम भ्रमृतसरी, पण्डित मुरारीलाल शर्मा श्रीर श्री योगेन्द्रपाल सदृश घुरन्घर विद्वानों ने भाग लिया था। प्रतिनिधि सभा के प्रधान पण्डित भगवानदीन इस ग्रवसर पर नगीना में विद्यमान थे, ग्रौर शास्त्रार्थ का संचालन कर रहे थे। महर्षि के जीवन-काल में जुन, १८८१ में नजीबाबाद में जिस ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी, उसका विवरण इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। पर यह समाज देर तक कायम नहीं रह सका था। सन् १८६६ में जब पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द) धर्म-प्रचार करते हुए नजीवाबाद ग्राये, तो उन्होंने वहाँ समाज की पुनः स्थापना का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप १ जून, १८९७ को वहाँ स्थायी रूप से ग्रार्थसमाज स्थापित हो गया। पण्डित वालमुकुन्द उसके प्रधान चुने गये ग्रीर मास्टर हरगुलालसिंह मन्त्री। विधिमयों की शुद्धि तथा दलितोद्धार के कार्य में यह समाज विशेष रूप से सिक्रय रहा है, और समीप के पार्वत्य प्रदेश (गढ़वाल) में अछूतों के उद्धार के लिए इसने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सन् १६०३ में नजीबाबाद में आर्य स्त्री-समाज की भी स्थापना हो गयी थी। श्रीमती हरदेवी का इसे स्थापित करने में विशेष कर्तृत्त्व था। विजनौर जिले का एक नगर नहटौर है। नवम्बर, १८८७ में पण्डित गौरीशंकर तथा श्री देवीदयाल के प्रयत्न से वहाँ ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। चौघरी ग्रनूपसिंह उसके प्रथम प्रधान चुने गये और चौधरी चुन्नीसिंह प्रथम मन्त्री । चुन्नीसिंहजी के पितामह ने नहटौर में एक शिवालय बनवाया था, जो वहाँ का प्रधान पौराणिक मन्दिर था। पर चौघरी चुन्नीसिंह के ग्रार्यसमाजी वन जाने के कारण वह उजड़ने लग गया था, जिससे सनातनी लोग वहुत उद्दिग्न थे। इसी समय वहाँ दो विधर्मियों की शुद्धि भी की गयी, जो विजनौर जिले की सर्वप्रथम शुद्धियां थीं। इससे सनातनी लोगों के कोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने चौघरी चुन्नीसिंह तथा उनके साथियों के विरुद्ध एक महजूरनामा (प्रतिज्ञा-पत्र) तैयार कराया, जिसमें उनके हाथ का छुग्रा हुग्रा कोई भी पदार्थ ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की गयी थी। पर चौधरी चुन्नीसिंह इससे जरा भी विचलित नहीं हुए और पूर्णं उत्साह से समाज का कार्य करते रहे। सामाजिक सुधार में भी वह अग्रणी रहे। एक विघवा से विवाह कर उन्होंने समाज-सुघार का ग्रादर्श भी प्रस्तुत किया था। बिजनौर जिले के दो अन्य नगर धामपुर और चांदपुर हैं। इनमें वैदिक धर्म का प्रचार तो पहले से ही जारी था, पर विधिवत् आर्यसमाज की स्थापना चांदपुर में सन् १८६१ में हुई, श्रीर घामपुर में सन् १८६८ में। सन् १८६० की बात है कि चौघरी बहालसिंह नामक एक सञ्जन चांदपुर में चौकीदार होकर ग्राये। वह कट्टर ग्रार्यसमाजी थे। रात को पहरा देते हुए वह "सोने वालो-जागते रहो" ग्रार "उलटे मारग पर चलकर हम दु:ख उठावें, क्या मतलब" की म्रावाज लगाया करते थे। साथ ही पहरा देते हुए वह ब्रार्यसमाज के भजन भी गाते रहते थे, जिन्हें सुनकर लोगों का भुकाव महर्षि की शिक्षात्रों की ग्रोर होता जाता था। सन् १८६१ में चांदपुर में समाज की स्थापना हुई,

श्रौर लाला गौरीलाल उसके प्रधान चुने गये तथा पण्डित शंकरलाल मन्त्री। धामपुर में ग्रायंसमाज की स्थापना (सन् १८६८) पण्डित क्रपाराम (स्वामी दर्शनानन्द) के प्रयत्न से हुई थी। लाला कन्हैयालाल उसके प्रथम प्रधान थे ग्रौर लाला रूपचन्द प्रथम मन्त्री। धामपुर ग्रायंसमाज का जो वार्षिकोत्सव सन् १६०५ में मनाया गया था, उसमें महिं के शिष्य स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती भी उपस्थित थे। बिजनौर जिले के एक ग्रन्य नगर हलदौर में वैदिक धर्म के प्रचार का सूत्रपात स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था, ग्रौर लाला ठाकुरदास तथा श्री भवानी प्रसाद के प्रयत्न से सन् १६०२ में एक स्थानीय मेले में पण्डित वसन्त लाल उपदेशक तथा पण्डित छुट्टनलाल स्वामी सदृश ग्रायं विद्वानों को बुलाकर धर्म-प्रचार कराया गया था। इस प्रकार वहाँ धीरे-धीरे जनता में समाज के प्रति छचि बढ़ती गयी, ग्रौर सितम्बर, १६१० में हलदौर ग्रायंसमाज की विधिवत् स्थापना हो गयी। श्री ठाकुरदास उसके प्रथम प्रधान बने, ग्रौर श्री भवानीप्रसाद प्रथम मन्त्री। बिजनौर जिले के निम्नलिखित स्थानों पर भी सन् १६१२ तक ग्रायंसमाज स्थापित हो गये थे—गोहावर (१६०४), स्यौहरा (१८६२), प्रैनी (१६१२), रेहड़, बढ़ापुर, ग्रसगरीपुर, नांगल, सौंख, सेंद्वार ग्रौर श्रोरकोट।

मुरादाबाद जिले के नगरों में मुसलमानों का अच्छी वड़ी संख्या में निवास है, ग्रौर उस क्षेत्र में उनका प्रभाव भी वहुत अधिक है। फिर भी सन् १६१२ तक इस जिले में १४ ग्रार्यसमाज स्थापित हो चुके थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती सन् १८७६ ग्रोर १८७६ में मुरादाबाद गये थे, ग्रीर उन द्वारा ही २० जुलाई, १८७६ को वहाँ ग्रार्थ-समाज की स्थापना की गयी थी। मुंशी इन्द्रमणि इस समाज के प्रथम प्रधान थे, ग्रौर श्री कुंग्रर परमानन्द प्रथम मन्त्री। इस समाज के प्रारम्भिक काल के सदस्यों में सबसे महत्त्वपूर्ण मुंशी नारायण प्रसाद थे, जो बाद में महात्मा नारायण स्वामी के नाम से विख्यात हुए। महर्षि के देहावसान के दो वर्ष पश्चात् मुरादाबाद जिले के दो ग्रन्य नगरों-चन्दौसी और सम्भल में ग्रार्यसमाज स्थापित हुए। चन्दौसी समाज के संस्थापक विलया-निवासी वावू भगवान दास थे, जो चन्दौसी में रेलवे इंजीनियर थे। सम्भल में भ्रार्यसमाज की स्थापना साहू श्यामसुन्दर लाल भ्रौरश्री प्यारे लाल अग्रवाल के पुरुषार्थ से हुई थी। ग्रार्यसमाज के प्रसिद्ध महोपदेशक पण्डित शिवशर्मा इसी समाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे। टांडा ग्रफजल के लाला चन्दनलाल तथा श्री कुञ्जिबहारी ने मुरादाबाद में महर्षि के भाषण सुने थे। वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि ग्रार्यसमाज के भक्त वन गये । उन्हीं द्वारा सन् १८६० में अपने नगर टांडा अफजल में आर्यसमाज की स्थापना की गयी। समाज-सुघार तथा शुद्धि के कार्य में टांडा अफजल का समाज शुरू से ही बहुत सिक्रय रहा है। कितने ही विधिमयों की वहाँ शुद्धियाँ की गयीं, और पण्डित भोजदत्त भ्रार्य मुसाफिर ने वहीं मिर्जा भ्रल्लायार खाँ से इस्लाम पर वह शास्त्रार्थ किया, जिसकी चिरकाल तक उस क्षेत्र में चर्चा रही। सुरजन नगर का आर्यसमाज सन् १८६७ में स्थापित हुआ था, सरायतरीन का सन् १८६३ में और अमरोहा का सन् १६०२ में। सरायतरीन में समाज की स्थापना सेठ नन्दराम ने की थी। उन्हें ग्रायसमाज तथा वैदिक धर्म से अगाध प्रेम था। पण्डित लेखराम धर्म-प्रचार करते हुए सरायतरीन भी गये थे, ग्रौर उनके भाषणों से प्रभावित होकर ही सेठ नन्दराम तथा श्री सुखदेव सदृश सज्जन महर्षि के अनुयायी बन गये थे। इस समाज के प्रथम प्रधान सेठ नन्दराम थे,

श्रीर प्रथम मन्त्री श्री सुखदेव। पण्डित घासीराम द्वारा 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' का जो स्रंग्रेजी अनुवाद किया गया था, उसे प्रकाशित करने का सव खर्च सेठ नन्दराम ने ही प्रदान किया था। सन् १६०२ में सरायतरीन में स्वामी दर्शनानन्द ने पौराणिकों से शास्त्रार्थ किया था और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सेठ नन्दराम ने ग्रायंसमाज-मन्दिर तथा वैदिक पाठशाला के लिए भूसम्पत्ति प्रदान कर दी थी। महाशय प्यारेलाल मुख्तार के प्रयत्न से सन् १६०५ में हसनपुर में समाज स्थापित हुआ था। प्रारम्भिक काल में इस समाज के मुख्य कार्यकर्ता श्री शिवनारायण, श्री रघुवीरशरण और साहू भूषणशरण थे। सन् १६०६ में ग्रगवानपुर में, सन् १६११ में बहजोई में ग्रौर सन् १६१२ में कार्फ में ग्रायंसमाजों की स्थापना हो गयी थी। इसके ग्रतिरिक्त मुरादाबाद जिले में सिरसी ग्रौर सरकड़ा दो ग्रन्य स्थान थे, जहाँ १६१२ तक ग्रायंसमाज स्थापित हो चुके थे।

बरेली जिले के केवल पाँच आर्यसमाज ऐसे हैं, जिनकी स्थापना सन् १६१२ तक हो; चुकी थी। ये समाज बिहारीपुर के थे। बरेली, भूड़ वरेली, स्त्री आर्यसमाज भूड़, फैंजुल्लापुर और अतरछेड़ी बिहारीपुर (बरेली) समाज की स्थापना महिंच के जीवन-काल में ही सन् १८८३ में हो गयी थी। रुहेलखण्ड में आर्यसमाज की गतिविधि का यह समाज प्रधान केन्द्र रहा है, और डॉक्टर श्यामस्वरूप सत्यव्रत ने यहाँ अनाथों की रक्षा-दिलतों के उद्धार तथा शुद्धि के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। आर्यसमाज भूड़ की स्थापना सन् १६०२ में लाला मुकुटिवहारी लाल, श्री श्यामिबहारी लाल औरश्री वृजबिहारी लाल आदि सज्जनों के पुरुवार्थ से हुई थी। इसी समय के लगभग स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती ने फैंजुल्लापुर में समाज स्थापित किया था। भूड़ का आर्य स्त्री-समाज सन् १६०६ में स्थापित हुआ था। यद्यपि सन् १६१२ तक बरेली जिले में केवल पाँच समाजों की स्थापना हुई थी, पर बरेली नगर के बिहारीपुर और भूड़ आर्यसमाजों ने समीप के देहाती क्षेत्रों में वैदिक धर्म का वड़ी तत्परता के साथ प्रचार किया था, जिसके परिणामस्वरूप बाद में इस जिले के अनेक ग्रामों में भी समाजों की स्थापना हुई।

बदायूं आर्यसमाज की स्थापना भी महिंज दयानन्द सरस्वती के जीवनकाल में ही हो गयी थी (जुलाई, १८७६)। इस समाज के प्रथम प्रवान श्री दीवानचन्द थे और मन्त्री श्री देवीप्रसाद। प्रारम्भिक वर्षों के कार्यकर्ताओं में श्री कन्हैयालाल, श्री बनवारीलाल, श्री बालमुकुन्द और श्री राजबहादुर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। बदायू जिला आर्य-समाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। सन् १६०३ में स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती द्वारा वहाँ गुरुकुल सूर्यकुण्ड की स्थापना हुई थी, और तीन वर्ष पश्चात् सन् १६०६ में पार्वती आर्य कन्या विद्यालय की। बदायू जिले के इस्लामनगर कस्बे में सन् १६६६ में आर्यसमाज स्थापित हुआ, और सन् १६०० में उम्प्रानी में। इसके संस्थापकों में पण्डित सीताराम प्रमुख थे। प्रारम्भ में समाज के साप्ताहिक सत्संग उन्हीं के मकान पर हुआ करते थे। बदायूं जिले का एक अन्य पुराना समाज मुंढिया घुरेकी का है, जिसे सन् १६०४ में लाला ताराचन्द ने स्थापित किया था। उन्होंने बाद में १२ हजार रुपये प्रदान कर वहाँ समाज-मन्दिर का निर्माण भी कराया। इसी समय दातागंज में भी आर्य-समाज की स्थापना हुई। बदायूं जिले के निम्नलिखित अन्य आर्यसमाज भी सन् १६१२ तक स्थापित हो चुके थे—गुन्नौर, ढहगवाँ, नौनी, बिलसी, बिसौली, भिरावटी,

मुहशमपुर, सोरहा, सहसवान, हरफरी और सेरहा।

शाहजहांपुर नगर में आर्यसमाज की स्थापना महिंप के जीवनकाल में सन् १८७६ में हो गयी थी। प्रारम्भ के कुछ वर्षों में इसकी दगा मुक्यवस्थित नहीं रही, पर बाद में महाशय बख्तावर सिंह,हकीम प्रसादी लाल, दरोगा लक्मीनारायण, महाशय शिवलाल वकील, और मास्टर देवीअसाद आदि महानुभावों ने इस समाज में नवजीवन का संचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया, और उनके प्रयत्न से सन् १८६६ तक यह समाज सुव्यवस्थित रूप में आग्या। सन् १६०० में समाज के अपने भवन का भी निर्माण हो गया, और वहाँ अनेक संस्थाएँ खुलनी प्रारम्भ हो गयी। महिंष के देहावसान के एक वर्ष पश्चात् सन् १८८४ में शाहजहांपुर के निकट जलालावाद में भी समाज स्थापित हो गया था, जिसकी स्थापना में स्वामी परमानन्द सरस्वती का मुख्य कर्तृत्व था। शाहजहांपुर जिले में चार अन्य आर्यसमाज हैं, जो सन् १६१२ से पूर्व स्थापित हो चुके थे—तिलहर, खुदागंज, खण्डहर और पुवायां। तिलहर समाज की स्थापना फरवरी, १८६७ में मुंशी चिम्मनलाल द्वारा की गयी थी। वह एक सुलेखक भी थे। खुदागंज का समाज सन् १६०२ में स्थापित हुआ था।

हहेलखण्ड के दो ग्रन्य जिले पीलीभीत ग्रौर रामपुर हैं। सन् १६१२ तक उनमें ग्रायंसमाज का ग्रायंक प्रचार नहीं हुग्रा था। पीलीभीत नगर का समाज सन् १८०१ में स्थापित हुग्रा था, ग्रौर पीलीभीत जिले के पूरनपुर नगर में १६०१ में ग्रौर वीसलपुर नगर में १६०२ में समाजों की स्थापना हुई थी। रामपुर पहले एक रियासत थी, जिस पर नवाव का शासन था। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् वह उत्तरप्रदेश का एक पृथक् जिला वन गया है। इसमें भी तीन समाज—रामपुर, गैरा कलां ग्रौर रहमतगंज सन् १६१२ से पूर्व स्थापित हुए थे। रहमतगंज समाज की स्थापना स्वामी चिद्धनानन्द ने की थी। संन्यास-ग्राथम में प्रवेश से पूर्व उनका नाम चूड़ामल था। वह एक साधारण कृषक थे। मुरादाबाद में महिंव के दर्शन व प्रवचनों से प्रभावित होकर वह आयंसमाजी वन गये, ग्रौर उन्होंने रामपुर के क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार में बड़े उत्साह से भाग लिया। रामपुर जिले में मिलक स्टेशन के समीप गैरा कलां गाँव में भी एक ग्रायंसमाज सन् १६०६ में स्थापित हो गया था।

मेरठ और व्हेलखण्ड किमश्निरयों के उत्तर में उत्तरप्रदेश का पार्वत्य क्षेत्र है जिसमें टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, नैनीताल, ग्रल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर-काशी जिलों की सत्ता है। हिमालय की पर्वतमालाओं का यह क्षेत्र दो भागों में विभक्त है, गढ़वाल और कुमायूं। सच्चे शिव और योगियों की लोज में युवक दयानन्द ने हिमालय के पार्वत्य क्षेत्र का दूर-दूर तक परिश्रमण किया था, और कुछ मास गढ़वाल में बिताये भी थे। पर दण्डी स्वामी विरजानन्द से ज्ञान प्राप्त कर जब उन्होंने वैदिक धर्म के सत्य विशुद्ध स्वरूप का प्रचार प्रारम्भ किया तो उन्हें उत्तराखण्ड के इस पार्वत्य प्रदेश सत्य विशुद्ध स्वरूप का प्रचार प्रारम्भ किया तो उन्हें उत्तराखण्ड के इस पार्वत्य प्रदेश में जाने का ग्रवसर नहीं मिला। गढ़वाल में ग्रायंसमाज का प्रसार वीसवीं सदी के द्वितीय में जाने का ग्रवसर नहीं मिला। गढ़वाल में ग्रायंसमाज का प्रसार वीसवीं सदी के द्वितीय दशक में प्रारम्भ हुग्रा, जबिक देहरादून तथा बिजनौर के ग्रायंसमाजियों के सम्पर्क में श्राकर वहाँ के कितपय युवक भी महर्षि की शिक्षाओं की भीर श्राकर हुए, और उन्होंने श्राकर वहाँ के कितपय युवक भी महर्षि की शिक्षाओं की भीर श्राकर हुए, और उन्होंने श्राकर वहाँ के कितपय युवक भी महर्षि की शिक्षाओं की भीर श्राकर हुए, और उन्होंने श्राकर वहाँ के कितपय युवक भी महर्षि की शिक्षाओं की भीर श्राकर हुए, और उन्होंने श्राकर वहाँ के कितपय युवक भी महर्षि की श्राकर किया। इन युवकों में श्री जयानन्द इस पिछड़े हुए क्षेत्र में समाज-सुवार का कार्य श्राकर स्थार स्थित के परिवार में उनका भारतीय प्रमुख थे। सन् १८६१ में गड़वाल के एक साक्षरण स्थित के परिवार में उनका भारतीय प्रमुख थे। सन् १८६१ में गड़वाल के एक साक्षरण स्थित के परिवार में उनका

जन्म हुग्रा था। तीस वर्ष की ग्रायु में ग्राजीविका के संघर्ष में वह मसूरी गये ग्रीर वहाँ ग्रायंसमाज के सम्पर्क में ग्राये। पण्डित टीकाराम कुकरेती ने उन्हें सत्यार्थप्रकाश पढ़ने को दिया, जिससे उनकी सुप्त ग्रात्मा जागृत हो गयी ग्रीर वह महिंव के ग्रनुयायी वन गये। सामाजिक वन्धनों की परवाह न कर उन्होंने महात्मा मुंशीराम से यज्ञोपवीत ग्रहण किया, ग्रीर गढ़वाल में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ग्रपने जीवन को समिप्त कर दिया। गढ़वाल का क्षेत्र ग्रत्यन्त पिछड़ा हुग्रा था। सामाजिक ऊंच-नीच ग्रीर छुग्राछूत की भावना वहाँ वहुत प्रवल थी। जयानन्द जी ने वहाँ के दिलत-शिल्पकार वर्ग के उद्धारकार्य को ग्रापने हाथों में लिया ग्रीर उनमें जागृति उत्पन्न की। गढ़वाल में ग्रार्यसमाजों की स्थापना व विस्तार प्रायः सन् १९११ के वाद ही शुरू हुग्रा, यद्यपि टिहरी ग्रादि में कितिपय व्यक्ति उससे पूर्व भी महिंव दयानन्द सरस्वती के ग्रनुयायी हो चुके थे।

उत्तरप्रदेश के पार्वत्य क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र कुमायूँ में आर्यसमाजों की स्थापना उन्नीसवीं सदी में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। इस क्षेत्र का सवसे पुराना समाज नैनीताल का है, जिसकी स्थापना महर्षि के जीवनकाल में सन् १८७५ में हो गयी थी। इस नगर में "सत्य धर्म प्रचारिणी सभा" नाम से सन् १८७४ में एक सभा महर्षि के मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए संगठित की गयी थी। एक वर्ष वाद उसी को आर्यसमाज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पहले इस समाज के ग्रिधिवेशन सभासदों के घरों पर ही हुम्रा करते थे, पर सन् १६०१ में समाज का भ्रपना भवन मल्लीताल (नैनीताल) में तैयार हो गया था, जिसके निर्माण के लिए श्री रामप्रसाद मुख्तार ने विशेष परिश्रम किया था। समाज-भवन के लिए भूमि श्री नारायणदत्त छिमवाल द्वारा प्रदान की गयी थी। नैनीताल ग्रायंसमाज के प्रारम्भिक कार्यकर्ताग्रों में लाला सोहनलाल तथा श्री रामप्रसाद मुख्तार के नाम उल्लेखनीय हैं। सोहनलाल जी को नैनीताल का चलता-फिरता ग्रायंसमाज कहा जाता था। जन्हें घर्म-प्रचार की ग्रत्यधिक घुन थी। श्री राम-प्रसाद ने बाद में संन्यास-ग्राश्रम में प्रवेश कर लिया, ग्रौर वह रामप्रसाद से स्वामी रामानन्द बन गये थे। नैनीताल जिले में काशीपुर, जसपुर, हलद्वानी, रामनगर और रामनगर मण्डी में भी सन् १९१२ से पूर्व आर्यसमाजों की स्थापना हो चुकी थी। काशीपुर के मिडल स्कूल के मुख्याध्यापक श्री वृन्दावन थे। उन्होंने मुरादावाद में महर्षि दयानन्द सरस्वती का व्याख्यान सुना था, जिससे वह उनके भ्रनन्य भक्त बन गये थे। सन् १८८५ में उन्होंने ही काशीपुर में आर्यसमाज की स्थापना की, और उसके लिए पण्डित लालमणि ने ग्रपना मकान दान में दे दिया। इसी समय के लगभग जसपुर में भी समाज की स्थापना हो गयी थी । वहाँ के समाज-मन्दिर के निर्माण के लिए श्री विश्वम्भर-सहाय तथा श्री मुसद्दीलाल ने उदारतापूर्वक ग्राधिक सहायता प्रदान की थी। नैनीताल जिले में हलद्वानी नगरी व्यापार का मुख्य केन्द्र है। जनवरी, १८६६ में वहाँ भी आर्य-समाज स्थापित हो गया था। इस समाज की स्थापना का प्रधान श्रेय लाला बिहारीलाल को प्राप्त है। उन्होंने भी मुरादाबाद में महर्षि के प्रवचन सुने थे, जिनके कारण उनके जीवन में भारी परिवर्तन ग्रा गया था। सन् १६०१ तक हलद्वानी समाज का ग्रपना भवन भी वन गया था। कुमायूं के पार्वत्य क्षेत्र में ग्रल्मोड़ा में भी १६१२ से पूर्व ग्रार्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी। इस क्षेत्र में ग्रन्यत्र समाजों की स्थापना १९१२ के बाद हुई।

उत्तरप्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में श्रागरा सबसे बड़ा व महत्त्वपूर्ण नगर है। महर्षि वहाँ अनेक वार धर्म-प्रचार के लिए गये थे, और उनके प्रवचनों को सुनकर बहुत-से लोग वैदिक घर्म के अनुयायी बन गये थे। २६ फरवरी, सन् १८८१ को आगरा में विधिवत् ग्रार्थसमाज की स्थापना हो गयी थी। प्रारम्भ के वर्षों में समाज के ग्रधिवेशन या तो सभासदों के घरों पर होते रहे या किराये के मकानों में। सन् १८८६ में हींग की मण्डी (ग्रागरा) में समाज के लिए स्थायी रूप से स्थान की व्यवस्था कर ली गयी। इसमें वावू रामेश्वरदयाल का प्रमुख कर्तृत्व था। बाद में इस स्थान पर ग्रनेक नये भवनों का निर्माण हुन्ना और हींग की मण्डी का समाज-मन्दिर न्नागरा में न्नार्यसमाज के कार्यकलाप का प्रधान केन्द्र वन गया। उस समय उत्तरप्रदेश (संयुक्त प्रान्त) में ग्रागरा उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था और अन्य जिलों के विद्यार्थी अच्छी वड़ी संख्या में वहाँ पढ़ने के लिए श्राया करते थे। ये विद्यार्थी श्रायंसमाज के प्रगतिशील विचारों तथा सुघारवादी कार्यकर्मों से वहुत प्रभावित होते थे और समाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग भी लिया करते थे। सन् १८८८ से १८९४ तक के काल में ग्रागरा कॉलिज तथा मेडिकल स्कूल के जो बहुत-से विद्यार्थी ग्रार्थसमाज की ग्रोर ग्राकृष्ट हुए, उनमें पण्डित विष्णुलाल शर्मा, पण्डित जयराम शर्मा, बाबू गंगाप्रसाद ग्रौर बाबू घासीराम के नाम उल्लेखनीय हैं। भावी जीवन में इन सबने जहाँ उच्च स्थिति प्राप्त की, वहाँ साथ ही ये आर्यसमाज के सुयोग्य नेता व विद्वान् के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। ये सज्जन आगरा में पढ़ाई के साथ-साथ धर्म-प्रचार का कार्य भी किया करते थे और विद्यार्थी-ग्रवस्था में ही ग्रार्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता वन गये थे। हींग की मण्डी समाज के सभासद् व उपदेशक भी नगर के बाहर जिले के विविध स्थानों पर धर्म-प्रचार के लिए जाया करते थे, और जिले के मेलों में प्रचार किया करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन ग्रागरा जिले में वटेश्वर का मेला लगा करता है। वहाँ समाज द्वारा प्रचार की विशेष व्यवस्था की जाती थी। समाज-सुधार के क्षेत्र में भी यह समाज सिक्किय रहा। सन् १६०० में उस द्वारा श्रीमहयानन्द अनाथालय स्थापित किया गया और सन् १९०६ में विघवाश्रम तथा विघवा-हितकारिणी सभा की स्थापना की गयी। शिक्षा के प्रसार के प्रयोजन से इस समाज द्वारा एक रात्रि-पाठशाला (सन् १६००) ग्रौर ग्रनेक कन्या पाठशालाएँ भी खोली गर्यी। सन् १६०६ में श्रागरा में श्रार्य-स्त्री समाज भी स्थापित हो गया था, जिसके न केवल साप्ताहिक ग्रिधिवेशन ही नियमपूर्वक हुग्रा करते थे, ग्रिपितु वार्षिकोत्सव भी बड़े उत्साह के साथ मनाये जाते थे। आगरा नगर के गोकुलपुरा मुहल्ले में भी एक आर्यसमाज की स्थापना सन् १८८० में हो गयी थी, जिसके लिए कुछ वर्ष पश्चात् सन् १८६६ में महाशय गंगाराम द्वारा एक भवन का भी निर्माण करा दिया गया था। बाद में इस भवन में कन्या पाठशाला भी खोल दी गयी थी। ग्रागरा एक बहुत बड़ा शहर है, ग्रीर वर्तमान समय में वहाँ अनेक आर्यसमाजों की सत्ता है। पर १६१२ तक भी वहाँ अनेक समाज स्थापित हो चुके थे, जिनमें नामनेर का ग्रार्थंसमाज महत्त्वपूर्ण था। इस समाज की स्थापना सन् १९०६ में पण्डित तुलसीराम, पण्डित टीकाराम और श्री छत्तरसिंह ग्रादि सज्जनों द्वारा की गयी थी। कुछ समय पश्चात् पण्डित भोजदत्त आर्थ मुसाफिर ने नामनेर ग्रार्यंसमाज को प्रपना केन्द्र बनाया, ग्रौर वहाँ "ग्रार्य मुसाफिर विद्यालय" नाम से एक शिक्षण-संस्था की स्थापना की (सन् १६१२)। उन्होंने "ग्राये मुसाफिर" नाम से

एक पत्र भी उर्दू में प्रकाशित करना शुरू किया। पण्डित भोजदत्त उर्दू-फारसी के भी प्रकाण्ड विद्वान् थे। उन द्वारा स्थापित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर जिन विद्यार्थियों ने धर्म-प्रचार के कार्य में ख्याति प्राप्त की, उनमें पण्डित विहारीलाल शर्मा, कुंवर सुखलाल, श्री ग्रमरसिंह ग्रौर श्री महेशप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री केदारनाथ पाण्डे (महापण्डित राहुल सांकृत्यायन) भी इस विद्यालय में विद्यार्थी रहे थे। ग्रागरा जिले के कतिपय अन्य आर्यसमाज भी वहुत पुराने हैं, और उनकी स्थापना सन् १६१२ से पहले हो चुकी थी। फीरोजाबाद का समाज सन् १८८५ में स्थापित हुन्ना था, ग्रौर उसकी स्थापना में पण्डित कमलापति चतुर्वेदी, महाशय श्रीपति ग्रार्य, श्री रतनलाल गोयल ग्रीर पण्डित उमादत्त शर्मा का प्रधान कर्तृत्व था। ग्रागरा जिले के कागारील ग्राम में सन १६०१ में भ्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी भ्रीर पिनाहट में सन् १६११ में। सन् १६११ में ही टूँडला में भी समाज स्थापित हो गया था ग्रौर उसे केन्द्र बनाकर समीप के विविध ग्रामों में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अच्छा कार्य किया जाने लगा था। ग्रागरा जिले में किरावली का श्रार्यसमाज भी बहुत पुराना है। उसकी स्थापना तथा उन्नित में श्री म्लचन्द तथा श्री वासुदेव का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण था। मूलचन्द जी ने ग्रपना मकान भी समाज को समर्पित कर दिया था, ग्रौर ग्रपने पुत्र तथा पुत्री को भी धर्म-प्रचार के काम में लगा दिया था।

मशुरा के साथ महर्षि दयानन्द सरस्वती का विशेष सम्बन्ध था। वहीं रहकर उन्होंने दण्डी स्वामी विरजानन्द सरस्वती से विद्याध्ययन किया था। यद्यपि यह नगर पौराणिकों का गढ़ है, पर महर्षि के जीवनकाल में ही सन् १८८१ में वहाँ ग्रार्थसमाज की स्थापना हो गयी थी। इस समाज के प्रारम्भिक कार्यकर्ताग्रों में पण्डित दयाशंकर दुवे, वाबू रामनारायण भटनागर तथा पण्डित क्षेत्रपाल शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। मथुरा जिले के ग्रन्य पुराने ग्रार्थसमाज खोण्डा, सौंख, वृन्दावन ग्रीर सुरीर के हैं। खोण्डा के ग्रार्थसमाज की स्थापना सन् १८६६ में हुई थी। समीप के देहाती क्षेत्र में इस समाज द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया ग्रीर शुद्धि-ग्रान्दोलन में भी इस समाज का योगदान रहा। सौंख का समाज सन् १६०३ में स्थापित हुग्रा था ग्रीर सुरीर का १६०४ में। पण्डित गोवर्धन पाठक सौंख समाज के प्रधान संस्थापक थे, ग्रीर महाशय किशोरीलाल व रोशनलाल जी सुरीर समाज के। ग्रार्थसमाज के शास्त्रार्थ-महारथी पण्डित मुरारी-लाल शर्मा ने सुरीर समाज में ही सन् १६०५ में पण्डित ज्वालाप्रसाद शर्मा के साथ शास्त्रार्थ किया था। जब उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि सभा का गुरुकुल फर्रखाबाद से वृन्दावन ले ग्राया गया, तो उस नगरी में भी ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई (सन् १६११)।

एटा जिला भी आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। इस जिले के दस नगरों (सौरों, सरदौल, कासगंज, अम्बागढ़, शहवाजपुर, वलरामपुर, चकेरी, कादिरगंज, हन्नौट और ककोड़ा) को महिंब दयानन्द सरस्वती की चरणधूलि से पिवत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। वहाँ अनेक ऐसे पुराने आर्यसमाज विद्यमान हैं, जिनकी स्थापना सन् १६१२ से पहले हो गयी थी। इनमें एटा का समाज सबसे पुराना है, जो सन् १८८५ में स्थापित हुआ था। अगले वर्ष कासगंज में आर्यसमाज की स्थापना हुई (१८८६) इसके। संस्थापक लाला टीकाराम थे। उन्होंने न केवल समाज की स्थापना ही की, अपितु ३५ हजार रुपये के व्यय से एक भव्य व विशाल समाज-मन्दिर का निर्माण भी कराया

था। महिंष ने कासगंज में एक संस्कृत पाठशाला की भी स्थापना की थी, पर वह देर तक कायम नहीं रह सकी। शुद्धि-यान्दोलन का कासगंज महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है; यौर वहाँ पण्डित शिव शर्मा तथा स्वामी दर्शनानन्द यादि यार्य विद्वानों ने पौराणिकों, ईसाइयों तथा मुसलमानों से कितने ही शास्त्रार्थ भी किये। कासगंज समाज के पुराने कार्यकर्तायों में वाबू यानन्दिकशोर, पण्डित हरिवलास यौर डॉक्टर श्रीराम के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १८०० में अलीगंज के आर्यसमाज की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापकों में डॉक्टर वंशीघर प्रधान थे। एटा जिले का एक यन्य पुराना समाज सराय- ग्रास्त का है, जो सन् १६०४ में पण्डित वलदेवप्रसाद के प्रयत्न से स्थापित हुया था। पण्डितजी पहले चैष्णव सम्प्रदाय के यनुयायी थे, पर वैदिक धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने मूर्तियों का जल में विसर्जन कर दिया था, और जी-जान से यार्यसमाज के कार्य में लग गये थे। पण्डित लेखराम भी धर्म-प्रचार करते हुए सराय ग्रास्त गये थे, और उनके व्याख्यानों से प्रभावित हो कितने ही विधर्मी आर्यसमाज के सदस्य बन गये थे। शुद्धि-यान्दोलन का यह समाज भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। सन् १६१२ तक एटा जिले के सकीट, विलसड़, नरदोली, निघौली, तिरगवा, ऊँचा गाँव और जिटौजी नामक नगरों में भी आर्यंसमाज स्थापित हो गये थे।

इटावा जिले में जसवन्त नगर का ग्रायंसमाज सबसे पुराना है। उसकी स्थापना सन् १८६४ में हो गयी थी। उसके पश्चात् सन् १८८८ में इटावा में समाज स्थापित हुग्रा, ग्रीर फिर सन् १६०० में ग्रीरैया में। इस जिले में ग्रजीतमल, जयतापुर, बकेवर ग्रीर लहरापुर के समाज भी बहुत पुराने हैं, ग्रीर सन् १६१२ तक स्थापित हो चुके थे।

सन् १८८१ में महर्षि दयानन्द सरस्वती का मैनपुरी में पदार्पण हुआ था और उन्होंने श्री यानसिंह लोहिया के बाग में निवास किया था। वहाँ उनके भाषण भी हुए थे, जिनसे प्रभावित होकर वाद में लोगों ने ग्रार्यसमाज की स्थापना की। मैनपुरी समाज को स्थापित करने में श्री सुन्दरलाल रायजादा का प्रमुख कर्तृत्व था, पर इस समाज की गतिविधि के विस्तार में वाबू श्यामसुन्दर लाल का योगदान सबसे महत्त्वपूर्ण था। उन्होंने सन् १६०३ में मैनपुरी में वकालत प्रारम्भ की ग्रौर ग्रार्यसमाज के कार्य-कलाप में योग-दान देना शुरू किया। उनके प्रधान सहयोगी श्री छोटेनाल भागव थे। शुद्धि-आन्दोलन का भी मैनपुरी आर्यसमाज महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। मैनपुरी जिले के अन्यतम नगर भोगाँव में सन् १६०८ में आर्यसमाज स्थापित हुआ था, और सन् १६०५ में शिकोहावाद में। भोगाँव समाज की स्थापना में श्री बलदेव सहाय भटनागर का विशेष कर्तृत्व था। शिकोहाबाद उत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमाज के कार्य-कलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। पण्डित भोजदत्त ग्रार्यमुसाफिर ने वहाँ विघमियों से ग्रनेक शास्त्रार्थ किये थे, ग्रौर वाद में वहाँ अखिल भारतीय आर्यकुमार सम्मेलन का अधिवेशन भी सम्पन्न हुआ था। मैनपुरी जिले में अन्य भी अनेक आर्यसमाज सन् १६१२ तक स्थापित हो चुके थे, जिनमें वेवर, उरावर, गढ़िया छिनकौरा, भारौल, मक्खनपुर ग्रौर सिरसागंज के समाज ग्रायं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे।

ग्रार्यसमाज के इतिहास में फर्रखाबाद का विशिष्ट स्थान है। महर्षि दयानन्त सरस्वती फर्रखाबाद नगर में नौ वार गये थे ग्रौर इस जिले के जलालाबाद, श्रङ्कीरामपुर, कायमगंज, कम्पिल, शकरल्लापुर, फतेहगढ़ ग्रौर कन्नौज में भी उनका पदार्पण हुमा था। फर्रेखाबाद आर्यंसमाज की स्थापना महिं के जीवनकाल में ही हो गयी थी, और इस समाज को महिंब द्वारा मार्ग-प्रदर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त रहा था। इस "इतिहास" के प्रथम भाग में फर्रखाबाद आर्यंसमाज की स्थापना तथा प्रारम्भिक प्रगति पर विशद रूप से प्रकाश डाला जा चुका है। जलालाबाद आर्यंसमाज भी महिंब के जीवनकाल में सन् १८८० में स्थापित हो गया था। इस समाज के पुराने कार्यंकर्ताओं में पण्डित कन्हैयालाल चतुर्वेदी, पण्डित गयाप्रसाद शुक्ल और पण्डित ज्वालाप्रसाद तिवारी के नाम उल्लेखनीय है। फर्रखावाद जिले में तेराजाकट में सन् १८६१ में, सकरावाँ में सन् १८६६ में और खुदागंज में सन् १८०२ में आर्यंसमाजों की स्थापना हो गयी थी। ये इस जिले के सबसे पुराने समाज हैं। खुदागंज समाज के प्रथम प्रधान मुंशी भोलानाथ थे, और प्रथम मन्त्री श्री लक्ष्मीनारायण। सकरावाँ समाज की स्थापना श्री मन्नूलाल श्रीवास्तव के प्रयत्न से हुई थी। सन् १६१२ तक फर्रखाबाद जिले में समधन, रोहली, रसीदावाद भोलेपुर, विहारीपुर, पिलखना, जसपुरापुर, कायमगंज और कन्नौज में भी आर्यंसमाज स्थापित हो चुके थे।

वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती अनेक बार कानपुर भी गये थे। ग्रक्तूबर, १८७६ में उन्होंने एक सप्ताह के लगभग वहाँ निवास किया था। इसी ग्रवसर पर वहाँ ग्रार्थसमाज स्थापित करने का विचार विकसित हुग्रा, ग्रीर महर्षि के चले जाने के कुछ समय पश्चात् १६ नवम्बर, १८७६ को कानपुर में समाज की स्थापना हो गयी। शुरू में कानपुर समाज के अधिवेशन वावू माधवप्रसाद चऋवर्ती के घर पर हुआ करते थे। फिर किराये के मकानों में होने लगे। सन् १८८४ में भ्रार्यसमाज का वार्षिकोत्सव वड़ी घूमधाम के साथ मनाया गया। कानपुर समाज के प्रारम्भिक सदस्यों में पण्डित नाथूराम शंकर शर्मा, पण्डित रामनारायण मिश्र ग्रौर श्री गदाघरसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १८६० में लाला लाजपत राय तथा पण्डित लेखराम कानपुर ग्राये थे ग्रौर उनके व्याख्यानों को सुनकर वहाँ के वहुत-से सुशिक्षित व सम्भ्रान्त व्यक्ति आर्यसमाज की ओर आकृष्ट हुए थे। कानपुर की जनता में म्रार्यसमाज के लिए इतना उत्साह उत्पन्न हो गया था, कि सन् १८६३ में वहाँ समाज-मन्दिर का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया, जो १८६४ में वनकर तैयार भी हो गया था। प्रारम्भ के वर्षों में जिन महानुभावों ने कानपुर आर्यसमाज को केन्द्र वनाकर घर्म-प्रचार के कार्य में विशेष तत्परता प्रदर्शित की, उनमें स्वामी मंगलदेव, पण्डित देवदत्त शास्त्री, पण्डित रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य, स्वामी आत्मानन्द, ब्रह्मचारी नित्यानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द ग्रौर पण्डित पूर्णमल शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रार्यसमाज की सब प्रकार की गतिविधि का कानपुर समाज महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। शुद्धि, ग्रळूतोद्धार, शिक्षा-प्रसार ग्रीर दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता ग्रादि सभी कार्यों में इस समाज द्वारा उत्साहपूर्वक कार्य किया गया। कानपुर के जिन प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रारम्भ-काल में अपने नगर में आर्यसमाज के उत्कर्ष के लिए विशेष प्रयत्न किया, उनमें मुंशी ज्वालाप्रसाद, बाबू ग्रानन्दस्वरूप ग्रीर बाबू वृजेन्द्रस्वरूप प्रमुख थे। कानपुर नगर में दो अन्य आर्यसमाजों की स्थापना भी सन् १६१४ से पहले हो गयी थी, नवावगंज में सन् १९०४ में ग्रौर रेल बाजार में सन् १९१० में। नवावगंज समाज की स्थापना श्री मूलचन्द शर्मा एवं लाला परागीलाल के प्रयत्न से दूई थी। उसके प्रथम प्रधान श्री भजनलाल थे । डॉक्टर भूपालसिंह इस समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। वीसवीं सदी के दितीय दशक के प्रारम्भ में जब कानपुर में प्लेग का प्रकोप हुआ, तो उन्होंने जनता की अनुपम सेवा की। रेल वाजार समाज की स्थापना में पण्डित वृजमोहन और डॉक्टर रामबलीसिंह का विशेष कर्तृत्व था। यही दोनों सज्जन इस समाज के प्रथम प्रधान ग्रौर मन्त्री थे। सन् १६१२ तक कानपुर जिले के ग्रन्य ग्रनेक नगरों में भी बार्यसमाजों की स्थापना हो गयी थी। मुसानगर समाज सन् १८६३ में पण्डित नन्दिकशोरदेव शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। उसके प्रथम प्रधान पण्डित शिवबालकराम शर्मा ग्रीर प्रथम मन्त्री डॉक्टर दुर्गाप्रसाद थे। सन् १६०२ में अकवरपुर, सरय्या और गंगागंज में आर्यसमाजों की स्थापना हुई। अकवरपुर समाज की स्थापना का श्रेय पण्डित वदरीदीन शुक्ल श्रीर लाला रामचरण को प्राप्त है। सरय्या समाज स्वामी ग्रोंकारसिन्वदानन्द द्वारा स्थापित किया गया था। कानपुर जिले में सैंद अलीपुर, सरय्या, सचैंडी, विधनू, महेरा, नानापुर और निगोही के समाज भी सन् १९१२ तक स्थापित हो गये थे। फतेहपुर जिले में तीन आर्यसमाज प्राने हैं, और वे सन् १९१२ से पहले स्थापित हो चुके थे-अमोली, फतेहपुर और विदकी। अमोली का समाज सन् १६०२ में स्थापित हुआ था, और प्रारम्भ में श्री कालीचरण के मकान पर उसके अधिवेशन हुआ करते थे। श्री देवीसिंह नागर ने सन् १६०४ में फतेहपुर ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी ग्रीर उसके प्रथम प्रवान ठाकूर दलगंजनसिंह थे। विदकी का ग्रार्यसमाज सन् १६०८ में स्थापित हुआ था। पण्डित आशादत्त त्रिपाठी, पण्डित सुखदेव आचार्य, ठाकुर जीतसिंह और लाला मटरलाल का इस समाज की स्थापना में प्रचान कर्तृत्व था।

कानपुर और लखनऊ के वीच उन्नाव जिला है, जिसमें सन् १६१२ तक केवल दो आर्यसमाज स्थापित हुए थे—उन्नाव और पुरवा में । उन्नाव समाज की स्थापना किटियारी निवासी ठाकुर मसालिसिंह की प्रेरणा से कालाकांकर के राजा अवधेश-नारायणिसह ने सन् १६०० में की थी। कानपुर और लखनऊ में समीप होने के कारण उन्नाव समाज में वैदिक धमें के सुयोग्य प्रचारक व प्रसिद्ध विद्वान् बहुधा पधारते रहते थे, जिससे यह आर्यसमाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था।

कानपुर के समीपवर्ती बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में आर्यंसमाज का प्रचार-प्रसार कुछ देर से प्रारम्भ हुआ। फिर भी सन् १६१२ तक इस क्षेत्र में कतिपय आर्यसमाज स्थापित हो गये थे। बुन्देलखण्ड के सबसे पुराने समाज बांदा और कालपी के हैं। बांदा समाज की स्थापना सन् १८६४ में हुई थी और सन् १६०४ तक उसके भवन का भी निर्माण हो गया था। बांदा के प्रारम्भिक ग्रुग के कार्यकर्ताओं में रायसाहब केदारनाथ, कुंवर हरप्रसादिसह और श्री आनन्दीप्रसाद मुख्य थे। सन् १६०६ में इस समाज द्वारा अनाथालय भी स्थापित कर दिया गया था। सन् १६०७ में बुन्देलखण्ड में घोर दुभिक्ष पड़ा था, जिसके कारण कितने ही वच्चे अनाथ हो गये थे। उन्हीं के लिए यह अनाथालय खोला गया था, पर समयान्तर में इसने एक समुन्नत संस्था का खप घारण कर लिया और इसका नाम भी बदलकर 'वैदिक सेवा सदन' कर दिया गया। कालपी का आर्यंसमाज सन् १८८६ में स्थापित हुआ था। उसके पुराने कार्य-कर्ताओं में श्री शिवचरणलाल आर्यपुरोहित का नाम उल्लेखनीय है। जालौन के

म्रान्य पुराने समाज कोंच ग्रौर उरई के हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जिले के मुसकरा ग्रौर राठ के आर्यसमाजों की स्थापना सन् १६१२ से पहले हो गयी थी और इन्हें स्थापित करने में चरथावल (जिला मुजफ्फरनगर) के पण्डित रामप्रसाद का प्रधान कर्तृत्व था। पण्डितजी हमीरपुर के जिला बोर्ड की सर्विस में ग्रोवरसियर के पद पर नियुक्त थे ग्रौर उन्हीं द्वारा मुसकरा तथा राठ में समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी गयी थी। मुसकरा आर्यसमाज सन् १६०० में स्थापित हुआ था, ग्रौर सन् १६०४ में उसका ग्रपना भवन भी बनकर तैयार हो गया था। राठ समाज की स्थापना सन् १६१२ में हुई थी ग्रौर पण्डित रामप्रसाद के ग्रितिरक्त थी रोशनलाल ने उसके लिए ग्रनथक परिश्रम किया था। मांसी के केवल दो आर्यसमाज सन् १६१२ से पहले के हैं — मांसी शहर ग्रौर सीपरी बाजार। आर्यसमाज शहर मांसी की स्थापना सन् १८६६ से रायसाहब शंकरसहाय द्वारा की गयी थी। प्रारम्भ से सन् १६१६ तक वही इस समाज के प्रधान रहे। सन् १६१२ में इस समाज के साथ ग्रार्यकुमार सभा की भी स्थापना हो गयी थी। सीपरी बाजारका समाज एप्रिल, १६१२ में स्वामी धर्मदेव द्वारा स्थापित किया गया था ग्रौर शीघ्र ही यह अपने क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था।

संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित मिर्जापुर आर्यसमाज का विशेष महत्त्व है। इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में इस समाज की स्थापना
व प्रगति पर प्रकाश डाला जा चुका है। एप्रिल, सन् १८७४ में स्थापित यह आर्यसमाज उत्तरी भारत का सबसे पुराना समाज है। जब उत्तरप्रदेश आर्य प्रतिनिधि
सभा की स्थापना हुई, तो उसके साथ शुरू में सम्बद्ध हुए समाजों में मिर्जापुर का
यह समाज भी था। सन् १८६८ में इस समाज के अपने भवन का निर्माण हुआ और
१६०१ में वहाँ आर्य कन्या पाठशाला की भी स्थापना कर दी गयी। स्वामी दर्शनानन्व
तथा पण्डित लेखराम सदृश आर्यविद्धान् व नेता भी इस समाज के वार्षिकोत्सवों पर
व अन्य अवसरों पर मिर्जापुर पघारकर वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे। महर्षि के
जीवनकाल में एक अन्य समाज भी मिर्जापुर जिले के मगरहा नगर में स्थापित हो गया
था। पण्डित जगदेवसिंह काशी में संस्कृत के विद्यार्थी थे। महर्षि के भाषण सुनकर वह
आर्यसमाजी बन गये थे, और सन् १८८० में उन्होंने मगरहा में समाज की स्थापना
कर दी थी। धर्म-प्रचार की उन्हें अनुपम धुन थी। उनके प्रयत्न से इस समाज ने बहुत
उन्नित की। मिर्जापुर जिले के पचरांव और रामगढ़ में भी सन् १९१२ तक आर्यसमाजों की स्थापना हो चुकी थी।

वाराणसी नगरी में सन् १६१२ तक केवल एक ही आर्यसमाज स्थापित हुआ था, जो काशी के बुलानाला में है। इसकी स्थापना महिं दयानन्द सरस्वती द्वारा की गयी थी। इस समाज के साथ एक छात्रावास तथा एक अनाथाश्रम भी स्थापित किया गया था, जिन द्वारा पौराणिक सम्प्रदायों के इस गढ़ में आर्यसमाज के कार्यकलाप के विस्तार में बहुत सहायता मिली। बाबू गौरीशंकर प्रसाद और पण्डित रामनारायण मिश्र काशी समाज के प्रसिद्ध नेता व कार्यकर्ता थे। वाराणसी जिले के मुगलसराय व शिवपुर में भी सन् १६१२ तक आर्यसमाज स्थापित हो गये थे। इस जिले के साथ लगे हुए जौनपुर जिले में १६१२ तक तीन आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे—जौनपुर नगर,

टणवा ग्रीर मछलीशहर में। जीनपुर जिले में मुंसलमानों का बहुत जोर था, जिसके कारण वहाँ के हिन्दू प्रायः दवे हुए रहा करते थे। ग्रार्यसमाज की स्थापना के कारण वहाँ के हिन्दुग्रों में ग्रात्मविश्वास तथा स्वधमें के प्रति गौरव की भावना का संचार हुग्रा, ग्रीर वाद में वहाँ के नगरों व ग्रामों में ग्रनेक ग्रार्यसमाज स्थापित हुए। गाजीपुर जिले में सन् १६१२ तक दो ग्रार्यसमाजों की सत्ता थी, गाजीपुर में ग्रीर बहरियावाद में। गाजीपुर समाज की स्थापना सन् १६०२ में हुई थी, ग्रीर सन् १६१२ में वहाँ ग्रायं-कुमार सभा भी स्थापित हो गयी थी। बहरियाबाद का समाज सन् १६०८ में स्थापित हुग्रा था, ग्रीर दो वर्ष बाद उसके भवन का भी निर्माण हो गया था।

इलाहाबाद में तीन ग्रायंसमाज वहुत पुराने हैं—चौक, कटरा ग्रीर रानी मण्डी। चौक के समाज की स्थापना महर्षि के जीवनकाल में सन् १८७६ में हो गयी थी। सन् १८०७ में इस समाज द्वारा ग्रायं कन्या विद्यालय का प्रारम्भ किया गया, जो बाद में इलाहावाद में स्त्रीणिक्षा की प्रमुख संस्था बन गयी। पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय ने इसी समाज को केन्द्र बनाकर कार्य किया था श्रीर हिन्दी, उर्दू तथा ग्रंग्रेजी में सवा सौ से भी ग्रियक ट्रैक्ट प्रकाशित कराये थे।

बिलया जिले में आर्यसमाज के कार्य का सूत्रपात स्वामी मंगलानन्द द्वारा किया गया था, और उन्हों के प्रयत्न से सन् १६१२ में इस जिले का पहला समाज विलया नगर में स्थापित हुआ था। इसके पश्चात् मिनयर, रगड़ा और विलथरा रोड आदि अन्यत्र भी आर्यसमाजों की स्थापना हुई। आजमगढ़ में आर्यसमाज का प्रसार उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था, और सन् १८६४ में वहाँ समाज की स्थापना भी हो गयी थी। इस समाज के संस्थापक पण्डित वासुदेव सहाय गणिताचार्य थे। सन् १६१० तक इस समाज का अपना भवन भी तैयार हो गया था, और कुछ वर्ष पश्चात् वहाँ आर्यकुमार सभा तथा आर्यवीर दल की भी स्थापना हो गयी थी। आजमगढ़ जिले में मकनाथभंजन में सन् १६०४ में समाज स्थापित हुआ था और गोंठा में सन् १६१० में। इनके अतिरिक्त इस जिले के देवगाँव में भी सन् १६१२ से पूर्व ही समाज की स्थापना हो गयी थी। मकनाथभंजन समाज के संस्थापक श्री रायबहादुरलाल थे। सेठ रामगोपाल का इस समाज की उन्नित में विशेष कर्तृत्व रहा। वह चिरकाल तक प्रधान के रूप में इसका संचालन करते रहे।

संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, वस्ती, गोंडा श्रीर वहराइच जिलों में सन् १६१२ तक आयंसमाज का अधिक विस्तार नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में अनेक समाज स्थापित हो गये थे, जिनमें गोरखपुर और देवरिया के आर्यसमाज सबसे पुराने हैं। गोरखपुर समाज की स्थापना सन् १८६७ में हुई थी, और देवरिया समाज की सन् १६०१ में। देवरिया में आर्यसमाज के संस्थापक सेठ घनश्याम-दास थे, जिनके पिता सेठ निर्भयराम को महर्षि दयानन्द सरस्वती के सान्निध्य में आने श्रीर उनके प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सेठ घनश्यामदास इस समाज के प्रथम प्रधान थे, और श्री विन्ध्याचलप्रसाद प्रथम मन्त्री। शास्त्राथों की दृष्टि से देवरिया समाज की अच्छी ख्याति है। पण्डित खद्रदत्त सम्पादकाचार्य ने इसी समाज में सन् १६०२ में पौराणिक विद्वान् पण्डित विद्यादत्त से शास्त्रार्थ किया था और वाद में स्वामी दर्शनानन्द ने मौलाना सनाउल्ला से। ये दोनों शास्त्रार्थ पुस्तकरूप में प्रकाशित हैं।

बस्ती जिले में सन् १६०६ में बांसी में समाज स्थापित हुआ था, और सन् १६०६ में बस्ती नगर में। बांसी समाज के संस्थापकों में वाबू रामप्रसाद प्रमुख थे और वस्ती समाज के संस्थापकों में लाला भगवानदास और पण्डित दुर्गाप्रसाद। गोंडा का समाज बहुत पुराना है। उसकी स्थापना उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पूर्व ही सन् १८०६ तक इस समाज हो गयी थी। इसके संस्थापक श्री गोविन्दसहाय वैश्य थे। सन् १६०६ तक इस समाज के भवन का भी निर्माण हो गया था, जिसके लिए श्री ताराचन्द ग्रोवरसियर ने बहुत प्रयत्न किया था। गोंडा के समान बहराइच का समाज भी उन्नीसवीं सदी (१८६८) में ही स्थापित हो गया था। इसकी स्थापना में लाला ग्रमीचन्द का विशेष कर्तृत्व था। उत्तरप्रदेश के इन उत्तर-पूर्वी जिलों में सन् १६१२ तक श्रार्यसमाज का प्रसार श्रधिक न होते हुए भी देवरिया, गोंडा, वहराइच ग्रादि के समाज समीपवर्ती क्षेत्र में वैदिक धर्म का श्रास्थापूर्वक बीजारोपण करने में तत्पर थे।

सन् १८७६ के अगस्त मास में महीं दयानन्द सरस्वती फैजाबाद जिले की अयोध्या नगरी में गये थे, और श्री गुरुचरण लाल रईस के वाग में निवास कर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। उनके देहावसान के पश्चात् २६ सितम्बर, १८८५ को अयोध्या में आर्यसमाज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्रधान चौधरी कक्कूमल थे। कुछ समय वाद इस समाज के अधिवेशन फैजाबाद में होने लगे और उसका नाम 'फैजाबाद आर्यसमाज' हो गया। समयान्तर में इस समाज ने वहुत उन्नित की। सन् १६११ में वहाँ आर्यकुमार सभा की भी स्थापना हो गयी और साथ ही वैदिक पाठशाला की भी, जिसके लिए मुंशी राजकरण ने दस हजार रुपये की धनराशि प्रदान की थी। फैजाबाद जिले का अन्य पुराना आर्यसमाज टाण्डा में है। उसकी स्थापना सन् १८६२ में हुई थी और शीघ्र ही वह समाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया था। टाण्डा में आर्यसमाज की अनेक शिक्षण-संस्थाएँ भी वाद में स्थापित हुई और समीपवर्ती क्षेत्र में उन द्वारा धर्म-प्रचार के लिए उत्साहपूर्वक कार्य किया जाने लगा। फैजाबाद जिले में १९१२ तक एक अन्य समाज भी स्थापित हो चुका था, जो कुम्भिया में था।

उत्तरप्रदेश के श्रवध क्षेत्र में सन् १६१२ तक ग्रार्यसमाजों का विस्तार समुचित रूप से नहीं हुआ था, यद्यपि लखनऊ में समाज का कार्य उत्साह के साथ प्रारम्भ हो चुका था। इस क्षेत्र के श्रन्तर्गत फैजावाद आदि जिलों में समाजों की संख्या बहुत कम थी। सुल्तानपुर जिले में केवल दो समाज थे—सुल्तानपुर ग्रौर कटावा में। रायबरेली का श्रार्यसमाज सन् १८६६ में स्थापित हुआ, ग्रौर प्रतापगढ़ का सन् १८०६ में। बाराबंकी जिले में भी सन् १९१२ तक केवल एक ग्रार्यसमाज की सत्ता थी, जो बाराबंकी नगर में था। इसकी स्थापना सन् १८६० में हुई थी, ग्रौर १९०२ तक उसके ग्रपने भवन का भी निर्माण प्रारम्भ हो गया था।

वर्तमान समय में लखनऊ उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजों का प्रधान केन्द्र है, और आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान कार्यालय भी वहीं स्थायी रूप से स्थित है। पर शुरू में लखनऊ को यह गौरवास्पद स्थान प्राप्त नहीं था। सन् १६१२ तक इस जिले में केवल दो ही समाज ऐसे थे जो आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे—गणेशगंज लखनऊ और सिटी आर्यसमाज लखनऊ। महिष दयानन्द सरस्वती का लखनऊ में अनेक बार आगमन हुआ था। जब वह चौथी बार मई, सन् १८८० में लखनऊ पधारे तो जन्होंने

नाका हिण्डोला के समीप राजा शंकरबल्श के वाग में निवास किया और नवाब अमीनुद्दौला के इमामवाड़े के चौतरे पर उनके अनेक व्याख्यान हुए। उसी चवूतरे पर ६ मई, १८८० को महर्षि ने ग्रायंसमाज की स्थापना की, जिसके प्रथम प्रधान पण्डित इन्द्रनारायण मसालदान थे। इस समाज का प्रारम्भिक वृत्तान्त इस "इतिहास" के प्रथम भाग में दिया जा चुका है। प्रारम्भ से ही यह समाज ग्रत्यन्त सिक्रय व उत्साहसम्पन्न था 上इस द्वारा त्रायों को संस्कृत की शिक्षा देने के प्रयोजन से ''सत्यप्रकाश पाठशाला'' कीं स्थापना की गयी थी, और हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए "देव भाषा प्रचार समिति" की। सन् १८८१ में समाज का प्रथम वार्षिकोत्सव बूमवाम के साथ मनाया गया ग्रीर यह ग्रार्थसमाज उन्नति के पथ पर निरन्तर ग्रग्रसर होता गया। सन् १८६५ में समाज-भवन के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया, ग्रौर उसपर नयी भव्य इमारत की ग्राधार-शिला भी पण्डित रामदुलारे वाजपेयी द्वारा रख दी गयी। ग्रनाथ वालकों व वालिकाग्रों के संरक्षण एवं पालन-पोषण के प्रयोजन से सन् १८८४ में लखनक आर्यसमाज ने श्रीमद्यानन्द ग्राश्रम की स्थापना की, जो उत्तरप्रदेश का सबसे पहला ग्रनाथालय था। स्त्रियों में वैदिक वर्म का प्रचार करने के लिए इस समाज द्वारा एक महिला उपदेशिका की भी नियुक्ति की गयी (सन् १८८८)। सन् १६०२ में लखनऊ में आर्यकुमार सभा स्थापित हुई, ग्रौर सर्वसाधारण जनता में प्रचार के लिए एक भजनमण्डली वनायी गयी (सन् १६०५)। लखनक म्रार्यसमाज की स्थापना का प्रवान श्रेय पण्डित रामाघार वाजपेयी को प्राप्त है। यद्यपि इस समाज के प्रथम प्रधान पण्डित इन्द्रनारायण मसालदान थे, पर उपप्रधान की स्थिति में श्री वाजपेयी जी ही सन् १८८० से १८८६ तक उसका संचालन करते रहे। इस समाज के अन्य प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं में पण्डित रामदत्त शुक्ल, पण्डित रासिबहारी तिवारी, ठाकुर कामतासिंह, पण्डित भगवानदीन और डाक्टर इन्द्रमणि के नाम उल्लेखनीय हैं। लखनऊ के दूसरे आर्यसमाज (सिटी) की स्थापना मार्च, १८६४ में रकावगंज में हुई थी। म्रारम्भकाल के इस समाज के कार्यकर्तामों में श्री बनारसीदास (स्वामी निर्भयानन्द) ग्रीर श्री रघुनन्दनप्रसाद प्रमुख थे।

लखनक के पश्चिम-उत्तर में सीतापुर ग्रौर लखीमपुर-खीरी जिले हैं। उनमें भी सन् १६१२ तक ग्रनेक ग्रायंसमाज स्थापित हो चुके थे। सीतापुर जिले में उस समय तक केवल एक ग्रायंसमाज सीतापुर में था, जिसकी स्थापना सन् १६०१ में हुई थी। वहाँ के निवासी श्री मुरलीघर, श्री मथुरादत्त बंगाली ग्रौर श्री किशोरीलाल ग्रादि सज्जनों ने गाहजहांपुर में महिंच के भाषण सुने थे, ग्रौर उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ग्रपने नगर में ग्रायंसमाज का कार्य प्रारम्भ किया, ग्रौर पण्डित लक्ष्मणप्रसाद कानूनगों से एक स्थान में ग्रायंसमाज का कार्य प्रारम्भ किया, ग्रौर पण्डित लक्ष्मणप्रसाद कानूनगों से एक स्थान किराये पर लेकर समाज की स्थापना कर दी। बाद में इसी समाज को केन्द्र बनाकर सीतापुर जिले में वैदिक धर्म का प्रचार हुग्रा, ग्रौर वहाँ ग्रनेक समाज स्थापित हुए। लखीमपुर में ग्रायंसमाज की स्थापना सन् १८६० में हुई थी। उसके संस्थापकों में पण्डित क्षामाज मी सन् १६१० में हो गयी थी। किया था। लखीमपुर में ग्रायं स्त्रीसमाज की स्थापना भी सन् १६१० में हो गयी थी। इस जिले में गोला गोकर्णनाथ का समाज भी बहुत पुराना है। लाला बिहारीलाल, लाला इस जिले में गोला गोकर्णनाथ का समाज भी बहुत पुराना है। लाला बिहारीलाल, लाला मूलचन्द गुप्त ग्रौर श्री पुरुषोत्तमदेव गुप्त के पुरुषार्थ से सन् १६०० के प्रारम्भ में वहाँ भी समाज स्थापित हो गया था। इस जिले के मोहम्मदी कसवे में भी सन् १६१२ से पहले भी समाज स्थापित हो गया था। इस जिले के मोहम्मदी कसवे में भी सन् १६१२ से पहले

आर्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी। लखनऊ जिले के पश्चिम में हरदोई की स्थिति है, जिसमें सन् १६१२ तक नौ आर्यंसमाज स्थापित हो चुके थे। इस जिले का सबसे पुराना समाज हरदोई नगर का है, जिसकी स्थापना-तिथि २५ सितम्बर, १८५४ है। सन् १९०६ में इस समाज द्वारा एक कन्या विद्यालय का प्रारम्भ कर दिया गया था, वाद में जहाँ कॉलिजस्तर तक की शिक्षा दी जाने लगी। समाज-सुधार ग्रीर दलितोद्धार के क्षेत्र में भी इस समाज ने बहुत काम किया। हरदोई समाज की स्थापना के एक वर्ष पश्चात् १८८५ में श्री महेशप्रसाद मिश्र के प्रयत्न से शाहाबाद में आर्यसमाज स्थापित हुआ। समाज-मन्दिर का निर्माण होने पर जब वहाँ यज्ञकुण्ड बनाया गया, तो पौराणिकों द्वारा उसे खोद डाला गया, क्योंकि आर्यसमाज के याज्ञिक कर्मकाण्ड के वे प्रवल विरोधी थे। इसपर ग्रायंसमाज को ग्रदालत की शरण लेनी पड़ी, जहाँ उसकी विजय हुई। मौलवियों ग्रौर ईसाई पादरियों से इस समाज के तत्त्वावघान में श्रनेक शास्त्रार्थ हुए, जिनमें पण्डित भोजदत्त ग्रार्यमुसाफिर द्वारा ग्रार्यसमाज का पक्ष प्रस्तुत किया गया था। सन् १९१२ तक स्थापित हुए हरदोई जिले के अन्य ग्रार्यसमाज खसौरा, गोरिया, मल्लावाँ, माधोगंज, बावन, नीर और उधरनपुर में थे। खसौरा का समाज पण्डित चतुर्भुज शर्मा के प्रयत्न से सन् १६०२ में स्थापित हुआ था। आर्यसमाज जन्म के आधार पर जात-पाँत को नहीं मानता और सबको यज्ञोपवीत घारण कर विद्या के अध्ययन का अधिकारी मानता है। कटियारी के राजा को यह सहन नहीं हुआ और उस द्वारा खसौरा के आयों पर अमानुषिक श्रत्याचार किये गये। उनके यज्ञोपवीत तुड़वा दिये गये श्रौर उनके यज्ञ-हवन करने पर भी प्रतिवन्ध लगाये गये। पर श्री चतुर्भुज शर्मा के नेतृत्व में श्रायों ने इन श्रत्याचारों को वीरतापूर्वक सहत किया और अपने धर्म पर चट्टान के समान दृढ़ रहे।

जैसािक इस प्रकरण के प्रारम्भ में ऊपर लिखा जा चुका है, सन् १६१२ तक संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) में श्रार्थ समाजों की संख्या ५०० के लगभग तक पहुँच गयी थी, जिनमें से २३६ श्रार्थ प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। यहाँ हमने केवल उन श्रार्थ समाजों का उल्लेख किया है, जिन्होंने श्रपने को प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध कर लिया था। श्रार्थ समाज के विस्तार का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि उत्तरप्रदेश में श्रार्थ प्रतिनिधि सभा का गठन हुए चौथाई सदी वीत जाने पर भी सन् १६१२ तक इस प्रदेश के पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी, उत्तर-पूर्वी श्रीर पार्वत्य क्षेत्रों में श्रार्थ समाज का प्रचार ग्रधिक नहीं हुस्रा था। मेरठ, ग्रागरा श्रीर रुहेलखण्ड कमिश्निरयों के जिले ही ऐसे थे, जिनमें श्रार्थ समाज पर्याप्त संख्या में स्थापित थे श्रीर जहाँ वैदिक धर्म का श्रच्छा प्रचार था।

## (४) स्रायं प्रतिनिधि सभा की रजत जयन्ती श्रीर सभा के कार्य का सिहावलोकन

संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) की आर्थ प्रतिनिधि सभा की स्थापना दिसम्बर, सन् १८५६ में हो गयी थी। सन् १९१२ तक उसे स्थापित हुए २५ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः सन् १९११ में वृन्दावन में हुए सभा के वृहद् अधिवेशन में यह निश्चय किया गया, कि अगले वर्ष सभा की रजत जयन्ती घूमघाम के साथ मनायी जाए। इसी निश्चय के अनुसार सन् १९१२ के अन्तिम सप्ताह में गुरुकुल वृन्दावन के

वार्षिकोत्सव के साथ ही सभा की रजत जयन्ती भी मनायी गयी। जो आर्थ विद्वान् व संन्यासी इस समारोह में सम्मिलित हुए, उनमें स्वामी विश्वेश्वरानन्द, स्वामी नित्यानन्द, स्वामी अच्युतानन्द, कविरत्न पण्डित अखिलानन्द और पण्डित घासीराम प्रमुख थे। इस रजत जयन्ती महोत्सव का विवरण देने का विशेष लाभ नहीं है, पर यह उपयोगी होगा कि सभा के इतिहास के पहले पच्चीस वर्षों के कार्य-कलाप का यहाँ संक्षिप्त मूल्याङ्कन कर लिया जाए।

इस काल में ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा का कहीं स्थायी कार्यालय नहीं था। सभा का मुख्य कार्यालय सभामन्त्री के ही स्थान पर रहा करता था, श्रीर ग्रन्य कार्यालय भी पदा-धिकारियों के मकानों पर ही रहा करते थे। यह स्थिति सन् १९३९ तक रही, जबकि लखनऊ में एक विशाल कोठी सभा के लिए प्राप्त कर ली गयी और उसका कार्यालय स्थायी रूप से वहाँ स्थापित कर दिया गया। वैदिक घर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के विस्तार के लिए सभा द्वारा जो कार्य इस काल में किये जा रहे थे, उनमें अनेकविध कठिनाइयाँ अनुभव की गईं। उत्तरप्रदेश एक वहुत विशाल राज्य व प्रदेश है। केवल एक केन्द्र से इस प्रदेश में प्रचार की व्यवस्था कर सकना सुगम नहीं था। ग्रतः यह निश्चय किया गया, कि प्रचार के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जाए और इस प्रयोजन से जिलों में 'उपसभाग्रों' का निर्माण किया जाए। इसीलिए सन् १६०६ में उपसभाग्रों की योजना वनायी गयी और आर्यसमाजों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जिन जिलों में कम-से-कम १ समाज विद्यमान थे, उनमें उपसभाएँ संगठित की जाने लगीं। मेरठ, विजनौर सद्श जिलों में शीघ्र ही उपसभाएँ स्थापित हो गयीं, और उन द्वारा वेद-प्रचार के कार्य में वहुत सहायता मिली। प्रदेश में घर्म-प्रचार के कार्य को सुव्यवस्थित करने के प्रयोजन से सभा द्वारा 'उपदेशक विभाग' का पृथक् रूप से गठन किया गया, जिसका अघिष्ठातृत्व पण्डित भगवानदीन, कुंवर हुकुमसिंह और पण्डित तुलसीराम सदृश आर्य विद्वानों ने किया। इस उपदेशक-विभाग के ग्रधीन ग्रनेक सुयोग्य प्रचारकों ने पूर्ण लगन के साथ ग्रार्यसमाज की सेवा की। पर उत्तरप्रदेश में बहुत-से ऐसे भी विद्वान् थे, जो सभा के उपदेशक-विभाग को पूरा समय तो नहीं दे सकते थे, पर समय-समय पर प्रचार-कार्य में हाथ बटाने को तैयार थे। उन्हें संगठित करने के लिए सन् १६०४ में सभा द्वारा एक "अवैतिनिक उपदेशक संघ" की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में इस संघ में केवल चार व्यक्ति सम्मिलित हुए, पर शीघ्र ही उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी और केवल भ्राठ वर्ष में वह ६० तक पहुँच गयी।

वेद-प्रचार तथा नये ग्रायंसमाजों की स्थापना के सम्बन्ध में जो कार्य सभा द्वारा सन् १६१२ तक किया गया, उसपर इस ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। पर सभा का कार्यक्षेत्र केवल प्रचार तक ही सीमित नहीं था। गुरुकुल-पद्धित की शिक्षण-संस्थाएँ खोलने, स्त्रीशिक्षा के लिए कन्या विद्यालय स्थापित करने ग्रीर डी० ए० वी० संस्थाओं द्वारा वैदिक धमं तथा भारतीय संस्कृति के वातावरण में सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भी सभा ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किये। विध्मियों की शुद्धि कर उन्हें ग्रायं बनाने, विलतों का उद्धार करने, ग्रनाथों व ग्रनाश्रितों के लिए ग्रनाथाश्रम स्थापित करने, भूकम्प, विलतों का उद्धार करने, ग्रनाथों व ग्रनाश्रितों के लिए ग्रनाथाश्रम स्थापित करने, भूकम्प, वाढ़ ग्रीर दुभिक्षसदृश प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों की सहायता करने तथा विध्वाग्रों के पुनर्विवाह ग्रादि के सम्बन्ध में भी इस काल में ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा विध्वाग्रों के पुनर्विवाह ग्रादि के सम्बन्ध में भी इस काल में ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा

बहुत कार्य किया गया। यह स्वीकार करना होगा, कि सभा के प्रारम्भिक २५ वर्षों का इतिहास ग्रत्यन्त गौरवमय है। यह वह समय था, जबिक ग्रायंसमाज में ग्रत्यधिक जीवन-शिक्त थी ग्रौर उसके विद्वान्, संन्यासी, नेता ग्रौर कार्यकर्ता पूर्ण लगन व निःस्वार्थभाव से समाज की सेवा में तत्पर थे।

## (५) प्रारम्भिक युग में ग्रार्थसमाज के प्रमुख उन्नायक

सन् १६१२ तक के काल को उत्तरप्रदेश में आर्यंसमाज के इतिहास का प्रारम्भिक युग कहा जा सकता है। इस प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस काल में आर्यंसमाज सुदृढ़ आधार पर स्थापित हो गया था, और अन्यत्र भी उसके कार्यंकलाप में गित आने लग गयी थी। आर्यंसमाज के इस प्रचार-प्रसार व विस्तार में जिन व्यक्तियों का प्रमुख कर्तृत्व था, प्रसंग के अनुसार उनके नाम ऊपर आते रहे हैं। पर उनमें से कुछ महानु-भावों के सम्बन्ध में कुछ अधिक विशद रूप से परिचय देना उपयोगी है।

महात्मा भगवानदीन (पण्डित भगवानदीन मिश्र) सन् १८६८ में श्रार्थ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश के प्रधान निर्वाचित हुए थे, भ्रौर उसके बाद सन् १६०१ को छोड़कर नौ वर्ष तक वहीं सभा के प्रधान चुने जाते रहे। इससे पहले कई वर्षों तक (सन् १८६० से १८६६ तक) वह सभा के मन्त्री रहे थे, ग्रौर उससे भी पहले दो वर्ष (सन् १८८८ श्रीर १८८६) सभा के उपमन्त्री । सभा की स्थापना के साथ ही श्री भगवानदीन ने उसके संचालकों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। सभा के प्रधान-पद से निवृत्त होकर श्री भगवानदीन कुछ वर्ष गुरुकुल वृन्दावन के मुख्याधिष्ठाता भी रहे। जिस समय गुरुकुल को फर्रुखाबाद से वृन्दावन लाया गया (सन् १६११), वही उसके मुख्याधिष्ठाता थे। इसमें सन्देह नहीं, कि उत्तरप्रदेश में आर्यसमाज के कार्यकलाप को सुव्यवस्थित करने ग्रीर उसका विस्तार करने में भगवानदीन जी का कर्तृत्व ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। उनका जीवन पूर्णतया ग्रार्थंसमाज के लिए समिपत था। हरदोई जिले के मल्हियामऊ गाँव में सन् १८६० में भगवानदीन जी का जन्म हुआ था। १८ वर्ष की आयु में इन्ट्रैंस परीक्षा उत्तीर्णं कर वह हरदोई की कचहरी में सरकारी सर्विस में आ गये थे। आर्यसमाज के प्रति प्रारम्भ से ही उनके हृदय में ग्रगाध ग्रास्था थी। ग्रतः सरकारी सर्विस में रहते हुए भी वह समाज का कार्य करते रहते थे, ग्रौर धर्म-प्रचार में भी समय लगाया करते थे। उन दिनों सरकार आर्यसमाज की गतिविधि को अत्यन्त आशंका की दृष्टि से देखती थी। समाज-सुघार, देशभिवत ग्रौर ग्रार्य धर्म के प्रति गौरव की भावना का प्रचार करने के लिए जो कार्य ग्रायंसमाज द्वारा किया जा रहा था, विदेशी शासकों का उससे ग्राशंकित होना स्वाभाविक ही था। भगवानदीन जी भी सरकार की कोपदृष्टि से नहीं बच सके। उनके सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर जी० ह्विटल ने यह नोट लिखा था- "वह ग्रसाधारण योग्यता का सरकारी कर्मचारी है जो अपने कार्य को भलीभाँति जानता है, पर उसपर षड्यन्त्रकारी होने का गम्भीर रूप से सन्देह किया जाता है। वह भ्रार्थसमाज का भ्रत्यन्त कर्मठ सदस्य है।" अपने प्रति सरकार के इस रुख को देख भगवानदीन जी ने सन् १८६५ में सरकारी सर्विस से त्यागपत्र दे दिया, श्रीर श्रपना सारा समय श्रार्यसमाज के कार्यी में लगाना प्रारम्भ कर दिया । इससे पूर्व भी वह प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री स्रौर मन्त्री की स्थिति में श्रार्यसमाज के कार्य में तत्पर रहा करते थे, पर सरकारी सर्विस को छोड़

देने के पश्चात् १८६६ में उन्हें संभा का प्रघान चुन लिया गया, और उत्तरप्रदेश में समाज के कार्य का संचालन प्रधानतया उन्हीं द्वारा किया जाने लगा। उन्होंने इस समय प्रपना प्रिटिंग प्रेस भी स्थापित किया, जिसे वाद में उन्होंने सभा को ही प्रदान कर दिया। भगवानदीन जी में जहाँ ग्रार्यसमाज के लिए ग्रनुपम उत्साह था, वहाँ वह कुशल व्यवस्थापक भी थे। प्रशासन का उन्हें वहुत ग्रनुभव था। विरोधियों के ग्राक्षेपों व ग्रालोचनाग्रों का चतुरता ग्रोर मिठासं से निराकरण करने की उनमें विलक्षण क्षमता थी। जहाँ उन्होंने ग्रत्यन्तयोग्यता के साथ चिरकाल तक ग्रार्यप्रतिनिधि सभा का संचालन किया वहाँ ग्रनेक ग्रार्यसमाज भी स्थापित किये। हरदोई ग्रौर लखीमपुर के समाजों की स्थापना में उन्हीं का प्रधान कर्तृत्व था।

यार्य प्रतिनिधि सभा के प्रथम प्रधान वावू लक्ष्मणस्वरूप थे। उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम चरण में उत्तरप्रदेश के ग्रायं जगत् में उनकी स्थिति कितनी महत्त्वपूर्ण थी, इसे सूचित करने के लिए यही वात पर्याप्त है कि इलाहाबाद यूनिविसटी से जिन तीन व्यक्तियों ने एम० ए० की परीक्षा सबसे पहले उत्तीर्ण की थी, लक्ष्मणस्वरूपजी उनमें से एक थे। इसीलिए उन्हें डिप्टी कलेक्टर की सर्विस तुरन्त प्राप्त हो गयी, जो उस समय भारतीयों के लिए ग्रत्यन्त गौरव का पद था। पर श्री भगवानदीन के समान वह भी ग्रायंसमाजी थे, ग्रीर सरकारी सर्विस उनके ग्रनुकूल नहीं थी। उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया ग्रीर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ग्रमृतसर के खालसा कॉलिज में उन्होंने वाइस प्रिंसिपल का कार्य किया, ग्रीर फिर उत्तरप्रदेश में डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना के लिए उद्योग प्रारम्भ कर दिया। पंजाब के समान उत्तरप्रदेश में भी डी० ए० वी० संस्थाग्रों की शिक्षण-पद्धति तथा पाठविधि के सम्बन्ध में ग्रायं-समाजियों में मतभेद थे। इसीलिए वहाँ भी डी० ए० वी० मैनेजिंग कमेटी की पृथक् रूप से स्थापना हुई ग्रीर श्री लक्ष्मणस्वरूप ने ग्रपनी शक्ति डी० ए० वी० स्कूल तथा कॉलिज के उत्कर्ष में लगा दी।

उत्तरप्रदेश में ग्रायंसमाज के प्रारम्भिक युग के प्रमुख उन्नायकों में पण्डित तुलसीराम स्वामी का स्थान भी महत्त्वपूर्ण है। वह सन् १६०६ से १६१३ तक प्रतिनिधिस्मा के प्रधान रहे। उन्हों के प्रधानत्व-काल में सभा के गुरुकुल को फर्र खावाद से वृन्दावन लाया गया। उन द्वारा भ्रानेक भ्रायंसमाजों की स्थापना की गयी। गुरुकुल वृन्दावन के संचालन तथा गुरुकुल विरालसी की स्थापना में उनका कर्तृत्व महत्त्व का था। पर पण्डित तुलसीराम स्वामी को भ्रायंसमाज के इतिहास में जो गौरवपूर्ण स्थान भ्राप्त है, उसका कारण उनका भ्रानुपम पाण्डित्य था। वह उच्चकोटि के विद्वान्, प्रभाव-भाली वक्ता, सुलेखक भ्रीर भास्त्रार्थ में निपुण थे। भ्रायं प्रतिनिधि सभा ने उपदेशक-विभाग खोलकर जब वैतिनक उपदेशक नियुक्त करने शुरू किये, तो सन् १८६६ में पण्डित तुलसीराम स्वामी भी सभा के भ्रधीन धर्म-प्रचार करने लगे, भ्रीर पाँच वर्ष के पण्डित तुलसीराम स्वामी भी सभा के भ्रधीन धर्म-प्रचार करने लगे, भ्रीर पाँच वर्ष के लगभग उन्होंने उपदेशक के रूप में कार्य किया। सन् १८६८ में उन्होंने मेरठ में स्वामी भ्रेस की स्थापना की, भ्रीर "वेद प्रकाश" पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। उन्होंने भ्रेस की स्थापना की, भ्रीर "वेद प्रकाश" पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। उन्होंने प्रस के लगभग ग्रन्थों की रचना की, जिनमें सामवेद का वैदिक भाष्य, भवताभ्वतर उपप्रचास के लगभग ग्रन्थों की रचना की, जिनमें सामवेद का वैदिक भाष्य, भवताभ्वतर उपप्रचास के लगभग ग्रन्थों की रचना की, जिनमें सामवेद का वैदिक भाष्य, भवत्व के हैं। सन् निषद् का भाष्य, मनुस्मृति का भानुवाद भीर भास्करप्रकाश विशेष महत्त्व के हैं। सन् निषद में ही उन्होंने स्वर्गीय पण्डित लेखराम की स्मृति में एक 'उपदेशक पाठशाला' १८६६ में ही उन्होंने स्वर्गीय पण्डित लेखराम की स्मृति में एक 'उपदेशक पाठशाला'

स्थापित की। इस पाठशाला में शिक्षा प्राप्त कर अनेक व्यवित आर्यसमाज के सुयोग्य प्रचारक बने, जिनमें पण्डित रुद्रदत्त शर्मा और पण्डित ज्वालादत्त शर्मा के नाम उत्लेखनीय हैं। तुलसीरामजी का जन्म सन् १८६७ में परीक्षितगढ़ में हुआ था, और सन् १९१३ में उनका निघन हुआ। गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के वह प्रवल समर्थक थे और अपने जीवन के कुछ वर्ष उन्होंने गुरुकुल वृन्दावन की सेवा में भी व्यतीत किये थे। वैदिक घर्म के प्रचार के लिए वह सदा उद्यत रहते थे। वैतिनक रूप से उपदेशक का कार्य उन्होंने कुछ वर्ष ही किया, पर अवैतिनक रूप से वह जीवनभर समाज के प्रचार तथा विधिमयों से शास्त्रार्थ में तत्पर रहे।

श्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रथम मन्त्री श्री बिहारीलाल थे। वह सन् १८८७ से १८८६ तक इस पद पर रहे, श्रीर सभा के कार्यकलाप को सुव्यवस्थित रूप देने के सम्बन्ध में उन्होंने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। मेरठ के नार्मल स्कूल में श्रध्यापक का कार्य करते हुए वह महिष के सम्पर्क में श्राये थे, श्रीर उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर श्रार्यसमाज में प्रविष्ट हुए थे। श्रपनी जन्मभूमि मुजपफरनगर में समाज की स्थापना कराने के लिए उन्होंने बहुत श्रम किया था। वह उर्दू के सुलेखक भी थे। सन् १९१६ में उनका निधन हुआ था।

उत्तरप्रदेश की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रारम्भिक वर्षों में ग्रन्य भी ग्रनेक महानुभावों ने ग्रनुपम उत्साह व ग्रास्था के साथ ग्रार्थसमाज का कार्य किया था। इनमें श्री श्यामसुन्दर लाल (मैनपुरी) का नाम भी उल्लेखनीय है। सन् १६०१ ग्रीर १६०२ में वह प्रतिनिधि सभा के मन्त्री रहे, ग्रीर वर्ष से भी ग्रधिक समय तक उपप्रधान रहे। सहारनपुर ग्रीर मैनपुरी के समाज मन्दिरों के निर्माण में उनका प्रमुख कर्तृत्व था, ग्रीर गुरुकुल वृन्दावन के लिए राजा महेन्द्रप्रताप से भूमिप्राप्त कराने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। सन् १६०६-६ में जब सार्वदेशिक सभा का गठन हुग्रा, तो उनमें उन्होंने उत्तरप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। वह ग्रत्यन्त प्रभावशाली वक्ता, कुशल लेखक ग्रीर शास्त्रार्थ में भी प्रवीण थे। उन्होंने वारह के लगभग पुस्तकों की रचना की। उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि सभा के उत्कर्ष के लिए वह जो पुरुषार्थ करते रहे, वह वस्तुतः सराहनीय था।

प्रारम्भकाल में सभा के वैतिनक उपदेशकों में पण्डित लक्ष्मीदत्त शर्मा, पण्डित तुलसीराम मिश्र, पण्डित देवदत्त शर्मा, पण्डित तुलसीराम स्वामी ग्रौर पण्डित बदरीदत्त शर्मा मुख्य थे। जो विविध विद्वान् इस काल में धर्मप्रचार के कार्य में अवैतिनक रूप से योगदान देते रहे, उनमें पण्डित भगवानदीन, श्री भोजदत्त शर्मा, पण्डित छुट्टनलाल स्वामी, पण्डित गंगाप्रसाद, बाबू घासीराम, पण्डित केशवदेव शास्त्री, पण्डित गणेशप्रसाद शर्मा ग्रौर पण्डित मुरारीलाल शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं।

#### ग्राठवाँ ग्रध्याय

# उत्तरप्रदेश में ग्रार्यसमाज की प्रगति

(सन् १६१२ से १६४७ तक)

## (१) स्रार्थ प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का विस्तार

सन् १६१२ में उत्तरप्रदेश की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा को स्थापित हुए २५ वर्ष हो चुके थे, और मेरठ में उसकी रजत जयंती घूमघाम के साथ मनायी गयी थी। उस समय सभा के साथ सम्बद्ध आर्यसमाजों की संख्या २४४ थी। बाद में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। सन् १९१६ में यह संख्या २६० हो गयी और सन् १६३० में ५५०। सन् १६४७ तक ७१६ ग्रार्यसमाज ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध हो चुके थे, ग्रौर जो समाज ग्रभी सभा के साथ सम्बद्ध नहीं हुए थे उनकी संख्या ५०० के लगभग थी। उत्तर-प्रदेश में आर्यसमाजों का जो यह विस्तार हुआ, उसमें जिला उपसभाओं की स्थापना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। उत्तरप्रदेश बहुत वड़ा राज्य या प्रदेश है। इसकी जनसंख्या भी बहुत ग्रधिक है। इस कारण किसी एक केन्द्र से सारे प्रदेश में वैदिक धर्म का प्रचार और ग्रार्थ-समाजों का विस्तार कर सकना सुगम नहीं था। साथ ही, सन् १६३८ तक मार्य प्रतिनिधि सभा का कहीं स्थायी कार्यालय भी नहीं था ग्रीर ग्रायंसमाज की दृष्टि से इस प्रदेश में किसी नगर की उस ढंग से प्रधान स्थिति भी नहीं थी, जैसी कि पंजाब में लाहौर की थी। यही कारण हैं कि जिला-स्तर पर उपसभाग्रों की स्थापना हो जाने पर ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार तेजी के साथ होने लगा। सबसे पहले सन् १९१२ में सहारनपुर में जिल-उपसभा की स्थापना हुई थी, फिर सन् १६१५ में मुजफ्फरनगर में, सन् १६१७ में मेरठ में ग्रीर सन् १९१६ में विजनीर में। वुलन्दशहर, ग्रलीगढ़ ग्रादि ग्रन्य जिलों में इसके बाद उपसभाएँ स्थापित हुईं। सन् १६४७ तक उत्तरप्रदेश के ३५ जिलों में उपप्रतिनिधि-सभाएँ स्थापित हो चुकी थीं। इस प्रसंग में यह बात भी उल्लेखनीय है कि बीसवीं सदी के प्रथम चरण में उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों में ही ग्रार्यसमाज का ग्रविक प्रचार-प्रसार हुग्रा था । सन् १६२२ में इन पश्चिमी जिलों में प्रतिनिधि संभा से सम्बद्ध ग्रायंसमाजों की संख्या इस प्रकार थी-सहारनपुर ३२, मुजफ्करनगर २०, मेरठ २१, बुलन्दशहर २०, अलीगढ़ १७, मुरादाबाद १४, फर्रुखाबाद १४, बदायू १२, बिजनौर १७, एटा १७, बरेली ११ ग्रौर मैनपुरी ११। उस समय तक इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ ग्रौर बनारस-सदृश बड़े व महत्त्वपूर्ण जिलों में बहुत कम ग्रार्यसमाजों की सत्ता थी। कानपुर में केवल १० समाज थे, बनारस में ४ और लखनक में ५। गोरखपुर, म्राजमगढ़, बलिया म्रादि पूर्वी जिलों में तो उस समय ग्रायंसमाजों की संख्या चार-पाँच तक भी नहीं पहुँच पायी थी। पर आर्य प्रतिनिधि सभा इस प्रदेश में वैदिक धर्म के प्रचार तथा नये आर्यसमाजों की स्थापना के लिए इतनी अधिक प्रयत्नशील थी कि वीसवीं सदी के छठे दशक तक उत्तरप्रदेश में आर्यसमाजों की संख्या १५०० तक पहुँच गयी थी, जिनमें से १२०० के लगभग प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थे। आर्यसमाजों के इस विस्तार का विवरण देने से पूर्व यह उपयोगी होगा कि १६१२ से १६४७ तक के काल में आर्य प्रतिनिधि सभा की गतिविधि तथा प्रगति का संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाये।

वेद-प्रचार के लिए श्रार्य प्रतिनिधि सभा का एक पृथक् 'उपदेशक विभाग' था जिसके अधीन वैतनिक उपदेशकों की नियुक्ति की जाती थी। सन् १९१२ में इस विभाग के ग्रधीन १५ उपदेशक कार्यरत थे। बाद में इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। सन् १६१६ में इनकी संख्या २८ हो गयी, सन् १६२० में ३८ ग्रीर सन् १६२२ में ४६। सन् १६४७ में सभा के उपदेशक विभाग में कार्यरत उपदेशकों व भजनीकों की संख्या ऋमश: ३५ ग्रीर ४० थी। पर ग्रार्य प्रतिनिधि सभा प्रचारके लिए केवल वैतनिक उपदेशकों पर ही निर्भर नहीं करती थी। उस द्वारा एक ग्रवैतनिक उपदेशक संघ की भी स्थापना की गयी थी (सन् १६१४)। जो सज्जन प्रचार-कार्य की उपयुक्त योग्यता रखते थे, पर पूरा समय देकर सभा के उपदेशक विभाग में कार्य करने की स्थिति में नहीं थे, उनकी सेवाग्रों से लाभ उठाने के प्रयोजन से यह संघ स्थापित किया गया था। शुरू में केवल चार सज्जन इस संघ में सम्मिलित हुए थे, पर वाद में उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती गयी और सन् १९४७ में वह २०० के लगभग तक पहुँच गयी। श्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए संभा द्वारा 'स्रार्थमित्र' नामक एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया गया । सन् १८६ में सभा की श्रोर से 'मुहरिक' नाम का पत्र उर्दू भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया गया था, जिसके सम्पादक मुंशी नारायण प्रसाद (महात्मा नारायण स्वामी) थे। सन् १८६ में 'मुहरिक' को हिन्दी में कर दिया गया ग्रीर उसका नया नाम 'ग्रार्यमित्र' रखा गया। शुरू में यह पत्र मुरादाबाद से प्रकाशित हुआ करता था। इस बीच पण्डित भगवानदीन मिश्र ने अपना प्रेस सभा को दान कर दिया था जिसे सन्, १६०४ में आगरा ले-जाया गया ग्रौर ग्रार्यमित्र-कार्यालय भी उसके साथ ग्रागरा चला गया। पर जब १६३६ में सभा का प्रधान कार्यालय स्थायी रूप से लखनऊ में स्थापित कर दिया गया, तो प्रेस तथा 'ग्रार्थमित्र' को भी लखनऊ ले-जाया गया। ग्रारम्भ के वर्षों में मुंशी प्राणसुख श्रीर बाबू भोलानाथ अवैतिनिक रूप से 'श्रार्यमित्र' का सम्पादन किया करते थे। बाद में पण्डित बदरीदत्त जोशी को उसका सम्पादक नियत किया गया । उनके पश्चात् जिन महानुभावों ने सम्पादक के रूप में सभा के इस पत्र के कार्यभार को सँभाला, उनमें पण्डित रुद्रदत्त शर्मा ग्रौर पण्डित लक्ष्मीघर वाजपेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों हिन्दी के सुयोग्य व विख्यात पत्रकार थे ग्रौर इनके कर्तृत्व के कारण हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों में 'म्रायंभित्र' ने प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। सन् १६२५ में महर्षि दयानन्द-सरस्वती की जन्म-शताब्दी के अवसर पर आर्यमित्र को कुछ समय के लिए दैनिक भी कर दिया गया था। उन दिनों पण्डित हरिशंकर शर्मा इस पत्र के सम्पादक थे। घार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक, सभी क्षेत्रों में शर्मा जी के लेख सम्मान के साथ पढ़े जाते थे, ग्रौर उस युग के हिन्दी के सभी महारथी उनकी सम्पादन-कला की भूरि-मूरि प्रशंसा किया करते थे। हरिशंकर जी के पश्चात् पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालंकार

कुछ समय तक आर्यमित्र के सम्पादक रहे, और इस पत्र के लखनऊ स्थानान्तरित हो जाने पर पण्डित ऋषिदेव विद्यालंकार, पण्डित आर्येन्द्र वेदिश रोमणि और पण्डित उमेशचन्द्र स्नातक आदि अनेक सुयोग्य विद्वान् व सुलेखक इस पत्र का सम्पादन करते रहे। इस बीच यह प्रयत्न किया गया कि आर्यमित्र को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ आघार पर स्थापित करने के लिए 'आर्यमित्र प्रकाशन लिमिटेड' नाम से एक लिमिटेड कम्पनी का निर्माण कर लिया जाए। यह प्रयत्न सफल हुआ, और कुछ समय तक आर्यमित्र का प्रकाशन कम्पनी द्वारा किया भी गया। पर यह व्यवस्था देर तक चल नहीं सकी, और कुछ समय पश्चात् पत्र का सम्पादन व प्रकाशन पुनः प्रतिनिधि सभा के हाथों में आ गया। आर्यमित्र के सम्बन्ध में यह बात महत्त्व की है कि एक धार्मिक सभा का मुखपत्र होते हुए भी इसकी स्थित एक ऐसे पत्र की थी, सार्वजनिक जीवन के सभी अंगों के साथ जिसका सम्बन्ध था और जिसकी गिनती हिन्दी के प्रमुख समाचारपत्रों में की जाती थी। यही कारण है कि यह पत्र बैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

सन् १८६६ में आर्य प्रतिनिधि सभा ने एक ट्रैक्ट सोसायटी की स्थापना की थी, जिसके कार्यंकलाप का उल्लेख सातवें अध्याय में किया जा चुका है। मार्च, १६३६ में सभा ने इस ट्रैक्ट-विभाग का नाम स्वर्गीय पण्डित घासीराम की पुण्य स्मृति में 'घासीराम प्रकाशन-विभाग' कर दिया और यह निर्णय किया कि इस विभाग द्वारा छोटी पुस्तिकाओं (ट्रैक्टों) के अतिरिक्त गम्भीर और वड़े ग्रन्थ भी प्रकाशित किए जायें। इसीलिए 'ऋग्वेद रहस्य' और 'यजुर्वेद संहिता (दो भाग), सदृश ग्रन्थ भी सभा के इस विभाग की ओर से प्रकाशित हुए। सराय तरीन (जिला मुरादावाद) के सेठ शिवचन्द साहू ने १५००० रुपये सभा को इस प्रयोजन से प्रदान किये थे कि उनसे वेदभाष्य का प्रकाशन किया जाये। इसी कार्य के लिए 'वेद संस्थान' स्थापित किया गया, जो सभा के प्रकाशन-विभाग के साथ सम्बद्ध था। यजुर्वेद-भाष्य इसी संस्थान द्वारा दो भागों में प्रकाशित किया गया था।

सभा द्वारा एक पुस्तकालय भी स्थापित था, जिसमें वैदिक साहित्य के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सम्प्रदायों के ग्रन्थों के संग्रह पर भी ध्यान दिया गया था। पर सभा के कार्यालय के समान पुस्तकालय के लिए भी कोई एक स्थान निश्चित नहीं था। जहाँ कहीं सभा का कार्यालय होता, वहीं पुस्तकालय को भी ले-जाया जाता। पुस्तकों की सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था वहुत ग्रनुचित थी। सन् १६११ में जब प्रतिनिधि सभा के गुरुकुल को फर्रुखा-बाद से वृन्दावन ले-जाया गया, तो पुस्तकालय भी वहीं भेज दिया गया और उसे स्थायी रूप से वहीं रखने का निर्णय कर लिया गया। मार्च, १६३६ में पण्डित तुलसीराम की पुण्य स्मृति में इस पुस्तकालय का नाम जन्हीं के नाम पर रख दिया गया।

हिन्दुश्रों के बहुत-से तीर्थंस्थान उत्तरप्रदेश में हैं, श्रौर उनमें बड़े-बड़े मेले भी लगा करते हैं। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा इन मेलों का उपयोग वेद-प्रचार के लिए विशेष रूप से किया जाता था, यह सातवें ग्रध्याय में लिखा जा चुका है। पर १६१२४७ के काल में मेलों में धर्म-प्रचार पर श्रौर भी ग्रधिक ध्यान दिया गया, श्रौर छोटे-बड़े सभी मेलों में सभा द्वारा प्रचार की व्यवस्था की जाने लगी। सन् १६२२ में हरदोई जिले के मलावां, सैमरिया, वावन ग्रौर विलग्राम के मेलों में, ग्रागरा जिले के शीतला देवी, नाग-पंचमी ग्रौर कैलाश के मेलों में, कानपुर जिले के मकनपुर ग्रौर वेरिया देवी के मेलों में, फैजावाद जिले के ग्रयोध्या ग्रौर कनकी के मेलों में, सहारनपुर जिले में देवनन्द के देवी के, फैजावाद जिले के ग्रयोध्या ग्रौर कनकी के मेलों में, सहारनपुर जिले में देवनन्द के देवी के,

हरिद्वार के गंगास्नान के और लुकसर के गंगाघाट के मेलों में, बिजनौर जिले के हलदौर तथा फीना के मेलों में, खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ के मेले में, शाहजहांपुर जिले के पुवायां और ढाई घाट के मेलों में, मुरादावाद जिले में टिटौरा के मेले में, वदायूँ के ककोड़ा के मेले में, सीतापुर के परिक्रमा के मेले में, मेरठ जिले में गढ़ मुक्तेश्वर, पीर साहब और बूढ़ा वाबू के मेलों में, फर्र खाबाद जिले में प्रृंगीरामपुर के मेले में, मैनपुरी जिले के दुर्गा देवी और केशहरण के मेलों में और बहराइच जिले में देवी के मेले में घमं-प्रचार करवाया गया था। सन् १६२२ के समान अन्य वर्षों में भी इसी प्रकार सभा द्वारा प्रचार की व्यवस्था की जाती थी। जब प्रयाग या हरिद्वार में कुम्भ और अर्घकुम्भी के मेले होते, तो उनमें भी सभा द्वारा प्रचार का विशेष रूप से आयोजन किया जाता था। प्रतिनिधिसभा के कार्यकलाप में मेला-प्रचार का महत्त्वपूर्ण स्थान था। सन् १६१६ में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। उस अवसर पर भी वैदिक धर्म के प्रचार का आयोजन किया गया था, जिसकी व्यवस्था मुख्य रूप से गणेशगंज (लखनऊ) समाज के हाथों में थी। २६ दिसम्बर को आर्यसमाज के पण्डाल में 'हिन्दी-साहित्य सम्मेलन' का भी अधिवेशन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अनेक नेता भी सिम्मिलत हुए थे।

शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजों और आर्य प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकलाप रहा है, उसपर इस इतिहास के तृतीय भाग में विशव रूप से प्रकाश डाला गया है। पर एक कॉलिज ऐसा भी है जो उत्तरप्रदेश से बाहर कोल्हापुर में स्थित है, पर जिसका प्रवन्ध व संचालन कुछ वर्षों तक उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा के हाथ में रहा था। कोल्हापुर महाराष्ट्र की एक रियासत थी। सन् १८६९ में वहाँ एक साधारण स्कूल की स्थापना हुई थी, कोल्हापुर के नरेश छत्रपति महाराजा राजाराम के निघन पर जिस-का नाम "राजाराम हाईस्कूल" रख दिया गया था। उन्नति करते-करते सन् १८८३ में इस स्कूल ने डिग्री कॉलिज की स्थिति प्राप्त कर ली, ग्रौर यह रियासत की एक महत्त्व-पूर्ण शिक्षण-संस्था वन गयी। पर समयान्तर में इस कॉलिज की दशा बिगड़ने लगी, जिसके कारण कोल्हापुर की सरकार ने उसे तोड़ देने का विचार किया; पर वहाँ के महा-राजा वैदिक घम से प्रभावित थे, ग्रौर उनके विचार भी उदार थे। ग्रतः जनता के ग्रनुरोध पर उन्होंने कॉलिज को तोड़ देने के बजाय यह निर्णय किया, कि उसका प्रवन्ध मार्य प्रति-निधि सभा, उत्तरप्रदेश को सौंप दिया जाये। सन् १९१६ में इन सम्बन्ध में कोल्हापुर-सरकार और आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा जिस स्वीकारपत्र पर हस्ताक्षर किये गये, उसकी निम्नलिखित शर्ते महत्त्वपूर्ण थीं-(१) कॉलिज ग्रीर हाईस्कूल के कर्मचारी-वर्ग सदैव ब्रिटिश गवर्नमैंट ग्रीर (कोल्हापुर) दरवार के राजभक्त रहेंगे ग्रीर जो पुरुष राजद्रोही सिद्ध होंगे वे दरबार की इच्छानुसार सभा द्वारा पृथक् कर दिये जायेंगे। (२) कॉलिज तथा स्कूल में सत्य वैदिक घर्म की शिक्षा को, यदि सभा चाहे, तो अनिवार्य बनाने में पूरी स्वतन्त्रता रहेगी। इन शर्तों के ग्रधीन सभा ने कोल्हापुर के हाईस्कूल तथा कॉलिज का प्रवन्ध व संचालन स्वीकार कर लिया और जून, १९१९ में उन्हें अपने हाथों में लिया। इन शिक्षण-संस्थाग्रों की व्यवस्था के लिए "कोल्हापुर ग्रार्थ विद्योपसभा" की स्थापना की गयी, जिसके १५ सदस्य थे। डॉक्टर वालकृष्ण को सभा की स्रोर से कॉलिज का प्रिसिपल नियुक्त किया गया श्रीर ठाकुर मलखानसिंह, बाबू प्रीतम लाल श्रीर श्री महेन्द्र-

प्रताप शास्त्री आदि अनेक आर्थ विद्वान् वहाँ प्राध्यापक वनाये गये। श्री वालकृष्ण इतिहास और ग्रर्थशास्त्र के विद्वान् थे और कुछ समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इन विषयों के प्राध्यापक रह चुके थे। गुरुकुल से ग्रवकाश लेकर वह लण्डन गये थे, ग्रीर वहाँ से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त कर भारत लौटे थे। गुरुकुल में पुनः प्राध्यापक का कार्य करने के स्थान पर उन्होंने कोल्हापुर कॉलिज का प्रिसिपल-पद स्वीकार कर लिया ग्रीर चिरकाल तक उस शिक्षण-संस्था का संचालन किया। सभा ने निश्चय किया कि राजाराम हाईस्कूल भौर कॉलिज में घर्मशिक्षा की व्यवस्था की जाय। इसके लिए उस द्वारा पाठविधि भी तैयार करायी गयी। साथ ही, कोल्हापुर में सभा की ग्रोर से एक छात्रावास भी स्थापित किया गया, जिसे 'गुरुकुलाश्रम' कहा जाता था। इसमें रहनेवाले विद्यार्थियों की जीवनपद्धति और दिनचर्या गुरुकुलीय होती थी और उन्हें ब्रह्मचर्यपूर्वक सादा व घार्मिक जीवन विताना होता था। १७ विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) इसमें प्रविष्ट भी हो गये थे। पर कोल्हापुर की ये शिक्षण-संस्थाएँ देर तक प्रतिनिधि सभा के प्रवन्य में नहीं रहीं। सन् १६२५ में महाराजा ने उन्हें फिर ग्रपने हाथों में ले लिया। यद्यपि महाराष्ट्र की इन संस्थाओं के संचालन पर ग्रव ग्रायंसमाज का कोई हाथ नहीं रहा, पर कुछ वर्षों तक इनके ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रबन्ध में रहने के कारण वैदिक धर्म का इन पर कुछ प्रभाव बाद में भी बना रहा।

वेद-प्रचार के प्रयोजन से सन् १६२३ में उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा ने यह भी निश्चय किया, कि श्रावणी ग्रौर शिवरात्रि के ग्रवसरों पर सव ग्रायंसमाजें 'वेद-प्रचार एवं दयानन्द सप्ताह' मनाया करें। शीघ्र ही, ग्रन्य प्रतिनिधि सभाग्रों ने भी इस निश्चय के ग्रनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। श्रावणी के पर्व पर वेद-प्रचार-सप्ताह मनाने ग्रौर शिवरात्रि पर ऋषिबोधोत्सव मनाने की जो प्रथा ग्रायंसमाज में है, उसका सूत्रपात उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा द्वारा ही किया गया था। पूना की 'सर्वेण्ट्स ग्राफ इण्डिया सोसायटी' ग्रौर लाहीर की 'सर्वेण्ट्स ग्राफ पीपल सोसायटी' के ग्रनुकरण में पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने 'दयानन्द सेवासदन' की स्थापना की थी, जिसके ग्रध्यक्ष ग्राचार्य रामदेव थे। उसी ढंग से उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा द्वारा भी 'दयानन्द सेवा-संघ' की स्थापना का निश्चय किया गया ग्रौर उसके नियम ग्रादि भी निर्धारित कर लिये गये (सन् १६२६)। पर संघ की यह योजना कियान्वित नहीं हो सकी।

सन् १६२० में आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा "आर्य को-ऑपरेटिव बैंक" की लखनऊ में स्थापना की गयी। आर्थिक उन्नित के लिए पूँजी का बहुत उपयोग होता है और उत्पादन तथा व्यवसाय-व्यापार के लिए वैंकों द्वारा पूँजी उपलब्ध करायी जाती है। आर्य-समाजियों को आवश्यक पूँजी उपलब्ध कराने तथा उनकी वचत के धन का लाभदायक रूप में विनियोग करने के प्रयोजन से यह बैंक स्थापित किया गया था। शुरू में इसने ख्या सफलता प्राप्त की और कानपुर, आगरा आदि अन्यत्र भी इसके कार्य का विस्तार हुआ। पर यह बैंक देर तक कायम नहीं रह सका और इसे बंद कर देना पड़ा।

सभा के निरन्तर बढ़ते हुए कार्यकलाप को सुन्यवस्थित रूप देने के लिए कुछ नये विभाग भी खोले गये, जिनमें भू-सम्पत्ति विभाग, रक्षा विभाग और 'जाति-भेद-निवारक संघ' मुख्य थे। सभा की भू-भवन-सम्पत्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही थी, क्योंकि ग्रार्यसमाज में दानियों की कोई कमी नहीं थी। उन द्वारा प्रदान की गयी सम्पत्ति के

3

प्रबन्ध के लिए सन् १६१५ में "भू-सम्पत्ति विभाग" की स्थापना की गयी थी। ग्रायं-समाज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर ग्रौर प्रचार एवं शास्त्रार्थं ग्रादि से उसका सामना कर सकने में ग्रपने को ग्रसमर्थ पाकर विधिमयों ने ग्रायंसमाज पर ग्रनेकिविध भूठे ग्रारोप लगाये ग्रौर उसके प्रचार-कार्य में विष्न डालने प्रारम्भ कर दिये थे, जिनका प्रतिरोध करने के लिए "रक्षा विभाग" गठित किया गया था। जन्म के ग्राधार पर जाति-भेद में ग्रायंसमाज विश्वास नहीं रखता, पर हिन्दू समाज में जात-पाँत इतनी सुदृढ़ रूप से वद्धमूल थी कि उसे तोड़ने के लिए विशेष प्रयत्न की ग्रावश्यकता थी। इसी प्रयोजन से दिसम्बर, सन् १६२२ में सभा द्वारा "जातिभेद निवारक संघ" का निर्माण किया गया। यह संघ ग्रन्तर्जातीय विवाह के लिए युवकों ग्रौर युवितयों को प्रेरणा प्रदान करता था ग्रौर जन्म के ग्राधार पर जातिभेद का विरोधी था। पण्डित धर्मेन्द्रनाथ तर्कशिरोमणि ग्रौर पण्डित महेन्द्रप्रताप शास्त्री सदृश कितने ही ग्रार्य युवकों ने इस संघ के कार्यकलाप में कियात्मक रूप से हाथ बँटाया।

सन् १६३८ तक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा का कोई स्थायी कार्यालय नहीं था, पर संघ के ग्रधिकारी चिरकाल से इसकी ग्रावश्यकता ग्रनुभव कर रहे थे। इसीलिए राय-साहब पण्डित रामचन्द्र शर्मा रिटायर्ड इंजीनियर के प्रयत्न से ३६,००० रुपये में लखनऊ की हिल्टन रोड (मीरावाई मार्ग) पर एक कोठी खरीद ली गयी, ग्रौर ११ फरवरी, १६३६ को सभा के नाम उसकी रिजस्ट्री हो गयी। इस कोठी में ग्रनेक कमरे थे ग्रौर इसके साथ बहुत-सी जमीन भी थी। ग्रगस्त, १६३६ तक सभा के सब कार्यालय इस कोठी में स्थानान्तरित कर दिये गये ग्रौर ग्रगले वर्ष १६४० में ग्रार्थ भास्कर प्रेस को भी ग्रागरा से लखनऊ ले-जाया गया। लखनऊ उत्तरप्रदेश की राजधानी है, ग्रौर इस प्रदेश की राजनैतिक गतिविधि का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। सभा के कार्यालय के वहाँ स्थायी रूप से स्थापित हो जाने के कारण उत्तरप्रदेश में ग्रार्थसमाज को एक ऐसा केन्द्र प्राप्त हो गया, जहाँ से वह सुचार रूप से ग्राना प्रचार-प्रसार कर सकता है। मीरावाई मार्ग की कोठी के क्रय करने के लिए सभा को रुपया कर्ज भी लेना पड़ा था। वाद में चन्दे द्वारा उसे एकत्र कर लिया गया, ग्रौर सभा ऋण से मुक्त हो गयी।

सन् १६१२ से १६४७ तक उत्तरप्रदेश में ग्रार्थसमाज द्वारा दलितोद्वार, शुद्धि, समाज-सुघार, जनता की सेवा ग्रादि के लिए जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया, उसपर इसी अध्याय के एक प्रकरण में पृथक् रूप से प्रकाश डाला गया है। इस काल में हैदराबाद-सत्याग्रह ग्रादि के रूप में भारत भर के ग्रार्थसमाजों ने जो संघर्ष किया ग्रीर सार्वदेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में जो महान् समारोह हुए, उनमें उत्तरप्रदेश के समाजों तथा प्रतिनिधि सभा का योगदान व कर्तृत्व ग्रत्यन्त महत्त्व का था। इन संघर्षों तथा समारोहों का विवरण देते हुए इस प्रदेश के कार्यकलाप का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है।

## (२) ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती

सन् १९३६ में उत्तरप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा को स्थापित हुए पचास वर्ष हो गये थे। अतः यह निश्चय किया गया कि दिसम्बर, १९३६ में सभा की स्वर्ण जयन्ती मेरठ में मनायी जाए। इस समारोह का मन्त्री श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री को नियुक्त किया

गया, जिन्होंने न केवल स्वर्ण जयन्ती की रूपरेखा व कार्य कम ही तैयार किया अपित उसके लिए ग्रावश्यक धन का संग्रह करने में भी ग्रनुपम सफलता प्राप्त की। स्वर्ण-जयंती समारोह के लिए मेरठ में एक स्वागत समितिका गठन किया गया, जिसके प्रधान पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० (रिटायर्ड जज, टिहरी) ग्रौर मन्त्री श्री कालीचरण थे। २४ से २६ दिसम्बर तक स्वर्ण जयन्ती बड़ी घूमधाम के साथ मनायी गयी । नौचन्दी के मेले के सुविस्तृत मैदान में इसके लिए विशाल पण्डाल वनाया गया था, और प्रदेश के दूर-दूर के भागों से आनेवाले लोगों के निवास के लिए "घासीराम नगर" का निर्माण किया गया था। उत्सव के पहले दिन नगर-कीर्तन का जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रदेश के बहुत-से श्रार्यसमाजों तथा श्रार्य संस्थाश्रों के नर-नारी "श्रो३म्" के ध्वज तथा श्रपने-ग्रयने नामयट्ट लिये हुए चल रहे थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा वैदिक धर्म के जयजयकार से म्राकाश गुँजाती हुई तथा घामिक भजन गाती हुई मार्य नर-नारियों की मण्डलियों को देखकर मेरठ की जनता अनुभव कर रही थी कि आर्यसमाज में कितना उत्साह तथा शक्ति है। इस उत्सव में जिन ग्रार्य विद्वानों के व्याख्यान हुए, उनमें महात्मा नारायण स्वामी, पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री, वाबू पूर्णचन्द्र एडवोकेट, पण्डित रामचन्द्र देहलवी, पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद बी० ए० रिसर्च स्कॉलर, प्रिसिपल दीवानचन्द, स्वामी व्रतानन्द चित्तौड़, पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय, पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार, श्राचार्य प्रियन्नत वेदवाचस्पति, पण्डित देवेन्द्रनाथ शास्त्री, पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, प्रोफेसर ताराचन्द गाजरा और प्रिसिपल ज्ञानचन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। आर्यसमाज के प्रायः सभी प्रसिद्ध विद्वान् तथा साघु-संन्यासी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए थे और उनके विद्वत्तापूर्णं व्याख्यानों का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था। महोत्सव में अनेक सम्मेलनों का भी ग्रायोजन किया गया था, जिनमें वेदसम्मेलन, ग्रार्यसम्मेलन, राष्ट्रभाषा सम्मेलन भीर महिला सम्मेलन मुख्य थे। महिला सम्मेलन में श्रीमती शन्नोदेवी का व्याख्यान बहुत प्रभावोत्पादक था। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरप्रदेश की ग्रायें प्रतिनिधि सभा का यह स्वर्ण जयन्ती महोत्सव वहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ था। इसकी सफलता का प्रधान श्रेय पण्डित महेन्द्रप्रताप शास्त्री के अनुपम उत्साह, लगन, सूभव्भ तथा प्रतिभा को दिया जाना चाहिये। उन्होंने इसके लिए कोई भी कसर नहीं उठा रखी थी। एप्रिल, सन् १९३६ में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव लाहौर में मनाया गया था, जिसकी सफलता में आचार्य रामदेव का सर्वाधिक कर्तृत्व था। उसी प्रकार का कर्तुत्व उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा के स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के लिए पण्डित महेन्द्रप्रताप शास्त्री का था।

## (३) समाज-सुधार और दलितोद्धार

उत्तरप्रदेश के पार्वत्य कुमायूँ क्षेत्र में "नायक" नाम की एक जाति का निवास है, जिसकी कन्याएँ वेश्यावृत्ति किया करती थीं। यह समक्ता जाता था कि नायक-कन्याओं के लिए वेश्यावृत्ति करना उनका सामाजिक कर्तं व्य या स्वधमं है। आर्यसमाज ने इसके विरुद्ध प्रचार किया और नायक लोगों को इस बात की प्रेरणा देने का प्रयत्न किया कि वे अपनी कन्याओं का विधिवत् विवाह किया करें, जिससे कि वे सद्गृहस्थों के समान जीवनयापन कर सकें। आर्यसमाज के प्रचार के कारण उत्तरप्रदेश की सरकार

.

का भी इस कुप्रथा की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ और २६ अगस्त, १६१२ को उसने आर्य-प्रतिनिधि सभा के नाम इस ग्राशय का एक पत्र लिखा कि इससे पहले कि सरकार राज-कीय कानून बनाकर नायक-प्रथा को दूर करे, यह उचित होगा कि नायक जाति स्वयं ही इस प्रथा का अन्त कर देने के लिए आन्दोलन करे और इसके लिए राजकीय कानून का आश्रय न लेना पड़े। सरकार चाहती है कि सभा यह कार्य अपने हाथ में ले ले। क्या सभा इसके लिए उद्यत होगी ? इस पत्र के प्राप्त होने पर प्रतिनिधि सभा की ग्रन्त-रंग सभा ने ३० मार्च के अपने अधिवेशन में तीन सदस्यों की उपसभा इस कार्य के लिए नियुक्त कर दी। उपसभा के सदस्य डा० श्यामस्वरूप सत्यव्रत, महाशय गदाधर प्रसाद तथा श्री रामप्रसाद थे। उपसभा द्वारा श्रपीलें छपवाकर श्रायंसमाजों, प्रनिनिधि सभाग्रों तथा अन्य ग्रार्य संस्थाग्रों के पास सहायता एवं सहयोग के लिए भेजी गयीं। इसपर प्रादेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा लाहौर के प्रधान ने १०० नायक-कन्याओं तथा ४ नायक-बालकों के भरण-पोषण एवं शिक्षा का व्यय देना स्वीकार कर लिया, ताकि इस जाति के बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का ग्रवसर प्राप्त हो ग्रीर वे वेश्यावृत्ति का परित्याग कर सद्गृहस्थ बन सकें। अन्य अनेक आर्य संगठनों तथा सम्पन्न व्यक्तियों ने भी इसी ढंग से सहायता देना स्वीकार किया। उपसभा को यह कार्य सौंपा गया था कि नायक जाति में प्रचार कर उन्हें अपनी कन्याओं के विवाह के लिए प्रेरित करे, छात्र-वृत्तियाँ देकर नायक-कन्याम्रों की शिक्षा की व्यवस्था करे, और फिर उनके विवाह के लिए प्रयत्न करे। उपसभा की श्रोर से श्री उदयसिंह नायकों में कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये और स्थान-स्थान पर सभाग्रों का ग्रायोजन कर वेश्यावृत्ति के विरुद्ध प्रचार किया गया। जो नायक-कन्याएँ वेश्यावृत्ति कर रही थीं, सभा के कार्यकर्ताग्रों ने उनका उद्घार किया और उनके निवास, भरण-पोषण तथा शिक्षा के लिए मेरठ में "नायक वालिका आश्रम" की स्थापना की गयी। नायक जाति में अपनी कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराने की जो प्रथा थी, उसका अन्त कराने का प्रधान श्रेय उत्तरप्रदेश की आर्य प्रति-निघि सभा को ही प्राप्त है।

उत्तरप्रदेश में कित्यय ऐसी जाितयों का भी निवास था जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने जरायमपेशा घोषित किया हुआ था। सरकार द्वारा इनके निवास के लिए कुछ विशेष स्थान नियत किये हुए थे। उन्हें स्वेच्छानुसार जाने-आने की स्वतन्त्रता नहीं थी और उनकी गितिविधि पर नियन्त्रण रखा जाता था। सरकार का यह भी प्रयत्न था कि इन जाितयों के स्त्री-पुरुष चोरी, लूटमार सदृश कुकर्म छोड़कर काम-घन्घे सीखें और शिल्प-व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर सामान्य जीवन व्यतीत करें। इन जाितयों के सुधार के लिए सरकार किश्चियन मिश्रनों का सहयोग व साहाय्य प्राप्त कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वे लोग ईसाइयत के प्रभाव में ग्राने लग गये थे, और कुछ ने किश्चिए-निटी को स्वीकार कर भी लिया था। ग्रायं प्रतिनिधि सभा का ध्यान इस बात की श्रोर गया, और उस द्वारा इसके विरोध में ग्रान्दोलन शुरू किया गया। जरायमपेशा जाितयों के लिए उत्तरप्रदेश में छह सेटलमेंट (बस्तियां) स्थापित थे, जिनमें ईसाई पादरी भी कार्य कर रहे थे। सभा की ग्रोर से पण्डित रासिबहारी तिवारी ने इस सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी की, और उनके प्रयत्न से जरायमपेशा लोगों की एक बस्ती ग्रार्य समाज की देख-रेख में दे देने के लिए सरकार सहमत हो गयी। सभा ने निश्चय किया,

कि लखनऊ के समीप करवल ग्राम में जरायमपेशा लोगों की एक ग्रादर्श बस्ती वसायी जाए, जहाँ उनकी शिक्षा तथा उद्योग-घन्घों के प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था हो। सन् १६२६ में यह वस्ती स्थापित कर दी गयी। इसके प्रारम्भिक खर्च के लिए सरकार द्वारा ४५००० रुपये का ग्रनुदान दिया गया, ग्रौर साथ ही ४५०० रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना भी स्वीकृत किया गया। बस्ती का प्रवन्ध व संचालन श्री तिवारी जी के हाथों में था, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ जरायमपेशा लोगों के सुधार के लिए प्रयत्न किया। सभा द्वारा स्थापित वस्ती में जरायमपेशा लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। उन्हें दस्तकारी सिखाकर स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न किया गया ग्रौर बुरी ग्रादतें छुड़ाकर उनका नैतिक उत्थान भी किया गया।

हिन्दुग्रों में जो ग्रनेकविष कुरीतियां विद्यमान थीं, उनके निवारण के लिए भी ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा सिक्रय रूप से प्रयत्न किया गया। वालविवाह, बहुविवाह ग्रीर वृद्धविवाह के विरुद्ध न केवल व्याख्यानों द्वारा ही प्रचार किया गया, ग्रिपतु उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी किये गये। जन्म के ग्राधार पर जात-पाँत का विरोध करने के लिए सभा ने "जातिभेद निवारक संघ" की स्थापना की ग्रोर दहेज-प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया।

मनाथों की रक्षा, पालन-पोषण तथा शिक्षा के लिए उत्तरप्रदेश की मार्य प्रतिनिघि सभा ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उत्तरप्रदेश में पहले मार्य मनाथालय की
स्थापना सन् १६०० में म्रागरा में हुई थी। उस समय ग्रागरा तथा उसके समीपवर्ती
प्रदेश में भयंकर दुर्भिक्ष का संकट उपस्थित था, जिससे लाभ उठाकर किश्चियन
मिशनरी म्रनाथ बच्चों को ग्रपने घर्म में दीक्षित करने में तत्पर थे। म्रागरा मार्यसमाज
के स्वामी मंगलदेव का ध्यान इस ग्रोर गया ग्रौर उनके प्रयत्न से श्रीमह्यानन्दग्रनाथालय की स्थापना हुई। प्रारम्भ में वहाँ केवल १० म्रनाथ बच्चों की व्यवस्था थी,
पर इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी ग्रौर सन् १६२६ में वह २६४ तक पहुँच
गयी। ग्रागरा के समान ग्रन्थ अनेक नगरों में भी ग्रायं प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में
प्रनाथालय स्थापित हुए। बीसवीं सदी के पाँचवें दशक में उत्तरप्रदेश के निम्नलिखित
नगरों में ग्रायं ग्रनाथालय स्थापित हो चुके थे—ग्रागरा, मिर्जापुर, बलिया, लखनऊ,
मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, ग्राजमगढ़, ग्रहमोड़ा, सीतापुर, बरेली, कालाकाँकर, पडरौना
(गोरखपुर), सुलतानपुर, कोटद्वार ग्रौर काँसी। इन विविध ग्रनाथालयों द्वारा उत्तरप्रदेश
में ग्रसहाय वच्चों के लिए जो कार्य ग्रायंसमाज द्वारा किया जा रहा था, उसके महत्व
का ग्रनुमान कर सकना कठिन नहीं है।

अनाथ वच्चों के समान असहाय विघवाओं के भरण-पोषण तथा उन्हें स्वाव-लम्बी बनाने के सम्बन्ध में भी आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया। आगरा के श्रीमह्यानन्द अनाथालय के समान वहाँ का विघवाश्रम भी बहुत पुराना है। स्वामी मंगलदेव की प्रेरणा से सन् १६०६ में आगरा में एक "विघवा हितकारिणी सभा" की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य असहाय व निराश्रय विघवाथों के निवास के लिए विघवाश्रम स्थापित करना तथा विघवाओं को दस्तकारी आदि सिखाकर तथा शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना था। इसीलिए सन् १६११ में वहाँ विघवाश्रम की स्थापना की गयी, जिसमें प्रारम्भ में केवल ३ विघवाओं ने आश्रय ग्रहण किया था। वाद में उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी ग्रौर प्रति-वर्ष एक सौ के लगभग विघवाएँ ग्राश्रम में प्रविष्ट होने लगीं। वहाँ उन्हें प्रशिक्षित कर काम-घन्धे में लगाया जाने लगा, ग्रौर उनकी इच्छा के ग्रनुसार उनके पुनर्विवाह की भी व्यवस्था की गयी। सन् १६२४ में देहरादून में "श्रद्धानन्द वाल विनताश्रम" स्थापित हुआ था। शुरू में यह आर्थ ग्रनाथालय के रूप में था, पर वाद में इसे विनताश्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लाला मुकुन्दलाल रईस ने इस ग्राश्रम के लिए भूमि प्रदान की थी ग्रौर साथ ही उसपर एक ब्लाक भी ग्रपने खर्च से बनवा दिया था। ग्राश्रम में ग्रनेकविघ शिल्पों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी ग्रौर वहाँ रहनेवाली वालिकाग्रों तथा बालकों को ग्राधिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का भी प्रयत्न किया गया था। दीन-दु:खियों की सहायता, ग्रसहाय विघवाग्रों का भरण-पोषण, वृद्धाग्रों का रक्षण, निर्धन कन्याग्रों के विवाह की व्यवस्था ग्रौर रोगियों की चिकित्सा भी इस ग्राश्रम के कार्यकलाप हैं। ग्रागरा ग्रौर देहरादून के समान प्रयाग, लखनऊ, शाहजहांपुर, सहारनपुर ग्रौर वरेली ग्रादि ग्रन्य नगरों में भी ग्रार्थसमाज द्वारा विघवाग्रों, ग्रसहाय स्त्रियों व ग्रनाथ बालिकाग्रों के लिए ग्राश्रमों की स्थापना की गयी।

श्रछूत समभे जानेवाले दलित लोगों के उद्धार के लिए उत्तरप्रदेश में श्रार्यंसमाज द्वारा जो कार्य किया गया, उसके ग्रनेक रूप थे। व्याख्यानों द्वारा यह प्रचार किया जाता था कि किसी को ग्रछूत मानना धर्मविरुद्ध है; समाज में छुग्राछूत व ऊँच-नीच का भेद-भाव अनुचित है; सवको विद्या पढ़ने का अधिकार है और मनुष्यों की सामाजिक स्थिति उनके गुण-कर्म व योग्यता के अनुसार ही निर्घारित की जानी चाहिए। अछूत जातियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ग्रार्यसमाज द्वारा विशेष रूप से प्रयत्न किया गया। विना किसी भेदभाव के उन्हें समाज की शिक्षण-संस्थाओं में प्रविष्ट किया गया ग्रौर उनके मुहल्लों में विशेष पाठशालाएँ भी खोली गयीं। अकेले बरेली नगर में डा० श्यामस्वरूप के प्रयत्न से ३२ "कल्याणी" पाठशालाएँ स्थापित की गयी थीं, जिनमें ग्रछूत जातियों के बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था थी। छुत्राछूत के भेद को मिटाने के लिए सहभोज ग्रायोजित करने के उपाय को भी प्रयुक्त किया गया था। इन भोजों में सब वर्णों ग्रौर जातियों के स्त्री-पुरुष एकसाथ बैठकर भोजन करते थे ग्रौर भोजन वनाने तथा परोसने-वाले व्यक्ति भी सब जातियों के हुआ करते थे। उस समय अछूत लोगों को कुओं से पानी भरने नहीं दिया जाता था। ग्रार्यसमाज ने इसके विरुद्ध ग्रान्दोलन किया ग्रीर अपने प्रयत्न से अछूतों के कुओं पर चढ़कर पानी भरने का मार्ग प्रशस्त किया। इस सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश में जो महान् कार्य हुआ, विजनौर जिले के उदाहरण से उसपर प्रकाश डाला जा सकता है। सन् १६२१ की जनगणना के अनुसार इस जिले में चमारों की संख्या १,३६,५४४ थी। जिले की सम्पूर्ण ग्रावादी के वे १७ प्रतिशत और हिन्दुग्रों की जनसंख्या के २३ ४ प्रतिशत थे। चमारों को श्रखूत माना जाता था और वे कुग्रों से पानी नहीं भर सकते थे। इस दशा में हलदौर(जिला बिजनौर) के प्रतिष्ठित ग्रार्यसमाजी लाला ठाकुरदास ने चमारों के उद्धार तथा उन्हें मानवोचित स्थिति व ग्रधिकार दिलाने के लिए जो प्रयत्न किया वह वस्तुतः श्रद्वितीय व सराहनीय था। उन्होंने जिले के श्रनेक नगरों में छुआछूत के विरुद्ध प्रचार कराया थीर सन् १६२६ में बिजनीर थ्रीर हलदौर में अछूतो-द्धार विषय पर दो कान्फरेन्सें करायीं, जिनमें बहुत-से ब्रछूतों को यज्ञोपवीत घारण कराके

आर्यसमाज में प्रविष्ट किया गया और उनके हाथ से मिठाई बँटवायी गयी, जिसे सबने प्रसन्ततापूर्वंक ग्रहण किया। फरवरी, १६२७ में वसन्तपंचमी के अवसर पर एक सहभोज की व्यवस्था हलदौर में की गयी, जिसमें ग्रन्य स्थानों के ग्रार्यसमाजों के भी ५० व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार के सहभोज शिवहरा, पूरनपुर, बुग्रापुर, नजीवावाद ग्रादि में भी ग्रायोजित किए गये। इन सब स्थानों पर ग्रछूत समभे जानेवाले लोगों को शुद्ध कर यज्ञोपवीत घारण कराये जाते थे, मांस-मिंदरा का सेवन न करने की प्रतिज्ञा ली जाती थी और फिर यज्ञ कराके वैदिक घर्म की दीक्षा दी जाती थी। फिर वे शुद्ध हुए व्यक्ति भोजन वनाते थे, जिसे सब ग्राय एक पंक्ति में बैठकर प्रीतिपूर्वक ग्रहण करते थे। भोजन प्रायः कच्चा (दाल-रोटी) होता था, जिसे सनातनी हिन्दू या तो ब्राह्मण का वनाया हुग्रा ही ग्रहण करते हैं ग्रीर या स्वजातीय व्यक्तियों द्वारा वनाया हुग्रा। पर ग्रायंसमाज ने कच्चे-पक्के भोजन के विवेक का अन्त कर अछूत समभे जानेवाले लोगों द्वारा वनाए गये दाल-रोटी के भोजन को ग्रहण करने के लिए सवको प्रेरणा दी और इसमें उसे समुचित सफलता भी प्राप्त हुई। २६ जून, सन् १९२६ के दिन लाला ठाकुरदास के प्रयत्न से नजीवावाद में दलितवर्ग ग्रीर द्वि-जातियों का जो सहभोज हुआ, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता । उस दिन नगर के सब मुख्य-मुख्य कुग्रों पर ''ग्रछूतों'' ने पानी भरा, सब-के सामने उसका भ्राचमन किया और फिर वैदिक वर्म की जय-जयकार करते हुए और ग्रार्यसमाज के भजन गाते हुए सारे नगर में जुलूस निकाला। जुलूस के बाद सब लोग श्रार्यसमाज-मन्दिर में एकत्र हुए ग्रीर वहाँ सबने-जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, वैग्य, चमार श्रादि सभी छूत-ग्रछूत जातियों के व्यक्ति थे—एक पंक्ति में एकसाथ वैठकर दाल-रोटी का भोजन किया। जून, १६२७ में ही अछूतोद्धार का एक महान् आयोजन बुआपुर ग्राम में हुआ था, जिसमें ३०० चमार श्रार्यसमाज में प्रविष्ट किये गये थे। इस अवसर पर जो सहभोज हुआ, उसमें १००० के लगभग आयों ने भाग लिया था। वरेली के प्रसिद्ध आर्य-विद्वान् पण्डित विहारीलाल शर्मा और मेरठ के पण्डित शिवदयालु भी इस अवसर पर बुग्रापुर में उपस्थित थे। चमारों को वैदिक घर्म की दीक्षा पण्डित विहारीलाल शास्त्री द्वारा दी गयी थी। लाला ठाकुरदास ने विजनौर जिले में दलितोद्वार के लिए जो कार्य-किया, उसके कारण वहाँ एक प्रकार की सामाजिक ऋान्ति उत्पन्न हो गयी थी। जिले के मेलों में भी अछूतों को यज्ञोपवीत घारण कराये जाते थे और उनके साथ सहभोज की व्यवस्था की जाती थी। मेलों पर अछूतों द्वारा भोजन की दूकानें भी खुलवायी जाती थीं ग्रीर लोगों को उनसे भोजन खरीदकर खाने के लिए प्रेरित किया जाता था।

विजनीर जिले के समान उत्तरप्रदेश में ग्रन्यत्र भी छुग्राछूत के भेद को मिटाने के लिए सहभोजों का ग्रायोजन किया गया था। ग्रलीगढ़ जिले में ठाकुर खान सिंह इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। उन्होंने बरौठा, ग्रीरंगाबाद ग्रादि ग्रनेक ग्रामों में बड़े पैमाने पर श्रछूतों को शुद्धि द्वारा "ग्रायं" बनाया ग्रीर उनके साथ सहभोज की में बड़े पैमाने पर श्रछूतों को शुद्धि द्वारा "ग्रायं" बनाया ग्रीर उनके साथ सहभोज की व्यवस्था की। विजनौर में दिलतोद्वार के कार्य में जो ग्रनेक महानुभाव लाला ठाकुरदास व्यवस्था की। विजनौर में दिलतोद्वार के कार्य में जो ग्रनेक महानुभाव लाला ठाकुरदास के सहायक थे, उनमें श्री भवानीप्रसाद, ठाकुर शिवराज सिंह ग्रीर मास्टर ग्रुमानी सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। चमारों को कुग्रों से स्वयं पानी भरने का ग्रिवकार है, इसके लिए विजनौर-समाज को ग्रनेक मुकदमें भी लड़ने पड़े। यह मामला हाईकोर्ट तक गया बिजनौर-समाज को ग्रनेक मुकदमें भी लड़ने पड़े। यह मामला हाईकोर्ट तक गया ग्रौर उसका फैसला ग्रायंसमाज के ग्रनुकूल होने के कारण वह नजीर बन गया ग्रौर

ग्रछूतों के इस ग्रधिकार को सरकार द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। ग्रछूतों के ये मुकदमे बिजनौर जिला उपप्रतिनिधि सभा के तत्कालीन प्रधान बाबू जगन्नाथ शरण वकील ने विना कोई शुल्क लिये लड़े थे।

## (४) गढ़वाल में दलितोद्धार और डोला-पालकी का आन्दोलन

श्री जयानन्द भारतीय द्वारा गढ़वाल में किस प्रकार श्रार्यंसमाज का प्रवेश हुआ, इसका उल्लेख सातवें ग्रध्याय में किया जा चुका है। गढ़वाल के निवासियों का एक वहुत वड़ा वर्ग उन ग्रछूत समभे जानेवाले लोगों का है, जिन्हें "डूम" या "डोम" कहा जाता है। ये वढ़ई, लोहार, दर्जी श्रादि के विविध शिल्पों द्वारा श्रपना निर्वाह करते हैं, पर समाज में इनकी स्थिति हीन समभी जाती है। ग्राजकल इन्हें "शिल्पकार" भी कहा जाने लगा है, क्योंकि शिल्प में ये अत्यन्त निपुण हैं। यह नाम इन्हें लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। सन् १६११ में वह कुमाय् गये थे ग्रौर इन लोगों की दुर्दशा देखकर ग्रत्यन्त दु: खी हुए थे। एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था, कि इन कुशल शिल्पियों को "डूम" जैसे घृणित नांम से पुकारना ग्रौर उनपर ग्रत्याचार करना सवर्ण हिन्दुश्रों का घोर अन्याय है। ये लोग उच्च कोटि के शिल्पकार हैं, ग्रौर इन्हें इसी नाम से कहा जाना चाहिये। तब से कुमायूँ ग्रौर गढ़वाल के डूम शिल्पकार कहे जाने लगे श्रीर श्रार्यसमाज ने उनका उद्धार करने के लिए बहुत सराहनीय प्रयत्न किया। कहा जाता है कि डूम (शिल्पकार) लोग इस पार्वत्य प्रदेश के पुराने ग्रादिनिवासी थे। जिन लोगों (ब्राह्मणों ग्रौर राजपूतों) को वहाँ ऊँचा माना जाता है, ग्रौर जो "विट्" नाम से प्रसिद्ध हैं, वे वहाँ बाद में आकर बसे। अपने से पूर्ववर्ती निवासियों को पराजित कर उनकी सम्पत्ति पर उन्होंने ग्रपना स्वत्त्व स्थापित कर लिया ग्रौर उन्हें ग्रपना गुलाम बना लिया। विटों के सम्मुख उनकी सामाजिक व ग्रार्थिक स्थिति ग्रत्यन्त हीन हो गयी। उन्हें श्रछूत समभा जाने लगा श्रौर उन्हें सामान्य नागरिक ग्रधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। डूम या शिल्पकार लोग जीवन-निर्वाह के लिए पूर्णतया विटों पर आश्रित थे, ग्रौर उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं था। ग्रार्यसमाज ने इस दशा से उनका उद्धार किया।

सन् १९१८ में गढ़वाल में एक भयंकर दुमिक्ष पड़ा था। दुमिक्ष-पीड़ित जनता की सहायता के लिए पंजाब आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानन्द अपने स्वयंसेवकों के साथ गढ़वाल गये और वहाँ उन्होंने भूख से तड़पते हुए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की। दुमिक्ष-पीड़ितों की सहायता करते हुए इन आर्य नेताओं का घ्यान डूमों की ओर गया; उन्होंने इन लोगों को यज्ञोपवीत घारण कराकर आर्यसमाज में प्रविष्ट करना शुरू कर दिया। बिजनौर जिले की उत्तरी सीमा गढ़वाल के साथ लगती है। नजीबाबाद के क्षेत्र में आर्यसमाज का अच्छा प्रचार था। अतः स्वा-भाविक रूप से वहाँ के कर्मठ आर्य कार्यकर्ताओं का भी ध्यान गढ़वाल के डूमों की ओर गया और पिण्डत आनन्दीलाल तथा मुंशी लक्ष्मीनारायण आदि आर्यों ने उनको समाज में समुचित स्थित प्रदान कराने के लिए गढ़वाल प्रस्थान कर दिया। मादक द्रव्य निवारिणी सभा, प्रयाग के प्रचारक पण्डित देवीदत्त भी उनके साथ थे। दुगड्डा पहुँचने पर वहाँ के पटवारी ने उन्हें आदेश दिया कि साहव-इलाके की अनुमित के विना वे वहाँ घर्म-

प्रचार नहीं कर सकते। इसपर उस इलाके के सब-डिविजनल आफिसर महोदय से सम्पर्क किया गया, और फरवरी, १६१८ में नजीबाबाद आर्यसमाज की ओर से दुगड़्डा के समीप बोर ग्राम के डूमों में धर्म-प्रचार प्रारम्भ कर दिया गया। डूमों ने उत्साहपूर्वंक महिंच दयानन्द की शिक्षाओं का स्वागत किया और ५०० के लगभग डूमों को यज्ञोपवीत घारण कराके आर्यसमाज में प्रविष्ट कर लिया गया। विट कहानेवाले सवणं लोगों ने इन नये 'आर्यों' के साथ वड़ी क्रूरता का बरताव किया। उनकी जोत की जमीन उनसे छुड़वा ली और उन्हें मजदूर रखना भी वन्द कर दिया। उनकी जोत की जमीन उनसे छुड़वा ली और उन्हें मजदूर रखना भी वन्द कर दिया। उनके यज्ञोपवीत तोड़ डाले और आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं व प्रचारकों पर भी लाठियों द्वारा आक्रमण किया। पर इससे आर्य लोग घवराये नहीं। उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा, जिससे गढ़वाल के डूमों (शिल्पकारों) में वैदिक-धर्म के प्रचार में निरन्तर वृद्धि होती गयी। इस वीच आर्य-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाव द्वारा भी गढ़वाल में आर्यसमाज के प्रचार तथा दलितो-द्वार के लिए प्रयत्न जारी था। सभा की ओर से अनेक शिक्षणालय भी वहाँ स्थापित किये जा रहे थे और सवर्ण जातियों के भी अनेक व्यक्ति आर्यसमाज के प्रभाव में आने लग गये थे।

डूमों (शिल्पकारों) को म्रार्यसमाज में प्रविष्ट करने भ्रौर समाज में उन्हें समुचित व न्याय्य स्थिति प्रदान करने के लिए जो प्रयत्न भार्य प्रचारकों द्वारा किया जा रहा था, उसके कारण एक नये भ्रान्दोलन या संघर्ष का प्रारम्भ हुम्रा, जिसे 'डोला-पालकी म्रान्दोलन' कहते हैं। गढ़वाल के पार्वत्य प्रदेश में विवाह के पश्चात् वर-वधू को ले-ाने के लिए डोली ग्रौर पालकी का प्रयोग किया जाता था। डोली में वधू वैठती थी ग्रौर पालकी में वर। पर इन सवारियों का प्रयोग केवल उच्च वर्ग के व्यक्ति ही कर सकते थे, दलित या डूम लोग नहीं। डोली ग्रौर पालकी का निर्माण डूमों द्वारा किया जाता था ग्रौर इन्हें कन्ये पर उठाकर ले-जाने का काम भी उन्हीं से लिया जाता था, पर वे स्वयं इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे। आर्यसमाज में प्रविष्ट हुए शिल्पकारों को अपनी यह हीन स्थिति सह्य नहीं थी। रहन-सहन तथा धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान में वे अब सवर्णों से किसी भी प्रकार हीन नहीं थे। वे श्रब शिक्षाग्रहण करने लगे थे। उन्होंने वर-वधू को डोला-पालकी में ले-जाना शुरू किया, जिसे विट लोग सहन नहीं कर सके। उन्होंने इसे घर्म का 'विनाश'घोषित किया, और गाँव-गाँव में घूमकर सवर्ण लोगों को शिल्पकारों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। 'त्रार्य' शिल्पकारों पर भयंकर अत्याचार किये जाने लगे। जब कोई ग्रार्य-वर-वधू को डोला-पालकी पर ले-जाने लगता, तो सनातनी विचारों के ब्राह्मण और राजपूत बरात पर टूट पड़ते, डोला-पालकी को जला देते. भोजन-सामग्री नष्ट कर दी जाती और बरातियों को बुरी तरह से पीटा जाता। पर इससे आर्य लोग घबराये नहीं । वे ग्रपने निश्चय पर दृढ़ रहे । उनकी वरातें सप्ताहों तक जंगलों में रुकी रहतीं, पर वे वर-वधू को डोला-पालकी पर ले-जाने के आग्रह का परित्याग न करते, क्योंकि ग्रार्यसमाज द्वारा उन्हें 'डूम' से 'ग्रार्य' वना दिया गया था । वे यज्ञोपवीत घारण करने लगे थे, शिक्षित होने लगे थे। उनका रहन-सहन व ग्राचरण किसी भी दृष्टि से हीन नहीं रह गया था। वे सन्ध्या-हवन किया करते थे। विविध वैदिक संस्कार भी उनके घरों में होने लगे थे ग्रौर वे ग्रपने नामों में 'राम', 'सिह' ग्रौर 'ग्रानन्द' ग्रादि भी प्रयुक्त करने लगे थे। जब यथार्थ में वे सवर्ण ब्राह्मणों ग्रीर राजपूतों की तुलना में किसी भी प्रकार हीन नहीं रह गये थे, तब वे अपने सामान्य नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष क्यों न करते ? उनके द्वारा विटों के अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए सत्याग्रह किया गया और अदालतों के दरवाजे भी खटखटाये गये।

डोला-पालकी ग्रान्दोलन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए एक घटना का उल्लेख उपयोगी होगा। १२ फरवरी, सन् १६४० को ग्राम भौंराड (सावली) के श्री खेमसिंह समरियाल के नाती का विवाह ग्राम कफलसार के श्री मस्तूराम ग्रार्य की पुत्री के साथ होनेवाला था। उसमें वैदिक विधि से कन्यादान किया जाना था, ग्रौर वर-वधू के लिए डोला-पालकी की व्यवस्था की गयी थी। सनातनी सवर्णों को यह सह्य नहीं हुआ और उन द्वारा इस विवाह में वाधा उपस्थित करने के लिए योजना तैयार की गयी। विवाह में उस क्षेत्र के सभी भार्य निमन्त्रित थे, भीर वे भच्छी-बड़ी संख्या में वरात में सम्मिलित हुए थे। ठीक उस दिन जब बरात भौराड से कफलसार के लिए प्रस्थान करनेवाली थी, पट्टी सावली के छप्पन गाँवों के सनातनी विटों ने बरात पर हमला कर दिया। आक-मणकारियों की संख्या छह हजार के लगभग थी। उन्होंने पालकी को जलाकर राख कर दिया, भोजन-सामग्री नष्ट कर दी, बरातियों से मारपीट की ग्रौर उनके यज्ञोपवीत उतारकर जला दिये। ग्रार्यसमाज के महान् नेता श्री जयानन्द भारतीय ग्रस्वस्थ होते हुए भी इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए भौराड आये हुए थे। विटों ने उन्हें अपने म्राक्रमण का विशेष लक्ष्य बनाया। वे उनको मौत के घाट उतार देना चाहते थे, पर उनके भक्तों और अनुयायियों ने जान पर खेलकर उनकी रक्षा की। फिर भी आक्रान्ता लोग उनका यज्ञोपवीत उतारने में सफल हो गये और उन्हें ग्रनेक प्रकार से अपमानित किया गया। पर आर्य भी अपने निश्चय पर दृढ़ थे। वे पालकी के विना वरात को ले-जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वरात रुकी रही, भ्रौर चिरकाल तक रुकी रही। इस बीच सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया ग्रीर पुलिस की सहायता से पालकी के साथ बरात को कन्या-पक्ष के गाँव ले-जाया गया। सरकारी ग्रदालत द्वारा ग्रायों के डोला-पालकी के अधिकार को स्वीकृत किया जा चुका था, इसीलिए भौराड के एक आर्य-परिवार की इस बरात को पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकी थी। गढ़वाल में आयों (शिल्पकारों) पर जो ग्रत्याचार हो रहे थे, श्री जयानन्द भारतीय ने महात्मा गांघी ग्रादि नेताओं का ध्यान उनकी भ्रोर भ्राकृष्ट किया। वह गांघी जी से जाकर मिले भ्रौर डोला-पालकी ग्रान्दोलन की सफलता के लिए उनसे ग्राशीर्वाद माँगा। उस समय कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के ग्रान्दोलन का संचालन किया जा रहा था। गढ़वाल के ग्रनेक व्यक्ति भी इस सत्याग्रह में भाग ले रहे थे। श्री भारतीय जी की ग्रपील पर महात्मा गांधी ने गढ़वाल के लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने से मना कर दिया और उन्हें ग्रादेश दिया कि पहले गढ़वाल को इन अत्याचारों के कलंक से मुक्त करो। इसका गढ़वाल के प्रगतिशील व देशभक्त लोगों पर वहुत प्रभाव पड़ा ग्रीर वे होला-पालकी की समस्या पर ध्यान देने के लिए विवश हो गये। इसी के परिणामस्वरूप २३ फरवरी, १६४१ को लैंस-डाउन में एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष जिला बोर्ड के चेयरमैन ठाकुर हरेन्द्रसिंह रावत थे। स्थानीय श्रायों के निमन्त्रण पर उत्तरप्रदेश की श्रायं प्रतिनिधि सभा तथा सार्वदेशिक सभा की श्रोर से भी कतिपय श्रायं नेता इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, पर ठाकुर हरेन्द्रसिंह रावत ने उन्हें भाषण करने की अनु-

मित प्रदान नहीं की। सर्वदल सम्मेलन ने ग्रायों के डोला-पालकी के ग्रधिकार को स्वीकृत तो कर लिया, पर उससे स्थिति में विशेष सुघार नहीं हुग्रा, क्योंकि सवर्ण विटों के विचारों में अभी परिवर्तन नहीं हुआ था। आयों पर पूर्ववत् अत्याचार होते रहे और उनके लिए डोला-पालकी का उपयोग कर सकना सुगम नहीं रहा। इस दशा में उत्तरप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन प्रधान श्री मदनमोहन सेठ ने प्रदेश की सरकार से सम्पर्क कर गढवाल की दशा की ग्रोर उसका ध्यान ग्राकृष्ट किया। उत्तरप्रदेश के राज्य-पाल सर माल्कम हेली स्वयं लैंसडाउन गये, ग्रौर डोला-पालकी समस्या को सुलकाने का प्रयत्न किया, पर वह भी सनातनी विटों के व्यवहार को वदल सकने में ग्रसमर्थ रहे। सन् १६४२ में भी ग्रायों पर पूर्ववत् ग्रत्याचार किये जाते रहे। सभा के मन्त्री पण्डित महेन्द्रप्रताप शास्त्री ने गढ़वाल जाकर वहाँ की समस्या का समाघान करने के लिए विशेष प्रयत्न किया और सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से भी वहाँ उपदेशक ग्रीर कार्यकर्ता भेजे गये। प्रतिनिधि सभा द्वारा दुगड्डा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर के सब आर्यसमाजों के प्रधानों और मन्त्रियों को बुलाया गया। डोला-पालकी तथा ग्रायों पर विटों के ग्रत्याचारों की समस्या पर सम्मेलन में विचार हुगा, पर कोई विशेष परिणाम नहीं निकल सका। भ्रव कट्टरपंथी सवर्ण लोगों द्वारा आर्य उपदेशकों पर भी नृशंस अत्याचार प्रारम्भ कर दिये गये । पण्डित वेदव्रत आर्योपदेशक के गले में रस्सा डालकर पशुत्रों के समान खींचा गया ग्रौर उनपर पत्थर फेंके गये। अन्य उपदेशकों पर भी हमले किये गये। जुलाई, १६४५ में ग्राम कस्याली (उदयपुर) से डोला-पालकी के साथ भ्रायों की एक वरात जब वापस भ्रा रही थी, तो सनातनी सवर्ण लोगों ने उस-पर ग्राक्रमण कर दिया। ग्रार्यं उपदेशक पण्डित वेदव्रत तथा व्रह्मचारी वालकराम भी इस वरात के साथ थे। वेदव्रत जी को मारा-पीटा गया और ब्रह्मचारी जी से थ्रो३म का अण्डा छीनकर उन्हें रस्से से बाँघ दिया गया और फिर उन्हें थल नदी में डुबाने का प्रयत्न किया गया। इस काण्ड के वाद ब्रह्मचारी वालकराम ने गढ़वाल के आर्थी पर किये जानेवाले ग्रत्याचारों की ग्रोर नेताग्रों का ध्यान ग्राक्नुष्ट करने के लिए ग्रनशन व्रत करने का निश्चय किया। उनकी तीन माँगें थीं—(१) कस्याली की वरात को विना किसी रुकावट के सम्मान के साथ वापस ग्राने दिया जाए। (२) विटों ने उनसे ग्रो३म् का जो भण्डा छीन लिया था, उसे वापस किया जाए। (३) डोला-पालकी की समस्या के समाघान के लिए एक सर्वांगसम्पूर्ण कानून का निर्माण किया जाए। ६ अगस्त, १६४५ को ब्रह्मचारी जी ने पण्डित वेदव्रत के साथ दुगड्डा के डी० ए० वी० इण्टर कॉलिज में अनशन प्रारम्भ कर दिया। दो सप्ताह वाद भार्य नेताओं के ग्राक्वासन पर ग्रनशन की समाप्ति कर दी गयी। अब आर्थसमाज द्वारा गढ़वाल में अछूतोद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किया जाने लगा, जिसके कारण कांग्रेस के नेता भी गढ़वाल की स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सके। सन् १९४६ में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़वाल का दौरा किया और एक सार्वजनिक सभा में डोला-पालकी की समस्या पर वोलते हुए उन्होंने कहा, "मुल्क में समान रूप से सवका इन्तजाम किया जायेगा। किसी भी हालत में भ्रछूतों पर भ्रत्याचार नहीं होने दिए जायेंगे। आप लोग कांग्रेस को वोट दें या न दें, लेकिन डोला-पालकीवाले अत्याचार किसी भी हालात में वर्दाश्त नहीं किये जायेंगे।" श्री जयानन्द भारतीय जैसे महान् श्रार्य-नेता की तपस्या तथा ब्रह्मचारी बालकराम सदृश ग्रार्थ वीरों के त्याग से ग्रन्त में डोला- पालकी ग्रान्दोलन में ग्रार्यसमाज को सफलता प्राप्त हुई, ग्रौर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 'सामाजिक ग्रसमर्थता निवारक कानून'' वनाया गया, जिसके कारण नागरिक व सामा-जिक जीवन में शिल्पकारों (ग्रार्यों) को वे सव ग्रधिकार प्राप्त हो गये जो सवर्ण विटों को प्राप्त थे। यह कानून १९४७ में वना था।

शिल्पकारों में वैदिक धर्म का प्रचार कुमायूँ के पार्वत्य क्षेत्र में भी हुआ। गढ़वाल के समान वहाँ भी डूमों का अच्छी-बड़ी संख्या में निवास था। आर्यसमाज के प्रचारकों ने उन्हें यज्ञोपवीत घारण करा समाज में प्रविष्ट किया और वैदिक धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवन बिताने की शिक्षा प्रदान की।

### (५) जनसेवा तथा ग्रन्य कार्यकलाप

देश के किसी भी भाग में जब कभी दुर्भिक्ष, भूकम्प, बाढ़ ग्रादि प्राकृतिक विपत्तियों श्रौर प्लेग, हैजा ग्रादि महामारियों के कारण जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा, श्रार्यसमाज उसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहा। सन् १६१८ में गढ़वाल में जो भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था उसमें महात्मा हंसराज ग्रीर स्वामी श्रद्धानन्द ने दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों की सराहनीय सेवा की थी। जनवरी, सन् १६३४ में विहार में भयंकर भूकम्प आया था, जिससे कितने ही नगर व ग्राम भूमिसात् हो गये थे ग्रौर एक प्रकार का खण्ड-प्रलय ही उपस्थित हो गया था। उस समय उत्तरप्रदेश ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर वावूराम सक्सेना और मन्त्री श्री उमाशंकर वकील थे। उनकी ग्रोर से भक्मप-पीड़ितों की सहायता के लिए घन की अपील जारी की गयी और प्रिंसिपल दीवानचन्द को साथ लेकर श्री उमाशंकर जी बिहार की दशा का ग्रध्ययन करने के लिए गये। उनके वापस आते ही स्वयंसेवकों का पहला दल श्री देशबन्धु अधिकारी के नेतृत्व में बिहार भेज दिया गया। बाद में स्वयंसेवकों के ग्रन्य भी ग्रनेक दल श्री घुरेन्द्र शास्त्री, पण्डित शिवदयालु म्रादि मार्य नेतामों की मध्यक्षता में उन स्थानों पर भेजे गये, जहाँ भूकम्प के कारण घन-जन की बहुत क्षति हुई थी। विहार का भूकम्प इतना व्यापक व भयंकर था कि उससे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए "ग्रखिल भारतीय ग्रायंसमाज रिलीफ सोसायटी" का निर्माण किया गया, जिसमें उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा की भ्रोर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, श्री उमाशंकर वकील, प्रिसिपल दीवानचन्द, पण्डित शिव-दयालु, बाबू हृदयराम तथा श्री विष्णुचन्द को सदस्य मनोनीत किया गया था। पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थी इस सोसायटी के प्रधान थे। मुजफ्फरपुर, मधुवनी ग्रादि जिन स्थानों पर भूकम्प का अत्यधिक कोप हुआ था, वहाँ सोसायटी द्वारा सेवा-केन्द्र स्थापित किए गये, और अन्त, वस्त्र, ग्रोषि ग्रादि का वितरण कर जनता की सेवा की गयी। उत्तर-प्रदेश प्रतिनिधि सभा के ३२ कार्यंकर्ताभ्रों ने एक मास के लगभग विहार में रहकर इस सेवा-कार्य में हाथ बँटाया। इसी प्रकार जब क्वेटा में भूकम्प ग्राया, उत्तरप्रदेश ग्रार्य प्रति-निधि सभा ने घन एकत्र कर भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए भेजा। कुम्भसदृश बड़े मेलों के ग्रवसर पर महामारियों के निवारण के लिए भी ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से भ्रोषि वितरण एवं रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी।

सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से 'ग्रार्य वीर दल' के संगठन का निश्चय इस प्रयोजन से किया गया था, ताकि ग्रार्य नवयुवकों में जन-सेवा की भावना उद्बुद्ध हो सके ग्रोर

आवश्यकता पड़ने पर वे जनता की सेवा तथा घर्म की रक्षा के काम आ सकें। उत्तरप्रदेश में भी अनेक स्थानों पर आर्यवीर दल की शाखाएँ स्थापित की गयीं। समय-समय पर शिक्षण-शिविर भी खोले गये, जिनमें नवयुवकों को वैदिक वर्म के मन्तव्यों से परिचित कराने का प्रयत्न किया जाता था और उन्हें अनुशासित व सादा जीवन विताने तथा जनता की सेवा करने की शिक्षा दी जाती थी। उत्तरप्रदेश के स्थानीय आर्यवीर दलों को एक सूत्र में बाँधने के प्रयोजन से सन् १६२० में प्रान्तीय श्रार्यवीर दल स्थापित किया गया था, जिसने कुछ ही समय में बहुत उन्नति कर ली थी। जब मुसलमानों में खाकसार-ग्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा, तो उसका सामना करने के लिए उत्तरप्रदेश में १४,००० के लगभग आर्यवीर तैयार थे। ये वीर देश और धर्म की रक्षा के लिए सब प्रकार के कष्ट सहन करने को उद्यत थे, ग्रीर जनता की सेवा का इन्होंने सुचार रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ था। देश में जब स्वराज्य आन्दोलन जोर पकड़ने लगा, तो यह सर्वथा स्वा-भाविक था कि ग्रार्य युवक बहुत बड़ी संख्या में उसमें सम्मिलित हो जाएँ, क्योंकि देश-भक्ति ग्रीर राष्ट्रीयता ग्रार्थसमाज की शिक्षाग्रों के महत्त्वपूर्ण ग्रंग थे। इसका एक परिणाम यह हुआ कि आर्थ युवकों की दृष्टि में आर्थवीर दल का महत्त्व कम होने लगा, और वे महात्मा गांघी द्वारा संचालित सत्याग्रह में ग्राधिक उत्साह से भाग लेने लगे। पर स्वराज्य-संघर्ष के दौरान ग्रनेक स्थानों पर जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उनके कारण ग्रायी ने ग्रायंवीर दल की ग्रावश्यकता व उपयोगिता को तीव रूप से ग्रनुभव किया और इस संगठन में पुनः शक्ति व उत्साह का प्रादुर्भाव होने लगा। भारत के विभाजन के समय सन् १९४७ में पंजाव से लाखों हिन्दू विस्थापित होकर उत्तरप्रदेश के सहारनपुर, मुजप्फर-नगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, देहरादून, बुलन्दशहर ग्रादि पश्चिमी जिलों में ग्राये। श्रार्यवीर दल के स्वयंसेवकों ने वड़ी लगन के साथ उनकी सेवा की।

नवयुवकों में जागृति उत्पन्न करने तथा उन्हें घर्म, देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आर्यसमाज द्वारा आर्यकुमार सभाओं की स्थापना शुरू की गयी थी। उत्तरप्रदेश में सबसे पहले मेरठ में सन् १६०६ में ग्रायंकुमार सभा स्थापित हुई थी। वाद में विजनौर (१६०६), नजीवावाद (१६०६), चन्दौसी (१६१२), हरदोई (१९१५), मवाना कलां (१९१६), गाजियाबाद (१९१६), मुरादाबाद (१९१६), नरही, लखनऊ (१६२३), काँठ (१६२४), भूड़ बरेली (१६२८), वलिया (१६२६), मुट्ठीगंज, प्रयाग (१६२६), करोली (१६३२), बदायूँ (१६३५), इस्लाम नगर (१६३६), सराय तरीन (१६३६), नवाबगंज (१६३८), हापुड़ (१६३६), सदर बाजार, लखनऊ (१६३६), बस्ती (१६४०), शेरकोट (१६४०), वेरी, एटा (१६४०), और म्राजमगढ़ (१६४०) में ग्रार्यकुमार सभाग्रों की स्थापना हुई। इस प्रकार उत्तरप्रदेश में श्रार्यकुमार सभाग्रों का एक जाल-सा विछ गया और उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। भारत के विभिन्न प्रान्तों या प्रदेशों में जो भ्रार्यकुमार सभाएँ हैं, उनके प्रान्तीय संगठन भी हैं ग्रीर एक ग्रखिल भारतीय संगठन भी, जिसे "भारतवर्षीय ग्राय-कुमार परिषद्" नाम दिया गया है। उत्तरप्रदेश के प्रान्तीय संगठन के वार्षिक अधिवेशन प्रदेश के भिन्त-भिन्त नगरों में होते रहे, जिनसे ग्रार्थ युवक ग्रपने धर्म व समाज की सेवा के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहे। विविभियों को शुद्ध कर हिन्दू (ग्रार्थ) समाज में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में

उत्तरप्रदेश में जो कार्य आर्थसमाज द्वारा किया गया, 'शुद्धि और हिन्दू संगठन' विषयक अध्याय में उसपर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

## (६) ग्रार्थसमाजों का विस्तार

सन् १६१२ से १६४७ तक उत्तरप्रदेश में आर्यसमाज का जो प्रसार व विस्तार हुमा, उसका एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गढ़वाल था। इस क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार का श्रीगणेश करने वाले श्री जयानन्द भारतीय का उल्लेख सातवें अध्याय में किया जा चुका है। सन् १६११ में मसूरी में ग्रार्यसमाज के सम्पर्क में ग्राकर वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के कट्टर अनुयायी हो गये थे और अनेक आर्यसमाजों में परिश्रमण करते हए बरेली आ गए थे। वहाँ वह डॉक्टर श्यामस्वरूप सत्यव्रत के सान्तिध्य में आये और उनसे वैदिक धर्म के प्रचार की प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने गढ़वाल में ग्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार का निश्चय किया, भीर सबसे पहले साँवली पट्टी को भ्रपना कार्यक्षेत्र बनाया। सन् १६१८ में बरेली के भ्रायीं पदेशक पण्डित पुरुषोत्तम तिवारी के साथ वह ग्राम सेरा सावली गये ग्रीर वहाँ प्रचार प्रारम्भ किया। पौराणिक लोगों के लिए उनके कार्य को सह सकना सम्भव नहीं था। उन्हें यह ग्रसह्य प्रतीत होता था, कि एक ग्रवाह्मण ब्राह्मणों की तरह यज्ञोपवीत पहनकर धर्म का उपदेश करने लगे। सब श्रोर उनका विरोध शुरू हो गया और पौराणिक लोग मारपीट के लिए भी तैयार हो गये। पण्डित पुरुषोत्तम तिवारी अच्छे हृष्ट-पुष्ट थे और लाठी चलाने में भी निपुण थे। उन्होंने शक्ति द्वारा विरोधियों का सामना करना चाहा, पर जयानन्द जी को यह पसन्द नहीं था। जहाँ सब कोई विरोधी ही विरोधी हों, वहाँ वल के प्रदर्शन से लाभ भी क्या था? निराश होकर जयानन्द जी बरेली लीट गये, श्रीर गढ़वाल में वैदिक धर्म के प्रचार के प्रथम प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं हुई। उन दिनों बीसवीं सदी का प्रथम महायुद्ध चल रहा था। जयानन्द जी श्रव सेना में भरती हो गये श्रौर सैनिक के रूप में कितने ही विदेशों की उन्होंने यात्रा की। सेना में होते हुए भी वह सत्यार्थप्रकाश ग्रौर संस्कारविधि को सदा ग्रपने साथ रखते थे। सन् १६२० में सेना से मुक्त होकर वह गढ़वाल वापस ग्रा गए ग्रौर वहाँ उन्होंने शिल्पकारों को ''ग्रार्यं' बनाने तथा डे.ला-पालकी के प्रश्न को निमित्त बना-कर उन्हें सामाजिक समता के अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया। सन् १६१८ के घोर दुर्भिक्ष से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में ग्रार्य स्वयंसेवकों के जो ग्रनेक दल गढ़वाल गये थे, उनके कारण वहाँ के निवासियों को ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप से परिचय प्राप्त करने का ग्रनु-पम अवसर प्राप्त हो गया था; और कुछ लोग उससे प्रभावित भी होने लग गये थे। श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की श्रोर से वहाँ श्रनेक स्कूल भी खोल दिए गये थे, जिन द्वारा भी जनता को वैदिक घर्म का परिचय प्राप्त होता रहता था। इन स्कूलों भ्रौर पाठ-शालाग्रों की संख्या १५ के लगभग थी। उनका संचालन पण्डित ग्रर्जुनदेव भारती द्वारा किया जा रहा था। नजीवावाद ग्रार्थसमाज के प्रचारक व उत्साही सदस्य भी गढ़वाल के समीपवर्ती क्षेत्र में प्रचार-कार्य में तत्पर थे। मोहन ग्राश्रम, हरिद्वार के पण्डित देवानन्द (स्वामी सच्चिदानन्द) भी गढ़वाल में कार्य कर रहे थे। पर उस क्षेत्र का वास्तविक व ठोस कार्यं उन शिल्पकार लोगों में था, जिन्हें ग्रछूत समभा जाता था। श्री जयानन्द

भारतीय ने उनमें काम करना शुरू किया, श्रीर उसमें उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा, उसका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। नजीवाबाद के श्री घर्मेन्द्रनाथ आर्य, वाबू वनारसीलाल आर्य, और श्री शिवचरणदास आदि जो कार्य-कर्ता गढ़वाल में प्रचार कर रहे थे, उनका कार्य भी मुख्यतया शिल्पकारों में ही था। श्री जयानन्द तथा अन्य प्रचारकों के प्रयत्न से हजारों शिल्पकार आर्यंसमाज में प्रविष्ट हुए ग्रौर ग्रनेक स्थानों पर समाजों की स्थापना हुई। गढ़वाल में जो ग्रार्यसमाज सबसे पहले स्थापित हुए, उनमें चोंदकोट का समाज अन्यतम है। उसकी स्थापना पण्डित रघुवरदयाल (श्रीदयाल मुनि) द्वारा की गयी थी। वह जन्म से ब्राह्मण थे, पर सत्यार्थ-प्रकाश पढ़कर महर्षि के अनुयायी हो गये थे। वह भी पहले सेना में थे और सैनिक सेवा से निवृत्त होकर वैदिक घर्म के प्रचार में प्रवृत्त हो गये थे। सन् १६२५ में उन्होंने श्री केशरसिंह रावत के सहयोग से चोंदकोट में आर्यसमाज स्थापित किया, और उसे केन्द्र बनाकर प्रचार का कार्य प्रारम्भ कर दिया। एकेश्वर के मेले में जब वह प्रचार कर रहे थे, तो आर्यसमाज के विरोधियों ने उनपर तथा उनके सायियों पर हमला कर दिया, पर उन्होंने प्रचार-कार्य वन्द नहीं किया। उनके प्रयत्न से हजारों शिल्पकारों को यज्ञोपवीत घारण कराया गया। ब्रह्मचारी बालकराम पण्डित जी के ही शिष्य थे। सन् १९३४-३५ तक गढ़वाल में दस ग्रार्थसमाज स्थापित हो चुके थे। समाजों की इस संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, ग्रीर एक समय ऐसा भी ग्राया जबकि यह संख्या ११७ तक पहुँच गयी। पर दुर्भाग्य से ये सब समाज देर तक सिक्रय नहीं रह सके। दुर्गम पहाड़ी बस्तियों में स्थित होने के कारण इनमें आर्य-प्रचारकों का आना-जाना कम हो गया। साथ ही, आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं का. ध्यान भी स्वाधीनता संग्राम की ग्रोर ग्राकृष्ट हो गया। फिर भी अनेक आर्यसमाज गढ़वाल में सिक्रिय रहे और इन द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य किया जाता रहा। सन् १६४७ तक जो आर्यसमाज गढ़वाल में सिक्रिय थे, उनमें सावली ग्रादिपंचपुरी का समाज एक था। इसकी स्थापना २५ मई, १६४१ को श्री जयानन्द भारतीय की प्रेरणा ग्रीर श्री शान्तिप्रकाश प्रेम प्रभाकर ग्रीर श्री सन्तिसह आर्य आदि के पुरुषार्थ से हुई थी। जयानन्द जी के कार्यकलाप का यह समाज प्रधान केन्द्र था। दलितोद्धार तथा समाज-सुघार के लिए इस समाज द्वारा बहुत कार्य किया गया। श्री शान्तिप्रकाश प्रेम चिरकाल तक इसके कमें ठ कार्यकर्ता रहे। फरवरी, १६४६ में कंचोली में आर्यंसमाज की स्थापना हुई थी, और १६४७ में तलाई तथा बमनखोला में।

सन् १६१२ से १६४७ तक के काल में जो बहुत-से आर्यसमाज उत्तरप्रदेश में स्थापित हुए, उन सबका विवरण दे सकना न सम्भव है और न उसकी आवश्यकता ही है। पर आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ समाजों का उल्लेख उपयोगी होगा। देहरादून जिले में डोईवाला में समाज की स्थापना सन् १६१३ में हुई थी। देहरादून समाज के प्रधान बाबू ज्योतिस्वरूप ने उसके लिए भूमि दान दी थी, और श्री किशनसिंह रईस उसके प्रथम प्रधान थे। इस जिले के ऋषिकेश नगर में और देहरादून के कर्णपुर मुहल्ले में सन् १६३४ में समाज स्थापित हुए थे, और कालसी तथा चकराता में भी इसी समय के लगभग। सन् १६४७ तक देहरादून जिले में कुल १२ आर्यसमाज विद्यमान थे।

ग्रायंसमाज की दृष्टि से सहारनपुर जिले का बहुत महत्त्व है। ग्रायं उप-प्रति-निधि सभा की स्थापना सबसे पहले वहीं हुई थी। सन् १६४७ तक सहारनपुर जिले में म्रार्यसमाजों की संख्या ३५ तक पहुँच गयी थी। सन् १९१२ के बाद स्थापित हुए इस जिले के समाजों में वहादराबाद (१६१८), मिर्जापुर (१६१८), फेराहेड़ी (१६२०), मुजफ्फराबाद (१६२२), रोहालकी किशनपुर (१६२४), ग्रीरंगाबाद (१६२७), नकुड़ (१६२६), मियाँ न्गी (१६३०), खुव्वनपुर (१६४४), मलसवागंज (१६४४) ग्रीर निजामपुर (१९४६) उल्लेखनीय हैं। बहादरावाद समाज के संस्थापक पण्डित रामलाल शर्मा थे। इस समाज द्वारा समीप के अनेक ग्रामों में समाजों की स्थापना की गयी भीर ईसाइयों तथा मुसलमानों से अनेक वार शास्त्रार्थ कराये गये। २२ नवम्बर, सन् १६३० को कैप्टिन गफ नामक अंग्रेज सैनिक श्रफसर ने ५०० सैनिकों के साथ समाज-मन्दिर पर ग्राक्रमण कर "ग्रो३म्" की ध्वजा उतार फेंकी थी, ग्रौर वेद-शास्त्रों को ग्रग्नि के ग्रपित कर दिया था। पण्डित रामलाल जी को रस्से से बाँघकर वेंतों से मारा था ग्रौर जनकी ग्रांखों में चूना भर दिया था। उस समय प्रतिनिधि सभा के प्रधान ठाकुर मशालसिंह ग्रौर मन्त्री पण्डित रासविहारी तिवारी थे। उन्होंने सैनिकों के इस कार्य का प्रतिरोध किया, और सार्वदेशिक सभा की श्रोर से सारे देश में बहादरावाद दिवस मनाया गया, जिसमें गौरी फौज के इस कुकृत्य की भत्सीना की गयी। अन्त में सरकार को भक्कना पड़ा, और कैंप्टिन गफ को लिखित रूप से ग्रपने कुकृत्य के लिए क्षमा माँगनी पड़ी। मुजफ्फरावाद समाज की स्थापना में पण्डित जयन्तीप्रसाद का कर्तृत्व प्रधान था। इस समाज द्वारा निकटवर्ती ग्रामों में बहुत प्रचार किया गया ग्रौर ग्रनेक ग्रामों में ग्रार्यसमाज स्थापित किये गये । इस क्षेत्र में प्रचार-कार्य करने वाले महानुभावों में ठाकुर नवलसिंह का नाम उल्लेखनीय है। वह प्रसिद्ध भजनोपदेशक थे ग्रौर उन्होंने ग्रनेक भजन-पुस्तकों भी प्रकाशित की थीं। ग्रार्यसमाज नकुड़ की स्थापना श्री सूरजभान वकील के पुरुषार्थ से हुई थी भीर श्रीमती सोनादेवी ने ग्रपनी सम्पत्ति इस समाज को प्रदान कर दी थी। इस समाज को केन्द्र वनाकर नकुड़ तहसील के देहाती क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया ग्रौर कुछ मुसलमानों को शुद्ध कर ग्रार्य भी वनाया गया। निजामपुर समाज की स्थापना में कनखत के श्री वेणीप्रसाद जिज्ञासु का विशेष कर्तृत्व था। शुद्धि ग्रौर ग्रछूतोद्धार के लिए इस समाज ने बहुत कार्य किया। सहारनपुर जिले के प्रायः सभी ग्रायंसमाज हैदरावाद-सत्याग्रह सद्श ग्रान्दोलनों में सित्रय रूप से भाग लेते रहे।

युजपफरनगर जिले में सन् १६४७ तक निम्नलिखित नये आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे—कान्धला, शामली, गढ़ी पुख्ता, दितयाना, दूधाहेड़ी, गोपला, नयी मण्डी, मुजपफरनगर, सिसौली, भोकड़हेड़ी, मिर्जापुर और पूरनपुर। इन समाजों में सिसौली आर्यसमाज का महत्त्व इस कारण है, क्योंकि उसकी स्थापना की प्रेरणा लाला लाजपतराय द्वारा दी गयी थी। वह सन् १६२३ में सिसौली गये थे और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर स्थानीय महानुभावों ने समाज की स्थापना की थी। मुजपफरनगर की नयी मण्डी में सन् १६२६ में आर्यसमाज स्थापित हुआ था, जिसके भवन के लिए सेठ कुन्दनलाल, लाला हृदयराम और लाला बस्तीराम आदि ने उदारतापूर्वक धन प्रदान किया था। सन् १६३० में नयी मण्डी में आर्य स्त्री समाज की भी स्थापना हो गयी थी।

सन् १६१२ और १६४७ के मध्यवर्ती काल में मेरठ जिले में जो अनेक समाज

स्थापित हुए, उनमें दौराला, मुरादनगर, दितयाना, घौलड़ी, गढ़मुक्तेश्वर, सरौरा, डोरली, बकसर, वागपत, जानी, छपरौली, पाली, ब्रह्मपुरी ग्रौर मण्डी टटीरी के ग्रार्थ-समाज मुख्य हैं। इनके ग्रितिरक्त इस काल में लावड़, चौगाँवाँ, फफूँडा, भैंसा, खेकड़ा, रस्लपुर, खानपुर, वहसूमा ग्रौर नंगला हरेस में भी समाजों की स्थापना हो गयी थी। मेरठ जिले के इन सब ग्रार्थसमाजों को प्रायः मुसलमानों से संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इन द्वारा विघमियों की शुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा था।

बुलन्दशहर जिले में नये स्थापित हुए समाज गुलावटी, करौरा, जेवर, डनकौर, कलौन्दा, दादरी, घुँघरावली, बेरा-फिरोजपुर, ग्ररिनयाँ, गोंठनी, सैंदपुर, टिटौरा, वीरगाँव, गंगागढ़, निमचाना ग्रीर मानकपुर में थे। गुलावठी ग्रायंसमाज की स्थापना जनवरी, १६२५ में हुई थी। शुद्धि-ग्रान्दोलन का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। सन् १६३१ में स्थापित करौरा समाज ने ग्रछूतोद्धार के लिए वहुत कार्य किया। ग्रछूत समक्षे जाने-वाली जातियों के ग्रनेक व्यक्ति इस समाज के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। जेवर का समाज वम्वई के सेठ भगवतदयाल द्वारा स्थापित किया गया था (सन् १६१८)। सेठ जी महर्षि द्वारा स्थापित काकडवाड़ी (बम्बई) समाज के मन्त्री रह चुके थे ग्रीर उन्हें वैदिक घर्म में ग्रगाध ग्रास्था थी। डनकौर समाज सन् १६३० में स्थापित हुग्रा या ग्रीर शुद्धि-ग्रान्दोलन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। स्वामी श्रद्धानन्द ने भी डनकौर पघारकर वहुत-से मुसलमानों को शुद्ध किया था।

सन् १६१२ और १६४७ के बीच में जो आर्यंसमाज अलीगढ़ जिले में स्थापित हुए, उनमें सासनी (१६१३), जलाली (१६१०), अगराना (१६२१), मई (१६२४), प्रेमनगर (१६२८), कुतुवपुर (१६३०), कोड़ियागंज (१६३८) और आलमपुर के समाज मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त काजिमाबाद, खैर, बमनोई, लोघा, कचौरा, मांडपुर, हरनोट, नगौला, सिकन्दरपुर, घनौली, बांघनू, नौजलपुर, खोरना, महुआ, भवीगढ़ और कैथवारी अन्य स्थान थे, जहाँ इस जिले में सन् १६४७ से पहले समाजों की स्थापना हो चुकी थी। अलीगढ़ में मुसलिम रईसों की बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ थीं, जिनके जमींदार राजा व नवाब कहाते थे। इनके क्षेत्र में आर्यसमाज की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मण्डू (१६१२), अगराना (१६२१) और कुतुवपुर (१६३१) सदृश स्थानों पर समाज की स्थापना बड़े साहस की वात थी। मुसलिम जमींदारों के अतिरिक्त पौराणिक पण्डित भी वहाँ समाज का विरोध करने में तत्पर थे। इसलिए इन समाजों में मौलवियों, पादियों और पौराणिकों से बहुधा शास्त्रार्थ होते रहे और शुद्धि के लिए भी आन्दोलन किया जाता रहा।

मथुरा जिले में ग्रहींग, सहपक, कँचागाँव, चौक (मथुरा), सेरसा, ग्रोगई, खामरा ग्रीर दरबै के समाज सन् १६१२ ग्रीर १६४७ के मध्यवर्ती काल में स्थापित हुए। ग्रहींग समाज की स्थापना सन् १६२५ में ठाकुर कुँवर हुकुमिंसह द्वारा की गयी थी। गोवर्दंन के मेले में इस समाज द्वारा निरन्तर प्रचार किया जाता रहा, ग्रौर सन् १६२५ में पण्डित कालीचरण शास्त्री ने यहाँ एक मुसलमान की ग्रुद्धि की थी। ग्रहींग तथा ऊँचा-गाँव के समाजों ने ग्रुद्धि-ग्रान्दोलन में सिक्रय रूप से भाग लिया था। ऊँचागाँव के समीप-वर्ती करसोरा गाँव में किश्चियन मिशनिरयों का ग्रह्डा था, ग्रौर उन्होंने वहाँ के चमारों को ईसाई बना लिया था। ऊँचागाँव समाज ने एक साल तक निरन्तर प्रचार कर उन्हें

शुद्ध किया श्रीर वैदिक धर्म का अनुयायी वनाया। इसपर ईसाई उद्धिग्न हो गये, श्रीर श्वेतांग पादरी थामस हेरो ने श्रार्थसमाज के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें ३० श्रार्थ कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये। समाज की श्रीर से मुकदमा लड़ा गया, जिसमें समाज की जीत हुई। विजय का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उत्सव में स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती श्रीर प्रोफेसर रामसिंह सदृश ग्रनेक श्रार्थनेता भी सम्मिलित हुए थे। श्रगस्त, १६४४ में मथुरा में चौक श्रार्थसमाज की स्थापना हुई थी। इसके सभा-सद् श्रत्यन्त सिक्तय थे, श्रीर उन द्वारा देहाती क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार में बहुत तत्परता प्रदिशत की गयी थी। ईसाई मिशनरियों के विरोध में यह समाज बहुत सिक्तय रहा। इसलिए उन द्वारा २६ श्रार्थ कार्यकर्तांश्रों के विरुद्ध मुकदमे दायर किये गये, जिसमें मिशनरियों को मुँह की खानी पड़ी।

सन् १६१२ और १६४७ के मध्यवर्ती वर्षों में जो समाज आगरा जिले में स्था-पित हुए, उनमें एतमादपुर (१६२४), बाह (१६१८), मिढ़ाखुर (१६२७), धिमिश्री (१६३६) और कोटला (१६४४) के समाज मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त फतेहाबाद, जरार, नगला दियाली, मजराखांडा, सवाई, जगनेर और पैतखेड़ा में भी इस काल में समाजों की स्थापना हुई थी।

एटा जिले में गंज बुडवारा में सन् १६३३ में आर्यसमाज स्थापित हुआ था और सोरों में सन् १६३४ में। गंज बुडवारा में श्री महेशचन्द्र तथा श्री लालसिंह द्वारा जब समाज की स्थापना का प्रयत्न किया गया, तो पौराणिकों और मुसलमानों ने मिलकर उनका विरोध किया। हवन का सामान तथा धर्म-पुस्तकें उन्होंने फेंक दीं। इसपर श्री महेशचन्द्र ने अन्तशन किया, जिससे हिन्दुओं की आँखें खुलीं और उन्होंने क्षमा माँगी। सन् १६४७ तक स्थापित हुए एटा जिले के अन्य समाज बुलाकी नगर, निधौनी कलाँ, सिधावली, मोहनपुर और राजा का रामपुर में थे। सन् १६१२ के पश्चात् स्थापित हुए इटावा जिले के आर्यसमाज भर्थना, पाली खुर्द, मलहौसी और वेला में हैं। भर्थना में समाज की स्थापना सन् १६२३ में हुई थी और उसके संस्थापक श्री भगवतदयाल जी मुख्त्यार थे। कुछ समय बाद वहाँ स्त्री-आर्यसमाज की भी स्थापना हो गयी थी।

सन् १६१२ ग्रौर १६४७ के वीच सैनपुरी जिले में ग्रनेक ग्रार्यसमाज स्थापित हुए थे, जिनके कारण इस जिले में समाजों की संख्या २१ हो गयी थी। सन् १६२७ में कौरारा खुर्द में, सन् १६२८ में विरोर में, सन् १६२६ में केसरी में, सन् १६३१ में कुसमरा सिटी में, सन् १६३७ में नाहिली में, सन् १६३८ में जगतपुर में, सन् १६४७ में मदनपुर में ग्रौर १६४४ में ग्रार्यपुर खेड़ा में समाज स्थापित हो गये थे। इसके ग्रतिरिक्त मैनपुरी जिले के जसराना, शाहजहांपुर, सौथरा, ग्रौर इलावाँस में भी समाज विद्यमान थे, जो सन् १६१२ के पश्चात् स्थापित हुए थे।

फर्रखाबाद का आर्यसमाज के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। सन् १६४७ तक वहाँ २७ समाज स्थापित हो चुके थे। सन् १६१२ के बाद फर्रुखाबाद जिले में जिन आर्य-समाजों की स्थापना हुई, उनमें श्रीचऋपुर (१६१३), तिरवा (१६१७), सौरिख (१६२०), कमालगंज (१६२३), रमपुरा (१६३६), मेरापुर (१६४७), कर्णपुरदत्त (१६४४), जलालाबाद, सीड़े चकड़पुर, नीमकरोली, तालग्राम, सिरौली, अनौगी, ज्यौता, श्रीसेर और ठठीया के समाज मुख्य थे। ये सब समाज शुद्ध-आन्दोलन में विशेष रूप से

सिक्तिय रहे ग्रीर इनके कार्यकर्ताग्रों ने हैदराबाद-सत्याग्रह ग्रादि में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कानपुर जिले में मूसानगर (१६१८), भखरैली (१६२०), कनवाँपुर (१६२०), उमरी (१६२३), पुखरावाँ (१६३०), सीसामऊ (१६३४), दर्शनपुरवा (१६३६), रणजीतपुर (१६४५), घाटमपुर (१६४६), भींभक, रामनगर और कुली बाजार (कानपुर) के समाज भी सन् १६४७ में स्थापित हो चुके थे। मूसानगर समाज की स्था-पना पण्डित खुशालीराम शुक्ल के प्रयत्न से हुई थी। वह वड़े कर्मठ कार्यकर्ती तथा सुयोग्य प्रचारक थे। उन्होंने सैकड़ों असहाय विधवाग्रों की रक्षा की थी ग्रौर विधिमयों से अनेक शास्त्रार्थं किये थे। उमरी आर्यसमाज की स्थापना एवं विकास में पण्डित मनुदत्त तथा श्री ही रालाल का विशेष कर्तृत्व रहा। सीसामऊ समाज आर्यसमाज की गतिविधियों में वहुत उत्साहपूर्वक भाग लेता रहा है। उसकी सदस्य-संख्या भी दो सी से ऊपर रहती रही है। उसकी स्थापना श्री सूर्यवली सूवेदार के प्रयत्न से हुई थी। दर्शनपुरवा समाज के लिए स्वामी हरविलास ने भूमि प्रदान की थी। शुद्धि, विधवा-विवाह एवं अनाथों की रक्षा सद्श कार्यों पर इस समाज का विशेष ध्यान रहा है। आर्यवीर दल के संगठन के लिए भी इस समाज ने तत्परता प्रदिश्वत की थी। वहाँ आर्यवीरों का प्रशिक्षण-शिविर भी होता रहा है। फतहपुर जिले में १९१२ के पश्चात् खागा, विपहर, बहुग्रा, ग्रर्जुनपुर गढ़ा, जहानाबाद, हस्बा, ग्रसोथर, माराकला, शाह, मिमौर, गाजीपुर, ग्रलीपुर भादर, लमेहटा, गौराकला, हथगाँव, ईटगाँव, रमवाँ, विसई ग्रौर दल वाजार फतेहपुर में ग्रायँ-समाजों की स्थापना हो गयी थी। इनमें खागा का समाज वहुत संक्रिय था।

उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद नगर का बहुत महत्त्व है। पर इस जिले में सन् १६४७ तक बहुत कम आर्यंसमाजों की स्थापना हुई थी। सन् १६१२ के बाद वहाँ स्थापित हुए समाजों में आर्यं स्त्री समाज कटरा, फतेहपुर कायस्थान, करारी तथा सिरसा के आर्यं-समाज उल्लेखनीय हैं।

मिजौपुर का ग्रार्थसमाज उत्तरी भारत में सबसे पुराना है। पर १६४७ तक इस जिले में भी समाजों की संख्या ग्रधिक नहीं थी। सन् १६१२ से पूर्व स्थापित समाजों के ग्रांतिरिक्त सन् १६४७ में निम्निलिखित ग्रार्थ समाज इस जिले में विद्यमान थे—बगही (१६१४), चुनार (१६२६) ग्रौर हाँसीपुर (१६३६)। काशीनरेश के एक उच्च राजकर्म-चारी श्री सुखसागर लाल ने महर्षि दयानन्द सरस्वती के भाषण सुने थे, जिन्हें सुनकर वह महिंब के परम भक्त बन गये थे। उन्होंने ग्रनेक युवकों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया था और उन्हों के पुरुषार्थ से बगही में ग्रार्थ समाज स्थापित हुग्रा था। चुनार ग्रार्थ समाज द्वारा बाल-विवाह के विरोध ग्रौर ग्रसहाय स्त्रियों की रक्षा व सहायता के लिए विशेष तत्यरता प्रविश्वत की गयी। बाराणसी जिले में सन् १६१२ के बाद बनारस छावनी (भोजूवीर) में सन् १६२४ में, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में सन् १६१६ में, जल्लापुर में सन् १६४३ में ग्रौर शिवपुर तथा सुनारापुरा में ग्रार्थ समाजों की स्थापना हो गयी थी। जीनपुर जिले में केराकत (१६२४), ग्राहगंज (१६२६), खेतासराय (१६२८) ग्रौर मीरगंज (१६३८) में ग्रार्थ समाज स्थापित हुए थे। ग्राहगंज में मुसलमानों की बहुत ग्रावादी है, ग्रतः वहाँ के हिन्दू प्रायः मुसलमानों से भयभीत रहा करते थे। ग्रार्थसमाज की स्थापना से इस स्थित में परिवर्तन ग्राया। ग्रुक में समाज के वार्षिकोत्सव पर नगर-कीर्तन के

जुलूस पर सरकार द्वारा प्रतिबन्घ लगाये गये थे, क्योंकि मुसलमान उसका विरोध करते थे। पर प्रतिनिधि सभा के प्रयत्न से जब प्रतिबन्ध हटा, और नगर-कीर्तन का जुलूस घूमघाम से निकाला गया, तो सनातनी हिन्दू भी उसमें वड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। हिन्दू स्त्रियों की रक्षा के लिए शाहगंज में ग्रार्यसमाज द्वारा ग्रार्थवीर दल की भी स्थापना की गयी, जिसने सैकड़ों स्त्रियों ग्रीर बच्चों की गुण्डों से रक्षा की। खेतासराय श्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव पर भी नगर-कीर्तन पर प्रतिवन्ध लगाया लगा था जिसे हटवाने के लिए श्री उमाशंकर ने बहुत प्रयत्न किया। उन्हें ग्रपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त हुई और सन् १६२६ में खेतासराय में आर्यसमाज के नगर-कीर्तन का जुलूस बड़ी घूमघाम के साथ निकाला गया। जौनपुर जिले में गाजी मियाँ का मेला लगता है। आर्यसमाज द्वारा वहाँ धर्म-प्रचार किया जाता था, जिसे मुसलमानों के विरोध के कारण सरकार ने रोक दिया था। ग्रार्यसमाज ने इसका डटकर विरोध किया ग्रीर श्रन्त में सरकार को मेले में प्रचार के लिए अनुमित देने को विवश होना पड़ा। हिन्दू भी गाजी मियाँ की कब की पूजा किया करते थे। समाज के प्रचार के कारण उनमें यह प्रथा निरन्तर कम होती गयी। १६१२ के वाद गाजीपुर जिले में गोरा बाजार, दिलदार नगर, मोहम्मदाबाद ग्रौर सैदपुर में ग्रार्थंसमाजों की स्थापना हुई थी। बलिया जिले में सीपर (विलथरा रोड) का समाज सन् १६२२ में स्थापित हुआ था। सन् १६२६ में समीप के वड़ागाँव में मुसलमान गोवध के लिए उतारू थे। सीपर ग्रार्थसमाज ने इसका प्रतिरोध किया। उसकी प्रेरणा से ग्राठ हजार के लगभग हिन्दू बड़ागाँव गये ग्रौर उनके विरोध के कारण मुसलमानों को गोवघ का विचार छोड़ देना पड़ा। विलया जिले में सिकन्दरपुर, खरसंडा, रतसंड, रेवती और गढ़वार के समाज भी सन् १६४७ से पहले स्थापित हो गये थे।

सन् १९१२ और १९४७ के मध्यवर्ती काल में आजमगढ़ जिले में अनेक आर्य-समांजों की स्थापना हुई-धोसी (१९१४), सरांवा (१९१४), कोपागंज (१९१७), ग्रमिला (१६३०), दोहरीघाट(१६४३), रानीकी सराय(१६४३), ग्रहिरौला (१६४३) श्रीर वड़ागाँव। रानी की सराय श्रार्थसमाज की स्थापना स्वामी श्रात्मानन्द जी स्वाध्यायी द्वारा की गयी थी। उन्होंने अनेक मुसलमानों को शुद्ध कर आर्य भी बनाया था। विधवा-विवाह, ग्रनाथों की रक्षा, स्त्रियों की सहायता ग्रादि के कार्यों में भी यह समाज वहुत सिकय रहा। उत्तरप्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा ग्रीर बहराइच जिलों में सन् १६१२ तक ग्रार्यसमाजका प्रचार बहुत कम था। पर १६१२-४७ के काल में इस क्षेत्र में अनेक आर्यसमाजों की स्थापना हुई, जिनमें बड़हलगंज (१६१८), वृजमन गंज(१६३७), नौतनवाँ(१६४०), बाँसगाँव (१६४२), लार (१६२०), शोहरत-गढ़ (१६२६), कलवारी (१६३६), डुमरियागंज (१६२६), गजाघरपुर (१६३६), बढ़नी (१६३६), उस्का बाजार, वस्ती (१६३५), मेंहदावल (१६१५), बलरामपुर (१६२७), नवाबगंज (१६२४), इकीना (१६३०), नानपारा (१६२४), गंगाजमुनी (१६४६), जरवल (१६२२), फखरपुर (१६३०), गिलीला (१६३०) ग्रीर यमला अर्जुनपुर (१९१४) उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में घुघली (१६३०), भाटपार रानी (१६३६), पिपराइच (१६३२), पडरौना (१६२६), बढ़नी बाजार (१६३६) हाटा, रामपुर बुसवा, गजावरपुर, शोहरतगंज, वाल्टरगंज, मेंहदावल म्रादि

अन्य अनेक स्थानों पर नये आर्यसमाजों का स्थापित होना यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है, कि सन् १९१२-४७ के काल में उत्तरप्रदेश के उत्तर-पूर्वी जिलों में भी आर्य-समाज का अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ था।

उत्तरप्रदेश में लखनक के पूर्व में बाराबंकी, रायबरेली, सुलतानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ जिलों की स्थिति है। सन् १६१२ तक इन जिलों में भी वहुत कम आर्य-समाज विद्यमान थे। वाद में १६४७ तक जो आर्यसमाज इस क्षेत्र में स्थापित हुए, उनमें अमेठी (१६२३) और लालगंज (१६४२) के समाज उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त कुम्भिया, मदरसा, सम्रादतगंज, मुवारिकपुर, पट्टी, कालाकाँकर, मायंगम संवारा, हदौली आदि कतिपय अन्य स्थानों पर भी इस काल में आर्यसमाज स्थापित हो गये थे।

वर्तमान समय में लखनऊ उत्तरप्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा का केन्द्र है, पर उसे यह स्थिति सन् १६३ न से पहले प्राप्त नहीं थी। पर इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल से आर्यसमाज की गतिविधि में लखनऊ का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। इसीलिए सन् १९४७ तक वहाँ ग्रनेक समाजों की स्थापना हो गयी थी, जिनमें १६१२ के बाद स्थापित हुए समाजों में नरही, वादशाहनगर, सदर (लखनऊ), सिटी (लखनउ), ग्रार्थनगर, हसन-गंज, समेसी, गोसाईंगंज, मलिहाद, निगोहा, महावीरगंज, वादशाह नगर और चौक (लखनऊ) के समाज महत्त्व के थे। लखनऊ के समीपवर्ती उन्नाव जिले में भी इस काल में पाठकपुर, ग्रौरास, नसिरापुर ग्रौर सोने खेड़ा में ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये थे। लखनऊ के पश्चिम के जिलों में सन् १६४७ तक ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार पर्याप्त सन्तोषजनक था। सन् १६१२ तक हरदोई जिले में १२ ग्रार्यसमाज विद्यमान थे, उसके वाद वहाँ जो नये समाज स्थापित हुए, उनमें पाली, चठिया, साँडी, कासिमपुर, सिमरिया, फतेहपुर गयन्द, लालपालपुर, सीरसा, गीना, सण्डीला, सरवा और विलसनहरन के समाज महत्त्व के हैं। सन् १६४७ में इस जिले में समाजों की संख्या २० तक पहुँच गयी थी। सिमरिया आर्यसमाज की यह बात उल्लेखनीय है, कि वहाँ के श्री माधवप्रसाद आर्य ने ग्रपनी समस्त चल व ग्रचल सम्पत्ति ग्रायं प्रतिनिधि सभा को दान कर दी थी। साथ ही ७५०० रुपये नकद देकर उन्होंने सभा-भवन में दो निवास-गृहों का भी निर्माण कराया था। ग्रार्यसमाज के लिए वह इतने समर्पित थे, कि उन्होंने ग्रपना रहने का मकान भी समाज-मन्दिर के लिए दे दिया था। लखनऊ के उत्तर-पश्चिम में स्थित सीतापुर और लखीमपुर खीरी के जिलों में इस काल में बहुत कम आयंसमाज स्थापित हुए थे—सीतापुर जिले में सलीन और बिस्वां में, और लखीमपुर-खीरी में पुलियां कला, सर्वागपुर, पयला, हैदरा-बाद ग्रीरहयातपुर में।

उत्तरप्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में बुन्देलखण्ड का जो क्षेत्र था, उसमें भी सन् १६४७ तक आर्यसमाज का अधिक प्रसार नहीं हुआ था। इस क्षेत्र के कांसी, हमीर-पुर, बाँदा और हमीरपुर जिलों में निम्नलिखित आर्यसमाजों की स्थापना १६१२ और १६४७ के मध्यवर्ती काल में हुई थी-—कांसी नगर (१६२४), चिरगाँव (१६४५), मोठ (१६३६), कुल पहाड़ (१६२६) और बवेरू। इनके अतिरिक्त मडन रानीपुर, लिलतपुर, नगरा, सदर बाजार कांसी और महोबा के समाज भी इसी काल में स्थापित हुए थे।

उत्तरप्रदेश के मध्यवर्ती रुहेलखण्ड क्षेत्र के जिलों में आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार बहुत सन्तोषजनक रहा है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के देहावसान के बाद के वर्षों में

इन क्षेत्र में ग्रार्यसमाज का बहुत प्रचार हुग्रा ग्रीर सन् १६१२ से पहले ही बहुत-से समाज इस क्षेत्र में स्थापित हो चुके थे। समाजों की स्थापना की यह प्रक्रिया वाद में भी जारी रही। विजनौर जिले में भोजपुर खेड़ी में आर्यसमाज की स्थापना सन् १९१४ में हुई ग्रौर जटपुरा में सन् १६२६ में। सन् १६१६ में विजनौर जिले में ग्रार्थ उपप्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गयी थी ग्रौर उस द्वारा उपदेशक रखकर जिले में धर्म-प्रचार के लिए महान् उद्योग शुरू कर दिया गया था। इसी का यह परिणाम हुम्रा कि सन् १६३० तक विजनौर जिले में भ्रायंसमाजों की संख्या साठ तक पहुँच गयी थी। १९१२ के वाद स्थापित हुए इन समाजों में भोजपुर खेड़ी ग्रौर जटापुरा के ग्रतिरिक्त सरकड़ा, भालू, मण्डावर, कांगड़ी, शेरपुर कल्याण, मोरना, ढक्का, ग्रानन्दीपुर, महमूदपुर, खासपुरा, भारूवाला ग्रीर गजरीला के समाज भली-भाँति सित्रय थे। सन् १६१२ ग्रीर १६४७. में मध्यवर्ती काल में मुरादावाद जिले में अनेक नये आर्यसमाजों की स्थापना हुई। ठाकूर-द्वारा मसेवी, सदरपुर, फतेहपुर बिस्नोई, मुडेसरा, भटपुरा, टांडा ग्रफजल, सहतपुर विलारी, मण्डी धनोरा, श्रदलपुर, सालारपुर श्रौर कुदरकी। यद्यपि बरेली जिले में श्रार्य-समाजों की संख्या अधिक नहीं थी, पर डॉक्टर श्यामस्वरूप सत्यव्रत के अनुपम पुरुषार्थ के कारण वहाँ समाज का पर्याप्त प्रभाव था। १९१२ के बाद बरेली जिले में स्थापित समाजों में फरीदपुर, ढिकया, भ्रांवला, शिवपुरी, राजपुर कलां, सरदार नगर, रतना, गुड़गाँवां, जगतपुर, घन्तिया, खड़ा रामनगर, चठिया, शरीपुर, दिपीचरा और बहेड़ी के समाज प्रमुख थे। सन् १६१२ तक पीलीभीत जिले में केवल तीन ग्रार्यसमाज थे। वहाँ बाद में जतीपुर, शेरपुर कला, खाडेपुर, पंजीपुर, जहानाबाद और घुँघचिहाई में भी समाजों की स्थापना हुई। रामपुर रियासत में भी इस काल में घमौरा और मिलक में नये आर्यसमाज स्थापित हुए। शाहजहांपुर जिले में सन् १९१२ के बाद जगतियापुर, शहजापुर, बिलन्दपुर और ठिकयावराह में समाजों की स्थापना हो गयी थी। बदायूँ जिले में भी भ्रनेक भ्रार्यसमाज सन् १६१२ के बाद स्थापित हुए थे—गवाँ, सिठौली, बराही, नवादा मधुकर, रिसौली, ग्रत्लापुर ग्रीर पूर्वी नगला। सन् १६१२ ग्रीर १६४७ के मध्यवर्ती काल में उत्तरप्रदेश में स्थापित हुए आर्यसमाजों का जो विवरण ऊपर दिया गया है वह पूर्ण नहीं है। पर इससे यह स्राभास मिल जाता है कि इस काल में किस प्रकार प्रत्येक जिले में नये-नये समाज स्थापित होते जा रहे थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुसंख्यक नये समाज देहाती क्षेत्र में थे ग्रौर ऐसे ग्रामों में भी ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये थे जहाँ पोस्ट ग्राफिस तक भी नहीं थे।

## (७) ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी व प्रमुख नेता

सन् १६१२ तक उत्तरप्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के संचालकों में पण्डित भगवानदीन मिश्र, श्री विहारीलाल, श्री तुलसीराम स्वामी और श्री लक्ष्मणस्वरूप मुख्य थे। सातवें ग्रध्याय में इनका परिचय दिया जा चुका है। सन् १६१२ से १६४७ तक जिन महानुभावों ने प्रधान ग्रथवा मन्त्री के पद पर रहकर ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का संचालन किया उनमें पण्डित घासीराम, श्री कुँवर हुकुमसिंह, श्री मदन-मोहन सेठ, श्री उमाशंकर, श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, श्री पूर्णचन्द, श्री कालीचरण, श्री महेन्द्रप्रताप शास्त्री, श्री घुरेन्द्र शास्त्री, श्री मशाल सिंह ग्रीर श्री रासविहारी तिवारी प्रधान थे। उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभा की यह विशेषता रही है कि कोई भी व्यक्ति चिरकाल तक निरन्तर उसका पदाधिकारी नहीं रहा। इसी 'कारण सभा-संचालन में किसी को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर में महात्मा हंसराज को और पंजाब आर्थ प्रतिनिधि सभा में महात्मा मुंशीराम तथा महाशय कृष्ण को प्राप्त था। श्री नारायण प्रसाद (महात्मा नारायण स्वामी) उत्तरप्रदेश आर्यसमाज के महान् नेता थे और आर्य नेता के रूप में उनकी स्थित अखिल भारतीय थी, पर वह उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि सभा के कभी प्रधान निर्वाचित नहीं हुए, यद्यपि कुछ वर्ष (सन् १६१२ से पहले) वह सभा के मन्त्री अवश्य रहे थे।

श्री घासीराम मेरठ के निवासी थे। संस्कृत, हिन्दी, श्रंग्रेजी, बंगला, उर्दू और फारसी के वह विद्वान् थे, ग्रीर ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में सदा तत्पर रहते थे। मेरठ के सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक कार्यकलाप में भी वह उत्साह के साथ भाग लिया करते थे। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पण्डित देवेन्द्र मुखोपाध्याय द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती का जो मौलिक शोघपूर्ण जीवन-चरित्र बंगला भाषा में लिखा गया था, श्री घासीराम ने उसे आघार बनाकर महर्षि का ऐसा जीवन-चरित्र हिन्दी में प्रस्तुत किया जो ग्रत्यन्त प्रामाणिक है। श्री घासीराम की यह ग्रमर कृति है, श्रीर इस द्वारा उन्होंने ग्रायंसमाज की ग्रनुपम सेवा की है। वह १९१४-१६, १९१८ और १९२५-२६ सात वर्ष आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे, ग्रीर सन् १६१७ में उन्हें सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का भी प्रधान निर्वाचित किया गया। इस प्रकार सन् १९१४ से १९२७ तक ग्रार्थसामाजिक जगत् में उनकी स्थिति बहुत महत्त्व की रही । कुछ समय वह गुरुकुल महाविद्यालय वृन्दावन के ग्राचार्य श्रौर मुख्याधिष्ठाता भी रहे । कुँवर हुकुमसिंह श्राँगई, मथुरा के निवासी थे । प्रतिनिधि-सभा के निर्माण व प्रगति में उनका विशेष हाथ रहा। सबसे पहले वह सन् १६०१ में सभा के प्रधान चुने गये भौर फिरसन् १६१७ में तथा सन् १६१६ से १६२१ तक। बाद में दो वर्ष वह सार्वदेशिक सभा के मन्त्री भी रहे। श्री मदनमोहन सेठ सन् १६११ में प्रतिनिधि-सभा के मन्त्री चुने गये थे और सन् १६१८ तक निरन्तर इस पद पर रहे। बाद में कई बार वह सभा के प्रधान भी चुने गये (सन् १६३५-३६, १६४०-४५ और १६५०-५२)। उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि सभा के इतिहास में किसी ग्रन्य महानुभाव ने इतने दीर्घ समय तक मन्त्री तथा प्रधान के रूप में सभा के कार्यकलाप का संचालन नहीं किया। वह कई वर्षों तक सार्वदेशिक सभा के भी प्रधान रहे ग्रीर इसमें संदेह नहीं कि उत्तरप्रदेश प्रतिनिधि सभा की उन्नति में उनका कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का था। सभा को स्थापित हुए २५ साल पूरे हो जाने पर जो रजत जयन्ती महोत्सव मनाया गया था, सेठ जी ही उसके संयोजक थे। वह बुलन्दशहर के निवासी थे और वहीं वकालत करते थे। बाद में उन्हें उत्तरप्रदेश की न्यायिक सर्विस में ले लिया गया, ग्रौर उन्हें मुन्सिफ वना दिया गया। सरकारी सर्विस में रहते हुए भी वह ग्रार्यसमाज का कार्य पूरे उत्साह के साथ करते रहे। श्री मदनमोहन सेठ हिन्दी के प्रवल समर्थंक थे। ग्रदालती फैसलों को हिन्दी में लिखने की परम्परा उन्हीं द्वारा प्रारम्भ की गयी थी। श्री उमाशंकर फतेहंपुर के निवासी थे, श्रीर पेशे से वकील थे। वह तीन वर्ष (सन् १६३२-३४) सभा के मन्त्री रहे। फतेहपुर जिले में ग्रायं-समाज के कार्य कलाप के तो वह प्राण थे। साथ ही प्रतिनिधि सभा की प्रगति व उन्नति

में भी उनका योगदान महत्त्व का था। राजनैतिक गतिविधि में उनकी बहुत रुचि थी। इसीलिए वह आर्यसमाज की "राजार्य सभा" की स्थापना के प्रबल समर्थ के थे। प्रथम श्रिबल भारतीय राजार्य सम्मेलन की ग्रध्यक्षता उन्हींने की थी। श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय चार वर्ष (सन् १६४१-४४) प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे । वह इलाहाबाद के निवासी थे और शिक्षा तथा विद्वत्ता के क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। दयानन्द उच्च-तर माध्यमिक विद्यालय, प्रयाग के वह तीस वर्ष निरन्तर मुख्याध्यापक रहे थे ग्रौर इस शिक्षण-संस्था का संचालन करते हुए ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक हाथ बटाते रहे थे। वैदिक धर्म के प्रचार की उन्हें विद्यार्थी जीवन से ही घुन थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती और उनकी शिक्षाओं पर उन्होंने वहुत-सी पुस्तकों की रचना की जिनमें भ्रास्तिकवाद, वैदिक संस्कृति, सर्वदर्शनसंग्रह भ्रौर वैदिक स्मृति भ्रादि विशेष महत्त्व की हैं। प्रयाग(चौक) आर्यसमाज को केन्द्र बनाकर उपाध्याय जी ने छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित करनी प्रारम्भ कीं, जो घर्म-प्रचार के कार्य में बहुत सहायक सिद्ध हुईं। प्रतिनिधि सभा के कार्यालय को स्थायी रूप से लखनऊ में स्थापित करने के सम्बन्ध में भी उपाध्याय जी का विशेष कर्तृत्व था। वह अनेक वर्ष सार्वदेशिक सभा के भी मन्त्री रहे थे। श्री पूर्णचन्द म्रागरा के निवासी थे ग्रीर वहीं वकालत करते थे। वह केवल म्रार्य-समाज के प्रतिष्ठित नेता व उन्नायक ही नहीं थे, श्रपितु एक सुलेखक तथा प्रभावशाली वक्ता भी थे। उनका सारा जीवन भ्रार्यंसमाज की सेवा में ही व्यतीत हुग्रा। सन १९१६ में वह प्रतिनिधि सभा के मन्त्री चुने गये, ग्रौर १६३३ में प्रधान। बाद में सन् १६५३ से १९५६ तक निरन्तर चार साल वह सभा के प्रधान रहे। उत्तरप्रदेश में वेद-प्रचार के कार्यं को व्यापक रूप में सम्पन्न करने के लिए जिस अवैतिनिक उपदेशक संघ का गठन किया गया था उसके संस्थापक श्री पूर्णचन्द ही थे। वैदिक उत्थान, चरित्र-निर्माण, श्रपराघ-निरोध स्रादि स्रनेक ग्रंथों की भी उन्होंने रचना की थी, श्रौर स्रनेक वर्षों तक वह सार्वदेशिक सभा के भी प्रघान रहे थे। श्री कालीचरण मेरठ-निवासी थे ग्रौर ग्रार्य-समाज के प्रचार-प्रसार के लिए वह जीवनपर्यन्त तत्पर रहे। सन् १६३८ से १६४० तक सभा के मन्त्री होकर उन्होंने उत्तरप्रदेश में आर्यसमाज के कार्यकलापका संचालन किया। उनके मन्त्रित्वकाल में ही आर्यमित्र कुछ समय दैनिक रूप से प्रकाशित हुआ था। सभा का जो स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव दिसम्बर १९३७ में मेरठ में मनाया गया था, कालीचरण जी ही उसके स्वागत-मन्त्री थे। सन् १९६२ में उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली थी और स्वामी ग्रखिलानन्द सरस्वती बन गये थे। पण्डित महेन्द्रप्रताप शास्त्री का ग्रार्य-समाज के शिक्षाशास्त्रियों तथा विद्वानों में उच्च स्थान है। उनकी शिक्षा गुरुकुल वृन्दा-वन तथा लाहौर में हुई थी। १५ वर्ष वह डी० ए० वी० कॉलिज लखनऊ के प्रिसिपल रहे और फिर जाट वैदिक कॉलिज, बड़ौत के प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने मेरठ जिले की इस महत्त्वपूर्ण ग्रार्थ शिक्षण-संस्था का संचालन किया। सन् १९६६ में वह गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर भी नियुक्त हुए। शास्त्री जी ग्रार्यसमाज के कर्मेठ कार्यकर्ता, सुलेखक एवं प्रभावशाली वक्ता हैं। सन् १६४१ से १६४३ तक तीन साल वह प्रतिनिधि सभा के मन्त्री रहे ग्रौर उसकी उन्नति के लिए उन्होंने ग्रत्यन्त सराह-नीय कार्य किया। पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री का जन्म मथुरा में हुन्ना था ग्रौर उन्होंने साघु ग्राश्रम हरदुश्रागंज तथा काशी में रहकर संस्कृत भाषा तथा वेदशास्त्रों का गम्भीर

अध्ययन किया था। वह सन् १६३८ में और फिर सन् १६४६ से १६४६ तक प्रतिनिधि-सभा के प्रधान रहे थे, और बाद में सार्वदेशिक सभा के प्रधान-पद को भी उन्होंने सुशो-भित किया था। उत्तरप्रदेश ग्रार्यसमाज के शास्त्री जी सर्वमान्य नेता थे ग्रीर ग्रखिल भारतीय ग्रार्य नेता के रूप में भी उनकी स्थिति ग्रत्यन्त उच्च थी। हैदराबाद-सत्याग्रह के वह चतुर्थ सर्वाधिकारी थी, ग्रौर सत्यार्थप्रकाश-सत्याग्रह में भी उनका प्रमुख कर्तृत्व था। दिल्ली में हुए नवम आर्य महासम्मेलन के वही अध्यक्ष थे। उत्तरप्रदेश आर्य प्रति-निधि सभा की प्रगति में जिन महानुभावों का सराहनीय योगदान रहा. ठाकूर मशाल-सिंह भी उनमें एक थे। सन् १६२८ से १६३१ तक वह सभा के प्रधान रहे थे। ग्रार्थ-समाज के नगर-कीर्तनों ग्रीर प्रभात-फेरियों पर सरकार ने जब प्रतिबन्ध लगाये तो मशालसिंह जी ने उनका डटकर विरोध किया और उन्हें हटवाने में सफलता प्राप्त की। श्री रासविहारी तिवारी सन् १६२५ से १६३१ तक प्रतिनिधि सभा के मन्त्री रहे थे। पर उत्तरप्रदेश में आर्यसमाज का जो कार्य उन्होंने किया उसका महत्त्व तीन साल तक उनके सभा के मन्त्री रहने के कारण नहीं है। उन्होंने सन् १६१८ में लखनक में डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना की थी श्रौर चिरकाल तक उसकी उन्नति के लिए पूर्ण उत्साह से प्रयत्न किया था। गरीबों की चिकित्सा के लिए उन्होंने ग्रार्थसमाज की भ्रोर से लखनऊ में एक घर्मार्थ चिकित्सालय भी खलवाया था। जरायमपेशा जातियों के उत्थान के लिए प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से करवल में जिस ग्रार्थनगर सेटलमेंट की स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना तथा संचालन में तिवारी जी का कर्तृत्व प्रधान था।

प्रधान तथा मन्त्री के रूप में जिन ग्रन्य महानुभावों ने बीसवीं सदी के मध्य तक उत्तरप्रदेश स्रार्थ प्रतिनिधि सभा के कार्यभार को सँभाला उनमें श्री सीताराम, श्री विश्वम्भर दयाल, डॉक्टर वावूराम सक्सेना, श्री वजलाल मित्तल, श्री रामदत्त शुक्ल ग्रीर श्री श्यामसुन्दर लाल के नाम भी उल्लेखनीय हैं। सभा के इन सव पदाधिकारियों के अतिरिक्त कितने ही विद्वानों, प्रचारकों तथा कर्मठ कार्यकर्ताओं ने इस काल में उत्तर-प्रदेश में ग्रार्यसमाज का नेतृत्व किया ग्रीर वैदिक धर्म के प्रचार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कतिपय महानुभावों का यहाँ उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि आर्यसमाज ने इस प्रदेश में जो इतना व्यापक रूप प्राप्त किया उसमें उनका कर्तृत्व भी एक प्रधान कारण था। ऐसे एक सज्जन पण्डित मुरारीलाल शर्मा थे, जिन्होंने पौराणिकों, ईसाइयों श्रीर मुसलमानों से सैकड़ों शास्त्रार्थ कर वैदिक धर्म की उत्कृष्टता का सिक्का जमाया। वह ग्रत्यन्त प्रभावशाली वक्ता थे ग्रीर उनके व्याख्यानों का जादू के समान ग्रसर होता था। सिकन्दरावाद गुरुकुल के वही सर्वेसर्वा थे। उन्होंने अनेक स्थानों पर आर्यसमाजों की स्थापना की और ग्रागरा, मथुरा, भरतपुर क्षेत्र के मूले जाटों ग्रीर मलकाने राजपूतों की शुद्धि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। पण्डित नाथूराम शंकर शर्मा प्रसिद्ध कवि थे, श्रीर ग्रपनी उत्कृष्ट कविताश्रों द्वारा उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार में श्रनुपम सहायता की थी। पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदी वेदों के प्रकाण्ड विद्वान् थे और अथर्वेदेद तथा गोपथ ब्राह्मण पर प्रामाणिक भाष्य लिखकर उन्होंने वेदों के ज्ञान को प्रकट करने का सराहनीय प्रयत्न किया था। पण्डित नरदेव शास्त्री जहाँ संस्कृत तथा वेदशास्त्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे, वहाँ साथ ही कुशल शिक्षाशास्त्री तथा धर्मप्रचारक भी थे। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के वह चिरकाल तक श्राचार्य तथा कुलपति भी रहे। श्राचार्य

गंगादत्त (स्वामी शुद्धवोघ तीर्थ) की विद्वत्ता अगाध थी। संस्कृत व्याकरण के वह माने हुए विद्वान् थे। चालीस वर्षं के लगभग गुरुकुल काँगड़ी तथा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर आदि में उन्होंने अध्यापन किया। आर्यसमाज के कितने ही विद्वान् उनके शिष्य थे। पण्डित गणपति शास्त्री प्रभावशाली वक्ता तथा तार्किक थे। विधर्मियों से उनके सैकडों शास्त्रार्थं हुए; जिनमें विजय प्राप्त करने के कारण वह ''शास्त्रार्थं महारथी'' कहे जाने लगे। ठाकुर खजान सिंह ने शृद्धि तथा दलितोद्धार के लिए वहुत कार्य किया। सैकड़ों चमारों व अछ्त समभे जानेवाले अन्य लोगों को उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कराया श्रीर उनके साथ सहभोजों की व्यवस्था की। पण्डित शिव शर्मा ने भी विघर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त कर ख्याति प्राप्त की। वह वर्षों तक सभा के उपदेशक-विभाग में कार्य करते रहे और उन्होंने ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों के मण्डन में ग्रनेक पुस्तकों की भी रचना की। पण्डित पद्मसिंह शर्मा हिन्दी के विख्यात साहित्यकार थे। उनकी भाषा ग्रत्यन्त परिमा-जित तथा शैली बहुत हृदयंगम होती थी। गुस्कुल काँगड़ी ग्रीर गुस्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर में अध्यापन करते हुए उन्होंने आर्यसमाज के कार्यकलाप में भी भाग लिया श्रौर "भारतोदय" पत्र के सम्पादक के रूप में वैदिक धर्म के प्रचार में हाथ बटाया। श्रागरा के ठाकुर माधवसिंह श्रार्यसमाज के कर्मठ व तपस्वी कार्यकर्ता थे। शुद्धि-म्रान्दोलन में वह स्वामी श्रद्धानन्द के प्रधान सहयोगी थे ग्रौर मलकाने राजपूतों तथा मुले जाटों की शुद्धि में उनका अनुपम कर्तृत्व था। आगरा और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। पण्डित शंकरदत्त शर्मा मुरादावाद के निवासी थे ग्रौर उस जिले में उन्होंने अनेक आर्यसमाज स्थापित किये थे। डॉक्टर श्यामस्वरूप सत्यव्रत उच्च कोटि के कर्मठ ग्रार्यनेता ये ग्रौर ग्रछूतोद्धार के लिए जन्होंने ग्रपनी सब शवित लगा दी थी। जन्होंने अनेक शिक्षण-संस्थाएँ भी स्थापित की थीं जिनमें एक आर्य गुरुकुल (आर्योला) भी था। उनका न केवल सारा समय ही ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में व्यतीत होता था, ग्रापितु अपनी आमदनी का बड़ा भाग भी वह समाज के कार्यों में ही व्यय कर दिया करते थे। ठाकुर नत्थासिह सभा के भजनोपदेशक थे श्रौर ग्रार्यसमाजों के वार्षिकोत्सवों पर उनके भजनों की घूम मच जाती थी। शुद्धि के लिए भी उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया था। श्री रघुवीरशरण दुवलिश मेरठ के निवासी थे, ग्रौर हिन्दी, ग्रंग्रेजी तथा बंगला भाषाग्रों के अच्छे जाता थे। मेरठ से प्रकाशित होनेवाले 'आर्य समाचार' पत्र के वही प्रथम सम्पादक थे। सन् १६१० में वह प्रतिनिधि सभा के मन्त्री भी निर्वाचित हुए थे। फतेह-गढ़ के निवासी पण्डित रामदुलारे लाल को उत्तरप्रदेश के पुराने आर्य नेताओं में प्रति-ष्ठित स्थान प्राप्त है। सन् १६० ८ में वह प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे थे, और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति सभा को दान कर दी थी। बिजनौर जिले में श्री ठाकुरदास और श्री भवानी प्रसाद ने श्रार्यसमाजों की स्थापना, ग्रछूतोद्धार तथा शिक्षा के प्रसार के लिए सराहनीय उद्योग किया था। पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० मेरठ के निवासी थे ग्रौर ग्रागरा में शिक्षा प्राप्त करते हुए ग्रार्यसमाज के सम्पर्क में ग्राये थे। सरकारी सर्विस में वह डिप्टी कलेक्टर रहे, श्रौर कुछ समय टिहरी के चीफ जज के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। वह वैदिक साहित्य के प्रकाण्ड पण्डित थे, ग्रौर हिन्दी तथा श्रंग्रेजी में उन्होंने श्रनेक मौलिक पुस्तकों का प्रणयन किया। एक ग्रन्थ में उन्होंने

युक्तियों ग्रीर प्रमाणों से यह प्रतिपादित किया था, कि संसार के सब धर्मों का मूलस्रोत वैदिक धर्म ही है। पण्डित रामचन्द्र देहलवी ग्रीर पण्डित विहारी लाल शास्त्री ने विघर्मियों को शास्त्रार्थों में परास्त कर वैदिक धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में अनुपम कार्य किया। श्री रामचन्द्र को ग्ररवी भाषा पर पूरा ग्रधिकार था, ग्रीर कुरान के वह मर्मज विद्वान् थे। मुसलमानों ग्रीर ईसाइयों से शास्त्राथों में उन्होंने वहुत स्याति प्राप्त की। पण्डित विहारीलाल जी का सारा जीवन धर्म-प्रचार में व्यतीत हुआ और शृद्धि तथा दलितोद्धार के लिए उन्होंने सराहनीय कार्य किया। पण्डित रुद्रदत्त शर्मा ग्रीर श्री माता-सेवक पाठक ने "आर्यमित्र" और "निर्वल सेवक" सदृश पत्रों का सम्पादन कर आर्य-समाज की सेवा की और सम्पादकाचार्य कहे जाने लगे। कुँवर सुखलाल अत्यन्त प्रभाव-शाली भजनोपदेशक थे। उनके भजनों भीर व्याख्यानों को सूनने के लिए जनता उमड़ी चली याती थी। एक योजस्वी प्रचारक के रूप में ठाकूर तेजसिंह का बड़ा नाम था। विधिमयों की शुद्धि के लिए उन्होंने वहुत श्रम किया। इसी कार्य में उन्हें अनेक वार लाठियों भीर पत्थरों की मार भी सहनी पड़ी। मेरठ के चौधरी मुख्तारसिंह, मुजफ्फर-नगर के पण्डित शेरसिंह कश्यप, अलीगढ़ के पण्डित रामप्रसाद आयं, टांडा के लाला मिश्रीलाल, ग्रमेठी के ठाकुर रणंजय सिंह, लखनऊ के श्री रघुनन्दन प्रसाद वदायूँ के पण्डित घर्मपाल विद्यालंकार और मैनपुरी के श्री श्यामसुन्दर लाल सदश कितने ही अन्य ऐसे आर्य विद्वान् प्रचारक व नेता थे, जिन्होंने बीसवीं सदी के पूर्वाई व मध्य भाग में स्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए अनुपम कार्य किया। इन सवका परिचय यहाँ दे सकना सम्भव नहीं है। इतना लिख देना ही पर्याप्त है कि उत्तरप्रदेश में ग्रायंसमाज का प्रसार जो इतने व्यापक रूप में हुआ, उसमें इन सबका तथा इनके समान कितने ही अन्य सज्जनों का कर्तृत्व ही प्रधान कारण था।

## परिवाष्ट

## उत्तरप्रदेश के कतिपय आर्यसमाज

सन् १९४७ तक उत्तरप्रदेश में वारह सौ के लगभग आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे। इन सबकी स्थापना तथा प्रगति का इस ग्रन्थ में विवरण दे सकना न तो सम्भव है, और न उसकी आवश्यकता ही है। पर इस प्रदेश में आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार किस प्रकार हुआ इसे अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ समाजों का विवरण देना उपयोगी होगा।

देहरादून का आर्यसमाज—महर्षि दयानन्द सरस्वती सन् १८७६ के एप्रिल मास में देहरादून पधारे थे और उसी वर्ष वहाँ आर्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। शुरू के सात वर्ष यह समाज विशेष उन्नति नहीं कर सका। उस समय उसका अपना भवन नहीं था। साप्ताहिक अधिवेशन कभी कहीं होते, कभी कहीं। सन् १८८६ में इस दशा में परि-वर्तन हुआ। इस समाज के लिए भूमि खरीद ली गयी और भवन-निर्माण के लिए चंदा

एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया गया। स्वामी महानन्द ने इस कार्य में विशेष योगदान दिया। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए समाज-मन्दिर पर 'महानन्द-ग्राश्रम' भ्रंकित करा दिया गया था। सन् १८७६ से १८८८ तक पण्डित कृपाराम देहरादून म्रार्यसमाज के मन्त्री रहे भौर बाद (१८६४) में वह प्रधान चुन लिये गये। देहरादून श्रार्यसमाज की स्थापना तथा प्रारम्भिक प्रगति का मुख्य श्रेय पण्डित कृपाराम को ही प्राप्त है। सन् १८८६ में बाबू ज्योतिस्वरूप देहरादून ग्राकर वकालत करने लगे थे। वह सन् १६२० तक जीवित रहे और देहरादून-निवास के अपने ३४ साल उन्होंने आर्यसमाज के लिए समर्पित कर दिये। इस काल में वह निरन्तर (सन् १८६४ को छोड़कर) देहरा-दून आर्यसमाज के प्रधान रहे और उसकी उन्नति में उन्होंने अपनी सब शक्ति लगा दी। वाबू ज्योतिस्वरूप की धर्मपत्नी श्रीमती महादेवी भी महर्षि दयानन्द सरस्वती के मंतव्यों में ग्रगाघ ग्रास्था रखती थीं। उन्हीं के ग्रनुरोघ पर ज्योतिस्वरूप जी ने देहरादून में "महा-देवी कन्या पाठशाला" की स्थापना की, जो समयान्तर में स्नातकोत्तर कॉलिज के रूप में विकसित हो गयी। देहरादून ग्रायंसमाज के प्रारम्भ-काल में जिन ग्रन्य सज्जनों ने उसकी प्रगति में विशेष योगदान दिया उनमें दरोगालाल सिंह, मुंशी श्रलखघारी, परिडत क्षेमा-नन्द उपाध्याय और श्री पूर्णसिंह नेगी के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री नेगी ने लाखों रुपयों की सम्पत्ति डी० ए० वी० कॉलिज के लिए दान दे दी। प्रारम्भ-काल (१८७६-१६२८) में देहरादून आर्यसमाज के कार्यकलाप एवं गतिविधि की कर्तिपय बातें ध्यान देने योग्य हैं। जून, १८८६ में उस द्वारा एक "ग्रार्य उपदेशक विद्यालय" की स्थापना की गयी थी जिस-में वैदिक सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाती थी। स्वामी महानन्द भी इसमें पढ़ाया करते थे। सन् १८६३ में ग्रार्यसमाज में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किया गया था, जिसकी पुस्तकें सन् १६२१ में खुशीराम सार्वजिनक पुस्तकालय को दे दी गयीं। यह पुस्तकालय अव तक विद्यमान है। प अक्तूवर, १८६३ को समाज की अन्तरंग सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि मांस भक्षण करने वाला कोई व्यवित समाज का पदाधिकारी, अन्तरंग सदस्य, उपदेशक, प्रतिनिधि सभा का सभासद् तथा कॉलिज-कमेटी का सदस्य नहीं हो सकेगा। सन् १६०५ में किशोरवय के व्यक्तियों में वैदिक धर्म के प्रति ग्रास्था उत्पन्न करने के प्रयोजन से कुमार सुवोधिनी सभा स्थापित की गयी, श्रीर श्री श्रार्थ-किशोर उसके मन्त्री बनाये गये। प्राकृतिक विपत्तियों के समय में जनता की सेवा के कार्य पर भी देहरादून आर्यसमाज ने ध्यान दिया। सन् १६१८ में देहरादून में इन्फ्लूएन्जा का प्रकोप हुआ और शीघ्र ही उसने महामारी का रूप घारण कर लिया। रोगपीड़ित लोगों की सेवा के लिए समाज द्वारा "ग्रार्य सेवक मण्डली" गठित की गयी। सन् १६२४ में समाज में एक आर्य अनाथालय खोलने का निश्चय किया गया और उसके लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। अछूतोद्धार श्रीर शुद्धि के कार्यों पर भी देहरादून आर्यसमाज ने ध्यान दिया। सवर्ण लोग ग्रछूतों को कुग्रों का प्रयोग नहीं करने देते थे। ग्रार्यसमाज ने उनका विरोध किया, ग्रीर ग्रनेक स्थानों पर ग्रछूतों को मानव-प्रधिकार दिलाने में सफ-लता प्राप्त की। एप्रिल, सन् १६२५ में उत्तरप्रदेश ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का वार्षिक श्रिविशन देहरादून में हुआ, जिसमें सम्मिलित होने के लिए प्रदेश भर के आर्यसमाजों के प्रतिनिधि वहाँ एकत्र हुए। ग्रार्य नेताग्रों तथा कर्मठ कार्यकर्ताग्रों की उपस्थिति के कारण देहरादून में आर्यसमाज की गतिविधि को बहुत प्रोत्साहन मिला। सन् १६२८ से

१६४७ तक देहरादून आर्यसमाज के कार्यंकलाप में जिन व्यक्तियों ने विशेष रूप से भाग लिया, उनमें ।प्रिसिपल लक्ष्मणप्रसाद, पण्डित नरदेव शास्त्री, लाला आर्य किशोर, पण्डित अमरनाथ वैद्य, पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार, चौबरी हुलास वर्मा, श्री नारायणदास भागव, चौघरी विहारीलाल, पण्डित गौतमदेव विद्यालंकार स्रौर मास्टर रामस्वरूप के नाम उल्लेखनीय हैं। इन भार्य सज्जनों के कर्तृत्व से देहरादून ग्रायंसमाज की बहुत उन्नित हुई। सन् १६२६ में उसके तत्त्वावधान में श्रद्धानन्द वाल वनिता आश्रम की स्थापना की गयी, जिस के लिए लाला मुकुन्दलाल ने भूमि प्रदान की थी और बाबू आर्थ किशोर ने बड़े परिश्रम से घन एकत्र किया था। नवम्बर, १६२६ में समाज की स्वर्ण जयन्ती बड़ी भूमधाम के साथ मनायी गयी। सन् १६३२ में ग्रार्थंसमाज द्वारा एक विशाल सहभोज का श्रायोजन किया गया जिसमें समस्त हिन्दुग्रों--त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भंगी, चमार ग्रादि ने एक पंक्ति में बैठकर एकसाथ भोजन किया। शर्त केवल यह थी कि सब नहा-घोकर तथा साफ कपड़े पहनकर भोज में सम्मिलित हों। यह छुत्राछूत तथा जातपाँत के भेदभाव पर सशक्त कुठाराघात था जिससे कट्टरपन्थी पौराणिकों में खलबली मच गयी। उन्होंने विरोघ के जो भी प्रयत्न किये, सब व्यर्थ हुए। हजारों हिन्दू इस सहभोज में सम्मिलित हुए। भोजन उन लोगों ने परोसा जिन्हें ब्रक्टूत समका जाता था। देहरादून ब्रायंसमाज जहाँ छुत्राछूत जैसी वातों को हिन्दू समाज से दूर करने के लिए प्रयत्नशील था, वहाँ साथ ही हिन्दुग्रों के हितों की रक्षा के लिए भी वह सचेष्ट था। ग्रायंसमाज मन्दिर के सामने एक सती-समाधि थी। ग्रायंसमाज न सती-प्रथा को उचित मानता है और न समाधियों का निर्माण। पर जब सती-समाधि को नष्ट करने का प्रयत्न किया गया तो आर्य-समाज ने उसका विरोध किया (सन् १६३४)। सन् १६३६ में समाज द्वारा योग्य निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देनी प्रारम्भ की गयीं, ग्रौर १६३७ में यह व्यवस्था की गयी कि जो कोई व्यक्ति समाज का नया सदस्य वने उसे सत्यार्थंप्रकाश भेंट किया जाया करे। इसी वर्ष समाज की ग्रोर से ग्रायुर्वेदिक घर्मार्थ ग्रोषघालय खोलने ग्रीर श्री नारायणदास भार्गव के दान से "रमा अतिथिशाला" वनाने के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। सन् १६३६ के हैदरावाद-सत्याग्रह में भाग लेने के लिए देहरादून ग्रायंसमाज द्वारा सत्याग्रहियों के चार जत्थे भेजे गये, जिनका नेतृत्व पण्डित चन्द्रमणि विद्यालंकार ने किया था। इस समाज के तत्त्वावधान में ग्रायंवीर दल भी संगठित था जिसमें ग्रायंसमाजी यवकों के साथ-साथ सिक्ख, जैन और सनातनी युवक भी सम्मिलित हुआ करते थे। इसकी शाखाएँ विविध स्थानों पर स्थापित थीं। कभी-कभी सब शाखाओं के आर्यवीर एक स्थान पर एकत्र हमा करते थे ग्रीर वहाँ व्यायाम, परेड, लाठी, भाला तथा तलवार चलाने ग्रादिका सामृहिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन होता था। सदाचारमय जीवन तथा योगासन व प्राणा-यांम की भी ग्रायंवीर दल के इन शिविरों में शिक्षा दी जाती थी। सन् १६४७ में जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब से विस्थापित हुए हिन्दुओं को आश्रय देने और उनके निवास, भोजन, वस्त्र ग्रादि की व्यवस्था करने में देहरादून ग्रार्थसमाज ने बड़े उत्साह के साथ कार्य किया। ग्रार्यसमाज-भवन के द्वार उनके लिए खोल दिये गये ग्रीर जो कुछ भी सम्भव था, उनकी सहायता के लिए किया गया।

देहरादून नगर उत्तरप्रदेश के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित है। सन् १८६१ में उसकी जनसंख्या २५,६८४ थी। बाद में उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी और उसके साथ ही ग्रार्यसमाज का प्रचार भी वहाँ बढ़ता गया। ग्रावादी की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे इस नगर में श्रार्यसमाज का जो कार्यकलाप था, उसमें स्त्री-शिक्षा, ग्रछूतोद्धार, शुद्धि, विघवाग्रों ग्रौर ग्रनाथों को ग्राश्रय का प्रदान, जन-सेवा, शिक्षा-प्रसार, चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा, ग्रतिथिगृह एवं पुस्तकालय की स्थापना सदृश सभी कार्य ग्रन्तगैत थे। ग्रार्यसमाज की गतिविधि तथा कार्यकलाप के निर्देशन के लिए देहरादून के समाज को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

लखनऊ आर्यसमाज-उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ नगरी में आर्यसमाज की स्थापना ६ मई, १८८० को महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा की गयी थी। महर्षि के व्याख्यान नवाब ग्रमीनुद्दौला के इमामबाड़े के चौतरे पर हुग्रा करते थे ग्रौर वहीं पर उन्होंने समाज स्थापित किया था। शुरू में उसके २४ सभासद् थे। प्रधान पण्डित इन्द्र-नारायण मसालदान को नियुक्त किया गया था और मन्त्री पण्डित रामदुलारे वाजपेयी को। मार्यं लोगों को संस्कृत भाषा तथा महर्षिकृत ग्रन्थों की शिक्षा के लिए समाज द्वारा 'सत्य-प्रकाश पाठशाला' की स्थापना की गयी, जिसमें वयस्क व्यक्ति भी ग्रध्ययन किया करते थे। प्रारम्भ में श्रार्यसमाज का श्रपना भवन नहीं था। सत्यप्रकाश पाठशाला में ही उसके अधिवेशन हुआ करते थे। बाद में वे पण्डित रामाधार वाजपेयी के मकान पर होने लगे, श्रीर फिर किराये के एक मकान में। दिसम्बर, १८९५ में गणेशगंज (लखनक) का वह स्थान आर्यसमाज के लिए ऋय कर लिया गया, जहाँ वाद में एक भव्य व विशाल समाज-मन्दिर का निर्माण किया गया । प्रघान, मन्त्री ग्रादि पदों पर कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अधिकार स्थापित न कर लें, इस बात को दृष्टि में रखकर यह निश्चय किया गया कि ग्रागामी वर्ष के निर्वाचन से पूर्व सब पदाधिकारी त्यागपत्र दे दिया करें जिससे कि ग्रन्य पुरुषों को सेवा का अवसर प्राप्त हो सके और पदों को लेकर परस्पर मनोमालिन्य भी न होने पाए।

लखनऊ श्रार्यसमाज के पदाधिकारी कौन महानुभाव रहे श्रौर किन कर्मठ कार्य-कर्ताम्रों के म्रनथक परिश्रम से वह उन्नति के पथ पर निरन्तर म्रग्रसर होता गया, उनके नामों का उल्लेख करने के बजाय यह श्रधिक उपयोगी है कि इस समाज के कार्यकलाप का संक्षिप्त रूप से विवरण दे दिया जाए। सन्१८८३ के प्रारम्भ में लखनऊ ग्रार्यसमाज द्वारा 'देवभाषा प्रचार समिति' की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य देवभाषा (हिन्दी) का प्रचार करना था। उस समय उत्तरप्रदेश में हिन्दी का प्रचार बहुत ही कम था, ग्रौर लखनऊ तो उर्दू का गढ़ ही था। ऐसे समय इस समिति द्वारा यह निश्चय किया जाना कि आर्य लोग भ्रपना सब पत्र-व्यवहार व भ्रन्य कार्य हिन्दी में ही किया करें, बड़े महत्त्व की बात थी। सन् १८८४ में लखनऊ समाज ने ग्रनाथ वच्चों की रक्षा तथा पालन-पोषण के लिए एक अनाथालय स्थापित किया, जिसका नाम श्रीमद्दयानन्द आश्रम रखा गया। उत्तरप्रदेश की आयें प्रतिनिधि सभा के स्थापित होने पर दिसम्बर १८८६ में लखनक आर्य-समाज भी उसमें सम्मिलित हो गया। उस समय उत्तरप्रदेश के आर्यसमाजों में मेरठ-समाज की मूर्च न्य स्थिति थी ग्रौर शुरू में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय भी वहीं पर था। मेरठ (प्रतिनिधि सभा) में यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, कि प्रदेश में उर्दू का प्रचार अधिक होने के कारण महर्षि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों के उर्दू -अनुवाद प्रकाशित किये जाएँ, पर लखनऊ समाज ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका कहना था कि

महर्षि देवभाषा हिन्दी को प्रचारित करना चाहते थे। यदि उनकी पुस्तके उर्दू में भी उपलब्ध हो जाएँगी तो आयों में हिन्दी पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ने नहीं पाएगी और वे उर्दू द्वारा ही धर्म की पिपासा शान्त कर लिया करेंगे। लखनऊ समाज के विरोध के कारण ही प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव कियान्वित नहीं हो सका। स्त्रियों में वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए सन् १८८८ में लखनऊ समाज द्वारा एक महिला उपदेशिका की नियुक्ति की गयी। इसी वर्ष स्थानीय कॉल्विन कॉलिज के ग्रधिकारियों ने लखनऊ ग्रार्थसमाज से प्रार्थना की कि इस शिक्षण-संस्था के प्रबन्ध को अपने हाथों में ले ले । यह संस्था उस समय ईसाइयों के अधिकार में थी, और उसमें पढ़नेवाले विद्यार्थी किश्चियन धर्म के प्रभाव में आ जाया करते थे। आर्यसमाज इस संस्था का संचालन करने को तैयार था, पर इसके लिए उसने कुछ शर्ते प्रस्तुत कीं, जिनके ग्रनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिन्दी पढ़ना, पढ़ाई से पूर्व ग्राधा घण्टा सन्ध्या-हवन में सम्मिलित होना, ग्रौर प्रत्येक विद्यार्थी तथा ग्रध्यापक के लिए समाज के साप्ताहिक ग्रधिवेशन में उपस्थित होना ग्रावश्यक निर्घारित किया गया था। कॉल्विन कॉलिज के ग्रधिकारियों ने इन शतीं को स्वीकार कर लिया और १६ नवम्बर, १८८८ को कॉलिज समाज-मन्दिर में स्थानान्तरित कर दिया गया। पर आर्यसमाज देर तक इस शिक्षण-संस्था का संचालन नहीं कर सका। उसके पास स्थान की कमी थी, और उसके प्रवन्ध के भंभटों के कारण वेद-प्रचार के कार्य पर समुचित ध्यान देने में रुकावट म्राने लगी थी। परिणाम यह हुम्रा कि समाज के पदाधि-कारियों ने सम्भ्रान्त वर्ग के लोगों के लिए स्थापित इस शिक्षण-संस्था के संचालन को हाथ में रखना वांछनीय नहीं समका। पर वे यह अनुभव करते थे कि शिल्प और दस्त-कारी की शिक्षा की व्यवस्था कर नवयुवकों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना श्रार्यसमाज के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकता है। इसीलिए दिसम्बर, १८८६ में लखनऊ ग्रायंसमाज ने एक टेक्निकल कॉलिज की स्थापना का निश्चय किया, जो कुछ वर्ष बाद एक वड़े टेलरिंग स्कूल के रूप में कियान्वित भी हो गया। पंजाब के समान उत्तरप्रदेश में भी डी.० ए० वी० ग्रान्दोलन इस समय जोर पकड़ रहा था। ग्रतः लखनक ग्रार्थसमाज ने मार्च, १८६२ में डी० ए० वी० कॉलिज की स्थापना का भी निश्चय किया और उसके लिए सब आवश्यक प्रयंत्न करने के प्रयोजन से एक कमेटी बना दी। इसी कमेटी के प्रयत्न से चौथाई सदी पश्चात् सन् १९१८ में लखनऊ में डी० ए० वी० स्कूल स्थापित हुआ जो समयान्तर में डिग्री कॉलिज के रूप में विकसित हो गया। सन् १६०२ में किशोरवय के व्यक्तियों को वैदिक घर्म से प्रभावित करने के लिए लखनक समाज द्वारा भ्रार्यंकुमार सभा की स्थापना की गयी, भ्रौर मेलों भ्रादि में प्रचार के लिए भंजन-मण्डली की (१६०५)। यह मण्डली लखनऊके चौराहों पर, देहातों में तथा मेलों में जाकर भजनों द्वारा वेद-प्रचार किया करती थी।

हिन्दी भाषा के प्रचार की ग्रीर लखनऊ समाज का शुरू से ही ध्यान था। इसीलिए सन् १८८३ में देवभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गयी थी, ग्रीर सन् १६०६
में समाज द्वारा इस ग्राशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत कर लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के पास
भेजा गया कि सड़कों, गलियों ग्रीर मुहल्लों के सिरों पर जो साइनवोर्ड ग्रंग्रेजी और उर्दू
में लगाये गये हैं, उनपर हिन्दी में भी सड़कों ग्रादि के नाम लिखे जायें। समाज को
इस प्रस्ताव को कियान्वित कराने में सफलता प्राप्त हुई। सन् १६१२ में लखनऊ ग्रायं-

समाज ने एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निश्चय यह किया कि ग्रार्य सभासद् वनने के लिए केवल वारह मास तक मासिक चन्दा देते रहना ही पर्याप्त न समक्ता जाये, ग्रिपित यह भी देखा जाये कि क्या उसका व्यक्तिगत श्राचरण वैदिक वर्म की मान्यताश्रों के श्रनुरूप है, क्या वह मण्डन, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार संस्कारविधि में प्रतिपादित विधि के अनुसार करता है, क्या वह प्रतिदिन दोनों समय सन्ध्योपासन करता है, श्रीर कहीं वह मूर्तिपूजा, श्राद्ध, तीर्थंस्थानों की यात्रा, रोजा-नमाज रखना, मन्त्र लेना तथा देना ग्रादि ग्रवैदिक बातें तो नहीं करता ? यदि किसी व्यक्ति का ग्राचरण ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों के ग्रनुरूप न हो तो नियमपूर्वक चन्दा देते रहने पर भी वह ग्रार्य सभासद् बनने की ग्रधिकारी नहीं हो सकता था। दिसम्बर, १९१३ में लखनऊ आर्यसमाज ने एक पुस्तकालय और एक नाइट-स्कूल (रात्रि पाठशाला) की स्थापना की। इन दोनों के साथ किंग ज्यार्ज का नाम (ज्यार्ज तिलकोत्सव स्मारक पुस्तकालय ग्रीर ज्यार्ज नाइट स्कूल) प्रयुक्त किया गया। इसका कारण सम्भवतः यह था, कि वीसवीं सदी के प्रथम दशक में ब्रिटिश सरकार ने म्रार्यसमाज को राजद्रोही संस्था मानकर बहुत-से ग्रार्यसमाजियों को गिरफ्तार किया था श्रीर उनपर मुकदमे चलाये थे। उस समय श्रनेक श्रार्य नेता श्रदालतों में तथा समाचार-पत्रों में यह प्रतिपादित करने में तत्पर थे, कि आर्यसमाज देशभक्ति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का समर्थंक अवश्य है, पर राजद्रोही नहीं है। इसी विचार को सम्मुख रखकर लखनऊ ग्रार्यसमाज द्वारा ग्रपनी दो संस्थाग्रों के साथ किंग ज्यार्ज का नाम प्रयुक्त किया गया था। सन् १६१३ में ही लखनऊ समाज के साथ ग्रार्य स्त्री समाज की स्थापना की गयी, ग्रीर एक वर्ष पश्चात् सन् १६१४ में कन्या पाठशाला स्थापित करने का निश्चय किया गया। ग्रनाथों की रक्षा तथा पालन-पोषण के लिए सन् १८८४ में जो श्रीमद्दयानन्द ग्राश्रम लखनऊ आर्यसमाज द्वारा स्थापित हुआ था, उसके साथ सन् १६१४ में विधवाश्रम की भी स्थापना कर दी गयी । इस भ्राश्रम में जहाँ भ्रसहाय विघवास्रों को स्राश्रय दिया जाता था, वहाँ साथ ही उन विघवात्रों के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था की जाती थी जो विवाह-योग्य ग्रायु की हों ग्रीर विवाह के लिए इच्छुक हों। सन् १९१४ में इस समाज द्वारा लखनऊ जिले के आर्यसमाजों को एक केन्द्र में संगठित करने के प्रयोजन से जिला उप-प्रतिनिधि सभा का निर्माण किया गया।

वाढ़ और भूकम्पसदृश प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए लखनऊ आर्यसमाज सदा सिक्य रहा। सन् १६१५ में गोमती नदी में भयंकर वाढ़ आयी थी, जिससे तिहाई लखनऊ शहर जलमग्न हो गया था, हजारों मकान गिर गये थे और उनके निवासी पूर्णतया असहाय हो गये थे। इस अवसर पर आर्यसमाज ने भोजन, वस्त्र आदि से लोगों की सहायता की और वाढ़-पीड़ितों को आर्यसमाज में आश्रय प्रदान किया। सन् १६१६ में गढ़वाल में जो भीषण दुिभक्ष पड़ा था; उसके लिए लखनऊ समाज ने अच्छी बड़ी मात्रा में घन, वस्त्र तथा अन्न एकत्र किया, और बहुत-से स्वयंसेवक भी दुिभक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए गढ़वाल भेजे। सन् १६३३ के विहार-भूकम्प और सन् १६४३ के बंगाल-दुिभक्ष से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भी इस समाज द्वारा धन एकत्र किया गया और निराश्चित व्यक्तियों को समाज-भवन में आश्रय भी प्रदान किया गया। जन-सेवा के प्रयोजन से लखनऊ आर्यसमाज द्वारा "असहाय निधि" और "आर्य रक्षा समिति" की स्थापना की गयी। जो असहाय व्यक्ति वास्तव में सहायता

कें पात्र हों, किन्हीं परिस्थितियों के कारण जिनके पास न भोजन के लिए पैसे रह जाएँ यौर न घर जाने के लिए मार्ग-न्यय, उन्हें "असहाय निधि" से यार्थिक सहायता दी जाती थी। दिसम्बर, १६१६ में स्थापित ग्रायं रक्षा समिति द्वारा उन नर-नारियों व बच्चों की विशेष रूप से रक्षा की जाती थी जो मेलों में भटक जाएँ, घायल हो जाएँ या रोगग्रस्त हो जाएँ। विधिमयों द्वारा वहकाये गये व्यक्तियों की भी यह समिति सहायता करती थी। समाज की ग्रोर से एक धर्मार्थ ग्रोषधालय भी समाज-मन्दिर में स्थापित किया गया था। लखनऊ जैसे शहर में ऐसे लावारिस व्यक्ति भी होते थे, मृत्यु हो जाने पर जिनकी अन्त्येष्टि करनेवाला भी कोई नहीं होता था। ग्रायंसमाज ने उनका ग्रन्त्येष्टि-संस्कार कराने की उत्तरदायिता भी स्वीकार की, ग्रौर शवों को शमशान तक पहुँचाने के लिए एक ठेला भी बनवाया गया। शराबवन्दी के ग्रान्दोलन में ग्राग्यंसमाज का पूर्ण सहयोग प्राप्त था ग्रौर जरायमपेशा जातियों के लोगों के लिए ग्राग्यं प्रतिनिधि सभा द्वारा जिस ग्राग्यंनगर सेटलमेण्ट की स्थापना की गयी थी, उसका प्रबन्ध भी लखनऊ ग्राग्यं-समाज के माध्यम से किया जाता था। ग्राञ्चतिद्वार के कार्य में इस समाज द्वारा सर्वेन्ट्स ग्रॉफ इण्डिया सोसायटी को भी सहयोग प्रदान किया गया था।

सन् १६१६ और सन् १६३६ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुए। भारत-भर से आये हुए राष्ट्रीय विचारों के लोगों को वैदिक धर्म के मन्तव्यों से परिचित कराने के लिए लखनऊ आर्यसमाज ने इन अवसरों पर प्रचार की व्यवस्था की। इसके लिए बाहर के आर्य विद्वानों और संन्यासियों को निमन्त्रित किया गया और जनता में पुस्तिकाएँ वितरित की गयीं।

निस्सन्देह, लखनऊ श्रार्थसमाज का कार्यकलाप श्रत्यन्त व्यापक था। समाजसुधार, शिक्षा, श्रछूतोद्धार, जनता की सेवा श्रादि सभी क्षेत्रों में इस द्वारा सराहनीय
कार्य किया गया। इस समाज के प्रमुख नेताश्रों एवं कमँठ कार्यकर्ताश्रों में श्री रामाधार
वाजपेयी, श्री रामदुलारे वाजपेयी, पण्डित रामदत्त शुक्ल, बाबू देवीप्रसाद, पण्डित
ग्रयोध्याप्रसाद मिश्र, बाबू गौरीशंकर सहाय, पण्डित रासिबहारी तिवारी, पण्डित
रामचन्द्र शर्मा श्रीर कुँवर रणवीरसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री चतुरी मिस्त्री, ठाकुर
कामता सिंह, पण्डित माघोप्रसाद बांचू, वाबू सूर्यदयाल श्रादि श्रनेक सज्जनों ने श्रपनी
सम्पत्ति लखनऊ श्रार्यसमाज को दान कर शाश्वत श्रक्षुण्ण पुण्य प्राप्त किया।

स्रायंसमाज स्रागरा (हींग की मण्डी)—फरवरी, सन् १८८१ में महिष दयानन्द सरस्वती द्वारा आगरा में आर्यसमाज की स्थापना की गयी थी। समाज के पहले प्रधान वाबू जमुनादास विश्वास थे, पर वह समाज के कार्य में स्रधिक रुचि नहीं लेते थे। सतः उनके स्थान पर श्री गिरघरलाल वकील को प्रधान निर्वाचित किया गया, और साप्ता-हिक सत्संग भी उन्हीं के मकान पर होने लगे। वाद में एक कमरा समाज के लिए किराये पर ले लिया गया। पर बार-बार समाज के स्थान को बदलते रहना समुचित नहीं था। स्रतः सन् १८८६ में हींग की मण्डी में एक उपयुक्त स्थान आर्यसमाज के भवन के लिए क्रय कर लिया गया, और उसपर भवन का निर्माण शुरू करा दिया गया।

वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में ग्रागरा का ग्रार्यसमाज ग्रपने स्थापना-काल से ही विशेष सिक्रिय रहा है। उसके वार्षिकोत्सव नियमित रूप से होते रहे हैं। महर्षि दया-नन्द के शिष्य स्वामी सहजानन्द भ्रीर स्वामी ग्रात्मानन्द तथा स्वामी गोकुलानन्द, स्वामी गिरजानन्द व पण्डित रुद्रदत्त सम्पादकाचार्य ग्रादि ग्रार्थं प्रचारक व विद्वान् इस समाज के प्रारम्भिक उत्सवों पर पद्यारा करते थे ग्रौर बाद में स्वामी दर्शनानन्द, स्वामी सर्वदानन्द, पण्डित भगवान्दीन मिश्र, ग्राचार्यं रामदेव, पण्डित रामचन्द्र देहलवी ग्रौर प्रिसिपल दीवानचन्द ग्रादि प्रमुख विद्वान् ग्रपनी उपस्थिति से इस समाज के वार्षिकोत्सवों को कृतार्थं करते रहे। सन् १८८३ के वार्षिकोत्सव में पण्डित लेखराम भी ग्रागरा गये थे।

त्रागरा त्रार्यसमाज को शुरू से ही विघर्मियों तथा विरोधियों का सामना करना पड़ा था। सन् १६०० में ईश्वरानन्द गिरि नाम के साधु स्रौर पण्डित चतुर्भुज शास्त्री ने श्रार्थसमाज के विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ किया श्रौर सनातन धर्म सभा के मन्त्री बाब् केदारनाथ के हस्ताक्षरों से अनेक विज्ञापन निकाले गये। आर्यसमाज के मन्त्री पण्डित क्रुपाशंकर ने इन विज्ञापनों के उत्तर में विज्ञापन निकाले, श्रीर सनातनियों को शास्त्रार्थ के लिए निमन्त्रित किया। पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए ग्रौर टालमटोल करते रहे। जगरावाँ के पण्डित कृपाराम (स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती) उन दिनों श्रागरा रह रहे थे। उन्होंने पौराणिकों के आक्षेपों का खण्डन करने के लिए एक ट्रैक्ट-माला छपवानी प्रारम्भ की, पौराणिकों ग्रौर ग्रन्य विधर्मियों को जिसने सर्वथा निरुत्तर कर दिया। सन् १६०८ में पौराणिक पण्डित श्री जगतप्रसाद ने श्रागरा में श्रार्यसमाज के विरुद्ध श्रान्दोलन शुरू किया, जिसपर ग्रागरा समाज ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी। ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पण्डित देवदत्त शास्त्री ने जगतप्रसाद जी से शास्त्रार्थं किया, जिसमें महर्षि के मन्तव्यों की विजय हुई। म्रार्य युवकों ने इस विजय का उत्सव घूमघाम के साथ मनाया मौर प्रसिद्ध शास्त्रार्थ-महारथी पण्डित गणपति शर्मा के व्याख्यान इस ग्रवसर पर कराये। मुसल-मानों, ईसाइयों और जैनियों से भी अनेक शास्त्रार्थ आगरा में हुए, जिनमें से कुछ का उल्लेख इस क्षेत्र में आर्यसमाज के प्रचार-कार्य परप्रकाश डालने के लिए उपयोगी होगा। सन् १८६६ में पण्डित कृपाराम शर्मा (स्वामी दर्शनानन्द) वेदप्रचार-फण्ड के लिए घन एकत्र करने के प्रयोजन से आगरा आये हुए थे। एक व्याख्यान के बाद मौलवी जहाँगीर-खाँ ने पण्डित जी से कुछ प्रश्न किये और फिर उनसे शास्त्रार्थं की इच्छा प्रकट की, जिसे उन्होंने सहर्षं स्वीकार कर लिया। यद्यपि शास्त्रार्थं के नियमों के सम्बन्ध में ग्रार्य-समाजियों और मौलिवयों में कुछ मतभेद थे, पर अन्त में आर्यसमाज ने उन्हीं नियमों के अनुसार शास्त्रार्थं करना स्वीकार कर लिया जो मौलवी जहाँगीर खाँ ने प्रस्तावित किये थे। शास्त्रार्थं की सुव्यवस्था के लिए मि० फारनेन नामक एक यूरोपियन को मध्यस्थ नियत किया गया। शास्त्रार्थं का विषय था—वेद तथा कुरान में कौन ईश्वरीय ज्ञान है ? आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व पण्डित क्रुपाराम शर्मा कर रहे थे, और इस्लाम का मौलवी अकुल फरह अब्दुल हमीद पानीपती । तीन दिन शास्त्रार्थ होता रहा । जब मौलवी साहब पण्डित जी के सामने निरुत्तर हो गये, तो उन्होंने यह प्रयत्न किया कि मुसलमान जोश में ग्रा जाएँ ग्रीर भगड़ा हो जाए। जब प्रधान फारनेन ने देखा कि भगड़ा हो जाने का भय है तो उन्होंने शास्त्रार्थ वन्द कर दिया, भ्रौर भ्रपनी लिखित सम्मित में स्पष्ट रूप से मौलवी साहब को शास्त्रार्थ जारी न रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया ग्रीर यह भी स्वीकार किया कि मौलवी साहव पण्डित कृपाराम जी के प्रश्नों का उत्तर देने में ग्रसमर्थ रहे थे।

सन् १६०१ में आगरा समाज के तत्त्वावघान में पण्डित भीमसेन शर्मा से एक

शास्त्रार्थं हुआ। शर्मा जी पहले आर्यंसमाजी थे पर बाद में उसके विरोधी हो गये थे। समाज की ओर से पण्डित तुलसीराम स्वामी, पण्डित देवदत्त शास्त्री और पण्डित गंगादत्त शास्त्री ने इस शास्त्रार्थं में भाग लिया। शास्त्रार्थं का विषय मृतक-श्राद्ध था। सन् १६०४ और १६०६ में दो शास्त्रार्थं किश्चियन पादिरयों से किये गये, और सन् १६१५ में एक शास्त्रार्थं जैनियों से हुआ। १६०६ में ईसाइयों से हुए शास्त्रार्थं के विषय वेदों का ईश्वरीय ज्ञान होना, जीव का आवागमन और मुक्ति थे। आर्यंसमाज का प्रतिनिधित्व पण्डित भोजदत्त द्वारा किया गया था और यह शास्त्रार्थं पाँच दिन चला था। जैनियों से शास्त्रार्थं का विषय था—ईश्वर कर्ता है या नहीं। आर्यंसमाज की ओर से पण्डित रामचन्द्र देहलवी ने बड़ी योग्यता से इस शास्त्रार्थं में यह प्रतिपादित किया कि सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। आगरा में शास्त्रार्थों की यह परम्परा बाद में भी जारी रही और इस द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली।

श्रागरा नगर तथा जिले में घर्म-प्रचार के लिए इस समाज ने जो कार्य किया, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। श्रागरा नगर में शीतला, गनगौर, कैलाश पृथ्वीनाथ, राजेश्वर, बालकेश्वर, सिकन्दरा, इटौरा श्रादि के अनेक मेले लगते हैं। इन सबमें समाज द्वारा प्रचार कराया जाता था। इसी प्रकार ग्रागरा जिले के जलेसर, टूण्डला, एतमादपुर, सेमरा ग्रौर सुलतानपुर के मेलों में भी समाज की ग्रोर से प्रचार की व्यवस्था की जाती थी। समाज ने ग्रनेक वैतनिक उपदेशकों ग्रौर भजनीकों की भी नियुक्ति की, ग्रौर कुछ समय एक भजन-मण्डली गठित कर उस द्वारा भी प्रचार कराया।

महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को पूर्ण करने के लिए ग्रागरा ग्रार्यसमाज ने अनेक उपसभाओं तथा संस्थाओं का निर्माण किया। ऐसी एक सभा सिद्धान्त प्रचारिणी सभा थी, जिसकी स्थापना सन् १६१० में की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्याख्यानों भीर टैक्टों द्वारा वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था। इसकी भ्रोर से बहत-सी पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गयीं, और जिले में प्रचार की व्यवस्था की गयी। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में श्रागरा उच्चशिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था श्रौर उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों के विद्यार्थी उच्चशिक्षा के लिए वहाँ आया करते थे। ये विद्यार्थी वैदिक घर्म तथा मार्य संस्कृति के वातावरण में निवास की सुविघाएँ प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से पण्डित क्रुपाराम शर्मा (स्वामी दर्शनानन्द) के सुभाव पर सन् १६०१ में समाज द्वारा "वैदिक भ्राश्रम" की स्थापना की गयी। पर यह ग्राश्रम देर तक कायम नहीं रह सका। ग्राठवर्ष बाद इसे बन्द कर दिया गया। ग्रनाथों की रक्षा तथा पालन-पोषण के लिए सन् १६०० में आगरा आर्यसमाज ने श्रीमद्दयानन्द अनाथालय स्थापित किया और असहाय विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए सन् १६०६ में विघवा आश्रम की स्थापना की। सन् १८६६ के घोर दुर्भिक्ष के कारण बहुत-से बच्चे ग्रनाथ हो गये थे, उन्हीं की रक्षा के लिए समाज ने १० वच्चों से अपने ग्रनाथालय को प्रारम्भ किया था। स्वामी मंगलदेव का इसकी स्थापना में विशेष कर्तृत्व था। उन्होंने ग्रागरा के मुहल्ले-मुहल्ले में घूमकर लोगों को इस संस्था का महत्त्व समकाया और ग्रन्न-वस्त्र ग्रादि की स्थायी रूप से प्राप्ति की व्यवस्था करायी। बाद में ग्रनाथालय के लिए भूमि ऋय कर भवनों का निर्माण कराया गया ग्रीर ग्रनेक ग्रार्य देवियों व सज्जनों ने उदारतापूर्वक धन-सम्पत्ति प्रदान कर इसकी उत्नति में सहायता की। इनमें नामनेर(ग्रागरा)की श्रीमती मथुरी देवी का नाम उल्लेख-

नीय है। श्रीमद्दयानन्द अनाथालय ग्रागरा निरन्तर उन्नित करता गया। १० वन्नों से शुरू हुए इस अनाथालय में सन् १६२६ में वन्नों की संख्या २८४ तक पहुँच गयी थी, जो बाद में और अधिक हो गयी। ग्राथिक साधन जुटाने के लिए इस संस्था द्वारा भजन-मण्डलियाँ भी रखी गयी थीं। स्वामी मंगलदेव की प्रेरणा से ग्रागरा ग्रायंसमाज ने सन् १६०६ में विधवा हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रसहाय विधवाग्रों के लिए विधवा ग्राश्रम स्थापित करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १६११ में विधवा ग्राश्रम खोला गया, जिसमें स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गयी। वीरे-घीरे यह संस्था भी उन्नित-पथ पर ग्रग्रसर होती गयी।

सन् १८६१ में ग्रागरा में "ग्रायंमित्र सभा" स्थापित हुई थी जिसकी स्थापना में श्री गंगात्रसाद (जो बाद में टिहरी के चीफ जज बने थे) ग्रीर ठाकुर हनुमन्त सिंह का प्रधान कर्तृत्व था। उन दिनों ग्रागरा उच्च शिक्षा का केन्द्र था ग्रीर गंगात्रसाद जी वहाँ के एक कॉलिज में विद्यार्थी थे। उन्होंने ग्रपने साथियों के सहयोग से ग्रायंमित्र सभा इस उद्देश्य से स्थापित की थी, ताकि विद्यार्थियों को वैदिक धर्म के मन्तव्यों से ग्रवगत कराया जा सके। दूर-दूर से शिक्षा के लिए ग्राये हुए विद्यार्थियों में धर्म का प्रचार करने में इस सभा को ग्रच्छी सफलता प्राप्त हुई।

सन् १६०६ में ग्रागरा में 'ग्रार्य सेवक मण्डल' स्थापित हुग्रा था ग्रौर फिर सन् १६२३ में ग्रार्यकुमार सभा की स्थापना हुई थी। किशोरवय के कुमारों ग्रौर कुमारियों में वैदिक धर्म के प्रचार में इन सभाग्रों ने ग्रच्छा कार्य किया। ग्रागरा की ग्रार्यकुमार सभा ने कुछ ही समय में इतनी उन्नति कर ली, कि सन् १६२६ में वहाँ ग्रखिल भारत-वर्षीय ग्रार्यकुमार सम्मेलन का ग्रधिवेशन किया जा सका।

शुद्धि-श्रान्दोलन में ग्रागरा ग्रार्यसमाज का प्रमुख भाग रहा है। 'शुद्धि ग्रौर हिन्दू संगठन' विषयक एक पृथक् ग्रध्याय में ग्रागरा के शुद्धि-ग्रान्दोलन पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया है।

श्रागरा श्रार्यसमाज के प्रारम्भिक नेताश्रों व उन्नायकों में श्री जमुनादास विश्वास, श्री गिरघर लाल वकील, मास्टर मथुरादास श्रीर वावू रामेश्वर दयालु मुख्य थे। बाद में जिन महानुभावों के सतत प्रयत्न से इस समाज ने उन्नित की, उनमें ठाकुर माघविसह, पण्डित गंगाप्रसाद, बावू इन्द्रभानु, बाबू नवलिकशोर, महाशय हरिसिंह, पण्डित सुन्दरलाल, वावू पूर्णचन्द्र एडवोकेट, स्वामी मंगलदेव, स्वामी परमानन्द, पण्डित भोजदत्त श्रीर श्री ब्रह्मदत्त शास्त्री के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस "परिशिष्ट" में इन तीन आर्यसमाजों का विवरण उदाहरण के रूप में इस प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया है, ताकि सन् १९४७ तक उत्तरप्रदेश में आर्यसमाज के कार्यकलाप पर प्रकाश डाला जा सके। उस काल में आर्यसमाज जहाँ वैदिक धर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न करता था, वहाँ साथ ही अनाथों और विधवाओं की सहायता, शिक्षा के प्रसार, अछूतोद्धार, शुद्धि, प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आपद्ग्रस्त लोगों की सहायता आदि पर भी उसका ध्यान रहता था। जो कार्यकलाप देहरादून, लखनऊ और आगरा के आर्यसमाजों का था और इन समाजों की जो कार्यपद्धित थी, वही प्रायः प्रदेश के अन्य आर्यसमाजों की भी थी।

#### नौवाँ ग्रध्याय

# बिहार में ग्रायंसमाजों की स्थापना ग्रौर उनका कार्यकलाप

#### (१) दानापुर स्रार्थसमाज

सन् १६४७ तक विहार प्रान्त में दो सौ के लगभग ग्रायंसमाज विहार ग्रायं प्रति-निधि सभा के साथ सम्वद्ध थे और वहुत-से ऐसे भी थे, जो ग्रभी स्वतन्त्र थे। इससे पूर्व कि विहार भार्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप पर प्रकाश डाला जाए, यह उपयोगी होगा कि पहले उस प्रदेश के कतिपय महत्त्वपूर्ण समाजों की स्थापना तथा प्रगति का संक्षेप के साथ विवरण दे दिया जाए। विहार भारतवर्ष के इतिहास में ग्रसाघारण महत्त्व रखता है। प्राचीन भारत में इसमें न केवल उस विशाल और शक्तिशाली मागव साम्राज्य की स्थापना ही हुई, जिसके सैनिक वल से संत्रस्त होकर विश्वविजयी सिकन्दर की सेनाओं की भारत में पंजाब से आगे बढ़ने की हिम्मत टूट गई थी, अपितु छठी शताब्दी ईसवी पूर्व में प्राचीन वैदिक घर्म में सुधार करनेवाले जैन तथा वौद्ध घर्मों के महान् सुधार-म्रान्दोलनों का श्रीगणेश भी इस प्रदेश में हुया था। वर्तमान युग में श्रार्यसमाज के ग्रान्दोलन के विकास में भी बिहार की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पूर्वी भारत में पहले आर्यसमाज की स्थापना पटना के निकट दानापुर में ही हुई थी। जिस प्रकार पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम वस्वई में ग्रीर उत्तरी भारत में लाहीर में ग्रार्यसमाजों की स्थापना हुई, उसी प्रकार दानापुर के समाज को पूर्वी भारत का सर्वप्रथम आर्यसमाज होने का गौरव प्राप्त है। पूर्वी भारत में वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज-श्रान्दोलन के प्रसार में इस समाज का जो महत्त्व-पूर्ण स्थान है, उसे दृष्टि में रखकर इसकी स्थापना तथा विकास पर ग्रधिक विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के निर्देश से ४ मार्च, १८७८ ई० को दानापुर में स्थापित होनेवाले ग्रार्थसमाज का इतिहास बड़ा रोचक है। दानापुर पटना के पश्चिम में १२ कि॰ मी॰ दूर गंगा के दायें तट पर अंग्रेजों की एक छावनी और पटना जिले का सैनिक मुख्यालय था। १८८१ में इसकी आवादी केवल ३७,८६३ थी, जिसमें हिन्दू २६,५१३, मुसलमान १,७०० श्रीर ईसाई १६८० थे। दानापुर को इस बात का श्रेय प्राप्त है, कि १८५७ में पटना में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सैनिक विद्रोह यहीं से श्रारम्भ हुआ। सेना को रसद तथा श्रन्य सामग्री की पूर्ति करनेवाले अनेक भारतीय व्यापारी ग्रीर ठेकेदार दानापुर में बसे हुए थे, जो शिक्षित ग्रीर सम्पन्न थे। इनपर बंगाल में इस समय चल रहे ब्राह्मसमाज भ्रान्दोलन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ व्यक्तियों में हिन्दू समाज की बुराइयों को दूर करने की भावना उत्पन्न हो गयी थी और महर्षि के दानापुर-ग्रागमन से पहले ही वे मूर्तिपूजा के विरोधी बन चुके थे।

दानापुर के ऐसे प्रवुद्ध समाज-सुधारक व्यक्तियों में बाबू जनकघारी लाल, वाबू माघोलाल तथा श्री रामनारायण के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने स्रार्यपथिक लेखराम जी को बताया था कि सन् १८६४ से उनके मन में घार्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मन्दिरों का पाखण्ड देखकर उन्हें मूर्तिपूजा के प्रति श्रद्धा नहीं रही श्रोर पौराणिक धर्म के वारे में अनेक शंकाएँ उत्पन्न हो गयी थीं। ये उस समय सनातन धर्म की किसी पुस्तक में विश्वास नहीं रखते थे, और केवल विचार, मनन ग्रौर चिन्तन पर वल देते थे। इसलिए ये म्रपने को 'विचारपंथी' कहा करते थे। जिस प्रकार कवीरपंथी कबीर के वचनों को धर्म का म्रन्तिम प्रमाण मानते थे, उसी प्रकार ये म्रपना परम प्रमाण 'विचार' को समभते थे। कई नवयुवक इस नवीन सम्प्रदाय की ग्रोर ग्राकृष्ट हुए तथा धार्मिक विषयों पर तर्क-वितर्क करने लगे। इनमें प्रमुख विचारपंथियों के नाम थे—सर्वश्री शिवगुलाम प्रसाद, ठाकुरप्रसाद शाह, वाबूलाल, श्यामलाल, हीरालाल, माघोलाल ग्रौर जनकघारीलाल। विचारपंथियों ने ग्रपनी तर्क-वितर्क करनेवाली सभा का नाम 'विचार सभा' रखा। इसके विभिन्न अधिवेशनों में पुराणों तथा रामायण आदि धर्मग्रन्थों के स्थान पर इस समय के सुघारवादी विचारकों द्वारा लिखी गयी निम्नलिखित उर्दू पुस्तकों का स्वाध्याय किया जाता था-बहारे बिन्द्रावन (वृन्दावन की वसन्त) ग्रौर मखजने ब्रह्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान का कोष या वैदिक धर्मतत्त्व)। इसके दो-एक वर्ष बाद इन व्यक्तियों ने पंजाव के सुधारवादी विचारक मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी की पुस्तकों का अनुशीलन किया। इनका इस सभा पर काफी प्रभाव पड़ा। इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गयी और ग्रव विचार-सभा को हिन्दू सत्यसभा का नया नाम दिया गया।

तानापुर में हिन्दू सत्यसभा की स्थापना बम्बई में पहली ग्रार्थसमाज की स्थापना से लगभग दस वर्ष पूर्व १ ५६६ में हुई थी। इसपर ब्राह्मसमाज का स्पष्ट प्रभाव था। यह ब्राह्मसमाज की भाँति मूर्तिपूजा का विरोध करनेवाला तथा हिन्दू धर्म ग्रौर समाज के सुधार एवं संशोधन पर बल देनेवाला संगठन था। उन दिनों बिहार बंगाल का ग्रंग था, ब्राह्मसमाज की जन्म-भूमि कलकत्ता के निकट था, ग्रतः उसका इसपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। इस कारण हिन्दू सत्यसभा की बैठकों में धर्मग्रन्थ के रूप में ब्राह्मसमाज की सुप्रसिद्ध पुस्तकों का पाठ किया जाता था। सत्यसभा में तारक बाबू, नन्दलाल-गुप्त, शिवचन्द्र सिंह, मुंशी गणेशप्रसाद ब्राह्मसमाजी विचारों के थे ग्रौर इसके विभिन्न ग्रिधवेशनों में ब्राह्मसमाज से सम्बद्ध विषयों पर व्याख्यान दिया करते थे। सात-ग्राठ वर्ष तक यही स्थिति चलती रही। इस सभा पर ब्राह्मसमाज के प्रभाव का प्राधान्य बना रहा। किन्तु इसके बाद एक विचित्र संयोग से इसके सदस्यों का परिचय पहले महर्षि दयानन्द सरस्वती की ग्रमरक्रति सत्यार्थप्रकाश से हुग्रा तथा बाद में स्वयं महर्षि से।

सन् १८७५ में सत्यार्थप्रकाश का पहला संस्करण जब बनारस में छप रहा था, उस समय महर्षि ने लक्ष्मीकुण्ड में एक पाठशाला स्थापित की थी। इसके पास ही मुंशी हरवंसलाल का एक छापाखाना था। सत्यार्थप्रकाश इसी प्रेस में छप रहा था। यहाँ उस समय प्रेस में प्रूफ देखने का काम छेदीलाल नामक एक व्यक्ति कर रहा था। यह पहले दानापुर में रह चुका था और श्री जनकधारीलाल से परिचित था। एक बार कार्यवश श्री जनकधारीलाल दानापुर से वाराणसी ग्राये और छेदीलाल के घर पर ठहरे। यहाँ उसके

घर पर उन्होंने सत्यार्थप्रकाश के पुराने रही प्रूफ देखे; उन्हें पढ़कर, विशेषतः ११वें समुल्लास का अनुशीलन करके वह लेखक से बहुत प्रभावित हुए। छेदीलाल ने जब महर्षि की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वे बहुत वड़े मनुष्य हैं तो मास्टर जी ने पूछा कि उनके बड़प्पन का क्या कारण है ? छेदीलाल ने बताया कि "वे सत्य कहने के कारण बड़े व्यक्ति हैं। कितना भय, कष्ट या दु:ख क्यों न हो, वे बड़ी निर्भीकता से सच्ची बात कहते हैं। यह काम महात्मा का है। हर व्यक्ति से ऐसा कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जानते हुए भी अनेक कारणों से पूरा सत्य नहीं कहते हैं। महिं में केवल विद्या ही नहीं है अपितु उनकी विचारणित और सत्य कहने में दृढ़ता भी वैसी ही है।"

मास्टर जनकघारीलाल बनारस से घर लीटते हुए सत्यार्थप्रकाश के रही प्रूफों को यपने साथ ले गये। दानापुर में उन्होंने जबहिन्दू सत्यसभा के अधिवेशन में अपनी मित्र-मण्डली को ये प्रूफ सुनाये, तो सभी व्यक्ति इस ग्रन्थ से प्रभावित हुए, और उनमें इसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शीघ्र ही यह अभिलाषा पूर्ण हुई। ग्रगले वर्ष हरिहरक्षेत्र के कार्तिकी पूर्णिमा के मेले के अवसर पर जब वाबू माघोलाल और जनकघारीलाल सोनपुर गये, तो वहाँ उन्हें सत्यार्थप्रकाश की एक प्रति मिली। इसे एक सदस्य ने खरीद लिया। सभा में इसे ग्रादि से अन्त तक पढ़कर सुनाया गया। सब सदस्य इससे वड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए, और इससे मूर्तिपूजा के विरोध में तथा समाज-सुधार के बारे में उनके अपने विचार और विश्वास दृढ़ हो गये।

इसके बाद दानापुर की मित्रमण्डली की यह जिज्ञासा हुई कि महर्षि ने अन्य कौन-से ग्रन्थ लिखे हैं, ग्रौर वे कहाँ से मिल सकते हैं। उन्होंने सभा की ग्रोर से एक पत्र छेदीलाल को लिखकर पूछा कि क्या महर्षि की कोई ग्रौर पुस्तक छपी है? इस समय तक महर्षि ने लक्ष्मीकुण्डवाले मुंशी हरबंसलाल के प्रेस से ग्रधिक ग्रच्छे ईसाइयों द्वारा संचालित लाजरस प्रेस में ग्रपनी पुस्तकें छपवानी ग्रुक कर दी थीं। ग्रतः छेदीलाल ने उत्तर दिया— "सुना है कि लाजरस के यहाँ उनकी बनायी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका छप रही है।" यह सूचना पाकर सभा ने ६ जनवरी, १८७८ को भूमिका की तीन प्रतियाँ इस प्रेस से मँगवाईं। इनपर महर्षि का पता छपा हुग्रा था। इसके ग्राधार पर इन लोगों ने उनसे पत्र-व्यवहार ग्रारम्भ किया।

विहार में महर्षि के साथ वावू माघोलाल ग्रादि के परिचय श्रीर सम्पर्क के सम्बन्ध में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि बाबू माघोलाल ग्रादि को जब एप्रिल, १८७५ में बम्बई में ग्रायंसमाज की स्थापना होने का समाचार मिला, तो ये ग्रतीव प्रसन्न हुए ग्रीर उन्होंने बम्बई जाकर महर्षि के दर्शन करने का संकल्प लिया। शीघ्र ही, दानापुर-निवासी श्री जनकधारीलाल, माघोलाल, बाबू ठाकुरप्रसाद वड़ी श्रद्धा ग्रीर भिक्त के साथ स्वामीजी के दर्शन के लिए बम्बई पहुँचे। महर्षि के चरणों में बैठकर कुछ समय तक इन्होंने ग्रपनी धार्मिक शंकाग्रों का समाधान प्राप्त किया। महर्षि के उपदेशों से नवीन प्रेरणा, उत्साह, लगन ग्रीर ग्रास्था के साथ ये ग्रपने प्रदेश में वापिस ग्राये। महर्षि के साथ इनका पत्र-व्यवहार निरन्तर चलता रहा।

हिन्दू सत्यसभा का नाम आर्यसमाज रखने के कारण—महर्षि दयानन्द सरस्वती जब १८७७-७८ में पंजाब प्रान्त में घर्म-प्रचार करते हुए विभिन्न स्थानों पर आर्यसमाज स्थापित कर रहे थे, उस समय उन्हें वानापुर से बाबू मांघोलाल के पत्र मिला करते थे। इनमें वे हिन्दू सत्यसभा के कार्यकलापों का वर्णन किया करते थे और महर्षि से आर्यसमाज के नियमों, उपनियमों ग्रादि की जानकारी माँगते रहते थे। महर्षि भारत में सर्वत्र आर्य-समाजों की स्थापना करना चाहते थे, ग्रतः जब वह पंजाब के गुजरात नगर (सम्प्रति पाकिस्तान) में थे, तो उन्होंने पहली एप्रिल, १८७८ को वाबू माघोलाल को एक पत्र में यह लिखा कि दानापुर की हिन्दू सत्यसभा का नाम आर्यसमाज रखना चाहिये और ऐसा करने के कारणों को भली-भाँति स्पष्ट किया। यह पत्र आर्यसमाज के इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसका ग्रविकल रूप निम्नलिखित है—

"बाबू माघोलाल जी म्रानन्द रहो:

ग्रापका कुशल पत्र तारीख २४ मी० गतमास का उचित समय पर हमारे पास पहुँचा। विषय लिखा सो प्रकट हुग्रा। ग्रापकी इच्छा के ग्रनुसार कल की तारीख ३१ मार्च को छपे हुए दो पत्र आर्यसमाज के मुख्य दस उद्देश्य अर्थात् नियमों को भेज चुके हैं और स्राज एक कापी उक्त समाज के उपनियमों की भी भेजते हैं। सो निश्चय होता है कि दोनों कापियाँ नियमों श्रीर उपनियमों की श्रापके पास श्रवश्य पहुँचेंगी। रसीद शीघ्र भेज दीजिये। श्रीर इन नियमों को ठीक-ठीक समभकर वेद की श्राज्ञा यनुसार सबके हित में प्रवृत्त होना चाहिए विशेष करके अपने आर्यावर्त देश के सुधारने में। अत्यन्त श्रद्धा और प्रेम भिन्त सबके परस्पर सुख के अर्थ तथा उन क्लेशों के मेटने में व्यवहार ग्रीर उत्कंठा के साथ ग्रपने ही शरीर के सुख-दु:खों के समान सर्वदा यतन श्रीर उपाय करना चाहिए। सबके साथ हित करने का ही नाम प रस धर्म है। इसी प्रकार वेद में बराबर स्राज्ञा पायी जाती है जिसका हमारे ऋषिमुनि यथावत् पालन करते स्रौर अपनी सन्तानों को विद्या और धर्म के अनुकूल सत्य उपदेश से अनेक प्रकार के सुखों की वृद्धि अर्थात् उन्नति करते चले आये हैं। केवल इसी देश से विद्या और सुख सारे भूगोल में फैला है, क्योंकि वेद ईश्वर की सब सत्य विद्याग्रों का कोश ग्रौर ग्रनादि है। बाकी सब व्यवहार तथा उपासना श्रादि के विषय हमारी पुस्तकों ग्रौर इन उपनियम ग्रादि के देखने से समक्त लेना उचित है। आपको हिन्दू सत्यसभा के स्थान में आर्यसमाज नाम रखना चाहिये क्योंकि आर्य नाम हमारा और आयविर्त नाम हमारे देश का सनातन वेदोक्त है। ग्रार्थ के ग्रर्थ श्रेष्ठ ग्रौर विद्वान् घर्मात्मा तथा हिन्दू शब्द यवन ग्रादि ईर्षक लोगों का विगाड़ा और वदला हुआ है जिसके अर्थ गुलाम, काफिर और काला आदमी ···ऐसा विचार कर नाम अपनी सभा का आर्यसमाज दानापुर रखकर वेदोक्त घर्मी पर . "ग्रौर सब सभासदों में परस्पर नमस्ते कहना चाहिये, सलाम बंदगी नहीं। इति।"

इस पत्र से स्पष्ट है कि महिंप ने श्रार्थसमाज की स्थापना इस देश की दशा सुघारने के लिए की थी। वह चाहते थे कि सब लोग देशोन्नित के लिए सदैव प्रयत्न करें, परोपकार को तथा सब लोगों की भलाई को श्रपने जीवन का लक्ष्य बनायें। उन्हें यह भली-भाँति ज्ञात था कि धार्मिक विद्वेष के कारण मध्य युग में मुसलिम कोशकारों ने हिन्दू शब्द के श्रर्थ को कितना विकृत श्रीर दूषित बना दिया था। जिस प्रकार बौद्ध एवं पौराणिक धर्मों के उग्र विरोध के कारण सुप्रिसद्ध मौर्य सम्राट् तथा बुद्ध के श्रनन्य भक्त समाट् श्रशोक के साथ लगाया जानेवाला विशेषण देवताश्रों का प्रिय (देवानांप्रियः) बाद में मूर्ख का पर्याय माना जाने लगा, उसी प्रकार सिन्धु नदी के भौगोलिक नाम के श्राधार पर बने हिन्दू शब्द को फारसी कोशकारों ने दास का पर्याय बना दिया, क्योंकि

वे मुसलिम ग्राक्रांता इस देश पर किये जानेवाले हमलों में वन्दी वनाये भारतीय सैनिकों को ग्रफगानिस्तान ग्रादि में दासों के रूप में बेच देते थे। इस कारण महर्षि हिन्दू शब्द का प्रयोग बहुत बुरा समभते थे। सम्भवतः, इसीलिए उन्होंने दानापुर के सज्जनों को यह परामर्श दिया था, कि हिन्दू सत्यसभा का नाम ग्रार्थसमाज होना चाहिए क्योंकि ग्रार्थ शब्द श्रेट्ठ ग्रीर विद्वान का वाचक है।

दानापुर-वासियों ने स्वामीजी का परामर्श स्वीकार कर लिया और हिन्दू सत्य-सभा के स्थान पर अपनी सभा का नाम आर्यसमाज कर दिया। दानापुर आर्यसमाज की विधिवत् स्थापना २८ मार्च, १८७८ को हुई। इस समाज के पहले प्रधान बाबू जनकथारीलाल चुने गये। ये अगले वयालीस वर्ष तक (१८७८-१६२०) इस पद पर वने रहे। पहले मन्त्री वाव् माघोलाल निर्वाचित हुए। वह महर्षि को दानापुर बुलाने में ग्रग्रणी थे, ग्रीर उनके साथ कई वर्ष तक उनका पत्र-व्यवहार चलता रहा था। महर्षि इन-पर बड़ा विश्वास रखते थे। उन्होंने इन्हें परोपकारिणी सभा का ट्रस्टी भी बनाया था। वह ग्राजीवन १६ वर्ष तक मन्त्री-पद पर वने रहे। उन्होंने ग्रपना यज्ञोपवीत संस्कार ६ नवम्बर, १८७६ को महर्षि के कर-कमलों से सम्पन्न कराया। यह उस समय की दृष्टि से वड़ी क्रान्तिकारी घटना थी, क्योंकि उस समय कायस्य शूद्र समभे जाते थे, ग्रीर उन्हें यज्ञोवपीत घारण करने का ग्रधिकार तत्कालीन पौराणिक परम्परा के श्रनुसार नहीं था। ये दोनों महानुभाव दानापुर श्रार्थसमाज द्वारा संचालित संस्कृत पाठशाला में शिक्षण का कार्य चिरकाल तक करते रहे। इस समाज की स्थापना में सहयोग देनेवाले ग्रन्य प्रमुख व्यक्ति थे-बावू गुलाबचन्द्र, लाल वावू, ठाकुरप्रसाद रईस, मुंशी दुर्गाप्रसाद रईस, लाला बलदेव प्रसाद तथा बावू रामनारायण लाल। इन लोगों ने ग्राधिक सहयोग देकर समाज को सुस्थिर एवं सुप्रतिष्ठित बनाया।

वाबू माधोलाल जी ग्रादि महर्षि के भक्त दानापुर ग्रायंसमाज में उन्हें बुलाने तथा उनका उपदेशामृत पान करने के लिए विह्वल थे। वे महर्षि को वार-वार दानापुर में पघारने के लिए लिख रहे थे, जिसे देर तक महर्षि नहीं टाल सके। उन्होंने १२ ग्रक्तूवर, १८७६ को कानपुर से वावू माधोलाल को एक पत्र में सूचित किया कि वह प्रयाग से मिर्जापुर ग्रीर वहाँ से सीधा दानापुर ग्राएँगे, मार्ग में कहीं नहीं ठहरेंगे।

महिंच को दानापुर लाने के लिए बाबू मक्खनलाल और श्यामलाल को मिर्जापुर भेजा गया और उनके साथ वह ३० अक्तूबर, सन् १८७६ को दानापुर पघारे। बड़े उत्साह और भिक्तमय बातावरण में आर्य सदस्यों और नगर-निवासियों ने महिंच का दर्शन और स्वागत किया। मार्ग में बाजार के दोनों ओर हजारों मनुष्यों की भीड़ थी। स्वामीजी गाड़ी में बैठकर बाबू माघोलाल के मकान पर गोला रोड पहुँचे। यहाँ उनका समुचित आतिथ्य करने के बाद उनके लिए पहले से ही निश्चित गंगातट पर बने एक ग्रंग्रेज व्यापारी जोन्स साहब के बंगले—दीघा लाज पर उन्हें ले-जाया गया। वे यहाँ बीस दिन १६ नवम्बर, सन् १८७६ तक रहे और वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे।

चूँकि दानापुर अंग्रेजों की छावनी थी, ग्रतः यहाँ व्याख्यानों के लिए मेजर एच० वेलो मैजिस्ट्रेट कैम्प दानापुर से अनुमित प्राप्त करना आवश्यक था। ३१ अक्तूवर को मैजिस्ट्रेट ने अनुमित देते हुए लिखा कि "इन व्याख्यानों के होने में हमको कोई आपित नहीं है, किन्तु शर्त यह है कि व्याख्यानदाता और उनके अनुयायी दूसरों के हृदयों को

न दुखाएँ, जो उनसे भिन्न विचारों के हैं।" २ नवम्वर को स्वामीजी के आगमन और व्याख्यानों के समय की सूचना साधारण जनता को एक विज्ञापन द्वारा दे दी गयी। ये व्याख्यान विशेष रूप से लगाये गये एक वड़े शामियाने में नये कटड़े में प्रतिदिन २ नवम्वर से १६ नवम्वर तक होते रहे। ये व्याख्यान निम्नलिखित विषयों पर हुए—सृष्टि की उत्पत्ति, देशोन्नति, वैदिक धर्म, पौराणिक मतखण्डन, ईसाईमत खण्डन, मुसलमानीमत खण्डन, धर्म में एकता की आवश्यकता, ईश्वरीय ज्ञान, शिक्षापद्धित और मूर्तिपूजा। चूँकि यहाँ ब्राह्मसमाज का काफी जोर था, अतः महर्षि ने अपने व्याख्यानों के बीच में ब्राह्मसमाज का और नवीन वेदान्त का विशेष रूप से खण्डन किया।

दानापुर में मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों की काफी संख्या थी। वे महर्षि के व्याख्यानों में विघ्न डालने का भी प्रयत्न करते रहे, किन्तु उन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की। एक दिन बाबू गुलावचन्द लाल ने स्वामीजी से कहा कि "महाराज! ग्राप मुसलमानों के विरुद्ध कुछ न कहें।" स्वामीजी ने उनको उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु जब व्याख्यान ग्रारम्भ हुग्रा तो इस्लाम मत का भली-भाँति खण्डन किया ग्रीर कहा—"कुछ छोकरों के छोकरे हमको रोकते हैं, परन्तु में सत्य को क्यों छुपाऊँ? मुसलमानों की जब चलती थी तो उन्होंने हम लोगों का तलवार से खण्डन किया। ग्रब ग्रैंघर है कि वह मुक्ते वातों से खण्डन करने में भी रुकावट डालते हैं?"

स्वामीजी दानापुर में ग्रपने प्रचार-कार्य से बड़े सन्तुष्ट थे। उन्होंने ६ नवम्बर, १८७६ को ग्रपने प्रेस मैंनेजर के नाम एक पत्र में लिखा था— "ग्राजकल दानापुर में प्रतिदिन व्याख्यान होते हैं। ग्राज पाँचवाँ दिन है। यहाँ का समाज ग्रीर समाज के पुरुष बहुत उत्तम हैं। समाज का प्रवन्ध भी वहुत उत्तम किया है।"

दानापुर में २० दिन तक घर्म-प्रचार के बाद यद्यपि महर्षि बनारस चले गये, किन्तु उनके प्रचार का यहाँ स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके भाषण सुनने के लिए न केवल उनके भक्त, श्रपितु कट्टर विरोधी पौराणिक पण्डित, मौलवी, ईसाई, पादरी, छावनी के उच्च ग्रधिकारी भी ग्राते रहे ग्रीर उनसे लाभ उठाते रहे। इस प्रकार लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व महर्षि के सुभाव से आर्यसमाज की जिस संस्था का बीज-वपन हिन्दू सत्यसभा के समर्थकों ने किया था, उसे महर्षि ने अपने उपदेशामृत से सींचा, पल्लवित और पुष्पित किया और शीघ्र ही यह पूर्वी भारत में ग्रार्यसमाज का सुप्रसिद्ध केन्द्र बन गया। इसके उत्साही सदस्य महर्षि से प्रेरणा प्राप्त करके ग्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य में जुट गये। उन्होंने विघर्मियों के साम्प्रदायिक ग्राक्षेपों तथा ग्रालोचनाग्रों की परवाह नहीं की। प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर ग्रार्थसमाज के वार्षिकोत्सव ग्रौर घार्मिक सम्मेलन सफलतापूर्वक ग्रायोजित किये जाते रहे। ग्रगली कई दशाब्दियों तक दानापुर ग्रार्यसमाज पूर्वी भारत में वैदिक घर्म-प्रचार का एकमात्र प्रमुख केन्द्र बना रहा । दूर-दूर से जिज्ञासु, धर्म-पिपासु श्रार्य सज्जन इसके वाषिकोत्सवों में सम्मिलित होने के लिए श्राया करते थे श्रीर देश-भर के प्रमुख श्रार्य विद्वानों, साघु-संन्यासियों श्रौर प्रचारकों के व्याख्यान सुना करते थे श्रीर इनका अपने प्रदेशों में जाकर प्रचार करते थे। दानापुर श्रार्यसमाज के उपदेशक श्रन्य प्रमुख नगरों ग्रौर कस्वों में ग्रार्यसमाज का प्रचार करते थे ग्रौर इसके परिणाम-स्वरूप पटना, पटना सिटी, ग्रारा, छपरा, सीवान, मुंगेर, राँची, भागलपुर, मोतिहारी श्रादि बिहार के विभिन्न नगरों में ब्रार्यसमाजों की स्थापना हुई।

दानापुर आर्यंसमाज के १६६६ के वार्षिकोत्सव पर विहार और बंगाल के प्रमुख आर्यं सदस्यों ने प्रान्तीय आर्यं सभा के संगठन पर विचार किया। उस समय तक कलकत्ता, आसनसोल, खडगपुर, जमशेदपुर में तथा विहार प्रान्त में १६ आर्यंसमाज प्रचार के कार्यं में लगे हुए थे। उपर्युक्त विचार के अनुसार ५ अक्तूवर, १६०४ को दानापुर आर्यंसमाज के वार्षिकोत्सव पर विहार-बंगाल के प्रमुख आर्यों की वृहत् सभा में विहार-बंगाल आर्यं प्रतिनिधि सभा की स्थापना की घोषणा की गयी। इसके प्रथम प्रधान श्री वालकृष्ण सहाय वकील राँची और प्रथम मन्त्री श्री मिथिलाशरण सिंह निर्वाचित हुए। कलकत्ता के श्री शंकरनाथ पण्डित उपप्रधान तथा डॉक्टर लक्ष्मीपित दानापुर एवं वाबू शिवगोविन्द सिंह गया उपमन्त्री चुने गये। इस प्रतिनिधि सभा का कार्यालय आरम्भिक तीन वर्षों तक आर्यंसमाज मन्दिर दानापुर में रहा। इसके वाद मन्त्री श्री मिथिलाशरण सिंह के मछुआ टोली(पटना) स्थित निवास-स्थान पर ले-जाया गया। १६१५ में इस कार्यालय को राँची तथा १६१६ में कलकत्ता स्थानान्तरित किया गया। १६२३ में विहार उपप्रतिनिधि सभा का गठन दीघाघाट (पटना) स्थित विश्वकर्मा मिल में किया गया।

### (२) दानापुर ग्रार्यसमाज का कार्यकलाप

धर्म-प्रचार-दानापुर ग्रार्यसमाज पिछली शताब्दी के ग्रन्तिम तथा वर्तमान शताब्दी के प्रथम चरण में काफी समय तक पूर्वी भारत में आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बना रहा। उस समय विहार तथा बंगाल में आयंसमाजों की संख्या बहुत ही कम थी, ग्रतः पूर्वी भारत के नगरों में ग्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य का संचालन दानापुर श्रार्य-समाज से किया जाता था। यहाँ के आर्यसमाजी कार्यकर्ता अतीव उत्साही थे और वड़े जोश के साथ स्वामी दयानन्द के मन्तव्यों और वैदिक वर्म का प्रचार किया करते थे। इनमें मास्टर जनकथारीलाल, श्री श्यामलाल चौधरी, मालिक पटना आयल मिल्स, श्रीर डॉक्टर लक्ष्मीपित प्रमुख उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उन दिनों पटना में अरबी-फारसी के प्रमुख विद्वान् पण्डित भोजदत्त का बड़ा नाम था। वह मुसलिम मत के प्रधान आर्य-समाजी ग्रालोचक थे। उनके सहयोगी ठाकुर तेजिंसह, नत्थासिह ग्रौर सुखलाल ग्रादि श्रनेक व्यक्ति थे। इस समय पटना के श्री शिवनन्दन प्रसाद ग्रीर मास्टर नारायणसिंह ने ग्रंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्तियों में समाज का प्रचार किया। स्वामी मुनीश्वरानन्द ग्रार्य-समाज के प्राण थे। उन्होंने पटना में अपना स्थायी ग्राश्रम बनाया और सत्यार्थप्रकाण का प्रचार प्रारम्भ किया। उन दिनों हिन्दुग्रों में मुसलिम पीरों के मजारों की पूजा करने-वालों की पर्याप्त संख्या थी। वे इन्हें समकाया करते थे कि कब्र में दवे मुदों में वरदान देने की कोई शक्ति नहीं है, इनकी पूजा निरर्थंक है। उन्होंने हिन्दुयों में प्रचलित इस कुप्रथा को हटाने का पूरा प्रयास किया।

उन दिनों आर्यंसमाज का पौराणिक धर्म से प्रमुख मतभेद मूर्तिपूजा, श्राद्ध, अवतारवाद और जातपांत के प्रश्नों को लेकर था। इन सब विषयों पर कट्टरपंथी हिन्दुओं का सुदृढ़ विश्वास था। अतः आर्यंसमाज के प्रचारक जब इन कुरीतियों की आलोचना करते थे, तो सामान्य जनता इसे सहन नहीं कर सकती थी। कुद्ध एवं रुष्ट होकर आर्यं-समाज के उपदेशकों पर इंट और पत्थर बरसाती थी। किन्तु, शनै:-शनै: हिन्दू जनता ने

यह अनुभव किया कि ईसाई और मुसलिम प्रचारक उनके घर्म और जाति को अज्ञात रूप से जो हानि पहुँचा रहे हैं वह आर्यसमाज की आलोचना की अपेक्षा उनके लिए कहीं अधिक भयंकर है। दुर्भाग्यवश इस समय हिन्दुओं के अनाथ बच्चों और भोलीभाली वालिकाओं का अपहरण बड़ी संख्या में किया जाता था। आर्यसमाज ने इनकी रक्षा के कार्य को भी अपने हाथ में लिया और इन्हें विधिमयों के चंगुल से बचाने का सराहनीय कार्य किया। इस दृष्टि से विहार में आर्यसमाज के भक्त श्री नारायणिंसह (हीरे वाले) पहलवान का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने पटना में इस विषय में उल्लेखनीय कार्य किया और इसी कारण वे विधिमयों के कुचकों का शिकार वन गये। ऐसी घटनाओं के परिणामस्वरूप हिन्दू जनता आर्यसमाज के महत्व को पहचानने लगी और उसका विरोध कम होने लगा।

शास्त्रार्थं—इस समय प्रचार का माध्यम वार्षिकोत्सव ग्रीर शास्त्रार्थं थे। वार्षिकोत्सव में तो केवल ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों को माननेवाले व्यक्ति सम्मिलित होते थे; किन्तु शास्त्रार्थों में सामान्य एवं दूसरे धर्मों में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति वड़ी संख्या में उपस्थित होते थे और इनपर भ्रार्यसमाज का गहरा प्रभाव पड़ता था। इस दृष्टि से १८६ ई० का बाँकीपुर का शास्त्रार्थ उल्लेखनीय है। उन दिनों दानापुर के श्रासपास चक्रांकित पौराणिक सम्प्रदाय का प्रभाव वढ़ रहा था। दानापुर श्रार्यसमाज के सदस्य गाँवों में जा-जाकर इसकी पोल खोल रहे थे। इससे सनातनधर्मियों तथा आर्य-समाजियों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मुस्तफापुर-निवासी उत्साही आर्य सदस्य श्री शिवनन्दन मिश्र ग्रपने साथियों के साथ ढिबरा, हसनपुरा ग्रादि गाँवों में जाकर चक्रांकितों के विरुद्ध प्रचार-कार्य वड़ी प्रवलता के साथ कर रहे थे। इनके प्रतिरोध के लिए पौराणिकों ने यह उपाय सोचा कि दानापुर के ग्रार्यसमाजी संस्कृत नहीं जानते हैं, श्रतः उन्हें संस्कृत में शास्त्रार्थं करने की चुनौती देकर हराया जाए। इस विचार से उन्होंने श्रार्यसमाज को शास्त्रार्थ संस्कृत में करने के लिए चुनौती दी। ढिबरा गाँव में यह शास्त्रार्थ करने का निर्णय हुआ। किन्तु इस समय सौभाग्यवश आर्यसमाज की ओर से पण्डित शिवशंकर चौघरी काव्यतीर्थ, वावू ब्रह्मानन्द, वाबूलाल ग्रीर कृष्णलाल उपस्थित हो गये श्रीर पौराणिक लोगों को श्रार्यसमाज के साथ संस्कृत भाषा में किये गये शास्त्रार्थ में हार माननी पड़ी। इसके बाद अजबा गाँव के प्रतिष्ठित रईस श्री रघुनन्दन प्रसाद के अनुज लालबहादुर ने अपने यहाँ शास्त्रार्थ के लिए एक सभा बुलाई। अतिवृष्टि के कारण जव ये लोग यहाँ नहीं भ्रा सके तो पुनः ढिवरा गाँव में एक ग्रैव पण्डित श्री राजेन्द्राचारी ने श्रार्यसमाजियों के साथ संस्कृत में शास्त्रार्थ करने पर बल दिया। बाबू ब्रह्मानन्द ने पहले तो पौराणिकों को यह समकाया कि शास्त्रार्थ लोकभाषा में ही होना चाहिए ताकि सब लोग दोनों पक्षों की युक्तियों को भली-भाँति समक सकें, किन्तु श्री राजेन्द्राचारी ने यह बात न मानते हुए संस्कृत में ही इसे करने का आग्रह किया, फिर भी वह शास्त्रार्थ में विजयी नहीं हो सके।

ढिवरा में परास्त हो जाने के बाद भी राजेन्द्राचारी ने यह कहा कि यब हम दानापुर श्राकर शास्त्रार्थ करेंगे। दानापुर के ग्रार्यंसमाजी उनकी चुनौती को कहीं भी श्रीर किसी भी क्षण स्वीकार करने को तैयार थे। पौराणिकों ने इस समय दानापुर श्रायं-समाज के प्रधान श्री जनकधारीलाल ग्रीर पण्डित रुद्रदत्त शर्मा के पास एक विज्ञापन भेजा कि ग्राप बाँकीपुर स्टेशन के निकट लोहानीपुर ग्राग में ग्राकर शास्त्रार्थ करें। दानापुर के आर्य सज्जन श्री राजेन्द्राचारी के वचन के अनुसार दानापुर में शास्त्रार्थ की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु जब उन्हें इसके वाँकीपुर में होने की सूचना मिली तो वे वहाँ पहुँच गये। इस शास्त्रार्थ का विषय था-भगवान् के दशावतार ग्रीर मूर्तिपूजा वेदशास्त्रानुकूल हैं या नहीं। पौराणिकों की ग्रोर से शास्त्रार्थ करनेवाले ग्रनेक पण्डितों के नाम विज्ञापन-पत्र में छापे गये। इनमें उल्लेखनीय नाम थे-सर्वश्री पण्डित ग्रम्बिकादत्त व्यास साहित्या-चार्य, सुदर्शनाचारी शास्त्री, मथुरा-निवासी विन्देश्वर दत्त शर्मा पटना कॉलिज, सुखवासी त्रिपाठी, रामनारायण शर्मा, रामप्रकाश, पृष्टिकर शर्मा, रामलोचन मिश्र। विज्ञापन छपवानेवालों ने आर्यसमाज पर प्रभाव डालने और अपनी विद्वता का सिक्का जमाने के लिए ही इसमें उस समय के सभी प्रमुख पौराणिक पण्डितों के नाम छपवा दिये थे। किन्त उन्हें यह नहीं मालूम था कि पण्डित अम्बिकादत्त व्यास छपरा और भागलपुर में ग्रार्य-समाजियों के साथ शास्त्रार्थ में हार चुके हैं और वे इनमें सम्मिलित नहीं होंगे। वह भ्रार्थ-समाज के पण्डित रुद्रदत्त शर्मा के साथ शास्त्रार्थ करने में घवराते थे। वाँकीपुर में आयं-समाज की ग्रोर से शास्त्रार्थ करनेवाले पण्डित रुद्रदत्त शर्मा ग्रौर श्री शिवशंकर चौघरी थे ग्रीर पौराणिक पक्ष के प्रधान पण्डित श्री राजेन्द्राचारी थे। यहाँ पुनः श्री राजेन्द्राचारी मार्यसमाजियों से शास्त्रार्थ में हार गये। यह शास्त्रार्थ वड़े हो-हल्ले के साथ चार दिन तक चलता रहा। इसमें दानापुर ग्रार्यसमाज के प्रधान ग्रार्यसमाजी सर्वश्री वाबू जनकथारी-लाल, लाल वावू, ठाकुरप्रसाद शाह ग्रादि सभी प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। पौराणिक पण्डित अपने पक्ष के समर्थन में मूर्तिपूजा का विधान करनेवाला एक भी वेदमनत्र नहीं प्रस्तुत कर सके। अतः इसमें श्रार्यसमाज विजयी हुआ और सामान्य जनता में श्रार्यसमाज के प्रभाव में असाधारण वृद्धि हुई। आर्यंसमाज के प्रचारकों को इससे देहाती क्षेत्रों में ग्रपने प्रचार में वडी सफलता मिलने लगी।

सामाजिक सेवा—यह समाज जनकल्याण के कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। भूचाल, अकाल, वाढ़ आदि के भयंकर प्राकृतिक प्रकोपों के समय इसने सराह्नीय ढंग से कार्य का संगठन किया है। १९३४ में विहार में भीषण भूकम्प आया था। उस समय इस समाज ने प्रशंसनीय सहायता-कार्य किया। विहार अपनी वाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ के अवसरों पर भी इस समाज द्वारा जनता की सेवा की जाती रही।

श्रायंकुमार सभा ग्रौर श्रायंवीर दल — युवकों में ग्रायंसमाज के कार्यंक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए इस समाज ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। राष्ट्र की उन्नित युवा-वर्ग के चित्र के बल पर निर्भर है। ग्रतः इस समाज ने तहणों के संगठन की ग्रोर विशेष ध्यान दिया। सर्वप्रथम दानापुर में सन् १९२४ में ग्रायंकुमार नामक सभा का संगठन किया गया। ग्रायंकुमार सभा के प्रथम मन्त्री श्री श्यामलाल शोभा थे ग्रौर ग्रन्य कार्यंकर्ता तत्कालीन तहण सर्वंश्री शिवरतन लाल गुप्त, भरोखीलाल, राजेश्वर प्रसाद विद्यापित श्रौर रामप्रसाद विहारी थे।

१६४२ में दिल्ली सार्वदेशिक सभा के निर्देश के अनुसार श्री ओम्प्रकाश त्यागी के नेतृत्व में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों से आनेवाले अन्य आर्य तरुणों के साथ बिहार के आर्य युवकों ने भी महत्त्वपूर्ण भाग लिया। इनमें श्री रामलखन आर्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। केन्द्रीय शिविर में प्रशिक्षण पाने के बाद आरा की गुरुकुल-भूमि वनपुरा में विहार प्रान्तीय

त्रार्यंवीर दल का संगठन करके प्रशिक्षण शिविर का ग्रायोजन किया गया। इस शिविर में गया, पटना शहर, मानपुर, सहसराम, राजगृह चक, हजारीवाग, जमालपुर ग्रादि स्थानों के ग्रनेक युवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस शिविर में सन्ध्या-हवन के साथ विभिन्न प्रकार के व्यायाम, लाठी-संचालन ग्रादि का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण पानेवालों में उल्लेखनीय नाम थे— सर्वश्री पन्नालाल गुप्त ग्रारा, रामलखन ग्रायं गया, परमानन्द जमालपुर, रामचन्द्र ग्रायं पटना शहर, सरयू प्रसाद ग्रारा। इन लोगों ने ग्रारा के प्रशिक्षण-शिविर से शिक्षा ग्रहण करके ग्रपने क्षेत्रों में ग्रायंवीर दल का संगठन किया।

श्रद्धंशताब्दी महोत्सव-सन् १६२८ में दानापुर श्रार्यसमाज को स्थापित हुए ५० वर्ष पूरे हो गये थे। ग्रतः इस उपलक्ष्य में दानापुर में ग्रार्यसमाज का ग्रर्द्वशताव्दी महोत्सव बड़ी घूमघाम से वड़े व्यापक ग्रौर विशाल रूप से मनाया गया। इस ग्रवसर पर स्वर्ण-जयन्ती का सप्तदिवसीय कार्यक्रम १५ अक्तूबर, १६२ द से आरम्भ हुआ। इसमें अनेक सम्मेलन बड़े उत्साह ग्रौर उल्लासपूर्वक वातावरण में सम्पन्न किये गये । यह विहार के आर्यबन्ध्यों का अद्वितीय और अभूतपूर्व समारोह था। इस शुभ अवसर पर आर्यसमाज के सभी बड़े नेता, विद्वान्, मूर्घन्य संन्यासी, उपदेशक, भजनीक यहाँ पघारे। ग्रार्य प्रति-निधि सभा के तत्त्वावधान में एक विशाल आर्य सम्मेलन राजा साहब कालाकांकर की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर आर्य-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए कालाकांकर के राजा विजयसिंह ने ऋषि दयानन्द के इस नगर में आगमन को स्मरण करते हुए ग्रानन्दविभोर होकर कहा था—''दानापुर पूर्वी भारत के ग्रार्यसमाज का सुप्रसिद्ध तीर्थं स्थान है।" भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरतन डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने अछ्तोद्धार-सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए महर्षि दयानन्द के प्रति अपनी श्रद्धांजिल ग्रपित की ग्रौर दानापुर ग्रार्यसमाज को विहार का पावन-पुण्य स्थल वताया। इस सम्मेलन के अवसर पर अछूतोद्धार को वास्तविक रूप देने के लिए जब सभा में एक भंगी के हाथ से जनता में जल बँटवाया जाने लगा तो सभा में भगदड़ मच गयी, बहुत-से लोग मेहतर के हाथ से जलग्रहण को पाप समकते हुए डरकर भागने लगे। इस समय डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने भंगी के हाथ से जल को वड़े प्रेम से ग्रहण किया और कहा कि ''यह तो इस पावन तीर्थ का पवित्र जल है। इसे यहाँ सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार हम वास्तव में ग्रखूतोद्धार के कार्य को सफल बना सकेंगे।" उनके इस भाषण का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थी की ग्रध्यक्षता में एक समिति इस उद्देश्य से गठित की गयी कि यह ग्रछूतों की समस्यायों का विवेचन करे ग्रीर इस समस्या के निवारण के उपायों का निर्देश करे। सार्वदेशिक सभा के तत्कालीन प्रधान महात्मा नारायण स्वामी की अध्यक्षता में प्रान्त भर से आये सभी प्रतिनिधियों एवं सदस्यों की एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। इस महान् समारोह को सफल बनाने में तत्कालीन मन्त्री पण्डित महादेवशरण, श्री गुरुप्रसादसिंह, छोटेलाल, ठाकुरप्रसाद तथा सिपाही-भगत का सहयोग उल्लेखनीय है।

स्वतन्त्रता-संग्राम में योगदान—महर्षि दयानन्द भारत में राष्ट्रीयता के ग्रग्रदूत ग्रीर राष्ट्रीय क्रान्ति के सूत्रवार थे। उनकी शिक्षाग्रों से ग्रार्य बन्धुग्रों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई। ग्रार्यसमाजियों ने राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में प्रमुख भाग लिया। जब महात्मा गांघी के नेतृत्व में १६३०, १६३२ ग्रीर १६४२ में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में प्रचण्डता ग्रायी तो ग्रार्यसमाज दानापुर के सदस्यों ने इसमें पर्याप्त भाग लिया। १६३० में राष्ट्रीय महासभा ने महात्मा गांघी के नेतृत्व में सारे देश में विटिश सरकार द्वारा, गरीवों द्वारा प्रयोग किये जानेवाले नमक पर लगाये गये कर का विरोध करने के लिए जब नमक-कानून तोड़ने का कार्यक्रम घोषित किया, तो दानापुर ग्रायंसमाज ने इसमें प्रमुख भाग लिया । यहाँ नमक कानून भंग करने के लिए समाज के पुरोहित पण्डित रघुनाथिमश्र, डी० ए० वी० हाई स्कूल के तत्कालीन छात्र सर्वश्री डॉक्टर लालदास गुप्त, चन्द्रपति-प्रसाद, लाल वन्द्र प्रसाद, विश्व नलाल ग्रादि गिरफ्तार करके जेलों में वन्द कर दिये गये। इस समय नमक कानून का उल्लंघन करनेवाले ग्रन्य विहारी ग्रायं नेता थे—स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, पण्डित सुरेन्द्र शास्त्री, पण्डित वीरव्रत, ठाकुर यशपाल, डॉक्टर रामभजन गुप्त, मेहता चूड़ामणि वर्मा। १६३२ के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में इस ग्रायंसमाज के पुरोहित दशरथ पाण्डे तथा सदस्य राजरूपिसह, घनराज ग्रायं ग्रादि को ब्रिटिश सरकार ने वन्दी वनाया। सन् १६४२ के 'भारत छोड़ो' ग्रान्दोलन में दानापुर ग्रायंसमाज द्वारा संचालित ग्रनाथालय के प्रवन्यक सरयुग प्रसाद, ग्रायंसमाज के सदस्य रामप्रसाद-विहारी तथा श्री रामरतन ग्रीर डी० ए० वी० स्कूल के छात्र किशोरचन्द्र दास, जगदेव-सिह ग्रादि को जेल-यातना भोगनी पड़ी।

हैदराबाद का सत्याग्रह—१६३६ में हैदराबाद के निजाम ने हिन्दु शों ग्रीर विशेष-कर ग्रायंसमाजियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये। यज्ञ-हवन, सत्संग ग्रादि घार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया। महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में ग्रायं-समाज ने घार्मिक एवं नागरिक स्वतन्त्रता के ग्राधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया ग्रीर इसके लिए सारे देश की ग्रायंसमाजों को सत्याग्रही जत्थे भेजने के लिए कहा गया। विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने पण्डित वेदव्रत, भजनानन्द वानप्रस्थ तथा पण्डित सिद्धेश्वर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों सत्याग्रही स्वयंसेवक हैदरावाद भेजे। इस सत्याग्रह में दानापुर ग्रायंसमाज ने प्रमुख भाग लिया। यहाँ से सहदेवलाल जी के नेतृत्व में एक जत्था भेजा गया। इसमें प्रमुख सत्याग्रही थे सर्वश्री सोहराईलाल, सरयुग सिंह, डॉक्टर रामदेव शर्मा ग्रीर मनुलाल शर्मा।

सिन्ध में सत्थाग्रह्—सिन्ध की मुसलिम लीगी सरकार ने अपने प्रान्त में शान्ति-रक्षा के नाम पर २६ प्रक्तूबर, १६४४ को सत्यार्थप्रकाश के इस्लाम की आलोचना करने-वाले १४वें समुल्लास के प्रकाशन और मुद्रण पर पावन्दी लगा दी। इससे सम्पूर्ण आर्य जगत् में बड़े क्षोभ और रोष की लहर दौड़ गयी। २ ग्रगस्त, १६४४ को कराची में सार्व-देशिक सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी ने सत्याग्रह करने की घोषणा की। बिहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने इस विषय पर दानापुर आर्यंसमाण में प्रान्तीय सम्मेलन का ग्रायोजन किया। दानापुर में ग्रायोजित इस समारोह की ग्रभूतपूर्व शोभा-यात्रा और बृहत् समारोह ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसकी चर्चा ग्राज तक होती है। इस सम्मेलन की ग्रध्यक्षता तत्कालीन मध्य प्रान्त की विधान सभा के स्पीकर श्री घनश्याम-सिंह गुप्त ने की थी। बिहार ने सिन्ध प्रान्त में सत्याग्रह करने के लिए वड़ी संख्या में सत्याग्रही भेजने की तैयारियाँ ग्रारम्भ कीं, किन्तु इसी बीच सिन्ध की सरकार ने सत्यार्थ-प्रकाश पर लगाया गया प्रतिबन्ध वाण्स ले लिया।

दानापुर ग्रार्थसमाज के ग्रन्य कार्यकलाप - (१) शिक्षा संस्थायें - (क) संस्कृत

पाठशाला तथा स्कूल-महर्षि दयानन्दजी ने श्रपने जीवनकाल में फर्रुखावाद, मिर्जापुर, कासगंज, जलेसर तथा वाराणसी में संस्कृत पाठशालायें स्थापित की थीं, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के ब्रध्ययन तथा संस्कृत के ज्ञान का प्रसार ग्रावश्यक समभते थे। उन्होंने दानापुर के ग्रायं बन्धुग्रों को भी इस कार्य के लिए प्रेरणा दी। उनके परम भक्त बाबू माघोलाल ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया । श्रार्यसमाज दानापुर की श्रोर से सर्वप्रथम १८७६ में एक विद्या-लय की स्थापना आर्य संस्कृत पाठशाला के नाम से समाज की स्थापना के एक वर्ष बाद की गयी। महर्षि के साथ वाबू माघोलाल का इस पाठशाला के वारे में पर्याप्त पत्रा-चार भी हुआ था। इस पाठशाला के प्रथम प्रधानाध्यापक बाबू माधोलाल थे। वह एक वर्ष तक इस पद पर रहे और इसके बाद १८८० से १९१८ तक जनकथारीलाल इसके द्वितीय प्रधानाध्यापक का कार्य करते रहे और यह विद्यालय उन्नति करते हुए एक उच्च विद्यालय के रूप में परिणत हो गया। १६१७ में यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुम्रा ग्रीर उसकी मैट्रिक परीक्षा में यहाँ के विद्यार्थी बैठने लगे । इस विद्यालय में कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिक के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाने लगा। सात वर्ष वाद १६२४ ई० में दयानन्द-जन्मशताब्दी के शुभ ग्रवसर पर इसका नाम विधिवत् दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्कूल घोषित किया गया।

इस हाई स्कूल के भवन-निर्माण में सर्वश्री सेठ श्यामलाल चौधरी, केदारनाथ साह, गुरुप्रसादिसह, सिपाही भगत, रायबहादुर व्रजनन्दनिसह ग्रौर मिथिलाशरणिसह ने सराहनीय सहयोग दिया। इस विद्यालय के भवन का पूरा निर्माण-कार्य ग्रायंसमाज दानापुर द्वारा किया गया था। इसकी प्रबन्ध-व्यवस्था स्थानीय ग्रायंसमाज के ग्रधीन है। इसके द्वारा चुने गये सदस्य ही स्कूल की प्रवन्धकारिणी सिमिति के ग्रधिकारी होते हैं।

- (ख) गुरुकुल की स्थापना-दानापुर ग्रार्यसमाज के संस्थापक वावू माघोलाल के सुपुत्र और समाज के तत्कालीन मन्त्री डॉक्टर लक्ष्मीपति ने १६१५ में विहार-बंगाल की संयुक्त प्रतिनिधि सभा में बड़े प्रभावशाली ढंग से गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के पुनरुज्जीवन तथा गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके परिणामस्वरूप दानापुर रेलवे स्टेशन के समीप मुस्तफापुर में वेदरत्न नामक विद्यालय की स्थापना की गयी। इस कार्य में सर्व-श्री रामावतार शर्मा वैद्य ग्रौर उनके छोटे भाई पण्डित हरिनारायण शर्मा ने बड़ा सहयोग दिया। कुछ समय तक यह गुरुकुल डॉक्टर लक्ष्मीपित के संरक्षण में तथा पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी ग्रादि ग्रध्यापकों के नियन्त्रण में भली-भाँति चलता रहा । किन्तु कुछ समय वाद यह अनुभव किया जाने लगा कि इसका वर्तमान स्थान गुरुकुल के समुचित विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। यह चारों ग्रोर से शहरी वातावरण से विरा हुआ था ग्रौर इससे वच्चों पर बुरे संस्कार पड़ सकते थे। संस्थापकों का यह विचार था कि यह गुरुकुल एक ऐसे एकान्त शान्त सुरम्य वातावरण में होना चाहिये जहाँ वच्चों पर वैदिक घर्म और संस्कृति के संस्कार निर्वाव रूप से अच्छी तरह भ्रंकित किये जा सकें भ्रौर वे नगरों के दुष्प्रभावों से मुक्त रहें। ऐसे स्थान की बिहार में खोज की जाने लगी ग्रौर जब ऐसा स्थान बिहार के सुप्रसिद्ध तीर्थ वैद्यनाथ घाम के निकट रमणीक वातावरण में मिला, तो इस गुरु-कुल का स्थानान्तर वहाँ कर दिया गया।
  - (ग) श्रीमद्दयानन्द स्रनाथालय—महर्षि दयानन्द सरस्वती के दानापुर में

पदार्गण के बाद यहाँ के सिक्तय एवं कर्मंठ आर्यजनों के मन में एक ऐसी संस्था की स्थापित करने की भावना उत्पन्न हुई जिसमें अनाथ बच्चों का पालन-पोषण भली-भाँति हो सके, ताकि उन्हें ईसाइयों द्वारा किये जानेवाले धर्म-परिवर्तन से बचाया जा सके। उन दिनों अकाल एवं महामारी आदि के समय परित्यक्त एवं अनाथ होनेवाले बच्चों को ईसाई मिशनरी अपना लेते थे। अपनी संस्थाओं में उनका पालन-पोषण करते हुए उनपर बचपन से ही ईसाई धर्म के प्रभाव डालते थे और उन्हें ईसाई बना लेते थे। इस प्रकार हिन्दू जाति के लिए एक महान् संकट उत्पन्न हो गया था और हिन्दुओं की संख्या तेजी से घटने लगी थी। इस संकट से परित्राण पाने का एक प्रमुख उपाय आर्यसमाज द्वारा अनाथालयों की स्थापना थी।

दानापुर में इस प्रकार के अनाथालय के स्थापना की प्रेरणा देनेवाले वाबू माघोनलाल जी के सुपुत्र श्री लक्ष्मीपित थे। उन्होंने अपने मन्त्रित्वकाल (१६०६-१६१३) में समाज के लोगों को इस वात के लिए प्रेरित किया, कि मातृ-पितृविहीन वालकों को ईसाइयत के प्रभाव से बचाने के लिए एक ऐसे अनाथालय की दानापुर में स्थापना की जानी चाहिए जहाँ ऐसे वच्चों का पालन-पोषण किया जाए और उन्हें वचपन से ही वैदिक धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाए। अनाथ बच्चों को धर्म-परिवर्तन से बचाने के उद्देश्य से अनाथालय की स्थापना के उनके प्रस्ताव का सभी आर्यसमाजी वन्धुओं ने समर्थन किया और इसके लिए आवश्यक भूमि और आर्थिक सहायता सेठ श्यामलाल चौधरी ने प्रदान की। इनके द्वारा दी गयी गोला रोड की भूमि पर २६-द-१६०६ को श्रीमद्द्यानन्द अनाथालय की स्थापना की गयी। सेठ श्यामलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त भूमि का दान-पत्र लिखकर अनाथालय के मन्त्री डा० लक्ष्मीपित के नाम रिजस्ट्री करवा दी। अनाथालय का वर्तमान विशाल भवन भी चौधरी साहब द्वारा ही वनवाया गया था। इसमें ४०-५० विद्याधियों को रखने की व्यवस्था है।

इस ग्रनाथालय में १० वर्ष से कम ग्रायु के बच्चे प्रविष्ट किये जाते हैं। उन्हें
मैद्रिक तक की शिक्षा दी जाती है। १८ वर्ष की ग्रायु पूरी करने पर ये बच्चे संस्था से
ग्रलग हो जाते हैं, किन्तु मेघावी तथा प्रतिभा-सम्पन्न वालकों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था
रहती है। इसमें इस वात का प्रयास किया जाता है कि वच्चों को वैदिक संस्कृति के
उच्च ग्रादशों का ग्रनुसरण करनेवाला विद्वान् नागरिक बनाया जाए। यहाँ के कुछ छात्रों
ने बी० एस-सी० तक की शिक्षा प्राप्त की है।

इस ग्रनाथालय के विकास में श्री ठाकुरप्रसाद जी का विशेष योगदान है। उन्होंने इसके लिए धनसंग्रह करने के निमित्त एक कमंठ प्रचारक भी नियुक्त किया और इससे ग्रनाथालय को पर्याप्त धन प्राप्त हुग्रा। सेठ श्यामलाल चौधरी ने इसकी भूमि देने के साथ-साथ स्वामी घ्रुवानन्दजी की प्रेरणा से एक यज्ञशाला भी बनवाई। ग्रायंसमाज के सभी यज्ञ इस विशाल यज्ञशाला में सम्पन्त होते हैं। पद्मभूषण डा० दुखनराम, भूतपूर्व प्रधान ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रयास से इस संस्था को १०,००० रुपये का श्रनुदान विहार कल्याण विभाग की ग्रोर से प्राप्त हुग्रा। ग्रनाथालय के प्रधान तथा मन्त्रीपद को दो दशकों तक सर्वश्री मथुराप्रसाद ग्रीर श्री कैलाशप्रसाद बड़ी लगन, उत्साह, योग्यता और सफलता से सम्भालते रहे। इन दोनों पदाधिकारियों के कार्यकाल में इस संस्था की सचित स्थिर निधि में ५०,००० ६० की धनराशि जमा हुई। इस संस्था की विशेष उल्लेखनीय

बात यह है कि १६०६ में जब से यह अनाथालय स्थापित हुआ है उस समय से इसकी भूमि और प्रांगण राष्ट्रीय जागरण का एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना हुआ है, क्योंकि इस संस्था के विशाल मैदान को छोड़कर दानापुर में कोई ऐसा सार्वजिनक स्थान नहीं है जहाँ किसी बड़ी राजनैतिक या सामाजिक सभा की समुचित व्यवस्था की जा सके। स्वतन्त्रता-संग्राम के समय में इस नगर की सभी बड़ी सार्वजिनक सभायों इस संस्था में ही की जाती रही हैं। यह अन्य आर्यसमाजों के लिए एक अनुकरणीय संस्था है और इसके द्वारा विहार में अनाथ वच्चों को ईसाई बनने से रोकने के कार्य में पर्याप्त सफलता मिली है।

(घ) साहित्य का सृजन श्रीर प्रकाशन—दानापुर में ग्रार्यसमाज द्वारा प्रकाशन का कार्य सर्वप्रथम १६१२ में शुरू किया गया था। उस समय ग्रार्यसमाज के कर्मठ कार्य-कर्ता ग्रीर सन् १६१४ से २० तक समाज के मन्त्री के रूप में कार्य करनेवाले श्री ठाकुर-प्रसाद का निजी मुद्रणालय शाह प्रेस था। इसमें पण्डित ब्रह्मानन्द जी के सम्पादकत्व में ग्रार्यसमाज के विचारों के प्रचार के लिए ग्रार्यावर्त नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। इससे पहले सर्वश्री बावू माघोलाल, बाबू ठाकुरप्रसाद शाह, सहदेव-लाल ग्रीर गौरीलाल ने ग्रपने-ग्रपने समय में ग्रार्यसमाज के विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकायें ग्रीर ट्रैक्ट प्रकाशित किये थे।

दानापुर समाज में साहित्य-प्रकाशन के कार्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इसके प्रघान श्री हीरालाल राय को है। चिरकाल से उनकी यह ग्रिभलाषा थी कि दानापुर ग्रायंसमाज के ग्रधीन एक ऐसा प्रकाशन-विभाग चलाया जाए जिसमें ग्रायं साहित्य का ही प्रकाशन हो, जो अपने ग्राधुनिक छपाई के साधनों से सुसम्पन्न हो ग्रीर जिसका लक्ष्य ग्रायं साहित्य का प्रकाशन करके वैदिक धर्म का प्रचार करना हो। उन्होंने ग्रपनी दिवंगत पत्नी श्रीमती वीरमती देवी की स्मृति में प्रकाशन के लिए एक संस्था बीरमती देवी ग्रायं साहित्य प्रकाशन द्रस्ट के नाम से स्थापित की ग्रीर इस कार्य को करने के लिए ग्रावश्यक धन-राशि भी प्रदान की ग्रीर यह घोषणा की कि यह संस्था कुछ निर्देशों के ग्रनुसार ग्रायं-समाज दानापुर के ग्रधीन होगी। उस समय इसके द्रस्टी सर्वश्री हीरालाल राय, डॉ॰ नन्दकुमार सिंह, पं॰ विभुमित्र शास्त्री, ग्रमरनाथ सिंह, राव प्राणसिंह, विद्यापित, सत्यदेव प्रसाद गुप्त मन्त्री पदेन, जलधर प्रसाद, रामानन्द प्रसाद सिंह एवं रामानन्द थे। इस ट्रस्ट द्वारा पण्डित विभुमित्र शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक दानापुर में ऋषि दयानन्द का पदार्पण ग्रौर प्रभावतथा यज्ञप्रसाद के नाम से एक ग्रन्य छोटी-सी पुस्तक छप चुकी है। इन पुस्तकों की विकी से प्राप्त सारी राशि को ट्रस्ट के कार्यों में ही लगाया जाता है।

#### (३) बिहार के श्रन्य प्रमुख श्रार्थसमाज

मुंगेर आर्यसमाल—इसकी स्थापना १२ एप्रिल, १८९७ को मुंगेर के वड़ा-बाजार में हुई थी। समाज-मन्दिर के भवन-निर्माण के लिए जनता से घन संग्रह किया गया। खगड़िया-निवासी श्री श्यामलाल तथा इस क्षेत्र के लोकप्रिय डॉ॰ गौरांग प्रसाद चटर्जी ने इसके लिए बड़ी उदारता से दान दिया और उनके दान से पहले समाज-मन्दिर की भूमि खरीदी गयी और उसके बाद यहाँ के सुप्रसिद्ध डॉ॰ कार्तिकदेव के आर्थिक सह-योग से एक विशाल सभा-भवन का निर्माण किया गया। पंजाब के महान् राष्ट्रीय नेता के नाम पर इसका नाम लाजपत भवन रखा गया। डाँ० साहव वड़े कुशल शल्य-चिकित्सक थे। विहार में अनेक स्थानों पर उच्च पदों पर कार्य करने के बाद उन्होंने काफी समय तक नेपाल राज्य में भी मेडिकल आफिसर के रूप में कार्य किया था। वे आजीवन मुंगेर आर्यसमाज तथा इसके साथ सम्बद्ध संस्थाओं के विकास में लगे रहे।

इस समाज के ग्रारम्भिक वर्षों में पण्डित गौरीदत्त शर्मा ने यहाँ वड़े उत्साह से वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार किया। सन् १६०५ में यहाँ ग्रार्थसमाज का वार्षिकोत्सव वड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस समाज ने वैदिक धर्म के प्रचार के अतिरिक्त अनाथों एवं विधवाश्रों की रक्षा की श्रोर भी ध्यान दिया। डॉ॰ कार्तिक प्रसाद देव ने इस सम्बन्ध में श्रार्यंसमाज मुंगेर की वड़ी सहायता की। दुर्माग्यवश डॉ॰ साहव की दो पुत्रियों का अकाल अवसान उनके जीवनकाल में ही हो गया। उन्होंने अपनी बड़ी कन्या की स्मृति में एक ग्रनाथालय बनाने में सहायता दी। वड़ी वेटी सुमित्रा के नाम पर १६४२ में ग्राय-समाज के तत्त्वावधान में सुमित्रा आयें अनाथालय की स्थापना हुई। विधवाओं की रक्षा के लिए आर्यंसमाज के अधीन एक विघवा आश्रम भी मुंगेर में खोला गया। डॉ॰ साहव विधवा स्त्रियों की दयनीय दशा में सुघार करना चाहते थे और उन्हें समाज की अन्य स्त्रियों की भाँति प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए इच्छुक थे। ग्रतः उन्होंने समाज के माध्यम से इस कार्य को करना शुरू किया। इसके साथ ही तोपखाना वाजार मुंगेर में उन्होंने १६२२ में आर्य कन्या विद्यालय स्थापित किया। वे समाचारपत्रों के महत्त्व को भली-भाँति समभते थे। उनका यह विश्वास था कि इनके माध्यम से समाज में अशिक्षा और कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। अतः उन्होंने बिहार आये प्रतिनिधि सभा को एक प्रेस का दान किया जो वाँकीपुर के ग्रायँसमाज मन्दिर में स्थापित किया गया ग्रीर वहीं से ग्रायविर्त पत्रिका का प्रकाशन ग्रारम्भ हुगा।

डॉ॰ साहब का एक वड़ा कार्य मुंगेर में दयानन्द गढ़ी का निर्माण करना था।
४ अक्टूबर, १८७२ को मुंगेर की भूमि महर्षि दयानन्द सरस्वती के शुभागमन से पितृत्र
हुई थी। डॉ॰ साहब स्वामीजी के परम भक्त थे, उन्होंने स्वामीजी के निवास से पितृत्र स्थान
को क्रय करने के लिए स्वयं दान दिया और अन्य व्यक्तियों से सार्वजिनक चन्दा एक किया।
इस प्रकार प्राप्त वनराशि से पाँच वीघा भूमि खरीदकर इसमें आर्यसमाज का केन्द्र—
दयानन्द गढ़ी के नाम से बनाया। इसमें एक यज्ञशाला और योग-सावना के लिए एक
सावना-स्थल और गुहा बनी हुई है। डाँ॰ साहब आजीवन यहीं अपनी सन्ध्या और
सावना करते रहे।

मुंगेर ग्रायंसमाज को श्री सत्यनारायण शर्मा ने एक भवन दान दिया। इसमें स्वामी दयानन्द ग्रायं विद्या भवन तथा ग्रायं बाल निकेतन नामक शिक्षा-संस्थायें चलायी जा रही हैं। ये दोनों वालकों को वैदिक संस्कृति के ग्रनुकूल शिक्षा देने में संलग्न हैं।

मुंगेर ग्रार्यसमाज के कार्यों से प्रभावित होकर जमुई के समीप सरलण्डा में २५ बीघे तथा घरहरा में ४ वीघे खेत समाज को दान में मिले हैं, जिनकी ग्राय से ग्रनाथों तथा विधवाग्रों की रक्षा की जाती है।

श्चार्यसमाज सीवान—इसकी स्थापना १८६८ ई० में हुई थी। यह विहार की बहुत पुरानी समाजों में है। इसका भवन सार्वजनिक दान और सहायता से १९१५ ई० में बनकर तैयार हुग्रा। प्रारम्भ में इस समाज की स्थापना एवं विकास में सिक्रय सहयोग

देनेवाले सज्जनों में श्री रामहित राम, श्री रामजी शर्मा, श्री रामनारायण राम, श्री हिरनारायण राम के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस ग्रार्थसमाज के कर्मठ कार्यकर्ताग्रों के प्रयास से पर्याप्त भूमि प्राप्त हुई है ग्रौर यहाँ समाज की ग्रोर से ग्रनेक शिक्षा संस्थायें चलायी जा रही हैं। इनमें उल्लेखनीय प्रमुख संस्थायें हैं—डी० ए० वी० पाठशाला, डी० ए० वी० दिलतोद्धार पाठशाला, डी० ए० वी० मिडिल स्कूल, डी० ए० वी० हाई स्कूल, ग्रार्थ कन्या मिडिल स्कूल, डी० ए० वी० कॉलिज, वैद्यनाथ पाण्डेय ग्रार्थ संस्कृत कॉलिज, ग्रार्थ कन्या उच्च विद्यालय, दयानन्द ग्रायुर्वेदिक कॉलिज। इनके साथ ही यहाँ समाज की ग्रोर से श्री ब्रह्मानन्द विधवा ग्रनाथ ग्राश्रम चलाया जा रहा है। इन संस्थाग्रों के विकास का सर्वाधिक श्रेय श्री वैद्यनाथ प्रसाद (दाढ़ी बाबा) को दिया जाना चाहिये।

हाथी टोला (मनेर) पटना ग्रार्यसमाज-इसकी स्थापना का इतिहास वड़ा रोचक है तथा उन कव्टों ग्रौर कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है जो उस समय ग्रार्यसमाज के कार्य-कर्तात्रों को फोलनी पड़ती थीं। मनेर दानापुर के समीप है। १८६६ में जब वहाँ के समाज का वार्षिकोत्सव हुआ तो मनेर के कुछ व्यक्ति इसे देखने के लिए आये और वहाँ से सत्यार्थ-प्रकाश खरीदकर ले गये। इसे पढ़कर वे आर्यसमाजी वने और उन्होंने १८६६ में यहाँ ग्रार्यसमाज की स्थापना की। इसके संस्थापकों में उल्लेखनीय थे—सर्वश्री व्रजविहारी लाल, ब्रजमोहनलाल, द्वारिकासिह तथा वाबू फकीरचन्द शाह। श्री शाह की हाथीटोला-निवासी वावू टीपन प्रसाद सिंह से प्रगाढ़ मैत्री थी। इनके सत्संग से वाबू टीपन प्रसाद पनके श्रार्थसमाजी वन गये। बाबू टीपन प्रसाद के श्राग्रह से वाबू फकीरचन्द्र शाह श्रार्य-समाज के सुप्रसिद्ध विद्वानों स्वामी ग्रोंकार सिच्चिदानन्द, स्वामी मूनीश्वरानन्द तथा पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी को हाथी टोला गाँव में आर्यसमाज का प्रचार करने के लिए बुलाते रहते थे। श्री रामचन्द्र द्विवेदी उन दिनों मनेर के सर्किल पण्डित ग्रर्थात् उप-विद्यालय निरीक्षक थे। वह कट्टर ग्रार्यसमाजी थे। इन्होंने वाद में गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यनाथ घाम की स्थापना में सहयोग दिया। इनकी प्रेरणा से मनेर में ग्रार्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों तथा वार्षिकोत्सवों का कार्यं दुगुने उत्साह से चलने लगा। मनेर के कट्टर पौराणिक आर्यसमाज का प्रचार-कार्य बढ़ने से चिन्तित हुए। उन्होंने सनातन-धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक स्वामी ग्रालाराम संन्यासी को मनेर में ग्रार्थसमाज का विरोध करने के लिए निमन्त्रित किया। इनके साथ शास्त्रार्थ में आर्यसमाज की विजय हुई।

स्थानीय जनता पर इस शास्त्रार्थं का तथा आर्यंसमाजी संन्यासियों और पण्डितों के उपदेशों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और इसके परिणामस्वरूप यहाँ आर्यंसमाज की स्थिति सुदृढ़ हो गयी। आर्यंसमाज के प्रचार के प्रभाव से यहाँ बाबू टीपन प्रसाद सिंह, द्वारिकासिंह रईस, वाबू जगदीशिंसह, बाबू रामानन्द सिंह पहलवान तथा रामप्यारे- सिंह ने यज्ञोपवीत घारण किये। हाथी टोला के एक अन्य निवासी बाबू त्रिवेणीसिंह कट्टर पौराणिक मत के अनुयायी थे। उन्हें उपर्युक्त यादवों द्वारा यज्ञोपवीत ग्रहण करना बहुत बुरा लगा। वे आसपास की विस्तयों में यादव जाति के मुखियाओं के घरों पर जाकर इनके जनेऊ लेने के विरुद्ध प्रचार करने लगे। इन्हें यज्ञोपवीत देनेवाले आर्य- समाजियों को उन्होंने गाली देना और नास्तिक कहना ग्रुरू किया। आर्यंसमाज के विरोध में लोगों को संगठित करने का प्रयास किया और इसके लिए एक विशाल सभा का

आयोजन किया।

इस सभा में २५ हजार यादव तथा ग्रन्य जातियाँ सम्मिलित हुई । यह इस प्रदेश में अपने समय का अनोखा जमघट था। इसमें यादवों के मुखिया लोगों के अतिरिक्त मनेर-निवासी पं० रायवहादुर दुवे ग्रौर पं० भैरवीचरण मिश्रा भी उपस्थित थे। ये ग्रार्यसमाज के कट्टर विरोधी थे। इन व्यक्तियों को इस सभा में आर्यसमाज के विरोध में भाषण करने के लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। इस सभा के ग्रायोजन की सूचना जव मनेर-निवासी ग्रार्यसमाजी वन्धुग्रों को मिली तो वावू फकीरचन्द्र इस सभा में स्वामी श्रोंकार सच्चिदानन्द, स्वामी मुनीश्वरानन्द श्रौर पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी के साथ श्राये, ताकि ग्रार्थसमाज के विरोधियों को समुचित उत्तर दे सकें। इस सभा में जब स्वामी श्रोंकार सच्चिदानन्द ने वोलने का कुछ प्रयास किया तो मनेर के वहादुर दूवे ने जनता में शोर मचाते हुए कहा कि यह साधु नास्तिक है ग्रौर जनता को उनके विरुद्ध भड़काने के लिए यह भी कहा कि यह यादवों को ग्रहीर घोंघा कहकर सम्बोधन करता है। इसके वाद दूवे जी ने जनता को स्वामीजी पर प्रहार करने के लिए संकेत किया। कुछ लोगों ने लाठी चलाना शुरू किया। स्वामीजी को हमले का निशाना बनाया गया। सौभाग्यवश हल्दीछपरा निवासी वहादुर राय पहलवान ने स्वामी सिच्चदानन्द महाराज की रक्षा बड़े साहस और वीरता के साथ की। वे उन्हें सभास्थल से बाहर ले आये। फिर भी स्वामीजी तब तक सिर पर कुछ चोट खा चुके थे और उनका खून भी काफी वहा था। सभास्थल से स्वामीजी बाबू टीपन प्रसाद के घर पहुँच गये। वहाँ कुछ आर्थ-बन्धु औं ने यह सुभाव दिया कि हमला करनेवाले व्यक्तियों पर मुकदमा किया जाए, किन्तु स्वामी सिन्वदानन्द ने अपने गुरु महर्षि दयानन्द की शिक्षाओं के अनुसार इसे अस्वीकार करते हुए कहा, ''मैं लोगों को जेल से छुड़ाने ग्राया हूँ, बन्द करने नहीं। ग्राप याद रिखये जहाँ-जहाँ मेरा खून गिर रहा है, वहाँ-वहाँ आर्यसमाज का वगीचा लग रहा है। एक दिन ऐसा समय ग्रायेगा कि यही विरोधी ग्राप लोगों से यह ग्राग्रह करेंगे कि उस स्वामीजी को बुला दो जिनको हम लोगों ने मारा था, उनके दर्शन करके हम अपने पाप का प्रायश्चित्त करेंगे।"

स्वामी सिन्वदानन्द की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ समय बाद विरोधियों का हृदय-परिवर्तन हुआ और सन् १६१८ में उन विरोधियों ने वाबू टीपन प्रसाद सिंह से आग्रह किया कि, "आप स्वामीजी को हमारे यहाँ निमन्त्रित करें। हम उनके दर्शन करना चाहते हैं।" १६१८ में हाथी टोला आर्यसमाज तथा आर्यकुमार सभा का उसव होनेवाला था। समाज की ओर से स्वामीजी के पास निमन्त्रणपत्र भेजा गया। स्वामीजी उस समय बम्बई में थे। उन्होंने उत्तर दिया कि दानापुर आर्यसमाज के उत्सव पर जब जाऊँगा तभी वहाँ उन लोगों से भेंट हो जाएगी। स्वामीजी जब दानापुर समाज के जलसे पर आये, तो वहाँ उनका दर्शन करने के लिए उनके विरोधी बड़ी संख्या में गये और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हुए।

श्चार्यसमाल खुसरूपुर (पटना)—इसकी स्थापना १६०३ ई० में हुई थी। इसकी स्थापना में सिक्रय सहयोग श्रीर ग्राधिक सहायता सर्वश्री जमरूतलाल, कारूलाल, जगरूपराम, लक्ष्मी महतो एवं बाबू रामदास ने दी। १६१६ में बिहार के सुप्रसिद्ध आर्य-संन्यासी स्वामी मुनीश्वरानन्द ने खुसरूपुर को अपना स्थायी निवासी वनाया। इनके

प्रभाव से वाबू रघुनन्दन प्रसाद ने आर्यसमाज के पावन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सारी चल-अचल सम्पत्ति एक ट्रस्ट वनाकर खुसरूपुर आर्यसमाज को दान दे दी। इससे यहाँ अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई। २२ जून, १६१६ को दयानन्द वाल विद्यालय की और इसके वाद १६२४ में दयानन्द कन्या विद्यालय खुसरूपुर की स्थापना हुई। १६२३ में वाल विद्यालय का भवन वना। गोसम्वर्द्धन के लिए १० फरवरी, १६१६ को श्री विजय गोरक्षिणी नामक संस्था की स्थापना की गयी। ये सव संस्थायें वावू रघुनन्दन प्रसाद के दान से चल रही हैं। इसके वाद यहाँ के एक अन्य कर्मठ दानवीर श्री रामदास ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति श्रीमद्दयानन्द संस्कृत वेद विद्यालय के लिए खुसरूपुर आर्यसमाज को दान दी।

आर्यसमाज बाढ़ (पटना)—इसकी स्थापना १६०५ में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय श्री लक्ष्मण प्रसाद को है। इस समाज का एक भव्य भवन आर्य महिला समाज-मन्दिर है। आर्यसमाज द्वारा संचालित संस्थाओं में आर्य कन्या विद्यालय, वाल विद्या-सदन और दातव्य श्रीषघालय प्रमुख हैं।

स्रायंसमाज वाँकीपुर (पटना)— स्रायंसमाज वाँकीपुर की स्थापना खजांची रोड स्थित खजांची साहब के मकान में ५ मई, १६० न को हुई थी। इसकी स्थापना में प्रमुख भाग श्री फकीरचन्द शाह श्रौर श्री रामखेलावन हकीम ने लिया था। एक वर्ष के भीतर इस समाज का अपना भवन वन गया। १०-२-१६०६ को इसका उद्घाटन हुआ। इसका दोमंजिला पक्का भवन निर्माण करने में सिक्रय सहयोग देनेवाले सर्वश्री राम बहादुर, क्रजनन्दन सिंह, रायबहादुर बलीराम तनेजा, अर्जुनदास अग्रवाल, रामखेलावन और स्वामी मुनीश्वरानन्द महाराज थे। इसके बाद श्री कुनकुन शाह ने चार हजार रुपये की लागत से वैदिक हिन्दी पुस्तकालय के भवन का निर्माण कराया। आर्य कन्या पाठशाला के भवन का निर्माण रायवहादुर ज्ञजनन्दन सिंह की प्रेरणा से हुग्रा। राजगुरु घुरेन्द्रशास्त्री (बाद में स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती) के ग्रनथक प्रयत्न से घुरेन्द्र व्यायामशाला और वैदिक हिन्दी पुस्तकालय का निर्माण और विकास हुग्रा। डॉ० सिहेश्वर प्रसाद के प्रयास से ग्रायंकुमार सभा की स्थापना हुई। इस समाज द्वारा प्रतिवर्ष विधिवत् वेद-प्रचार सप्ताह, ऋषि-बोघोत्सव, ऋषि-निर्वाण-दिवस के आर्य पर्वो का ग्रायोजन वड़ी घूमघाम से किया जाता रहा है।

स्रायंसमाज खगड़िया, जिला मुंगेर—इसकी स्थापना ७ दिसम्बर, १६१३ को हुई थी। इसका ग्रपना स्थायी भवन है। यह इसे दान में प्राप्त हुम्रा है। इसके द्वारा स्रनेक संस्थायें चलायी जा रही हैं। इनमें प्रमुख ग्रार्य सभा, ग्रार्य कन्या विद्यालय, मध्य विद्यालय तथा प्राइमरी पाठशाला हैं।

भ्रार्यसमाज रोसड़ा (समस्तोपुर)—इसकी स्थापना १६१५ ई० में की गयी थी। समाज के लिए श्री रामविलास जी द्वारा एक भूखण्ड दान दिया गया। इसपर इसके भवन का निर्माण किया गया।

आर्यसमाज भागलपुर—इसकी स्थापना १९१६ ई० में श्री शीतल प्रसाद वैद्य के प्रयास से हुई। मन्दिर के लिए भूमि का दान करनेवालों में श्री दीपनारायण सिंह, श्री अनिरुद्धप्रसाद और श्री महावीरप्रसाद के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समय भागलपुर में तीन स्थानों पर समाजें हैं—दीपनगर (मंसूरगंज) और नाथनगर में तथा महिला आर्यसमाज

मण्डी चौक में है। ये सभी आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रसार करने में लगे हुए हैं।

इस आर्यसमाज के सदस्यों ने वेद-प्रचार और धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ-साथ १६३० तथा १६४२ के स्वाधीनता-संग्रामों में सिक्रिय भाग लिया है। इस प्रकार के सदस्यों में सर्वश्री किवराज नरेन्द्रनाथ वैद्य, वनारसी गुप्त, जजमोहन सहाय, रुद्रदत्त आर्य, तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, निश्चिकान्त मिश्र, सत्यवती आर्य, जितेन्द्रकुमार मिश्र, सूर्य-नारायण मिश्र, राघेश्याम पाठक और परमानन्द गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। हैदराबाद-सत्याग्रह तथा पंजाब हिन्दी सत्याग्रह में भी इस समाज के कई व्यक्तियों ने जेल की यातनायें सही हैं।

सामाजिक सुधार में यह समाज ग्रंगणी है। इसने ग्रंस्पृश्यता का निवारण कर गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था के ग्राधार पर एक हरिजन तथा वैश्य कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को
समाज के पुरोहित-पद पर नियुक्त किया। महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने
के साथ-साथ वेद के पठन-पाठन और यज्ञकार्य में समान ग्रंधिकार दिया। महिला ग्रायंसमाज मन्दिर की स्थापना में श्री महावीर प्रसाद की पत्नी तथा सत्यवती कपूर का नाम
उल्लेखनीय है। नारियों की स्थित सुधारने में भी इस समाज का कार्य महत्त्व का है।
इसकी रिपोर्ट के ग्रनुसार ६१६ नारकीय जीवन व्यतीत करनेवाली महिलाओं को सत्यथ
पर लाया गया, ४६६ भूली-भटकी वालिकाओं को संरक्षण दिया गया और १६६
ग्रंपमानित महिलाओं को पुनः समाज में स्थान दिलाने का प्रयास किया गया, छुग्राछूत
तथा ग्रन्य कारणों से धर्म-बहिष्कृत ३१६ महिलाओं को तथा १४१ पुरुषों को वेद-मार्ग
पर लाया गया, १६२ धर्मान्तरित नर-नारियों की शुद्धि की गयी और मुसलिम परिवारों
की १३१ पथा प्रष्ट कन्याओं को उनके ग्रंभिभावकों के पास भेजा गया। महर्षि दयानन्द
सरस्वती भागलपुर भी ग्राये थे। उन्होंने यहाँ छत्रपति तालाव (मिरजानहाट) में जिस
स्थान पर धार्मिक उपदेश दिये थे वहाँ ग्रार्यसमाज ने यज्ञशाला का निर्माण किया है।

श्रार्यसमाज बक्सर—यहाँ १६१६ में सरकारी सेवा में कार्यरत श्री राम अनुग्रहराय ने अपने सहयोगी श्री रामिकशोर पाण्डे श्रीर इन्द्रजीतलाल के साथ ग्रार्यसमाज की
स्थापना की। उनके दो पुत्र श्री रामचेतन राय श्रीर श्रीपित राय श्रभी तक ग्रार्यसमाज के
सिक्तय कार्यकर्ती हैं। इस ग्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव वड़ी घूमधाम से मनाये जाते रहे हैं
श्रीर इनमें ग्रार्थसमाज के प्रमुख नेता श्रीर द्रार्य संन्यासी सिम्मिलित होते रहे हैं। इस
समाज के कर्मठ सदस्य गुरुकुल वृन्दावन के स्नातक श्री शिवचेतन राय ने हैदराबादसत्याग्रह-श्रान्दोलन में भाग लिया था। गांघीजी के ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन में इस समाज के
सदस्यों ने सराहनीय भाग लिया। १६३६ में गोला बाजार के श्री राधामोहन जी के
सकान में श्रार्य विद्यालय की स्थापना की गयी। इस समाज के सिक्रय कार्यकर्ताओं में
सर्वश्री मदन प्रसाद उर्फ भूम बाबू, सुरेन्द्रनाथ जायसवाल, विश्वनाथ ग्रार्य, गौरीशंकरलाल, शारदा प्रसाद ग्रीर शंकर प्रसाद जायसवाल के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री शारदाप्रसाद ने १६४२ में 'भारत छोड़ो'-ग्रान्दोलन में बक्सर पुलिस स्टेणन पर तिरंगा मण्डा
फहराया था।

ग्रायंसमाज हवेली खड़गपुर (मुंगेर)—इसकी स्थापना ऋषि-बोघोत्सव के पावन पर्व पर सन् १६२० ई० में हुई थी। इस समाज के संस्थापक श्री गिरीशचन्द्र पाल थे। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के प्रचार का प्रतिरोध करते हुए स्थानीय जनता को ग्रायं- समाज में दीक्षित किया और उपनयन संस्कार करके यज्ञापनीत घारण कराया। समाज ने ग्रार्यसिद्धान्त, शास्त्री ग्रादि नैदिक ग्रीर घार्मिक परीक्षाग्रों का केन्द्र भी चलाया।

श्रार्थसमाज हरपुरजान(सारन)—इसकी स्थापना सन् १६२० में हुई थी। इसकी स्थापना की प्रेरणा देनेवाले श्रीर इसमें सिक्रय भाग लेनेवाले श्री कृष्ण बहादुर थे। इनका सारा जीवन श्रार्यसमाज को समिपत था। इनके सहयोगी श्रीमती कान्तिसिंह, पूनम रानी, ढॉक्टर शम्भूनाथ सिंह, नीलमिसंह, सुधीर सुधांशु थे। इस ग्रार्थसमाज ने छुग्राछूत श्रीर जाति-भेद की कुप्रथा दूर करने का प्रयास किया है। तिलक तथा दहेज-प्रथा के विरुद्ध श्रिमयान चलाया है; अन्तर्जातीय विवाह कराये हैं। भारत के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लेनेवाले समाज के सदस्यों में डॉक्टर नरेन्द्रपाल सिंह, रामचन्द्र दास, राजेन्द्रपाल सिंह श्रीर जागेश्वर राय के नाम उल्लेखनीय हैं।

श्रार्यसमाज नेमदारगंज (नवादा)—इसके संस्थापक श्री घर्मवीरलाल थे। यह कलकत्ता नगरी में स्वामी श्रद्धानन्द जी का प्रवचन सुनकर श्रतीव प्रभावित हुए श्रीर वहाँ से महिंद दयानन्द के ग्रन्थ लेकर जब अपने घर वापिस लौटे, तो वहाँ उन्होंने ग्रपनी मित्रमण्डली में श्रार्यसमाज की विशेषताश्रों की चर्चा की। निकटवर्ती कई गाँवों की लगभग सभी जातियों के मुख्य प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मिलित सहभोज का ग्रायोजन किया श्रीर सब लोगों को ग्रार्यसमाज की विचारघारा से परिचित कराया श्रीर इसका अनुयायी बनाया। इस प्रकार उन्होंने यहाँ ग्रार्यसमाज का ग्रावश्यक प्रचार करने के बाद १६२२ में इसकी विधिवत् स्थापना की। ग्रारम्भ में पौराणिक मतानुयायी लोगों ने इसका जोर विरोध किया श्रीर ग्रार्यसमाज में सिम्मिलित होनेवालों को श्रपनी जाति से वहिष्कृत कर दिया, किन्तु कुछ समय बाद यह विरोध कम हो गया। ग्रार्य युवकों में ग्रार्यसमाज के कार्य के लिए स्पर्धा होने लगी।

शुरू में आर्यसमाज का अपना भवन न होने के कारण लोगों के घरों और दुकानों में सत्संग लगाये जाते थे। वाबू पेरू साह ने समाज का भवन बनाने के लिए लोगों से धन संग्रह किया और स्वयं इसके लिए भूमिदान करके भवन-निर्माण कराया।

इस समाज के प्रधान कार्यकलाप आर्य विद्वानों द्वारा प्रचार-कार्य, नगर-कीर्तन, शोभायात्रा, निकटवर्ती गाँवों में प्रचार तथा नियमित साप्ताहिक सत्संग हैं। स्वामी अभेदानन्द, पं० सत्यव्रत, श्री रामजीवन शर्मा, स्वामी मुनीश्वरानन्द, पं० शान्तिप्रकांश आदि सुप्रसिद्ध उच्चकोटि के प्रचारकों तथा कुँवर सुखलाल आर्यमुसाफिर, ठाकुर रणजीत-सिंह जैसे भजनोपदेशक यहाँ प्रचार-कार्य करते रहे हैं।

इस समाज ने अपने क्षेत्र में शुद्धि एवं सामाजिक कुरीतियों के निवारण का उल्लेखनीय कार्य किया है। यहाँ आस-पास के गाँवों में पशुवलि की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। विजयदशमी के पुण्य पर्व पर निरीह, निर्दोष पशुओं का वध किया जाता था। आर्यसमाज ने श्री रामचन्द्र शर्मा वीर के निर्देशन में अनेक गाँवों में इस प्रथा को अपने प्रवल प्रचार और प्रयत्न से बन्द करवाया। मद्य-निषेध कार्यक्रम में शराब की दुकानों पर घरना देकर लोगों को शराव न पीने की प्रेरणा दी गयी। मृतक-श्राद्ध एवं क्षौरकर्म (मुण्डन) का विरोध किया गया। एक स्थानीय नव-मुसलिम को सपरिवार २६ वर्ष बाद मथुराप्रसाद आर्थ तथा श्री रामप्रसाद मास्टर ने शुद्ध किया तथा सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ में इसके साथ सहभोज एवं प्रसाद-वितरण का सफल आयोजन किया।

इस समाज का एक विशेष कार्यक्रम सहभोजों द्वारा छुग्राछूत के भेदभाव का निवारण करना रहा है। दहेज-प्रथा के विरुद्ध श्रिभयान किया जा रहा है। समाज के सदस्यों ने हैदराबाद सत्याग्रह तथा गोरक्षा ग्रान्दोलन में भाग लिया है। इस समाज के पुराने कर्मठ कार्यकर्ताग्रों ग्रौर प्रेरणा देनेवालों में श्री धर्मवीरलाल, श्री पेरू साह, तथा श्री जगन्नाथ-प्रसाद ग्रायं प्रमुख हैं।

श्चार्यसमाज गोपालगंज—१६२२ में स्थापित इस समाज की प्रगति में विशेष योगदान श्री रामरक्ष ब्रह्मचारी, श्री दीनानाथ, श्री रामवृक्ष प्रसाद एवं हरिनन्दन पाण्डेय का है। इस समाज द्वारा एक डी० ए० वी० उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय श्रीर प्राइमरी विद्यालय चलाये जा रहे हैं।

आर्यसमाज जगदीशपुर (रोहतास)—१६२३ ई० में श्री राघाकृष्ण पाण्डेय ने अपनी भू-सम्पत्ति में से ४ कट्टा जमीन देकर आर्यसमाज मन्दिर की स्थापना और निर्माण कराया था।

#### (४) मुजफ्फरपुर आर्यसमाज

प्राचीन मिथिला और वैशाली की सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करने-वाले तिरहुत (तीरभुक्ति) डिविजन के प्रधान केन्द्र मुजफ्फरपुर में महर्षि दयानन्द का शुभागमन नहीं हुआ था । वे श्रपने जीवनकाल में पटना, श्रारा, भागलपुर, मुंगेर, दानापुर में ही गये थे, उत्तरी बिहार की भूमि उनके प्रचार से वंचित रही। यहाँ नवजागरण और सुधार के विचार देर से पहुँचे। स्रतः इस क्षेत्र में पौराणिक धर्म की बड़ी प्रवलता थी। मूर्ति-पूजा, छुग्राछूत, वाल-विवाह, विघवा-विवाह निषेघ, जातिभेद ग्रादिकी कुप्रथायें प्रचलित थीं। पर वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही शिक्षित नवयुवकों के हृदय में विदेशी शासन और परम्परागत धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति ग्रसन्तोष, रोष ग्रौर भ्राक्रोश की भावनायें उत्पन्न होने लगीं। डिविजन का केन्द्र होने के कारण यहाँ ग्रदालतों में वकीलों की संख्या ग्रविक थी। इनमें कुछ जागरूक ग्रीर सुघारवादी वकीलों का भुकाव श्रार्यसमाज की श्रोर था। इनमें श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त मूलतः दानापुर के निवासी थे। दानापुर में श्रार्यसमाज का प्रचार होने के कारण वचपन में इनपर श्रार्यसमाज का अच्छा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने महर्षि के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय किया। जब वह वकालत के लिए मुजफ्फरपुर आये तो अपनी मित्र-मण्डली में वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज-सम्बन्धी विषयों की चर्चा करने लगे। इस चर्चा में श्री देवनारायण गुप्त, पण्डित ग्रात्माराम पंजाबी, श्री महादेवलाल वर्मा ग्रादि ग्रनेक मित्र भाग लिया करते थे। कुछ दिनों बाद इसी मित्र-मण्डली ने आर्यसमाज की स्थापना की। किन्तु समाज के नियमों और उद्देश्यों के अनुकूल विधिवत् समाज का कार्य नहीं चलाया जा सका और यह संस्था एक वाद-विवाद-सभा की भाँति कुछ दिन चलकर शिथिल और निष्क्रिय हो गयी। फिर भी उपर्युक्त सज्जन वैदिक चर्चा और ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों के प्रचार की आवश्यकता अनुभव करते रहे। यह घटना १६१५ के लगभग की है।

(क) आर्यसमाज के संस्थापक—इसी समय मुजफ्फरपुर में कुछ अन्य व्यक्तियों के प्रयास से आर्यसमाज की स्थापना को बल मिला। इनमें पहले व्यक्ति मुजफ्फरपुर जिले के हाजीपुर सब-डिविजन में अवस्थित एकारा ग्राम-निवासी ठाकुर रामनन्दन सिंह थे। श्राप मोतिहारी के सर्वे सेटलमेंट विभाग में काम करते थे। श्रापने महिंव द्वारा वनाये सत्यार्थप्रकाश श्रादि प्रन्थों को पढ़ा श्रीर श्रापकी यह दृढ़ घारणा हो गयी कि श्रायंसमाज तथा वैदिक धर्म के प्रचार से ही देश श्रीर जाति की उन्नति तथा कल्याण हो सकता है। श्रतः श्रापने श्रपना समस्त जीवन महिंव के पद-चिह्नों पर चलकर बिताने की प्रतिज्ञा की श्रीर बाद में श्राप पण्डित सत्यव्रत महोपदेशक के नाम से विख्यात हुए। श्रापने इस प्रदेश में श्रायंसमाज की स्थापना, उन्नति श्रीर प्रचार में वड़ा सहयोग दिया।

दूसरे सज्जन मुजफ्फरपुर के श्रामगोला नाम मुहल्ले के श्री मुन्नीलाल साहू थे।
यह कलकत्ता में नौकरी करते थे। वहाँ इनका कुछ श्रार्यसमाजी सज्जनों से सम्पर्क हुशा श्रीर ग्रापने सत्यार्थप्रकाश का गम्भीर श्रध्ययन किया। शीघ्र ही इनकी वैदिक घमें के सिद्धान्तों में दृढ़ श्रास्था हो गयी। कुछ समय वाद नौकरी छोड़कर श्राप श्रपने घर मुजफ्फरपुर चले श्राये श्रीर श्रपने साथ श्रार्यसमाज के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश श्रीर ऋखेदादिभाष्यभूमिका भी लेते श्राये। इनके श्राने से मुजफ्फरपुर श्रार्यसमाज की स्थापना को यहाँ वड़ा प्रोत्साहन मिला।

इसी ग्रामगोला मुहल्ले में बाबूलाल साहू नामक एक धर्म-प्रेमी सज्जन रहते थे।

यह दिनभर बेंतसाजी का काम करते और शाम के समय पास-पड़ोसवालों को रामायण,

सुखसागर, प्रेमसागर ग्रादि धार्मिक ग्रन्थों की कथायें सुनाया करते थे। इसलिए इनका

घर ग्रामगोला मुहल्ले में एक धार्मिक केन्द्र बन गया। सर्वश्री द्वारिकाप्रसाद ठाकुर ग्रौर

भृगुनन्दन गुप्त जैसे कुछ नौजवान भी इस घार्मिक चर्चा में सिम्मिलित होते थे। उन दिनों

चारों ग्रोर पौराणिक घर्म का जोर था। मूर्तिपूजा, हरिकीर्तन, रामलीला, रासलीला

पौराणिक घर्म के विशेष ग्रंग समभे जाते थे। कलकत्ता से लौटने पर मुन्नीलाल साहू ने

बाबूलाल साहू के घर पर एकत्र होनेवाले व्यक्तियों की गोष्ठी में पौराणिक मत का

खण्डन शुरू किया ग्रौर साथ ही एक ग्रखाड़ा खोदकर वे स्थानीय नवयुवकों को व्यायाम

की शिक्षा देने लगे। कुछ दिनों के सत्संग के बाद यहाँ ग्रानेवाले नवयुवकों में वैदिक घर्म

ग्रौर ग्रार्यसमाज के प्रति प्रेम उत्पन्त होने लगा। यहाँ ग्रानेवाले नवयुवक सर्वश्री द्वारिका
प्रसाद ठाकुर, ऊघव साहू, रामनारायण ठाकुर तथा श्री भृगुनन्दन गुप्त के हृदय में ग्रपना

एक संगठन बनाने की इच्छा बलवती होने लगी। तत्कालीन धार्मिक तथा सामाजिक

परिस्थित ग्रार्यसमाज के प्रतिकूल थी। ग्रतः इन ग्रुवकों को ग्रपने संगठन के लिए ग्रनुकूल

वातावरण तैयार करने में लगभग पाँच वर्ष लग गये।

(ख) आर्य नवयुवक समिति—२२ जून, १६२२ को श्री भोला साहू के निवास-स्थान पर लगभग ५० नवयुवक एकत्र हुए। इनकी सभा ने सर्वसम्मित से यह निर्णय किया कि आर्य नवयुवक समिति नामक संस्था की स्थापना की जाय।

लगभग छह महीने तक श्री भोला साहू के निवासस्थान पर प्रति रिववार को सायंकाल समिति का साप्ताहिक श्रिधिवेशन और सत्संग नियमित रूप से होता रहा। इसमें उपस्थिति निरन्तर बढ़ती चली गयी और यह स्थान साप्ताहिक श्रिधिवेशन के लिए छोटा प्रतीत होने लगा। इस समिति का स्थान अन्यत्र ढूँढ़ा जाने का प्रयास शुरू हुआ। इस समिति के प्रधान श्री ऊघव साहू ने अपना मकान इस कार्य के लिए प्रदान करके इस समस्या का समाधान कर दिया। कार्यालय की कार्यवाही के संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों ने डेस्क, कुर्सी और मेज दान में दीं। इस समिति के रिववारीय कार्यक्रम इतने

श्राकर्षक होने लगे कि जिज्ञासु सदस्य रविवार श्राने की प्रतीक्षा किया करते थे श्रीर बड़ी श्रद्धा से अपने-अपने घरों से सिमघा, हवन-सामग्री, घृत आदि आवश्यक सामग्री लाया करते थे। साप्ताहिक सत्संग में सत्यार्थप्रकाश का पाठ श्रीर उसकी व्याख्या श्री द्वारिका-प्रसाद ठाकुर के द्वारा सम्पन्न होती थी।

(ग) ग्रायंसमाज की स्थापना-ग्रायं नवयुवक समिति की स्थापना के ११ महीने वाद १६२३ के मई मास में एक दिन पं० सत्यव्रत वानप्रस्थ (पूर्वनाम ठाकुर रामनन्दन-सिंह, जो वाद में स्वामी ईश्वरानन्द बने) गुरुकुल हरपुरजान के निमित्त घन संग्रह करने के लिए मुजफ्फरपुर ग्राये। उन्हें यह पता लगा कि स्थानीय ग्रामगोला मुहल्ले में एक ग्रार्य नवयुवक समिति वनी हुई है। ग्रगले ही दिन वह इसके प्रधान श्री ऊघव साहू के घर पर उनसे मिले और समिति के कार्यकर्ताओं से वार्ते करने के बाद एक सार्वजनिक सभा का ग्रायोजन किया गया। इसमें पण्डित सत्यव्रत का "गुरुकूल शिक्षा-प्रणाली ग्रौर ग्राय-समाज के उद्देश्य" विषय पर बहुत ही प्रभावशाली ग्रौर ग्रोजस्वी भाषण हुग्रा। इस सभा के समाप्त होने पर पण्डित जी ने सिमिति के सदस्यों को कहा कि सिमिति का क्षेत्र अव बहुत बढ़ गया है, इसे व्यापक क्षेत्र में कार्य करना है। ग्रतः इस समिति को ग्रायंसमाज के रूप में परिणत कर दिया जाना चाहिये। समिति के सदस्यों ने पण्डित जी के इस विचार का अनुमोदन किया और मई, १६२३ में आर्य नवयुवक समिति का नवीन नाम-करण आर्यसमाज कर दिया गया, जिसके प्रधान श्री ऊघव साह तथा मन्त्री श्री रामफल-सिंह चुने गये।

विधिवत् ग्रार्यसमाज की स्थापना होने के वाद यहाँ साप्ताहिक सत्संगों के ग्रति-रिक्त अनेक प्रकार की सामाजिक सेवाएँ भी आर्यसमाज द्वारा की जाने लगीं। अनायों, विधवाओं की रक्षा, लावारिस मृतकों की अन्त्येष्टि आदि जो कार्य पौराणिक समाज द्वारा नहीं किये जा रहे थे, वे सब ग्रव ग्रार्थसमाज द्वारा किये जाने लगे। ग्रक्टूबर, १६२३ में यहाँ आने पर पण्डित सत्यव्रत ने समाज के अधिकारियों को वार्षिकोत्सव करने की प्रेरणा दी ग्रीर ग्रगले २५ वर्ष तक मृत्युपर्यन्त वह इसके सभी कार्यकलापों में गहरी दिल-चस्पी लेते रहे। यह सत्य ही कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर भार्यसमाज के पहले २५ वर्षी

का इतिहास उनके चारों ग्रोर चनकर काटता है।

(घ) आर्यसमाज के वार्षिकोत्सद-पिंडत सत्यव्रत जी की प्रेरणा से १६, १७, १८, १९ दिसम्बर, १६२३ को इस समाज का पहला वार्षिकोत्सव और पहला शास्त्रार्थ हुग्रा। मुसलमानों को ज्यों ही श्रार्यसमाज के उत्सव की सूचना मिली तो उन्होंने समाज को मुवाहसा करने के लिए चुनौती दी और अपनी ओर से बिहार शरीफ के मौलवी जमील ग्रहमद साहव को बुलाया। आर्यसमाज की ग्रोर से पण्डित रामचन्द्र देहलवी श्रामन्त्रित किये गये। इन दोनों का शास्त्रार्थ ग्राज भी यहाँ के पुराने लोगों द्वारा स्मरण किया जाता है। यह तत्कालीन ईसाई लाट पादरी मिस्टर ई० जूडा की अध्यक्षता में हुग्रा श्रीर इसमें उन्होंने श्रार्यसमाज को विजयी घोषित किया। पहले उत्सव पर पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद वैदिक रिसर्च स्कालर, पण्डित शिवशंकर शर्मा वेदाचार्य, पण्डित रामावतार शर्मा वेदतीर्थं ग्रीर स्वामी मुनीव्वरानन्द जैसे भ्रायंसमाज के दिग्गज विद्वान् उपस्थित हुए। इस वार्षिकोत्सव पर ग्रछूतोद्धार सम्मेलन रखा गया ग्रौर इसमें न केवल ग्रस्पृश्यता का उन्मूलन करने के विषय पर प्रभावणाली भाषण दिये गये, श्रपितु एक विणाल सभा में डोमों ग्रौर मेहतरों के हाथ का जल भी वितरित किया गया ताकि ग्रस्पृश्यता के निवारण में विश्वास रखनेवाले इसे चरणामृत के समान ग्रहण करें। यह तत्कालीन बिहार में ग्रार्यसमाज की एक नवीन सामाजिक क्रान्ति थी। इसके साथ ही इस समय १६ विद्यमियों की शुद्धि करके उन्हें वैदिक धर्म का ग्रनुयायी बनाया गया।

ऐसे कार्यों से स्थानीय पौराणिक जनता आर्यंसमाजियों से वड़ी कुपित एवं रुट हुई। आर्यं वन्धुओं को स्वजनों का तिरस्कार एवं सामाजिक वहिष्कार और अत्याचार भी सहना पड़ा। इस समय जहाँ एक और इस आर्यंसमाज के कार्यंकर्ताओं को अपनी विरादरी के संकीण क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, वहाँ दूसरी ओर उन्हें कुछ प्रमुख स्थानीय प्रतिष्ठित पुरुषों, रईसों और धनीमानियों की व्यावहारिक सहानुभूति और सहयोग भी मिला। इसी कारण ये कार्यंकर्ता वड़े उत्साह से अपने कार्य में लगे रहे। इस प्रकार से आर्यंसमाज के सहायकों में रायवहादुर श्यामनन्दन सहाय, रायवहादुर उमाशंकर प्रसाद, रायवहादुर टुनकी साह, श्री गोपालदास चौधरी, रायवहादुर श्री कृष्णदेव नारायण महथा, श्री दुर्गादास सोंधी, श्री लक्ष्मानारायण तिवारी, डॉक्टर ईश्वरदत्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मुजपकरपुर का आर्यंसमाज अपने आरम्भिक कार्यों के लिए रायवहादुर श्यामनन्दन सहाय का विशेष आभारी है। वह समाज को प्रचुर मात्रा में आर्थिक और बौद्धिक सहायता देते रहे। पहले वार्षिकोत्सव का ऐतिहासिक अछूतोद्धार सम्मेलन इन्हीं की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था।

१६२४ के दिसम्बर मास में इस समाज का दूसरा वार्षिकोत्सव हुग्रा। इस वार मुसलमानों ने शास्त्रार्थ के लिए सियालकोट (ग्रविभाजित पंजाब, पाकिस्तान) के मौलवी इन्नाहीम साहिव को बुलाया। ग्रार्यसमाजकी ग्रोर से पुनः पण्डित रामचन्द्र देहलवी बुलाये गये। दो दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, किन्तु मौलवी साहव के विषयान्तर में भटकते रहने से ग्रन्तिम निर्णय नहीं हो सका। फिर भी कट्टर-से-कट्टर मुसलमान इस शास्त्रार्थ से इतने प्रभावित हुए कि कहने लगे—"या खुदा! ग्रगर इस इन्सान (पण्डित रामचन्द्र-देहलवी) को तूने मुसलमान वनाया होता तो इस्लाम का वेड़ा पार हो जाता।" इस शास्त्रार्थ से जनसाधारण पर ग्रार्थसमाज का प्रभाव ग्रौर भी ग्रधिक वढ़ गया। नगर के प्रतिष्ठित एवं शिक्षित समुदाय की गहरी सहानुभूति ग्रार्थसमाज के साथ हो गयी। ग्रब पण्डित सत्यव्रत के निर्देशन एवं सहयोग से समाज के ग्रधिकारी ग्रन्य उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों को बुलाकर मुहल्ला-प्रचार, ग्राम-प्रचार ग्रौर मेलों ग्रादि में प्रचार का सफल ग्रायोजन करने लगे।

श्रार्यसमाज द्वारा जिन ग्रनाथों, विघवाग्रों की रक्षा होती थी उनके लिए १६२५ ई० में समाज के अन्तर्गत एक विधवा ग्रनाथ रक्षिणी सभा का संगठन किया गया। इसके प्रधान ग्रार्यसमाज के प्रधान श्री ऊघव साहू हुए। इन्होंने अपने निवासस्थान को समाज-मन्दिर के लिए दिया ग्रीर घर में स्त्रियों के निवासस्थान को ग्राश्रम के रूप में परिणत किया ग्रीर स्वयं अन्तर्जातीय विवाह करके सामाजिक क्रान्ति का व्यावहारिक ग्रादर्श प्रस्तुत किया। समाज में कोई स्थायी कोष न होते हुए भी ग्रपने पास से समाज के उप-देशकों ग्रीर पण्डितों का स्वागत-सत्कार ग्रीर भोजन की व्यवस्था करते हुए इन्होंने ग्रार्यसमाज की सेवा में ग्रपने व्यवसाय की ग्रीर भी समुचित ध्यान नहीं दिया।

८, १, १०, ११ जनवरी, १६२६ को आर्यसमाज का तीसरा वार्षिकोत्सव बड़ी

घूमघाम से मनाया गया। इस समय तक आर्यंसमाज का प्रभाव इतना वढ़ चुका था कि वाणिकोत्सव में १० हजार तक की संख्या में श्रोता उपस्थित होकर वैदिक धर्म का सन्देश वड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। इस उत्सव की एक उल्लेखनीय घटना कृष्णमाया नामक नेपाली लड़की के उद्धार की है। यह विधिमयों द्वारा अपहृत करके रेलवे स्टेशन की ओर ले-जायी जा रही थी। इस समाचार को जव वाणिकोत्सव के पण्डाल में वैदिक धर्मोपदश का अमृतपान करती हुई जनता ने सुना तो वह पण्डाल छोड़कर स्टेशन की ओर भागी। कन्या की रक्षा आर्यंसमाज द्वारा की गयी। इसके बारे में सरकारी अदालत में मुकदमा भी चला। न्यायालय ने इस कन्या को स्थानीय आर्यंसमाज की संरक्षकता में सौंपने का निर्णय किया और इसका पुनर्विवाह एक सम्पन्न पंजाबी खत्री के साथ करा दिया गया।

इस घटना से हिन्दू समाज में आर्यसमाज की प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि हुई और उसे हिन्दू हितों का प्रवल संरक्षक समक्ता जाने लगा। इस वार्षिकोत्सव पर आर्यसमाज का तीसरा शास्त्रार्थ पौराणिक पण्डित देवीकान्त के साथ हुआ। इसमें आर्यसमाज की ओर से पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री प्रधान प्रवक्ता थे। इस शास्त्रार्थ के अध्यक्ष एवं निर्णायक राय-वहादुर श्यामनन्दन सहाय ने आर्यसमाज को विजयी घोषित किया।

(ङ) स्रायंकुमार सभा—सन् १६२७ में पण्डित सत्यन्नत वानप्रस्थ की प्रेरणा से प्रभावित होकर कुछ छात्रों ने स्रायंकुमार सभा की स्थापना की। इसके संस्थापकों में सर्वश्री डॉक्टर द्वारिकाप्रसाद साहू, भृगुनन्दन गुप्त एवं पन्नालाल आर्य के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके प्रयत्न से ग्रोरियण्ट क्लव के पीछे १० कट्टे जमीन खरीदी गयी। इसपर आजतक ग्रायंकुमार विद्यामन्दिर चलाया जा रहा है। इसी साल वैदिक साहित्य में ग्राभिक्ष वढ़ाने ग्रौर स्वाध्याय-प्रेमी लोगों को वैदिक पुस्तकों की सुविधा प्रस्तुत करने की दृष्टि से ग्रायंसमाज के ग्रधीन एक वैदिक पुस्तकालय की स्थापना की गयी। ग्रनेक सदस्यों ने ग्रपनी व्यक्तिगत पुस्तकों पुस्तकालय को दीं। विशेष धन संग्रह करके वैदिक धर्म की ग्रनेक पुस्तकों मंगाई गयीं। श्री गोपाल चौधरी (तीसी के ग्राढ़तवाले) ने ग्रपने उदार दान से कई सौ रुपये मूल्य के वेदभाष्य ग्रौर ग्रन्य ग्राष्ट्र ग्रन्थ मंगाकर पुस्तकालय को प्रदान किये। इस समाज के पुस्तकालय में वैदिक धर्म की पुस्तकों का सुन्दर संग्रह है।

१६२६ तक ग्रायंसमाज स्थानीय स्कूलों एवं कॉलिजों के विद्यारियों में लोकप्रिय हो चुका था। इसके विचारों ग्रीर उपदेशों से प्रभावित स्थानीय जिला स्कूल के छात्रों ने एक नवयुवक दल की स्थापना की। पहले यह केवल विभिन्न वार्मिक ग्रीर सामयिक विषयों पर वाद-विवाद करनेवाली वार्ग्वाद्धनी सभा मात्र थी, किन्तु कुछ समय वाद युवकों ने इसे ठोस समाजसेवी संस्था के रूप में परिणत किया ग्रीर नवयुवक दल को

स्रायं नवयुवक दल का नया नाम दिया गया।

(च) वैमनस्य के वर्ष-१६२६ से १६३४ तक का काल मुजपफरपुर आर्यसमाज के इतिहास में वैमनस्य, पारस्परिक मनोमालिन्य और संघर्ष का समय था। इस समय यह दलवन्दी की दलदल में फैंस गया। कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेदों से आर्यसमाज का कार्य शिथिल हो गया।

किन्तु १५ जनवरी, १९३४ के भीषण भूचाल की महान् विपत्ति आर्यंसमाज के लिए वरदान सिद्ध हुई। मूकम्प-पीड़ित, आश्रयहीन भूखे-नंगे अनाथ वच्चों, विधवाओं

त्रौर कष्टपीड़ित व्यक्तियों की सेवा के लिए श्रार्यसमाज के कार्यकर्ता श्रापसी मतभेद भुला-कर एक हो गये श्रौर राहत-कार्य में जुट गये श्रौर इस भीषण संकट का वीरता एवं साहस से सामना करने लगे। इस भूकम्प का प्रभाव उत्तरी विहार पर श्रधिक हुश्रा था। मुजफ्फर-पुर का सारा नगर डेढ़ मिनट में खण्डहर बन गया। ६-७ हजार व्यक्ति मकानों के मलवे के नीचे दबकर मर गये। बचे हुए व्यक्ति घरबाररिहत हो गये। शहर की सारी सम्पत्ति खण्डहरों में दब गयी। किन्तु सौभाग्यवश श्रधिकांश श्रार्य वन्धुश्रों श्रौर श्रार्य परिवारों की इस भीषण प्रलय में भगवान् ने रक्षा की श्रौर वे भूकम्प-पीड़ितों की सहायता का कल्याण-कारी कार्य पूरी शक्ति के साथ करने लगे। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से करने के लिए सार्यसमाज रिलीफ सोसायटी का निर्माण किया गया। इसे उत्तरप्रदेश, पंजाव, बंगाल श्रादि की आर्यसमाजों से घन, वस्त्र तथा अन्य श्रावश्यक सामग्री एवं कार्यकर्तांश्रों की बहुमूल्य सहायता मिली। यह सोसायटी पाँच महीने तक श्रनेक केन्द्रों में भूकम्प-पीड़ितों की सहायता का काम करती रही। इससे श्रार्यसमाज में नूतन प्राणसंचार हुशा।

भूकम्प के सहायता-कार्य में ग्रायंसमाज के विभिन्न दलों के सव कार्यकर्ता एक हो गये ग्रोर इसका कार्य समाप्त होने पर मई में यह निर्णय किया गया कि सब ग्रायं-जनों की एक केन्द्रीय समाज बनायी जाए। इसका नवीन निर्वाचन किया गया। समाज के पुराने सेवक कर्मठ कर्यकर्ता श्री द्वारिकाप्रसाद ठाकुर प्रधान ग्रीर भृगुनन्दन गुप्त मन्त्री निर्वाचित हुए। नवीन ग्रधिकारियों ने सर्वप्रथम समाज-मन्दिर के निर्माण की ग्रीर ध्यान दिया। इसके लिए १६३५ में सर्यागंज धिरनीपोखर के निकट २ कट्टे भूमि की रिजस्ट्री करायी गयी ग्रीर १७ मई से १६ मई तक कई वर्ष बाद ग्रायंसमाज का वार्षिकोत्सव बड़ी घूमधाम से मनाया गया। इसके वाद समाज-मन्दिर के निर्माण का कार्य सम्पन्न किया गया ग्रीर इसके पूर्ण होने पर ३१ मई, १६३६ को बिहार के सुप्रसिद्ध संन्यासी स्वामी ग्रभेदानन्द (तत्कालीन पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थ) को बुलाकर ग्रायंसमाज के भवन की वस्तुप्रतिष्ठा (उद्घाटन) वड़े समारोह के साथ की गयी।

(छ) शास्त्रार्थ युग की समाप्ति—१९३७ में वार्षिकोत्सव को नये ढंग से मनाने का निश्चय किया गया। ग्रव यह कार्यक्रम ११ दिन का रखा गया। ग्रुक में ७ दिन तक वेद की कथा स्वामी शिवानन्द करते रहे और इसके बाद चार दिन तक विशाल पण्डाल में ग्रायंजगत् के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं उपदेशकों के व्याख्यान ग्रौर भजन होते रहे। स्थानीय पौराणिक मतानुयायी सनातनधर्मी जनता ने ग्रायंसमाज के वढ़ते हुए प्रभाव का निराकरण करने के लिए काशी से पण्डित गंगाविष्णु शास्त्री ग्रौर पण्डित वच्चूसूर को बुलाया। इनके भाषण २३ से २६ दिसम्बर तक होते रहे। जब पण्डित गंगाविष्णु शास्त्री ने ग्रपने भाषणों में ग्रायंसमाज की ग्रालोचना की ग्रौर उसपर व्यंग्य करते हुए शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी तो ग्रायंसमाज तुरन्त इसके लिए तैयार हो गया। उसने शास्त्रार्थ की तिथि ग्रौर समय निश्चित करने की माँग की। पहले तो शास्त्री जी इसे टालते रहे, किन्तु काफी लिखा-पढ़ी के बाद उन्होंने २७ दिसम्बर, १९३७ को प्रातः दस बजे का समय शास्त्रार्थ के लिए निश्चित किया। नियत समय पर लोग शास्त्रार्थ के लिए सभा में एकत्र हुए, किन्तु शास्त्री जी बहुत टालमटोल करने ग्रौर देर लगाने के बाद ही सभा-मंच पर उपस्थित हुए। इस सभा में ग्रायंसमाज की ग्रोर से शास्त्रार्थ करनेवाले गुरुकुल कांगड़ी के सुप्रसिद्ध स्नातक पण्डित ईश्वरदत्त मेधार्थी कानपुरवाले थे। इस शास्त्रार्थ में विवाद का विषय स्नातक पण्डित ईश्वरदत्त मेधार्थी कानपुरवाले थे। इस शास्त्रार्थ में विवाद का विषय

था—पुराण वेद के प्रतिकूल हैं या अनुकूल । आर्यसमाज पुराणों को वेदिवरुद्ध मानता था। इस विषय परपिष्डत गंगाविष्णु को नियमानुसार शास्त्रार्थं करने को कहा गया, किन्तु जन्होंने जनता के कोलाहल व अशान्ति और किसी विश्वसनीय योग्य मध्यस्थ के अभाव का बहाना बनाकर पौराणिकों की ओर से शास्त्रार्थं को स्थिगत करवा दिया। यद्यपि यह शास्त्रार्थं नहीं हुआ, फिर भी इससे साधारण जनता को आर्यसमाज की विजय का पूरा विश्वास हो गया। यह उस समय का अन्तिम शास्त्रार्थं था। इसके बाद शास्त्रार्थों का युग लगभग समाप्त हो गया। इन शास्त्रार्थों के महत्व और जनता पर पड़नेवाले प्रभाव को वृष्टि में रखते हुए आर्यसमाज ने अपने १५वें वार्षिकोतसव पर सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थं-विजेता पण्डित रामचन्द्र देहलवी को स्वर्णपदक से सम्मानित किया।

(ज) हैदराबाद सत्याग्रह तथा भ्रायंबीर दल—१९३६ में ग्रायंसमाज ने ग्रपने धार्मिक श्रिधकारों की प्राप्ति के लिए महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में हैदराबाद में सत्याग्रह ग्रारम्भ किया। मुजफ्फरपुर के ग्रायं वन्धुग्रों ने इसमें १६०० रु० की धनराशि एकत्र करके सत्याग्रहियों के साथ भेजी।

१६४० में यहाँ ग्रार्यंवीर दल की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में श्री पन्नालाल ग्रार्यं, श्री हरिनारायण चौवरी ग्रीर श्री योगेन्द्र प्रसाद चौधरी उल्लेखनीय हैं। इनके प्रयास से ग्रार्यं वीरों द्वारा विभिन्न मेलों में प्रचार ग्रीर सेवा का कार्यं कई वर्षों तक चलता रहा।

१६४२ में ग्रार्थसमाज मुजफ्ररपुर की स्थापना एवं कार्यकलापों में प्रमुख माग लेनेवाले पण्डित सत्यव्रत ने महात्मा नारायण स्वामी से संन्यास की दीक्षा ली और वह स्वामी ईश्वरानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर और उसके ग्रास-पास का प्रदेश था। १६४५ में वह २४ से ३० ग्रगस्त तक होनेवाले वेदप्रचार-सप्ताह के लिए यहाँ ग्राये। २७ ग्रगस्त तक वह यहाँ कथा करते रहे। वेदप्रचार-सप्ताह के ग्रन्तिम दिन ग्रस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने भाषण दिया, किन्तु इसके बाद उनका स्वास्थ्य विगड़ गया और २२ सितम्बर को उनका निर्वाण हुग्रा। वह ग्रार्थसमाज के लिए जिये और उसके लिए ही मरे। ग्रतः उनके देहावसान के बाद समाज के पुस्तकालय का नाम ग्रापके कार्यों की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वरानन्द वेदिक पुस्तकालय रखा गया और बाद में यहाँ ईश्वरानन्द ग्रार्थ कन्या पाठशाला स्थापित हुई।

(क्क) रजत जयन्ती—१६४ में आर्यसमाज मुजफरपुर की रजत जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनाई गयी। इस अवसर पर विगत २५ वर्ष के कार्यकलापों का इतिहास 'जयन्ती स्मारक ग्रन्थ' के रूप में प्रकाशित किया गया। इसके सम्पादक श्री रामरीकत-रसूलपुरी हिन्दी भूषण थे। इसमें समाज की २५ वर्षों की सेवाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए वताया गया था कि इस अवधि में समाज ने ५०६ शुद्धियां कीं, २७ अछूतोद्धार सम्मेलन किये, ६०४ अन्तर्जातीय विवाह कराये, २१७७ अनाथ विधवाओं की रक्षा की, ७ अन्तर्जातीय सहमोज कराये और ३१ लावारिस मुदों का अत्येष्टि संस्कार कराया। इसी अवधि में २२ वार्षिकोत्सव हुए, ६२ मेलों में प्रचार किया गया और ३११ गाँवों में वैदिक धर्म का सन्देश सुनाया गया। आर्यसमाज के रजत जयन्ती समारोह में सरस्वती-सम्मेलन तथा राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गये। इसमें आर्य जगत् के सुप्रसिद्ध

नेता सर्वश्री चाँदकरण शारदा, स्वामी ग्रभेदानन्द, रायबहादुर व्रजनन्दनसिंह, पण्डित महादेव शरण, पण्डित वासुदेव शर्मा, स्वामी सत्यदेव ग्रौर पण्डित रामनारायण शास्त्री के भाषण हुए।

सन् १६७५ में मुजपफरपुर आर्यंसमाज ने आर्यंसमाज स्थापना शताब्दी का उत्सव घूमघाम से मनाया था। उसमें सत्तर वर्ष से अधिक आयु के उन आर्यं कार्यंकर्ताओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया था, जिनका आर्यंसमाज के कार्यंकलाप में महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व रहा था। ऐसे कुछ सज्जनों का परिचय मुजफ्फरपुर आर्यंसमाज के इतिहास के लिए उपयोगी है।

१८६६ में जन्मे ७७ वर्षीय श्री ऊधव साहू का परिवार कबीरपंथी था। अतः आप बचपन से घामिक आडम्बर, पाखण्ड, छुआछूत और जातपाँत के विरोधी थे। इसी बीच अपने कलकत्तावासी मित्र श्री महेन्द्र के सम्पर्क से आपने महर्षि के ग्रन्थ—सत्यार्थ-प्रकाश, संस्कारिविधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्राप्त किये। इनके पढ़ने से आपको आर्य-समाज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और १६१८ से आप दानापुर आर्यसमाज के उत्सवों में सम्मिलित होने लगे और घर पर आसपास के बच्चों को एक त्र कर पुस्तकों की सहायता से सन्ध्या तथा अग्निहोत्र करने लगे। आपमें आर्यसमाज के पत्रों को पढ़ने की वड़ी तीन्न आकांक्षा थी। आमके व्यापारियों को आम के पत्ते वेचने पर आपको जो राशि मिलती थी, उससे आप आगरा से छपनेवाले सुप्रसिद्ध पत्र आर्यमित्र को मँगवाया करते थे। पहले यह बताया जा चुका है कि १६२२ में आर्यसमाज स्थापित होने पर आप उसके पहले प्रधान चुने गये थे और इतने अधिक वर्षों तक आपने इस पद को अलंकृत किया कि आपका उपनाम ही प्रधान हो गया था। शुद्धि, अछूतोद्धार, अनाथों, विधवाओं और अवला नारियों की रक्षा के लिए आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया।

७६ वर्षीय श्री खूवलाल शाह १९२२ से ग्रार्यसमाज का कार्य कर रहे हैं। ग्राप का कण्ठ मधुर है और ग्रापने भजनों के माध्यम से ग्रार्यसमाज के विचारों का बड़ा प्रचार किया है। श्री भृगुनन्दन गुप्त शुद्धि के कारण श्रार्यसमाज की ग्रोर ग्राकृष्ट हुए। श्राप १६३५ में ग्रार्यसमाज के मन्त्री बने । घिरनीपोखर की भूमि की रजिस्ट्री ग्रापके प्रयत्नों से हुई। हैदराबाद ग्रीर पंजाब हिन्दी रक्षा ग्रान्दोलन के सत्याग्रहों में ग्रापने प्रमुख भाग लिया। शुद्धि के कार्य में ग्रापकी विशेष रुचि रही है। हिन्दू ग्रनाथालय, ग्रायंकुमार विद्या-मन्दिर ग्रादि संस्थाग्रों के निर्माण में ग्रापका प्रशंसनीय योगदान है। ७८ वर्षीय श्री द्वारिकाप्रसाद ठाकुर ने १६१४-१५ से दानापुर श्रार्यसमाज के उत्सवों में जाना शुरू किया। ग्राप पर स्वामी मुनीश्वरानन्द एवं स्वामी ग्रनुभवानन्द के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा । मुजफ्फरपुर ग्रार्यसमाज के पिछले ५३ वर्षों में चालीस वर्ष तक ग्राप इसके मन्त्री, प्रधान तथा अन्य अधिकारी रहे हैं। आर्यसमाज का वर्तमान दोमंजिला भवन श्रापके ग्रविरत उद्योग का परिणाम है। ७४ वर्षीय श्री वच्चूसिंह मास्टर १६३५ से ग्रार्य-समाज के सम्पर्क में हैं और इसके विविध कार्यक्रमों में पूरी दिलचस्पी ग्रौर उत्साह से भाग लेते रहे हैं। ७० वर्षीय श्री युगलिकशोर शास्त्री ग्रार्यसमाज से बहुत पुराना सम्बन्ध रखते हैं। वह इस संस्था के लेखा-निरीक्षण करते रहे हैं। वृद्धावस्था में ग्रापने सिद्धान्त-शास्त्री की परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है। इस समाज के ग्रन्य उल्लेखनीय कार्यकर्ता श्री रामगोपाल श्रार्य, श्री पूर्ण चन्द्र एवं श्री रामकृष्ण, श्री रामेश्वर प्रसाद श्रार्य, श्री ग्रोमप्रकाश ब्रह्मचारी ग्रौर श्री ग्रशर्फीप्रसाद ग्रायं हैं।

- (ञा) संस्थायें प्रार्यसमाज मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित निम्नलिखित संस्थाग्रों की स्थापना सन् १६४७ से पूर्व हो चुकी थी —
- (१) ईश्वरानन्द आर्यं कन्या विद्यालय—यह १६४५ में स्वामी ईश्वरानन्द जी की स्मृति में स्थापित किया गया था। १६६२ तक यह विद्यालय समाज-मन्दिर में ही चलतार हा, और इसका संचालन आर्यंसमाज की एक उपसमिति द्वारा १६६४ तक किया जाता रहा। इसके वाद यह नगरपालिका के संरक्षण में चला गया। इसका. उद्देश्य कन्याओं में आर्यं-धर्म के संस्कारों को सुदृढ़ वनाना था। शनिवार का यज्ञ इस विद्यालय में विशेष समारोह से किया जाता रहा है।
- (२) बाल विकास आश्रम—१६२५ से यह विधवाओं और अनाथों की रक्षा, दिलतोद्धार और मृतक-संस्कार जैसे सामाजिक कार्य कर रहा है। अनेक अनाथ बच्चे इसके संरक्षण में पलकर योग्य नागरिक बने हैं। किन्तु अब कुछ वर्षों से इस संस्था का कार्य बन्द है।

## (५) बिहार के म्रन्य म्रार्यसमाज

यार्यसमाज वैरगिनया, सीतामढ़ी—(क) स्थापना—इसके संस्थापक श्री भोला-राम चीधरी थे। याप अपने व्यापार के लिए जब तत्कालीन संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) तथा राजपूताना (राजस्थान) में गये तो मथुरा, यागरा, यलवर, यजमेर यादि स्थानों में यापको आर्यंसमाजों के प्रधिवेशनों में सिम्मिलित होने तथा आर्यं बन्धुयों से मिलने पर वैदिक धर्म का परिचय मिला। इनसे आपको बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई। घर लौटने पर आपने नियमित रूप से दैनिक हवन-यज्ञ द्वारा महिष के सन्देश को अपने साथियों और मित्रों में फैलाना शुरू किया और यहाँ आर्यसमाज की विचारघारा शनै:-शनै: प्रवल होने लगी। इसी समय गोरखपुर से एक आर्य संन्यासी स्वामी सिच्चितान्द वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए वैरगिनया पधारे। इस समय तक महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और अयोध्यालाल नाम सञ्जन अपने सरकारी कॉलिज की पढ़ाई छोड़-कर राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में यहाँ कार्यं करने लगे थे। स्वामी सिच्चितानन्द परिज्ञाजक और अयोध्यालाल जैसे व्यक्तियों की प्रेरणा से श्री भोलाराम चौधरी तथा उनके साथियों ने १६२३ में यहाँ आर्यसमाज की स्थापना की। इसके अन्य संस्थापकों में सर्वश्री लक्ष्मीप्रसाद, आनन्द चित्तराम आर्य, गंगलराम, रामवृक्षराय और रामप्रताप ठाकूर थे। शनै:-शनै: इस समाज के सदस्यों में वृद्धि होने लगी।

(ख) डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना—श्री ग्रयोध्यालाल ने १६२० ई० के ग्रसहयोग ग्रान्दोलन में कॉलिज छोड़कर इस स्थान के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री ग्रगल-किशोर प्रसाद की प्रेरणा से वैरगनिया को ग्रपना कार्यक्षेत्र बनाया। उन्होंने सरकारी विद्यालयों के विरोध में यहाँ एक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया ग्रौर वह इसके प्रधान ग्रध्यापक बने। यह विद्यालय यहाँ न केवल कांग्रेस की गतिविधियों का, ग्रपितु ग्रायं-समाज के कार्यकलापों का प्रमुख स्थान चिरकाल तक बना रहा। बाद में जवनरी, १६३१

में इस विद्यालय का नाम दयानन्द एंग्लो-वैदिक स्कूल रख दिया गया।

(ग) आर्यसमाज मन्दिर का निर्माण आर्यसमाज का कार्य बढ़ने पर इसके लिए

ग्रपने भवन की ग्रावश्यकता ग्रनुभव होने लगी। श्री लक्ष्मीप्रसाद ने इसके लिए १४ कट्टे जमीन खरीदकर उसमें दो कच्चे कमरे बनवा दिये। १६३६ में उन्होंने ग्रपनी ग्रोर से ही इसमें एक पक्का भवन बनवाया ग्रीर उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता श्री रामरुचराम जी ने घन संग्रह करके ग्रार्थसमाज के मन्दिर-निर्माण का कार्य पूरा किया। कुछ समय बाद यहाँ श्री जगतनारायण जायसवाल ने डी० ए० वी० माध्यमिक विद्यालय एवं श्री नर्रासह प्रसाद ग्रार्य ने शिशु विकास विद्यालय की स्थापना की। इनमें बच्चों की शिक्षा ग्रीर चरित्र के निर्माण का कार्य बड़े सुन्दर ढंग से किया जाता है ग्रीर समय-समय पर विद्यालय में वैदिक रीति से हवन, यज्ञ ग्रादि का ग्रायोजन होता है।

- (घ) गुरुकुल महाविद्यालय—इस आर्यसमाज ने न केवल डी० ए० वी० स्कूल स्थापित किया, अपितु गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की एक संस्था स्थापित करने की ओर भी घ्यान दिया। इस समाज के मन्त्री श्री लक्ष्मीप्रसाद ने अपनी मृत्यु से पहले गुरुकुल स्थापित करने के लिए दो एकड़ जमीन दान देने और उसपर गुरुकुल के भवन बनवाने का संकल्प किया था और अपने मित्रों से इसकी चर्चा की थी। उनके देहावसान के बाद उनके पिताजी ने अपने पुत्र के स्वप्न को साकार किया। दो एकड़ जमीन और उसपर गुरुकुल के लिए भवन बनवाकर उन्होंने इसकी रिजस्ट्री गुरुकुल ट्रस्ट कमेटी के नाम कर दी। इसके साथ ही वैरगनिया के मुखिया श्री देवकीनन्दन जायसवाल ने गुरुकुल के लिए १० एकड़ भूमि और १० हजार रुपये दान देने की घोषणा की। आर्यसमाज ने इसके संचालन के लिए संचालन-समिति का निर्माण किया और इस प्रकार यहाँ गुरुकुल की योजना मूर्तरूप घारण करने लगी।
- (ङ) प्रचार-कार्य—यह ग्रार्थसमाज ग्रपने स्थापना-समय से न केवल साप्ताहिक संत्संगों ग्रौर वार्षिकोत्सवों द्वारा जनता में वैदिक धर्म का प्रचार कर रहा है, ग्रपितु यह इस क्षेत्र में मनियारी, सोनपुर, सीतामढ़ी, वेतिया, गुड़नावा, वसवरिया ग्रादि स्थानों में होनेवाले मेलों में शिविर खोलकर भजनोपदेश ग्रौर व्याख्यान कराता रहा है। सार्व-देशिक सभा के ग्रनुदान से इस समाज द्वारा कई वर्षों तक गौर वाजार (नेपाल) में एक दात्रव्य ग्रौषघालय ग्रौर दयानन्द ग्रार्थ विद्यालय चलाया जाता रहा है।

इस समाज ने ग्रायंजगत् द्वारा संचालित विभिन्न सत्याग्रहों में भाग लिया है। हैदराबाद-सत्याग्रह में ग्रायंसमाज वैरगनिया की ग्रोर से दो सत्याग्रही श्री ईश्वरदत्त ग्रौर श्री लक्ष्मण भेजे गये थे।

आर्थसमाज रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)—भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित इस समाज की स्थापना १६२५ ई० में हुई थी। इसकी स्थापना के साथ एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है जिसने उस समय इस छोटे-से स्थान के कुछ प्रगतिशील विचार रखनेवाले व्यक्तियों को इस वात की प्रेरणा प्रदान की। उस समय तक यहाँ भोपड़ियों में कुछ छोटी दुकानें थीं और छपरा जिले से सर्वश्री हरिनारायण गुप्त, ब्रह्मदेवराम, सीताराम और उन्नाव से मुन्नालाल अपने साथ आर्थसमाज के नये विचारों को लाये थे। किन्तु यहाँ के स्थानीय निवासी प्राचीन परम्परागत रूढ़ियों और विश्वासों के जाल में फैंसे हुए थे। उस समय यहाँ परीक्षण नाम का एक व्यक्ति मुसलमान हो गया। १६२५ के आरम्भ में वह उपर्युक्त सज्जनों के सुभाव से पुनः हिन्दू वनने के लिए तैयार हुआ। १६२५ के एप्रिल महीने में इसके शुद्धि संस्कार के लिए एक सभा हुई। इसमें सर्वश्री लक्ष्मीप्रसाद,

हरिनारायण प्रसाद गुप्त, मुन्नालाल, दरोगालाल ग्रादि सज्जन उपस्थित हुए। संयोगवश इसी समय ग्रावंसमाज के प्रचारक स्वामी सत्यानन्द ग्रपने प्रचार-कार्य से यहाँ पहुँचे। उन्होंने यह शुद्धि संस्कार सम्पन्न कराया। परीक्षण शुद्ध होकर पुनः हिन्दू बना ग्रौर इस ग्रवसर पर स्वामी सत्यानन्द के ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों पर कई व्याख्यान हुए। इनमें उन्होंने रक्सील में ग्रायंसमाज बनाने पर बल दिया। तदनुसार इसकी स्थापना होने पर श्री लक्ष्मीप्रसाद इसके पहले प्रचान चुने गये।

इस अवसर पर आर्यंसमाज ने कलवार जाति के कुछ व्यक्तियों को यज्ञोपवीत घारण कराये। पौराणिक पण्डितों द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। उनके प्रभाव से शुद्धि संस्कार और यज्ञोपवीत के कार्यं कम में भाग लेनेवाले व्यक्तियों का सामाजिक विहिष्कार शुरू किया गया। लक्ष्मीप्रसाद एवं दरोगालाल के घर के लोगों ने भी उनका विहिष्कार कर दिया। अतः इन लोगों को इस समय काफी संघर्ष में से गुजरना पड़ा। कुछ दिनों तक ये घर छोड़कर वीरगंज और वेतिया आदि स्थानों पर भटकते रहे। किन्सु इनका जितना विरोध और विहिष्कार हुआ, रक्सील आर्यंसमाज की नींव उतनी ही मजवत होती चली गयी। ये आर्यंसमाज के प्रचार-कार्य में लगे रहे और अन्त में हार मानकर पौराणिक पण्डितों ने अपना विरोध छोड़ दिया।

ग्रव ग्रार्थसमाज के साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होने लगे। एक ग्रंग्रेज एडवर्ड से खरीदी गयी जमीन में ग्रार्थसमाज की कोंपड़ी खड़ी की गयी। उसी क्रोंपड़ी में एक पुस्तकालय भी बनाया गया। ग्रार्थसमाज के सदस्यों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी। रक्सील ग्रार्यसमाज के वार्षिकोत्सव बड़ी घूमधाम से मनाये जाने लगे। शुद्धि-संस्कार, ग्रावालय, पुस्तकालय, वैदिक घर्म-प्रचार के कार्य बड़े उत्साह से चलाये जाते रहे। इसी बीच समाज के दो ग्रिधकारियों के पारस्परिक संघर्ष के कारण समाज की पहले खरीदी हुई जमीन को बेचना पड़ा ग्रीर चन्दा करके १६४४ में समाज के लिए विहार वैंक से सात कट्टे जमीन खरीदी गई ग्रीर एक कट्टे से ग्रिधक जमीन जीतनारायण स्वर्णकार ने दान में दी।

१९४२ के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में ग्रार्यसमाज के सदस्यों ने प्रमुख भाग लिया। सर्वेश्री गौरीप्रसाद, मदनमोहन गुप्त, दरोगालाल, रघुनाथप्रसाद, ब्रह्मदेव राम, सीता-राम ग्रादि सदस्य स्वतन्त्रता-संग्राम में कूद पड़े। इनमें से कई लोगों ने जेल-यातनायें भी सहीं।

१६४६ में रक्सौल में आयंवीर दल की शाखा स्थापित हुई। इसने युवकों में अनुशासन एवं चरित्र-निर्माण का कार्य उत्तम रीति से किया। सर्वश्री रामाज्ञा ठाकुर, श्री रामचन्द्र साह आदि नवयुवकों ने वड़े उत्साह से कई वर्षों तक आयंवीर दल का कार्य किया।

नेपाल की सीमा पर स्थित होने के कारण यह समाज नेपाल से राजनैतिक कारणों से निष्कासित व्यक्तियों का ग्राश्रय-स्थल रहा है। इस समाज ने राणाशाही के चंगुल से नेपाल को मुक्त कराने में ग्रपना योगदान दिया है। इस ग्रायंसमाज ने सुदूर दक्षिण के हैदराबाद में घार्मिक ग्रघिकारों की प्राप्ति के लिए लड़े गये सत्याग्रह-संग्राम में भी ग्रपने सत्याग्रही भेजे।

भ्रायंसमाज को भ्राय (रोहतास) - इसकी स्थापना सन् १९२६ में समाज सुघा-

रक हकीम मथुराप्रसाद के ग्रथक प्रयास से हुई थी। १६२८ में इनके निघन के बाद प्रमुख कार्यकर्ता थे—सर्वश्री पण्डित देवघर शर्मा तर्कशास्त्री, कुलदीप नारायण ग्रार्य, सूवे-दार शास्त्री। काव्यतीर्थं पण्डित सीताराम शर्मा ग्रार्यंसमाज के प्रधान रहे। स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, प्रधान दक्षिण ग्रफीका ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा तथा पण्डित ग्रयोध्या प्रसाद वैदिक रिसर्चं स्कालर के पुरुषार्थं से इस क्षेत्र में ग्रार्यंसमाज का प्रचार हुग्रा। इसके प्रभाव से यहाँ बाल-विवाह ग्रीर छुग्राछूत कम हो गयी है ग्रीर विघवा-विवाह का प्रचलन बढ़ गया है।

श्रार्यसमाज मधुबनी—इसकी स्थापना १६२५ में हुई थी। इस समाज ने हरि-जनों में वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य किया है श्रौर श्रष्ट्रतोद्धार के कार्यक्रमों में भाग लिया है। इस समाज ने हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सत्याग्रहियों को भेजा था। इस प्रदेश ने श्रार्यसमाज को कई सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रौर प्रचारक प्रदान किये हैं। इनमें सर्वश्री शिवशंकर शर्मा, घुरेन्द्र शास्त्री तथा सत्यव्रत के नाम प्रमुख हैं। इस समाज के सिक्रिय कार्यकर्ताश्रों में सर्वश्री पन्तपाल, राजपाल, देवनारायण साह, श्रर्जुन शास्त्री, रत्नकुमार गुप्त श्रौर लक्ष्मण उल्लेखनीय हैं।

इस समाज ने इस प्रदेश में सौ वर्ष पुरानी बेगार प्रथा के विरुद्ध ग्रान्दोलन चलाने में बड़ा सहयोग दिया ग्रौर इसके सदस्यों ने राष्ट्रीय ग्रान्दोलन ग्रौर स्वतन्त्रता-संग्राम में प्रमुख भाग लिया। श्री यज्ञेश्वर प्रसाद १६३०-३१, १६४२-४३ में वारह मास ग्रौर ग्रठारह मास जेल में रहे। स्वतन्त्रता रजत जयन्ती महोत्सव पर दिल्ली में उन्होंने प्रधान-मन्त्री से ताम्रपत्र प्राप्त किया। इनके बड़े भाई राजेश्वर प्रसाद ने भी १६३०-३१, १६४२-४३ के ग्रान्दोलन में भाग लिया था। राष्ट्रीय ग्रान्दोलन में भाग लेनेवाले इस समाज के ग्रन्य सदस्य हैं— सर्वश्री सत्यदेवप्रसाद केसरी, डॉक्टर भूदेवप्रसाद केसरी तथा पण्डित सीताराम।

ग्रायंसमाज ग्रकबरपुर (नवादा)—इसकी स्थापना १६२७ ई० में हुई थी। इसके संस्थापक श्री साधुलाल साह थे। वे चायदानी (कलकत्ता) में ग्रपना व्यवसाय करते थे। यहाँ इनका ग्रायंसमाज से परिचय हुग्रा, ग्रीर इसके कर्मठ कार्यंकर्ता वने। उन्होंने ग्रपनी मातृभूमि ग्रकबरपुर में समाज की स्थापना की। इस क्षेत्र में ग्रायंसमाज का प्रचार सर्वश्री हरिलाल, लखनलाल ग्रायं, द्वारिकालाल ग्रादि सज्जनों द्वारा किया गया। इस समाज द्वारा श्री साधुलाल साह ग्रायं कन्या उच्च विद्यालय ग्रकबरपुर चलाया जा रहा है। स्त्रियों में शिक्षा ग्रीर धर्म के प्रचार के लिए इस समाज ने ग्रच्छा कार्य किया है।

आर्यसमाज हरनौत (नालन्दा)—इसकी स्थापना सन् १६२८ में हुई थी। इसकें संस्थापकों में सर्वश्री विश्वेश्वर लाल, चेतनारायण, रामेश्वर तथा स्वतन्त्रता-सेनानी अयोध्यालाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज की ओर से आर्य कन्या विद्यालय और आर्य हिन्दी पुस्तकालय का संचालन किया जाता है।

श्रार्थसमाज मीठापुर(पटना)—इसकी स्थापना १६२८ ईसवी में हुई थी। इसके संस्थापकों में सर्वश्री रायबहादुर ब्रजनन्दन सिंह, रामचन्द्र साहित्याचार्य, भुवनेश्वरी-प्रसाद ग्रीर घ्रुवनारायण गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र में ग्रार्थसमाज का प्रचार इसकी स्थापना से पूर्व ही ग्रारम्म हुग्रा। यहाँ कुछ ग्रार्थसमाजी परिवार पहले से ही रहते थे। यहाँ के निवासी श्री हजारीलाल ने दानापुर में महर्षि दयानन्द सरस्वती का भाषण

सुना ग्रीर उससे प्रभावित हुए थे। इनके मीठापुर के निवासस्थान पर स्वामी श्रद्धानन्द तथा ग्रन्थ ग्रनेक ग्रार्थ संन्यासी ग्रीर प्रचारक ग्राकर ठहरा करते थे। यहाँ के सर्वश्री कन्दूलाल साह, रायबहादुर प्रजनन्दनिसह के परिवार के सदस्य दानापुर के वार्षिकोत्सवों में सिम्मिलित हुग्रा करते थे। इन्होंने ग्रार्थ विद्वानों तथा संन्यासियों के भाषणों से प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ ग्रार्थसमाज का कार्य शुरू किया गया। इन्हें सर्वश्री लक्ष्मीनारायण जायस-वाल, लालघारी मिस्त्री, विष्णुदयाल, भुवनेश्वरीप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद सिंह, ध्रुव नारायण गुप्त, सुखलालिसह वानप्रस्थ ग्रीर जानकीप्रसाद सिंह का वहुमूल्य सहयोग मिला। स्वामी ग्रभेदानन्द, स्वामी ध्रुवानन्द, पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद वैदिक रिसर्च स्कालर, महात्मा ग्रानन्द स्वामी, पण्डित ग्रार्थभिक्षु ग्रादि ग्रार्थसमाज के प्रमुख विद्वानों तथा संन्यासियों ने ग्रार्थसमाज मीठापुर की वेदी से वैदिक धर्म का प्रचार किया है। महिलाग्रों के क्षेत्र में ग्रार्थसमाज के प्रचार में रायवहादुर ग्रजनन्दनिसह की माताजी ने तथा श्रीमती लीला-वती सूद ने सिक्रय भाग लिया।

इस समाज द्वारा साप्ताहिक सत्संगों के ग्रतिरिक्त विभिन्न मुहल्लों के सदस्यों के घरों पर यज्ञों का ग्रायोजन करके इस ग्रवसर पर वैदिक धर्म का प्रचार किया जाता है। विलितोद्धार के लिए समीपवर्ती भंगी कालोनी के सदस्यों को यज्ञोपवीत घारण कराया गया ग्रीर उनके साथ सहभोजों का ग्रायोजन किया। समय-समय पर प्रतिवर्ष विघवा-विवाह ग्रीर ग्रन्तर्जातीय विवाह समाज में सम्पन्न किए जाते हैं। मद्य-सेवन, छुग्राछूत ग्रीर मृतक भोज के विरुद्ध प्रचार किया जाता है। स्त्री-शिक्षा के लिए दयानन्द कन्या विद्यालय ग्रीर दयानन्द कन्या ग्रपर प्राइमरी विद्यालय समाज की ग्रीर से चलाये जा रहे हैं। इन दोनों में लगभग एक हजार बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इनके ग्रतिरिक्त वालकों के लिए दयानन्द विद्यालय चलाया जा रहा है। इन तीनों विद्यालयों की स्थापना रायबहादुर बजनन्दन सिंह ने स्थानीय ग्रार्थसमाजी व्यक्तियों तथा ग्रन्य लोगों के सहयोग से की थी।

इस ग्रार्यसमाज का ग्रपना भवन है। तीनों विद्यालयों के भवनों ग्रीर समाज की कुल सम्पत्ति का मूल्य लगभग वीस लाख रुपये है। इस समाज के सदस्यों ने स्वाघीनता-संग्राम में, पंजाब हिन्दी सत्याग्रह तथा गोरक्षा ग्रान्दोलन में भाग लिया है। इनमें सिक्रिय भाग लेनेवालों में श्री रामिकसुन सिंह व सुखलाल सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं।

आर्यसमाज मसौदी (पटना)—१६२७ में इसकी स्थापना बाबू मित्रलाल के भगीरथ परिश्रम से हुई थी। श्री जगतिसह ने आर्यसमाज मन्दिर के निर्माण में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया। यहाँ आर्यसमाज के भवन में एक संस्कृत विद्यालय सुचार रूप से चल रहा है। इसके साथ ही एक अच्छा पुस्तकालय भी है।

श्रायंसमाज जहानाबाद (गया)—इसकी स्थापना १४ दिसम्बर, १६३० की हुई थी। सर्वश्री मुरलीघर खेतान, रामपदार्थ शाह तथा यदुलाल शाह को इसे स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। समाज का अपना भवन न होने के कारण आर्यसमाज का कार्या-लय श्री मंगरशाह के निवासस्थान पर है। यहाँ कई वर्षों तक पुस्तकालय का कार्य और साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से चलता रहा। आर्यसमाज का पहला वार्षिकोत्सव एप्रिल, १६३१ में सम्पन्न हुआ। इसमें स्वामी मुनीश्वरानन्द, पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री,

श्री विश्वनाथ शास्त्री, पण्डित जे० पी० चौघरी, भूदेव, ठाकुर यशपाल, श्रात्माराम ग्रादि ग्रार्य विद्वानों ग्रीर भजनोपदेशकों ने वैदिक धर्म का प्रचार ग्रीर प्रसार किया।

ग्रार्थसमाज इस्लामपुर(नालन्दा)—इसकी स्थापना १६३० में स्वामी मुनीश्वरा-नन्दजी के करकमलों से हुई। दस वर्ष वाद श्री महावीर शाह के नेतृत्व में चार मुसलिम मतावलिम्वयों की शुद्धि ग्रौर यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। १६४५ में ग्रार्थसमाज ने ग्राष्ट्रतोद्धार का कार्य ग्रारम्भ किया ग्रौर हरिजनों द्धारा वितरित पानी पीने का ग्रिभ-यान चलाया। पौराणिक पण्डितों ने इसका उग्र विरोध किया। इस विषय में सनातनी पण्डितों के साथ ग्रनेक शास्त्रार्थ भी हुए।

श्रायंसमाज मामा (मुंगेर)—श्री महावीर बावू श्रीर किशोरी वाबू ने भाभा के स्थानीय श्रायं बन्धुश्रों के सहयोग से १६३० में इस समाज की स्थापना की।

ग्रायंसमाज नरकिटयागंज (पिर्विमी चम्पारण)—३१ मार्च, १६३३ को सर्वश्री प्रभुनारायण, देवनारायण, जंगबहादुर ग्रादि ग्रायं तरुणों के सहयोग से स्वामी सदानन्द सरस्वती ने इस समाज की स्थापना की थी। ग्रायंसमाज के ग्रारम्भिक दिनों में गोरखपुर के भजनोपदेशक श्री मुन्नीलाल ने इस क्षेत्र में बड़ा प्रचार किया। इसके पहले प्रधान श्री लक्ष्मीप्रसाद ग्रायं ग्रीर मन्त्री श्री प्रभुनारायण बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। उन्होंने तथा उनके सहयोगियों ने बीसवीं शताब्दी के तीसरे-चौथे दशक में यातायात ग्रीर वाहनों की सुविधा न होने पर भी, सिर पर हारमोनियम, गले में ढोल ग्रीर हाथ में वैदिक साहित्य लेकर नरकिटयागंज में ग्रीर उसके ग्रासपास के क्षेत्र में मूर्तिपूजा, श्राद्ध तथा वालिववाह, विधवाविवाह-निषेध की कुरीतियों को हटाने ग्रीर स्त्री-शिक्षा तथा ग्रछूतोद्धार का कार्य करने में बड़ा उत्साह दिखाया। १६३६ में हैदरावाद ग्रान्दोलन में यहाँ से तीन जत्थे सत्याग्रह के लिए भेजे गये।

इस समाज ने शुद्धि श्रौर ग्रबला स्त्रियों की रक्षा की ग्रौर ग्रपनी स्थापना के समय से ही विशेष ध्यान दिया। ग्रनाथ विधवाश्रों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हिन्दू ग्रनाथालय मुजफ्फरनगर में पहुँचाया जाता था। वहाँ उनका पुनर्विवाह सम्पन्न किया जाता था। १६४५ के एक वर्ष में यहाँ २५ शुद्धियाँ की गयीं। इसके बाद भी विधिमियों को शुद्ध करके हिन्दू समाज में उनका विवाह कराया जाता रहा।

आर्यसमाज कसवा (पूणियाँ)—इसकी स्थापना सन् १६३३ में सर्वश्री नन्दकुमार देव, श्री वद्रीलाल आर्यं, श्री भुवनेश्वर आर्यं और चिन्ताहरण वानप्रस्थ ने की
थी। इस आर्यसमाज को भूसम्पत्ति देनेवाले और यज्ञशाला का निर्माण करनेवाले
सर्वश्री बद्रीलाल आर्यं, छुतहरु साह और जगतू साह थे। इस आर्यसमाज ने हरिजनों और
पिछड़ी जातियों में काफी प्रचार किया है और परदा-प्रथा, बालविवाह और मृतक-श्राद्ध
की कुरीतियों को हटाने का प्रयास किया है। स्त्री-शिक्षा के लिए आर्यसमाज के सदस्यों
ने कन्या महाविद्यालय का निर्माण किया है। इस आर्यसमाज के वर्तमान प्रधान श्री मुंशीलाल आर्यं और मन्त्री श्री नारायण आर्यं हैं। समाज द्वारा नन्दकुमार वैदिक पुस्तकालय
का संचालन किया जाता है।

श्चार्यसमाज मालडा (गिरीडीह)—इस समाज की स्थापना १९३३ में हुई। इसके संस्थापक सर्वश्री श्यामलाल, छोटू साब, सोमर शाह, तुलसीराम स्वर्णकार, केशवलाल श्चार्य, डॉक्टर ईश्वरचन्द्र थे। इस क्षेत्र में ग्रधिक संख्या पिछड़ी जातियों तथा श्रादिवासियों की है। ईसाई प्रचारक यहाँ वड़ी संख्या में प्रचार के लिए श्राते हैं, किन्तु श्रायंसमाज की स्थापना के बाद इनका श्रायमन श्रीर प्रभाव कम हो गया है। इस क्षेत्र में प्रचलित परदाप्रथा श्रीर वाल-विवाह की कुरीतियों के विरुद्ध प्रवल श्रान्दोलन किया गया है। विध्मी स्त्री-पुरुषों को इस समाज ने न केवल शुद्ध किया है, श्रीर कई वार स्त्रियों को सुरक्षित रूप से मुंगर तथा पटना श्रनाथालयों में पहुँचाया है, श्रीर कई वार विध्मी स्त्रियों की शुद्ध करके उनका विवाह हिन्दू समाज के नवयुवकों के साथ कराया गया है। स्त्री-शिक्षा को समाज की श्रोर से बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। हैदरावाद सत्याग्रह, हिन्दी सत्याग्रह तथा गोरक्षा श्रान्दोलन में इस समाज की श्रोर से प्रचुर मात्रा में घन भेजा गया है। इस क्षेत्र में प्रचलित पशुवलि-प्रथा को भी समाज ने वन्द कराने का प्रयास किया है।

आर्यसमाज गढ़वा (पलामू)— इसकी स्थापना प्र अक्टूबर, १६३४ को की गयी थी। सर्वश्री स्वर्गीय डॉक्टर अनन्त प्रसाद नासरीगंज, अवधिवहारी लाल, रामप्रसाद विश्वकर्मा के प्रयासों से यह स्थापित हुआ। वर्तमान समय में इसके प्रमुख कर्मठ कार्य-कर्ता सर्वश्री गोपालप्रसाद गुप्त (प्रधान), श्री कामताप्रसाद शर्मा (उपप्रधान), श्री रामप्रसाद आर्य (मन्त्री) तथा श्री शिवनाथ तिवारी (पुरोहित) हैं। इस समाज की ओर से श्री राम साहू आर्य वैदिक उच्च विद्यालय तथा दयानन्द आर्य वैदिक माध्यमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। समाज का अपना एक लाख रुपये मूल्य का स्थायी भवन है।

इस प्रदेश में ईसाई मिशनरियों का वड़ा प्रभाव है। यतः यह यार्यसमाज अपने सीमित साधनों से उसका यथासम्भव प्रतिकार कर रहा है। इस उद्देश्य से यहाँ गाँवों में प्रचार किया जाता है। यार्यसमाजों की स्थापना की जाती है। इस समाज द्वारा स्था-पित कुछ यन्य समाजों में दुद्धी (मिर्जापुर), गोरलाना (विहार), वैरिया (पलामू) ग्रीर बड़गड़ (पलामू) के नाम उल्लेखनीय हैं।

स्रार्यसमाज डालटनगंज (पलामू)—इसकी स्थापना १६३५ में तत्कालीन स्रनु-मंडलाधिकारी तथा श्री रामबहादुर जगत के प्रयत्नों से की गयी।

श्रायंसमाज नगर उण्टारी (पलामू)—१६३६ में इस समाज की स्थापना की प्रेरणा देनेवालों में सर्वश्री स्वर्गीय कालीचरण आर्य, रामाश्रयप्रसाद आर्य, जयदेवप्रसाद वर्मा (स्वामी केवलानन्द), अर्जुनराम आर्य तथा जोखनराम थे। इस आर्यसमाज की भूसम्पत्ति एवं अन्य कार्यकलापों के लिए आवश्यक वन सर्वश्री विपत्त साव और मुसन-महतो के दान से प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में आर्यसमाज का प्रचार विपत्त साव तथा ठाकुर महानन्द सिंह भजनोपदेशक द्वारा हुआ। इस समाज ने हरिजनोद्धार एवं यज्ञो-पवीत संस्कारों के कार्य में विशेष दिलचस्पी ली।

ग्रायंसमाज कटसा (सारण)—२-४-१६३७ को स्थापित होनेवाले इस समाज की स्थापना की प्रमुख प्रेरणा देनेवाले सर्वधी कुमार नारायण सिन्हा, रामेश्वर ग्रोक्ता, श्री वैजनाथ शाह तथा रामरूप शाह थे। इस ग्रायंसमाज के भवन-निर्माण के लिए श्री गोविन्द ग्रोक्ता ग्रोर श्री हरिहर ग्रोक्ता ने भूमि का दान दिया। इस क्षेत्र में आयं-समाज का प्रचार करनेवाले महानुभावों में सर्वश्री हरिहरप्रसाद, रामेश्वर ग्रोक्ता, ग्रीर कुमारनारायण सिन्हा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज ने स्त्री-शिक्षा के प्रचार के लिए रामप्यारी आर्य कन्या पाठशाला स्थापित की, वैदिक विधि से अंत्येष्टि-संस्कार का इस प्रदेश में प्रचार किया, विधवा एवं अन्तर्जातीय विवाहों पर वल दिया, और १९४७ में चार परिवारों के ४८ व्यक्तियों की शुद्धि की।

श्रार्यसमाज सोहस राय(नालन्दा)—इस समाज की स्थापना तिथि १६ फरवरी, १६४० है। इसके संस्थापक सर्वश्री बैजनाथ आर्य तथा प्रो० गुरुप्रसाद आर्य थे। आर्य-समाज के लिए भू-सम्पत्ति दान करने वालों में सर्वश्री प्रयाग साहू, गुरुप्रसाद, हरिप्रकाश आर्य और बैजनाथ शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज द्वारा इस प्रदेश में वैदिक धर्म का प्रचार किया जाता है।

श्रार्यसमाज मधुपुर (संथाल परगना)—इस ग्रार्यसमाज का उद्घाटन श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी के पावन पर्व पर डॉक्टर श्यामप्रसाद मुकर्जी ग्रध्यक्ष, ग्रखिल भारतीय हिन्दू महासभा द्वारा १६४२ में किया गया था। इस समाज के मुख्य कार्यकलाप दिलतोद्धार ग्रौर वैदिक घर्म का प्रचार हैं। यह ग्रादिवासियों के क्षेत्र में स्थित है। ईसाइयों के प्रचार का प्रतिरोध करने के लिए इस समाज को सुप्रसिद्ध दानवीर श्री जुगल किशोर बिड़ला तथा गुरुदयाल बरेलिया से बड़ी सहायता मिली है।

इस समाज की स्थापना की प्रेरणा देनेवालों में सर्वश्री पण्डित चन्द्रानन्द शास्त्री वानप्रस्थी, वासुदेवदास आर्थ, सौखीलाल, वैजलाल सर्राफ और विलास वथवाल थे। इसकी ओर से गाँवों में प्रचार किया जाता है, वार्षिकोत्सवों का आयोजन किया जाता है तथा वैदिक सिद्धान्तों पर लिखी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। इस समाज ने २०० के लगभग अन्तर्जातीय विवाह कराये हैं। प्रतिवर्ष स्त्री-शिक्षा के लिए महिला-सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस समाज की सम्पत्ति का आनुमानिक मूल्य लगभग एक लाख रुपये है।

भ्रार्यसमाज सरैया (मुजफ्ररपुर)—इसकी स्थापना १९४३ में श्री हिं जित शर्मा ने की थी। इस समाज के साप्ताहिक अधिवेशन नियमित रूप से किये जाते हैं। समय-समय पर वैदिक धर्म के प्रचार का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र में आर्यसमाज का प्रचार करनेवालों में सर्वश्री स्वामी सर्वदानन्द, गंगाधर शास्त्री, सत्यमित्र शास्त्री, जगतकुमार शास्त्री तथा रणजीत सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं।

श्रार्यसमाज मलाही—यह पूर्वी चम्पारण जिले में गण्डक (नारायणी) नदी के तट पर श्रवस्थित है। पहले रेल श्रथवा स्थल-मार्ग न होने के कारण निदयों से ही व्यापार होता था। श्रतः गण्डक नदी के किनारे नाव खेनेवाले मल्लाहों की यहाँ एक बस्ती बस गयी, इसी को मलाही कहा जाने लगा। ब्रिटिश युग में यहाँ नील श्रीर श्रफीम की बड़े पैमाने पर खेती होती थी, जो प्रथम विश्वयुद्ध के बाद समाप्त हो गयी। शनै:-शनैः इस कस्ते का विकास होने लगा। यहाँ श्रार्यसमाज की स्थापना १६३० में हुई थी। उन दिनों यहाँ एक राष्ट्रीय विद्यालय था। उसमें भाषण देने के लिए श्रयोध्या गुरुकुल के संस्थापक प्रसिद्ध श्रार्य संन्यासी स्वामी त्यागानन्द प्रधारे श्रीर उन्होंने यहाँ रहनेवालों में श्रपने भाषणों से श्रार्यसमाज श्रीर स्वामी त्यागानन्द के प्रति श्रनुराग उत्पन्न किया। इसी समय यहाँ एक विवाह में सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक ठाकुर गंगासिह श्राये श्रीर उनके श्रोजस्वी भजनों से श्रार्यसमाज के प्रति जनता में श्रद्धा उत्पन्न हुई श्रीर २४ फरवरी, १६३० को यहाँ श्रार्यसमाज का गठन हुशा। इसके प्रथम प्रधान श्री मथुराप्रसाद श्रीर मन्त्री श्री

#### जगदेवप्रसाद निर्वाचित हुए।

आर्यसमाज की स्थापना होते ही यहाँ की जनता में ईश्वर के स्वरूप, मूर्तिपूजा, जातिप्रथा आदि विभिन्न विषयों पर पौराणिक पण्डितों से आर्यसमाजी विद्वानों के वाद-विवाद होने लगे। आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ताओं ने शीझ ही समाज का भवन बनाने के लिए भूमि खरीद ली और आर्यसमाज भवन के साथ ही पण्कुटीर में लड़िकयों की शिक्षा के लिए आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना की। इसके विकास-कार्य में पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थी (स्वामी अभेदानन्द) और पण्डित रामानन्द शास्त्री का सहयोग प्राप्त हुआ। आर्यसमाज मन्दिर के भवन के साथ-साथ यज्ञशाला का निर्माण किया गया। आर्यसमाज की अनेक गतिविधियाँ वड़े उत्साह से चलाई गयीं। इसके कर्मठ कार्यकर्ताओं में सर्वश्री शिवशंकर प्रसाद, विष्णुदेव प्रसाद, चंचल प्रसाद, सूर्यनारायण प्रसाद, श्रद्धा-नन्द प्रसाद, वैद्यनाथ प्रसाद, श्री अजयकुमार, जगतनारायण प्रसाद, श्री हीरालाल ठाकुर, जगन्नाथराम, श्री जवाहरलाल, भूदेव प्रसाद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज द्वारा आर्यसमाज के सभी आन्दोलनों में सिक्रय भाग लिया जाता रहा है। इस समाज के साथ वैदिक पुस्तकालय और श्रीमती रामेश्वरी कुँवर दातव्य औषधालय भी है।

#### दसवाँ ग्रध्याय

# बिहार राज्य त्रार्य प्रतिनिधि सभा

## (१) आर्य प्रतिनिधि सभा बिहार-बंगाल की स्थापना

वर्तमान शताब्दी के पहले दशक में जिस समय ग्रार्यसमाज दानापुर के उत्सव पर इसकी स्थापना हुई थी, उस समय प्रशासन की दृष्टि से विहार, बंगाल के विशाल प्रान्त के ग्रन्तगंत था, ग्रतः पहले विहार व वंगाल की संयुक्त ग्रार्य प्रतिनिधि सभा बनी। १६०१ में विहार-बंगाल के प्रमुख ग्रार्थों ने दानापुर ग्रार्यसमाज के चौबीसवें वार्षिकोत्सव पर प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा का संगठन बनाने का निर्णय किया। इस समय तक इस विशाल प्रान्त में १६ ग्रार्यसमाज स्थापित हो चुके थे। ५ ग्रक्तूबर, १६०४ को दानापुर ग्रार्यसमाज के उत्सव पर विहार तथा वंगाल के ग्रार्यों की एक वृहत् सभा हुई ग्रीर इसमें बिहार-बंगाल ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गयी। श्री वालकृष्ण सहाय वकील रांची इसके प्रथम प्रधान ग्रीर बाबू मिथिलाशरणसिंह वकील (पटना) इसके प्रथम मन्त्री निर्वाचित हुए।

पहले तीन वर्ष तक प्रतिनिधि सभा का कार्यालय दानापुर आर्यंसमाज-मन्दिर में रहा, क्योंकि उस समय इस प्रदेश में सबसे बड़ा आर्यंसमाज यही था। इसके बाद श्री मिथिलाशरणिसह मन्त्री के निवासस्थान मछुआ टोली पटना में इस कार्यालय का स्थानान्तरण किया गया। सार्वदेशिक सभा का वैद्यानिक रूप से संगठन १६०६ में होने पर विहार-बंगाल प्रतिनिधि सभा नियमित रूप से शिरोमणि सभा के साथ सम्बद्ध हो गयी और इस सभा के प्रधान बाबू वालकृष्ण सहाय सार्वदेशिक सभा के उपप्रधान चुने गये। एप्रिल, १६११ में बिहार-बंगाल प्रतिनिधि सभा का पंजीकरण पटना में नियमित रूप से सोसायटी एक्ट के अनुसार कराया गया। इस समय सभा के मन्त्री बाबू परमेश्वर-प्रसाद वकील थे। बाबू बालकृष्ण सहाय का देहान्त होने पर उनके अनुज श्री रामकृष्ण सहाय बैरिस्टर, राची इस सभा के प्रधान बने और सभा का कार्यालय उनकी सुविधा के अनुसार १६१८ तक राँची में रहा। १६१८ में कलकत्ता-निवासी पण्डित शंकरनाथ प्रधान और बाबू हरगोविन्द गुप्त मन्त्री निर्वाचित हुए और सभा का कार्यालय रांची से कलकत्ता चला गया। इस समय सभा ने बंगाल और बिहार में बैदिक धर्म का सराहनीय प्रचार किया। इसका यथास्थान वर्णन किया गया है।

१. उपर्युक्त तिथि बिहार राज्य ग्रायं प्रतिनिधि सभा पटना द्वारा प्रकाशित इतिहास (पृष्ठ संख्या ४) के श्राधार पर दी गयी है। सार्वदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित ग्रायं निर्देशिका (जनवरी, १६७४) के पृष्ठ संख्या १५७ पर यह तिथि १८६ दी गयी है।

विहार की उपसभा ने १६२२ में गया कांग्रेस के ग्रांघवेशन पर वैदिक घमें के अचार का विराट् ग्रायोजन किया। ग्रायंसमाज के बृहत् पण्डाल में दिन-रातं विभिन्न सम्मेलनों के ग्रांकर्षक कार्यक्रम, व्याख्यान ग्रीर भजन हुए। कांग्रेस की स्वागत-समिति के प्रधानमन्त्री देशरत राजेन्द्र प्रसाद जी ने कांग्रेस नगर के समीप ग्रायंसमाज के प्रचार की सब सुविधायें प्रदान की । इस ग्रवसर पर ब्रह्मचारी ग्रुधिष्ठिर जी (स्वामी व्रतानन्द) की ग्रध्यक्षता में विहार प्रान्त के ग्रायं ग्रुवकों का एक सम्मेलन हुग्रा ग्रीर बिहार प्रान्तीय ग्रायंकुमार परिषद् की स्थापना की गयी।

१६२४ में सभा की श्रोर से पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालंकार के संपादन में श्रार्य-जीवन नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने लगा। इससे पहले १६१५ में श्रारा जिला निवासी स्वामी ब्रह्मानन्द जी के सम्पादकत्व में श्रार्यावर्त्त नामक मासिक पत्र दानापुर के ठाकुरप्रसाद प्रेस से श्रौर वाद में पण्डित रुद्रदत्त जी के सम्पादकत्व में रांची के सभा के प्रेस से छपता रहा। किन्तु घाटा होने के कारण इसे बाद में बन्द करना पड़ा था। १६२६ के हिन्दू-मुसलिम दंगे के कारण श्रार्य जीवन प्रेस को बड़ी क्षति पहुँची श्रौर यह पत्र भी बन्द हो गया।

सभा की स्वीकृति से पहले दानापुर स्टेशन के पास मुस्तफापुर में १६१५ में वेदरत्न विद्यालय की स्थापना हुई। सभा इसे गुरुकुल का रूप देना चाहती थी, अतः १६२१ में इसे देवघर के निकट वैद्यनाथ धाम में लाया गया और यहाँ संफलतापूर्वक गुरुकुल का संचालन किया गया। इसका वर्णन इस 'इतिहास' के तीसरे भाग में विमाद रूप से दिया गया है।

१६२४ में श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा में घूमघाम से मनायी गयी। इस समय बिहार में वैदिक घर्म के प्रचार की एक नयी जबदंस्त लहर आयी। इस उत्सव में बिहार से हजारों आर्य नर-नारी वाल-बच्चों सिहत सम्मिलत हुए। वे वहाँ से वैदिक घर्म की प्रेरणा प्राप्त करके लौटे और बंगाल-बिहार में ६० के लगभग नये आर्यसमाज स्थापित हुए।

### (२) बिहार श्रार्थ प्रतिनिधि सभा की पृथक् रूप से स्थापना

मथुरा शताब्दी के समय पर ही बिहार के अधिकांश आयों में यह भावना उत्पन्त हुई कि बिहार में आयंसमाज के सुदृढ़ संगठन के लिए एक पृथक् प्रतिनिधि सभा की बड़ी आवश्यकता है। इस दृष्टि से मार्च, १६२६ में विहार की आयं उपप्रतिनिधि सभा के ४७ प्रतिनिधि मंघुआं टोली के अखाड़े भवन में एकत्र हुए और उन्होंने सर्वसम्मित से विहार को बंगाल से पृथक् करके एक स्वतन्त्र प्रतिनिधि सभा स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया। ४३ आयंसमाजों के ५४ प्रतिनिधियों ने २६ मार्च, १६२६ को नियमानुसार विहार आयं प्रतिनिधि सभा के पृथक्करण की घोषणा कर दी। इसके प्रथम प्रधान श्री वैद्यनाथ, मन्त्री श्री अयोध्या प्रसाद और प्रचारमन्त्री श्री रामचन्द्र दिवेदी चुने गये। सभा की रजिस्ट्री न मई, १६२६ को विहार राज्य के सोसायटीज ऐक्ट के अनुसार करा दी गयी। दीघाघाट विश्वकर्मा मिल में इसका कार्यालय स्थापित किया गया।

किन्तु सभा के उपदेशक विहार के पृथवकरण के विरोधी थे। अतः कुछ समय बाद ६ मार्चे, १६२७ की महात्मा नारायण स्वामी, प्रधान सार्वदेशिक सभा की अध्यक्षता में एक सभा मीठापुर स्थित ग्रार्थन मिल पटना में हुई। विहार ग्रीर बंगाल के ग्रार्थों की उस सभा में दोनों सभाग्रों के पुनः एकीकरण का निश्चय किया गया।

२० नवम्बर, १६२७ की दिल्ली में हुए आर्य महासम्मेलन के अघिवेशन में विहार के प्रतिनिधियों को वड़ी असुविधा उठानी पड़ी, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से विहार तथा बंगाल के दिल्ली के आर्य महासम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले प्रतिनिधियों की कोई सूची केन्द्रीय कार्यालय को नहीं भेजी गयी थी। दिल्ली में विहार-वंगाल प्रतिनिधि सभा का कोई कार्यालय या शिविर भी नहीं खोला गया था। अतः इस सम्मेलन के बाद पुनः विहार को बंगाल से पृथक् करने की भावना प्रबल होने लगी और २५ मार्च, १६२६ को नया टोला, आर्यसमाज-मन्दिर पटना में हुई बैठक में सर्वसम्मित से विहार-सभा के १६२६ के पृथक्करण को पुनरुज्जीवित करने का निर्णय लिया गया और इसके अनुसार १३ मई, १६२० को बिहार की पृथक् प्रतिनिधि सभा का पुनर्निर्माण हुआ। बाबू वैद्यनाथ प्रसाद प्रधान, पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी मन्त्री और पण्डित महादेवशरण कार्यालय-मन्त्री निर्वाचित हुए और इसका कार्यालय पटना के नया टोला आर्यसमाज-मन्दिर में स्थापित करने का निर्णय हुआ।

#### . (३) बिहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा का कार्यकलाप

नयी सभा ने आर्यंसमाज के प्रचार का कार्यं बड़े उत्साह से आरम्भ किया। १५ अक्तूबर, १६२८ को एक सप्ताह तक दानापुर आर्यंसमाज का आर्द्ध-शताब्दी महोत्सव बड़ी धूमघाम से मनाया गया। छोटा नागपुर में ईसाइयों के प्रचार का प्रतिरोध किया गया। इस समय बिहार सरकार ने अपने एक गोपनीय सरक्युलर द्वारा सुप्रसिद्ध आर्यंसमाजी प्रचारक पण्डित अयोध्याप्रसाद, स्वामी मुनीश्वरानन्द, पण्डित वेदव्रत, पण्डित सत्यव्रत और पण्डित रामचन्द्र द्विवेदी पर छोटा नागपुर और संथाल परगना में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। पटना के सुप्रसिद्ध पत्र सर्चलाइट ने १६२८ में इस गुप्त परिपत्र के रहस्य का उद्घाटन किया। इस पत्र के सम्पादक मुरली वाबू ने आर्यंसमाज के उपदेशकों पर लगाये गये प्रतिबन्ध की कड़ी आलोचना की। केन्द्रीय एसेम्बली में भी इस विषय पर प्रश्न उठाये गये। विहार कौंसिल में डॉक्टर सिन्चदानन्द सिन्हा ने इस प्रतिबन्ध का कड़ा विरोध किया और अन्त में बिहार सरकार को १६३० में इस प्रतिबन्ध को स्थितित करना पड़ा। १६३६ में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के पदारूढ़ होने पर यह प्रतिबन्ध रह कर दिया गया। इस घटना ने बिहार में आर्यंसमाज के आन्दोलन को बड़ा लोकप्रिय बनाया।

१६३० में मुंगेर-निवासी डॉक्टर कार्तिकप्रसाद देव द्वारा प्रेस के लिए दिये गये ३००० रुपये के दान से एक प्रेस खरीदा गया ग्रीर ग्रार्थावर्त नामक पत्र को कुछ समय के लिए प्रकाशित किया गया।

१६३० में राष्ट्रीय महासभा द्वारा महात्मा गांघी के नेतृत्व में नमक-कानून तोड़ने और सिवनय अवज्ञा करने का जो राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू किया गया था, उसमें विहार आर्य प्रितिनिधि सभा के सदस्यों ने प्रमुख भाग लिया। श्री स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, राजगुरु पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री, पण्डित वेदव्रत, पण्डित रामरक्ष, श्री रामानन्द साह आदि सैकड़ों आर्य सत्याग्रह करके बन्दी बने, अनेक आर्यसमाजों में पुलिस ने ताला लगा दिया। १६३३ में अजमेर की ऋषि दयानन्द निर्वाण अर्द्ध-शताब्दी में बिहार आर्य प्रति-

निधि सभा ने पूरे उत्साह से भाग लिया।

बिहार में १६२० से ३० तक का दशक ग्रायंसमाज के विरोधियों से शास्त्रार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इस ग्रवधि में लगभग प्रतिवर्ध सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थं होते रहे। १६२० में ग्रारा में मुसलमानों के साथ पण्डित रामचन्द्र देहलवी ग्रौर पण्डित मुरारी लाल ने मुवाहिसा किया। १६२१ में पौराणिक पण्डित रामावतार शर्मा साहित्याचार्यं के साथ पटना में ग्रायं विद्वान् पण्डित ग्रायं मुनि, पण्डित ग्रिखलानन्द ग्रौर स्वामी मुनीश्वरान्त्व ने शास्त्रार्थं किये। इसी प्रकार के शास्त्रार्थं १६२३ में रोसड़ा (जिला दरभंगा), १६२४ में मुस्तफापुर (जिला पटना), १६२४ में मुजफ्फरपुर ग्रौर १६२६ में सीवान में हुए। छपरा (१६२६), गिद्धौर (१६२७), जहानावाद (१६२६) के शास्त्रार्थं भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं।

१५ जनवरी, १६३४ को उत्तरी विहार में भीषण भूकम्प आने पर जन घन की अपार क्षति हुई। हजारों व्यक्ति मलवे में दवकर मरे, सहस्रों मकान घराशायी हुए। इस समय भूकम्प-पीड़ित अनाथ वच्चों, अनाश्रित नर-नारियों, क्षुघात्तें वस्त्रविहीन व्यक्तियों की सहायता के लिए अन्य आर्य प्रतिनिधि सभाओं के सहयोग से कार्य करते हुए विहार सभा ने वड़ा उत्तम कार्य किया और इसके वाद अगले चार वर्षों तक समूचे विहार में आर्यसमाज के प्रचार का सुव्यवस्थित कार्यक्रम चलाया जाता रहा।

१६३५ ई० में सभा के प्रधान स्वामी रामानन्द तथा मन्त्री श्री पण्डित सत्यव्रत निर्वाचित हुए। इस समय से उत्सवों तथा प्रचारों का कमबद्ध कार्यं कम आरम्भ किया गया। १६३६ में पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थ प्रधान तथा श्री महादेव भरण प्रधानमन्त्री चुने गये। इनके कार्यं काल में समाजों के वार्षिकोत्सवों को सम्पन्न कराने की ग्रिभनव योजना स्वीकार की गयी। इसके अनुसार समाजों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में बाँट-कर उनके वार्षिकोत्सवों को कमबद्ध रूप से ग्रायोजित किया गया। प्रायः सभी समाजों ने इस योजना को वड़े उत्साह से स्वीकार किया। इससे समाजों में अनुशासन की भावना उत्पन्न हुई। १६३६ में ४५ ग्रायंसमाजों ने इस योजना के अनुसार अपने वार्षिकोत्सव सम्पन्न कराये। १६३७ में सभा की योजना सभी समाजों द्वारा पूर्णं रूप से स्वीकार की गयी। १५ उपदेशकों तथा चार भजनीकों ने दो दलों में विभक्त होकर समाजों के उत्सवों को सफल बनाया। प्रथम श्रेणी के उत्सवों में वाहर से पण्डित रामचन्द्र देहलवी, राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री, कुंवर सुखलाल ग्रायं मुसाफिर ग्रादि सुप्रसिद्ध व्याख्याता बुलाये जाते रहे। घुरेन्द्र शास्त्री, कुंवर सुखलाल ग्रायं मुसाफिर ग्रादि सुप्रसिद्ध व्याख्याता बुलाये जाते रहे। इस योजना से समाजों के उत्सव ग्रधिक व्यवस्थित रूप में सफलतापूर्वं क, सोत्साह सम्पन्त होने लगे, सभा की ग्राय में वृद्धि होने लगी श्रीर उपदेशकों के ग्रतिरिक्त समय का ग्राम-प्रचार में सदुपयोग किया जाने लगा।

१६३६ में हैदराबाद राज्य में ग्रपने घामिक ग्रधिकारों की प्राप्ति के लिए सार्व-देशिक सभा ने एक देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया। बिहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने ग्रपने प्रान्त में सत्याग्रह युद्ध समिति का संगठन करके प्रत्येक जिले में सत्याग्रह-समिति का निर्माण किया। इस प्रदेश के सुप्रसिद्ध नेता पण्डित वेदन्नत वानप्रस्थ को हैदरा-बाद सत्याग्रह का पंचम ग्रधिनायक चुना गया। उन्होंने इस विषय में जनजागरण उत्पन्न बाद सत्याग्रह का पंचम ग्रधिनायक चुना गया। उन्होंने इस विषय में जनजागरण उत्पन्न करने के लिए विहार में तुकानी दौरा किया ग्रौर इस सत्याग्रह के लिए ४०० स्वयंसेवक करने के लिए विहार में तुकानी दौरा किया ग्रौर से भेजी गयी। पंचम ग्रधिनायक के रूप में पण्डित वेदन्नत (स्वामी अभेदानन्द) ने ५७० सत्याग्रही स्वयंसेवकों के साथ हैदरा-बाद राज्य की सीमा २७ एप्रिल, १६३६ को पार की और निजाम हैदरावाद के कुष्ण-मन्दिर के अतिथि बने। इस जत्थे में बिहार के ढाई सौ स्वयंसेवक थे। प्रान्तीय डिक्टेटर के रूप में स्वामी भजनानन्द ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। आर्यसमाज की माँगें पूरी होने पर अगस्त में सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और १७ अगस्त, १६३६ को हैदराबाद के निजाम की जेलों से सभी सत्याग्रही बन्दी मुक्त कर दिये गये।

सन् १६४० का वर्ष सभा के इतिहास में कई वृष्टियों से उल्लेखनीय है। इस वर्ष सभा के प्रधान डॉक्टर कार्तिकप्रसाद और मन्त्री पण्डित वासुदेव शर्मा निर्वाचित हुए। इनके मन में आर्थसमाज के प्रति अद्भुत निष्ठा, लगन और समर्पण की भावना थी। इन्होंने हिन्दू समाज की प्रचलित हानिकारक कुरीतियों तथा कुप्रथाओं के विरुद्ध जनता में क्रान्ति की भावना उत्पन्न की। डॉक्टर कार्तिकप्रसाद ने आर्थसमाज की सभा के लिए मुंगेर का टाउन हाल न मिलने के कारण लाजपत हाल अपनी ओर से बनवाकर आर्थ-समाज को दान कर दिया।

इस वर्ष सभा ने जनगणना में समस्त हिन्दुओं को आर्य लिखाने का आन्दोलन चलाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद यह निश्चित हो गया था कि देश का भावी शासन-विधान जनसंख्या के आँकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा। कांग्रेस ने जनगणना का बहिष्कार और विरोध किया, किन्तु मुसलिम लीग तथा ईसाई संस्थाओं ने इससे पूरा लाभ उठाने के लिए इसमें सहयोग देने का निर्णय किया। इस दशा में सार्वदेशिक सभा ने यह सोचा कि वर्तमान सरकारी नीति से हिन्दुओं की संख्या कम हो जाएगी और जंगली एवं पहाड़ी जातियाँ आदिवासी के नामपर हमसे अलग हो जाएगी। इसलिए सब हिन्दुओं को जनगणना में आर्य (हिन्दू) लिखाने का आन्दोलन किया जाना चाहिये। बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, तथा संथाल परगना आदि विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में इसके लिए उग्र प्रचार एवं प्रवल आन्दोलन चलाया गया।

मार्च, १६४० में बिहार में रामगढ़ कांग्रेस के ग्रवसर पर श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा ग्रार्यसमाज के प्रचार का वृहद् ग्रायोजन किया गया। इसमें ग्रार्य सम्मेलन, ग्रार्य-कुमार सम्मेलन, महिला सम्मेलन, शुद्धि सम्मेलन के कार्यक्रम हुए ग्रीर ईसाइयों के प्रचार का बड़े पैमाने पर प्रतिरोध किया गया; विधिमयों की शुद्धि के कार्य को भी चलाया गया। वक्सर में इस समय ग्रार्यसमाज द्वारा किये जानेवाले शुद्धि-कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए हिन्दुग्रों पर ग्रार्यसमाज के विरोधियों द्वारा फौजदारी ग्रिभयोग चलाये गये। विहार ग्रार्य प्रतिनिधि सभा ने ग्रपने कर्मठ संन्यासी स्वामी भजनानन्द को यहाँ ग्रावश्यक कार्यवाही के लिए भेजा। जन्होंने विधिमयों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की ग्रीर जन्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।

१६४० का वर्ष इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि इस साल सीवान में विहार का पहला डीं० ए० वी० कॉलिज स्थापित करने का निर्णय किया गया। इस समय तक विहार में गुरुकुल तो था, किन्तु ग्रार्यसमाज का कोई कॉलिज नहीं था। इसे स्थापित करने में मास्टर वैद्यनाथ प्रसाद ने ग्रनथक प्रयास किया। इसीलिए वह बिहार के लाला हंसराज कहलाते हैं। यह कॉलिज विहार में न केवल शिक्षा में, ग्रपितु राष्ट्रीयता के विचारों के प्रसार में भी ग्रग्नणी रहा है।

१६४१ के जुलाई मास के निर्वाचन में रायवहादुर ब्रजनन्दनसिंह सबंसम्मित से सभा के प्रधान निर्वाचित हुए। वे चरित्र की पिवत्रता, गायत्रीमन्त्र तथा पंच सहस्र यज्ञ पर वड़ा वल देते थे। वे जातपांत-प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने इसके खण्डन में एक पुस्तिका छपवायी थी। आयों को वह एक परिवार तथा एक जाति के सूत्र में आबद्ध करना चाहते थे। उन्होंने इस हानिकर प्रथा के उन्मूलन के लिए आन्दोलन चलाया। उनकी प्रेरणा से २४-७-४२ को अन्तरंग सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया—

"हिन्दूसमाज में प्रचलित जातिबन्धन को तोड़ने के उद्देश्य से यह सभा निश्चयं करती है कि किसी निश्चित स्थान पर महती सभा की जाय, जहाँ पर जातिबन्धन को तोड़कर अपना एवं अपनी सन्तान का विवाह करनेवालों को एकत्र किया जाय। इस कार्यं के लिए उपदेशक विशेष रूप से दौरा करें और लोगों को प्रेरणा दें।"

यह वर्ष नयी आर्यसमाजों की स्थापना की दृष्टि से भी उल्लेखनीय था। सभा द्वारा निरन्तर प्रचार के परिणामस्वरूप इस वर्ष निम्नलिखित नवीन १५ आर्यसमाजों की स्थापना हुई—मछरगांवा, कीचीनिया, नम्तीव चक (मुंगेर). हुसेनावाद (मुंगेर), औंटा (पटना), आदमपुर (पटना), टेल्हा (गया), डुमरी (चम्पारन), डुमरांव (शाहाबाद), चौगाई (शाहावाद), गुलजारपुर (शाहाबाद), नगर उण्टारी, मोहद्दीनगर (दरभंगा), परैयाहाट (संथाल परगना), विलया (संथाल परगना)।

इस वर्ष सभा ने शिक्षा के क्षेत्र में दो ग्रभिनव प्रयास किये। ये यद्यपि जनता का सहयोग न मिलने के कारण सफल नहीं हो सके, फिर भी उल्लेख योग्य हैं। पहला प्रयास कन्याग्रों को ग्रायुवेंद की शिक्षा देने का था। महिंप ने ग्रपनी शिक्षापढ़ित में स्त्रियों को ज्ञान तथा कलाग्रों की शिक्षा देने पर बल दिया है। ग्रायुवेंद की शिक्षा पाकर कन्याएँ ग्रपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बनाये रखने में तथा रोग-निवारण में बहुमूल्य सहायता ग्रौर सहयोग दे सकती हैं। ग्रक्तूवर, १६४३ में सभा ने कन्याग्रों को ग्रायुवेंद की शिक्षा देने की योजना बनायी। घनवाद-निवासी श्री दीवान बहादुर बलीराम तनेजा ने इस कार्य के लिए १५० रु० मासिक सहायता देने का बचन दिया। किन्तु उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिए उस समय न तो स्त्री वैद्यायें उपलब्ध थीं ग्रौर न ही विहार जैसे प्रान्त के रूढ़िवादी व्यक्ति ग्रपनी कन्याग्रों को ग्रायुवेंद की शिक्षा देने के लिए तैयार थे। इस प्रकार शिक्षकाग्रों तथा छात्राग्रों के ग्रभाव में यह योजना सफल नहीं हो सकी।

दूसरी योजना कन्या गुरुकुल स्थापित करने की थी। इसके लिए औंटा-निवासी श्री मुंशीसिंह ने वहुत वड़ी घनराशि देने का वचन दिया था। श्री मुंशीसिंह के दान से तथा मोकामा के, विशेषतः चिन्तमणि चक और लखनचक के आर्य वन्युओं के सहयोग से कार्य आरम्भ हो गया। पण्डित सभापितराय ने अपनी निवासभूमि नोगिया (सारन) में कन्या गुरुकुल की स्थापना की और इस कार्य के लिए कई सहस्र रुपये की घनराशि प्रदान की। किन्तु इस आन्दोलन के प्राण श्री कामेश्वर प्रसाद शर्मा के अकाल देहावसान तथा समुचित व्यवस्था के अभाव के कारण यह संस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकी।

१९४२ के भारत छोड़ो ग्रान्दोलन में विहार के ग्रार्थ वन्धुग्रों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया ग्रौर इसका विभिन्न ग्रार्थंसमाजों के इतिहास में यथास्थान उल्लेख किया गया है। इस ग्रान्दोलन में जनता पर ब्रिटिश शासन द्वारा किये जानेवाले ग्रत्याचारों से यद्यपि चारों ग्रोर भ्रातंक श्रौर भय का वातावरण था, फिर भी ग्रार्थसमाज दानापुर का वार्षिकोत्सव इस ग्रान्दोलन के वाद वड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुग्रा। इस समय ग्रार्थ-समाज के व्याख्यानों में सर्वत्र राष्ट्रीयता पर ग्रधिक बल दिया जाता था, मातृभूमि की महिमा की वैदिक व्याख्या करने के लिए ग्रथवंवेद पृथिवी सूक्त का पाठ किया जाता था श्रौर देश की स्वतन्त्रता लिए सर्वस्व-त्याग ग्रौर प्राणों का बलिदान करने की प्रेरणा जनता को दी जाती थी।

१६४३ की स्मरणीय घटना तेघड़ा (वेगुसराय) का शास्त्रार्थ है। तेघड़ा के पास सिमरिया घाट में कार्तिक पूर्णिमा पर एक महीने तक वड़ा मेला लगता है। यहाँ जब ग्रायं-समाज का प्रचार ग्रोर मृतक-पितरों के श्राद्ध का विरोध किया जाने लगा, तो पौराणिक मतानुयायियों ने ग्रार्यसमाज को इस विषय पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। उनके प्रमुख विद्वान् पण्डित माधवाचार्य ग्रौर पण्डित गंगाविष्णु शास्त्री थे। ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पण्डित रामानन्द शास्त्री ने इस शास्त्रार्थ में भाग लिया। इसमें ग्रार्यसमाज को विजय प्राप्त हुई। तेघड़ा की सनातन धर्म सभा टूट गयी ग्रौर ग्रार्यसमाज का मन्दिर स्वामी ईश्वरानन्द के नाम पर निर्मित हुग्रा। जनता इस बात को भलीभाँति ग्रनुभव करने लगी कि वेद-प्रचार से ही जनसाधारण का कल्याण हो सकता है।

१६४४ में उत्तरी विहार में भीषण बाढ़ और मलेरिया के प्रकीप से ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गयी कि लोग पेड़ों की छालें, बड़ और पीपल के फल खाकर निर्वाह करने लगे। इस दिशा में विहार आर्थ प्रतिनिधि सभा ने वाढ़ एवं दुशिक्ष-पीड़ितों की सहायता के कार्य का बड़ी कुशलता से संचालन किया। इस कार्य को संगठित करने में स्वामी अभेदानन्द सरस्वती और पण्डित रामानन्द शास्त्री की प्रमुख भूमिका थी। इसी वर्ष उत्तरी विहार में आर्थसमाज के प्रमुख स्तम्भ स्वामी ईश्वरानन्द (भूतपूर्व पण्डित सत्यव्रत वानप्रस्थ) का स्वर्गवास हुआ। उनके प्रधान कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर में उनकी स्मृति में स्वामी ईश्वरानन्द वैदिक कन्या पाठशाला का निर्माण हुआ और आर्थसमाज मुजफ्फरपुर ने उनकी स्मृति में अपना स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाया और जयन्ती स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित किया।

१६४६ में विहार आर्थ प्रतिनिधि सभा का प्रमुख कार्य मुसलिम लीगी सिन्ध सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाश के १४वें समुल्लास के प्रकाशन पर लगाये गये प्रतिबन्ध के निवारण का प्रयास करना था। इस विषय में जनमत जागृत करने के लिए पहले एक प्रान्तीय सम्मेलन किया गया और वाद में घन-जन की एक अपील स्वामी अभेदानन्दजी की ओर से निकाली गयी। इस समय पण्डित शिवमित्र शास्त्री ने तथा आर्यकुमार परिषद् के मन्त्री पण्डित रामनारायण शास्त्री ने सत्याग्रह के लिए बड़ी तत्परता से संगठन-कार्य किया। सिन्ध सरकार द्वारा पाबन्दी हटा लेने पर यह आन्दोलन वापिस ले लिया गया।

१६४७ भारत की स्वतन्त्रता का स्मरणीय वर्ष है। किन्तु इसके साथ ही देश के विभाजन और मुसलिम लीग द्वारा हिन्दुओं के विरद्ध की गयी प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा हिन्दुओं पर हमले किये गये। नोश्राखाली और त्रिपुरा में भीवण साम्प्रदायिक दंगे हुए। इनकी चिगारियों ने विहार में भी साम्प्रदायिक दावानल को मुजफ्करपुर आदि स्थानों में प्रज्वलित किया। इसके शमन में और हिन्दुओं की रक्षा करने में आर्यसमाज का योग-दान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

१६५० में विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कुछ दिग्गज विद्वानों ग्रोर कर्मठ कार्य-कर्ताग्रों का स्वर्गवास हुग्रा। इनमें वैद्यनाथ घाम गुरुकुल के ग्रधिष्ठाता ग्रोर विहार-सभा के प्रधान स्वामी रामानन्द, विहार शरीफ के कर्मठ कार्यकर्ता बाबू महेण लाल ग्रायं ग्रीर रायवहादुर ज्ञजनन्दनसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री सिंह ११ वर्ष तक विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा के सर्वसम्मति से प्रधान चुने जाते रहे थे ग्रीर ग्रायंसमाज के ग्रतीव कर्मठ कार्यकर्ता थे।

प्र अगस्त १६५१ को विहार के सुप्रसिद्ध चिकित्सक पटना विश्वविद्यालय के भावी कुलपित डॉक्टर दुखनराम आर्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुए। इसके साथ ही उनके कुशल एवं श्रोजस्वी नेतृत्व से सभा के इतिहास में प्रगति का एक नया युग शुरू हुआ। अगले २७ वर्ष तक ये सभा के प्रधान-पद को सुशोभित करते रहे, श्रौर इनके समय में आर्यसमाज ने प्रचार एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इस समय अनेक डी.ए.वी. स्कूल, कॉलिज, कन्याविद्यालय स्थापित हुए। आर्यसमाज के प्रचार का जो क्षेत्र अव तक नगरों तक सीमित था, उसे दूर देहातों, पहाड़ी इलाकों, आदि-वासियों और हरिजनों में विस्तीर्ण किया गया। सभा ने गोरक्षा-श्रान्दोलन तथा पंजाव के हिन्दी सत्याग्रह में तथा विदेशी ईसाई मिशनरियों के राष्ट्रविरोधी धर्म-प्रसार का प्रतिरोध करने में उल्लेखनीय कार्य किया। इस समय नेपाल में भी आर्यसमाज के प्रचार की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया। संथालों में आर्यसमाज के प्रचार का नये सिरे से संगठन किया गया। मधुपुर आर्यसमाज ने इस क्षेत्र में प्रचार के लिए आदर्श आदिवासी विद्यालय का संचालन किया।

#### (४) बिहार ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा नेपाल में ग्रार्थसमाज का प्रचार

विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने ग्रपने राज्य की उत्तरी सीमा पर ग्रवस्थित नेपाल में भी स्वामी दयानन्द के संदेश के प्रसार का प्रयास किया है। प्राचीनकाल में यहाँ लुम्बिनी वन में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुग्रा था, वर्तमान समय में यहाँ हिन्दू धर्म तथा संस्कृति का प्राधान्य है; यह विश्व का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है। भारत के धार्मिक ग्रान्दोलनों का यहाँ प्रभाव पड़ता है। यहाँ प्रचलित हिन्दू धर्म में भी मध्ययुग में वही विकृतियाँ ग्रीर दोष ग्रा गये थे, जो भारत के पौराणिक धर्म में पाये जाते थे। ग्रतः सुधारवादी नेपालियों का वर्तमान युग में इनके निवारण के लिए भारत से प्रेरणा प्राप्त करना सर्वथा स्वाभाविक था।

१६५१ तक नेपाल में सारी शासनसत्ता राणा कहलानेवाले राजा के प्रधानमिन्त्रयों में निहित थी। वही वहाँ की सरकार का संचालन करते थे। यह राणाशाही
कट्टर पौराणिक और मूर्तिपूजक थी। उस समय आर्यसमाज के प्रचार और सत्यार्थप्रकाश पर वहाँ कड़ा प्रतिबन्ध लगा हुआ था। इसकी अवहेलना करके महर्षि के
मन्तव्यों का प्रचार करनेवालों को प्राणदण्ड दिया जाता था। नेपाल में कई व्यक्तियों
ने आर्यसमाज के प्रचार के लिए सहर्ष मृत्यु का वरण किया। १६५१ में राणाओं के
विरुद्ध सफल क्रान्ति हुई, राणाओं के स्थान पर राजाओं का शासन स्थापित हुआ और
आर्यसमाज की बिहार आर्थ प्रतिनिधि सभा को पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद अपना
प्रचार करने की स्वतन्त्रता मिली। यहाँ नेपाल में आर्यसमाज के प्रचार का संक्षिप्त उल्लेख

म्रावश्यक प्रतीत होता है।

नेपाल में स्वामी जी के सिद्धान्तों की ग्रोर सर्वप्रथम ग्राकृष्ट होनेवाले नाथसम्प्रदाय के सन्त स्वामी ब्रह्मनाथ थे। वे तीर्थयात्रा के लिए भारत ग्राते रहते थे। यहाँ वे
ग्रायंसमाज के व्याख्यानों को सुनकर ग्रायंसमाजी बने। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश का
स्वाध्याय किया तथा इसका नेपाली भाषा में ग्रनुवाद छपवाया। किन्तु पौराणिक मत,
मूर्तिपूजा तथा श्राद्ध ग्रादि की कड़ी ग्रालोचना के कारण नेपाल में इसके प्रवेश पर
पावन्दी लगी हुई थी। इसे तोड़ने का यह सुन्दर उपाय ढूँढा गया कि नेपाल की सीमा
पर अवस्थित तुलसीपुर नामक ग्रायंसमाज में नेपाली सत्यार्थप्रकाश की प्रतियाँ रखवा
दी गयीं ग्रौर यहाँ से इन्हें गुप्त रूप से नेपाल में प्रसारित किया जाने लगा। स्वामी
ब्रह्मनाथ ने नेपाली नवयुवकों को ग्रायंसमाज के गुरुकुलों में पढ़ने की प्रेरणा दी। इस
प्रकार शिक्षा ग्रहण करके स्नातक वननेवालों में पण्डित शुकराज शास्त्री, पण्डित
रामसिंह, पण्डित इन्द्रसेन ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने घोर कष्ट सहते हुए
ग्रपने प्राणों की ग्राहुति देकर नेपाल में ग्रायंसमाज का प्रचार किया।

अमर शहीद पण्डित शुक्रराज शास्त्री के पिता राज-ज्योतिणी श्रीमाधवराव जोशी काठमांडू के रहनेवाले थे। उनका पालन-पोषण पौराणिक वातावरण में हुआ, नेपाल में वाममार्ग, मन्दिरों में मांस-मिदरा के व्यवहार तथा निरीह पशुश्रों की बिल से उनका मन वड़ा उद्धिग्न हुआ। सच्चे धर्म की जिज्ञासा लेकर वे भारत आये। यहाँ अनेक तीथों का भ्रमण करते हुए वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्हें स्वामी दयानन्द के दर्शन तथा व्याख्यान-श्रवण का सुअवसर मिला। इनसे प्रभावित होकर वे सच्चे वैदिकधर्मी वनकर स्वदेश लौटे।

स्वदेश ग्राने पर वे राजकुमारों के शिक्षक नियत हुए। ग्रपनी विद्वत्ता, योग्यता, वाक्पटुता से वे वहाँ वड़े लोकप्रिय थे, किन्तु वहाँ के धार्मिक पाखण्ड से वड़े दुःखी थे। इस समय इनके मन में सत्यार्थप्रकाश पढ़ने की तीव्र ग्राकांक्षा उत्पन्न हुई। उनको पोखरा नामक स्थान में एक ज्योतिषी के घर पर रद्दी के टोकरे में एक फटा हुग्रा सत्यार्थ-प्रकाश मिला। ग्रपनी मनचाही वस्तु पाकर वे परम प्रसन्न हुए। इसका ग्राद्योपान्त गम्भीर ग्रध्ययन ग्रौर श्रनुशीलन करने से उनमें वैदिक धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा ग्रौर ग्रास्था उत्पन्न हुई ग्रौर उन्होंने इसके प्रचार का दृढ़ संकल्प कर लिया।

यव उन्होंने काठमांडू तथा य्रन्य स्थानों में वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार ग्रौर प्रसार ग्रारम्भ कर दिया। सर्वंत्र ग्रार्यसमाज की चर्चा होने लगी। यह पौराणिक पण्डितों को सहा नहीं था। इससे उनकी ग्राजीविका पर कुठाराघात की ग्राणंका थी। ग्रतः उन्होंने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ३ सरकार देव शमशेरजंग बहादुर राणा के कान भरने शुरू किये। श्री जोशों के विरुद्ध चारों ग्रोर से शिकायतें होने लगीं। जोशी जी प्रधानमन्त्री के बाल्यसखा थे। प्रधानमन्त्री ने उन्हें प्रेम से समकाते हुए कहा—"माधव! तुम ग्रार्थसमाज की गंगा में डुवकी मत लगाग्रो। यदि नहीं माने तो इसी में डूव जाग्रोगे। ग्रतः इससे वचो तथा ग्रौरों को बचाग्रो।" जोशी ने ग्रपने गुरु जैसी निर्भीकता से उत्तर दिया—"देव, इस ग्रमृतमयी गंगा में डुवकी लगाने से इसके ग्रमृतभरें जो कण मुख में चले जाते हैं, वे बहुत स्वादु ग्रौर मधुर लगते हैं। श्रीमान जी देवतुल्य हैं, श्री महाराज स्वयं भी इस ग्रमृत को पान कर ग्रानन्दित हों तथा प्रजा को भी इसका ग्रमृतपान कराके पुण्य के भागी.

वनें।" प्रधानमन्त्री ने उनके वचनों से प्रसन्त होकर उन्हें सब ग्रारोपों से मुक्त कर दिया। उनके प्रेम तथा उदारता से ही उनके जीवनकाल में माधवराज जोशी विरोधियों के षड्यन्त्रों ग्रीर कुचकों से वचे रहे ग्रीर ग्रार्यसमाज का प्रचार करते रहे।

किन्तु अगले प्रधानमन्त्री ३ सरकार चन्द्र शमशेर राणा के सत्तारूढ़ होने पर विरोधियों को अपने उद्देश्य की पूर्ति का स्वर्ण अवसर मिला। एक वार शास्त्रार्थ करने के वहाने दरवार में बुलाकर उनकी खूब पिटाई की गयी, कालकोठरी में बन्द कर दिया गया। अन्य आर्यसमाजियों पर भी घोर अत्याचार किये गये। उनसे माफी माँगने के लिए कहा गया। क्षमायाचना न करने पर यह योजना वनाई गयी कि उन्हें मुंह काला करके काले भैंसे पर विठाकर घुमाया जाय और गले में यह पट्टी लटकाई जाय कि "नेपाल की जनता को भड़कानेवाले को यह दण्ड दिया जाता है।" इसे सुनकर ये नेपाल से निकल भागे और परिवार के साथ भारत चले आये। इनके साथ इनके दो पुत्र शुक्रराज तथा वाक्पितराज और पुत्री चन्द्रकान्ता थी। जब ये वीरगंज, रक्सौल होते हुए गोरखपुर पहुँचे तो आर्य-समाज ने इनकी वड़ी सहायता की। इनके पुत्रों की शिक्षा का प्रवन्च स्वामी दर्शनानव्द द्वारा स्थापित सिकन्दराबाद गुरुकुल में किया गया। दोनों वालक प्रतिभाशाली थे, गुरुकुल से शिक्षा पुरी करके स्नातक वनने के बाद उन्होंने पंजाव विश्वविद्यालय की संस्कृत की उच्चतम परीक्षा शास्त्री उत्तीणं की और स्वदेश लीट आये।

राणा ने इनके दिवंगत पिता के साथ किये दुव्यंवहार के लिए खेद प्रकट किया ग्रीर ग्रपने गुरु श्री हेमराज से शास्त्रार्थ करने को कहा। इसमें पण्डित शुक्रराज शास्त्री ने मूर्तिपूजा का प्रवल खण्डन किया। राणा को यह बुरा लगा, किन्तु उन्होंने भी शास्त्री को कुछ नहीं कहा। फिर भी शास्त्री ने समभ लिया कि उनका वहाँ रहना निरापद नहीं है, ग्रतः वे भारत चले ग्राये। यहाँ उनकी प्रमुख राष्ट्रीय नेताग्रों—पण्डित मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांघी, सुभाषचन्द्र बोस से भेंट हुई। वे काफी समय तक दार्जिलिंग में ग्रायंसमाज का प्रचार करते रहे।

श्रगले राणा युद्ध शमशेर जंग बहादुर ने शासनसूत्र संभालते ही पण्डित शुकराज शास्त्री को नेपाल बुला लिया। उन्हें राजकीय स्कूल की पुस्तकें तैयार करने का काम सींपा गया। इस कार्य को करते हुए भी उनमें श्रायंसमाज श्रोर स्वतन्त्रता की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी। वे इसके प्रचार के लिए विह्नल थे। राणाशाही की समाप्ति के लिए उन्होंने प्रजा परिषद् का निर्माण किया। एक दिन इन्होंने इन्द्र चौक में सार्वजनिक भाषण में श्रायंसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार किया। भाषण के १६ मिनट वाद इन्हें अपने साथियों—दशरथचन्द्र गंगालाल व भक्तराज के साथ पकड़ लिया गया। सिंह दरवार में उनपर ग्रियोग चलाया गया। उनपर यह ग्रारोप था कि वे मूर्तिपूजा का खण्डन, विधवा-विवाह का समर्थन, वालविवाह का निषेघ, तथा श्रू श्रों श्रीर स्त्रियों को वेद पढ़ाने का प्रचार करते हैं। उनपर एक ग्रन्थ ग्रारोप राजद्रोह का तथा राणाग्रों को मरवाने का षड्यन्त्र करने का था। उन्हें प्राणदण्ड की ग्राज्ञा दी गयी। रात वारह वजे उन्हें जेल की गाड़ी में रस्सी से वाँघकर जंगल में सर्वथा एकान्त स्थान पर पेड़ के नीचे ले-जाकर इंटों के सहारे खड़ा किया गया। शास्त्री जी ने पुलिस कर्मचारियों को हटाकर फाँसी का फन्दा स्वयमेव गले में डाल लिया तथा श्री भ का जाप करते हुए ग्रपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राणा सरकार ने जनता में ग्रातंक बिठाने के लिए श्री शास्त्री के शव को ३६ कर दिया। राणा सरकार ने जनता में ग्रातंक बिठाने के लिए श्री शास्त्री के शव को ३६

घण्टे तक पेड़ पर लटकता रहने दिया श्रीर एक गत्ते पर यह लिखकर लटका दिया कि "सारे देश को भड़कानेवाले, क्रान्तिकारियों के गुरु श्रीर श्रायंसमाजी होने पर ऐसा दण्ड मिलना ही था।" श्री शास्त्री को फाँसी देने के साथ ही उनके सहयोगी श्री गंगालाल तथा भक्तराज को गोली से उड़ा दिया। पेड़ की दूसरी डाली पर एक श्रन्य सहयोगी दशरथ-चन्द्र को फाँसी लगाई गयी।

इस विलदान से नेपाल में अद्मृत जागृति उत्पन्न हुई। जनता राणाशाही को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गयी। इस घटना ने नेपाल में क्रान्ति का सूत्रपात किया। इसके परिणामस्वरूप दो वर्ष के भीतर राणा सरकार की समाप्ति हो गयी। नेपाल को राणाशाही के नागपाश से मुक्त कराने में इस विलदान का वड़ा योगदान है। इससे नेपाल में आर्यसमाज के प्रचार का पथ प्रशस्त हुआ।

बिहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा के मन्त्री पण्डित वासुदेव गर्मा ने नेपाल में ग्रायं-समाज के प्रचार के लिए १६५० में वहाँ की सरकार से पत्राचार किया। १६४६ में सभा की ऐसी प्रार्थना काठमांडू सरकार ठुकरा चुकी थी। किन्तु ग्रव १७ जुलाई, १६५१ को उसने ग्रपने राज्य में सभा को प्रचार की ग्रनुमित दे दी। इसके परिणामस्वरूप १३ से १६ सितम्बर १६५१ तक वीरगंज ग्रायंसमाज का पहला वाधिकोत्सव नेपाल में सभा की ग्रोर से बड़े समारोह के साथ मनाया गया। इसमें सभामन्त्री वासुदेव गर्मा, ग्राचार्य रामानन्द शास्त्री तथा रामदेव शास्त्री सम्मिलित हुए। सभा की ग्रोर से पण्डित रामदेव शास्त्री को काठमांडू में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया; इस कार्य के लिए सार्वदेशिक सभा विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा को १६५६ तक नियमित रूप से सहायता देती रही।

पण्डित रामदेव शास्त्री ने काठमांडू में एक ग्रायंसमाज स्थापित किया। इसके मन्त्री श्री हरिहर एवं प्रधान श्री धर्मचन्द्र यमी ने प्रचार-कार्य में बड़ा सहयोग दिया। २-२-५७ को नेपाल में ग्रायंसाज के प्रचार की एक सुव्यवस्थित योजना बनाने के लिए सभा द्वारा सात व्यक्तियों की एक समिति बनाई गयी। इसके द्वारा दिये गये सुकावों के अनुसार पण्डित शुक्रराज शास्त्री द्वारा लिखित गोरखाली भाषा में सन्ध्या की पुस्तकें तथा सत्यार्थप्रकाश की प्रतियाँ वितरित करने के लिए भेजी गयीं। सभा की ग्रोर से नेपाल में प्रचार तथा वस्तुस्थित के निरीक्षण के लिए सर्वश्री रामानन्द शास्त्री, वैद्यनाथ प्रसाद तथा नन्दलाल भजनीक को भेजा गया। इस प्रतिनिधि-मण्डल का नेपाल में सर्वत्र स्वागत हुग्रा।

इसने लौटकर सभा को रिपोर्ट दी कि "नेपाल में आर्यसमाज का प्रचार आव-श्यक है, नहीं तो वह विदेशी ईसाइयों के चंगुल में चला जायगा, क्योंकि ईसाई नेपाल के पोखरा में स्कूल खोलकर छात्रों में ईसाई धर्म की भावना भर रहे हैं।" आर्यसमाज वैरगिनया के विशेष सहयोग से नेपाल तराई के गौर वाजार में हिन्दी विद्यालय तथा दयानन्द सेवा-सदन के दातव्य औषधालय को चलाया गया। श्री वालेश्वरसिंह के प्रयास से यहाँ आर्यवीर दल संगठित हुआ। काठमांडू आर्यसमाज के मन्त्री हरिहर प्रधान बिहार आर्य प्रतिनिधि सभा की कार्यपद्धित का अध्ययन करने के लिए पटना आये और इससे नेपाल में आर्यसमाज का कार्य प्रगति करने लगा।

#### ग्यारहवाँ ग्रध्याय

# बंगाल ग्रीर ग्रसम में ग्रार्यसमाज का प्रचार ग्रीर प्रसार

(१८८५-१६४८)

#### (१) बंगाल में आर्यसमाज की स्थापना से पहले की स्थिति

यह विघि का विचित्र संयोग है कि १८८५ ईसवी में जब पश्चिमी भारत की सुप्रसिद्ध नगरी बम्बई में भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना हो रही थी, उसी समय पूर्वी भारत की महानगरी और देश की राजधानी कलकत्ता में देश को सामाजिक कुरीतियों के बन्धन से मुक्त करानेवाली आर्यंसमाज की स्थापना हुई। महिंद वयानन्द सरस्वती ने १८७४ में बम्बई में आर्यंसमाज की स्थापना की थी, किन्तु कलकत्ता में आर्यंसमाज महिंद के निर्वाण के दो वर्ष वाद स्थापित हुआ। यह बात उस समय अधिक आश्चयंजनक प्रतीत होती है, जब हम यह देखते हैं कि महिंद बम्बई आने से दो वर्ष पहले कलकत्ता में लगभग चार महीने प्रचार करते रहे थे। फिर भी आर्यंसमाज की स्थापना पहले वम्बई में हुई और उसकी एक दशाब्दी वाद कलकत्ता को इसे स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ। कलकत्ता का समाज विलम्ब से स्थापित होने के मूल कारण तत्कालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में निहित हैं और इनकी जानकारी कलकत्ता में आर्यंसमाज की प्रगति को समक्षने के लिए आवश्यक है।

१६ दिसम्बर, १८७२ को महर्षि दयानन्द एक सुघारवादी प्रगतिशील विचारों-वाले बैरिस्टर श्री चन्द्रशेखर एवं ब्राह्मसमाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के निमन्त्रण पर कलकत्ता आये थे। कलकत्ता-यात्रा में उनका सम्पर्क प्रधान रूप से दो प्रकार के वर्गी से हुआ, और ये दोनों वर्ग विभिन्न कारणों से महर्षि के मन्तव्यों से सहमत नहीं थे।

पहला वर्ग ग्रंग्रेजी शिक्षा सम्पन्न, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नगरों में निवास करनेवाला प्रबुद्ध बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग था। इसमें ब्राह्मसमाज के नेता देवेन्द्रनाथ-ठाकुर और इस समाज में विद्रोह का ऋण्डा खड़ा करनेवाले और उसे ईसाइयत की दिशा में ले-जानेवाले ग्रोजस्वी वक्ता केशवचन्द्र सेन (१८३८-१८८४ ई०), प्रसिद्ध समाज-सुधारक और संस्कृतज्ञ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रमुख बंगाली समर्थंक भूदेव मुखोपाध्याय और पश्चिमी शिक्षा तथा ईसाइयत के प्रभाव को रोकने के लिए चलाये जानेवाले ग्रान्दोलन के प्रधान नेता, सुप्रसिद्ध महायोगी ग्ररविन्द शोष के नाना राजनारायण बोस थे। उन दिनों बाबू केशवचन्द्र सेन ने यज्ञोपवीत धारण शोष के नाना राजनारायण बोस थे। उन दिनों बाबू केशवचन्द्र सेन ने यज्ञोपवीत धारण

करने के विरुद्ध उग्र ग्रान्दोलन शुरू किया हुग्रा था। इन सबके साथ वार्तालाप ग्रीर विचार-विनिमय से स्वामीजी पर कई प्रभाव पड़े। श्री केशवचन्द्र सेन के सुभाव से उन्होंने संस्कृत के स्थान पर हिन्दी में भाषण देना ग्रीर वस्त्र घारण करना शुरू किया। उन्हें यह सुदृढ़ विश्वास हुग्रा कि हिन्दू जाति की दुर्दशा ग्रीर मतभेदों का कारण वेदों को न मानना है। वेद के ग्राघार पर हिन्दू समाज के विभिन्न सम्प्रदायों को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उनकी इस बात में ग्रास्था ग्रधिक गहरी हुई कि वैदिक धर्म इस्लाम, ईसाइयत ग्रादि ग्रन्थ धर्मों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है।

दूसरा वर्ग संस्कृतज्ञ विद्वानों की पण्डित मण्डली का था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बनारस के संस्कृत कॉलिज की भाँति कलकत्ता में संस्कृत की शिक्षा के लिए संस्कृत कॉलिज की स्थापना की थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वाभाविक रूप से इस कॉलिज की शिक्षा-पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाही, किन्तु उन्हें यह जानकर वड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि यहाँ वैदिक साहित्य के पठन-पाठन की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस बात को लक्ष्य में रखते हुए कहा था कि जिन संस्कृत कॉलिजों में वेद नहीं पढ़ाये जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। उस समय श्रुति की ग्रपेक्षा स्मृति ग्रौर पुराणों के ग्रध्ययन पर बहुत बल दिया जाता था। वेदों के ग्रनुशीलन की उपेक्षा का कारण सम्भवतः उनकी भाषा की दुरूहता, याज्ञिक कर्मकाण्ड की पद्धति प्रचलित न होने के कारण उनकी व्याव-हारिक उपयोगिता का न होना था। इसके साथ ही उव्वट महीघर ने वेदमन्त्रों के याज्ञिक कर्मकाण्ड के आधार पर जो अर्थ किये थे वे अश्लीलता के दोष से दूषित थे, शिष्ट जनों के लिए उद्वेगजनक थे ग्रौर वेदों से उनकी श्रद्धा को विरत करनेवाले थे। ग्रतः वंगाल के प्रमुख समाज-सुघारकों ने वेदों की उपेक्षा करते हुए उपनिषदों के ग्रध्ययन पर ग्रधिक वल दिया था। मूर्ति-पूजा में कट्टर विश्वास रखनेवाले पौराणिक पण्डित अपने निहित स्वार्थों ग्रौर ग्राधिक कारणों से महर्षि के विरोधी थे। कलकत्ता की पौराणिक मण्डली के नेता संस्कृत कॉलिज के प्रिसिपल पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न व पण्डित तारानाथ तर्क-वाचस्पति थे। ये महर्षि के कट्टर श्रालोचक थे।

कलकत्ता के निकट हुगली में प्रिप्तल, १८७३ को महर्षि का पण्डित ताराचरण आदि पौराणिक पण्डितों से शास्त्रार्थ हुआ। इस शास्त्रार्थ के अध्यक्ष वावू भूदेव मुखोपा-ध्याय थे। पण्डित ताराचरण इसमें मूर्ति-पूजा को वेदानुकूल नहीं सिद्ध कर पाए और भूदेव मुखोपाध्याय ने पण्डित ताराचरण के शास्त्रार्थ में पराजित होने की घोषणा की। बाद में पण्डित ताराचरण ने यह स्वीकार किया कि वे आजीविका के लिए मूर्ति-पूजा का का समर्थन करते हैं। कलकता की पण्डित-मण्डली मूर्तिपूजा को वेद-सम्मत नहीं सिद्ध कर सकी। अतः महर्षि के विचारों से प्रभावित कुछ निष्पक्ष विद्वानों ने महर्षि के पक्ष में प्रचार करना आरम्भ कर दिया और यह कहा कि उनके साथ हुए शास्त्रार्थ से यह बात सिद्ध हो गयी है कि पौराणिक पण्डितों को वैदिक ग्रन्थों का ग्रविक ज्ञान नहीं है।

इस समय जनता में महर्षि के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कलकत्ता की पण्डित-मण्डली ने २२ जनवरी, १८८१ ई० को रिववार की शाम को ३०० पण्डितों की श्रायं सन्मार्गर्दाशनी नामक एक विशाल सभा का ग्रायोजन कलकत्ता के ग्रनेक धनी-मानी प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में किया। इस सभा के प्रबन्धक कलकत्ता संस्कृत कॉलिज के प्रिसिपल पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न थे। इस

सभा में वंगाल से वाहर उत्तरप्रदेश, मद्रास ग्रादि के ग्रनेक प्रसिद्ध विद्वान सम्मिलित हुए, किन्तु ईश्वरचन्द्र विद्यासागर किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हुए। सम्भवतः वह सभा को ग्रायोजित करनेवाले पण्डितों के उद्देश्य से सहमत नहीं थे। इस सभा में पण्डितों ने चार प्रश्न उपस्थित करके इनपर भ्रपना निर्णय दिया-पहला प्रश्न संहिता-भाग के समान ब्राह्मण-भाग ग्रीर मनुस्मृति ग्रादि स्मृतियों को प्रामाणिक मानने का था। महर्षि दयानन्द एवं ग्रार्थसमाज केवल संहिता-भाग को प्रामाणिक मानते थे, किन्तु इस सभा में दोनों को प्रामाणिक मानने का निर्णय किया गया। दूसरा प्रश्न था कि विष्णु, शिव, दुर्गा-पूजन, श्राद्ध की विधि ग्रीर तीर्थयात्रा शास्त्रोक्त हैं या नहीं ? इनके शास्त्र-सम्मत होने के पक्ष में निर्णय किया गया। तीसरा प्रश्न वेदमन्त्रों की व्याख्या के सम्वन्ध में था कि क्या ऋग्वेदादि में 'अग्निमीळे पुरोहितं द्यादि मन्त्रों में द्यग्नि का अर्थ ग्राग समभना चाहिए ग्रथवा ईश्वर ? ग्रार्यंसमाज यौगिक पद्धति का ग्रनुसरण करते हुए ग्रग्नि को ईश्वर का वाचक समक्सता था, किन्तु पौराणिक पण्डितों के निर्णय के ग्रनुसार ग्रनिन का अर्थ ग्राग ही करना उचित था। चौथा प्रश्न हवन के वारे में था। इसमें यह पूछा गया था कि क्या यज्ञ वायु और जल की शुद्धि के लिए किया जाता है या मुक्ति के लिए ? इसका निर्णय करते हुए कहा गया कि यज्ञ मुक्ति के लिए किया जाता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि इस सभा में महर्षि दयानन्द ग्रथवा ग्रायंसमाज के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया था ग्रौर स्वयमेव मनमाने ढंग से पण्डितों ने यह निर्णय विरोधी दल को ग्रपना पक्ष प्रस्तुत करने का ग्रवसर दिये विना ही कर लिया था।

सामान्य जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन दिनों कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले भारतिमत्न नामक पत्र ने १० फरवरी, १८८१ के ग्रंक में इस विषय में पण्डित भानुदत्त शास्त्री का एक पत्र प्रकाशित किया था। इसमें इस सभा के निर्णयों की ग्रालो-चना करते हुए लिखा गया था कि "तक का ग्राश्रय लिये विना या वादियों के ग्रन्थ देखे बिना घर में ही निर्णय करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं प्रतीत होता है ग्रीर न ही इससे वादियों के मत का खण्डन ग्रीर साधारण समाज की सन्तुष्टि हो सकती है। सव यही कहेंगे कि सव कोई ग्रपने घर में ही ग्रपनी स्त्री का नाम महारानी रख सकते हैं। यदि कोई मन में दु:ख न माने तो ऐसी सभा के समर्थकों से यह वात कहना उचित प्रतीत होता है कि वे महर्षि दयानन्द सरस्वती के सम्मुख ग्राकर कोई शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हैं? यह स्पष्ट है कि ग्रार्थ सन्मार्गर्दिशनी सभा का एकमात्र लल्य महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रमुख सिद्धान्तों का मनमाने ढंग से उग्र विरोध करना था।"

संस्कृत कॉलिज में वेदाध्ययन नहीं कराया जाता था। उन दिनों यह ग्रान्दोलन चल रहा था कि संस्कृत कॉलिज वन्द कर दिया जाए। वंगाल के लेफ्टीनेन्ट गवनंर ने ऐसा प्रस्ताव भी किया था। स्वामीजी ने इस बात को सुनकर यह कहा था कि ऐसे संस्कृत कॉलिज के रहने से कुछ लाभ नहीं जिसमें वेद नहीं पढ़ाये जाते हैं, ग्रतः जब स्वामीजी के निवासकाल में श्री प्रसन्तकुमार ठाकुर ने मूला जोड़ नामक स्थान में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की तो स्वामीजी ने वहाँ जाकर यह प्रस्ताव किया कि इसमें वेदों की शिक्षा दी जानी चाहिये और इस बारे में उन्होंने नेशनल पित्रका के सम्पादक श्री नवगोपाल मित्र को भी एक पत्र भेजा था। किन्तु स्वामीजी के इन प्रयासों का कलकता की पिछत-मण्डली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस समय उव्वट महीघर जैसे वेद-भाष्य-

कारों द्वारा यजुर्वेद की याज्ञिक कर्मकाण्ड परक ऐसी व्याख्यायें की गयी थीं जो परिष्कृत रुचि रखनेवाले सज्जन पण्डितों के लिए बड़ी अश्लील और उद्वेगजनक थीं। इन्होंने वेदों में पण्डितों की अनास्था उत्पन्न कर दी थी, अतः वे वेद के अध्ययन को कोई महत्त्व नहीं देते थे। किन्तु स्वामीजी कलकत्ता में अपने व्याख्यानों में प्रायः यह कहा करते थे कि वेदिवहीन संस्कृत शिक्षा से कोई लाभ नहीं है; वेद की शिक्षा न होने से पुराणों को पढ़कर व्यक्ति अनाचारी हो जाते हैं। स्वामीजी का वेदिवषयक यह दृष्टिकोण पण्डित-मण्डली में मान्यता नहीं प्राप्त कर सका।

पाश्चात्य शिक्षा-सम्पन्न पढ़ा-लिखा मध्यम वर्ग महिं के सुधारवादी दृष्टिकोण से अधिकांश बातों में सहमित रखता था। वह मूर्तिपूजा, वाल-विवाह, विधवा-विवाह-निषेघ और जातिभेद की व्यवस्था का विरोधी था। किन्तु पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होने के कारण श्री केशवचन्द्र सेन आदि ब्राह्मसमाजी बुद्धि को ही परम प्रमाण मानते थे और वेदों को निर्भ्रान्त नहीं समभते थे। आर्यसमाज और ब्राह्मसमाज का यह एक मौलिक मतभेद था। महिंष यदि वेदविषयक सिद्धान्त पर आग्रह न करते तो ब्राह्मसमाज और आर्यसमाज में कोई बड़ा भेद नहीं रह जाता था। अनेक ब्राह्मसमाजियों ने वेदों के परित्याग के लिए स्वामीजी से प्रस्ताव किया था, किन्तु महिंब इस विषय में अपने सिद्धान्त पर अडिंग थे। उनका विश्वास था कि वर्तमान हिन्दू धर्म की शोचनीय दशा का उद्धार वेदोक्त धर्म का पालन करने से सम्भव है और केवल श्रुति के आधार पर सैकड़ों मत-मतान्तरों और हजारों जातियों, उपजातियों में विभक्त हिन्दू धर्म को एकता के दृढ़ सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे किसी भी दशा में वेद के आधार को छोड़ने को तैयार नहीं थे और सुशिक्षित मध्यमवर्गीय ब्राह्मसमाजी इसे स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे। अतः मध्यम वर्ग में आर्यंसमाज की विचारधारा लोकप्रिय नहीं हो सकी।

एक अन्य कारण था—किसी नये समाज के संगठन के लिए आवश्यक तत्त्वों का अभाव। कलकत्ता जाने से पहले तक महीं ने अधिकांश समय गंगा-यमुना के दोआव (अन्तर्वेद) में संस्कृत भाषा का प्रचार करते हुए व्यतीत किया था। उनके भाषणों का जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। किन्तु यह उनके श्रोताओं तक ही सीमित रहता था। उन्होंने अपने मन्तव्यों और सिद्धान्तों को लेखबद्ध नहीं किया था, अपने अनुयायियों द्वारा अनुसरण की जानेवाली उपासना-पद्धित का विकास नहीं किया था और समाचारपत्रों तथा पुस्तकों को अपने विचारों के प्रचार का साधन नहीं बनाया था। कलकत्ता जाने पर उन्होंने इन सब बातों के महत्त्व को अनुभव किया। एप्रिल, १८७३ में कलकत्ता से लौटने पर उन्होंने आयों के दैनिक कर्मकाण्ड के लिए पंचमहायज्ञ-विधि प्रकाशित की और १८७५ में उनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हुआ। संस्कारविधि का लेखन भी महिंच ने आरम्भ किया। इसके बाद उन्होंने प्रचार के ग्रन्थ साधनों को भी अपनाया और इसे स्थायी रूप से करने के लिए आर्थ समाज के संगठन का निर्माण किया। इन सब बातों का विकास महिंच की कलकत्ता-यात्रा तक नहीं हुआ था।

इसके ग्रतिरिक्त एक तीसरा बड़ा कारण भाषा-विषयक कठिनाई थी। महर्षि कलकत्ता की लोकभाषा बंगला से सर्वथा ग्रपरिचित थे। वहाँ की जनता में स्थायी रूप से प्रभाव डालने के लिए बंगला भाषा का व्यवहार ग्रतीव ग्रावश्यक था। कलकत्ता पहुँचने तक वह ग्रपने ग्रधिकांश भाषण समूचे भारत की पण्डित-मण्डली में समभे जानेवाली संस्कृत

भाषा में दिया करते थे। श्री केशवचन्द्र सेन ने उनका ध्यान इस ग्रोर ग्राक्षित किया था कि संस्कृत भाषा को भारत का अतीव अल्पसंख्यक पण्डित-समुदाय ही समऋता है। जनता में ग्रपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए उन्हें लोकभाषा में व्याख्यान देने चाहिए। वंगाल की लोक भाषा वंगला थी। ग्रतः जवतक ग्रायंसमाज का साहित्य वंगला भाषा में उपलब्ध न हो तवतक वंगाल में आर्यसमाज लोकप्रिय नहीं हो सकता था।

चौथा कारण यह था कि महर्षि को कलकत्ता के निवासकाल में उस तरह के भक्त और प्रचारक अनुयायी नहीं मिले, जैसे उन्हें वस्वई और पंजाब में मिले थे। इन दोनों प्रान्तों में उन्हें न तो कोई भाषा-सम्बन्धी कठिनाई थी ग्रीर न उनके सन्देश को जनता में व्यापक रूप से प्रचारित करनेवाले अनुयायियों की कमी थी, अतः इन प्रान्तों में आर्यसमाज का संगठन वंगाल की अपेक्षा अधिक पहले वना और उन्होंने यहाँ आर्य-समाज के कार्य को अद्भुत निष्ठा और भगीरथ परिश्रम से सफल वनाया। बंगाल में उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने ग्रीर ग्रार्यसमाज के प्रमुख ग्रन्थों को बंगला भाषा में अनूदित करने का कार्य सर्वप्रथम पिछली शताब्दी की समाप्ति पर ही श्री शंकर पण्डित ने किया। इन्हें वस्तुतः वंगाल में ग्रार्थसमाज का ग्राधार-स्तम्भ ग्रीर संस्थापक कहा जा सकता है।

ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज श्री शम्भु मित्र के सुपुत्र थे। वचपन से इनकी प्रवृत्ति धर्म, ग्रध्यात्म एवं समाज-सुधार की ग्रोर थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने स्वयमेव इनका वंगला भाषा में अनुवाद करने का वीड़ा उठाया और म्राजीवन इस कार्य को बड़ी निष्ठा से करते रहे। वंगाल में मार्य-समाज ने जव वेद-प्रचार के कार्य का श्रीगणेश किया, उस समय पण्डित शंकरनाथ ग्रार्यसमाज के लिए वरदान सिद्ध हुए। पण्डितजी ने न केवल ग्रपने ग्रोजस्वी तथा प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा वैदिक सिद्धान्तों को वंगलाभाषा-भाषी नर-नारियों में लोकप्रिय बनाया, अपितु इस प्रभाव को सुस्थिर वनाये रखने के लिए बंगला में वैदिक साहित्य का निर्माण भी किया। वे लेखनी के घनी थे; बंगला, हिन्दी और ग्रंग्रेजी भाषाग्रों पर समान श्रधिकार रखते थे, इनमें ग्रच्छी तरह भाषण ग्रौर लेखन कर सकते थे। उन्होंने वेद श्रीर ग्रार्थंसमाज के सम्बन्ध में ग्रंग्रेजी, बंगला ग्रीर हिन्दी में ३७ पुस्तक-पुस्तिकाग्रों की रचना की। वंगला भाषा में उनके द्वारा अनुवाद किये गये प्रन्थों में सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, आर्याभिविनय, संस्कारविधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्योद्देश्य-रत्नमाला के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने स्वामी दयानन्द का एक संक्षिप्त जीवनचरित्र भी वंगला में लिखा है। आर्यंसमाज के विभिन्न सिद्धान्तों पर वंगला भाषा में छोटी-छोटी पुस्तकें लिखकर प्रकाशित कीं। इनमें वेद नित्य स्रो स्रयौरुषेय, स्त्री शूद्रादिर वेद-पाठ, वैदिक यज्ञ हिंसा निषेध उल्लेखनीय हैं। स्वामीजी तथा आर्यसमाज के बारे में उनकी एक छोटी-सी पुस्तक स्वामी दयानन्द भ्रो श्रार्यसमाज ने वंगला-भाषियों में श्रार्यसमाज को लोकप्रिय बनाया। इन पुस्तकों के परिणामस्वरूप बंगभाषी जनता को आर्यसमाज का पहला प्रामाणिक परिचय मिला। उनके मौलिक बंगला प्रन्थों में पुराण घो व्यासदेव, मानव जीवनेर कर्म उद्देश्य थ्रो परिणाम उल्लेख योग्य हैं। बंगला के श्रतिरिक्त बंगाल के अंग्रेजी पढ़े-लिखों में आर्यसमाज के प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने १२ पुस्तकें लिखीं। इनमें कुछ पुस्तकों के नाम ये हैं--(१) ह्वाटे इज आर्यसमाज, पार्ट I, II, (२) दी वेदाज एज दी रेवेलेशन, (३) वेदाज इण्टेण्डेंड फॉर ग्राल। उनकी कुछ ग्रंग्रेजी पुस्तकों में आर्यसमाज के दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन हुग्रा है, जैसे—द्वैत एण्ड ग्रद्धैत फिलॉसफी, दैव एण्ड पुरुषकार, स्टडी ग्रॉफ वेदाज, क्लासिफिकेशन ग्रॉफ वर्ण (कास्ट)। इनकी कुछ ग्रंग्रेजी रचनाग्रों में उस समय के हिन्दू धर्म पर प्रवल ग्राक्रमण करनेवाले ईसाई-मत की ग्रालोचना है। इस प्रकार की कुछ पुस्तकों ये हैं—काइस्ट हू एण्ड ह्वाट ही वाज (ईसा कौन ग्रौर क्या था?), काइस्ट—एन इण्डियन डिसाइपल एण्ड ए बुद्धिस्ट सेण्ट, पार्ट-I(ईसा—एक भारतीय शिष्य एवं वौद्ध सन्त, भाग-१), काइस्ट—ए प्योर बुद्धिस्ट, पार्ट-II(ईसा—एक विश्वद्ध वौद्ध, भाग-२)। हिन्दी में उन्होंने हिन्दू संगठन ग्रौर दिलतो-द्वार, ग्रायंसमाज परिचय, धर्मवीर, ग्रुर-शिष्य विषयक शास्त्र मत व वैदिक तीर्थ ग्रौर दान विषयक शास्त्र मत न नमक पुस्तकों लिखी हैं। इन पुस्तकों के ग्रतिरिक्त वे व्याख्यानों द्वारा भी ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों का निरन्तर प्रचार करते रहे।

#### (२)कलकत्ता में आर्यसमाज की स्थापना श्रीर आर्यसमाज के बंगाली प्रचारक

कलकत्ता यद्यपि वंगभाषा-भाषी नगरी है, किन्तु इसमें विहार, राजस्थान, पंजाब ग्रादि हिन्दीभाषी प्रान्तों के निवासी भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसमें निवास करने-वाले अनेक व्यक्ति स्वामी दयानन्द के उपदेशों के प्रभाव से आर्यसमाज के सिद्धान्तों में म्रास्था रखने लगे थे। इन व्यक्तियों के म्राथिक सहयोग से यहाँ म्रायंसमाज का निर्माण ग्रौर विकास हुग्रा । विहार राज्य के श्री महावीर प्रसाद के प्रयास तथा श्री तेजनारायण-सिंह के ग्रार्थिक सहयोग से कलकत्ता में ग्रार्थंसमाज की स्थापना १८८५ में हुई। किन्तु पहले ३३ वर्ष तक ग्रार्यसमाज का कोई ग्रपना भवन नहीं था। ग्रतः समाज के साप्ताहिक सत्संग पहली तीन दशाब्दियों में कलकत्ता के विभिन्न स्थानों में आर्यसमाज-प्रेमी व्यक्तियों तथा ब्राह्मसमाजियों के घरों पर होते रहे। १९१८ में तत्कालीन ईस्ट-इण्डिया रेलवे के चीफ इञ्जीनियर रायवहादुर रलाराम जी के प्रयास से १६ विधान-सरणी (कार्नवालिस स्ट्रीट) कलकत्ता-६ में ग्रार्यसमाज मन्दिर का निर्माण हुमा। इसमें मारवाड़ी सेठ जयनारायण पोद्दार का सहयोग उल्लेखनीय है। उन दिनों कलकत्ता बंगाल की राजधानी थीं, और इसकी ग्रावादी वर्तमान जनसंख्या (११,६६,०००) की तुलना में आज से ५० वर्ष पहले केवल १४,५०,००० थी। उस समय कलकत्ता न केवल भारत की, अपितु बंगाल की भी राजधानी थी और यह वड़ा विशाल प्रान्त था। इसमें उत्तर-प्रदेश के पूर्व का समूचा पूर्वी भारत-विहार, उड़ीसा, ग्रसम, पश्चिमी बंगाल ग्रौर बंगलादेश सम्मिलित थे। इस विशाल प्रान्त में ग्रार्य समाज के प्रचार करनेवाले महानु-भाव प्रमुख रूप से तीन वर्गों में बाँटे जा सकते हैं, आर्यसमाज के प्रचारक तथा उपदेशक, भार्यसमाज के कार्यकर्ता, भीर श्रार्यसमाज को उदारतापूर्वक सहायता देनेवाले व्यक्ति। इनके सम्मिलित प्रयत्नों से कलकत्ता आर्यसमाज का उत्कर्ष हुआ। अतः यहाँ इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है।

पण्डित शंकरनाथ के वाद कलकत्ता आर्यसमाज में एक नये विद्वान् प्रचारक श्रीर लेखक का आविर्भाव हुआ। इसकी खोज पण्डित शंकरनाथ ने ही की थी। ये तत्कालीन पूर्वी बंगाल के पवना जिले के गाँव के एक रहनेवाले थे। असहयोग के राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेने और अपने ओजस्वी भाषणों के कारण इन्होंने बंगाल में छोटी आयु

में ही बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ईश्वर ग्रौर घर्म में ग्रास्था ग्रापको माता-पिता से विरासत के रूप में मिली थी। वी० ए० परीक्षा उत्तीणं करने के वाद ग्रापने ग्रव्यापन का कार्य प्रारम्भ किया। युवावस्था से ग्रापका सम्पर्क कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर से हुग्रा। पण्डित गंकरनाथ की प्रेरणा से ग्राप ग्रायंसमाज की ग्रोर ग्राहुष्ट हुए ग्रौर उनके सुकाव पर वैदिक साहित्य के ग्रध्ययन के लिए ग्राप शान्ति निकेतन में प्रविष्ट हुए। यहाँ से वेदशास्त्रों का गम्भीर ग्रनुशीलन करने के बाद ग्रापने वेदशास्त्री की उपाधि प्राप्त की ग्रौर ग्रायं-प्रतिनिधि सभा बंगाल के कार्य में सर्वतोभावेन जुट गये। ग्रापके ग्रोजस्वी भाषण श्रोताग्रों पर गहरा प्रभाव डालते थे। शास्त्रार्थं-संग्रामों में इनकी सिंह-गर्जना प्रतिपक्षियों को हतप्रभ कर देती थी। वाणी के समान इनकी लेखनी में भी बड़ा ग्रोज ग्रौर प्रखरता थी। पत्र-पत्रिकाग्रों, पुस्तक-पुस्तिकाग्रों के माध्यम से इन्होंने बंगभाषी जनता को ग्रायंसमाज की वेदानुकूल, ग्रुक्तिगुक्त, कल्याणकारिणी एवं देश ग्रौर जाति की उन्तित करनेवाली विचारधारा से परिचित कराया। ग्रायंसमाज कलकत्ता की ग्रोर से बंगला भाषा में वैदिक प्रचार के लिए निकाली गयी मासिक पत्रिका श्रायं गौरव का इन्होंने कई वर्षों तक सफलतापूर्वंक सम्पादन किया ग्रौर इसके साथ ही वंगला ग्रौर हिन्दी में ६० से ग्रधिक पुस्तक-पुस्तिकाएँ लिखीं ग्रौर गम्भीर वैदिक साहित्य का प्रणयन किया।

इनकी पुस्तकों को कई वर्गों में वाँटा जा सकता है। पहला वर्ग वैदिक साहित्य-विषयक पुस्तकों हैं। ग्रायंसमाज की दृष्टि से वैदिक संहिताओं को सरल, सुवोध ग्रोर सरस बंगला भाषा में प्रस्तुत करनेवाले ये पहले व्यक्ति थे। इनकी एक पुस्तक वेदसार में वैदिक साहित्य के चुने हुए उत्कृष्ट मन्त्रों का ग्रर्थ ग्रीर व्याख्या वंगला भाषा में दी गयी है। इसके साथ ही इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के मूल एवं पदों के ग्रयों के साथ यजुर्वेद के प्रथम ग्रध्याय का, सामवेद के पूर्वाचिक ग्रीर महानाम्नी ग्राचिक का ग्रीर ग्रथवंवेद के प्रथम काण्ड का बंगला ग्रनुवाद किया। इस प्रकार चारों वेदों के कुछ विशिष्ट खण्डों का बंगला भाषान्तर करनेवाले ये पहले व्यक्ति थे।

इनकी रचनाग्रों के दूसरे वर्ग में ग्रायंसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के प्रमुख ग्रन्थों का वंगला अनुवाद है। इन्होंने सत्यार्थप्रकाग, संस्कारविधि, व्यवहार भानु, भ्रमोच्छेदन, गोकरुणानिधि, भ्रान्ति निवारण, वेदान्त घ्वान्त निवारण का वंगला अनुवाद किया। वैदिक सन्ध्या, हवन, उपासनापद्धति पर भी छोटी पुस्तिकाएँ लिखीं। ग्रायंसमाज के विभिन्न सिद्धान्तों का परिचय देने के लिए देव-देवी श्रो मूर्तिपूजा, विधवा विवाह ग्रापत्ति खण्डन, विधवा विवाहेर शास्त्रीय प्रमाण, शुद्धि, ग्रवतारवाद, हिन्दू सम्यता श्रो वैदिक सभ्यता, धर्म-शिक्षा, ग्रायंसमाज परिचय, धर्मप्रवेश, ग्रायंसमाज तथा ग्रास्तिकवाद, वेदामृत, बंगे दयानन्द, भारतेर ग्रायंसमाज, ग्रायंसमाज श्रो वयानन्द नामक पुस्तकों लिखीं। इनकी श्राद्ध पर लिखी शास्त्र व परलोक, ग्राग्रेव य प्रतेन्लोक नामक वंगला पुस्तकों ने वड़ी हलचल पैदा की। गुरु गिरि गुरुडम पर तीखा प्रहार करने वाली पुस्तिका है। ग्रछूतों की समस्या पर इनकी एक फ्रान्तिकारी पुस्तक ब्राह्मण श्रूदेर संघर्ष है। भारत पर ईसाइयत के संकट के निवारण के उपायों का विवेचन करने-वाली उनकी एक पुस्तक है—भारते खिल्छान समस्या श्रो ताहार प्रतिकार। इनकी एक ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कृति महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती की ग्रजात जीवनी है। इसे इन्होंने ४० वर्षों के कठिन परिश्रम ग्रीर खोज के बाद लिखा। इस जीवनी में स्वामीजी के जीवन

के अब तक ग्रज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का यह दावा है कि उसने इसे वंगला भाषा में लिखे प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर लिखा है। यह जीवनी पहले वंगला भाषा में लिखी गयी थी और वाद में इसका योगी का श्रात्मचरित्र के नाम से हिन्दी में ग्रनुवाद किया गया है।

श्री दीनबन्ध की यह योजना थी कि बंगभाषा में स्वामी दयानन्द सरस्वती की शैली में चारों वेदों का भाष्य पूरा किया जाए। इसकी भी एक विस्तृत योजना वनायी गयी। इसके अनुसार ऋग्वेद का २० खण्डों में, यजुर्वेद का १ खण्डों में, सामवेद का १ खण्डों में तथा अथवेंवेद का १६ खण्डों में एवं सम्पूर्ण चारों वेदों का १० खण्डों में वंगला भाषान्तर किया जाना था। किन्तु इसमें कुछ श्रंश ही अब तक प्रकाशित हुए हैं। पण्डित जी को वंगाल और असम के शहरों और नगरों में वेद-प्रचार में बड़ा समय देना पड़ता था, इसलिए वेदभाष्य का काम पूरा नहीं हो सका। उपर्युक्त योजना में से ऋग्वेद के ३ खण्ड, यजुर्वेद का १ खण्ड, सामवेद के ३ खण्ड और अथवेंवेद का १ खण्ड प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त उपनिषदों का भी दो खण्डों में वंग-अनुवाद छपा है, प्रथम खण्ड में ईशोपनिषद् का और द्वितीय खण्ड में केनोपनिषद्।

१६२७ में जब पण्डित दीनवन्धु वेदशास्त्री प्रचार के लिए ग्रासनसील गये हुए थे तो उनके भाषणों में श्रीदर्शन नामक सज्जन उपस्थित थे। उन्हें श्रार्यसमाज के विचार ग्रीर मन्तव्य बहुत ग्रच्छे लगे। उन्होंने ग्रपने छोटे भाई श्री प्रियदर्शन को ग्रार्यसमाज के विचारों में प्रशिक्षित करने के विचार से दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। वहाँ इनकी शिक्षा-दीक्षा स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के सान्निध्य में हुई। इनकी शिक्षा का व्यय ग्रांशिक रूप से ग्रायंप्रतिनिधि सभा वंगाल ने ग्रीर शेष भाग उपदेशक महाविद्यालय ने वहन किया। वहाँ से सिद्धान्तभूषण की परीक्षा उत्तीर्ण कर ग्राप ग्रायंसमाज के कार्यक्षेत्र में उतरे। ग्रापने राजशाही जिले (वर्तमान बंगलादेश) के उत्तरी भाग में सत्संग, व्याख्यान, शुद्धि कार्य, ग्रब्धूतोद्वार ग्रौर ग्रवला-उद्धार का कार्य किया। आपके प्रचार-कार्य से कुछ मुसलिम युवक भी प्रभावित हुए। इनमें एक व्यक्ति जियाउद्दीन ने श्रार्यं घर्म में दीक्षित होकर सूर्यकान्तसिंह का नाम घारण किया। कई वर्षी तक ग्राप श्रार्यसमाज कलकत्ता के एकमात्र बंगला मासिक पत्र वेदमाता का सम्पादन करते रहे। वैदिक साहित्य पीठ के अन्तर्गत आपने निम्नलिखित अन्थों का निर्माण और प्रकाशन किया है-श्रामरा आर्य, कामात्मा संघर्ष, मानवधर्मेर स्वरूप, कृष्णेर आह्वान, पुरीर जगन्नाथ, वेदिक धर्मधारा। ग्रापने ग्रायाभिविनय ग्रीर सन्ध्यो-पासना के महर्षिकृत ग्रन्थों का वंगला भाषा में ग्रनुवाद किया है। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के बंगला अनुवाद का भी आपको श्रेय प्राप्त है। इसके अतिरिक्त आपने श्री दीनवन्धु शास्त्री द्वारा वनायी गयी अनुपलब्ध बंगला पुस्तिकाओं का पुनः प्रकाशन करके बंगला-भाषाभाषी जनता में ऋषि के विचारों को प्रसारित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

#### (३) कलकत्ता आर्यसमाज

यह तत्कालीन बंगाल प्रान्त में दानापुर के वाद स्थापित होनेवाला दूसरा समाज था। इसकी स्थापना महर्षि दयानन्द के महानिर्वाण के बाद हुई। पहले यह वताया जा चुका है कि आर्यसमाज की स्थापना के लिए वम्बई में जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ महर्षि को मिली थीं, वैसी वंगाल में नहीं थीं। बंगाली व्यक्ति भावुक होते हैं। स्वामी जी के उपदेशों का उनपर काफी प्रभाव पड़ा। किन्तु वहाँ स्वामी जी से पहले ब्राह्मसमाज हिन्दू घम एवं समाज-सुवार के आन्दोलन का वीड़ा उठा चुका था, उसे राजा राममोहन राय जैसे दूरदर्शी समाज-सुवारक का वरदहस्त प्राप्त था। महर्षि देवेन्द्रनाय ठाकुर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति उसके समर्थंक थे और केशवचन्द्र सेन जैसे वाग्मी वक्ता उसका प्रवल प्रचार कर रहे थे। अतः ऐसी परिस्थितियों में ब्राह्मसमाज का प्रभाव अधिक होने के कारण वंगाल में आर्थसमाज के आन्दोलन को कोई विशेष समर्थन नहीं मिला। जिस प्रकार पंजाव और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में आर्थसमाज तेजी से स्थापित हो रहे थे, वैसी स्थित बंगाल में नहीं थी।

१८८३ में स्वामी जी के निर्वाण के बाद कलकत्ता में उनकी स्मृति में एक शोक-सभा हुई। इसमें बंगाल के अनेक सुप्रसिद्ध समाज-सुधारक, शिक्षित व्यक्ति, नेता, विख्यात वैरिस्टर और विद्वान् सम्मिलित हुए। अगले वर्ष १८५४ में दीपमालिका के अवसर पर स्वामी जी की समृति में एक अन्य सभा का आयोजन किया गया, इसके अध्यक्ष बंगाल के सुप्रसिद्ध सुवारक नेता पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर थे। स्वामी जी के निर्वाण के तीसरे वर्ष १८८५ में कलकत्ता में जो सभा हुई, उसके प्रघान सुप्रसिद्ध महायोगी अरविन्द घोष के नाना श्री राजनारायण वसु थे। कलकत्ता में स्वामी जी के साथ इनका विभिन्न विषयों पर वार्तालाप ग्रीर विचारों का ग्रादान-प्रदान हुग्रा था। स्वामी जी की भारत ये भी हिन्दू घर्म को सर्वश्रेष्ठ ग्रीर संसार का सबसे पुराना घर्म मानते थे ग्रीर स्वामी जी के विचारों के प्रसार में विशेष ग्रभिक्चि रखते थे। वे स्वामी जी की स्मृति को कलकता में स्यायी बनाना चाहते थे। इस सभा में इस दृष्टि से ग्रायंसमाज की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया ग्रीर इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार कलकत्ता में आर्यसमाज की स्थापना हुई। कलकत्ता आर्यसमाज के पहले प्रधान भागलपुर के जमीं-दार श्री महावीर प्रसाद चुने गये। श्री तेजनारायण सिंह ने इस समाज को ग्राधिक सहयोग प्रदान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में इसके विकास में गैर-बंगालियों की प्रमुख भूमिका थी।

श्रारम्भ में इस समाज का कोई ग्रपना निजी भवन नहीं था। इसके साप्ताहिक सत्संग कलकत्ता ग्रार्थसमाज के सदस्यों के निवासस्थान पर हुग्रा करते थे। १६१८ में रायबहादुर रलाराम के प्रयास से कलकत्ता ग्रार्थसमाज के वर्तमान भवन का १६ विघान सरणी (तत्कालीन कार्नवालिस स्ट्रीट) में निर्माण हुग्रा। इसके निर्माण-कार्य में सेठ जयनारायण पोद्दार जी से वहुमूल्य सहयोग मिला। इस परिवार का कलकत्ता ग्रार्य-समाज से १८६६ में सम्बन्ध ग्रारम्भ हुग्रा था। उस समय से ये समाज के कार्यों में निरन्तर दिलचस्पी ले रहे थे। इनका पूरा परिवार ग्रार्यसमाज के सभी कार्यों में पूरा सहयोग देता रहा है। श्री जयनारायणजी के बाद उनके पुत्र दीपचन्द पोद्दार, पौत्र कृष्णलाल पोद्दार कलकत्ता ग्रार्यसमाज के प्रमुख उन्नायक थे।

कलकत्ता आर्यसमाज ने पिछली एक शताब्दी में बंगाल में वैदिक घर्म के प्रचार, शिक्षा-प्रसार तथा जन-कल्याण के कार्यों में प्रमुख भाग लिया है। कलकत्ता आर्यसमाज की प्रघान गतिविधियाँ निम्नलिखित रही हैं—

१. वार्षिकोत्सव-कलकत्ता मार्यसमाज प्रतिवर्ष वैदिक धर्म के प्रचार, समाज-

मुघार तथा अन्य ज्वलन्त राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़ी घूमघाम से करता है। इस अवसर पर न केवल आर्यसमाज के प्रमुख संन्यासी, विद्वान्, व्याख्याता, संगीत से माधुर्यं की वर्षा करनेवाले भजनोपदेशक आमन्त्रित किये जाते हैं, अपितु विभिन्न विचारघाराओंवाले व्यक्तियों को भी इसमें विचार प्रकट करने के लिए बुलाया जाता है। यह वार्षिकोत्सव विसम्वर के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ होता है तथा नव वर्ष की नूतन आशा, उल्लास और उमंग के वातावरण में समाप्त होता है। इस उत्सव पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों को आयोजित किया जाता है। आर्यकन्या महाविद्यालय की बालिकाओं और आर्य स्त्री-समाज की महिलाओं के द्विदिवसीय सम्मेलन के साथ-साथ वेद सम्मेलन, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, बंगला भाषा में वैदिकधर्म के प्रचार का सम्मेलन और घार्मिक विषयों पर शंका-समाधान की सभाएँ बड़े व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन सब कार्यक्रमों के कारण कलकत्ता आर्य-समाज का वार्षिकोत्सव आर्य जगत् में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

२. शिक्षा सम्बन्धी कार्यकलाप—ग्रार्थसमाज कलकत्ता के तत्त्वावधान में दो प्रमुख शित्रा संस्थाग्रों—ग्रार्थकन्या महाविद्यालय ग्रीर रघुमल ग्रार्थ विद्यालय की स्थापना हुई है। इनमें बालक-बालिकाग्रों को सरकारी शिक्षा-विभाग द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के साथ-साथ प्राचीन वैदिक संस्कृति का भी ग्रध्ययन कराया जाता है ग्रीर छात्रों तथा छात्राग्रों के चरित्र-निर्माण पर वल दिया जाता है। यहाँ धर्मशिक्षा की व्यवस्था है। ग्रध्यापक तथा छात्र समाज के साप्ताहिक सत्संगों तथा सन्ध्या-हवन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं।

श्रार्य कन्या महाविद्यालय की स्थापना १६०२ में एक छोटी-सी पाठशाला के रूप में की गयी थी, किन्तु शनै:-शनै: विकसित होकर इसने सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का रूप धारण कर लिया।

इस संस्था का ग्रपना विशाल एवं भव्य भवन है। इसके लिए पहले श्री जय-नारायण जी ने पच्चीस हजार की घनराशि दान दी। जब इतनी ही राशि सेठ छाजू-राम जी ने दी तो जयनारायण जी ने ग्रपने दान को पचास हजार कर दिया। सर्वश्री जुगलिकशोर विडला तथा तुलसीदत्त जी ने पच्चीस हजार की दो राशियाँ दीं। इनसे २० कार्नवालिस स्ट्रीट की जमीन पुराने मकान के साथ खरीद ली गयी। इसपर नया भवन बनाया गया। इसमें बिड़ला जी ने ५५,००० रुपये का तथा रघुमल चैरिटी ट्रस्ट से इसके ट्रस्टी श्री गुरुप्रसाद पोद्दार ने ५० हजार का विशेष दान दिया।

रघुमल आर्य विद्यालय वालकों की शिक्षा के लिए १६३६ में कलकत्ता आर्य-समाज द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इसने सरकार द्वारा मान्यता एवं सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय का रूप प्राप्त कर लिया।

श्रायंसमाज कलकत्ता ने महिलाओं की शिक्षा श्रौर जागरण के सम्बन्ध में विशेष कार्य किया है। कन्याओं की शिक्षा के श्रधिक साधन जुटाने के लिए श्रायंसमाज ने एक पृथक् विभाग का निर्माण किया। इसका प्रधान कार्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कन्या-विद्यालय को सुचार रूप से चलाना श्रौर श्रावश्यक भवनों का निर्माण करना है। इसके लिए श्रायं महिला शिक्षक मण्डल ट्रस्ट बनाया गया है।

पुस्तकालय-महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बम्बई आर्यसमाज के नियमों में

पुस्तकालय की स्थापना को विशेष महत्त्व दिया था। अतः कलकत्ता आर्यंसमाज ने वैदिक घर्म और संस्कृति का गम्भीर अध्ययन करनेवालों के लिए एक विशाल पुस्तका-लय और वाचनालय की स्थापना की। इस पुस्तकालय में वेद, वेदांग, घर्मशास्त्र, दर्शन-शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत, हिन्दी, बंगला तथा अंग्रेजी की अनेक बहुमूल्य पुस्तकों का संग्रह किया गया।

स्त्री समाज-कलकत्ता ग्रार्यसमाज ने स्त्रियों ग्रीर वालकों के सत्संग पर ग्रीर उनमें वैदिक संस्कार डालने पर विशेष बल दिया है। प्रायः परिहास में यह कहा जाता है कि आर्यसमाज में पूरुप यद्यपि वैदिक विचारों का अनुसरण करनेवाले होते हैं, किन्तू उनकी स्त्रियाँ पौराणिक मत की अवैतिनक प्रचारिकाएँ होती हैं, उनमें पुरानी परम्परा-गत रूढ़ियों के संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि उन्हें ग्रासानी से नहीं हटाया जा सकता। ग्रतः इनमें वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार करने का कार्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये नयी पीढ़ी का निर्माण करनेवाली ग्रीर उनपर पहले संस्कार डालनेवाली होती हैं। कलकत्ता आर्यसमाज द्वारा इस श्रोर समुचित ध्यान दिया गया। महिलाओं में वैदिक सिद्धान्तों के प्रति आस्था सुदृढ़ बनाने के लिए कलकत्ता आर्यसमाज की ओर से प्रति बुधवार को डेढ़ वजे से चार वजे तक ग्रार्थंसमाज-मन्दिर के सत्संग-भवन में ही भ्रार्यं स्त्री समाज का साप्ताहिक सत्संग भ्रायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी। यद्यपि कलकत्ता महानगरी के दूरवर्ती प्रदेशों में रहनेवाली बहुत-सी वहनें यातायात के साधनों की कठिनाई के कारण इसमें उपस्थित नहीं हो पाती हैं, फिर भी ग्रार्थ स्त्रीसमाज कलकत्ता में बड़ी लोकप्रिय है ग्रौर उनका स्त्रियों में वैदिक धर्म के प्रसार का प्रयास सराहनीय है। प्रमुख आर्थसामाजिक पर्वो पर तथा वार्षिकोत्सव के अवसर पर भी ग्रार्य-स्त्री समाज की बहनों का पूर्ण सहयोग सदा उपलब्ध होता रहा है।

जनकत्याण के कार्य— ग्रायंसमाज कलकत्ता ने पिछली एक शताब्दी में भारत के किसी प्रदेश पर कोई प्राकृतिक भीषण विपत्ति ग्राने पर इससे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने का यथाशिक्त पूरा प्रयास किया है। १६४२ में बंगाल के मिदनापुर जिले में समुद्री तूफान ने खण्डप्रलय का दृश्य उपस्थित कर दिया था। इसमें घनजन की भीषण क्षति हुई। ग्रायंसमाज ने तूफान-पीड़ितों के लिए सहायता ग्रायोजित करने का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इसी प्रकार का कार्य १६४३ में बंगाल के भीषण ग्रकाल के समय तथा १६४६ में नोग्राखाली में भीषण नरसंहार के ग्रवसर पर किया गया। देश के विभाजन के समय पूर्वी बंगाल से जो शरणार्थी ग्राये थे, उनकी सहायता के लिए नोग्राखाली में एक केन्द्र बनाया गया।

#### (४) बंगाल के ग्रन्य प्रमुख ग्रार्थसमाज

श्रासनसोल श्रायंसमाज—यह बंगाल का एक वड़ा पुराना श्रायंसमाज है। वंगाल श्रौर विहार की सीमा पर श्रवस्थित श्रासन तथा साल के तख्वरों से मण्डित श्रासनसोल कभी एक छोटी वस्ती हुश्रा करती थी। किन्तु श्राजकल इस क्षेत्र में कोयले की खानों की खुदाई से तथा श्रनेक प्रकार के उद्योगों तथा कल-कारखानों के स्थापित हो जाने से यह एक विशेष महत्त्वपूर्ण नगर बन गया है। श्रायंसमाज की स्थापना से पहले यह क्षेत्र प्राचीन परम्परागतपौराणिक रूढ़ियों से जकड़ा हुश्रा समाज था। श्रन्यत्र हिन्दू- समाज में विद्यमान कुरीतियाँ यहाँ पर भी अपनी गहरी जड़ें जमाये हुई थीं। मूर्तिपूजा और विभिन्न अन्धविश्वासों का इस प्रदेश में प्राधान्य था; जनता की धार्मिक और सामाजिक दशा अतीव शोचनीय थी।

इस प्रकार की परिस्थित में १६१४ के ऐतिहासिक वर्ष में जब यूरोप में विशव युद्ध का श्रीगणेश हुग्रा तो यहाँ ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। इसने यहाँ लोगों में एक नवीन चेतना जागृत की ग्रीर पुरानी कुरीतियों ग्रीर एिंद्यों के नागपाश से लोगों को मुक्त किया। ग्रासनसोल ग्रार्यसमाज की स्थापना में सर्वश्री माघोलाल, महादेव सिंह तथा उनके मित्रों ने बड़ा भाग लिया। इनके ग्रदम्य उत्साह, ग्रविचल निष्ठा, भगीरथ परिश्रम ग्रीर सराहनीय नैतिक साहस से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यहाँ ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई ग्रीर इसने मूर्तिपूजा के विरोध में ग्रावाज उठाई। ग्रस्पृथ्य जातियों तथा स्त्रियों की दशा उन्नत करने का कार्य ग्रारम्भ किया। शुद्ध-ग्रान्दोलन का श्रीगणेश हुग्रा, विधवाग्रों तथा ग्रनाथों की रक्षा के लिए प्रयत्न शुरू किये गये।

कुछ समय वाद ग्रार्थसमाज को कुछ ग्रतीव उत्साही कार्यकर्ता मिले। इनमें निम्निलिखित व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं—सर्वश्री सुखदेव लाल मास्टर, भगवान-दास, सूर्यनारायणिसह, नन्दन लाल, गेवीराम, राजकुमार साब, शिवप्रसाद वर्मा तथा जिया लाल वैश्य। उस समय तक ग्रार्थसमाज ग्रासनसोल के पास ग्रपना कोई भवन नहीं था। साप्ताहिक सत्संग तथा ग्रन्य सामाजिक कार्यसमाज के सदस्यों के घरों पर हुग्रा करते थे। उपर्युक्त उत्साही ग्रार्थजनों ने ग्रार्थसमाज के भवन-निर्माण का सत्प्रयास किया। उन दिनों यहाँ एक ग्रंग्रेज का मकान विकाक था। इसे चार वीघे भूमि सहित ग्रार्थसमाज के लिए खरीद लिया गया। इसके लिए ग्रावश्यक घनराशि जुटाने में ग्रनेक दानी सज्जनों ने ग्रपनी उदारहृदयता तथा दानशीलता का परिचय दिया। इनमें विशेष उल्लेखनीय नाम हैं—श्री हरदेवदास ग्रग्रवाल ग्रीर श्री वलीराम तनेजा।

इस समय ग्रायंसमाज को ग्रनेक तरुण कार्यंकर्ताग्रों का सहयोग मिला। इनमें कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों के नाम हैं—सर्वश्री चन्द्रशेखर, सनेहीराम, भृगुनाथ प्रसाद, नथमल खेतान, केदार नाथ दारुका, मोती लाल केडिया, महादेव लाल माखरिया, गौरी-शंकर पुरोहित, शिवनारायण मिश्र, सरयू सिंह, देशराज, वासुदेव सहगल, देवराज-सब्बरवाल, सुन्दर लाल साहिता, हरप्रकाश ग्रहलूवालिया, घमंदेव प्रसाद, विश्वनाथ-प्रसाद, शिवचरण शर्मा, विजयकुमार खेतान, दूथेश्वर भोलासिह ग्रौर जयनारायण। श्री ग्रजयसिह यादव कई वर्षों तक ग्रायंसमाज के ग्रासनसोल मन्त्री-पद को तथा श्री देशराज प्रधान-पद को ग्रलंकृत करते रहे। इनके कार्यंकाल में ग्रायंसमाज के कार्यंकलाप में बड़ी वृद्धि हुई है।

आर्यंसमाज का काम चलाने के लिए भवनों की ग्रावश्यकता थी। ग्रतः इस ग्रोर पहले व्यान दिया गया। उपर्युक्त महानुभावों के ग्रनथक प्रयासों के परिणामस्वरूप आर्यंसमाज के ग्रनन्य प्रेमी श्री देवकीराम यादव ने ग्रपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में एक ग्राकर्षक 'घनश्याम यज्ञशाला' बनवाई है। इसमें नियमित रूप से हवन के निमित्त रायबहादुर श्री ईश्वरदास ने स्थिर निधि के रूप में चार हजार रुपये का दान दिया। इस राशि से एक ट्रस्ट वनाया गया है ग्रीर इस रुपये के व्याज से हवन का काम सुचार रूप से चलाया जाता है। इस यज्ञशाला में ग्रायंसमाज के साप्ताहिक यज्ञ ग्रीर विशेष पर्व



श्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं ग्रार्थ महासम्मेलन (दिल्ली) के ग्रध्यक्ष



महात्मा हं तराज जी

भ्रार्य प्रादेशिक सभा के भृतपूर्व प्रधान एवं देश-देशान्तर में वैदिक धर्म के महान् प्रचारक



महात्मा ग्रानन्द स्वामी जी (ला० खुशहालचन्द)

श्रार्यसमाज श्रनारकली के श्रथम प्रधान तथा श्रार्यसमाज के महान् नेता



लाला लाजपतराय

श्रार्यसमाज के महान् शास्त्रार्थ-महारथी एवं महोपदेशक

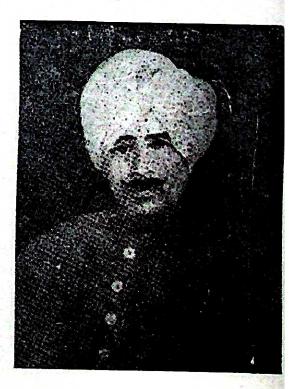

ठाकुर भ्रमरसिंह जी (वर्तमान महात्मा भ्रमरस्वामी सरस्वती)

### पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व प्रधान तथा आर्यसमाज के महान् नेता

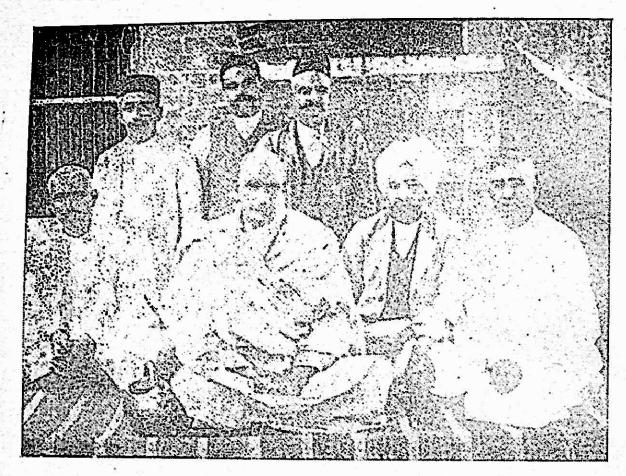

स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती तथा उनके साथी बायें से दायें—पं० पूर्णानन्द महोपदेशव, लाला रामगृष्ण प्रधान पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, लाला लट्ट्राम नैयड़. डा० श्यामस्वरूप, पं० श्री पाद दामोदर सातवलेकर तथा पं० सूर्यदेय



दीवान बदरीदास भूतपूर्व प्रधान, पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा



देश-देशान्तर तथा द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक धर्म के महान् प्रचारक महाबली स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी सरस्वती

महिंच दयानन्द जन्म शताब्दी, म रुरा के मुख्य व्यवस्थायक एवं सार्वदेशिक द्वार्य प्रतिनिधि सभा के नहान् नेता



महात्मा नारायण स्वामी जी

वेदों के ग्रंग्रेजो भाषा में ग्रनुवादक एवं दक्षिणी भारत में ग्रार्यतमाज के मुख्य प्रचारक



स्वामी धर्मानन्द जी सरस्वती

वोस गों सदो के प्रथम चरग के महान् स्रार्थ संन्यासी व वैदिक थर्म के प्रचारक



स्वामी श्रचयुतानम्द जी महाराज

पूर्वी ग्रकीका के महान् ग्रार्थ नेता जि सन् १६१५ में ग्रार्थसमाज मोम्बासा गिरपतार कर मृत्यु दण्ड दिया गया थ जो बाद में १४ वर्ष को कैद में परिवर्ति कर दिया गया।

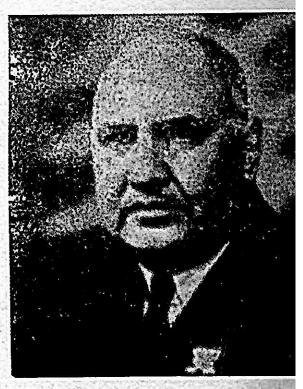

श्री बी० ग्रार० शर्मा

## संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रमुख नेता एवं पदाधिकारी



प्रथम पंक्ति—पं॰ पोशाकीलालजी, पं॰ क्षेत्रपालजी शर्मा कोषाध्यक्ष, बा॰ रानप्रसादजी बी॰ए॰ वकील द्वितीय पंक्ति—वा॰ पन्नालालजी बी॰ए॰ एल॰एल॰बी॰, मु॰ नारायणप्रसादजी, पं॰ तुलसीराम जी स्वामी, बा॰ मदनमोहन सेठ एम॰ए॰ एल॰एल॰बी॰, वा॰ श्रीरामजी वृतीय पंक्ति—श्री श्रलखमुरारोजी बी॰ए॰ एल॰एल॰बी॰, बा॰ शालिग्रामजी वकील



पं० रामप्रसाद शर्मा (उपमन्त्री सभा), बा० गजाधरप्रसाद जी (ग्रौडीटर सभा), बा० व्रजनाय जी वी०ए०, एल०एल०वी० (पुस्तकाध्यक्ष सभा), बा० श्याममुन्दरलाल जी वी०ए०, एल०एल०बी० (उपप्रधान सभा), बा० बलदेवप्रसादजी (वकील), बा० जीवनमल्लजी, बा० गुलराजगोपालजी गुप्त,

#### दक्षिणी ग्रक्रीका के ग्रायं नेता



श्री एच० बोधासिह

थी डी० जी० सत्यदेव

श्री एस० एत० सिंह

#### पंजाब ग्रायं प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व मन्त्री



पं० भीमसेन जी विद्यालंकार

महाशय दृष्ण जी

पं० ठाकुरदत्त जी शर्मा

#### ग्रार्यसमाज के महान् प्रचारक एवं नेता









पं गणपति जी शर्मा पं मुरारीलाल जी शर्मा बाब बिहारीलाल श्री मा आत्माराम जी (उ० प्र० प्रतिनिधि सभा के प्रथम मन्त्री)

## दलितोद्धार, शुद्धि तथा हिन्दू संगठन के यशस्त्री नेता



ं स्वर्गीय ठाकुर माधवसिंह जी (हिन्दू शुद्धि सभा, ग्रागरा के प्राण)

डा॰ सुखदेव जो (दलितोद्धार सभा, देहली के प्राण)



श्री सुखराज जी शास्त्री (नेपाल के महान् ग्रार्य शहीद)



पं० विश्वम्भरप्रसाद जी शर्मा (मध्यप्रदेश के आयं नेता)

## देश-देशान्तर में वैदिक धर्म के महान् प्रचारक



श्री स्वामी नित्यानन्द जी ब्रह्मचारी

श्री स्वामी विश्वेशवरानन्द जी सरस्वती



भाई पुरमानन्द जी

स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी

पिंडत ऋविराम जी

## संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के प्रमुख ग्रार्य नेता, विद्वान् व कवि



पण्डित वः तीरानं जी (मेरड) बाबू पूर्ण बाद्र श्री (ग्रागरा) बाबू श्रीरामजी (ग्रागरा)



ं० नाथूरामजी शर्मा 'शंकर' पं० गंगाप्रसाद एम०ए० (जज टिहरी)

कविरत्न पं० ग्रखिलानन्द शर्मा

#### देश-देशान्तर में वैदिक धर्म के यशस्वी प्रचारक



पं० सत्यपाल जी सिद्धान्तालंकार श्री मेहता जैमिनी जी

स्वामी शंकरानन्द जी सरस्वती



ठाकुर प्रवीणींसह जी

डा॰ भगतराम जी सहगल

डा० चिरंजीव भारद्वाज

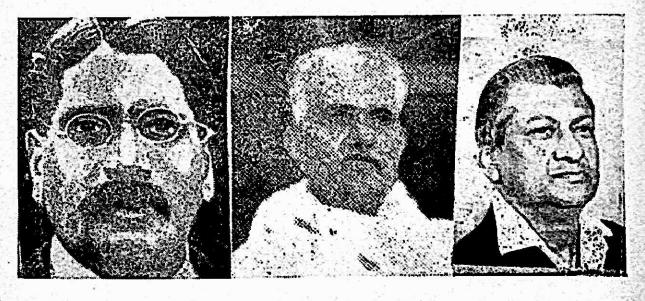

पं० काशीनाथ जी

पं० बिस्नूदयाल जी

श्री रामरूप जी ग्रायं

## बम्बई फोर्ट ग्रार्यसमाज

स्थापना काल से ही वम्बई फोर्ट आर्यसमाज में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरयाणा, उत्तरप्रदेश आदि सभी प्रदेशों के आर्य नर-नारी उत्साहपूर्वक परस्पर सहयोग, से कार्य करते रहे हैं।



प्रारम्म काल के बम्बई फोर्ट आर्यंसमाज के पदाधिकारी एवं अन्तरंग सभा के सदस्य

## ुविविध प्रदेशों के भ्रायंसमाज के प्रभावशाली नेता एवं प्रचारक



(हैदराबाद)

(वंगाल)

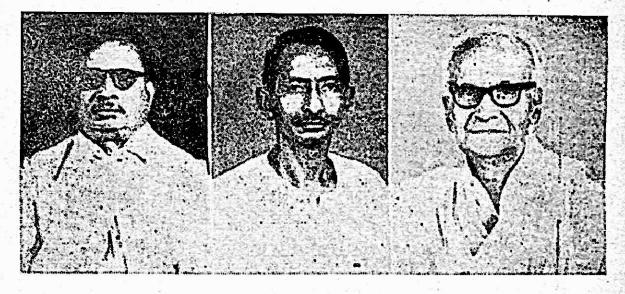

पं० ग्रयोध्याप्रसादजी (कलकत्ता)

श्री बटकृष्णजी वर्मा (बंगाल)

पं० दोनबन्धुजी शास्त्री (कलकत्ता)



डा० नक्ष्मीयतित्री स्वामी मुनीश्वरानम्बनी पं० रामवन्द्रजी देहुत्रत्री ला० देवीवन्द्रजी (बिहार)

# दलितोद्धार के महान् कार्यकर्ता एवं ग्रायंसमाज के यशस्त्री प्रचारक



पं० जयानन्द जी भारतीय

ब्रह्मचारी बालकराम जी

श्री रासबिहारी जी तियारी



बम्बई फोर्ट भ्रायंसमाज का भ्रधिकारी वर्ग (१९७८)



श्री ग्रायंम्ति प्रथम प्रधान फोटं ग्रायंसमाज



श्री भ्रमीन फोर्ट ग्रार्यसमाज के कर्णवार व संस्थापक

वड़ी घूमघाम से मनाये जाते हैं। रेलवे लाइन के उस पार आर्यसमाज के पास लगभग दो वीघे भूमि है। यह तत्कालीन मन्त्री श्री जंगवहादुर एवं अन्य सदस्यों के प्रयास से प्राप्त हुई है। श्री लक्ष्मीदेवी दारुका आर्य कन्या विद्यालय के लिए अनेक घनी-मानी सज्जनों ने सहयोग दिया। स्वर्गीय केदारनाथ दारुका ने अपनी माताजी की पुण्य स्मृति में इस संस्था को भूमि एवं भवन-निर्माण के लिए २५,००० रुपये का दान दिया। श्री अर्जुन अप्रवाल के सहयोग से प्राप्त दान की राशितथा अन्य सज्जनों की सिक्रय सहायता से एक भव्य भवन निर्माण कराया गया है। इस भवन का नाम श्री अर्जुन अप्रवाल के पिताजी की पुण्य स्मृति में 'हरदेव भवन' रखा गया है। इसके उत्तरी पार्श्व की लगभग ७ बीघे भूमि आर्यसमाज ने १६४५ में कथ की। इसे खरीदने के लिए श्री भृगुनाथप्रसाद ने लगभग १३,००० रुपये आर्यसमाज आसनसोल को दान दिये। इसी प्रकार समाज-मन्दिर के पूर्व और दक्षिण की लगभग एक बीघा भूमि श्री शिवनारायण मिश्र, श्री वदीनारायण राम तथा श्री अर्जुन अप्रवाल की सहायता एवं प्रयास से खरीदी गयी।

यह समाज ग्रायंजगत् के सभी ग्रान्दोलनों में सिक्तय भाग लेता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उल्लेखनीय योगदान है। सर्वप्रथम इस समाज ने डी० ए० वी० विद्यालय की स्थापना की। कुछ समय वाद इसका विकास दयानन्द एंग्लो वैदिक हाई स्कूल के रूप में हुग्रा। यहाँ समाज की ग्रन्य शिक्षा-संस्थाएँ दयानन्द उच्चतर विद्यालय, डी० ए० वी० प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मीदेवी दारुका ग्रायं कन्या प्राथमिक एवं उच्चतर विद्यालय (उपाग्राम) तथा ग्रायं कन्या प्राथमिक विद्यालय ग्रायंसमाज रोड हैं।

१६३४-३५ में पुलिस की अनिषकार चेष्टा के प्रतिकार में समाज द्वारा की गयी कार्यवाही से विक्षुब्ध होकर तत्कालीन परगनाधीश (एस० डी० श्रो०) ने आर्य-समाज पर घारा १८३ के अन्तर्गत अभियोग चलाया था। इसका समाज ने सफलता-पूर्वक प्रतिरोध किया और अन्त में शासन को अपनी भूल स्वीकार करते हुए इस मुकदमें को वापिस लेना पड़ा।

हैदराबाद सत्याग्रह ग्रान्दोलन में भी इस ग्रार्यंसमाज ने वड़े उत्साह से भाग लिया। श्री पूर्णंचन्द्र ग्रार्यं के नेतृत्व में इस समाज से पाँच सत्याग्रहियों का एक जत्था हैदराबाद भेजा गया। इसके साथ ही एक ग्रन्छी वड़ी घनराशि ग्रार्यं सज्जनों के प्रयास से सत्याग्रह के लिए एकत्र करके सत्याग्रह संचालन समिति को भेजी गयी।

श्चार्यसमाज टीटागढ़—इस समाज की स्थापना पहली वार १६२२ में की गयी थी। किन्तु कुछ समय बाद इसका कार्य शिथिल पड़ गया। दस वर्ष वाद १६३२ में पुनः इस समाज को कुछ उत्साही कार्यकर्ताश्चों का सहयोग प्राप्त हुश्चा और इस समाज की गतिविधियों में तेजी श्चायी। ब्रह्मस्थान के निकट जी० टी० रोड० से संलग्न एक वगीचे का क्रय करके यहाँ आर्यसमाज के मन्दिर का निर्माण किया गया। इस समाज ने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपहृत स्त्रियों, वच्चों, अबलाओं और अनाथों की रक्षा का सराहनीय कार्य सम्पन्न किया है। यहाँ १६४५ में प्राथमिक श्चार्य विद्यालय की स्थापना की गयी थी। यह शनै:-शनै: उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में विकसित हुआ और इस समय यह आर्यसमाज द्वारा निर्मित चारमंजिले विशाल भवन में अवस्थित है।

श्चार्यसमाज इच्छापुर (२४ परगना)—बीसवीं सदी के चतुर्थं दशक में इस समाज की स्थापना हुई थी। इसका अपना विशाल भव्य आर्यसमाज-मन्दिर है। यह सामाजिक सुवार के कार्यों में सदा अप्रणी रहा है। यहाँ विधवा-विवाह एवं यज्ञोपवीत-संस्कार सदा होते रहते हैं।

श्रार्यसमाज जोड़ा सांकू—२८ फरवरी, १६४५ को ऋषि-त्रोघोत्सव के पावन पर्व पर इस समाज की स्थापना १४, मदन चक्रवर्ती लेन कलकत्ता-७ में हुई थी। इसकी स्थापना में महाशय रघुवीर प्रसाद गुप्त ने तथा श्राचार्य रमाकान्त उपाध्याय ने प्रमुख भाग लिया था। इस समाज की ग्रोर से घर्मशाला के मैदान में प्रति रविवार को वैदिक घर्म के प्रचार का ग्रायोजन किया जाता है।

श्रार्यसमाज मिल्लिक बाजार कलकत्ता—इसकी स्थापना सन् १६३५ में ३६ वी, सर्कुलर रोड में की गयी थी। २ वर्ष वाद इसे पार्क लेन (लाला बस्ती) में स्थानान्तरित किया गया। १६३५ में समाज के लिए ६५ नं० पार्क स्ट्रीट में उपयुक्त स्थान मिल गया। श्रतः इसे पुनः स्थानान्तरित किया गया। १६३६ में इस समाज ने हैदरावाद-सत्याग्रह में बड़े उत्साह से भाग लिया। इसके लिए पुष्कल घनराशि का संग्रह किया गया। इस समाज की प्रमुख गतिविधियाँ विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देना, श्रवलाग्रों का उद्धार श्रीर शुद्धि थीं। इस समाज की श्रीर से एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता था। मुसलिम लीग द्वारा १६४६ में पाकिस्तान के निर्माण के लिए चलाये गये डायरेक्ट एक्शन के दंगों में यह समाज-मन्दिर पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया।

इसकी पुनःस्थापना हाजरा रोड "गरचा" में की गयी। यहाँ ग्राजकल यह दक्षिण कलकता आर्यसमाज के नाम से प्रसिद्ध है। इस समाज में दक्षिण कलकत्ता आर्य विद्यालय की भी पुनःस्थापना की गयी। सन् १६५४ में ग्रायंसमाज मिल्लक-बाजार की भी पुनःस्थापना की गयी। अगले वर्ष १६५५ में यहाँ श्री भामाशाह आर्य-विद्यालय की स्थापना हुई।

श्रार्यसमाज खिदिरपुर—श्री सभापित राय के प्रयास से इस समाज की स्थापना १०, सर्कुलर, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-२२ में १६१४ में हुई। यह कलकत्ता के पुराने ग्रार्यसमाजों में से है ग्रीर इसके पुस्तकालय में ग्रार्यसमाज के प्राचीन साहित्य का सुन्दर संग्रह है।

आयंसमाज खडापुर—यह वंगाल का बहुत पुराना समाज है। वंगभंग के सुप्रसिद्ध वर्ष १६०५ में इसकी स्थापना हुई थी। इसके स्थायी भवन के लिए ३६ पारा खडगपुर में स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल कौड़ा ने भूमि का दान किया था। इसी पर समाज के वर्तमान भवन का निर्माण हुआ है। इस समाज ने दिलतोद्धार, वाढ़पीड़ितों की सेवा, अन्तर्जातीय विवाह, स्त्री-शिक्षा तथा बच्चों की शिक्षा आदि का सराहनीय कार्य किया है। इस समाज के तत्वावचान में चलनेवाली आर्य कन्या पाठशाला सन् १६३६ में स्थापित हुई थी और पहले कई वर्ष तक किराये के मकान में चलायी जाती रही। १६४१ में रेल विभाग से इस पाठशाला के लिए भूमि प्राप्त की गयी और इसपर समाज ने पाठशाला-भवन का निर्माण कराया।

आर्यसमाज दार्जिलग—इस आर्यसमाज की स्थापना यद्यपि महर्षि के निर्वाण के वर्ष १८८३ में माउण्ड प्लीजेण्ड रोड पर की गयी थी, किन्तु कुछ समय बाद इसमें वड़ी शिथिलता भ्रा गयी श्रीर इस समाज ने ग्रयना कार्यं करना विलकुल वन्द कर दिया। १६२३ में इस समाज का पुनरुजीवन फेण्डल रोड जितेन फोड़ा दार्जिलिंग में किया गया। इसी वर्ष यहाँ एक भ्रायं कन्या वैदिक पाठशाला भी स्थापित की गयी। ५ वर्ष वाद यहाँ कागफोड़ा में आर्यसमाज-भवन का निर्माण-कार्य सम्पन्न हुआ। १६४० में यहाँ एक भ्रन्य समाज का सेंट्रल आर्यसमाज चौक दार्जिलिंग में उद्घाटन किया गया। १६४६ में आर्यसमाज के प्रचार-कार्य को वढ़ावा देने के लिए सेण्ट्रल आर्यसमाज भीर आर्यसमाज कागफोड़ा का एकीकरण किया गया। ३ वर्ष वाद यहाँ वैदिक ग्रन्थों के स्वाध्याय के लिए आर्य-पुस्तकालय की स्थापना की गयी। १६५१ का वर्ष इस समाज के लिए इस वृद्धि से उल्लेखनीय था कि इस वर्ष आर्यसमाज दार्जिलिंग की स्वर्ण जयन्ती का समारोह बड़ी घूमवाम से मनाया गया। १६५६ में इस समाज ने नेपाली जनता में आर्यसमाज का प्रचार करने और महर्षि का सन्देश गाँवों तक पहुँचाने की दृष्टि से जनदूत नामक मासिक पित्रका को नेपाली भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया। १६४४ में यहाँ आर्य-समाज की ओर से होमियोपेथी का दातव्य औषवालय स्थापित किया गया, जिससे यहाँ की स्थानीय जनता और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों ने वड़ा लाभ उठाया।

इन प्रमुख आर्यसमाजों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक समाज सन् १६४४ तक वंगाल में स्थापित हो चुके थे, और इनकी सदस्य-संख्या भी हजारों में पहुँच गयी थी। सन् १६४१ में सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित आर्य डायरैक्टरी में वंगाल के आर्य सभासदों की संख्या २०,२२३ लिखी गयी है।

#### (५) ग्रसम में ग्रायंसमाज

श्रसम भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। यह महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रमुख कार्यक्षेत्र पंजाब तथा उत्तरप्रदेश से बहुत दूरी पर है। श्रतः यहाँ श्रायंसमाज का सन्देश पहुँचने श्रीर संगठन बनने में काफी समय लगा। यही कारण है, कि यहाँ की श्रायं प्रतिनिधि सभा का निर्माण श्रभी तीन वर्ष पहले १६०१ में हुश्रा है; यह नवीनतम श्रायं प्रतिनिधि सभा है, जबकि सबसे पुरानी पंजाब की पहली श्रायं प्रतिनिधि सभा का गठन इससे ६६ वर्ष पूर्व सन् १८०५ में हुश्रा था। दोनों के निर्माण में लगभग एक शताब्दी का श्रन्तर है।

इस प्रदेश में ग्रायंसमाज का सन्देश लानेवाले प्रथम व्यक्ति महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रत्यक्ष शिष्य स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती थे। ये गोरखा जाति में उत्पन्न हुए थे, गोरखाली भाषा जानते थे। सम्भवतः स्थानीय भाषाग्रों से भी परिचित थे। इन्होंने महर्षि के जीवनकाल में इस प्रदेश में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए १८५१ में ग्रासम में डिब्रूगढ़ तक पर्यंटन किया है—यह तथ्य ग्रायंसमाज की एक प्राचीन पत्रिका "भारत सुदशा" से विदित होता है। इसके वाद लगभग चार दशक तक इस क्षेत्र में ग्रायंसमाज का कोई भी प्रचारक नहीं ग्राया। वर्तमान शताब्दी के चौथे दशक में बंगाल की ग्रायं-प्रतिनिधि सभा ने इस ग्रोर ध्यान दिया। लाहौर में ग्रायंसमाज के प्रचारकों को प्रशिक्षण देनेवाले सुप्रसिद्ध ब्राह्म महाविद्यालय में कुछ वंगाली ग्रीर ग्रसमी नवयुवकों को

भ्रायंसमाज के सिद्धान्तों की शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। इनमें शिवसागर जिले के निवासी एक प्रतिभाशाली युवक श्री परमेश्वर काकती थे। शिक्षा प्राप्त करने के वाद उन्होंने ग्रसम प्रदेश में निभीं कतापूर्वं के वैदिक घर्म का प्रचार ग्रारम्भ किया। नव-गांव, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट नगरों में उनके प्रचार का ग्रच्छा प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्त्रका शिलांग ग्रीर गुवाहाटी में ग्रार्थसमाजों की स्थापना हुई। ग्रसम के चाय के वगीचों में काम करनेवाले व्यक्तियों में कलकत्ता के श्री लालमन ने ग्रार्थसमाज का प्रचार बड़े उत्साह से किया। इस प्रदेश में १६४७ तक केवल शिलांग में ही ग्रार्थसमाज स्थापित हुग्रा था।

ग्रायंसमाज शिलांग—शिलांग विटिश युग में ग्रसम की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहां इस प्रदेश के सबसे पुराने ग्रायंसमाज की स्थापना १९३५ ई० में हुई थी; उस समय यह ग्रसम में था, इस समय यह मेघालय के नवीन राज्य की राजधानी है। यहां नगर के मुख्य बाजार—नइ बाजार के पास जी एस० रोड पर ग्रायंसमाज का ग्रपना तीनमंजिला भवन है। नीचे कुछ दुकानें हैं। इस समाज द्वारा दो विद्यालय चलाये जा रहे हैं। पहला विद्यालय भालूपाड़ा में ग्रीर दूसरा लाइट मुखड़ा में है।

#### (६) बंगाल प्रतिनिधि सभा का पृथक् रूप से निर्माण

पिछली शताब्दी में अविभाजित भारत का समस्त पूर्वी भाग वंगाल, असम, विहार तथा उड़ीसा एक ही प्रान्त में सम्मिलित थे। १८८५ में कलकत्ता में आर्यसमाज की स्थापना के वाद पूर्वी भारत के अनेक नगरों में आर्यसमाजों की स्थापना हुई। कुछ समय वाद यह अनुभव किया गया कि इनके कार्य की सुव्यवस्था के लिए इनका एक संगठन वनाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप जिस प्रकार विहार-वंगाल की आर्य-प्रतिनिधि सभा का निर्माण हुआ, उसका उल्लेख दसवें अध्याय में किया जा चुका है।

१६११ के जून मास में इस सभा का पंजीकरण हुआ। पहले इस सभा का प्रधान कार्यालय पटना में था। इसके बाद सम्भवतः दोनों प्रान्तों की मध्यवर्ती स्थिति को देखते हुए यह कार्यालय रांची ले-जाया गया और अन्त में कलकत्ता लाया गया। उस समय तक विहार अलग प्रान्त नहीं था। इन दोनों प्रान्तों की प्रतिनिधि सभाओं का केन्द्र कलकत्ता में ही बना रहा।

इस सभा में ग्रारम्भ में ग्रार्यसमाज का नेतृत्व करनेवाले व्यक्तियों में राय-बहादुर रलाराम, चीफ इञ्जीनियर ईस्ट इण्डिया रेलवे, पण्डित शंकर नाथ, श्री तुलसी-चरण दत्ता तथा श्री हरगोविन्द गुप्त उल्लेखनीय हैं। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा वंगाल ग्रीर विहार द्वारा गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के प्रसार के लिए गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यनाथ घाम की स्थापना की गयी।

१६१२ में ब्रिटिश सरकार ने १६०५ में किये गये वंगभंग को रद्द कर दिया। वंगल प्रान्त का पुनर्गठन किया और इसके हिन्दी तथा उड़िया-भाषी प्रदेशों को मिला-कर बिहार और उड़ीसा का एक नया प्रान्त बनाया। ग्रार्थसमाजों की संख्या बिहार में बढ़ रही थी। ग्रतः कुछ समय बाद बिहार की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा को पृथक् बनाने का निर्णय किया गया। १६२६ में ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा बिहारका निर्माण हुग्रा तथा १६३० में ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा बंगाल व ग्रसम की पृथक् रूप से स्थापना हुई। यह सभा १६ जून,

सन् १६३३ को पंजीकृत की गयी।

इस सभा ने अपने सीमित साधनों से वंगाल में न केवल धर्म-प्रचार का कार्यं किया, अपितु जब-जब बंगाल में प्राकृतिक आपदायें आयीं, तब-तब इसने जनसेवा के कार्यों में भी प्रमुख भाग लिया। बंगाल के भीषण चक्रवात, जलप्लावन, अभूतपूर्वं दुर्भिक्ष, १६४६ में मुसलिम लीग द्वारा संचालित प्रलयंकर नरसंहार में तथा १६४७ के विभाजन में पूर्वी वंगाल के शरणाथियों की सेवा का सभा ने बड़ा उल्लेखनीय कार्यं किया। इसके साथ ही रचनात्मक कार्यों में भी यह सभा दिन-प्रतिदिन अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करती रही है। इस सभा को आरम्भ में सर्वश्री हरगोविन्द गुप्त, सेठ दीप-चन्द पोहार का मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हुआ और इसके बाद यह प्रतिनिधि सभा श्री मिहिर चन्द्र घीमान तथा श्री वटकृष्ण वर्मन जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने कार्यकलायों का विस्तार करती रही। इसके प्रचार-कार्यं का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है।

#### (७) श्रार्य प्रतिनिधि सभा बंगाल तथा ग्रसम के कार्यकलाप (१६३०-४८)

वैदिक धर्म का प्रचार—-१६३० में वंगाल तथा ग्रसम की ग्रायं प्रतिनिधि सभा स्थापित हुई। इसके पहले प्रधान पण्डित शंकरनाथ तथा मन्त्री श्री हरगोविन्द-गुप्त चुने गये। १६३२ में इस सभा की रिजस्ट्री होने पर इसके प्रधान श्री दीपचन्द्र जी पोद्दार तथा मन्त्री श्री हरगोविन्द गुप्त वने। इस सभा ने वंगलाभाषा-भाषियों में वैदिक धर्म के सिद्धान्तों के प्रचार के लिए वंगला भाषा में ग्रायं गौरव नामक मासिक पित्रका का प्रकाशन ग्रारम्भ किया। इसके सम्पादक पण्डित दीनबन्धु वेदशास्त्री थे। प्रचार का कार्य ग्रव सुव्यवस्थित रूप से किया जाने लगा। कलकत्ता तथा ग्रन्य शहरी क्षेत्रों के ग्रतिरिक्त, बंगाल, ग्रसम, उड़ीसा तथा त्रिपुरा के देहाती प्रदेशों में ग्रायं-समाज का विस्तार होने लगा। इस प्रचार-कार्य में ग्रायंसमाज के ग्रधिकारियों को कट्टरपन्थियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय वंगाल में पाषाणादि जड़मूर्ति-पूजा, मृतक श्राद्ध ग्रीर ग्रशीच, जन्ममूलक जात-पात, पशुबलि, वाल-विवाह, विधवा-विवाह-निषेध ग्रादि सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। इनके विरुद्ध ग्रान्दोलन करते हुए ग्रार्यंसमाज के प्रचारकों को सामाजिक वहिष्कार एवं ग्रपने जाति-वन्धुओं द्वारा नाना प्रकार के ग्रपमान ग्रीर तिरस्कार सहने पड़ते थे।

इन सबको सहर्ष सहन करते हुए सामाजिक सुधार और वैदिक धर्म के प्रचार में इस प्रदेश में जिन व्यक्तियों ने अपना समूचा जीवन अपित किया, उनमें से निम्न महा-नुभावों के नाम उल्लेखनीय हैं— मेदिनीपुर जिले के सर्वश्री सागरदास कविरत्न, पण्डित केदारनाथ तत्त्वनिधि, गोष्ठिविहारी वाग, गोष्ठिविहारी वर्मन, विपिनिबहारी देववर्मन, अमूल्य चयन कइति, वेनी माधव कूइला, वेनी माधव माइती, योगेन्द्रनाथ कामका, कृष्णप्रसाद, चण्डीचरण, पण्डित शरत चन्द सिद्धान्तिविधारद, ज्योति प्रसाद शिक्षा-विधारद, शिक्षामूषण वानप्रस्थी, कुमुद बान्धवदास, राखाल राज साहू, सृष्टिधर दास, धरणीधर माइती, उपेन्द्रनाथ राय, उमाकान्त दास, रितसेदचन्द राय, गोकुलचन्द आर्य, भूतनाथ वेदाध्याग्नि, ब्रह्मचारी वर्मन, यतीन्द्रनाथ वर्मन, मदनमोहन वर्मन, अनिलक्ष्रण। ये सब आर्यसमाज के बढ़े कर्मठ कार्यकर्ता थे और इन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी

श्रार्यसमाज के कार्य को निरन्तर ग्रागे बढ़ाया है। इसके साथ ही बंगाल के विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताश्रों का भी स्मरण इस प्रसंग में ग्रावश्यक प्रतीत होता है।

हुगली जिले के सर्वश्री सजनीकान्त सामन्त (भूतपूर्व उप-प्रधान ग्राये प्रतिनिधि सभा ग्रसम-बंगाल) के नेतृत्व में वर्गीय रसमय मेटे, गंगाघर प्रामाणिक, सुरेन्द्रनाथ सामन्त, डॉक्टर मनीन्द्रनाथ सामन्त श्रीर खदूराम कारक ने श्रार्यसमाज का कार्य सफलता-पूर्वक सम्पन्न किया। हावड़ा जिले के कार्यकर्ताग्रों में सर्वश्री पण्डित यतीन्द्रनाथ-मिल्लक, पण्डित प्रभासचन्द्र पाल विद्याभूषण, डॉक्टर सुधीरचन्द्र राय, पण्डित सुरेन्द्रनाथ-सिद्धान्तविशारद के नाम उल्लेखनीय हैं। चौवीस परगना के स्वर्गीय पण्डित राखालचन्द्र-देव शर्मा के नेतृत्व में सुन्दरवन के ग्रंचल में धार्यसमाज का प्रसार हुआ। यहाँ इस कार्य में इन्हें सहयोग देनेवालों में निम्नलिखित महानुभाव उल्लेखयोग्य हैं--सर्वश्री भवानी-चरण पात्र, धर्मदेव वर्मन, केनाराम पटनायक, दिपेन्द्रनाथ देवशर्मा, श्री प्राणकृष्ण-जन्नेदास, शरद चन्द्र देववर्मन, हर्षेदुदास देववर्मन, निमाईचन्द्र कण्डल, डॉक्टर नन्दलाल जाना, सुरेशचन्द्र पात्र, ललितमोहन देववर्मन । वाँकुडा जिले के पं० गोकुलचन्द्र देववर्मन ने तथा बर्दवान जिले के सर्वश्री श्यामलाल मिश्र, श्री चन्द्र शरसरजी, डॉक्टर तारापद दत्त ने आर्यसमाज के प्रचार में विशेष योगदान दिया। वारिसाल जिले के कार्यकर्ताओं में सर्वश्री रोहनीकुमार वानप्रस्थी, श्री ग्रतुल्यकृष्ण चौघरी के नाम उल्लेखनीय हैं। हुगली जिले के देहाती क्षेत्रों में स्वर्गीय गंगाप्रसाद गुप्त, श्री ग्रमल स्वामी, श्री साधु-लाल, श्री रामप्रसाद के अनथक प्रयास से आर्यसमाज का कार्य आगे वढ़ा। हावड़ा जिले के प्रमुख ग्रार्यंसमाजी कार्यंकर्ता वाबू कालीचरण सिंह, चिन्द्रकाप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र शर्मा, पूष्करलाल ग्रादि हैं।

वंगाल की राजधानी कलकत्ता की महानगरी में ग्रायंसमाज का कार्य वढ़ाने में सहयोग देनेवाले व्यक्तियों में उल्लेखनीय नाम हैं—सर्वंश्री दीपचन्द पोहार, सेठ छाजू-राम, विष्णुप्रसाद, तुलसीदत्त, सुन्दरदास, हंसराज हांडा, माता काँशल्यादेवी हांडा, माता वेदकुमारी, राधाकुष्ण जैंदक, विश्वनलाल पोहार, महाशय रघुनन्दनलाल, हरिश्चन्द्र वर्मा, पूनमचन्द। ग्रायंसमाज बड़ा वाजार के कार्यकर्ताश्रों में श्री सीताराम ग्रायं, श्री बनमालीराम पारिख, श्री लालमणि ग्रायं के नाम उल्लेखयोग्य हैं। ग्रायं-समाज मिल्लक वाजार के प्रमुख कार्यकर्ता श्री गिरधारी शाह, रामेश्वर गुप्त, दीपकदत्त चौधरी, पण्डित ग्रवधिवहारी लाल ग्रार श्री शान्तिस्वरूप गुप्त हैं। जोड़ वागान के श्री रोहितलाल गुप्त, जोड़ांसांकु के श्री शंकरलाल ग्रायं, खिदिरपुर के श्री सम्पतिराय, श्री केशवप्रसाद गुप्त, श्री जनकलाल गुप्त, बेलियाघाट के श्री ईश्वरदत्त तिवारी, काशीपुर के श्री शीलकुमार गुप्त के नाम उल्लेखनीय हैं।

वंगाल तथा असम की आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से जिन उपदेशकों और प्रचारकों ने विभिन्न क्षेत्रों में आर्यसमाज के कार्य को आगे बढ़ाया है, उनमें निम्नलिखित महानुभावों के नाम स्मरणीय हैं—पण्डित अयोध्याप्रसाद जी बी० ए० वैदिक रिसर्च-स्कालर, पण्डित अवधिबहारीलाल, पण्डित रमाकान्त शास्त्री शर्मा, श्रीकृष्ण शर्मा, पण्डित शान्तिस्वरूप, पण्डित शिवनन्दन प्रसाद वैदिक, पण्डित उमानन्द शास्त्री, पण्डित रामरीक्रन जी शर्मा, श्री मिहिरचन्द्र धीमान, श्री जगदीशप्रसाद, चन्द्रपाल विद्याभूषण, पण्डित सुरेन्द्रनाथ सिद्धान्तविशारद, स्वामी गीतानन्द सरस्वती, ब्रह्मचारी आत्मानन्द, पण्डित गोकुलचन्द भ्रायं, श्री वटकृष्ण वर्मन, पण्डित उमाकान्त उपाध्याय, पण्डित शिवकान्त उपाध्याय एवं श्रीकान्त उपाध्याय ।

पदयात्रा द्वारा प्रचार—वंगाव्द १३४५ के माध मास में पण्डित मुवनमोहन शर्मा ने पूर्वी वंगाल के मैमनसिंह जिले में पदयात्रा द्वारा प्रचार का एक स्मरणीय प्रभियान आरम्भ किया। इस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या प्रधिक है। विभाजन के वाद यह पाकिस्तान का अंग वन गया और वर्तमान समय में वंगलादेश में है। इस प्रदेश में पण्डित भुवनमोहन, अपने सहयोगी सर्वश्री डॉक्टर नित्यलाल राय, निवारणचन्द्र आर्थ, अधरचन्द्र आर्थ के साथ मालती हाट, कापरा, हाल्दा धुनाइल, परिखि, गन्दिना, धवाली, काराईल, मिर्जापुर गोड़ई पहाड़ में जमकर प्रचार करते रहे। गोड़ई पहाड़ में हुई प्रचार की सभा की अध्यक्षता इस प्रदेश में करिंदया के जमीदार मौलवी साहव ने की। मैमनसिंह की यात्रा के वाद मिदनापुर जिले में प्रचार किया गया। यहाँ यज्ञोपवीत आन्दोलन चलाया गया और साहापुर में सभा करके १५७ व्यक्तियों को यज्ञोपवीत घारण कराया गया तथा आर्यसमाज साहापुर की स्थापना की गयी।

ग्रस्पृश्य जातियों का उद्घार ग्रार्यसमाज के कार्यंत्रम का प्रमुख ग्रंग है। बंगाल में शूद्रों की वड़ी दुवंशा थी। इनका समाज नमः शूद्र समाज कहलाता था। इस समाज के व्यक्तियों ने सवर्ण हिन्दुओं के ग्रत्याचारों से संत्रस्त होकर ईसाई होने का निश्चय किया। यह निर्णय हिविगंज सिलहट में रहनेवाली ग्रस्पृश्य जातियों ने किया था। नमः शूद्र समाज के नेता ग्राद्यनाथ सरकार तथा प्यारीमोहन मिलक कलकत्ता के ग्रार्यसमाज में पिष्डत वीनवन्धु वेदशास्त्री के पास यह समाचार लेकर ग्राये ग्रीर उन्होंने इस विषय में ग्रार्यसमाज से सहायता मांगी। पिष्डत वीनवन्धु वेदशास्त्री तुरन्त सिलहट चले गये ग्रीर शीघ्र ही उनके सहयोगी सर्वश्री सुजितकुमार मुकर्जी, पिष्डत ऋषिराम, योगेन्द्रनाथ दे, विपिन भट्टाचार्य वहाँ पहुँच गये ग्रीर उन्होंने ईसाइयों के प्रचार का सफल प्रतिरोध किया। नमः शूद्रों को इस वात के लिए प्रेरित किया कि वे ईसाई घर्म को स्वीकार न करें ग्रीर हिन्दू धर्म में वने रहें। उन्होंने सवर्ण हिन्दुग्रों को इस वात की ग्रेरणा दी कि वे ग्रस्पृथ्य जातियों के साथ ग्रपने व्यवहार को सुघारें, उनपर श्रत्याचार करना छोड़ दें तािक वे ईसाइयत की ग्रोर उन्मुख न हों। यहाँ नमः शूद्र समाज को ईसाई बनने से रोकना ग्रार्यसमाज की एक बहत बड़ी सफलता थी।

उस समय आर्यसमाज में शास्त्रायं बहुत हुआ करते थे। बंगाल में भी यह प्रवृत्ति विलाई देती है। यहाँ पौराणिक मतावलिम्बयों के साथ अनेक शास्त्रायं हुए। इनमें एक शास्त्रायं वर्घवान जिले के कुलटी थाना के अन्तर्गत सिमल नामक गाँव में हुआ। इसमें पौराणिकों के प्रमुख विद्वान् पण्डित अखिलानन्द थे, जो पहले आर्यसमाजी थे किन्तु वाद में पौराणिक मतावलम्बी हो गये थे। आर्यसमाज के प्रमुख प्रतिनिधि पण्डित सुखदेव विद्यावाचस्पति थे। शास्त्रायं का विषय था मूर्तिपूजा वेदसम्मत है या वेदिवरुद्ध ? इस शास्त्रायं के निर्णायक कुलटी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री सौरीपद चटर्जी थे। इसमें पौराणिक पण्डित मूर्तिपूजा के पक्ष में कोई वैदिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। शास्त्रायं में आर्यसमाज की विजय हुई। इसी प्रकार आर्यसमाज का एक अन्य प्रसिद्ध शास्त्रायं मिदनापुर जिले के एक गाँव भाटपाड़ा में यहां के प्रसिद्ध पण्डित श्री जीव न्यायतीर्थ के साथ हुआ। इस शास्त्रार्थ में आर्यसमाज की श्रीर से पण्डित अयोध्याप्रसाद, श्री दीनवन्धु-

शास्त्री, तथा पिंडत रमाकान्त शास्त्री उपस्थित थे। पिंडत रमाकान्त शास्त्री ने प्रांजल संस्कृत भाषा में पौराणिक पिंडत को चुनौती दी कि वे मूर्तिपूजा के समर्थन में वैदिक साहित्य के प्रमाण प्रस्तुत करें। प्रतिपक्षी पिंडतों ने अपने पक्ष में पुराणों के अनेक वचन पेश किये, किन्तु वेद का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। इसमें पौराणिक पक्ष की वड़ी जबर्दस्त हार हुई। इसके वाद काफी समय तक इस विषय पर पौराणिक पिंडतों ने आर्यंसमाज के साथ कोई शास्त्रार्थं करने का साहस नहीं किया।

वंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में १६३१ से १६४१ के वीच में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा वड़े पैमाने पर प्रचार-कार्य चलाया गया, ग्रीर इसकी सफलता जनगणना के ग्रांकड़ों से प्रमाणित होती है। १६३१ की वंगाल की जनगणना की रिपोर्ट में ग्रायों की कुल संख्या २०१ दी गयी है। १६४१ में यह संख्या वढ़कर ३६,३४५ हो गयी थी। निम्नलिखित जिलों में ग्रायों की संख्या इस प्रकार थी —कलकत्ता ३३६८, चौवीस परगना १०३०३, वर्षवान ५०४३, वांकुड़ा २, हावड़ा ११५६, मुशिदावाद १, राजशाही ६०, दिनाजपुर ४२, ढाका १, मैमनसिंह ४६५, वाखरगंज ६०, त्रिपुरा १, पार्वत्य चट्टग्राम १।

शिक्षा-सम्बन्धी कार्य— बंगाल की ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों के ग्रनुकूल शिक्षा-प्रसार का सराहनीय कार्य किया गया है। इस सभा द्वारा स्थापित की गयी ग्रीर संचालित की जानेवाली शिक्षा-संस्थाग्रों को दो बड़े वर्गों में वाँटा जा सकता है— पहला वर्ग गुरुकुलों का है ग्रीर दूसरा वर्ग राज्य सरकार से मान्यता-प्राप्त ग्रीर सरकारी पाठ्यक्रम को पढ़ाने के साथ-साथ वैदिक धर्म ग्रीर संस्कृति की शिक्षा देनेवाले ग्रायं स्कूल तथा विद्यालयों का है।

सभा के गुरुकुल ट्रस्ट द्वारा राज्य के वंगलाभाषा-भाषी क्षेत्रों में गुरुकुल शिक्षापद्धित के ग्राघार पर शिक्षा देने के लिए दो गुरुकुल मेदिनीपुर जिले में चलाये जा रहे
हैं। पहला वालकों का गुरुकुल काउरचंडी है तथा दूसरा वालिकाग्रों का कन्या गुरुकुल
वासुदेवपुर है। वालकों के गुरुकुल के संचालन में सर्वश्री कान्त चन्द्रदेव वर्मन तथा स्वर्गीय
मन्त्री लाला सामन्त, शरत चन्द्र सिद्धान्तिविशारद, पिष्डित केदारनाथ, श्री शिश्मपूषणवानप्रस्थी से बहुमूल्य स्थानीय सहायता मिली है। कन्या गुरुकुल वासुदेवपुर के निर्माण
तथा संचालन में सर्वश्री प्रेमनाथ जाना, रिसकलाल माइती, श्री चण्डीचरण माइती
तथा श्री फणीमूषण माइती के नाम उल्लेखनीय हैं। इन गुरुकुलों में वीसियों ग्रनाथ
वालकों ग्रीर कन्याग्रों को न केवल निःशुल्क शिक्षा, श्रिपतु निःशुल्क भोजन तथा वस्त्र
दिये जाते हैं ग्रीर वेद-वेदांग तथा प्राचीन वैदिक साहित्य की उत्तम तथा उच्च शिक्षा दी
जाती है।

दूसरे प्रकार की शिक्षा-संस्थायें ग्रार्य विद्यालय हैं। इनमें सरकारी शिक्षा-विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। ये भारतीय संविधान की घारा संख्या ३० के ग्रनुसार सरकार से विशेष संविधान प्राप्त करके स्थानीय ग्रार्थसमाजों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। इन संस्थाग्रों को दो भागों में विभक्त किया जाता है—ग्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले प्राथमिक विद्यालय, इनकी संख्या १७ है ग्रीर उच्च विद्यालय, जिनकी संख्या २४ है।

कर्मठ कार्यकर्ता श्री मिहिरचन्द घीमान ने बंगाल तथा ग्रसम में ग्रायं प्रतिनिधि सभा के संगठन को सुदृढ़ बनाने ग्रीर ग्रायंसमाज को लोकप्रिय बनाने का भगीरथ प्रयास किया है। वह वर्षों तक आयें प्रतिनिधि सभा के मन्त्री तथा प्रधान रहे हैं। उनका जीवन वंगाल में ग्रार्यसमाज के कार्यकलायों का मनोरंजक इतिहास है। वह मूलरूप से पंजाब प्रान्त के निवासी हैं। वचपन में वह जब फिल्लौर के पास ग्राम नंगल (जिला जालंघर) के स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय वड़े कट्टर सनातनधर्मी थे। उन्होंने पण्डित ज्वाला-प्रसाद विद्यावारिधि द्वारा लिखित स्वामी दयानन्द के जीवन पर कीचड़ उछालनेवाली पुस्तक दयानन्द तिमिर भास्कर ग्रच्छी तरह पढ़ी थी ग्रौर इस पुस्तक के प्रभाव के कारण स्रार्यसमाज को खूव गालियाँ दिया करते थे।

किन्तु शोघ्र ही इनके जीवन में एक वड़ा परिवर्तन उस समय ग्राया, जब ये छठी कक्षा में पढ़ रहे थे। उस समय पंजाव के कर्मठ ग्रायंसमाजी कार्यकर्ता श्री रामसहाय तथा उनके अनुज श्री किशन सहाय का फिल्लौर में शुभागमन हुआ। उनके सम्पर्क में ग्राकर वह उनके द्वारा गठित ग्रार्ययुवक सभा के सदस्य वने ग्रीर ग्रार्यसमाज से उनका परिचय हुआ। इससे उनके हृदय में आर्यसमाज के प्रति गहरी निष्ठा और प्रेम की भावना पैदा हुई। ग्रव उन्हें इस वात का पछतावा होने लगा कि वह पहले ग्रार्यसमाज को क्यों कोसा करते थे। अष्टम कक्षा में शिक्षा के लिए वह द्वावा आर्य हाई स्कूल जालंघर में प्रविष्ट हुए। वहाँ के छात्रावास में रहते हुए वह दैनिक सन्ध्या-हवन ग्रादि नियमों का कड़ाई से पालन करते रहे। इन्हें वहाँ ग्रार्यसमाज के नेताग्रों के निकट सम्पर्क में ग्राने का ग्रवसर मिला। शिक्षा पूरी करने के बाद ये व्यवसाय के लिए कलकत्ता चले ग्राये। यहाँ इनका घर ग्रायंसमाज के कार्यों का एक प्रमुख केन्द्र बन गया। कलकत्ता म्रानेवाले भ्रार्यसमाजी नेता, कार्यकर्ता, विशिष्ट व्याख्याता ग्रौर वीतराग संन्यासी प्रायः इनके घर पर पधारा करते थे। उस समय कलकत्ता आर्यसमाज के आचार्य तथा पुरोहित पण्डित अयोध्या प्रसाद वैदिक रिसर्च स्कॉलर के ओजस्वी एवं पाण्डित्यपूर्ण प्रवचनों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये स्रार्थसमाज के कार्य को वड़े उत्साह से करने लगे और इन्हें श्रार्थ प्रतिनिधि सभा बंगाल तथा ग्रसम का मन्त्री वना दिया गया। उस समय श्री हरगोविन्द गुप्त सभा के प्रधान एवं वड़े कर्मठ ग्रीर जागहक ग्रार्थ नेता थे। इनसे पहले स्वर्गीय सेठ दीपचन्द पोद्दार ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान रह चुके थे ग्रौर इन-के कार्यों से इन्हें आर्यसमाज के कार्य के लिए बड़ी प्रेरणा मिली थी। उन्होंने आर्य-प्रतिनिधि सभा वंगाल की स्रोर से सार्यसमाज के सभी कामों में प्रमुख भाग लिया।

१९३९ में जब सार्वदेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा ने हैदराबाद में सत्याग्रह करने का ग्राह्मान किया तो घीमान जी ने आयं प्रतिनिधि सभा वंगाल तथा ग्रसम की ओर से ग्रायंसमाज खिदिरपुर के प्रवान स्वर्गीय सभापतिराय तथा ग्रायं प्रतिनिधि सभा वंगाल, ग्रसम के वर्तमान मन्त्री श्री वटकुष्ण वर्मन ग्रादि के नेतृत्व में सत्याग्रह करने के लिए सैंकड़ों सत्याग्रही भेजे। वंगाल में सत्याग्रह-सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख के लिए एक उपसमिति गठित की गयी जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता स्वर्गीय हरगोविन्द गुप्त थे; यावश्यक प्रचार ग्रौर प्रकाशन का कार्य स्वर्गीय पण्डित अवधिवहारी लाल को सौंपा गया था। उन्होंने बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों एवं पत्रकारों से सम्पर्क स्थापित करके सत्याग्रह-सम्बन्धी कार्यों को ग्रग्रसर करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। वह वर्षों तक ग्रार्य सभा के प्रचार के लिए जागृति नामक पत्र प्रकाशित करते रहे।

धीमानजी ने त्रार्यसमाज की पवित्रता वनाये रखने के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध में

एक उल्लेखनीय कार्यं किया। उस समय कलकत्ता आर्यसमाज के प्रधान श्री दीपचन्द पोद्दार थे। तत्कालीन बंगाल सरकार ने हवाई हमलों से वचाव (ए० आर० पी०) का केन्द्र बनाने के लिए एक आर्डिनेन्स जारी किया और उसके द्वारा आर्यसमाज कलकत्ता के भवन को अपने अधिकार में ले लिया। ए० आर० पी० के कार्यकर्ताओं को वहाँ ठहराने का प्रबन्ध किया जाने लगा। इन्हें जब इसकी सूचना मिली तो इन्होंने वंगाल सरकार के अधिकारियों से मिलकर उपर्युक्त अध्यादेश इस आधार पर रद्द करवाया कि यह भवन आयंसमाज की पवित्र वेदी है, इसकी पवित्रता किसी भी मन्दिर, मस्जिद, गिरजे या गुरुद्वारे से कम नहीं है। अतः आर्यसमाज के मन्दिर को ए० आर० पी० का केन्द्र किसी भी दशा में नहीं बनाया जाना चाहिये। उन दिनों यह स्वातन्त्र्यवीर सावरकर जी की प्रेरणा से युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में योगदान दे रहेथे; हावड़ा के इलाके में वार्ड नम्बर ६ के सिविल गार्ड कमाण्डेण्ट थे। इनका बंगाल सरकार के अधिकारियों पर काफी प्रभाव या और इसी कारण वह आर्यसमाज मन्दिर की पवित्रता की रक्षा कर सके।

उन दिनों आर्यसमाज के वार्षिकोत्सवों में पहले नगर-कीर्तन का भन्य समारोह हुआ करता था और इसमें निकाली जानेवाली शोभायात्रा की निराली शान होती थी। जब धीमानजी आर्यसमाज के मन्त्री थे, तब वहाँ के वार्षिकोत्सव के समय एक विराट् जुलूस निकाला गया। इसमें आर्यवीर सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह जुलूस फीलखाना से होकर गुजरनेवाला था। यहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा गढ़ था। इसके निकट जी० टी० रोड पर २५,००० मुसलमानों ने एकत्र होकर जुलूस का रास्ता रोक दिया। इस परिस्थिति में पुलिस-अधिकारियों ने आर्यसमाज के जुलूस को सुरक्षित रूप से निकालने में अपनी असमर्थता प्रकट की, और उस वर्ष आर्यसमाज की शोभा-यात्रा नहीं निकल सकी, यह वात इनके हृदय में शूल की तरह चुभने लगी। अगले दो वर्षों में इन्होंने सरकारी अधिकारियों से पहले मिलकर इस वात की पवकी व्यवस्था कर ली कि जी० टी० रोड पर मुसलमानों की भीड़ एकत्र न हो सके और आर्यसमाज के नगर-कीर्तन की शोभायात्रा फीलखाने की ओर से ले-जायी जाय। आर्यसमाज का जुलूस निकालने के बाद यह रास्ता हिन्दुओं के हर जुलूस के लिए सदा के लिए खुल गया। इससे पहले किसी भी अन्य हिन्दू देवी-देवता की शोभायात्रा इस मार्ग से नहीं निकाली जा सकती थी। यह आर्यसमाज की बहुत बड़ी सफलता थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध में वंगाल में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। इस समय वंगाल की आयं प्रतिनिधि सभा ने दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए एक रिलीफ-सोसायटी की स्थापना की थी। इसमें प्रमुख कार्यकर्ता महाशय रघुनन्दन प्रसाद थे। उन्होंने दिनरात अनथक परिश्रम करके वंगाल के अत्यधिक दुर्भिक्ष-पीड़ित क्षेत्रों में अन्न तथा वस्त्र देने की बड़े सुचारु रूप से व्यवस्था की थी। उस समय आनन्द स्वामी (तत्कालीन महाशय खुशहालचन्द आनन्द) ने पंजाब से चार लाख रुपये के देहरादूनी वासमती चावल वाबा प्रद्युम्नसिंह एण्ड सन्स अमृतसर की ओर से दान के रूप में सहायता के लिए भिजवाये थे। उस समय डाक्टर श्यामप्रसाद मुकर्जी के सभापितत्व में जो संयुक्त सहायता समिति गठित की गयी थी, उसमें घीमान जी आर्यसमाज रिलीफ-सोसायटी की ओर से प्रतिनिधि थे। डा० मुकर्जी के कहने से इन्होंने आर्यसमाज रिलीफ-सोसायटी के द्वारा हिन्दू महासभा की और से सहायता देने के लिए चावल दिलवाया था,

क्योंकि अन्य किसी संस्था के पास चावल का इतना बड़ा भण्डार नहीं था। बंगाल के दुर्भिक्ष के समय में आर्यसमाजी कार्यकर्ता वनमाली राव पारिख एवं स्वर्गीया कौशल्या-देवी हांडा की सेवायें भी उल्लेखनीय हैं।

बंगाल ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से सावंदेशिक ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव पेश किया गया कि हर साल दिल्ली में होनेवाला सावंदेशिक ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा का ग्रधिवेशन वारी-वारी से ग्रन्य प्रान्तों में ग्रार्यं महासम्मेलन के नाम से होना चाहिए। यह प्रस्ताव धीमान जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सन् १९४५ में कलकत्ता में छठा ग्रार्य-महासम्मेलन करने का निर्णय किया गया। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री मिहिरचन्द घीमान तथा स्वागत-मन्त्री स्वर्गीय हंसराज हांडा थे। इस सम्मेलन में सारे भारत से ग्रार्यं प्रतिनिधि ग्रीर नरनारी सम्मिलत हुए। इस छठे ग्रार्यमहासम्मेलन का ग्रधिवेशन विडन स्क्वायर (रवीन्द्र कानन) में हुग्रा। इसका उद्घाटन वंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्वर्गीय डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने किया। इस महासम्मेलन के ग्रध्यक्ष श्री घनश्याम-सिह गुप्त थे। वह उस समय मध्यप्रदेश विघानसभा के ग्रध्यक्ष थे।

#### बारहवाँ ग्रध्याय

# मध्यप्रदेश व विदर्भ में त्रार्यसमाजों का विस्तार

(१८८१-१६४७)

#### (१) मध्यप्रदेश में आर्यसमाजों का प्रचार-प्रसार

पिछली शताब्दी में मध्यप्रदेश का मानचित्र वर्तमान समय के मध्यप्रदेश के नक्शे से सर्वथा भिन्न था। उस समय वह दो वड़े भागों में वँटा हुआ था। ब्रिटिश शासन में विद्यमान प्रदेश "मध्य प्रान्त तथा वरार" कहलाता था। इसके अतिरिक्त शेष भाग में उस समय ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, रींवा, देवास, घार, पन्ना आदि अनेक देशी राज्य विद्यमान थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आघार पर वनाया गया है, और यह पुराने "मध्यप्रान्त तथा वरार" की अपेक्षा अधिक विशाल है और इसमें पुराने देशी राज्य भी सम्मिलत हैं। यहाँ स्व-तन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व के "मध्यप्रान्त तथा बरार" और उस क्षेत्र के देशी राज्यों के आर्य-समाजों का वर्णन किया जायेगा।

मध्यप्रान्त तथा वरार की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की सन् १६०७ की रिपोर्ट के अनुसार सन् १६०६ तक ४५ ग्रार्थसमाज सभा से सम्बद्ध थे। इनमें १० समाज टूट चुके थे, १३ शिथिल दशा में थे, दो नये स्थापित हुए थे ग्रीर २४ समाज ठीक ढंग से काम कर रहे थे। इस सभा के मन्त्री श्री जयसिंह गायकवाड़ ने ग्रार्यसमाजों का विहंगावलोकन करते हुए एक वड़ा रोचक तथा ज्ञानवर्धक विश्लेषण किया है। इस ग्रध्ययन में वम्बई में ग्रार्यसमाज की स्थापना की तिथि को ग्राधार मानते हुए दशकवार ग्रार्यसमाजों की संस्था इस प्रकार बतायी गयी है—१८७५ से १८८४ के प्रथम दशक में दो ग्रार्यसमाज स्थापित हुए, १८८५ से ६४ के दूसरे दशक में चार, १८६५ से १६०४ के तीसरे दशक में चार, १६०५ से १६२४ के दशक में ग्राठ, १६२५ से १६३४ के छठे दशक में नौ, १६३५ से १६४४ के सातवें दशक में सबसे ग्रधिक तैईस समाज स्थापित हुए।

यदि समाजों की स्थापना का विश्लेषण किया जाए, तो यह ज्ञात होगा कि सप्तम दशक में सबसे अधिक समाज स्थापित होने के दो बड़े कारण थे। पहला कारण १६३०-३२ के राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के कारण होनेवाली जागृति ग्रीर ग्रस्पृश्यता-निवारण के लिए किये जानेवाले कार्य थे। इस समय ग्रायंसमाज के ग्रान्दोलन को सामान्य

१. आर्य सेवक दीपावली १६७१ (--आर्यसमाज विशेषांक पृष्ठ क से भ)।

जनता का समर्थन मिला, वह अधिक लोकप्रिय हुआ और इसलिए आर्यंसमाज में दिल-चस्पी लेनेवाले लोगों की संख्या वढ़ने लगी और आर्यंसमाज अधिक संख्या में स्थापित होने लगे। दूसरा कारण हैदरावाद का सत्याग्रह-संग्राम था। इसने आर्यंसमाज में एक नवीन जागृति और कियाशीलता उत्पन्न की और सत्याग्रह में सफलता पाने से आर्य-समाज में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। इससे आर्यंसमाज के प्रचार-कार्यं को वड़ा बल मिला। इसके परिणामस्वरूप इस एक दशक की अर्थां में स्थापित होनेवाले आर्य-समाजों की संख्या प्रायः उतनी ही थी, जितनी कि पहले पचास वर्ष में थी।

#### (२) प्रथम दशक (१८७५-१८८४ ई०) के समाज

जवलपुर में पहली वार महाँष का आगमन १०५६ हैं। में हुआ था। उन्हें जवलपुर लाने का श्रेय जवलपुर-निवासी पण्डित कृष्णराव को है। उन्हें जब महाँष दयानन्द सरस्वती का परिचय प्राप्त हुआ और यह पता लगा कि वे इलाहाबाद में हैं तो कृष्णराव जी स्वयमेव इलाहाबाद गये और उन्होंने महाँष से जवलपुर आने के लिए अनुरोध किया। महाँष उनके आग्रह से जवलपुर आये और चरहाई में पण्डित कृष्णराव के मकान के सामने उनके व्याख्यान होते रहे और जनता वड़ी संख्या में इन व्याख्यानों में सिम्मिलत होती थी।

दूसरी बार महर्षि १८८१ में जवलपुर श्राये ग्रीर सेठ गोकुलदास के बाग में ठहरे। उनके व्याख्यान इस समय पूर्ववत् चरहाई में पण्डित कृष्णराव के मकान के सामने होते रहे और इसी समय यहाँ श्रायंसमाज की स्थापना हुई। जवलपुर का समाज मध्यप्रदेश में स्थापित समाजों में सबसे पुराना है। इसकी स्थापना, ग्रारम्भिक विकास तथा संचालन में पण्डित कृष्णराव गोलवलकर, श्री जयनारायण श्रीवास्तव, श्री परमा-नन्द गुप्त, श्री रामलाल वासुदेव श्रीर श्री काशीराम शर्मा ने उल्लेखनीय भाग लिया। पण्डित कृष्णराव गोलवलकर एक महाराष्ट्रीय सुघारवादी सुशिक्षित व्यक्ति थे। वह उस समय इस नगर में ग्रतिरिक्त सहायक ग्रायुक्त (एक्स्ट्रा ग्रसिस्टेण्ट कमिश्नर) के उच्च सरकारी पद पर ग्रासीन थे। ग्रार्यसमाज की स्थापना के वाद इसके साप्ताहिक ग्रधि-वेशन भ्रानेक वर्षों तक उनके निवासस्थान पर ही होते रहे। उस समय यद्यपि यहाँ के प्रमुख नागरिक पण्डित रंगीराम रामचन्द्र भक्त, श्री विहारी लाल शास्त्री, पण्डित मुरलीवर, पण्डित वाजीलाल, ठाकुर नन्ने सिंह, ठाकुर गजराज सिंह और रामेश्वरराम समाज में सम्मिलित हो गये, किन्तु इसके प्राण पण्डित कृष्णराव ही थे। कुछ समय वाद पण्डित कृष्णराव का तबादला अन्यत्र हो जाने पर समाज के कार्य में कुछ शिथिलता आ गयी। किन्तु १८८३ में यहाँ जब श्री रलाराम इंजीनियर ग्राये तो इसमें नूतन प्राण-संचार हुआ। उनके द्वारा पण्डित भीमसेन को जवलपुर बुलाया गया, और आर्यसमाज के कार्य को बड़े उत्साह से ग्रारम्भ किया गया। पण्डित कृष्णराव के चले जाने पर भी समाज के ग्रिधिवेशन उनके मकान पर काफी समय तक होते रहे। श्री रलाराम इंजी-िनयर द्वारा इसका कार्य सँभालने पर दीक्षितपुरा वार्ड में यह समाज कार्य करने लगा ग्रीर १६०६ से ३७ तक तिलकभूमि तलैया में उनके मकान में समाज के ग्रधिवेशन होते रहे । १६३८ से यह समाज नगर के केन्द्रीय स्थान जंजीपुरा श्रीनाथ तलैया के अपने नये सुन्दर दोमंजिले भवन में प्राया। समाज-भवन के निर्माण ग्रौर विस्तार में सर्वश्री काशीराम शर्मा, घनश्यामसिंह गुप्त, घनश्यामदास विरला, जयनारायण श्रीवास्तव, श्राचार्य रामचन्द्र का विशेष योगदान है।

यह त्रार्यसमाज पिछली एक णताब्दी में जवलपुर के वार्मिक, सांस्कृतिक ग्रीर सामाजिक क्षेत्रों में वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य करता रहा है। ग्रार्यसमाज के गुद्धि-ग्रान्दोलन में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस समाज ने पिछली शती में लगभग १५०० गुद्धियाँ की हैं। ग्रायों तथा विघवाग्रों की रक्षा के मामले में इसने उल्लेखनीय कार्य किया है। नगर में राजकुमारी बाई ग्रायालय की स्थापना एवं संचालन में उल्लेखनीय सहयोग दिया है, साधारण जनता को ईसाइयों के प्रचार-जाल से सावधान करने का सराहनीय कार्य किया है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर विचार करनेवाले नियोगी ग्रायोग के समक्ष ग्रावश्यक साक्षियाँ प्रस्तुत करने का कार्य किया है।

ग्रायंसमाज के सभी ग्रान्दोलनों में ग्रपना योगदान देने में जवलपुर समाज ग्रग्रणी रहा है। हैदरावाद-सत्याग्रह में इस समाज ने हजारों रुपये एकत्र करके भेजे तथा श्री भीकर्मसिंह तेवरवाले तथा ग्रन्य पाँच सत्याग्रहियों को इस ग्रान्दोलन में भाग लेने के लिए भेजा।

विभिन्न वर्मावलिम्बयों के मध्य में इस समाज द्वारा अनेक सफल शास्त्रार्थों का भी आयोजन किया गया। ७-१२-१८८६ को सुप्रसिद्ध पौराणिक पण्डित शंकर शास्त्री के साथ एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थं हुआ। इसमें आर्यसमाज के प्रतिनिधि स्वामी भास्करानंद सरस्वती थे। यह वाद-विवाद संस्कृत भाषा में लेखबद्ध ढंग से हुआ। १६१५ में इस्लाम की ओर से मुसलिम अन्जुमन ने आर्यसमाज को शास्त्रार्थं की चुनौती दी। इसमें भी आर्यसमाज की विजय हुई। १६४६ में जैनियों के साथ शास्त्रार्थं हुआ। इसमें भी आर्यसमाज की ओर से भाग लेनेवाले वैदिक मिशनरी पण्डित हृदयप्रकाश भारदाज थे और जैन प्रतिनिधि सभा की ओर से श्री ज्ञानचन्द काव्यतीर्थं ने इसमें भाग लिया। ये तीनों शास्त्रार्थं इस प्रदेश में आर्यसमाज की कीर्ति और प्रभाव को बढ़ानेवाले सिद्ध हुए।

नवयुवकों में आर्यंसमाज को लोकप्रिय बनाने के लिए यहाँ मार्च १६४० से विविध कार्यं कम चलाये जा रहे हैं। शक्तिदल के नाम से इसकी शाखायें नगर के गंजीपुरा, गोलबाजार, राइट टाउन, अंधेरदेव, जवाहरगंज, हनुमानताल, चेरीताल आदि स्थानों पर लगायी जा रही हैं। इनमें युवकों को शारीरिक एवं वौद्धिक शिक्षा के साथ-साथ आदर्श चरित्र के निर्माण का पाठ भी पढ़ाया जाता रहा है। विधिमयों से हिन्दुओं की रक्षा के लिए १६३७ से श्री दालचन्द्र यादव की अध्यक्षता में आर्य युवक संगठन कार्य कर रहा है। १६४६ से आर्यं कुमार सभा चल रही है। इसके प्रधान श्री रामलाल साहू तथा मन्त्री श्री वाबूलाल हैं। इसके सत्संगों तथा अधिवेशनों में नवयुवकों को धार्मिक तथा सामाजिक सुधार की प्रेरणा और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। १६६६ में आर्यं नवयुवक मण्डल का गठन किया गया है और इस प्रकार तरुण वर्ग में गोष्ठियों, शिविरों और चर्चाओं द्वारा प्रभावशाली कार्यं किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में इस समाज की सेवाएँ उल्लेखनीय हैं। वैदिक वर्म के प्रचार के लिए आर्यसमाज द्वारा वार्षिकोत्सव वड़े उत्साह ग्रीर समारोह के साथ मनाये जाते हैं। इसमें ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध संन्यासी ग्रीर विद्वान् व्याख्यान देने के लिए ग्रामन्त्रित

किये जाते हैं। इस ग्रवसर पर नगर-कीर्तन की शोभायात्राएँ प्रभावशाली ढंग से निकाली जाती हैं। ग्रासपास के स्थानों पर लगनेवाले मेलों में ग्रायंसमाज के प्रचार का ग्रायोजन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचार की व्यवस्था की जाती है। सभी प्रमुख ग्रायंपर्व—ऋषिवोधोत्सव, श्रावणी उपाकर्म, वेद-प्रचार सप्ताह, ऋषि निर्वाण उत्सव घूमधाम से मनाये जाते हैं। एक भजन-मण्डली वाद्ययन्त्रों के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रायंसमाज के प्रचार में निरन्तर लगी रहती है। विभिन्न विषयों पर छोटे ट्रेक्ट ग्रीर पत्रिकाएँ प्रकाशित, प्रसारित एवं वितरित की जाती हैं।

इस ग्रायंसमाज द्वारा वैदिक वर्ष के प्रचार, प्रसार ग्रीर सामाजिक सेवाओं में जिन लोगों ने भाग लिया है उनमें निम्नलिखित नाम स्मरणीय हैं—सर्वश्री लाला जयनारायण श्रीवास्तव, रामलाल, वासुदेव, रामेश्वर राव गायकवाड़, परमानन्द गुप्त, विष्णुकान्त वर्मा, भीमसेन वर्मा, हरिसिंह कछवाहा, दीनानाथ चड्डा, चिरंजीव-लाल शर्मा, ईश्वरी प्रसाद सिन्हा, सूरज बलराम सेठी, मुंशीराम, कनछेदी लाल पाठक, रामनाथ चोपड़ा, राम दौलत चक्कर, बद्री प्रसाद सोनी, ब्रह्मानन्द ग्रायं वेदालंकार।

ग्रायंसमाज गंजीपुरा के भवन में ही १९४४ में महिला ग्रायंसमाज जवलपुर की स्थापना हुई। इसके पुराने कार्यकर्ताओं में श्रीमती शकुन्तला वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने इस समाज के विकास में वड़ा भाग लिया है। यह समाज महिलाओं के सत्संगों का ग्रायोजन करती है ग्रीर उनमें वैदिक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करती है।

श्रायंतमाज नरिंसहपुर—इसकी स्थापना सन् १८५४ में हुई थी। यह पहले श्रतीव सिक्रिय एवं मध्यप्रदेश श्रौर विदर्भ का प्रमुख श्रायंत्तमाज था। श्रारम्भ में इसका विकास करनेवालों में सर्वश्री महेन्द्र दत्त शर्मा, नन्ने लाल मुरलीघर, वाबू चन्द्रदत्त श्रौर शंकर-लाल का नाम उल्लेखनीय है। पहले यह समाज इतना सिक्रिय था कि इसके वार्षिकोत्सव मध्यप्रदेश में सबसे अधिक घूमवाम से हुशा करते थे श्रौर मध्यप्रदेश की श्रायं प्रतिनिधि-सभा का निर्माण भी यहीं किया गया था। २७ दिसम्बर, १८६६ को स्वामी श्रात्मानन्द सरस्वती की श्रध्यक्षता में श्रायंत्तमाज नरिंसहपुर के वार्षिकोत्सव के श्रवसर पर आयं-प्रतिनिधि सभा मध्यप्रान्त व विदर्भ की स्थापना की गयी थी। इस प्रतिनिधि सभा के वनने से पहले इस क्षेत्र के श्रायंत्तमाज राजस्थान व मालवा की श्रायं प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध थे। कुछ समय बाद श्रायंत्तमाज के कार्यों में शिथिलजा श्रा गयी श्रौर यहाँ का संगठन लगभग समाप्त हो गया। श्रव पुनः इसको सिक्रय बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरे दशक (१८८४) के ग्रायंसमाज—१८८५ से १८६४ के दशक में चार ग्रायंसमाज स्थापित हुए थे। इनमें पहला ग्रायंसमाज ग्रमरावती का था। इस समाज की स्थापना १८८६ में हुई। इसके संस्थापक श्री वालमुकुन्द शर्मा तथा मोतीलाल गुप्त थे। इस समाज का ग्रारम्भ में ग्रपना कोई भवन नहीं था। इसके साप्ताहिक सत्संग सदस्यों के घरों पर लगाये जाते थे। समाज-मन्दिर के वर्तमान भवन का निर्माण १६२० में हुगा। इस भवन के साथ-साथ स्थायी ग्राय के लिए कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। ग्रायंसमाज में साप्ताहिक सत्संग ग्रीर सभी ग्रायं पर्व सामूहिक रूप से बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। इस समाज को इस वात का श्रेय है कि यहाँ १६२७ में ग्रायंसमाज के

सुप्रसिद्ध नेता पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय पघारे थे और उन्होंने व्याख्यान भी दिया था। इस समाज की ग्रोर से शुद्धि-कार्य नियमित रूप से होता रहता है।

स्रायंसमाज चान्तूर रेलवे इसकी स्थापना १८६० में हुई। इसके संस्थापकों में निम्निलिखित व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं सर्वश्री सेठ मन्नालाल गुप्त (प्रधान), चन्द्रभानु जी बालकर (मन्त्री), नारायणराव वातकर, रघुवीरसिंह वैश्य। इसके भवन-निर्माण का श्रेय इसके प्रधान महोदय को है। उन्होंने इसे अपने व्यय से वनवाकर समाज को दान कर दिया। इस भवन का निर्माण १६०० ई० में हुआ था। नगर के निकट कौण्डन्यपुर में मेला होता है। इस मेले के अवसर पर समाज द्वारा प्रचार किया जाता है। इस समाज में साप्ताहिक सत्संग और सभी आर्य पर्व वड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। हैदराबाद सत्याग्रह में समाज की आरे से घनराशि एकत्र करके भिजवाई गयी थी और सत्याग्रह में जानेवाले सत्याग्रहियों के लिए उचित प्रवन्ध किया गया था।

ग्रायंसमाज खण्डवा— इसकी स्थापना ग्रगस्त १८१ में स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती के प्रयास से हुई। १६-८१ को डॉक्टर ग्रानन्दराम ग्रमा के निवासस्थान पर स्थानीय ग्रायं सज्जनों की एक बैठक बुलायी गयी। इसमें विधिवत् ग्रायंसमाज की स्थापना करके निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गये—प्रधान डॉक्टर ग्रानन्द ग्रमां, उपप्रधान मनीराम सर्राफ, मन्त्री डॉक्टर सुखदेव, उप-मन्त्री डॉक्टर विहारीलाल वर्मा, कोषाध्यक्ष श्री वर्मपाल, पुस्तकालयाध्यक्ष श्री काशीनाथ काजले। १६०० ई० तक इस समाज का कार्य बड़े उत्साह के साथ चलता रहा। किन्तु इस वर्ष श्री विहारीलाल वर्मा का निघन हो जाने से समाज के कार्य में शिथिलता ग्राने लगी। समाज के सत्संग इन दिनों समाज का भवन न होने के कारण श्री मंगललाल वर्मा के निवासस्थान पर होते रहे। १६११ से १६२० तक ग्रायंसमाज के कर्मंठ कार्यकर्ताग्रों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—सर्वश्री वाबू गिरघारीलाल, राजाराम, सेठ तुलसीदास भाई, ख्यालीराम ग्रौर रोशनलाल शर्मा। इन कार्यकर्ताग्रों के उत्साह से इस समय समाज की ग्रोर से वैदिक धर्म का प्रचार बड़े पैमाने पर किया गया। पौराणिक पण्डित भीमसेन गर्मा के साथ लिख विन तक ग्रायंसमाज का शास्त्रार्थ हुग्रा। इसमें वैदिक धर्म की विजय के साथ खण्डवा में ग्रायंसमाज की धाक बैठ गयी।

इसी समय ग्रायंसमाज के अपने भवन के निर्माण का कार्य ग्रारम्भ किया गया। प्रत्येक ग्रायं सदस्य ने अपनी एक महीने की ग्राय ग्रायंसमाज को दान दी ग्रीर स्थानीय सरकारी स्कूल के पास एक मकान खरीदा गया। ग्रव समाज के सत्संग ग्रपने भवन में होने लगे। पंजावकेसरी लाला लाजपतराय के खण्डवा प्रचारने पर ग्रायंसमाज की ग्रीर से उनका भव्य स्वागत किया गया ग्रीर लालाजी ने ग्रपने ग्रोजस्वी व्याख्यानों से यहाँ की जनता में नवीन जागृति उत्पन्न की। इससे यहाँ समाज के कार्यंकर्ताग्रों को नूतन ग्रेरणा ग्रीर उत्साह मिला।

१६३० से ३२ तक वाबू ग्रमरचन्द समाज के प्रवान थे। इनके समय में ग्रार्य-समाज के खरीदे हुए मकान का पुर्नीनर्माण ग्रारम्भ किया गया। १६३५ में डॉक्टर रघुनाथिसह वर्मा समाज के मन्त्री वने ग्रीर उन्होंने ईसाई प्रचारकों के विरुद्ध ग्रार्यसमाज का ग्रिभयान चलाया। प्रचारकों तथा भजनोपदेशकों को बुलाकर ईसाइयों के प्रचार का सफल प्रतिकार किया। १६३२ में इस समाज का वार्षिकोत्सव न केवल इस वात के लिए उल्लेखनीय है कि इसमें समाज के तथा आर्य-जगत् के कुछ मूर्घन्य उपदेशक— मेहता जैमिनी, पण्डित कालीचरण शर्मा, ज्ञानेन्द्रदेव सूफी सम्मिलित हुए, अपितु यह उत्सव इसलिए भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी-साहित्य के विद्वान् तथा सुकिव, कर्मवीर के सम्पादक पण्डित मार्खनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में समाज की ओर से एक विराद् किव-सम्मेलन हुआ जिसमें मध्यप्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के सुप्रसिद्ध किवयों ने भाग लिया और इससे आर्यसमाज के प्रसार में बड़ी सहायता मिली।

१६३६ के हैदरावाद आर्य सत्याग्रह के समय इस समाज की ओर से सत्या-ग्रहियों के भोजन आदि की विशेष व्यवस्था की गयी थी। इसके लिए घन-संग्रह करने में सेठ रामनिवास का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सत्याग्रह की समाप्ति के वाद अल्पसंख्यक समाज के साथ संघर्ष में सत्याग्रहियों को काफी चोटें आयीं और न्यायालय ने इस कार्य की निन्दा करते हुए अपराधियों को कठोर कारावास का दण्ड दिया।

तीसरे दशक (१८६५-१६०४) के समाज—हिंदरखेड़ समाज की स्थापना पण्डित राधाकृष्ण (प्रधान) एवं श्रीकृष्ण गुणादि भोपले (मन्त्री) के सत्प्रयत्नों से १६०० में हुई थी। इस समाज के अपने भवन का निर्माण १६०२ में हुआ। निर्माण-कार्य में मन्त्री श्री भोपले, श्री पूरणलाल एवं भृगुलाल का विशेष योगदान था। इसमें आरम्भ से ही सभी आर्यपर्व बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। वेद-प्रचार-सप्ताह में सन्ध्या-हवन, सत्यार्थप्रकाश का पाठ तथा विद्वानों के प्रवचन कराये जाते हैं। इस समाज के साथ एक युवक तथा बाल-प्रचार सभा का दल भी है। सभा के दल में गुरुकुल से प्रशिक्षण-प्राप्त चार व्यक्ति समाज के सभी कार्यों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। इस समाज की श्रोर से शृद्धि के कार्य में श्री चन्द्रभूषण भोपले का योगदान उल्लेखनीय है। हैदराबाद सत्याग्रह-श्रान्दोलन में इस समाज ने धनराशि एकत्र करके भेजी थी।

श्रायंसमाज श्रकोला—इसकी स्थापना २०-४-१९०२ को हुई थी। इसमें सर्वश्री रामदुलारे पण्डित, रामधन खेतान, ठाकुर गोविन्दिसह एवं नागोरान का विशेष योग-दान था। समाज का श्रपना भव्य भवन है। इस भवन के निर्माण में निम्निलिखित महानुभावों ने विशेष सहायता की है—ठाकुर गोविन्दिसह मनसवदार, श्री रामधन-खेतान, श्री टी० पी० ग्राश्रम। इस समाज की ग्रोर से सामाजिक सुधार-ग्रान्दोलन को विशेष रूप से बल देने के लिए 'समाज सुधारक' नामक पित्रका कुछ समय तक निकाली जाती रही। इस समाज के साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते रहे हैं ग्रीर इसके वार्षिकीत्सवों में सर्वश्री रामचन्द्र देहलवी, स्वामी ध्रुवानन्द, चाँदकरण शारदा ग्रादि ग्रायंसमाज के प्रमुख नेता पधारते रहे हैं। वेद-प्रचार ग्रीर वेद की कथाग्रों का ग्रायोजन भी किया जाता रहा है ग्रीर यहाँ संस्कृत की परीक्षाग्रों ग्रीर वैदिक धर्म विशारद की परीक्षाग्रों की व्यवस्था समाज की ग्रोर से की जाती है। स्थानीय मेलों में वेद के प्रचार श्रीर वैदिक साहित्य के वितरण ग्रीर विक्रय की ग्रोर काफी ध्यान दिया जाता है। हैदराबाद सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में इस समाज ने ग्रपना योगदान दिया है, ग्रीर यहाँ से शान्तिकुमार यादव, गोविन्दराव वेहलकर ग्रीर श्रीकृष्णचन्द्र ने सत्याग्रहियों के रूप में भाग लिया।

श्चार्यसमाज विलासपुर-यहाँ १६०२ में श्चार्यसमाज की स्थापना हुई थी। समाज के संस्थापक सर्वश्री गुरुदत्तामल श्रीर लढ़ाराम थे। कुछ समय बाद इस समाज के कार्य में शिथिलता ग्राने लगी। किन्तु १६२७ में नवीन कर्मंठ कार्यकर्ताग्रों के प्रभाव से इसमें पुन: नवजीवन का संचार हुआ। इसके वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाने लगे। इनमें ग्रानन्द स्वामी जैसे ग्रायं जगत् के सुप्रसिद्ध संन्यासी ग्राते रहे। साप्ताहिक सत्संग पूरे वर्ष तक चलते रहे। ग्रायं पर्वों पर पारिवारिक सत्संग की पद्धित से वेद-प्रचार किया जाता रहा। समाज के साथ एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया, जिसमें वैदिक साहित्य तथा ग्रायंसमाज-सम्बन्धी एक हजार से ग्रधिक पुस्तकों का संग्रह है। ग्रायंसमाज की ग्रोर से एक बाल-मन्दिर ग्रौर प्राइमरी स्कूल भी चलाया जा रहा है। इस समाज में कुछ पुरानी दुर्लभ पुस्तकों ग्रौर 'ग्रायं मिन्न', 'सार्वदेशिक' ग्रादि की पुरानी फाइलें भी उपलब्ध हैं।

चौथ दशक (१९०४ से १९१४) के आर्यसमाज—गन कैरिज फैक्टरी (जी० सी० एफ०) जबलपुर—इस आर्यसमाज की स्थापना १६०८ (प्रथम वैशाख १६६५ विक्रमी) में हुई। इस समाज की स्थापना में प्रमुख भाग लेनेवाले सर्वश्री ईश्वरीप्रसाद, सल्तनत बहादुर्रीसह, माघोप्रसाद, ज्वालाप्रसाद, फकीरेलाल का आदि महानुभाव थे। आर्यसमाज का अपना भवन है। इसकी भूमि १६३८ में श्री लक्ष्मणप्रसाद गंगादीन मिश्र से खरीदी गयी थी। इस समाज के साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते हैं।

स्रायंसमाज हंसापुरी (नागपुर)—इसकी स्थापना १६०६ में हुई थी। इसे स्थापित करने में स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, सर्वश्री नारायणसिंह, दगैया, गणपित माहुले,
सीताराम साहू, सावलराम वाग आदि महानुभावों ने प्रमुख भाग लिया। इस आर्यंसमाज
का अपना निजी भवन है, और विशाल यज्ञशाला वनी हुई है। इसमें साप्ताहिक सत्संग
नियमित रूप से होते हैं। समस्त आर्य पर्व और त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाये जाते हैं।
समाज की ओर से एक सार्वजनिक वाचनालय भी नियमित रूप से चलाया जाता है।
इसमें आर्य-जगत् की सुप्रसिद्ध पित्रकाएँ तथा अन्य दैनिक पत्र भी मँगाये जाते हैं। समाज
द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालय में महिंब स्वामी दयानन्द की लगभग सभी पुस्तकें
तथा अन्य आर्यंसमाजी पुस्तकें विद्यमान हैं। समाज की ओर से शुद्धियों और संस्कारों
का कार्यंक्रम चलता रहता है। इस समाज ने हैदराबाद के सत्याग्रह-संग्राम में भी अच्छा
भाग लिया।

ग्रायंसमाज गोरखपुर एवं नेपियर टाउन जवलपुर—इस समाज की स्थापना १६०३ ई० में हुई थी। इससे पहले जवलपुर में गंजीपुरा ग्रीर गन कैरिज फैक्टरी के समाज पहले से ही विद्यमान थे; किन्तु गोरखपुर, मदन महल, सदर ग्रादि क्षेत्रों में ग्रायंसमाज न होने के कारण सत्संग एवं प्रचार में बड़ी किठनाई हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए इस समाज का संगठन किया गया। इसके संस्थापकों में ग्रधिकांश सज्जन ग्रायंसमाज गंजीपुरा के कर्मठ कार्यंकर्ता थे। इनमें पण्डित चिरंजीवलाल शर्मा, प्रोफेसर हरिराम, हरिश्चन्द्र बाली, गंगाधरराव गायकवाड़, मनोहरलाल सेठी, प्यारेलाल, ग्रमरनाथ, गोपालदास ग्रानन्द, सत्यपाल हांडा, गंगाधर गुणवर, ठाकुर पृथ्वीचन्द, चिरंजीवसिंह तोमर, श्रीमती कर्तारदेवी के नाम उल्लेखनीय हैं।

ग्रारम्भ में ग्रायंसमाज के सत्संग गोरखपुर-स्थित सरदार थम्मनसिंह के वाड़े में श्री हरिश्चन्द्र वाली के घर पर होते थे। विभिन्न परिवारों में काफी समय तक सत्संग होने के बाद यहाँ स्थित नत्थूमल जैन धर्मशाला में कमरा किराये पर लेकर सत्संग लगामे जाने लगे।

शनै:-शनै: यहाँ आर्यसमाज के सदस्यों ने अपने भवन की तीन्न आवश्यकता अनु-भव की । इस भवन का शिलान्यास स्वामी आत्मानन्द सरस्वती के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। भवन-निर्माण में श्री पं० चिरंजीवलाल शर्मा का विशेष योगदान है। आर्य-समाज के सत्संग इस नगर में आकर्षण का प्रमुख केन्द्र हैं। १६४७ से यहाँ अभयशरण आर्य वेदालंकार बड़े उत्साह से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने नवीन ढंग की वेद-कथाएँ, सामाजिक चर्चाएँ और पारायण महायज्ञ प्रारम्भ किये हैं। इस आर्यसमाज के अन्तर्गत आर्य बाल समा का एक अभिनव प्रयोग है। इसमें आर्यसमाजी बालिकाओं द्वारा समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वड़े सात्विक ढंग से किया जाता है, जिससे आर्यसमाज के प्रसार में बड़ी महत्त्वपूर्ण सहायता मिली है। इन कार्यक्रमों से वालिकाओं में धर्म के प्रति निष्ठा और उनके भावी सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्तन्न हुई है और उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में बड़ी सहायता मिली है।

समाज के वार्षिक उत्सव घूमवाम से मनाये जाते हैं। इस ग्रवसर पर निकाले जानेवाले नगर-कीर्तन वड़े प्रभावशाली होते हैं। इन उत्सवों में ग्रायं-जगत् के सुप्रसिद्ध नेता, मूर्घंन्य व्याख्याता ग्रौर उपदेशक सम्मिलित होते हैं। जबलपुर के ग्रासपास तिरवारा घाट, भेड़ा घाट ग्रादि के मेलों में प्रचार की व्यवस्था की जाती है ग्रौर ग्रायं-समाज के विभिन्न विषयों पर लघु-पुस्तिकार्ये ग्रौर ट्रैक्ट बड़ी संख्या में वितरित किये जाते हैं। इस समाज ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त नियोगी ग्रायोग के कार्यों में बड़ी सहायता दी थी। इस ग्रायोग का कार्य ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को ईसाई वनाने के सम्बन्ध में ग्रपनाई जानेवाली पद्धतियों के बारे में विस्तृत जाँच करना था। ग्रायंसमाज ने ग्रायोग के समक्ष ईसाई मिशनरियों के प्रचार की पद्धतियों पर प्रामाणिक प्रकाश डाली जानेवाली महत्त्वपूर्ण सामग्री ग्रौर साक्षी प्रस्तुत की। इस कार्य में विशेष सहायता देनेवाले दो ग्रधिवक्ताग्रों—श्री बक्शी बलवन्तिसह तथा श्री सोहनलाल-ग्रग्रवाल के नाम उल्लेखनीय हैं।

यार्यसमाज गोरखपुर का भवन-स्थल अपर्याप्त होने के कारण नेिपयर टाउन में यार्यसमाज का एक अन्य भवन बनाया गया है। नगर के केन्द्र में अवस्थित होने तथा विशाल सभायों के आयोजन करने के लिए पर्याप्त खुला स्थान और मैदान होने के कारण यह भवन नगर का एक आकर्षक केन्द्र बन गया है। इसमें आर्यसमाज के अतिरिक्त नगर की अन्य बड़ी सभायों का भी आयोजन किया जाता है। नवीन भवन का निर्माण हो जाने पर गोरखपुर आर्यसमाज के सत्संग भी नेिपयर टाउन में लगने लगे, किन्तु कुछ समय के वाद आवागमन की कठिनाइयों से गोरखपुर में पूर्ववत् पृथक् सत्संग की व्यवस्था चलने लगी और दोनों समाज पृथक् रूप से काम करने लगे।

म्रायंसमाज सागर (मध्यप्रदेश)—इसकी गणना मध्यप्रदेश के बड़े पुराने प्रतिष्ठित समाजों में की जाती है। यहाँ म्रायंसमाज की स्थापना का श्रेय डॉक्टर श्रद्धाराम को है। उनके मन में सर्वप्रथम समाज स्थापित करने का विचार उत्पन्न हुमा। वे मध्यप्रदेश सरकार के वड़े सफल ग्रीर प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ग्रापकी प्ररेणा से सागर-वासियों में ग्रायंसमाज स्थापित करने का उत्साह उत्पन्न हुमा। रायबहादुर ठाकुर महाराजसिंह मालगुजार की कोठी पर दिनांक २१-१-१८६१ को उनकी ग्रध्यक्षता में

सम्पन्न हुई एक सभा में सागर में ग्रार्यसमाज स्थापित किया गया। इसका कार्य वड़े उत्साह ग्रीर लगन से ग्रारम्भ हुग्रा। यहाँ वार्षिकोत्सवों पर उपदेश तथा प्रवचन के लिए ग्रार्य-जगत् के उच्चकोटि के विद्वानों, संन्यासियों, भजनोपदेशकों को निमन्त्रित किया जाता था।

यद्यपि १६०६ तक इस समाज का ग्रपना कोई भवन नहीं था, फिर भी समाज के सदस्यों के घरों पर साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते थे। ग्रार्यसमाज के भवननिर्माण का श्रेय एक महिला श्रीमती गणेशीदेवी जी को है। ग्राप वड़ी धर्मपरायणा ग्रीर महींब दयानन्द के सिद्धान्तों में गहरी ग्रास्था रखनेवाली महिला थीं। ग्रापका विवाह श्री बलदेवप्रसाद शर्मा के साथ सम्पन्न हुग्रा था। स्वगंवास होने से एक वर्ष पूर्व वे रुड़की से सागर ग्रायीं ग्रीर यहाँ उन्होंने ग्रनुभव किया कि समाज का निजी मन्दिर न होने के कारण ग्रायंसमाज के प्रचार ग्रीर प्रसार-कार्य में बड़ी वाघा पड़ रही है, ग्रतएव उन्होंने ग्रपने पित को इसके लिए वान देने का ग्रनुरोध किया ग्रीर समाज के उत्साही कार्यकर्ताग्रों ने इस कार्य के लिए वड़ी तत्परता से धन-संग्रह किया। श्री वी० एल० राय बैरिस्टर से खरीदी गयी भूमि पर १६०६-७ में ग्रार्यसमाज-मन्दिर का निर्माण हुग्रा। सर्वश्री देवीप्रसाद पाठक, ठाकुर वासुदेविसिह, मास्टर कामताप्रसाद, लाला कुन्दनलाल, मेलाराम शर्मा, गोपालसिह वर्मा ग्रादि सज्जनों के सतत प्रयास से ग्रार्यसमाज के भवन का विस्तार हुग्रा ग्रीर १६२६ में ग्रार्यसमाज की भूमि पर ग्राठ दुकानों का निर्माण हुग्रा।

१६३६ के हैदराबाद सत्याग्रह्-संग्राम में सागर ग्रायंसमाज ने घन-जन से इसमें वड़ी सहायता की। सागर से ४ सत्याग्रही सर्वश्री द्वारिकाप्रसाद, प्राणचन्द, छोटूराम ग्रीर वाबूलाल पाराश्वर सत्याग्रही-जत्थों में सिम्मिलित होकर जेल गये। इनमें से पिछले दो सज्जन जेल से लौटने के कुछ समय बाद जेल-जीवन का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने से स्वगंवासी हुए। इस सत्याग्रह से यहाँ ग्रायंसमाज में जो नयी चेतना ग्रीर स्फूर्ति की लहर ग्राई, उसमें श्री नन्दूराम साहू ने ग्रपने पिता लच्छूराम की स्मृति में तीन हजार रुपये के व्यय से १६४० में एक व्याख्यान-भवन का निर्माण कराया। इससे ग्रायंसमाज के कार्यंक्रमों में नये उत्साह का संचार हुगा।

प्रायंसमाज श्राकोट—इसकी स्थापना १-४-१६०६ को हुई थी। इसके संस्था-पकों में सर्वश्री गिरघारीलाल, पीताम्बरलाल, हीरालाल, पण्डित वैश्वनाथ, दौलतराम ग्रीर छोटेलाल ने विशेष भाग लिया। इस समाज का ग्रपना श्रच्छा भवन है। इसमें साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते हैं। इसमें सन्ध्या-हवन, प्रार्थना ग्रीर भजनों के बाद सत्यार्थप्रकाश की कथा ग्रीर प्रवचन होते हैं। सभी ग्रार्य पर्वों को वड़े उत्साह से मनाया जाता है। मेलों में प्रचार ग्रीर ग्राम-प्रचार को योजनावद्ध रीति से किया जाता है। शुद्धियों का कार्य भी यदाकदा होता है। इस समाज में स्वामी श्रद्धानन्द जी १६२१ में, स्वामी सर्वदानन्द जी १६२३ में पद्मारे थे ग्रीर उस समय प्रचार का ग्रच्छा कार्य किया गया था। इस समाज ने ग्रामीण क्षेत्रों में सत्यार्थप्रकाश के मराठी ग्रनुवाद की ४०० प्रतियां वितरित की हैं।

पाँचवें दशक (१६१४-२४ ई०) के समाज : स्रार्थसमाज छिंदवाड़ा—यहाँ १०-१०-१६१७ को श्री प्यारेलाल मिश्र बार-एट-लॉ की स्रध्यक्षता में समाज स्थापित किया गया था। इसके उप-प्रधान श्री नारायणराव बार-एट-लॉ, तथा मन्त्री श्री मेवालाल बैरिस्टर थे। ग्रन्य सदस्य श्री प्यारेलाल, श्री जगईराम वेदी, श्री रघुवीरशरण चौघरी, श्री वलकरण सिंह वैरिस्टर ग्रीर श्री हीरालाल वर्मा थे। इस ग्रार्थसमाज की ग्रीर से ग्रासपास के स्थानीय मेलों में प्रचार की व्यवस्था की जाती है। समाज का ग्रपना पुस्त-कालय भी है। शुद्धि ग्रीर प्रचार-कार्य में सर्वश्री वारेलाल, मेवालाल ग्रीर राजाराम का योगदान प्रशंसनीय है। हैदरावाद सत्याग्रह के लिए यहाँ से पर्याप्त धनराशि एकत्र करके भिजवाई गयी थी ग्रीर श्री फकीरचन्द्र चौरसिया ने सत्याग्रही के रूप में भाग लिया था।

श्रायंसमाज जूना धामणगांव—इसकी स्थापना १६१७ में हुई थी। इसके संस्थापकों में उल्लेखनीय नाम हैं—सर्वश्री चन्द्रभान मांडव गणे, हरिभाउ कांडव गणे, रामसुभेजी कनोजे, जागोवाजी कनोजे। यही सज्जन ग्रायंसमाज के पहले श्रविकारी थे। ग्रायंसमाज का निजी भवन है ग्रोर इसका निर्माण-कार्य १६२७ में पूरा हुग्रा था। साप्ता-हिक सत्संग यहाँ विशेष पर्वों के श्रवसर पर होते हैं। समाज के वार्षिकोत्सव में पण्डित रामचन्द्र देहलवी जैसे प्रसिद्ध व्याख्याता बुलाये जाते थे। समाज के साधन बहुत कम होने के कारण इस समाज द्वारा मेलों में प्रचार या गांवों में प्रचार का कार्य नहीं किया जाता है।

श्रार्यंसमाज सतना—रीवाँ राज्य श्रौर विन्ध्यप्रदेश के इस महत्त्वपूर्ण रेलवे-स्टेशन में श्रार्यंसमाज की स्थापना १६१६ में हुई थी, किन्तु कुछ समय चलने के वाद इसके कार्य में शिथिलता श्रा गयी। १६४१ में पण्डित देवीप्रसाद, मुंशी रामानन्द, मोती-लाल गोस्वामी, श्री गणपित प्रसाद, श्री ग्रवधिवहारी लाल, श्री निर्भयानन्द स्वामी के सत्प्रयास से श्रार्यंसमाज का पुनरुज्जीवन हुग्रा। रीवाँ नरेश महाराज गुलाविसह जी द्वारा १६४४ में श्रार्यंसमाज को २०० × १५४ वर्ग फीट का भूखण्ड दान में दिया गया। श्रार्यंसमाज के उत्साही कार्यंकर्ताग्रों ने धन-संग्रह करके इसका भवन-निर्माण-कार्य सुचार रूप से सम्पन्न किया।

यार्यसमाज द्वारा साप्ताहिक एवं पारिवारिक सत्संगों का यायोजन किया जाता है। सतना नदी पर लगनेवाले मेलों में प्रचार की व्यवस्था शिविर लगाकर की जाती है। इस अवसर पर आर्यसमाज-विषयक साहित्य वितरित किया जाता है। समाज के पुस्तकालय में घार्मिक पुस्तकों का सुन्दर संग्रह है। अनेक पत्रिकाएँ वाचनालय के लिए मँगायी जाती हैं। आर्यसमाज की धोर से कभी-कभी शुद्धि कार्य किया जाता है। इसके वार्षिकोत्सव वड़ी घूमघाम से मनाये जाते हैं। इसमें प्रकाशवीर शास्त्री, स्वामी विद्यानन्द, श्री विश्वस्भरप्रसाद शर्मा जैसे आर्यजगत् के सुप्रसिद्ध विद्वान् सिम्मिलित होते रहे हैं। इस समाज ने इस क्षेत्र में प्रचार का अच्छा कार्य किया है।

श्रार्यसमाज चिचोली (जिला बैतूल)—यहाँ आर्यसमाज की स्थापना १६१५ई० में हुई। इसके जन्मदाता श्री घासीराम आर्य और उनकी घर्मपत्नी श्री जानकी देवी थी। आरम्भ में सभी साप्ताहिक सत्संग इनके निवासस्थान पर हुआ करते थे। उस समय के कर्मठ आर्यसमाजी सदस्यों में उल्लेखनीय नाम थे—सर्वश्री भाऊलाल, कन्हैयालाल माचीवार, बख्तराम, श्यामराव चन्देल, और श्री कालूराम।

१९१६ में चिचोली आर्यसमाजने सनातनी पण्डितों से एक शास्त्रार्थ का आयो-

जन कराया। इसमें आर्यंसमाज की ओर से पण्डित लोकनाथ शास्त्री सरगोधा (पिक्चिमी पंजाव), स्वामी ब्रह्मानन्द और श्री शिवानन्द थे तथा पौराणिक पण्डितों की ओर से श्री कालूराम शास्त्री तथा काशी के एक अन्य पण्डित थे। शास्त्रार्थं का विषय था—वालिवाह। इसमें आर्यसमाज ने बाल-विवाह के विपक्ष में ऐसे अकाट्य वैदिक मन्त्र तथा धर्मशास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत किये कि सनातनी पण्डित इनका कोई उत्तर न दे सके। इससे इस क्षेत्र में चारों ओर आर्यसमाज की घाक जम गयी। इसी प्रकार आर्य-समाज ने एक ईसाई मिशनरी से भी शास्त्रार्थं किया। इससे आर्यसमाज की लोकप्रियता और प्रभाव में वड़ी वृद्धि हुई।

स्वामी श्रद्धानन्दजी के विलदान के बाद १६२ में समाज के पदाधिकारियों ने वाजार चौक में एक भवन खरीदा। इसका नाम श्रद्धानन्द भवन आर्यसमाज चिचोली रखा गया। उन दिनों हरिजनों को सवर्ण हिन्दू कुग्रों पर चढ़कर पानी नहीं भरने देते थे और उनके साथ वड़ा दुर्व्यवहार करते थे। श्रार्यसमाज इस कुप्रथा का कट्टर विरोधी था। श्री शिविकशोर पटेल ने वाजार चौक में ही एक कुग्रा समाज को इस उद्देश्य से दान में दिया कि हरिजन बन्धु यहाँ कुएँ से पानी भर सकें।

ग्रार्यसमाज की स्थापना के समय से यहाँ विजयादशमी का पर्व बड़े उत्साह, उल्लास ग्रौर समारोह से मनाया जाता है ग्रौर इसमें ग्रार्यजगत् के सुप्रसिद्ध विद्वान् व्याख्याताग्रों को ग्रामन्त्रित किया जाता है। ग्रार्यसमाज ने विधिमयों की शुद्धि का कार्य किया है। इस कारण यहाँ ग्रार्थसमाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता श्री ज्ञजलाल पटेल की हत्या ग्रब्वास ने छुरा मारकर की थी। इस कार्य में उसके तीन सहयोगी भी थे। वैतूल के सेशन जज ने चारों को फाँसी की सजा सुनायी; ग्रपील करने पर तीनों साथी छूट गये, किन्तु ग्रब्वास ग्रली की फाँसी की सजा वहाल रही। यह केस सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से मध्यप्रदेश ग्रार्य सभा के प्रधान श्री धनश्यामिसह गुप्त ने लड़ा था।

१६३७ में यहाँ आर्यसमाज ने अस्पृथ्यता के विरुद्ध प्रवल अभियान चलाया। अस्पृथ्य जाति के लोगों के साथ आर्य वन्धुओं ने सहभोज का आयोजन किया जिसमें सभी वर्णों के व्यक्ति सम्मिलत थे। इस भोज में सम्मिलत होनेवाले आर्य बन्धु अपनी विरादरी द्वारा १०-१० वर्ष के लिए अपनी जाति से विह्यकृत किये गये। १६४० में आर्यसमाज द्वारा जयन्ती समारोह मनाया गया।

१६४२ में महात्मा गाँघी के 'करो या मरो' ग्रान्दोलन में २१ ग्रार्य नवयुवक जेल गये। राजनैतिक ग्रान्दोलनों में ग्रार्यंसमाज के कार्यंकर्ताग्रों ने काफी भाग लिया।

श्रार्यंसमाज की श्रोर से सभी श्रार्यं पर्व बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। एक महीने तक चलनेवाले मलाजपुर के मेले में वैदिक धर्म का खूब प्रचार किया जाता है।

इस ग्रायंसमाज का ग्रपना एक विशाल पुस्तकालय भी है जिसमें चारों वेदों के भाष्य तथा वैदिक साहित्य के बहुमूल्य ग्रन्थ सुरक्षित हैं।

आर्यंसमाज मल्कापुर—इस समाज की स्थापना १६१६ में हुई थी। उस समय लाला सुखवीर जी वैद्य प्रधान, श्री विश्वेश्वर जी उपप्रधान, श्री रामनिवास रावत मन्त्री थे। इस आर्यंसमाज की ग्रोर से हैदरावाद ग्रार्थं सत्याग्रह में श्री दामोदर दास रावत ने सत्याग्रह किया था ग्रौर समाज की ग्रोर से सत्याग्रह के लिए दो हजार रुपये की घनराशि एकत्र की गयी थी। बाद में इस ग्रार्थंसमाज का कार्यं शिथिल हो गया। ग्रार्थसमाज खामगांव—इसकी स्थापना ३-३-१६२४ को ऋषि-वोघोत्सव के पर्व पर हुई थी। इसकी स्थापना में भाग लेनेवाले प्रमुख व्यक्ति थे—सर्वश्री हरिश्चन्द्र-ग्रार्थ, नरसैया ग्रार्थ, पन्नालाल व्यास, वाजीराव नानदेव वोबड़े वकील। इस समाज के साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते हैं। समाज का ग्रपना दोमंजिला भवन है, जिसका निर्माण १६३४ में पूरा हुग्रा था। भवन-निर्माण में प्रमुख भाग लेनेवाले थे—सर्वश्री लखनैया, नरसैया जी ग्रार्थ ठेकेदार, पुरुषोत्तम, रामलाल ग्रार्थ तथा पन्नालाल व्यास। इस समाज के वार्षिकोत्सवों में ग्रार्थजगत् के सुप्रसिद्ध नेता श्री घनश्यामसिंह गुप्त प्रधारते रहे हैं।

श्रायंसमाज परतवारा—इसकी स्थापना १६२४ में हुई थी। इस कार्य में विशेष योगदान सर्वेश्री विलियाम गोवारे, कृष्णराव तायरे तथा भगवान जी गोवारे का था। ग्रायंसमाज के पहले प्रधान कृष्णलाल और मन्त्री शंकरलाल थे। समाज के अपने भवन का निर्माण १६३१ में हुग्रा। इसमें सर्वेश्री कृष्णलाल, शंकरलाल, बिलियाम और जगन्नाथ ने विशेष सहायता दी। इस समाज में ग्रायं पर्व सामूहिक रूप से वड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। मेला-प्रचार और ग्राम-प्रचार के कार्यक्रम भी किये जाते हैं। वेदप्रचार-हेतु प्रतिवर्ष नि:शुल्क साहित्य वितरित किया जाता है। हैदराबाद सत्याग्रह के अवसर पर इस समाज ने सत्याग्रहियों के लिए दूघ ग्रादि की सुन्दर व्यवस्था की थी।

श्चार्यसमाज दमोह—इसकी स्थापना १६२२ में हुई थी। इसके संस्थापकों में सर्वश्री केदारनाथ, वालमुकन्द शर्मा, डॉक्टर वेनीप्रसाद, ठाकुर, भगवानिसह का नाम उल्लेखनीय है। ग्रारम्भ में ग्रनेक वर्ष तक इस समाज ने ग्रपने वार्षिकोत्सव बड़े समारोह-पूर्वक किये। ग्रायंजगत् के सुप्रसिद्ध विद्वानों ग्रीर संन्यासियों को व्याख्यान के लिए बुला-कर वैदिक धर्म का नगर में प्रचार किया। ग्रायंसमाज की प्रार्थना पर महात्मा नारायण-स्वामी प मई १६२३ को यहाँ पधारे ग्रीर पर्याप्त समय तक प्रतिदिन उनका धर्मोपदेश होता रहा। ग्रन्तिम दिन एक ईसाई परिवार के तीन सदस्यों की शुद्ध स्वामी जो द्वारा सम्यन्न की गयी। इस ग्रायंसमाज ने ग्रछूतोद्धार, शुद्ध ग्रीर यज्ञ-कार्य के लिए पृथक् संगठन वनाकर इनका कार्य व्यवस्थित रूप से किया है।

छठे दशक के आर्यसमाज—आर्यसमाज दुर्ग — इसकी स्थापना १६२४ ई० में हुई थी। दुर्ग में आर्यसमाज का मन्दिर बनाने के लिए श्री घनश्यामसिंह गुप्त के पिता श्री दाऊ गेंदिसिंह ने मठपारा में ६ द ४ ६ द की भूमि दान में दी थी। उन्हों के प्रयास से आर्यसमाज की स्थापना हुई। इस कार्य में इनके सहयोगी थे — श्री रामदयाज एडवोकेट, श्री ईश्वरदास नवरत्न ओवरसियर, इन्द्रसेन वर्मा, बलवन्तिसह गुप्त, राजाराम-साह, अमरचन्द्र वर्मा तथा धनश्यामसिंह गुप्त। मठपारा में आर्यसमाज-मन्दिर १६२७ ई० में बना, किन्तु अब जीर्ण दशा में है। आर्य प्रतिनिधिसभा ने अपनी दुर्गस्थित भूमि में से एक प्लाट आर्यसमाज दुर्ग को तुलाराम आर्य कन्या पाठशाला के निकट दान दिया है। इस स्थान पर एक भवन श्री घनश्यामसिंह गुप्त की घर्मपत्नी तथा वहन की स्मृति में बना है। इसमें इस समय एक बालमन्दिर चलाया जा रहा है और समाज का साप्ता-हिक अधिवेशन भी होता है। इस समाज द्वारा सभी आर्य पर्व बड़े अच्छे ढंग से मनाये जाते हैं। किन्तु वेद-प्रचार और मेला-प्रचार नहीं होता है। इस समाज के कई वर्ष प्रधान रहनेवाले श्री घनश्यामसिंह गुप्त वर्षों तक महयप्रदेश आर्थ प्रतिनिधि सभा के तथा

म्रायंजगत् की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक सभा के भी प्रघान रहे। उन्होंने हैदराबाद के सत्याग्रह का संचालन बड़ी कुशलतापूर्वक किया। उनके पिता स्वर्गीय दाऊ गेंदिसह मध्यप्रदेश के सबसे पुराने ग्रायंसमाजी माने जाते हैं।

सिवनी आर्यसमाज—सन् १६२४ में श्री आत्माराम भजनोपदेशक के प्रयत्न से सिवनी में आर्यसमाज की स्थापना हुई थी। प्रारम्भ के वर्षों में यह समाज बहुत सिक्य था, और भारत-भर के आर्य विद्वानों तथा संन्यासियों को वहाँ वेद-प्रचार के लिए निमन्त्रित किया जाता था। यहाँ विवर्मियों से अनेक शास्त्रार्थ भी किये गये, और सन् १६२६ में आर्यकुमार सभा का संगठन कर लिया गया।

आर्यंसमाज बीना—यह समाज सन् १६२२ में स्थापित हुआ था। इसके प्रथम प्रधान श्री नर्रासहदास और प्रथम मन्त्री श्री कुन्दनलाल थे। कुछ वर्ष पश्चात् यह समाज शिथिल हो गया था। सन् १६५० के लगभग इसमें पुनः जीवन का संचार किया गया।

श्रायंसमाज दयानन्द भवन नागपुर—इसकी स्थापना १६२५ में हुई थी। इसकी स्थापना में भाग लेनेवाले प्रमुख ग्रायं वन्धु थे—के० सी० दगैया, श्रीकृष्ण गुप्त, ग्रार० सी० मसानिया, विश्वबन्धु कौशल। इस समाज के नामों में कई परिवर्तन होते रहे हैं। ये नाम क्रमशः ग्रायंसमाज सदर बाजार, ग्रायंसमाज न्यू कोलोनी, ग्रौर ग्रायंसमाज स्कार्टीटाउन थे। बाद में ग्रायं प्रतिनिधि सभा का निजी 'दयानन्द भवन' वन जाने पर इसका नाम 'ग्रायंसमाज दयानन्द भवन' हो गया है। इस ग्रायंसमाज द्वारा शुद्धियों का कार्यं बड़े व्यापक रूप में किया गया है। ग्रार्य परिवारों के संस्कार भी समाज द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

सातवें दशक (१९३५-४६) के समाज—इस दशक में २३ आर्यसमाजों की स्थापना हुई। यह संख्या अब तक पिछले पाँच दशकों में स्थापित आर्यसमाजों के वराबर थी। इस अविध में स्थापित होनेवाले समाज निम्नलिखित थे— वर्धा तथा पथरोट (१६३४), घमतरी(१६३६)। १६३८ के एक ही वर्ष में पाँच समाजों—चौसाला, बीना, कामठी, इटारसी, वल्लारपुर की स्थापना हुई। १६३६ के वर्ष में स्थापित होनेवाली समाजों के नाम इस प्रकार हैं—गोरखपुर, जवलपुर, महिला गोरखपुर, नेपियर टाउन गोरखपुर, महिला नेपियर टाउन, लोणार, वालौदा बाजार। हैदराबाद सत्याग्रह के अगले वर्ष स्थापित होनेवाले समाजों की संख्या अधिक थी। ये अब तक किसी भी एक वर्ष में स्थापित सबसे अधिक समाज थे। इन समाजों के नाम इस प्रकार हैं—हरदा, चाँदा, बालाघाट, रायपुर, परसापुर, कासमपुर, यवतमाल, वणी। धर्मपेठ का समाज १६४४ में स्थापित हुआ। १६४५ में मुर्तजापुर और सिवनी में आर्यसमाजों की स्थापना हुई। इसके बाद अगले दो वर्षों तक किसी समाज की स्थापना की सूचना हमें उपलब्ध नहीं है। इनमें से कुछप्र मुख समाजों का उल्लेख यहाँ किया जायेगा।

आर्यसमाज वर्धा—इसकी स्थापना १९३५ में सर्वश्री कन्हैयालाल भैया, रामकृष्ण कुम्मलवार, गुलाबसिंह ठाकुर, नारायणलाल श्रीवास्तव द्वारा की गयी थी। इसमें
वर्षा के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों ने अपना पूरा सहयोग दिया। शीघ्र ही इसके भवन
का निर्माण हुआ। कुछ समय तक अच्छा काम करने के बाद इस समाज का कार्य लगभग समाप्त हो गया। मध्यप्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पण्डित विश्वमभरप्रसाद-

शर्मा के प्रयास से १९६४ में इस समाज का पुनरुजीवन हुआ।

श्रार्यसमाज पथरोट--१६-७-१६३५ को स्थापित इस समाज के संस्थापक पदा-धिकारी थे--आत्माराम पाटिल (प्रधान), गोविन्ददाम ठाकरे (मन्त्री)। इनके सहयोगी सर्वश्री शंकर जी, देव अरवर पाटिल, सीताराम राजपूत और गोविन्द विठोवा थे। इन लोगों के परिश्रम से समाज के ग्रपने भवन का निर्माण हुग्रा ग्रीर इसके साथ प्राप्त ७ एकड़ भूमि में कृषि-कार्य किया जाता है। समाज के साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते हैं। सभी आर्य पर्व और वेद-प्रचार-सप्ताह घूमघाम से मनाये जाते हैं। वेद-प्रचार के लिए वेदों सिहत तीन हजार रुपये का साहित्य नि:शुल्क वितरित किया जा चुका है। प्रतिवर्ष यजुर्वेद पारायण यज्ञ किये जाते हैं। इस स्थान के निकट होनेवाले मेलों में तथा निकटवर्ती गाँवों में प्रचार किया जाता है। समाज का अपना एक अच्छा पुस्तकालय है। वालकों एवं युवकों में प्रचार के लिए आर्यंकुमार सभा और आर्यवीर दल बनाये गये हैं। आर्यसमाज की ओर से १५० ईसाइयों की तथा दस मुसलमानों की शुद्धि की जा चुकी है। जनता में ऋार्य सिद्धान्तों के प्रचार के लिए आर्यसमाजी साहित्य, विशेषत: सत्यार्थ-प्रकाश की बिकी की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जाता है। समाज के ग्रवैतनिक प्रचारक श्री शंकरराव चवरे ने एक हजार से भी श्रधिक सत्यार्थप्रकाशों की जनता में बिक्री की है जो इस छोटे-से स्थान के लिए पर्याप्त है। आर्यसमाज धमतरी--इसकी स्थापना १६३६ में की गयी थी, पर इसका संगठन कुछ समय बाद शिथिल पड़ गया। १६३४ में इसका पुनरुज्जीवन किया गया और यहाँ समाज की भ्रोर से शुद्धि-संस्कारों का कार्य किया जाता है। श्रार्यसमाज चौसाला-इसकी स्थापना १६३५ में हुई थी श्रीर इसे स्थापित करने में निम्नलिखित व्यक्तियों ने विशेष सहयोग दिया था- सर्वश्री ना० म० वानक्षेडे (प्रधान), श्री मो० न० ढोरे(उपप्रधान), श्री रा० मं० वानखेडे (मन्त्री), श्री कि० ग० कालमेघ (उपमन्त्री) तथा श्री पु० कि० कालमेघ (कोषाध्यक्ष)।

इसके सदस्यों की संख्या शुरू में १ न थी, किन्तु १६४५ तक बढ़कर ५० हो गयी। इसके साप्ताहिक सत्संगों में भजन और प्रवचन बड़े आकर्षक होते थे। आर्य पर्व उत्साह से मनाये जाते थे। यहाँ आर्य कुमार सभा, आर्यवीर दल और आर्य महिला सभा भी कार्य कर रही है। इस समाज में वैतनिक पुरोहित न होने के कारण प्रधान तथा अन्य विद्वान् व्यक्ति यज्ञ-संस्कार आदि कराते हैं और श्री रामदेव राव जुमड़े अवैतनिक प्रचार-कार्य करते हैं।

आर्यसमाज कामटी नागपुर—इसकी स्थापना सम्वत् १६६४ विक्रमी (१६३७ ई०) में हुई थी। इसके पहले प्रधान ठाकुर शेरिसह और मन्त्री श्री रामसेवक सिंह थे। चौधरी शिवदास ग्रादि ग्रायं वन्धुग्रों के प्रयास से यहाँ साप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होते रहे। इस समाज के साथ एक ग्रन्छा पुस्तकालय भी है जिसमें एक हजार के लगभग पुस्तकों हैं।

श्चायंत्रमान इटारसी—इसकी स्थापना १६-४-३८ को हुई। इसके पहले प्रधान बाबू राघाकृष्ण और मन्त्री डॉक्टर बी० टी० जांजाल थे। सदस्यों और सहायक सभा-सदों की संख्या २७५ थी। इस समाज द्वारा एक आर्य कन्या पाठशाला का संचालन किया जाता है। १६४५ में समाज के भवन के लिए भाई शम्भूसिंह ठेकेदार ने ४० ४८० का प्लॉट दान में दिया और इतना ही बड़ा प्लॉट खरीदा गया। १६४६ में स्थानीय व्यक्तियों से घन-संग्रह करके भवन-निर्माण का कार्य सम्पन्न किया गया। समाज में सभी ग्रार्य पर्व बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं।

स्रायंतमाज बल्लारपुर—इसकी स्थापना १६३ - ई० में हुई। इसके पहले प्रधान सरयूप्रसाद ठेकेदार थे। समाज द्वारा आर्य पर्नों को समारोह से मनाया जाता है। साप्ताहिक सत्संगों में सत्यार्थप्रकाश का नियमित पाठ और स्वाध्याय होता है। समाज के प्रचार के कार्य में सर्वश्री पण्डित गंगाप्रसाद तथा गणपित वाबू का बहुमूल्य सहयोग रहा है। श्री गंगाप्रसाद ने अनेक महिलाओं को ईसाई से हिन्दू वनाया। समाज की ओर से यहाँ ईसाइयों द्वारा की जानेवाली गोहत्या को नगरपालिका पर दवाव डालकर वन्द कराया गया। हैदराबाद के सत्याग्रह-संग्राम में यहाँ से सत्याग्रही भेजे गये और आर्थिक सहायता भी भिजवाई गयी। सत्याग्रह समाप्त होने के बाद स्वामी दिव्यानन्द ने यहाँ आकर लगभग ६ महीने तक प्रचार-कार्य करते हुए आर्यसमाज-भवन के निर्माण के लिए धन-संग्रह का काम किया। इस कार्य में पेपरिमल के अधिकारी सर्वश्री कोहली, प्रभूलाल आदि से बड़ी सहायता मिली।

१९३६ में गोरखपुर, जवलपुर, महिला गोरखपुर, नेपियर टाउन, महिलानेपियर टाउन के आर्यसमाजों की स्थापना हुई। इनका पहले उल्लेख किया जा चुका
है। १६३६ में स्थापित होनेवाले अन्य दो समाज लोणार और वालीदा वाजार के
थे। लौणार बुल्ढाना जिले में विदर्भ का एक तीर्थस्थान है। यहाँ समाज की स्थापना में
सर्वश्री माँगीलाल, रामचन्द्र आर्य विद्याशास्त्री, हेमराज गोरा, टीकाराम आर्य तथा
मोतीलाल वर्मा ने प्रमुख भाग लिया। वालीदा बाजार आर्यसमाज (जिला रायपुर)
१६३६ में श्रावणी के पर्व पर स्थापित हुआ और स्थापना के समय इसके प्रमुख पदाधिकारी निम्नलिखित थे—प्रधान श्री कन्हैयालाल यदु, उपप्रधान श्री खुशहालदास रिसदा,
मन्त्री श्री सुन्दरलाल गुप्त, कोषाध्यक्ष सूरजबली त्रिवेदी।

१६४० में चाँदा, बालाघाट, परसापुर, कासमपुर, यवतमाल, वणी में आर्यसमाज स्थापित हुए। चाँदा या चन्द्रपुर आर्यसमाज के संस्थापक डॉक्टर एस० जी० मुले और श्रीमती सुशीलावाई मुले, महर्षि के परमभक्त थे। इनके प्रयत्न से इस समाज का कार्य अच्छा चला। परसापुर (जिला अमरावती) समाज के संस्थापक और पहले पदाविकारी श्री रामराव चाँदूरकर प्रधान तथा श्री सदाशिवराव चौखण्डे मन्त्री थे। श्री तुलसीराम चाँदूरकर ने समाज को आर्यसमाज-मन्दिर के लिए भूमि दान की। कासमपुर समाज की स्थापना करनेवाले श्री रामचन्द्र काले, श्री तुलसीराम अरवर तथा श्री पुंडलीकराव ठाकरे थे। इस समाज की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में वेद-अचार किया जाता है। आर्यसमाज अंजन गाँव सुर्जी जिला अमरावती की स्थापना श्री नारायण लाल के प्रयत्न श्रीर पुरुषार्थ से हुई और उन्होंने थोड़े काल में यहाँ अनेक शृद्धियाँ की। अंजनगाँव गुलजारपुरा में भी इसी वर्ष एक अन्य समाज की स्थापना हुई।

श्रायंसमाज धर्मपेठ नागपुर की स्थापना १५ सितम्बर, १६४४ को हुई। इसकी स्थापना में डॉक्टर नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर रघुवीर, प्रोफेसर इन्द्रदेव-सिंह ग्रायं का वहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुग्रा। इसके प्रथम प्रधान डॉक्टर नर्मदाप्रसाद-श्रीवास्तव चाहते थे कि शीझ ही ग्रायंसमाज का भवन बने। उनकी यह इच्छा उनके जीवनकाल में पूरी नहीं हो सकी, किन्तु उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्टोबाई श्रीवास्तव

ने पित के स्वर्गवास के वाद अपने निवासस्थान के पीछे एक भूखण्ड देकर इसे पूरा

१६४७ के वाद मध्यप्रदेश में स्थापित होनेवाले ग्रार्यंसमाजों की स्थापना का वर्णन ग्रन्यत्र किया जाएगा। किन्तु इस प्रसंग में केवल एक तथ्य का उल्लेख ग्रावश्यक प्रतीत होता है। १६६५ से १६७१ तक की ग्रविध में ४२ ग्रार्यंसमाजों की स्थापना हुई जो इस प्रदेश में ग्रार्यंसमाजों की स्थापना का एक नवीन कीर्तिमान था। इसका प्रधान कारण तत्कालीन ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के ग्रधिकारियों के ग्रसाधारण प्रयास ग्रीर पण्डित विश्वमभर प्रसाद शर्मा का सिक्रय कर्तृत्व है।

#### तेरहवाँ ग्रध्याय

# मध्यप्रदेश तथा विदर्भ की ग्रायं प्रतिनिधि सभा

(१586-1880)

### (१) मध्यप्रदेश तथा विदर्भ सभा का क्षेत्र

ब्रिटिश युग में मध्यप्रदेश नाम का कोई प्रान्त नहीं था। जिसे वर्तमान समय में 'मध्यप्रदेश' कहा जाता है, वह तब दो भागों में बँटा हुग्रा था। मराठों से ग्रंग्रेजों ने जो प्रदेश विजय द्वारा प्राप्त किये थे, उनको भारत के मध्य में ग्रवस्थित होने के कारण 'मध्य प्रान्त तथा बरार या विदर्भ' (Central Provinces and Berar)कहा जाता था । इसके अतिरिक्त वर्तमान मध्यप्रदेश के शेष भाग में ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर, रतलाम, देवास, धार म्रादि मनेक देशी रियासतें थीं। ये सब ब्रिटिश सरकार की सेण्ट्रल इण्डिया की एजेंसी के अन्तर्गत थीं। भारत के मध्य भाग में अवस्थित ब्रिटिश युग के मध्य प्रान्त में हिन्दी-भाषा-भाषी महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा नागपुर और विदर्भ के मराठी भाषा-भाषी प्रदेश सम्मिलित थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राज्यों के भाषा के ग्राघार पर प्रान्तों का पुनर्गठन हुआ, और मध्यप्रदेश के हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र में मध्य भारत एवं विन्ध्यप्रदेश को सम्मिलित करके नये मध्यप्रदेश का निर्माण किया गया। विदर्भ तथा नागपुर को मराठी भाषा-भाषी होने के कारण महाराष्ट्र में मिला दिया गया। किन्तु इस राजनैतिक विभाजन के होने पर भी मध्यप्रान्त की पुरानी ग्रार्य प्रतिनिधि सभा में विदर्भ और नागपुर के क्षेत्र सम्मिलत रहे भीर इसमें विन्ध्यप्रदेश को ग्रधिक बढ़ा दिया गया। पुराने देशी रियासतों वाले प्रदेश में मध्य भारत की नवीन आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गयी। इस प्रकार इस प्रतिनिधि सभा का क्षेत्र वर्तमान भाषायी राज्यों के अनुसार नहीं है।

मध्यप्रदेश श्रायं प्रतिनिधि सभा का विस्तार चार क्षेत्रों में है। नीचे दी गयी निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन चार क्षेत्रों में कौन-कौन-से जिले सम्मिलित हैं:

#### नाम क्षेत्र

#### क्षेत्र का विस्तार (जिले)

- (१) महाकीशल क्षेत्र
- (१) जवलपुर, (२) दमोह, (३) सागर, (४) नरसिंहपुर,
- (५) वालाघाट, (६) छिन्दवाड़ा, (७) सिवनी, (८) मण्डला,
- (६) होशंगाबाद, (१०) खण्डवा, (११) बैतूल।

(२) छत्तीसगढ़ क्षेत्र (१) रायपुर, (२) दुर्ग, (३) बस्तर, (४) विलासपुर, (५) रायगढ़, (६) सरगुजा।

(३) विन्ध्य क्षेत्र (१) रीवाँ, (२) सीघी, (३) सतना, (४) पन्ना (५) छतरपुर,

(६) टीकमगढ़, (७) शहडोल ।

(४) विदर्भ क्षेत्र (१) नागपुर, (२) भण्डारा, (३) चाँदा, (४) वर्घा, (५) बुलढाना, (६) ग्रमरावती, (७) यवतमाल, (८) ग्रकोला।

इन सभी क्षेत्रों में स्थापित प्रमुख समाजों का संक्षिप्त का परिचय वारहवें अध्याय में दिया जा चुका है।

### (२) प्रतिनिधि सभा की स्थापना तथा उसके उद्देश्य

सामान्य रूप से ग्रायं प्रतिनिधि सभा मध्य प्रान्त व विदर्भ की स्थापना के वारे में यह माना जाता है कि आयंसमाज नरसिंहपुर के वार्षिकोत्सव पर स्वामी आत्मानन्द सरस्वती की प्रेरणा से २७ दिसम्बर, १८६६ को ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गयी। सभा का पंजीकरण १८६० के सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार २६ मार्चे, १६०७ को हुआ। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वम्बई आर्यसमाज की स्थापना के समय जो नियम बनाये थे, उनमें तीसरा नियम इस प्रकार था कि "इस समाज में प्रति देश के मध्य एक प्रघान समाज होगा ग्रीर ग्रन्य समाज इसकी शाखा-प्रशाखा होंगे। इसी के ग्रनु-सार देश में प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभाग्रों का गठन हुआ और ग्रागे चलकर सारे भारत की केन्द्रीय संस्था के रूप में १६०६ में सार्वदेशिक सभा का निर्माण किया गया। अधि-कांश ग्रारम्भिक प्रतिनिधि सभाग्रों का संगठन १८८८ दूर ग्रीर १६०० के बीच में हुआ। इसी ऋम में १८९९ में मध्य प्रान्त की आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। किन्तु श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपने आर्यसमाज के इतिहास में लिखा है कि "आर्यसमाज जवलपुर सन् १८८२ में स्थापित हुआ, और सन् १८८३ में इस प्रान्त की ग्रार्थं प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुग्रा।" इसके ग्रनुसार हमें मध्य प्रान्त की ग्रार्थ प्रति-निधि सभा की स्थापना १६ वर्ष पूर्व माननी पड़ेगी। मध्यप्रदेश के कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि वस्तुत: प्रतिनिधि सभा की स्थापना १८८६ में हुई थी, किन्तु वह प्रनीप-चारिक थी।

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति का यह मत कई कारणों से यथार्थ नहीं प्रतीत होता। इसका कारण मध्य प्रान्त की ग्रायं प्रतिनिधि सभा की जो पुरानी वार्षिक रिपोर्ट हैं, वे सन् १६०७ से उपलब्ध हैं। प्रत्येक रिपोर्ट में १८६६ में ही ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्थापना वतायी गयी है। १ जनवरी, १६०७ से ३१ दिसम्बर, १६०७ तक का सभा का जो ग्राठवाँ वार्षिक वृत्तान्त है, उसमें सभा की स्थापना का विवरण देते हुए कहा गया है—"यह प्रतिनिधि सभा ग्रायंसमाज नर्रीसहपुर के वार्षिक उत्सव पर सन् १८६६ ई० की २७ दिसम्बर को श्रीमान स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती की ग्रध्यक्षता में स्थापित हुई। ग्रव तक सभा को स्थापित हुए पूरे द वर्ष व्यतीत हुए हैं। गत कई वर्षों से प्लेग ग्रादि बीमारियों के कारण इसका ग्रधिवेशन नियत समय पर नहीं हो सका था, किन्तु ग्राज उस परम पिता परमात्मा का कोटि-कोटि घन्यवाद है जिसकी परम कुपा से यह

सभा ठीक समय पर ग्रर्थात् वर्षं की समाप्ति पर ही ग्रपना वार्षिक ग्रधिवेशन करती हुई ग्रष्टम वर्ष समाप्त करती है। इसकी रिपोर्ट ग्रधिवेशन में प्रस्तुत है। गत सात वर्षों में उक्त सभा की कई कारणों से रिजस्ट्री नहीं हो सकी थी। वह सन् १६०७ में निरन्तर परिश्रम द्वारा २६ मार्च सन् १६०७ को हो गयी है।"

सम्भवतः पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने स्रायंसमाज जवलपुर की रिपोर्ट के साधार पर प्रतिनिधि सभा की स्थापना को १८८३ में माना है। स्रायंसमाज जवलपुर के वाधिक वृत्तान्तों में निम्निलिखित लेख है—"यह स्रायंसमाज १८८२ में स्थापित हुस्रा स्रोर सन् १८८३ में इस प्रान्त की प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुस्रा। इसके संस्थापक श्रीयुत महाश्रय रलाराम जी इञ्जीनियर थे।" ऐसा प्रतीत होता है कि १८८३ में आयं-समाज जवलपुर की स्थापना के साथ अन्य द्रायंसमाज स्थापित करने का विचार उत्पन्त हो रहा था और उस समय जवलपुर के स्रायं नेताओं के हृदय में श्रायंसमाजों का प्रान्तीय संगठन बनाने की भावना उत्पन्त हुई। इस विषय में पण्डित विश्वमभरप्रसाद शर्मा ने लिखा है—"उन दिनों जवलपुर, नरसिंहपुर, खण्डवा आदि स्थानों पर आर्यसमाज के संगठन बने और महर्षि दयानन्द जी के विषय में काफी चर्चा होती रहती थी। स्रतः तत्कालीन आर्यनेताओं और विशेषकर स्वामी आत्मानन्द जी महाराज की प्रेरणा से मध्यप्रदेश के आर्यसमाजों को एक सूत्र में संगठित करने की भावना उत्पन्त हुई। जवलपुर उस समय आर्यप्रवार का केन्द्र-स्थान था और यहाँ के आर्य वन्धु काफी उत्साही थे, स्रतः उन्होंने जवलपुर को केन्द्र वनाकर प्रचार करने की व्यवस्था की।"

किन्तु यह कल्पना सत्य नहीं प्रतीत होती, क्योंकि प्रान्तीय ग्रार्यसमाजों का केन्द्रीय संगठन बनाने की बात उसी दशा में उत्पन्न हो सकती है जब किसी प्रान्त में ग्रनेक समाज स्थापित हो चुके हों। १८८३ तक मध्य प्रान्त में केवल जबलपुर का एक ही ग्रार्यसमाज था, जो इससे एक वर्ष पहले १८८२ में स्थापित किया गया था। इसके बाद दूसरा समाज नरसिंहपुर में १८८४ में स्थापित हुग्रा। केवल एक समाज के ग्राधार पर प्रान्तीय संगठन बनाने की कल्पना सत्य नहीं प्रतीत होती है। ग्रतः मध्य प्रान्त की पुरानी वार्षिक रिपोर्टी में दिये गये १८६६ के वर्ष को ही प्रतिनिधि सभा के स्थापना का वर्ष मानना चाहिए।

आयं प्रतिनिधि सभा के उद्देश्य—सभा की स्थापना के समय उसके उद्देश्य निम्निलिखित रूप में निर्घारित किये गये थे—(क) वेद-वेदांग व प्राचीन संस्कृति तथा अन्य साहित्य, विज्ञान, कलाकौशल की शिक्षा के निमित्त गुरुकुल-प्रणाली तथा अन्य प्रणाली, जो वैदिक वमं के विरुद्ध न हो, के अनुसार हर कोटि के शिक्षणालय तथा तत्सम्वन्वी आश्रम स्थापित करना तथा अन्य उपर्युक्त उद्देश्य रखनेवाली शिक्षा-प्रणालियों को स्वीकार करना और निरीक्षण करना । (ख) वैदिक धमं के प्रचारक प्रस्तुत करना, सर्वसाधारण के उपकारार्थ धमं और पदार्थ-विद्या सम्बन्धी तथा अन्य पुस्तकों का एक पुस्तकालय नियत करना । (ग) छोटी-बड़ी पुस्तकों वैदिक शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित करना । (घ) मध्य प्रान्त और बरार तथा अन्य स्थानों में वैदिक धमं का उपदेश करना और कराना । (ङ) अनाथ-दीन-विध्वाओं तथा अछूत शब्द से निर्दिष्ट श्रेणी की रक्षा और प्रचार के लिए उपयुक्त प्रवन्ध करना । (च) आर्थसमाजों व सामा-जिक संस्थाओं की वर्तमान व भविष्य की दशा व उनकी जायदाद व उनकी सम्पत्ति की

रक्षा व निरीक्षण व उन्नित करना व उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति, घर्मार्थं तथा सर्वमान्य जनता के लाभार्थं आर्यसमाज द्वारा किसी जायदाद व ट्रस्ट को प्राप्त व स्वीकार करना व सुरक्षित रखना व उसको स्वयं अथवा दूसरे द्वारा काम में लाना तथा खर्च करना। (छ) आर्यसमाजों को संगठित व सुव्यवस्थित रखना। (ज) सामान्य प्रकार से वैदिक घर्मं के प्रचारार्थं उपयुक्त उपायों को काम में लाना।

इन उद्देश्यों को देखने से कई महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। जिस समय यह प्रितिनिधि सभा स्थापित की गयी थी उस समय पंजाव में डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज तथा गुरुकुल-प्रणाली के समर्थकों में उम्र वादिववाद चल रहा था। डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज सुप्रतिष्ठित हो चुके थे, किन्तु उनके विरोध में पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी तथा महात्मा मुंशीराम द्वारा चलाये जानेवाले गुरुकुल-प्रणाली का समर्थन करने वाले म्नान्दीलन द्वारा किसी गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई थी, किन्तु इसकी स्थापना पर बहुत बल दिया जा रहा था। सामान्य रूप से म्नार्यसमाज का प्रधान उद्देश्य वैदिक धर्म का प्रचार माना जाता है, किन्तु इस प्रतिनिधि सभा के उद्देश्यों में उसे सबसे मन्तिम सातवाँ स्थान दिया गया है भीर म्नार्यसमाज के तत्कालीन वातावरण को देखते हुए गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के मनुसार शिक्षणालय स्थापित करने को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके दूसरे उद्देश्य में विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकों के पुस्तकालय को स्थापित करने का उद्देश्य यह सूचित करता है कि इस सभा का निर्माण करनेवाले प्राचीन वेदशास्त्रों के साथ-साथ वर्तमान विज्ञान के मुध्ययन को भी म्नावश्यक समभते थे।

मध्यप्रदेश की आयं प्रतिनिधि सभा की स्थापना नरसिंहपुर में हुई थी, क्योंकि नरसिंहपुर उस समय आयंसमाज की गतिविधियों का एक प्रधान केन्द्र था। यहाँ के वयोवृद्ध आर्यसमाजी डॉक्टर रामप्रसाद उस समय के आर्यसमाज-आन्दोलन के प्राण थे। उन्होंने महिंब दयानन्द सरस्वती के दर्शन किये थे, उनके उपदेश से लाभ उठाया था। आर्यसमाज नरसिंहपुर की स्थापना में भी इनका योगदान था। ऐसे कर्मेठ आर्यसमाजियों के कारण प्रतिनिधि सभा का मुख्यालय यहाँ रखा गया, किन्तु बाद में यह मिन्त्रयों के परिवर्तन के साथ-साथ जवलपुर, दुर्ग, रायपुर आदि में स्थानान्तरित होता रहा। १६४३ से इसका कार्यालय नागपुर में आ गया और अब यह यहाँ स्थायी रूप से दयानन्द भवन में अवस्थित है।

#### (३) प्रतिनिधि सभा की ग्रारम्भिक प्रवृत्तियाँ

श्रारम्भ में सभा की श्रोर से तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ श्रारम्भ की गयीं। पहली प्रवृत्ति वैदिक पाठशाला की थी। इसका उद्देश्य वैदिक साहित्य के विद्वान् उत्पन्न करना श्रीर छात्रों को वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कराना था जिससे वे वेदों, श्रीत सूत्रों, घमंसूत्रों, स्मृतियों का स्वयमेव प्रध्ययन करने की क्षमता प्राप्त कर सकें। वैदिक पाठशाला सभा की स्थापना के समय से ही उसके तत्त्वावघान में चलायी जाने लगी। इसकी व्यवस्था श्रायंसमाज नरसिंहपुर से होती थी। १६०७ में पाठणाला में विद्यार्थियों की संख्या १५५ थी। मध्य प्रान्त की सरकार से पाठशाला को तीन सो रुपये की वार्षिक सहायता मिलती थी। विद्यार्थियों के लिए धर्म-शिक्षा इस पाठशाला में ग्रनिवार्य थी। इस विषय की शिक्षा देने के लिए छात्रों को सन्ध्या, श्रायंदेश्य रत्नमाला श्रोर श्रायं-

समाज के नियम पढ़ाये जाते थे।

दूसरी प्रवृत्ति मासिक पत्र निकालने की थी। इसका उद्देश्य आर्थसमाज के विचारों का प्रचार था। पण्डित जगन्नाथ शर्मा के अवैतिनिक सम्पादकत्व में आर्थसेवक नामक मासिक पत्र नरसिंहपुर से निकाला जाता था। यह आर्थ प्रतिनिधि सभा का मुख-पत्र था और आज तक प्रकाशित हो रहा है। आरम्भ में इसका वार्षिक मूल्य केवल आठ आना था, जो १६०६ में आकार वढ़ा देने के कारण एक रुपया कर दिया गया।

तीसरी प्रवृत्ति ग्रनाथालय का संचालन था। उन दिनों ईसाई मिशनरी हिन्दू ग्रनाथ बच्चों को लेकर ग्रपनी संस्थाओं में पाल-पोसकर ईसाई बनाया करते थे। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ग्रार्थसमाजों ग्रोर प्रतिनिधि सभाग्रों ने ग्रनाथालयों का संचान्त्रन ग्रारम्भ किया था। स्वामी जी के जीवनकाल में ही फिरोजपुर (पंजाब) में एक ग्रनाथालय की स्थापना हुई थी। मध्यप्रदेश की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा ने ऐसे एक ग्रनाथालय को नर्सिंहपुर में स्थापित किया था। १६०७ की सभा के रिपोर्ट में लिखा है कि 'श्रीमती ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ के ग्रधीन इस प्रान्त में केवल एक ही 'डॉक्टर रामप्रसाद स्मारक ग्रनाथालय' है जिसमें देश के दीन वालकों के पालन-पोषण का भार प्रान्तीय भ्राताग्रों की सहायता पर गत डेढ वर्ष से किया जा रहा है। इस ग्रनाथालय में इतने समय के ग्रन्दर चौदह वालक ग्रौर दो कन्याएँ प्रविष्ट हुई हैं।" इससे यह स्पष्ट है कि यह ग्रनाथालय १६०५ या १६०६ में स्थापित किया गया होगा।

१६०७ की रिपोर्ट से पता लगता है कि उस समय सभा की ग्रोर से कई उपदेशकों द्वारा प्रचार-कार्य किया जा रहा था। इनमें पण्डित मनुदत्त शर्मा, पण्डित बलदेव शर्मा, पण्डित शालिग्राम शर्मा, पण्डित श्रीराम शर्मा, पण्डित सन्तलाल शर्मा, पण्डित विशेश्वर-प्रसाद शर्मा और पण्डित स्रोंकारनाथ शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इस नामावली से यह स्पष्ट है कि उस समय सभा के सभी प्रचारक ब्राह्मण थे। यह संभवतः इसलिए था कि उस समय शिक्षा का क्षेत्र ग्रतीव संकुचित था। स्कूल-कॉलिजों की वड़े पैमाने पर स्थापना नहीं हुई थी और परम्परागत रूप से संस्कृत के अध्ययन की परिपाटी ब्राह्मणों में ही प्रचलित थी। अतः संस्कृत भाषा जाननेवाले प्रचार करने में समर्थ व्यक्ति ब्राह्मणवर्ग से उपलब्ध हो सकते थे। सम्भवत: इसी कारण उस समय के उपदेशक सभी ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के अतिरिक्त कुछ क्षत्रिय तथा ठाकुर भी इस कार्य में सहयोग दे रहे थे। सभा की उपर्युक्त रिपोर्ट के ग्रनुसार ठाकुर शिवरतन सिंह वर्मा पातुर (वरार), पण्डित रामचरणलाल होशंगाबाद, पण्डित काशीराम तिवारी सोहागपुर, ग्रीर पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शर्मा नर्रासहपुर ने भी इस कार्य में सभा की सहायता की थी। इसके ग्रतिरिक्त इस रिपोर्ट में निम्नलिखित महानुभावों द्वारा सभा को समय-समय पर सहायता देने का उल्लेख है-ठाकुर नन्ने सिंह वर्मा नरसिंहपुर, पण्डित काशीराम तिवारी सोहागपुर, गोविन्द स्वामी मुदारियार भण्डारा, वावू कचन्ना वैकट्इया, डेगरस, महाशय ग्रान जी खेम जी वर्मा श्रकोला, पण्डित पोलन्दरसिंह शर्मा कोली, राजा रघुनाथ रघुजी राज भोसले, बहादुर-नागपुर, रायवहादुर ठाकुर गजराजिंसह इन्दौर, डॉक्टर सीताराम साहू नागपुर, वाबू जगदीश नारायण वर्मा नागपुर। इस सूची को देखने से यह पता लगता है कि उस समय सभा के समर्थंक सभी उच्च जातियों और प्रतिष्ठित वर्गों के थे, और इनमें न केवल उत्तर भारत के अपितु दक्षिण भारत के कतिपय सुघार प्रेमी व्यक्ति भी सम्मिलित थे।

यही तथ्य हमें सभा के तत्कालीन पवाधिकारियों और अन्तरंग सदस्यों की नामावली से पता लगता है। १६० में सभा के पवाधिकारी और प्रवन्वकारिणी के सदस्य निम्निलिखित व्यक्ति चुने गये थे—प्रवान पण्डित काशीरामजी तिवारी सुहागपुर, उपप्रधान ठाकुर नन्हींसह जी वर्मा नर्रासहपुर, पण्डित पुलन्दर्रासह शर्मा करेली मन्त्री, पण्डित गणेशप्रसाद जी शर्मा नर्रासहपुर कोषाध्यक्ष, पण्डित पुनमचन्द जी चौने पुस्तका-ध्यक्ष, पण्डित जगन्नाथप्रसाद जी शर्मा नर्रासहपुर, सभासद् श्री नन्हेलाल जी मुरलीधर जी, श्री रामचरणलाल जी, ठाकुर डॉक्टर शिवरतनिसह जी पातुर, वावू चन्द्रगोपाल जी बी० ए० हरदा, महाशय ज्ञानचन्द जी चोपड़ा जवलपुर, श्री चन्द्रभान देवमणि जी, श्री सेठ मोतीलाल अमरावती, श्री गोविन्द स्वामी भण्डारा। उगर्युक्त नामों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि सभा के उपप्रधान, मन्त्री और पुस्तकाध्यक्ष नरिसहपुर के रहनेवाले थे और इन महत्त्वपूर्ण अधिकारियों के नरिसहपुरनिवासी होने से नर्रासहपुर प्रतिनिधि सभा का मुख्यालय वना हुया था।

## (४) म्रायं प्रतिनिधि सभा का कार्यकलाप

सभा ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कार्य किये हैं उनका संक्षिप्त परिचय. निम्नलिखित है-

प्रचार-कार्य—सभा की ग्रोर से वैदिक वर्म के प्रचार का कार्य सुव्यवस्थित ग्रोर संगठित रूप से किया जाता है। इसका माध्यम समाजों के वाधिकोत्सव हैं। ग्रारम्भ में इस प्रदेश में ग्रायंसमाजों की संख्या १०-१२ थी, किन्तु ग्रव यह सौ से ग्रधिक हो गयी है। इन वाधिकोत्सवों में सभा की ग्रोर से नियुक्त किये गये उपदेशक ग्रौर भजनीक प्रचार-कार्य करते हैं ग्रौर इसके साथ ही वैदिक साहित्य की विन्नी को भी बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इस प्रदेश में ग्रादिवासियों ग्रौर हरिजन बन्धुग्रों की संख्या बहुत ग्रधिक है। ग्रतः सभा इन लोगों में विशेष रूप से प्रचार का ग्रायोजन करती है। सभा के स्थायी उपवेशकों के ग्रतिरिक्त ग्रायं जगत् के ग्रन्य विद्वान् उपदेशकों तथा संन्यासियों को भी बुला-कर प्रचार कराया जाता है। सभा के पदाधिकारी भी प्रचार-कार्य में योगदान करते रहते हैं।

इस सभा ने नागपुर में एक वेद-वेदांग ग्रध्ययन-केन्द्र स्थापित किया है। इसमें विद्यार्थियों को वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये जाते हैं। उन्हें सस्वर पाठ करना सिखाया जाता है। इस कार्य के लिए योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

ईसाइयत के प्रचार का प्रतिकार—इस प्रदेश के ग्रादिवासियों में ईसाई मिशनिरयों ने पिछली शताब्दी से ही ग्रपने प्रचार का ग्रिश्मयान बड़ी तेजी से चला रखा है। इसका समुचित प्रतिकार सभा द्वारा किया जा रहा है। इस समस्या की गुरुता को समभने के लिए पहले इस प्रदेश में ईसाई पादियों द्वारा किये जानेवाले प्रचार के स्वरूप का कुछ परिचय ग्रावश्यक है। इसे देने के बाद सभा द्वारा इस विषय में किये गये कार्य का उल्लेख किया जायेगा।

मध्यप्रदेश में ईसाई पादिरयों की गतिविधियाँ—मध्यप्रदेश में आर्य प्रतिनिधि सभा को साधन-सम्पन्न ईसाई प्रचारकों के सुसंगठित और सुव्यवस्थित प्रचारका प्रतिरोध करना पड़ा है। यह प्रदेश आर्थिक विकास और शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ था, इसमें ग्रादिवासियों, गिरिजनों, हरिजनों की वहुसंख्या थी। इनको किस प्रकार ईसाई वनाया जाता था, इस विषय में सर्वोत्तम जानकारी हमें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त नियोगी समिति की रिपोर्ट से मिलती है। मध्यप्रदेश द्यार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त इसके प्रमुख सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाने के प्रमुख साघन निम्नलिखित थे--(१) विद्यालय-नयी पीढ़ी में अपने वर्म के प्रचार का सर्वोत्तम साधन ईसाई मिशनरी पाठशालाओं को समकते थे। इनके द्वारा संचालित पाठशालाग्रों का प्रघान उद्देश्य वच्चों को पढ़ाई-लिखाई सिखाना नहीं, ग्रपितु बालक-वालिकाग्रों को ईसाई बनाना था । कैथोलिक घर्म का प्रचारक नामक पुस्तिका (पृष्ठ ६०) में यह स्पष्ट लिखा था कि ईसाइयों के स्कूल में पढ़ने का पहला फल यह होता है कि स्कूल में बच्चे भक्त स्त्रिस्तान वन जाते हैं। बच्चों को ईसाई बनाने के लिए पाठशालाग्रों में बाइवल पढ़ना भ्रनिवार्य था। जो छात्र बाइवल की कक्षा में नहीं ग्राते थे, उन्हें ग्रन्य पीरियडों में उपस्थित रहने पर भी दिनभर के लिए ग्रनुपस्थित समभा जाता और दण्डित किया जाता था। मिशनरियों द्वारा स्थापित कुछ स्कूलों के छात्र-छात्राम्रों के लिए रविवार के दिन गिरजाघर में जाना म्रावश्यक था। (२) चिकित्सालय -ईसाइयों द्वारा हस्पतालों के संचालन का प्रधान उद्देश्य रोगियों को ईसा का भक्त एवं भ्रनुयायी बनाना था। सागर के एक ईसाई डॉक्टर का कहना था कि मिशन-हस्पताल के अच्छे डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह मरीज को ईसाई बनाये। श्री रमन नामक एक दूसरे पादरी ने यह घोषणा की कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे ईसाई बनाना श्रासान होता है। सागर की एक महिला पादरी डॉक्टर मिस विजनौर का यह दावा था कि ग्रच्छे डॉक्टर का काम न केवल शरीर को स्वस्थ बनाना है, बल्कि उसे ईसाई बनाकर उसकी ग्रात्मा को भी स्वस्थ बनाना उसका कर्तव्य है। ग्रखिल भारतीय सतनामी सभा के मन्त्री एवं विघायक महन्त नैनदास ने नियोगी समिति को अपनी आँखोंदेखी वात बताई थी कि ईसाई हस्पतालों में मरीजों को छल-वलपूर्वक ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके उदाहरण देते हुए उन्होंने वताया कि मुंगेली हस्पताल में मोघपा गाँव (जिला विलासपुर) के एक रोगी से कहा गया कि यदि तुम अच्छा होना चाहते हो तो ईसाई हो जायो। इसी प्रकार घेरमाठा गाँव के बोचन सतनामी से विलासपुर के पादरी-हस्पताल में वलपूर्वक ईसाई होने को कहा गया और वह ईसाई हो गया। हस्पताल से निकलने के वाद उसने महन्त नैनदास को अपनी कथा सुनायी श्रीर उन्होंने उसे शुद्ध करके सतनामी वनाया। तिलदा ईसाई हस्पताल में मरीज के रूप में रहने पर उन्होंने ईसाई डॉक्टरों द्वारा हिन्दुओं के वर्म-परिवर्तन की अनेक घटनाएँ स्वयं देखी थीं। कोढ़ियों के हस्पतालों में ईसाइयों को अपने अनुयायी बनाने में विशेष सफलता मिली। १६४७ में चन्द-खुरी लेप्रोसी हस्पताल ने अपनी स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित पुस्तिका में २५५२ व्यक्तियों को ईसाई बनाने का दावा किया गया था। (३)तीसरा साधन आर्थिक प्रलोभनों का था। कुछ रोमन कैथोलिक पादरी गाँव के किसानों को ईसाई वनाने के लिए पहले रुपया जवार देते थे और वाद में जनसे यह कहते थे कि यदि वे रोमन कैथोलिक वन जाएँगे तो उन्हें दिया गया उघार वापिस नहीं लिया जाएगा। गाँववालों को बैल, नमक, मिल्क पाउडर के डिव्वे देने का प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जाता था। कई स्थानों पर ईसाइयत के प्रचार के लिए अयोग्य व्यक्तियों को अधिक वेतन पर रखा जाता था। नियोगी समिति को सरगूजा जिले में ऐसे ७० प्रचारकों की वात बतायी गयी, जिन्हें ४० रु मासिक वेतन दिया जाता था, जबिक इनकी योग्यता २० रुपये मासिक से अधिक की नहीं थी। अमरावती में समिति को बताया गया कि २० रुपये मासिक की भी योग्यता न रखनेवाले व्यक्ति को प्रचार के लिए १०० रुपया मासिक दिये जाते थे। यवतमाल में डेविड नामक व्यक्ति ने समिति को वताया कि वह १५७ रुपये मासिकपर प्रचारक रखा गया ग्रीर उसने २०० व्यक्तियों को ईसाई वनाया । विदर्भ में ईसाई बनानेवाले शत-प्रतिशत व्यक्ति यहां की निर्घनतम महार जाति के थे। (४) भ्रामक प्रचार-भोली-भाली अनपढ़ ग्रामीण जनता की ईसाइयत के जाल में फरसाने के लिए पादरियों द्वारा भ्रान्तिपूर्ण मिथ्या प्रचार किया जाता था। भारत में प्राचीनतम धार्मिक ग्रन्थ होने के कारण वेदों की वड़ी प्रतिष्ठा है। वेद ग्रामीण जनता के लिए परम प्रमाण ग्रौर ग्रवश्य पालनीय समभी जाते हैं। इस विश्वास का लाभ उठाने के लिए पादरियों ने यजुर्वेद के चालीसवें ग्रच्याय के सुप्रसिद्ध मन्त्र---'ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्' का श्रर्थ किया कि इसमें कुमारी मेरी के पुत्र ईसा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सम्पूर्ण जगत् में ईसाइयत का प्रचार है। इसी प्रकार जनसाधारण में समादृत सन्त महाकवि तुलसीदास के 'रामचरित मानस' के एक प्रसंग के अर्थ का अनुर्थ करते हुए भोली-भाली जनता को भ्रान्ति में डालने का प्रयास किया गया। रामायण में यह वर्णन है कि सीता जी ने विवाह से पहले पार्वती देवी का पूजन किया था। इस प्रसंग में हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण महाकवि ने उन्हें गिरिजा कहा है। ईसाई प्रचारक इस गिरिजा-पूजन के ग्राधार पर ग्रामीण लोगों में यह प्रचार करते थे कि सीता जी गिरजे में पूजा करने जाया करती थीं, ग्रतः ईसा की पूजा श्रीरामचन्द्र जी के काल से चली ग्रा रही है। ग्रायं-समाज को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने ऐसे कूठे तथा श्रामक प्रचार की कलई खोली तथा ईसाइयों के भ्रान्तिपूर्ण प्रचार का प्रवल निराकरण किया।

ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्रादिवासी क्षेत्र में ईसाई प्रचारकों को रोकने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं। इसमें स्थानीय व्यक्ति वड़ा महत्त्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तैयार करने की दृष्टि से सभा ने सुप्रसिद्ध दूधाधारी मठ में एक विशाल दीर्घकालीन शिविर का श्रायोजन करके कार्यकर्ता तैयार किये। इस शिविर का व्यय उक्त मठ के महन्त श्री वैष्णवदास द्वारा वहन किया जा रहा है।

ईसाई बने व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए रायपुर शुद्धि-सभा द्वारा बड़े पैमाने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसका केन्द्र रायपुर नगर के निकट टाटीवन्द नामक गाँव है। जहाँ दयानन्द ग्राश्रम के ग्रन्तर्गत शिक्षा एवं प्रचार का कार्य होता है। इसके संचालन का लगभग सारा भार सभा पर है। इस केन्द्र की गतिविधियों के संचालन में स्थानीय जनता का भी पर्याप्त सहयोग मिलता रहता है। पौराणिक विचारघारा के व्यक्तियों में इस प्रकार का सहयोग देनेवालों में महन्त लक्ष्मीनारायणदास, महन्त वैष्णवदास, सेठ कृष्णलाल सिहानिया के नाम उल्लेख्य हैं। इस ग्राश्रम के चलाने में सभा-प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी का वड़ा योगदान है। सभा के उपदेशक इस केन्द्र में स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। सभा द्वारा शुद्धियों का प्रयास जारी है।

सभा ने आर्यसमाज द्वारा अपने स्वत्वों और अधिकारों की रक्षा के लिए चलाए गये आन्दोलनों में पूरा सहयोग दिया है। १९३९ में हैदराबाद में आर्यसमाज ने जो ऐतिहासिक सत्याग्रह ग्रान्दोलन किया था, उसमें इस सभा ने तथा इससे सम्बद्ध ग्रार्य-समाजों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। सभा के प्रधान माननीय घनश्यामसिंह गुप्त इस ग्रान्दोलन के संचालक थे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांघी के निकट सम्पर्क में रहते हुए उनके मार्गदर्शन में इस ग्रान्दोलन को पूर्ण ग्राहिंसात्मक रूप में चलाया। सिन्घ सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाश की जब्ती के विरोध में १६४४ से १६४७ तक जो ग्रान्दोलन चला, उसमें भी इस सभा ने पूरा सहयोग दिया।

शिक्षा-संस्थान—इस समय सभा ग्रनेक प्रकार के शिक्षण-संस्थानों को चला रही है। इनमें तीन हजार से ग्रधिक छात्र पढ़ते हैं, ग्रीर सौ से ग्रधिक शिक्षक-शिक्षिकाएँ कार्यरत हैं। इनका ग्रावर्ती व्यय ३ लाख रुपये के लगभग है। सभा द्वारा खोली गयी पहली शिक्षा-संस्था गुरुकुल होशंगावाद थी।

गुरकुल होशंगाबाद—मध्यप्रदेश ग्रायं प्रतिनिधि सभा का प्रथम उद्देश्य गुरकुलों की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा के ग्रारम्भिक ग्रधिकारियों ने काफी प्रयास किया। ग्रायं प्रतिनिधि सभा के दिनांक १६-४-१६११ के वृहद् ग्रधिवेशन में श्री घनश्यामसिंह गुप्त के प्रस्ताव पर प्रान्त में गुरुकुल खोलने का निश्चय किया गया ग्रीर श्री गुप्त जी को योजना बनाने का ग्रधिकार दिया गया। श्री गुप्त जी के प्रयत्न से गुरुकुल की स्थापना के लिए १० हजार रुपया एकत्र हो गया। सभा ने इस योजना को कियान्वित करने के लिए सर्वश्री वनश्यामसिंह गुप्त, श्रीगोविन्दसिंह मनसबदार तथा श्री चंद्रगोपाल मिश्र की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी के सत्प्रयास से गुरुकुल की स्थापना २० एप्रिल, १६१२ को की गयी ग्रीर उसका नाम गुरुकुल मध्य भारत होशंगाबाद रखा गया। १६१४ के सभा के बृहद् ग्रधिवेशन में सभा ने इसे ग्रपने संरक्षण में लेने का निश्चय किया, किन्तु व्यवस्था ग्रीर संचालन का ग्राधिक दायित्व उपर्युक्त कमेटी पर ही रखा गया।

२, ३, ४, ५ एप्रिल, १६२० को सभा का वृहद् अधिवेशन गुरुकुल होशंगावाद में हुआ। इसमें सभा ने गुरुकुल को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया, और अब सभा ही इसका संचालन करने लगी। इस समय गुरुकुल के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता स्वामी ब्रह्मानन्द थे। इस गुरुकुल का आरम्भ नर्रासहपुर से हुआ था। इसके बाद होशंगाबाद में इसका स्थानान्तरण हुआ। पहले चार वर्ष तक होशंगाबाद में किराये के मकान में गुरुकुल चलाया गया। इसके बाद नर्मदा के खर्रा घाट के समीप रेलवे के निकट की भूमि खरीदकर यहाँ रहने के लिए भोंपड़े बनाये गये और इनमें काफी समय तक गुरुकुल चलता रहा। किन्तु बाढ़ में भोंपड़े वह जाने से बड़ी कठिनाइयाँ हुईं। इस गुरुकुल के आरम्भिक विकास में स्वामी ब्रह्मानन्द का बड़ा योगदान है। उन्हीं के परिश्रम से जमीन खरीदी गयी और मकान बनाये गये। १६२० तक वे इस गुरुकुल का संचालन सफलतापूर्वक करते रहे, किन्तु उनके जाने के बाद इसके कार्य में शिथिलता आ गयी। बाद में पण्डित रामचन्द्र विद्यारत ने इस गुरुकुल को संभालने का प्रयत्न किया और सन् १६४८ तक वह इसका संचालन करते रहे।

तुलाराम आर्यं कन्या विद्यालय दुर्ग-१९२६ में छत्तीसगढ़ के पहले ग्रेजुएट मिमोरी जिला रायपुर-निवासी दानवीर तुलाराम परगनिहा ने अपनी सम्पूर्ण विशाल जमीदारी के ११ गाँव आर्यं प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ को इस उद्देश्य के लिए दान किए कि उनकी सम्पत्ति से एक कन्या गुरुकुल खोला जाय। उनकी इस ग्रन्तिम इच्छा को पूरा करने के लिए श्रायं प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश और विदर्भ ने दुर्ग शहर में स्टेशन के पास १६३८ में शासन से इस विद्यालय के लिए भूमि खरीदी और उनकी स्मृति में तुलाराम श्रायं कन्या उच्चतर माध्यिमक विद्यालय दुर्ग की स्थापना की। श्रायं-प्रतिनिधि सभा की ग्रन्तरंग सभा ने विद्यालय का सुव्यवस्थित रूप से संचालन एवं प्रवन्य करने की दृष्टि से दयानन्द शिक्षा-सिमिति का गठन किया था। इसके प्रधान श्री धनश्याम सिंह गुप्त थे, और उनके प्रयास से इस विद्यालय का विकास हुआ। इस विद्यालय में शिक्षा-विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के श्रतिरिक्त नैतिक शिक्षा का ग्रध्ययन समस्त छात्राओं के लिए ग्रनिवार्य है। वेदों पर ग्राधारित नैतिक शिक्षा की पुस्तकों पढ़ाई जाती हैं, एवं ग्रन्य विषयों के समान इस विषय में उत्तीर्ण होना ग्रनिवार्य है। विद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास भी है। सभा ने १९४५ में इसके भवन-निर्माण का कार्य ग्रारम्भ किया था और इसपर ४ लाख रुपये व्यय हो चुका है। यह मध्यप्रदेश के ग्रादर्श विद्यालयों में गिना जाता है।

श्रीनिदेव श्रार्थं कन्या विद्यालय धर्मतरी—श्री मकेश्वर मन्दिर धर्मंतरी के स्वामी श्री ग्राग्निदेव ने अपनी सम्पूर्णं श्रचल सम्पत्ति श्रार्थं प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भं को वैदिक धर्म एवं शिक्षा के प्रचार के लिए दान दी थी। इसकी ग्राय से छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के प्रधान केन्द्र धर्मंतरी में वैदिक सिद्धान्तों का कन्याश्रों को ज्ञान कराने के लिए यह विद्यालय चलाया जा रहा है। सभा के श्रतिरिक्त मध्यप्रदेश के विभिन्न श्रार्थंसमाजों द्वारा श्रनेक शिक्षा-संस्थाएँ चलायी जा रही हैं।

प्रकाशन—सभा ने प्रचार के लिए हिन्दी तथा मराठी में समय-समय पर वड़ा उपयोगी साहित्य प्रकाशित किया है। १५ जून, १६०३ में इसके मुखपत्र आयंसेवक का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। इसके प्रथम सम्पादक श्री चरणदास खत्री थे और इसका मुद्रण सरस्वती प्रेस नर्रासहपुर में होता था। पहले यह पाक्षिक रूप में निकलता था। १६११ में इसे मासिक बनाया गया। जून १६२६ में यह पत्र साप्ताहिक हो गया। १६३५ में इसे पुनः मासिक बना दिया गया। और यह अपने प्रेस में छपने लगा। मई, १६४८ से यह नागपुर से प्रकाशित हो रहा है। आयंसेवक ने एक और जहाँ सभा की सूचनाओं, आयंजगत् के समाचारों तथा वार्षिकोत्सवों और उपदेशकों के कार्य-विवरणों को प्रकाशित किया, वहाँ दूसरी ओर धार्मिक विषयों पर वड़ी गम्भीर पठनीय एवं संग्रह-णीय सामग्री प्रस्तुत की है। समय-समय पर आयंसेवक ने अनेक विशेषांक भी निकाले हैं।

पुस्तकालय—ग्रायं प्रतिनिधि सभा का एक पुस्तकालय इसकी स्थापना के समय ही बनाया गया था। इसमें ग्रनेक दुलंभ प्राचीन पुस्तकें हैं। पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय में दैनिक पत्रों तथा लगभग ५० पत्रिकाग्रों को मंगाया जाता है। इस पुस्तका-लय को व्यवस्थित रूप देने में भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के श्री जयन्ती प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। श्रीकृष्ण गुप्त भूतपूर्व मन्त्री सभा ने इस पुस्तकालय को ग्रपनी वहुमूल्य पुस्तकों का विशाल संग्रह भेंट किया है। पुस्तकालय के साथ वैदिक साहित्य के प्रचार की दृष्टि से एक पुस्तक-विक्री-विभाग भी है। इसमें प्रतिवर्ष ४-५ हजार रुपये की पुस्तकों की विक्री की जाती है ग्रीर प्रदेश की ग्रायंसमाजों को नवीनतम साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। ग्रायं प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश ने ग्रायंकुमार सभाग्रों तथा ग्रायंनीर दलों के गठन की ग्रोर सदैव ध्यान दिया है। ग्रारम्भ में वालकों की संस्थाग्रों का नाम ग्रायंमित बाल सभा था। १६११ की सभा की रिपोर्ट से यह विदित होता है कि उस समय निम्निलिखित स्थानों पर ये सभाएँ कार्य कर रही थीं—नरसिंहपुर, मुहापानी, सुहागपुर, वारहाव्रड़ा तथा पलाई। विभाजन के बाद इन्हें ग्रायंकुमार सभाग्रों का नाम दिया गया है ग्रीर ग्रायंवीर दल का प्रादेशिक मुख्यालय भोपाल में स्थापित हुग्रा। ग्रायंकुमार सभाग्रों एवं ग्रायंवीर दलों के स्वयंसेवकों ने ग्रायं महासम्मेलनों ग्रीर समारोहों में सेवा का प्रशंसनीय कार्य किया है।

### (४) मध्यप्रदेश के कर्मठ कार्यकर्ती

श्री घनश्यामित गुप्त मध्यप्रदेश के पुराने आर्यंसमाजी कार्यंकर्ताओं में दुर्ग के श्री घनश्यामित गुप्त ४३ वर्ष की लम्बी अविध तक (१६२०-१६६३) मध्यप्रदेश और विदर्भ की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने जाते रहे। आर्यंसमाज के सभी क्षेत्रों में उनकी सेवायें उल्लेखनीय हैं।

गुप्तजी ने सन् १६०६ में विज्ञान में बी० एस०-सी० पास किया, और इसके बाद अगले दो वर्षों में इलाहावाद विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करते हुए महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय से राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा। १६०८ से १६१० तक वह गुरुकल कांगड़ी में विज्ञान का अध्यापन करते रहे, और गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने लगभग डेढ़ महीने में वार्तालाप और बोलचाल की प्रणाली से संस्कृत का इतना अभ्यास कर लिया कि वह इसमें वार्तातित करने लगे। १६११ में इनके पिता ने तत्कालीन वैवाहिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए इनका विवाह काशीपुर (जिलानंनीताल) के श्री वाँकेलाल की सुपुत्री श्रीमती जयदेवी से कालादूंगी में किया। गुप्तजी अग्रवाल थे और इनकी पत्नी माहेश्वरी थीं। यह विवाह छत्तीसगढ़ से दूरस्थ प्रदेश काशीपुर में हुआ था। इस कारण ५ वर्ष तक इनके घरवाले सम्पूर्ण विरादरी से वहिष्कृत रहे। इनके अतिनिकट सम्बन्धी वहन-वहनोई आदि भी इनके घर पर नहीं आते थे और इनका छुआ हुआ दाल-भात नहीं लाते थे।

१६१० से इन्होंने दुर्ग में वकालत शुरू कर दी। १६२३ में ये मध्यप्रान्त की विघान सभा के सदस्य चुने गये और १६२५ में दुर्ग की नगरपालिका समिति के प्रधान। इससे पूर्व सन् १६२५ में वह मध्य प्रान्त और विदर्भ की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने जा चुके थे।

श्रायं प्रतिनिधि सभा का प्रधान होने के नाते उन्होंने जिला रायपुर के मौजाचुरा के दानवीर तुलारामजी से आयं प्रतिनिधि सभा के लिए उनकी सारी चल और अचल सम्पत्ति की वसीयत उनसे करवाई, ताकि इससे एक कन्या विद्यालय चलाया जा सके। इनकी सारी सम्पत्ति उन दिनों लगभग ४ लाख रुपये की थी, जो वर्तमान मूल्य के अनुसार आधे करोड़ से भी अधिक की होगी।

उस समय हिन्दू समाज में ग्रस्पृश्य जातियों के साथ उच्च वर्णों के व्यक्ति वड़ा दुर्व्यवहार करते थे। मध्यप्रान्त में सफाई का कार्य करनेवाली महार जाति बड़ी संख्या में वसी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रादि वर्ण इन्हें ग्रछूत समभते थे। नाई इनके बाल नहीं वनाते थे, घोवी इनके कपड़े नहीं घोते थे। इन सब वातों से महार ग्रतीव दु:खी थे। इस परिस्थित का लाभ ईसाई, पादरी ग्रीर मुसलमान उठा रहे थे ग्रीर २७ नवम्बर १६२६ को मौजा ग्रर्जुनदह में ईसाई पादरी ग्रीर मुसलमान मौलवी वड़ी संख्या में पहुँचे ग्रीर उन्होंने सब महार भाइयों को प्रेरणा दी कि यदि वे ईसाई या मुसलमान वन जायें तो उनकी ग्रस्पृश्यता दूर हो जायेगी ग्रीर उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा; धर्म-परिवर्तन उनके जीवन को सुखमय बना देगा ग्रीर उनकी सब समस्याग्रों का समाधान कर देगा।

इस बात की सूचनाजब श्री गुप्त को मिली और वे अपने सहयोगी पण्डित मन्तूलाल पौराणिक और ठाकुर प्यारेलाल के साथ वहाँ पहुँचे तो महार भाइयों की एक बड़ी सभा में ईसाई पादरी और मुसलमान मौलवी इनको घर्म-परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इन लोगों ने भी महारों से बातचीत की और छत्तीसगढ़ी बोली में उनको यह कहा— "श्राप लोगों की यह शिकायत है कि ग्राप ग्रछूत समभे जाते हैं, ग्रतः ग्रापका काम नाई और घोबी नहीं करते हैं। हम ग्रापको नाई श्रीर घोबी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम खुद नाई और घोबी का काम करने को तैयार हैं।" इतना कहकर श्री गुप्त ने उनके नाई का काम किया ग्रर्थात् बाल बनाये और उनके कपड़े घोकर घोबी का काम किया। इससे महार ग्रतीव प्रसन्त हुए और उन्होंने ईसाई या मुसलमान होने का विचार छोड़ दिया। ग्रपने इस उदात्त ग्राचरण, प्रेमपूर्ण एवं सराहनीय ग्रादर्श व्यवहार से श्री गुप्त ने मध्यप्रदेश की महार जातियों में घर्म-परिवर्तन की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया।

दुर्ग नगरपालिका का प्रघान होने के नाते उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा हरिजनी-द्वार का व्यापक कार्यक्रम शुरू करने से कई वर्ष पहले ही आर्यसमाज के विचारों से प्रेरित होकर इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना शुरू किया। इस प्रसंग में एक घटना उल्लेखनीय है। १९३४ में जब महात्मा गांघी दुर्ग ग्राये तो वे गुप्तजी के घर पर ही ठहरे ग्रौर उन्होंने उनसे पूछा कि दुर्ग में देखने लायक क्या वस्तुयें हैं ? श्री गुप्त ने महात्मा गांधी से कहा --- "यहाँ एक ही वस्तु देखने योग्य है।" वे उन्हें पुराने श्रार्यसमाज-भवन में ले गये जहाँ एक पाठशाला में हरिजन(भंगी बालक) उच्च जाति के बालकों के साथ एक ही टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ रहे थे। गांघी जी के पूछते पर उन्होंने बताया कि १६२६ में वे नगर-पालिका के प्रधान बने थे। उस समय से ही यहाँ मेहतर बालक और उच्च जाति के वालक लगातार एक-साथ बैठकर पढ़ रहे हैं।" महात्माजी इस घटना से बड़े प्रभावित हुए । मध्यप्रदेश भौर विदर्भ में इस प्रकार के हरिजनोद्धार की यह पहली घटना थी। दुर्ग का मारवाड़ी व्यापारी समाज उनके इस कृत्य को महान् अधर्म मानता था। उन्होंने इसके विरोध में उच्च जाति के बालकों के लिए मारवाड़ी विद्यालय खोला। इसमें हरिजन वालकों का प्रवेश वर्जित था। श्री गुप्त पर यह दवाव डाला जाने लगा कि उनके स्कूल में हरिजन बालकों और उच्च वर्ण के छात्रों के बैठने के लिए पृथक्-पृथक् व्यवस्था की जाये । इनका यह कहना था कि इससे ग्रस्पृश्यता का कलंक सदा के लिए बना रहेगा । इन्होंने इस सुकाव को ग्रस्वीकार कर दिया और भ्रपनी पाठशाला में ग्रतीव योग्य ग्रध्यापक रखे। इस कारण इस विद्यालय का परिणाम बहुत श्रच्छा रहने लगा ग्रीर इसकी पढ़ाई से आकृष्ट होकर उच्च जातियों के बालक भी बड़ी संख्या में इनके विद्यालय

c

में प्रवेश लेने लगे और हरिजन वालकों के साथ वैठकर पढ़ने लगे।

श्री गूप्त सार्वदेशिक सभा के भी काफी समय तक प्रधान रहे ग्रीर उन्होंने प्रधान होने के नाते हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह का संचालन बड़ी कुशलतापूर्वक किया। उन दिनों हैदरावाद के राज्य में यद्यपि अधिकांश जनता हिन्दू थी, किन्तु वह अपने धार्मिक विघि-विघानों के अनुसार पूजा तथा उपासना करने में स्वतन्त्र नहीं थी। मुसलिम शासक उनपर ऐसे कठोर प्रतिवन्य लगाते जा रहे थे कि वे मुसलमान वन जायें। किसी सार्व-जिनक स्थान पर कोई घार्मिक सभा, भाषण या प्रचार नहीं हो सकता था। घर में पूजा के लिए हवन कुंड तक वनाना वर्जित था। शासन से प्रोत्साहन और संरक्षण प्राप्त करके रजाकार (मुसलिम स्वयंसेवक) ग्रीर पुलिस के कर्मचारी हिन्दुग्रों पर नाना प्रकार के ग्रत्याचार किया करते थे। इस दुरवस्था को दूर करने तथा धार्मिक स्वतन्त्रता के ग्रधिकार प्राप्त करने के लिए सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से ग्रार्थसमाज द्वारा जो सत्याग्रह संचालित किया गया उसका ग्रन्यत्र विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ इतना उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि श्री गुप्त के ग्रोजस्वी नेतृत्व ग्रौर कुशल संचालन से यह सत्या-ग्रह पूर्ण रूप से सफल हुन्ना और ग्रार्यसमाज की घार्मिक माँगों को निजाम सरकार ने स्वीकार किया। उस समय हैदरावाद शासन के प्रधानमन्त्री सर ग्रकवर हैदरी ने महात्मा-गांघी के एक पत्र के ब्राघा पर ब्रायंसमाज को इस सत्याग्रह में हुई क्षति के लिए पन्द्रह लाख रुपये देना स्वीकार किया। यह पत्र श्री गुप्त ने महात्माजी से श्रकवर हैदरी को लिखवाया था।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् का सदस्य बनने पर श्री गुप्त ने ग्रार्य विवाह-ग्रिंघिनियम भी भारत सरकार से पास कराया। इसके ग्रानुसार ग्रार्यसमाज की पद्धति से गुद्ध होकर मुसलमानों तथा ईसाइयों द्वारा किये जानेवाले विवाहों को वैधता प्रदान की गयी। इस कानून के बनने से पहले शुद्ध होनेवाले मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों के विवाद श्रवंघ माने जाते थे। २०-३-१६३७ को यह विघेयक पारित हुग्रा।

कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने १६३७ में जब पहली वार पद ग्रहण किया तो मध्यप्रांत में श्री गुप्त वहाँ की विधानसभा के ग्रध्यक्ष चुने गये। उस समय तक सभाग्रों की कार्य-वाही. अंग्रेजी में होती थी ग्रीर भारतीयों को मातृभाषा में बोलने का ग्रधिकार प्राप्त नहीं था। श्री गुप्त ग्रार्यसमाजी होने के कारण शुरू से हिन्दी के कट्टर समर्थक थे ग्रीर इन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा में ग्रपना एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रध्यक्षीय निर्णय दिया जिसके श्रनुसार सदस्यों को हिन्दी में भाषण करने की ग्रनुमित प्राप्त हो गयी। महात्मा गांधी ने २ ग्रक्तूबर, १६३७ के 'हरिजन' पत्र में इस निर्णय की बड़ी सराहना की थी।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद ग्रार्थसमाज की दृष्टि से गुप्त का एक महत्त्वपूर्ण कार्य नियोगी समिति में भाग लेना था। छः सदस्यों की यह समिति मध्यप्रान्त के शासन ने पं० रिवशंकर शुक्ल के समय में १४ एप्रिल, १६५४ को इस उद्देश्य से गठित की थी कि मध्य-प्रदेश के ईसाई पादियों द्वारा सामान्य जनता को, विशेषतः पिछड़े हुए वर्गों तथा जंगलों ग्रीर पहाड़ों में रहनेवाले भोले-भाले लोगों को विभिन्न प्रलोभनों द्वारा धर्म-परिवर्तन कराके ईसाई वनाने का जो प्रयास किया जाता है, उसके कार्यकलापों की विस्तृत जाँच की जाय। इसके ग्रध्यक्ष नागपुर के डॉक्टर भवानी शंकर नियोगी थे, ग्रतः यह नियोगी-समिति कहलाती है। इस समिति के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य श्री घनश्यामसिंह गुप्त थे। इस समिति ने मध्यप्रदेश के १४ जिलों का दौरा करके ११,३६० व्यक्तियों से सम्पर्क, गवाही तथा ३७५ व्यक्तियों के लिखित बयानों के आधार पर इस विषय में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह सम्भवतः इस विषय की सर्वोत्तम रिपोर्ट है और इसमें यह भी बताया गया था कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए किन उपायों का अवलम्बन किया जाये। अनितम समय तक श्री गुप्त समाज की गतिविधियों में बड़े उत्साह से भाग लेते रहे।

पण्डित विश्वमभरप्रसाद शर्मा—श्री घनश्यामिंसह गुप्त के वाद मध्यप्रान्त तथा विदर्भ की श्रार्य प्रतिनिधि सभा के निर्माण श्रीर संचालन में सबसे वड़ा योगदान श्री शर्मा जी का कहा जा सकता है। वह मूलतः मध्यप्रान्त के निवासी नहीं थे, अपितु संयुक्तप्रान्त के रहनेवाले थे। उनका जन्म गढ़मुक्तेश्वर के निकट लुहारी गाँव में एक पौराणिक रूढ़ि-वादी ब्राह्मण-परिवार में हुआ था, बचपन से ही उनपर आर्यसमाज का गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि उनके परिवार का वातावरण पौराणिक था, किन्तु दिल्ली आने पर वह श्रार्यकुमार सभा के कार्यक्रमों और आर्यसमाज के उत्सवों में भाग लेने लगे, और अखिल भारतीय आर्यकुमार परिषद् के प्रमुख कार्यकर्ता बन गये। उनका व्यवसाय पत्रकारिता था।

१६३८ में नवभारत दैनिक के सम्पादन कार्य में सहयोग देने के लिए वह नागपूर ग्रा गये ग्रीर वहाँ ग्रार्यसमाज के प्रति स्वाभाविक प्रीति ग्रीर निष्ठा के परिणामस्वरूप उन्होंने नागपूर आर्यसमाज की प्रवृत्तियों और क्रियाकलापों में भाग लेना शुरू किया। उस समय वहाँ केवल हंसापुरी में ही ग्रायंसमाज मन्दिर था। इसके संस्थापक स्वामी ब्रह्मानन्द ग्रार्यंसमाज में ही रहते थे। उनके विद्वतापूर्ण भाषणों से जनता बड़ी प्रभावित थी। स्वामीजी अपनी योजस्वी वाणी और लेखनी से आर्यसमाज का प्रचार करते थे। स्वामीजी की प्रेरणा से शर्माजी नागपुर की आर्यसमाज के प्रमुख कार्यकर्ता बन गये। १६४१ में गांघीजी द्वारा संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने पर वह गिरफ्तार कर लिये गये। उन्होंने जेल में भी आर्यसमाज का प्रचार आरम्भ कर दिया। उन द्वारा प्रत्येक ग्रमावस्था ग्रीर पूर्णिमा को जेल में हवन का ग्रायोजन किया जाता था, उपदेश ग्रीर प्रवचन होते थे और इनके वाद सभी वन्दियों में हलवा-पूरी के प्रसाद का वितरण किया जाता था। रक्षावन्वन के ग्रवसर पर उन्होंने श्रावणी के यज्ञ का वड़े समारोह से ग्रायोजन किया और अनेक बन्दियों को यज्ञोपनीत घारण कराया। जेल से मुक्त होने के बाद १९४५ से धर्माजी ने नागपुर आर्यंसमाज हंसापुरी के सत्संगों में भाग लेना शुरू किया। इसी समय ग्रार्यसमाज हंसापुरी के भवन को नागपुर के इम्प्र्वमेंट ट्रस्ट ने ग्रपने विकास के लिए लेने का निर्णय किया और समाज को किसी अन्य स्थान पर जगह देने की घोषणा की । इससे हंसापुरी समाज के ग्रवसान का संकट उत्पन्न हो गया । शर्माजी ने इस जमीन को बचाने के लिए ट्रस्ट से बहुत पत्र-ज्यवहार किया, पर ट्रस्ट उस जमीन को लेने पर तुला हुआ था। उसने जब अपने निर्णय को न बदलने की घोषणा की तो शर्माजी के नेतृत्व में ग्रार्यं वन्युग्रों ने मन्दिर की रक्षा के लिए सत्याग्रह करने का संकल्प किया। ट्रस्ट को इसकी सूचना विधिवत् दे दी गयी। ग्रन्त में इस मामले में ट्रस्ट को मुकना पड़ा। यह स्रार्यसमाज की भारी विजय थी।

श्री शर्माजी मध्यप्रदेश ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के चिरकाल तक प्रधान भी रहे। प्रधान-पद से निवृत्त होने पर भी वह सभा के कार्य-संचालन में सिक्रय योगदान करते रहे। ग्रम् जी का एक महत्वपूर्ण कार्य गुरुकुल होशंगावाद का पुनरुजीवन था। यह गुरुकुल १६३५ से बन्द पड़ा या ग्रीर यहाँ की भूमि ग्रीर सम्पत्ति का उपयोग नहीं हो रहा या। यहाँ कई योजनाएँ चलाने की सम्भावनाग्रों पर विचार किया गया। एक योजना वानप्रस्थ ग्राश्रम ग्रीर गोसम्वर्द्धन केन्द्र बनाने की थी। दूसरी योजना ग्रादिवासी तथा हिरजन छात्रावास चलाने की थी। इन योजनाग्रों के संचालन का उत्तरदायित्व पहले प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता शिवकुमार पगारे को दिया गया ग्रीर बाद में डॉक्टर घर्मेन्द्र- प्रसाद को। किन्तु इनमें से कोई भी योजना सफल नहीं हो सकी। इसी समय शर्माजी की दृष्टि गुरुकुल भज्भर के सुयोग्य स्नातक स्वामी भूमानन्द पर पड़ी, ग्रीर उन्हें गुरुकुल के संचालन का भार सौंपा गया।

स्वामी ब्रह्मानन्द स्वामीजी सभा के पुराने कर्मठ कार्यंकर्ता थे। पहले वह नर्रासंहपुर आर्यंसमाज में प्रचार करते रहे। उसके बाद उन्होंने सभा की ओर से अनेक स्थानों पर वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्यं बड़ी सफलता से सम्पन्न किया। सभा की १९१३ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जबलपुर, होशंगाबाद, इलाहा-बाद, सिवनी, रुस्तमपुर, चाँदूर, भरतपुर, नागपुर, दुर्ग आदि स्थानों में प्रचार किया था। उनके भाषण अतीव ओजस्वी तथा प्रभावशाली होते थे। सभा की अनेक रिपोर्टों में स्वामी जी की अवैतिनक सेवाओं की सराहना करते हुए लिखा गया था कि उन्होंने सभा के सभी विभागों के कुशल संचालन में बड़ा सहयोग दिया। वे कई वर्ष तक होशंगाबाद के गुरुकुल के संचालन में भी वहुमूल्य सहयोग देते रहे। किन्तु १९२० में कई विषयों पर मतभेद होने के कारण वह सभा से पृथक् हो गये। उन्होंने नागपुर में आर्यसमाज हंसापुरी को अपनी साधनास्थली बना लिया और १९४५ तक यहाँ वैदिक धर्म का प्रचार करते रहे। आर्यसमाज हंसापुरी में उन्होंने आर्य यन्त्रालय की स्थापना की। इसमें अनेक वर्षों तक हिन्दी तथा मराठी में आर्यसमाजविषयक पुस्तिकायों और ट्रैवट प्रकाशित किये गये। मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यसमाज के प्रचार को सफल बनाने में उनका प्रभाव- भाली कर्तृत्व सदैव उल्लेखनीय रहेगा।

मध्यप्रदेश में आर्यसमाज की गतिविधियों के लिए दान देनेवाले श्री डॉक्टर गोविन्दिसिंह मनसबदार का भी उल्लेख उचित प्रतीत होता है। वह विदर्भ में पातूर जिला अकोला के निवासी थे। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के लिए पिछली शताब्दी के अन्त में जब महात्मा मुंशीराम ने अपील निकाली थी और तीस हजार की राशि एकत्र करने का संकल्प किया तो महात्माजी की भोली में सर्वप्रथम दस हजार रुपये की राशि उन्होंने ही प्रदान की थी।

#### चौदहवाँ ग्रध्याय

# मध्य भारत में त्रार्यसमाजों की स्थापना त्रौर प्रगति

#### (१) मध्यभारतीय श्रायं प्रतिनिधि सभा

वर्तमान समय के मध्यप्रदेश के ग्रनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके ग्रार्यसमाज ग्रार्थ प्रति-निधि सभा मध्यप्रदेश एवं विदर्भ के साथ सम्बद्ध नहीं हैं। भारत की स्वतन्त्रता (सन् १६४७) से पूर्व ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत के मध्यप्रान्त के अन्तर्गत नहीं थे, और इनमें ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, रतलाम, धार ग्रौर देवास ग्रादि श्रनेक देशी राज्यों की सत्ता थी। इनमें स्थापित ग्रार्यसमाज या तो ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान व मालवा से सम्बद्ध थे, या स्वतन्त्र थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् इन क्षेत्रों, जहाँ पहले देशी रियासतें थीं, के आर्यसमाजों का एक पृथक् केन्द्रीय संगठन बन गया, जिसकी स्थापना मध्य-भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम से सन् १६४६ ई० में हुई थी और जिसका पंजीकरण १५ जनवरी, १९५१ को हुया था। सन् १९४७ तक इस क्षेत्र में ब्रिटिश भारत के अन्य प्रान्तों के समान आर्यसमाज का कोई ऐसा प्रान्तीय संगठन नहीं था, जो सुव्यवस्थित रूप से इस प्रदेश में ग्रार्यसमाज के प्रचार के कार्य में रत हो। इस कारण विभिन्न रियासतों में ग्रायंसमाज के सुप्रसिद्ध साधु-संन्यासी महात्माग्रों ग्रीर प्रचारकों द्वारा पृथक्-पृथक् रूप से यहाँ आर्यसमाज स्थापित किये गये। इस समय मध्य भारत की ग्रायं प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध समाजों की संख्या ११२ है, किन्तु स्वतन्त्रता से पहले इनकी संख्या बहुत कम थी, और इस प्रदेश में ग्रार्यसमाज का कार्यकलाप भी ग्राधिक नहीं था। इन्दौर, भोपाल, देवास ग्रादि नगरों में जो ग्रार्यसमाज स्थापित थे वही ग्रपने नगर तथा समीपवर्ती देहाती क्षेत्र में वैदिक घर्म के प्रचार का प्रयत्न किया करते थे। ग्रतः इस ग्रध्याय में इनमें से कतिपय प्रमुख समाजों की स्थापना तथा प्रगति का कालक्रम से संक्षिप्त परिचय ही दिया जाएगा।

## (२) मध्य भारतके प्रमुख प्रार्थसमाज

श्रायंसमान देवास —इस समान की स्थापना श्री चैतन्य स्वामी द्वारा सन् १८८५ ई० में हुई ग्रौर इसकी स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने प्रमुख सहयोग दिया—सर्वश्री गौरीशंकर शर्मा, गोवर्द्धनलाल दौलतिसह गुप्त, प्रतापिसह भगीरथ, ग्रात्माराम, गोपीलाल तथा राघाकृष्ण। इसके ग्रारम्भिक कार्यकर्ताओं में पण्डित वीर-सेन-वेदश्रमी के पिता स्वामी सत्यानन्द का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पिछली शतान्दी में देवास मध्य भारत की एक छोटी-सी रियासत थी। उस समय देवास दो राज्यों, देवास सीनियर तथा देवास जूनियर में बँटा हुआ था। आर्यसमाज की स्थापना जूनियर या छोटी पाती देवास में हुई थी। पिछली शतान्दी में राज्य के राजा तथा मन्त्री-गण आर्यसमाज के कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। वे इसके श्रावणी, ऋषि-बोघोत्सव आदि उत्सवों में भाग लेते थे। ऋषि-बोघोत्सव के विशाल जुलूस का प्रवन्ध राज्य की ओर से होता था और राज्य के हाथी, घोड़े, वाघी और सैनिक इस जुलूस के अंग होते थे। देवास छोटी पाती के राजा मल्हार राव वाबा साहव आर्यसमाज को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे।

ग्रार्थंसमाज देवास में साप्ताहिक सत्संग बड़े घूमधाम से होते थे ग्रीर ग्रार्थं बन्युग्रों के पारिवारिक संस्कार भी ग्रार्थंसमाज द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्त कराये जाते थे। पिछली शताब्दी के ग्रन्तिम दशक में देवास में ग्रार्थंसमाज के सुप्रसिद्ध प्रचारक स्वामी नित्यानन्द ग्राये थे ग्रीर जन्होंने यहाँ समाज का ग्रन्छा प्रचार किया था।

-श्रायंसमाज इन्दौर-यहाँ श्रायंसमाज की स्थापना स्वामी नित्यानन्द सरस्वती द्वारा सन् १८८७ में की गयी थी। यहाँ भ्राने पर स्वामी जी का परिचय डॉक्टर गोविन्द-राव चास्कर से हुग्रा। उन्होंने ग्रपने चिकित्सालय में स्वामी जी के निवास का प्रवन्ध किया। ब्रारम्भ में स्वामी जी के चार-पाँच व्याख्यान कृष्णपुर में दक्षिणी पण्डितों के राम-मन्दिर में हुए। इन व्याख्यानों का प्रभाव स्थानीय जनता पर इतना श्रधिक पड़ा कि बम्बई के सुप्रसिद्ध मर्चेण्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सेठ जयनारायण दानी व डॉक्टर गोविन्द-राव चास्कर के विशेष उद्योग से यहाँ आर्यसमाज स्थापित हो गया। उस समय इन्दौर के दीवान ग्रार० रघुनाथ राव थे। इनसे भेंट होने के बाद स्वामी जी के व्याख्यानों का प्रबन्ध राजकीय पुस्तकालय में हो गया। दीवान साहव पर भी व्याख्यानों का बहुत प्रभाव पड़ा भ्रौर उन्होंने अपने मित्रों को भी इनमें आमन्त्रित किया। उन दिनों आर्यसमाज भीर स्वामी जी के व्याख्यानों की इतनी घूम मच गयी कि देवास ग्रादि ग्रास-पास की छोटी रियासतों के अनेक उच्च अधिकारी इन व्याख्यानों को सुनने के लिए वहाँ आने लगे। स्वामी जी इन्दौर से कुछ समय के लिए देवास में भी प्रचार करने गये। १८८६ में पुनः स्वामी जी इन्दौर श्रार्थसमाज में श्राकर ठहरे। डॉक्टर गोविन्द राव सदाणिव चास्कर ने स्वामी जी के निवास की व्यवस्था की ग्रौर निम्नलिखित विषयों पर स्वामी जी के व्याख्यान हुए-१. म्रार्यावर्त क्या था ग्रीर क्या हो गया; २. धर्म का स्वरूप; ३. अपीरुषेय वेद; ४. पुनर्जन्म । ये सभी व्याख्यान खुले मैदान में हुए जहाँ प्रतिदिन हजारों मनुष्य एकत्र होते थे। डॉक्टर चास्कर ने स्वामी जी के इन्दौर-ग्रागमन का समाचार महाराजा शिवाजी राव होलकर को दिया, और स्वामी जी की विद्वत्ता, ज्ञान और स्वभाव की प्रशंसा की। महाराजा साहब ने डॉक्टर साहब द्वारा स्वामी जी को मिलने के लिए हवा महल में भ्रामन्त्रित किया और स्वामी जी के ग्राने पर उनसे अनेक गम्भीर दार्शनिक प्रश्न किये। स्वामी जी द्वारा दिये गये उत्तरों से वे इतने अधिक प्रसन्त हुए कि उन्होंने कहां कि "वर्तमान साधु-समुदाय अपनी चरित्र प्रष्टता के लिए प्रसिद्ध है, किन्तु साधु ही समाज का सुघार भी कर सकते हैं। हमने यह पहले ही साघु देखे हैं जो लोगों को सुघारते हैं।" इसके बाद महाराजा साहब ने यह इच्छा प्रकट की कि स्वामी जी इन्दीर राज्य में ही रहें और यहीं उपदेश किया करें। राज्य के प्रत्येक स्थान में उनके भोजन,

निवास आदि का प्रवन्ध कर दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें तथा स्वामी विश्वेश्वरा-नन्द जी को एक हजार रुपया मासिक व्यय के लिए मिला करेगा। किन्तु वह राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे। इसके उत्तर में स्वामीजी ने निवेदन किया कि हम इन्दौर राज्य में उपदेश करने के लिए तो तैयार हैं, संन्यासी और परिव्राजक होने के कारण यह प्रतिज्ञा करने को तैयार नहीं हैं कि राज्य से बाहर नहीं जायेंगे। अन्त में महाराजा ने कुछ समय के लिए इनसे राज्य में रहकर उपदेश करने की प्रार्थना की और निषेध करने पर भी मासिक सहायता का प्रवन्ध कर दिया।

१८६० में पुनः स्वामी जी इन्दौर पहुँचे। उनकी ग्रनुपस्थिति में ग्रायंसमाज का प्रभाव वढ़ने के कारण पौराणिक पण्डित वहुत चिन्तित हुए ग्रौर उन्होंने इसका विरोध करने के लिए सद्धर्म प्रकाशिका नाम की एक सभा स्थापित की। इसमें ग्रार्थसमाज पर नाना प्रकार के आक्षेप किये जाते थे और अनेक प्रकार के भूठे आरोप लगाये जाते थे। म्रार्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों पर पौराणिक पण्डितों के म्राक्षेपों का समुचित उत्तर वड़े प्रभावशाली ढंग से दिया जाता था। इस कारण शनै:-शनै: जनता पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। स्वामी जी ने ग्राते ही 'सद्धर्म प्रकाशिका' के उपदेशों के विरोध में अपने प्रवचन देना ग्रारम्भ किया। इनमें जनता वड़ी संख्या में उपस्थित होने लगी। एक दिन समाज में व्याख्यान देते समय स्वामी जी ने कहा कि पूर्वकाल में कमें करके ब्राह्मण होते थे, न कि वर्तमान समय की भांति ब्राह्मणकुल में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होते थे। इसपर सभा में उपस्थित एक पौराणिक पण्डित गोपाल जी ने श्रोतायों के सामने प्रतिज्ञापूर्वक यह कहा कि इस ग्राशय का मन्त्र वेद में है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मण कहा सकता है। इसपर आर्यसमाज के विद्वानों ने उन्हें वेद के मूल-मन्त्र को प्रस्तुत करने को कहा पण्डित जी ने जोश में ग्राकर निम्नलिखित संस्कृत-वाक्य को वेदमन्त्र घोषित किया—"ब्राह्मणात् ब्राह्मण्यां जातः स ब्राह्मणः" श्रुतिः यजुः। इसे सुनकर लोगों ने कहा-"पण्डित जी, ग्राप इस वाक्य को लेखबढ़ करने की कुपा करें।" पण्डित जी ने भटपट कागज-कलम मैंगाकर लिख दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिये। उसके बाद पण्डित जी को यजुर्वेद देकर कहा गया कि ग्राप इसमें ग्रपने मन्त्र को निकाल-कर दिखला दें। वहुत देर तक पण्डित जी यजुर्वेद के पन्ने पलटते रहे और जब उन्हें यह मन्त्र देद में नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि "यह मन्त्र मेरी पुस्तक में है। उसे ग्रभी मैं घर से लाता हूँ। मेरे ग्राने तक सभा से कोई सदस्य उठकर न जाय।" स्वामी नित्यानन्द जी तथा ग्रन्य ग्रार्यसमाजी सभास्थल में बहुत देर तक बैठे रहे, किन्तु पण्डित जी वापस नहीं लौटे। उनके घर पर उन्हें बुलाने के लिए जो व्यक्ति भेजे गये उन्हें भी पण्डित जी नहीं मिले। इस घटना से यह भली-भाँति स्पष्ट हो गया कि पौराणिक पण्डितों के पास जन्मानुसार वर्णव्यवस्था को वेदानुकूल सिद्ध करने का कोई वैदिक मन्त्र या प्रमाण नहीं है। इसका जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्यसमाज के सिद्धान्तों में उनकी अभिरुचि और ग्रास्था अधिक दृढ़ होने लगी और सद्धमें प्रकाशिका सभा से उनका विश्वास उठ गया। यहाँ की स्थानीय जनता में ग्रायंसमाज की लोकप्रियता वढ़ गयी ग्रीर इसके वाद ग्रार्यसमाज को ग्रंपने काम में कोई कठिनाई नहीं हुई। ग्रीची-गिक नगर होने के कारण जब इन्दौर में जनसंख्या बढ़ने लगी तो यहाँ शनै:-शनै: अन्य समाज भी स्थापित होने लगे।

सन् १६४० में महर्षि दयानन्द गंज का समाज स्थापित हुआ था। इस स्थान का पुराना नाम तोपखाना था। इस समाज के प्रधान योगराज नारंग और मन्त्री श्री तेजकरण माहेश्वरी थे। यहाँ बड़ी सुन्दर यज्ञशाला, श्रतिथिशाला, समाज का अपना भवन तथा साधु आश्रम बना हुआ है। समाज की ओर से पारिवारिक सत्संग लगाये जाते हैं। आसपास की बस्तियों में प्रचार किया जाता है। सत्यार्थप्रकाश की परीक्षाएँ भी आयोजित की जाती हैं। संयुक्तागंज का समाज रेलवे स्टेशन से डेढ़ मील की दूरी पर है। इसकी स्थापना ६० वर्ष पूर्व मास्टर शम्भूलाल शर्मा ने की थी। चिरकाल तक यह समाज किराये के मकान में चलता रहा। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस समाज के विशाल भवन का निर्माण हुआ, और इस समाज ने बहुत उन्नति की।

नीमच—यहाँ सर्वप्रथम १८६२ में स्वामी नित्यानन्द जी ने हरिजनों के उद्घार का तथा वैदिक धर्म के प्रचार का वड़ा सराहनीय प्रयास किया। राजस्थान मालवा गोरिक्षणी सभा की ग्रोर से भी श्री करोड़ीमल मालू ने स्वामी जी से यह प्रार्थना की कि ग्राप यहाँ थोड़े दिन ठहरकर ग्रस्पृथ्य समभी जानेवाली भंगी, कंजर ग्रोर महार जातियों में प्रचार करें ग्रोर उन्हें गोरक्षण के विषय पर व्याख्यान दें तो वड़ा उपकार होगा। स्वामीजी ने इन जातियों की पंचायतों में जा-जाकर उनमें ग्रपने हिन्दुत्व पर ग्रिमान करने की भावना उत्पन्त की ग्रीर गो-मांस भक्षण का परित्याग करने के लिए वड़े मर्म-स्पर्शी शब्दों में ग्रपील की। इन पंचायतों में स्वामी जी के साथ-साथ नीमच के ग्रन्य स्थानीय १०-१५ प्रतिष्ठित पुरुष भी जाया करते थे। स्वामी के उपदेश के प्रभाव से इन जातियों ने गोरिक्षणी सभा की इच्छानुसार एक दस्तावेज लिखकर सदा के लिए गो-मांस-भक्षण करना छोड़ दिया। उस समय केवल नीमच छावनी ग्रीर नगर में इन जातियों के कारण द-१० गायों का प्रतिदिन वघ होता था। वह ग्रव रक गया ग्रीर ग्रव इनके प्रभाव से ग्रन्य प्रदेशों के भंगियों ने भी गो-मांस-भक्षण का परित्याग कर दिया। गोरिक्षणी सभा द्वारा इस वर्ष के ग्रन्त में प्रकाशित एक विवरण के ग्रनुसार केवल नीमच नगर ग्रीर छावनी में २,५५५ गौग्रों की प्राणरक्षा हुई।

स्वामी जी की उपर्युक्त यात्रा के बाद लगभग तीन दशाब्दियों तक ग्रार्यसमाज के किसी वड़े प्रचारक के इस प्रदेश में जाने का विवरण हमें उपलब्ध नहीं है। १६२३ ई० में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई ग्रार इस ग्रार्यसमाज की विशेष ख्याति इसलिए है कि यहाँ १६२६ में तीन दिन तक पण्डित रामचन्द्र देहलवी तथा पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार ने ग्रार्यसमाज की ग्रोर से सुप्रसिद्ध पौराणिक पण्डित कालूराम शास्त्री तथा ग्रखिलानन्द से एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ किया। इसमें ग्रार्थसमाज की विजय होने से यहाँ तथा ग्रास-पास के प्रदेश में ग्रार्थसमाज का खूब प्रचार हुगा। १६३० में यहाँ सेठ ग्रार्थवीर राम-निवास ऐरन व पण्डित सुखदेव ग्रादि पर मुसलमानों का ग्राक्रमण हुग्रा ग्रीर सब ग्राक्रमणकारियों को न्यायालय से दण्ड मिला। यहाँ के यशस्वी घनी व्यापारियों ने ग्रार्थ-समाज को उदारतापूर्वक दान दिया। सेठ नाथूलाल ग्रग्रवाल, बावूग्रर्जुन लाल ग्राचार्य तथा मागीलाल किविकिकर ने क्रमशः ६०, ४० ग्रीर ३० हजार के भवन ग्रार्यसमाज को दान दिये। इस स्थान की एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है कि ग्रार्यसमाज के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ महार्थी पण्डित रामचन्द्र देहलवी का जन्मस्थान यहाँ ग्रार्यसमाज मन्दिर के निकट है। इस ग्रार्यसमाज की ग्रीर से श्रीमद्द्यानन्द विद्यालय, ग्रार्यकुमार-

सभा श्रीर श्रार्यवीर दल चलाये जाते हैं। पारिवारिक सत्संगों श्रीर प्रचारकों द्वारा प्रचार-कार्य किया जाता है।

मह छावनी—यहाँ १८६३ में एक ग्रायंसमाज की स्थापना हुई। स्वामी नित्यानन्द जी ग्रपने प्रचार-कार्य में यहाँ कई बार ग्राये थे। १६५० में यहाँ महिला समाज की भी स्थापना हुई। महू छावनी बड़ी सिक्तिय समाज है। इसने हैदराबाद सत्याग्रह में विशेष योगदान दिया था। यहाँ १६१६ में मुसलमानों के साथ रामचन्द्र देहलवी का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुग्रा था। इस समय यहाँ ग्रायंसमाज की ग्रोर से ग्रायं कन्या महा-विद्यालय चलाया जा रहा है। महू शहर में रेलवे स्टेशन से ग्राघा किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रन्य ग्रायंसमाज भी १६०३ में स्थापित हुग्रा। इसकी ग्रोर से तीन शिक्षा-संस्थाएँ—ग्रायं वाल निकेतन (प्राथमिक शाला), ग्रायं वाल निकेतन (माध्यमिक विद्यालय) ग्रोर ग्रायं कन्या महाविद्यालय चलाई जा रही हैं।

लशकर (ग्वालियर)—यहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना १६०१ ई० में हुई थी।
यहाँ के सिक्रय एवं कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर महावीरसिंह, वावूलाल गुप्त, श्री फूलसिंह,
श्री भारतभूषण त्यागी हैं। यह समाज ग्रपनी स्थापना के समय से बड़े उत्साह के साथ
कार्य कर रहा है। यहाँ वार्षिक उत्सव, वेदप्रचार-सप्ताह, ऋषि-वोघोत्सव ग्रादि ग्रायं पर्व
समारोहपूर्वक मनाये जाते हैं। इस ग्रायंसमाज की ग्रोर से दयानन्द ग्रायं उच्च माध्यमिक
विद्यालय, ग्रायं कन्या पाठशाला, ग्रायं वाचनालय भी चलाये जाते हैं। १६२६ में
ग्वालियर नगर में रेलवे स्टेशन से डेढ़ मील की दूरी पर एक ग्रन्य ग्रायंसमाज स्थापित
हुग्रा ग्रीर १६२५ में मुरार में ग्रायंसमाज की स्थापना हुई। लशकर में एक ग्रायं महिला
समाज ग्रीर चित्रगुप्त गंज में भी एक ग्रन्य समाज है।

धार—इस ग्रार्यसमाज की स्थापना १६०४ में की गयी थी। इसके पास अपना निजी भवन है ग्रौर सारा प्रचार-कार्य स्थानीय कार्यकर्ताग्रों द्वारा किया जाता है। समाज के साथ एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है। इस समाज ने यहाँ ईसाइयों के प्रचार का प्रतिकार करने का प्रयास किया है।

रतलाम—यह समाज रतलाम रेलवे स्टेशन से एक मील की दूरी पर है और १६१० ई० में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक और पहले प्रधान पण्डित देवप्रकाश थे। उन्होंने इस क्षेत्र में आर्यसमाज का प्रचार बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ किया।

ग्रायंसमाज भोपाल—इसकी स्थापना १६०४ ई० में श्री लक्ष्मीशरण ग्रौर मन्तूलाल विस्मिल ने की शी। उस समय भोपाल मुसलिम राज्य था। इसमें नवावी शासन था। यहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना खुले रूप में नहीं की जा सकती थी। ग्रतः यहाँ ग्रायं-समाज का कार्यक्रम मित्र सभा के नाम से ग्रारम्भ किया गया। मित्र सभा में उसी कार्य-क्रम का ग्रनुसरण किया जाता था जो ग्रायंसमाजों के लिए सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्घारित किया गया था। प्रति रिववार को समाज के सदस्यों के घरों पर साप्ताहिक सत्संगों में सन्ध्या, हवन, प्राथंना, प्रवचन ग्रौर व्याख्यान होते थे। समाज का केवल एक कार्यक्रम, विर्घामयों की शुद्धि, इस राज्य के समीपवर्ती ग्वालियर राज्य के प्रदेश में किया जाता था।

इस समाज की स्थापना में तीन व्यक्तियों ने विशेष भाग लिया। श्री मन्नूलाल बिस्मिल स्वामी दयानन्द के परमभक्त थे ग्रीर उन्होंने समाज की स्थापना में गहरी दिलचस्पी ली। वे समाज के पहले प्रधान चुने गये। इनके प्रमुख सहयोगी लाला नन्द-किशोर तथा श्री नौवतराम थे। नौवतराम को संस्कृत का ग्रच्छा ज्ञान था ग्रौर वे पुरोहित का भी काम करते थे। स्थापना के पाँच वर्ष वाद समाज का वर्तमान भवन १६०६ में खरीदा गया।

मुसलिम राज्य होने के कारण भोपाल में वड़ी जवर्दस्त पर्दा-प्रथा थी। स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। तत्कालीन सामाजिक परम्पराग्रों ग्रीर विश्वासों के कारण स्त्रियों को शिक्षा से सर्वथा वंचित रखा जाता था श्रीर उन्हें शिक्षा देनेवालों को समाज में बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे समय में १६१३ ई० में भोपाल की मित्र सभा ने अपनी श्रोर से स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए लड़िकयों का स्कूल खोलने का एक वड़ा कान्तिकारी निर्णय लिया। कन्या विद्यालय खोल देने पर छात्राग्रों की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि तत्कालीन सामाजिक वातावरण में कोई भी व्यक्ति अपनी लड़कियों को विद्यालय में भेजने के लिए तैयार नहीं था। जिन पाँच-छः व्यक्तियों ने वड़ा साहस करके अपनी लड़िकयों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा, उनका समाज में वहिष्कार किया गया। यह कन्या पाठशाला भोपाल के मुहल्ला फतेहगढ़ में स्थापित की गयी। इसकी पहली अध्यापिका सुश्री महादेवी वर्मा थीं। उन्होंने बड़ी निष्ठा ग्रौर लगन से इस पाठशाला को चलाया और इसी के लिए ग्रपना जीवन समर्पित किया। उनके कारण शनै:-शनै: इस पाठशाला की उन्नति होने लगी। इस पाठशाला के पहले ग्रघिष्ठाता मास्टर कृष्णप्रसाद थे। बाद में इसे हायर सेकण्डरी स्कूल के रूप में परिणत किया गया। श्राजकल यह इसी रूप में चल रहा है और भोपाल में स्त्री-शिक्षा देनेवाली अच्छी संस्थाओं में गिना जाता है।

मित्र सभा का दूसरा क्रान्तिकारी कदम जातपात के बन्धनों को तोड़कर अन्तर्जातीय विवाह कराना था। उस समय आर्यसमाज के एक कमेंठ कार्यकर्ता श्री छुट्टूलाल
ने अपनी भतीजी की शादी कायस्थ होते हुए भी अन्य जाति के लड़के के साथ की। इससे
यहाँ के हिन्दू समाज में बड़ी हलचल मच गयी। इस विवाह में सम्मिलित होनेवाले लोगों
का सामाजिक वहिष्कार यहाँ तक कर दिया कि भंगियों ने इनके शौचालय साफ करने
वन्द कर दिये और नाइयों ने वाल काटने से मना कर दिया। किन्तु शनै:-शनै: यह
वहिष्कार वन्द हो गया और सभी लोग आर्यसमाज के कार्यों में सहायता देने लगे। मित्रसभा के सहयोग से भोपाल में एक विश्वाम कमेटी (मरघट) और हिन्दू अनाथालय का
काम शुरू किया गया। इससे पहले हिन्दू अनाथ वालक मुसलिम यतीमखानों में भेजे जाते
थे और मुसलमान बना दिये जाते थे।

इस शताब्दी के पहले चार दशकों में मित्र सभा भोपाल राज्य में हिन्दुओं के घार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक ग्रधिकारों की रक्षा करनेवाली ग्रीर राजनैतिक जागृति उत्पन्न करनेवाली एकमात्र संस्था थी। इस समय इसमें सहयोग देनेवाले प्रमुख ग्रार्थ वन्धुग्रों का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि उन्होंने मुसलिम शासकों के कोपभाजन बनने का खतरा मोल लेकर भी ग्रपने घर्म-प्रचार का कार्य वड़ी निष्ठा, लगन, घेर्य ग्रीर परिश्रम के साथ किया। ऐसे सज्जनों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—सर्वश्री ज्वालाप्रसाद, नन्दिकशोर, गौरीशंकर गौड़, गयाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, ठाकुरप्रसाद, कालिकाप्रसाद तथा छुट्टूलाल सक्सेना।

भोपाल में जब हिन्दू महासभा की स्थापना हुई, तो उसके निर्माण में आयंसमाजियों ने, विशेष रूप से मास्टर लालिंसह ने प्रमुख भाग लिया। सभी राजनैतिक
दलों के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक कार्य करने की पहली शिक्षा आर्यसमाज से ग्रहण की।
जब १६३६ में हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह-संग्राम आरम्भ हुआ तो मुसलिम शासन की
कड़ी वृष्टि होते हुए भी हैदराबाद जानेवाले सत्याग्रहियों के लिए रेलवे स्टेशन पर मित्रसभा ने भोजन आदि की सुव्यवस्था की और एक युवक महीपाल पथिक को हैदराबादसत्याग्रह में भाग लेने के लिए भी भेजा। १६४७ में स्वतन्त्रता मिलने के बाद मित्र सभा
का नाम बदलकर आर्यसमाज कर लिया गया। अन्यत्र इस बात की चर्चा की गयी है
कि भोपाल शासन ने किस प्रकार सीहोर में सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर
प्रतिवन्घ लगाया और समाज ने उसके विरुद्ध सफल आन्दोलन करके उसे शीघ्र ही रद्द

श्चार्यसमाज उज्जैन की स्थापना सन् १६०६ में हुई थी। इसका श्रेय श्री जगन्नाथ को है। इनकी प्रेरणा से श्री नारायण प्रसाद भागंव समाज के प्रधान श्रीर डॉक्टर महावीरसिंह समाज के मन्त्री वनाये गये। इनके प्रयास से १६१७ में उज्जैन श्चार्यसमाज के भवन का निर्माण किया गया। उज्जैन श्चार्यसमाज ने वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार एवं प्रसार के लिए श्चनेकविध कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया है।

ग्रस्पृथ्य जातियों ग्रौर प्रछूतों की उन्नित के लिए इस समाज ने दिलत वर्ग की शिक्षा के लिए एक संस्था चलायी ग्रौर शिक्षा द्वारा इनकी सामाजिक उन्नित का प्रयास किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए प्रति रिववार को साप्ताहिक सत्संग किये जाते हैं, जिनमें वेदपाठ तथा वैदिक मन्त्रों का स्वाध्याय होता है, वैदिक साहित्य के वितरण ग्रौर विक्रय की योजना भी वहाँ चलायी गयी है। ग्रायंसमाज का पुस्तकालय इस प्रदेश के पुस्तकालयों में ग्रपना विशेष स्थान रखता है। इसमें ग्रायंसमाज के सिद्धान्तों के ग्रितिरक्त विभिन्न धर्मों की पुस्तकों की संख्या तीन हजार है ग्रौर ये नि:शुल्क रूप से पढ़ने के लिए दी जाती हैं। संस्कृत का प्रचार ग्रौर प्रसार करना इस समाज का प्रधान लक्ष्य रहा है। उज्जैन ग्रायंसमाज द्वारा संस्कृत पढ़ाने के लिए शिविरों का नि:शुल्क ग्रायोजन समय-समय पर किया जाता है ग्रौर संस्कृत की शिक्षा सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी जाती है।

हरिद्वार और प्रयाग के कुम्भ मेलों की भाँति उज्जैन में सिहस्थ मेले प्रति वारह वर्ष वाद सम्पन्न होते हैं और इनमें देश के सभी भागों के नर-नारी धर्म-भावना से प्रेरित होकर बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। इन मेलों में प्रचार के महत्त्व को ध्रनुभव करते हुए प्रत्येक सिहस्थ मेले पर आर्यसमाज की और से प्रचार-शिविरों का आयोजन होता है। इनमें चतुर्वेद पारायण यज्ञ, वैदिक प्रवचन, भजन, कीर्तन, प्रदर्शन, चिकित्सा-लय आदि के साधनों से आर्यसमाज का सशक्त प्रचार एवं प्रसार किया जाता है।

गोरक्षा श्रान्दोलन में भी इस समाज ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, गोरक्षा पर एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। रोगियों की सेवा श्रीर चिकित्सा के साथ-साथ एक ऐसा श्रभिनव कार्यक्रम श्रायोजित किया है कि जिसमें जिला चिकित्सालय के रोगी व्यक्तियों को प्रतिमास एक रविवार के दिन फल-वितरण के साथ वैदिक साहित्य का भी नि:शुल्क वितरण किया जाता है।

इस समाज की ग्रोर से ग्रायंवीर दल ग्रीर योग-शिविर का एवं महिला भ्रायं-

समाज का भी सत्संग नियमित रूप से लगाया जाता है। इस समाज के ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं में स्वामी ग्रात्मदेव वानप्रस्थ (पूर्व नाम—पण्डित वसन्तीलाल वैद्य) उल्लेखनीय हैं। १६२८ से वह समाज के कार्य में निरन्तर व्यापृत रहे। श्री रिव वर्मा ग्रायं तथा पण्डित नानूराम ग्रायं ने भी इस समाज की वड़ी सेवा की है।

श्रार्यसमाज होशंगावाद—नर्मदा नदी के किनारे श्रवस्थित होशंगावाद में श्रार्य-समाज की स्थापना पंजाब एवं उत्तरप्रदेश से श्राये हुए श्रार्य सज्जनों द्वारा १६०८ में हुई थी। सन् १६१२ में यहाँ गुरुकुल स्थापित हुग्रा। उस समय पण्डित रामलाल शास्त्री के सहयोग से इसका कार्य श्रच्छा चलता रहा। श्री भण्डारी के यहाँ ग्रागमन पर उन्होंने इस कार्य को ग्रागे बढ़ाया श्रीर इसमें उनके सहयोगी श्री जायसवाल वकील थे। समाज-मन्दिर के लिए श्री यदुनन्दनलाल अवस्थी की माताजी ने एक भवन दान दिया। इस समाज के श्रन्य उल्लेखनीय कर्मठ कार्यकर्ताश्रों में श्री नर्मदाशंकर कावरा वकील श्रीर श्री मनमोहन चौधरी थे।

स्थापना र७ जनवरी, १६१५ को हुई थी। उस समय यहाँ पौराणिक पण्डितों का बोल-बाला था। वे आर्यसमाज के कट्टर विरोधी थे, किन्तु नगर के प्रतिष्ठित सज्जन श्री राघाकृष्ण इस दिशा में आगे वढ़े और इनके साहस और लगन को देखकर अन्य अनेक सुधारों मी सज्जन इनका साथ देने को तैयार हुए। पण्डित लाल दीवान जी द्वारा आर्य-समाज वड़नगर का उद्घाटन-उत्सव वड़े समारोह से मनाया गया। आरम्भ में समाज का कोई अपना भवन न होने के कारण किराये का मकान ले लिया गया, और वहाँ से नगर के समीपवर्ती गांवों में भी वैदिक धर्म का सन्देश फैलाया जाने लगा। किन्तु आर्य-समाज के प्रचार की वृद्धि के साथ विरोधियों ने इसके काम में बड़ी वाधाएँ उपस्थित कीं, और उन्होंने मकान-मालिक पर दबाव डालकर उस मकान को खाली करवा लिया, जिसमें आर्यसमाज के कार्यकलाप हो रहे थे। बाद में समाज का अपना भवन वनवा लिया गया (सन् १६१८), जिसके निर्माण में श्री राघाकृष्ण, श्री प्रतापचन्द्र और श्री नारायण प्रसाद ने विशेष उद्योग किया।

इसी समय प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर देश के अन्य भागों की भाँति यहाँ भी इन्पल्एञ्जा की महामारी का भीषण प्रकोप हुआ। संकट के इस समय में जनता की सेवा के लिए यहाँ के मन्त्री श्री राघाकुष्ण ने आर्य सेवा समिति का निर्माण किया और उसमें उत्साही तथा सेवा की भावना से सम्पन्न नवयुवकों को भर्ती किया। आर्यसमाज ने सेवा-समिति के माध्यम से नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में इन्पल्एञ्जा से पीड़ित रोगियों के लिए दवा-दारू, पानी, पथ्य आदि सब प्रकार की सहायता का कार्य-संचालन बड़ी क्षमता और सफलता के साथ किया। बड़नगर की आर्य सेवा समिति की सेवाओं की जनता ने वड़ी सराहना की। ग्वालियर के महाराजा श्रीमन्त माघव राव ने इसके कार्य की प्रशंसा करते हुए इसे वड़ी उदार आर्थिक सहायता दी।

इस ग्रार्यसमाज ने १६३७ में वंग्रेड ग्राम में गलगल महादेव पर चढ़ायी जाने-वाली पशुविल के विरोध में प्रवल ग्रान्दोलन किया। इसके परिणामस्वरूप कई मन्दिरों में देवी-देवताग्रों पर वकरे ग्रीर मैंसे काटकर चढ़ाना जनता ने वन्द कर दिया। इसके साथ ही इस समाज ने शुद्धि का कार्य भी किया। शुद्धि-संस्कार के समय न्नाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रादि जातियों के लोग उपस्थित होकर शुद्ध हुए व्यक्ति के हाथ से जलपान करते थे ग्रीर उसे गले लगाते थे। ग्रादर्श नागरिक के निर्माण तथा वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार की दृष्टि से १९३७ में श्री दयानन्द वैदिक पाठशाला का ग्रारम्भ किया गया। इसमें छात्रों को बचपन से संयमी, स्वावलम्बी तथा घर्मनिष्ठ वनने की शिक्षा दी जाती थी। इस पाठगाला की विशेषता यह थी कि इसमें सवर्ण तथा ग्रस्पृश्य जातियों के बच्चे एकसाथ पढ़ते थे ग्रीर न केवल हिन्दू जाति के, ग्रिपतु मुसल-मानों के वालक भी इस विद्यालय से लाभ उठाते थे। निर्वन छात्रों को पुस्तकों, पट्टी, दवात, कलम, कागज, स्याही ग्रादि पाठ्य-सामग्री निःशुक्त दी जाती थी। सभी श्रेणियों के वच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त थी।

इस समाज में १-६-४० को ग्रायंवीर दल स्थापित किया गया ताकि नवयुवकों में सेवा की भावना उत्पन्न की जाय ग्रौर उनकी शारीरिक उन्नति तथा मानसिक एवं वौद्धिक विकास तथा चरित्र-निर्माण की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जा सके। इस समाज ने ग्रनाथों ग्रीर ग्रपंगों की सेवा का भी कार्य ग्रपने हाथ में लिया। ग्रार्यसमाज वडनगर की ग्रोर से १७ ग्रनाथ वालक-वालिकाएँ ग्रजमेर के ग्रनाथालय में समुचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गये। इस ग्रार्यसमाज का एक उल्लेखनीय कार्य निकटवर्ती स्थान ढोलाना में ईसाई प्रचारकों से टक्कर लेना ग्रीर उनके प्रचार को वन्द कराना था। ठिकाना मुलघान (रियासत घार)के ढोलाना गाँव में ईसाइयों ने एक ऐसी योजना तैयार की, जिससे ढोलाना ग्रीर समीपवर्ती ग्रामों के सब निवासी ईसाई वन जाएँ। यहाँ घार से प्रतिदिन ईसाई प्रचारक भेजे जाते थे। वे प्रामीण लोगों में मिठाई वाँटकर श्रौर रुपयों का लालच देकर वलाई जाति के नवयुवकों को जव ईसाई वनाने में सफल हुए, तो ग्रायंसमाज बङ्नगर को इस बात की सूचना मिली। ईसाई प्रचारकों का प्रतिरोध करने के लिए बड़नगर से १२ जुलाई, १६४० को ग्रार्यसमाज का प्रचारक मण्डल ढोलाना गया। इसमें श्री कन्हैलालाल तथा पण्डित सुखदेवाचार्य थे। वहाँ जाकर उन्होंने एक विशाल सभा का भायोजन किया। इसमें ढोलाना गाँव के सभी किसान और वलाई जाति के लोग एकत्र हुए। इनके साथ वातचीत करने पर उनके कष्टों का और उनपर होने वाले अत्याचारों का जब पता लगा, तो आर्यसमाज ने इन्हें वन्द करने का प्रयास किया। आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं के प्रचार ग्रीर प्रयत्न से ईसाई हुए वलाई पुनः शुद्ध हो गये ग्रीर किसी भी दण्ड के विना वलाई जाति में सम्मिलित कर लिये गये। उस समय तक ढोलाना में बलाई जाति के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। ग्रार्यसमाज के प्रचारक-मण्डल ने इसकी समूचित व्यवस्था कर दी। ग्रार्थसमाज के प्रचारकों का जब ईसाई प्रचारकों से सामना हुया तो उन्होंने वातचीत में यह स्वीकार किया कि उन्हें केवल अपनी रोटी के लिए यह प्रचार करना पड़ता है। श्रार्यसमाज के प्रचारक-मण्डल द्वारा ईसाइयत पर की गयी शंकाओं और प्रश्नों से परेशान होकर ईसाई प्रचारक ढोलाना छोड़कर ग्रन्यत्र चले गये।

वड़नगर आर्यंसमाजने सामाजिक सुघारों की ओर विशेष ध्यान दिया। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, वेमेल विवाहों से हिन्दू जाति को जो भीषण हानि पहुँच रही थी, उसे रोकने के लिए इन विवाहों के विरोध में प्रवल प्रचार किया। अन्य स्थानों की भाँति यहाँ भी मृतक भोज की हानिकर पद्धति प्रचलित थी। इसे यहाँ नुक्ता या मोसर कहा जाता था। यद्यपि ग्वालियर राज्य द्वारा वनाये गये नुक्ता कानून से मृतक भोज की पद्धित को रोकने का प्रयास किया गया था, फिर भी पुरानी रूढ़ि होने के कारण यह कुप्रथा इस प्रदेश में वनी हुई थी। जाति के पंच लोग निर्धनों और अनाथ विधवाओं से भी मोसर करवाते थे और इन्हें इस कारण कर्ज के बोक्स में बुरी तरह दवना पड़ता था। आर्यसमाज ने इन कुप्रथाओं के विख्द यहाँ घोर आन्दोलन किया और विधवा-विवाह की प्रथा को प्रोत्साहित किया। आर्यसमाज की ओर से अनेक विधवा-विवाह कराये गये, और एक 'विधवा विवाह समाज' स्थापित की गयी। हैदरावाद-सत्याग्रह होने पर इस समाज ने उसमें घन-जन की सहायता की। बड़नगर रेलवे स्टेशन से होकर जानेवाले प्रत्येक आर्य नेता और जत्थे का समाज द्वारा स्वागत किया जाता था और उसे थेली भेंट की जाती थी। हैदरावाद के सत्याग्रहियों को ले-जानेवाली देवेन्द्र स्पेशल ट्रेन जब बड़नगर आयी, तो इसके ४० सत्याग्रहियों को यहाँ ठहराकर नगर में उनसे खूव प्रचार कराया गया।

#### पन्द्रहवाँ अध्याय

## राजस्थान में आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार

#### (१) राजस्थान में आर्यसमाज का बीजारोपण

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने जीवन के अन्तिम भाग को राजस्थान के देशी रजवाड़ों के सुवार हेतु समर्पित किया था। इससे पूर्व वह तीन वार राजस्थान की यात्रा कर चुके थे। प्रथम वार तो उनका इस प्रान्त में आगमन उस समय हुआ था जब वह मथुरा में दण्डी विरजानन्द की पाठशाला से अध्ययन समाप्त करके कुछ दिन आगरा तथा ग्वालियर में रहने के पश्चात् १८६५ ई० में करौली तथा गंगापुर होकर जयपुर आये। यहाँ से वगरू और दूइ होते हुए वह अजमेर आये। वहाँ से पुष्कर गये। पुनः अजमेर लौटकर उन्होंने ईसाई पादरी जॉन टॉवसन से शास्त्रार्थ किया, अजमेर के ब्रिटिश अधिकारी कर्नल बुक (एजेण्ट टु दि गवर्नर जनरल)से गोरक्षा पर वार्तालाप किया। पुनः किशनगढ़ तथा जयपुर में कुछ दिन रहकर आगरा चले गये।

इस समय तक महर्षि एक जिज्ञासु संन्यासी तथा धर्म-प्रचारक के रूप में देश-भ्रमण कर रहे थे। तथापि उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि शैव, वैष्णव, शाक्त ग्रादि पुराणानुवर्ती सम्प्रदायों के पारस्परिक वैर-विरोध तथा संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही देश के जनसमुदाय का हित-साधन करना कठिन हो रहा है। इस समय वह साम्प्रदायिक ग्राचार-विचार तथा ग्रन्धनिष्ठाग्रों पर ग्रपना खण्डन-कुठार चलाते रहे।

उनकी दूसरी राजस्थान-यात्रा १८७६ में हुई। इस समय तक वह आयंसमाज के संस्थापक, लोकप्रिय धर्म-सुधारक तथा देश के सर्वमान्य जननेता के रूप में ख्याति आजित कर चुके थे। महाराष्ट्र, वंगाल तथा पंजाव जैसे जागरूक प्रान्तों का विस्तृत भ्रमण कर वह यह जानकारी भी ले चुके थे कि इन प्रान्तों में समाज, धर्म तथा देश के सर्वतोमुखी उत्थान के लिए किस-किस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। उपर्युक्त प्रान्तों की तुलना में राजस्थान पर्याप्त पिछड़ा प्रान्त था। प्रथम तो देशी राजाओं के अधीन होने के कारण वहाँ के निवासी मध्यकालीन सामन्ती जीवन के अभिशाप से अपने-आपको मुक्त नहीं करा सके थे। साथ ही, शिक्षा, संस्कृति तथा नवयुग की चेतना का स्पर्श भी राजस्थानवासियों को उस अनुपात में प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस मात्रा में वह ब्रिटिश भारत के वासियों में उपलब्ध था। इस वार भी महर्षि ७ नवम्बर, १८७६ को अजमेर आये और शीघ्र ही पुष्कर के कार्तिकी मेले में भाग लेने के लिए चले गये। प्रथम वार के पुष्कर-निवास में उनका डेरा ब्रह्मा जी के सुप्रसिद्ध मन्दिर में लगा था, किन्तु इस वार वह जोघपुर घाट पर नाथजी की दलेची (बरामदे) में ठहरे। सप्ताह-भर पुष्कर में ठहरकर वह पुनः अजमेर आ गये। यहाँ १४ नवम्बर को ईसाई प्रचारक

डॉक्टर हसवैन्ड से उनका लिखित शास्त्रार्थं हुआ। मसूदा के राव वहादुरसिंह से उनकी भेंट भी अजमेर में ही हुई। रावसाहव महर्षि के स्नेहसूत्र में इस प्रकार वैधे कि जीवन-पर्यन्त वह उनके अनुयायी, भक्त एवं प्रशंसक वने रहे। राजस्थान से इस वार लौटते समय भी वह जयपुर ठहरे, किन्तु महाराजा जयपुर से उनकी भेंट नहीं हो सकी।

महर्षि का तृतीय वार का राजस्थान-आगमन १८८१ ई० में हुया। इस वार जब वह अजमेर आये तो वहाँ पर आर्यसमाज की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में उन्हें प्रवचन करने का अवसर भी मिला। पुनः वह मसूदा तथा चित्तीड़ होते हुए वम्बई चले गये। अन्तिम वार वह १० अगस्त, १८८२ को उदयपुर आये और एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक राजस्थानवासियों के सर्वतोमुखी-जागरण-हेतु अयत्न करने के अनन्तर ३० अक्टूबर, १८८३ को उन्होंने राजस्थान में ही अपनी जीवनलीला समाप्त की। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि महर्षि ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को राजस्थान में क्यों लगाया? सम्भवतः, वह सोचते थे कि यों तो सारा भारत ही विदेशी शासन के अधीन होने के कारण अपना विगतकालीन गौरव खो बैठा है, किन्तु राजस्थान के क्षत्रिय राजाओं में स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्व-संस्कृति के प्रति बहुत-कुछ अनुरागऔर निष्ठा शेष है। ऐसी स्थिति में यदि इन स्वदेशी राजाओं के स्वाभिमान तथा आत्म-गौरव को उद्युद्ध किया जाय तो कोई कारण नहीं कि इनके माध्यम से राजस्थानी जनजीवन में नवीन चेतना का संचार न हो।

राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के पूर्व वहाँ लगभग २१ रियासतें पृथक् रूप से अपना अस्तित्व रखती थीं। इनमें से महीं को मुख्य रूप से जयपुर, जोघपुर तथा उदयपुर में जाने का ही सुयोग मिला था। वे स्वल्पकाल के लिए करौली, भरतपुर, किशनगढ़ तथा शाहपुरा भी रहे थे। उन दिनों अजमेर तथा उसका निकटवर्ती प्रदेश अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, तथापि धर्म, समाज तथा संस्कृति की दृष्टि से इस प्रदेश का जनजीवन भी समीपवर्ती देशी रजवाड़ों के लोगों के जीवन से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं था। महीं को वीकानेर, कोटा तथा अलवर आदि राज्यों में जाने का सुयोग नहीं मिला और न वे राजस्थान के सुदूरवर्ती पश्चिमी प्रदेश जैसलमेर का ही भ्रमण कर सके।

## (२) राजस्थान में ग्रार्थसमाज की प्रगति (सन् १६०० तक)

जयपुर राज्य— महींब दयानन्द के निधन के पश्चात् राजस्थान में आर्यसमाज के कार्य की गित जिस प्रकार प्रवहमान रही, उसका लेखा-जोखा करना आवश्यक है। सर्वप्रथम, हमारा ध्यान राजस्थान की सर्वाधिक सम्पन्न रियासत जयपुर की ओर जाता है। महींब ने एकाधिक बार जयपुर की यात्रा की थी। प्रथम बार के अपने जयपुर आगमन के समय तो उन्होंने शैंवों और वैष्णवों के संघर्ष में शैंवमत का ही समर्थन किया था, किन्तु कालान्तर में जब सभी प्रकार की साम्प्रदायिक उपासना-पद्धतियों के प्रति उनका एख अधिक कठोर हो गया, तो राज्य के कट्टरपंथी पौराणिक पण्डितवर्ग ने उन्हें महाराजा राजसिंह से भेंट करने का अवसर ही नहीं दिया। किन्तु जयपुर के सामान्य-जन तथा कई प्रमुख जागीरदार महींब की शिक्षाओं के प्रति अत्यधिक सहानु-भूतिप्रवण तथा संवेदनशील थे। उन्होंने यथाशक्य आर्यसमाज की शिक्षाओं का अपने-

अपने क्षेत्रों में प्रचार एवं प्रसार करने में उल्लेखनीय योगदान भी किया था।

जयपुर के निकटवर्ती ठिकाने अचरोल के ठाकुर रणजीतिसह तो महिंप के सम्पर्क में ग्राकर उनके भक्त बने ही थे, ठाकुर साहव के निधन (१८७८ ई०) के पश्चात् उनके पुत्र ठाकुर लक्ष्मणसिंह की भी ग्रायेंसमाज तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षायों के प्रति यनुरक्ति पिता के तुल्य ही रही। महर्षि की तृतीय वार की जयपुर-यात्रा (१ ८७८) के समय ठाकुर लक्ष्मणसिंह ने प्रयत्न किया था कि महाराजा रामसिंह से महर्षि की भेंट हो जाये, किन्तु पुरोहितवर्ग के कूटनीतिक षड्यन्त्र के कारण ऐसा ग्रवसर नहीं ग्रा सका। १८८३ में जब ठाकुर लक्ष्मणिसह का निघन हो गया तो उनके अनुज ठाकुर रघुनाथसिंह अचरोल ठिकाने की गद्दी पर वैठे। ठाकुर रघुनाथसिंह को भी महर्षि का सत्संग-लाभ करने का अवसर मिल चुका था। जिस समय रामगढ़ (जिला सीकर) के योगी कालू रामजी के प्रयत्नों से जयपुर में वैदिक घर्मसभा की स्थापना हुई ग्रीर इसी सभा के माध्यम से ग्रार्यसमाज का कार्य होने लगा, तो पौराणिक वर्ग का विरोध भी धीरे-घीरे वढ़ने लगा। कालान्तर में जब वैदिक धर्मसभा को आर्यसमाज घोषित कर दिया गया, तो पौराणिकों के प्रभाव में ग्राकर तत्कालीन महाराजा माघो-सिंह ने आर्यसमाजियों को अपने राज्य से निकालने की धमकी दी। इसपर ठाकूर रधुनाथिंसह ने दृढ़तापूर्वक महाराजा से कहा कि में आर्य हूँ और महर्षि दयानन्द का भक्त हैं। यदि देशनिकाला देना है, तो पहले मुक्ते ही अपने राज्य से निष्कासित कीजिये। ठाकुर साहव की इस दृढ़ नीति का समुचित ग्रसर हुग्रा ग्रीर ग्रायंसमाजियों को प्रताड़ित करने की नीति समाप्त हो गयी।

जयपुर में आर्यसमाज के प्रचार-कार्य का प्रथम सूत्रपात करने का श्रेय रामगढ़(शेखावाटी)-निवासी पण्डित कालूराम को है। पण्डित कालूराम का जन्म सीकर जिले के
रामगढ़ नामक करने में ६, मई १०३६ को एक गौड़ बाह्मण परिवार में हुआ था। कहते
हैं कि कालूराम जी को महर्षि का प्रथम दर्शन स्वप्नावस्था(तन्द्रावस्था) में हुआ था तथा
उन्होंने महर्षि के इसी अवस्था में दिये गये उपवेश को स्वीकार कर प्रणवीपासना तथा
योगाभ्यासों में अपने-आपको लगाया। कालान्तर में वह महर्षि से प्रत्यक्ष रूप से भेंट करने
हेतु मेरठ गये तथा १०७७ को जनवरी में उन्हें महर्षि के दर्शन तथा विचार-विमर्श करने
का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व उनका महर्षि से पत्राचार भी हुआ था। जून, १००७
में पण्डित कालूराम जयपुर आये तथा अचरोल के ठाकुर रणजीतिसह, जयपुर राज्य के
मन्त्री ठाकुर नन्दिकशोरिसह तथा अचरोल ठिकाने के ही कामदार श्री हीरालाल कायस्थ
आदि के सहयोग से १६ जून, १०७७ को वैदिक धर्मसभा की स्थापना की। इस सभा
के अधिवेशन पीतिलियों के चौक में एक किराये के मकान में होने लगे। जयपुर राज्यशासन के प्रत्यक्ष विरोध के कारण उस समय प्रत्यक्षतया आर्यसमाज के नाम से वैदिक
धर्म-प्रचार करना अशक्य समक्तर ही वैदिक धर्म-सभा की स्थापना की गयी थी।

इस समय तक वैदिक घर्म-सभा की प्रवृत्तियाँ सन्ध्या एवं हवन तक ही सीमित थीं। महा दयानन्द द्वारा संचालित गोरक्षा-ग्राभियान में भी इस सभा ने पूरा योगदान किया तथा गोरक्षा की ग्रपील पर सहस्रों लोगों के हस्ताक्षर कराये। ग्रन्ततः २६ मार्च, १८८२ से वैदिक घर्म-सभा को ग्रायंसमाज के नाम से अभिहित किया जाने लगा तथा स्थान-स्थान पर उसके द्वारा घर्मप्रचारार्थं प्रयत्न होने लगा। मार्च, १८८२ में पण्डित कालूराम जयपुर आये और नवग्रहों की वगीची में उतरे। ठाकुर नन्दिकशोरसिंह, ठाकुर लक्ष्मणसिंह, पण्डित गोपीनाथ तथा सेठ गंगाप्रसाद ग्रादि नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने उनका स्वागत किया। पण्डितजी के उपदेश नगर में होने लगे। लोगों में पण्डित कालूराम की ग्रोजस्विनी विचारधारा की सर्वत्र चर्चा थी। इसी समय थियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापकद्वय—कर्नल एच. एस. ग्रॉल्काट तथा श्रीमती एच. पी. ब्लैंबेट्स्की जयपुर आये। कर्नल और मैंडम ने पठित वर्ग में ग्रपने चमत्कारों की घूम मचा रखी थी। उनका दावा था कि वे स्वर्ग से मनोवांछित वस्तुएँ मँगा सकते हैं। सेठ गंगाप्रसाद को जब थियोसोफी के प्रवर्त्तकों का यह मत विदित हुआ तो उन्होंने कर्नल व मैंडम से आग्रह किया कि वे महात्मा कालूराम से चमत्कारों के श्रीचित्य पर शास्त्रार्थ करें। कर्नल और मैंडम ने यह कहकर शास्त्रार्थ की वात टालनी चाही कि पण्डित कालूराम ग्रंग्रेजी नहीं जानते, ग्रतः उनसे वार्तालाप करना कठिन होगा। ग्रन्ततः ठाकुर नन्दिकशोरसिंह को दुभाषिये के रूप में नियुक्त किया गया।

तत्पश्चात् विधिवत् शास्त्रार्थं प्रारम्भ हुग्रा। जव पण्डित कालूराम ने विषय की प्रस्तावना करते हुए कहा कि स्वर्गं किसी ग्रज्ञात लोक का नाम नहीं है, यदि कोई ऐसा स्थान है भी तो वहां से किसी वस्तु का मँगाना सम्भव नहीं है, ग्रौर सृष्टि-नियम के विपरीत कोई कार्यं नहीं होता, ग्रतः ग्रापका स्वर्गं से पुष्पों की वृष्टि कराना ग्रादि मिथ्या ही है। शास्त्रार्थं का ग्रन्त तब जाकर हुग्रा जब पण्डित कालूराम जी ने कहा कि स्वर्गं की बात छोड़िये, हमारे एक भक्त की स्त्री का घाघरा (ग्रघोवस्त्र) खो गया है, ग्राप उसे ही मँगा दें, तो हम ग्रापकी प्रतिज्ञा को सत्य मान लेंगे। पण्डित जी की इस स्पष्टोक्ति को सुन-कर कर्नल व मैंडम निरुत्तर होकर वहाँ से जाने लगे तो उपस्थित बालकों ने करतल-ध्वित कर दी। किन्तु समभवार लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस विचित्र शास्त्रार्थं में लोगों को पण्डित कालूराम की प्रत्युत्पन्नमित का उदाहरण देखने को मिला ग्रौर उनके दर्शनार्थं जयपुरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी।

पण्डित कालूराम ने राजस्थान के पिषचमी जिलों में वैदिक धर्म-प्रचारार्थ ग्रनेक यात्रायें की तथा विभिन्न स्थानों पर आर्यसमाज स्थापित किये। उनके द्वारा स्थापित आर्यसमाजों में फतहपुर (जिला सीकर), दुजार (जिला नागीर), सुजानगढ़ (जिला चूरू), टमकोर (जिला मुंमुनू), विसाक (जिला मुंमुनू) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस प्रदेश में उन्होंने कुल ३० स्थानों पर आर्यसमाजों की स्थापना की थी। ७ जून, १६०० को पण्डित कालूराम का रामगढ़ में निधन हुआ। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष रामगढ़ में एक बड़ा मेला लगता है।

जयपुर में धार्यसमाज के प्रारम्भकाल के कार्यकर्ताओं में ठाकुर नन्दिकशोरिसिह का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। वह मूलतः उत्तरप्रदेश के कासगंज नगर के निवासी थे और जयपुर राज्य की कौंसिल के मन्त्री-पद पर वर्षों तक प्रतिष्ठित रहे। वह हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी के ग्रच्छे ज्ञाता थे। महिष दयानन्द से उनका विस्तृत पत्र-च्यवहार होता रहता था। जयपुर के निकटवर्ती ठिकाने चौमू के स्वामी ठाकुर गोविन्दिसह जी भी महिष दयानन्द की विचारघारा से ग्रत्यिक प्रभावित थे। जब जयपुर-नरेश ने १८५२ में ग्रार्थसमाजियों को ग्रपने राज्य से वाहर निकल जाने का ग्रादेश दिया था, उस समय ठाकुर गोविन्दिसह ने महाराजा को समक्षाकर इस ग्रादेश पर कार्यवाही रुकवा

दी थी। महर्षि को इस घटनाकम की सूचना मिल गयी थी। उन्होंने मुंशी विहारीलाल को लिखे अपने पत्र में इस सम्बन्ध में लिखा था--- "आप लोग धर्म में दृढ़ रहिये कि जिसका फल ग्रानन्द ही होगा। "जिनका सहाय धर्म है उसी का सहाय परमेश्वर है। जब बुरे बुराई न छोड़ें तो भले भलाई क्यों छोड़ें।"

उस समय के अन्य कार्यंकर्ताओं में मुंशी विहारीलाल, मुंशी श्यामसुन्दरलाल, डॉक्टर किशनलाल तथा मुंशी जगन्नाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रारम्भ में आर्यसमाज जयपुर के कार्यक्रम पृथक्-पृथक् गृहों में होते रहे। अन्त में १८८८ ई० में कृष्णपोल-वाजार (अजमेरी गेट के भीतर) में एक भवन आर्यंसमाज-मन्दिर के लिए क्रय किया गया। इसी समय से आर्यंसमाज की सभी प्रवृत्तियों का संचालन आर्यंसमाज-मन्दिर में ही होने लगा। जयपुर राज्य के अन्य कस्वों और आमों में आर्यंसमाज की स्थापना वहुत बाद में हुई। गत शताब्दी के अन्त तक केवल परवटा, रवाचरियावास, वाँदीकुई, रामगढ़ तथा जोवनेर में ही आर्यंसमाज स्थापित होने का उल्लेख मिलता है।

ठाकुर अचरोल की ही भाँति जयपुर राज्य के अन्तर्गत जोवनेर के ठाकुर रावल कर्णसिंह भी आर्यसमाज के प्रति अत्यन्त समिपत तथा आस्थावान थे। रावल कर्णसिंह को महिष का साक्षात् दर्शन करने का अवसर सम्भवतः अजमेर में ही मिला था, क्योंकि उस समय वह विद्यार्थी के रूप में मेयो काँलिज में अध्ययनरत थे। जब महिष के निघन का समाचार १६ वर्षीय युवक कर्णसिंह को मिला तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य घोषित करते हुए कहा—

दयानन्दोद्देश्य पूर्त्यर्थं आत्मानं समर्पयामि ।

उनकी इस अनोखी प्रतिज्ञा को सुनकर उनके सहपाठी राजकुमारों ने उनका उपहास किया, किन्तु रावल जी अपनी बात पर दृढ़ रहे। कालान्तर में ठाकुर कर्णसिंह को जब अपने ठिकाने का अधिकार मिला, तो उन्होंने क्षत्रिय जाति की उन्नति के लिए १८६३ ई० में क्षत्रिय ऐंग्लो-संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। वह राजस्थान के राजपूतों में व्याप्त मांसाहार, मिदरापान, बहुविवाह, वेश्यागमन ग्रादि कुरीतियों का उन्मूलन करना चाहते थे। 'राजस्थान के क्षत्रियों के चाल-चलन पर एक सरसरी निगाह' शीर्षक से उनकी एक पुस्तक १९५० विक्रमी में प्रकाशित हुई, जिसके मुख-पृष्ठ पर रावल जी ने स्विलिखत निम्न दोहा प्रकाशित कर महींष दयानन्द के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित की थी—

राज त्रिलोकी को हमें मिलणो छै आसान। गुरु दयानन्द सारखे, मिलणो कठिन जहान॥

ठाकुर कर्णसिंह के शासनकाल में जोवनेर ग्राम आर्यसमाज के प्रचार का केन्द्र वन गया था। उस युग में आर्यसमाज के तत्त्वावधान में अन्य मतावलिम्बयों से अनेक शास्त्रार्थ भी हुए। पण्डित लेखराम का रावल कर्णसिंह से अत्यन्त प्रेम था। आर्यसमाज के शास्त्रार्थ-महारथी तथा प्रसिद्ध वाग्मी पण्डित गणपित शर्मा रावल जी द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला में तीन वर्ष पर्यन्त अध्यापक भी रहे थे। रावल कर्णसिंह का निधन आषाढ़ शुक्ला ४, संवत् १६६८ विक्रमी में ४४ वर्ष की अल्पायु में हुआ। उनके पुत्र रावल नरेन्द्रसिंह भी आर्यसमाज के प्रति अत्यन्त आस्थाभाव रखते थे। वह परोपकारिणी सभा के सभासद् थे तथा राजस्थान की आर्यसामाजिक गतिविधियों में भाग लेते रहे। उदयपुर (मेवाड़)राज्य उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह की महिं दयानन्द के व्यक्तित्व एवं विचारों के प्रति दृढ़ अनुरक्ति थी। जिस समय महाराणा को १८५१ ई० में अंग्रेज सरकार की ओर से जी० सी० एस० आई० की उपाधि प्रदान की गयी, उस समय इस उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक बृहत् समारोह का आयोजन हुआ था। महाराणाजी की महिंच से प्रथम भेंट भी इसी अवसर पर हुई थी। जब ११ अगस्त, १८५२ को महाराणा के आग्रह को स्वीकार कर महिंच उदयपुर पधारे, तो राजस्थान के इस प्रमुख राज्य के शासनकर्ताओं तथा प्रजावर्ग ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। महिंच ने उदयपुर राज्य में अनेक प्रकार के सुधार-कार्य आरम्भ करने की प्रेरणा युवक महाराणा को दी। उनके उपदेशों से ही मेवाड़ राज्य के शासकीय कार्यों में हिन्दी का प्रचलन बढ़ा। महाराणा ने अपनी दिनचर्या को नियमित किया तथा उनके निकट आकर वह मनुस्मृति, न्यायदर्शन, योगदर्शन तथा महाभारत के कितपय अंशों का नियमित रूप से अध्ययन करने लगे। महाराणा सज्जनसिंह दीर्घजीवी नहीं हो सके। महिंच के निघन के एक वर्ष के पश्चात् २६ दिसम्बर, १८५४ को उनका भी निघन हो गया।

इस वात की प्रवल सम्भावना थी, कि यदि महाराणा सज्जनसिंह को कुछ प्रधिक आयु मिलती तो वह ग्रपने राज्य में ग्रार्यसमाज के प्रचार में ग्रधिक रुचि लेते तथा उनका साहाय्य प्राप्त करके वैदिक धमंं के राज्यव्यापी प्रचार में ग्रधिक तीव्रता ग्राती। महाराणा सज्जनसिंह तथा उनके सामन्तमण्डल के प्रति महर्षि का कितना विश्वास था, यह इसी बात से जाना जाता है कि उन्होंने ग्रपने निधन के पश्चात् ग्रपनी पुस्तकों के प्रचारार्थ तथा स्वकीय वस्त्र, ग्रन्य, धन ग्रीर मन्त्रालय ग्रादि का ग्रधिकार जिस परोपकारिणी सभा को प्रदान किया था, उसका सभापति-पद भी महाराणा सज्जनसिंह को ही सौंपा। इसी सभा में उन्होंने बेदला के राव तस्त्रसिंह, देलवाड़ा के राजराणा फतह-सिंह, ग्रासींद के रावत ग्रर्जुनसिंह, तथा उदयपुर के महाराज गर्जसिंह को सभासद् के रूप में नियुक्त किया। मेवाड़ राज्य के उच्चाधिकार-पद-प्राप्त कविराजा श्यामलदास तथा स्टेट कौंसिल के सदस्य पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या को उन्होंने इस सभा का कमशः मन्त्री तथा उपमन्त्री वनाया था।

महर्षि के निघन के पश्चात् पण्ड्या जी उनकी वस्तुश्रों (घन, पुस्तक, लेखन सामग्री, वस्त्र श्रादि) का श्रधिकार लेने के लिए उदयपुर से श्रजमेर पहुँचे। प्रारम्भिक काल में उदयपुर रहकर ही पण्ड्या जी परोपकारिणी सभा तथा वैदिक यन्त्रालय का संचालन करते रहे थे। महाराणा सज्जनसिंह की मृत्यु के पश्चात् परोपकारिणी सभा का श्रध्यक्ष-पद उदयपुर के तत्कालीन नरेश महाराणा फतहसिंह को देने का प्रस्ताव उक्त सभा के सम्मुख उपस्थित हुश्रा था, किन्तु महाराणा फतहसिंह की ग्राग्रममाज के प्रति श्रधिक कचि नहीं थी। मेवाड़ राज्य में श्राग्रसमाज का प्रारम्भ कालीन प्रचार नगण्य ही रहा। वहुत बाद में स्वामी व्रतानन्द द्वारा चित्तौड़गढ़ में गुरुकुल की स्थापना की गयी तथा आर्षग्रन्थों के श्रध्ययन-श्रध्यापन के केन्द्र के रूप में इस विद्या-संस्थान को विकसित करने का प्रयास किया गया।

उदयपुर में आर्यंसमाज की विधिवत् स्थापना पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल-पण्ड्या की प्रेरणा से कार्तिक अमावस्या १९४४ विक्रमी (१८८७ ई०) को हुई। प्रारंभिक विनों में बार्यसमाज के ब्रधिवेशन पण्ड्या जी के निवासस्थान पर ही होते रहे। १८६० ईसवी में समाज-मन्दिर के लिए भूमि कय की गयी, तथा १८६३ ई० में आर्यंसमाज का मन्दिर तैयार हुआ। इस कार्य में राव तख्तिसह वेदला, राजराणा जालिमसिंह देलवाड़ा, ठाकुर मनोहर्रिसह सरदारगढ़, ठाकुर गोविन्दिसह वदनोर, राव सवाई कृष्णिसह बीजोलिया, मेहता पन्नालालजी सी० आई० ई०, ठाकुर जगन्नाथिसह मेहता आदि का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। ४ दिसम्बर, १८६३ को स्वामी विश्वेश्वरानन्द, स्वामी नित्यानन्द, पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा मेवाड़ के अन्य अनेक प्रतिष्ठित सरदारों की उपस्थित में राव कर्णिसह बेदला ने समाज-मन्दिर का विधिवत् उद्घाटन किया तथा निम्न वक्तृता प्रस्तुत की—

"मैं अपनी प्रसन्नतापूर्वक जाहिर करता हूँ कि सत्य-वेदोक्त धर्मोपदेशक, स्वर्ग-वासी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने वेद, जो हमारा अनादि धर्मपुस्तक है, उसके उसूलों को कायम कर इस ग्रायंभूमि पर समाजें कायम कीं, जिसकी एक शाला हमारी वीरभूमि मेवाड़ की खास दारुल-सल्तनत (राजधानी) उदयपुर में स्थापन हुई, जिसको खोलने के लिए ग्राप सञ्जन मुक्तको फरमाते हैं। मैं इस कार्य को करने में ग्रपना गौरव समभता हूँ और गुरूर के साथ कहता हूँ कि ऐसी समाजें सब जगह कायम होकर वेदघर्म का पूरा प्रचार होगा तो भारतभूमि की उन्नति के दिन बेशक नजदीक समफना चाहिए। ज्यादातर खुशी मैं यह मानता हूँ कि स्वामी जी (विश्वेश्वरानन्दजी) महाराज श्रीर ब्रह्मचारीजी (नित्यानन्दजी) महाराज जैसे महापण्डितों ने देश-विदेश में भ्रमण कर अपने सत्य उपदेश द्वारा हजारों अज्ञानी लोगों को परधर्म अंगीकार करने से बाज (पृथक्) रक्खे ग्रीर उनके उपदेश से वेदघर्म की श्रेष्ठता लोग समभने लगे। मेरे पूज्य पिता राव-वहादुर तख्तसिंह जी ने इस समाज-मन्दिर के वनाने में मदद की भ्रीर समाज की उन्नति में वे खुशी मानते थे। वैसे मैं भी समाज की उन्नति के लिए कोशिश करूँगा। प्रियवरो, मैं सर्वशिक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह समाज-मन्दिर जो मैं ग्राप सज्जन के रू-व-रू खोलता हूँ उसकी दिन-व-दिन तरक्की हो और हमारे देश मेवाड़ को उससे फैंज पहुँचे।"

शाहपुरा राज्य ग्रीर आर्यसमाज—राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के ग्रन्तर्गत शाहपुरा एक उपखण्ड है। रियासतों के एकीकरण से पूर्व शाहपुरा एक छोटे-से राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजाधिराज नाहरसिंह (१६१२-१६=६ विक्रमी)१६२६ वि० में गद्दी पर बंठे। महर्षि दयानन्द से इनकी प्रथम भेंट चित्तौड़ में उस समय हुई थी, जब उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जी० सी० एस० आई० की पदवी दिये जाने के उपलक्ष्य में एक विशिष्ट दरवार का ग्रायोजन किया गया था। इसके पश्चात् राजाधिराज के ग्राग्रहपूर्ण ग्रामन्त्रण पर महर्षि 5 मार्च, १८५२ को शाह-पुरा पघारे तथा २६ मई, १८५३ तक वहाँ रहे। इस ग्रवधि में नाहरसिंह जी ने महर्षि से मनुस्मृति, योगदर्शन तथा वैशेषिक दर्शन का ग्राध्ययन किया। महर्षि की प्रेरणा से ही शाहपुरा की शासनपद्धित में ग्रनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किये गये तथा राज्य की आर्थिक स्थिति को समुन्नत बनाने के लिए कई उल्लेखनीय कदम भी उठाये गये।

शाहपुरा राज्य ने आर्यसमाज के प्रचार एवं प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। राज्य की ओर से वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ३० रुपये मासिक पर एक उपदेशक की नियुक्ति का भार वहन करने का दायित्व राजाधिराज सर नाहरींसह ने सहर्ष उठाया था। कालान्तर में जब शाहपुरा में यार्यसमाज की स्थापना हुई तो राज्य की स्रोर से उसे सब प्रकार का सहयोग निरन्तर मिलता रहा।

स्वामी नित्यानन्द का धर्म-प्रचार-कार्य— उन्नीसवीं शताब्दी में राजस्थान के रजवाड़ों में आर्यसमाज के प्रचार का श्रेय ब्रह्मचारी नित्यानन्द को भी है। उनका जन्म जालोर के एक श्रीमाली ब्राह्मण-कुल में हुआ। किशोरवस्था में ही इन्हें वैराग्य उत्पन्त हो गया। गृहत्यागी होकर उन्होंने काशी में गम्भीर शास्त्राध्ययन किया। १८८८ ई० में ब्रह्मचारी नित्यानन्द का शाहपुरा में प्रथम वार आगमन हुआ। राज्य के अतिथि के रूप में इन्हें राजकीय विद्यालय में ठहराया गया। दूसरे दिन 'ईश्वर के अस्तित्व' विषय पर इनका भाषण हुआ जिसमें सर्व-साधारण के अतिरिक्त राजाधिराज नाहरसिंह जी अपने पुत्रद्वय राजकुमार उम्मेदिसह तथा सरदारसिंह सहित उपस्थित थे। राजाधिराज की ही प्रेरणा से ब्रह्मचारी जी को अजमेर ले-जाया गया, जहाँ उन्होंने २८-२६ दिसम्बर, १८८८ को सम्पन्न हुए परोपकारिणी सभा के चतुर्थ अधिवेशन में उपस्थित होकर भविष्य में सर्वात्मना आर्यसमाज के लिए ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की।

इस ग्रधिवेशन में उपस्थित मसूदा के राव वहादुरसिंह स्वामी नित्यानन्द के व्यक्तित्व से ग्रत्यिक प्रभावित हुए। वह ब्रह्मचारी जी को ग्रपने साथ मसूदा ले गये, जहाँ उनके तत्त्वावधान में वृहद् यज्ञ तथा उपदेशों का ग्रायोजन हुग्रा। इसके पश्चात् वह पुनः शाहपुरा ग्राये। शाहपुराधीश श्री नाहरसिंह से ब्रह्मचारी नित्यानन्द का सम्पर्क दृढ़ से दृढ़तर होता गया। जिस वर्ष शाहपुरा के दोनों राजकुमारों का यज्ञोपवीत-संस्कार सम्पन्न हुग्रा, उस ग्रवसर पर भी राजाधिराज ने ब्रह्मचारी नित्यानन्द तथा उनके ग्रनन्य साथी स्वामी विश्वेशवरानन्द को सादर ग्रामन्त्रित किया। इस उपलक्ष्य में राजाधिराज ने ग्रपने राज्य के एक गाँव की सम्पूर्ण ग्राय वैदिक धर्म-प्रचारार्थ दिये जाने की घोषणा की। संस्कार की समाप्ति पर ब्रह्मचारी नित्यानन्द ने राजकुमारों को नाना-विध उपदेश देकर वेदादिशास्त्रों के ग्रध्ययन एवं तदनुसार ग्राचरण करने की प्रेरणा दी। इसी ग्रवसर पर ब्रह्मचारी नित्यानन्द ने राजाधिराज की प्रेरणा से ग्रपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ पुरुषार्थप्रकाश की रचना की, जो उस ग्रुम में सत्यार्थप्रकाश के पश्चात् ग्रार्थसमाज के साहित्य का सर्वोत्तम ग्रन्थ माना गया। इस ग्रन्थ का द्वितीय भाग भी स्वामी नित्यानन्द लिख चुके थे, जो दुर्भाग्य से प्रकाशित नहीं हो सका। इसमें लेखक ने राजधर्म का गम्भीर विवेचन किया था।

जनवरी, १८६५ में शाहपुरा के युवराज उम्मेदिसह जी का विवाह खेतड़ी-नरेश श्री अजीतिसह की पुत्री श्रीमती सूर्यंकुमारी से हुया। उस समय भी राजािधराज द्वारा ग्रामित्रित होकर ब्रह्मचारी जी ने उपस्थित सामन्तवर्ग को उद्बोधन दिया। स्वामी नित्यानन्द ने राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, शाहपुरा ग्रादि राज्यों में सर्वत्र सम्मान प्राप्त किया था। जोवनेर के रावल कर्णसिंह तो स्वामी जी से संस्कृत भाषा में ही पत्र-व्यवहार करते थे। स्वामी नित्यानन्द का 'वेद संज्ञा विचार' विषय पर बूँदी के राज-पिंडतों से शास्त्रार्थ हुया था जिसका विवरण 'वूँदी शास्त्रार्थ' शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। बूँदी के महाराव ने रुष्ट होकर शास्त्रार्थ में ग्रायंसमाज के प्रवक्ता संन्यासी स्वामी नित्यानन्द तथा स्वामी विश्वेवश्रानन्द को ग्रपने राज्य से निष्कासित कर दिया। मारवाड़ (जोधपुर) राज्य में ग्रायंसमाज—महिष् दयानन्द सरस्वती के जीवन

के अन्तिम साढ़े चार मास जोघपुर में व्यतीत हुए थे। वह ३१ मई, १८८३ को जोघपुर आये और १६ अक्तूवर को उन्होंने रुग्णावस्था में इस नगर से आबू पर्वंत के लिए प्रस्थान किया था। वह जोघपुर के तत्कालीन नरेश महाराजा जसवन्तिसह के निमन्त्रण पर मारवाड़ राज्य की इस राजघानी में आये थे। उन्हें आमन्त्रित करने में महाराजा के छोटे भाई विचक्षण राजनीतिज्ञ तथा कुशल प्रशासक कर्नल महाराज प्रतापिसह तथा रावराजा तेजिसह की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। जब २६ सितम्बर, १८८३ की रात्रि के समय महिष् को दूघ में विष दिया गया, तो उस समय किसे पता था कि पूरे एक मास के पश्चात् ही यह महापुरुष परलोक के लिए प्रस्थान कर जायेगा!

जिस समय महर्षि जोघपुर आये, इस राज्य में अज्ञान, अविद्या तथा पाखण्डों का वोल-वाला था। तत्कालीन राजपूताना की सबसे वड़ी रियासत जोघपुर राजस्थान के पिंचमी भाग में स्थित है। इसका अधिकांश भाग महस्थल है। यहाँ राठौड़ वंश के राजपूतों का शासन था। उन दिनों जोघपुर तक रेलमार्ग भी नहीं बन सका था, अतः आवागमन के साधन बहुत न्यून तथा असुविधाजनक थे। राज्य की अधिकांश प्रजा मध्य-युगीन सामन्ती जीवन व्यतीत कर रही थी तथा यहाँ के लोग पुरातन रूढ़ियों, अंध-विश्वासों तथा मूढ़तापूर्ण घारणाओं को लेकर ही जी रहे थे। जोघपुर-नरेश महाराजा जसवन्तिसह विलासी, वेश्यागामी, मिंदरासकत तथा चापलूसी-पसन्द थे, जिनके दरवार में षड्यन्त्रकारी एवं कुपथगामी लोगों की भरमार थी। बहुविवाह तो सामन्ती जीवन-पद्धित का एक नियमित अंग ही वन गया था। महाराजा जसवन्तिसह के पिता महाराज-तरूतिसह के अनेक रानियाँ थीं। अन्तःपुर में निवास करनेवाली रानियों के पारस्परिक सपत्नीद्धेष, राजप्रासाद की परिधि में पनपनेवाले कूटनीतिक पड्यन्त्रों, दुरिमसंवियों तथा चालबाजियों ने सम्पूर्ण राज्य के वातावरण को विषाक्त वना रखा था।

उघर राज्य-प्रशासन में मुसलमान अधिकारियों का वचं स्व वढ़ रहा था। राज्य की अधिकांश हिन्दू प्रजा वैष्णव मतावलम्बी थी। जोघपुर के निवासियों में वल्लभ तथा रामानुज सम्प्रदायों के वैष्णवों का प्राधान्य था। नवयुग की प्रगति तथा चेतना से नितान्त अपरिचित इस राज्य के लोग उन्नीसवीं शताब्दी में रहते हुए भी सोलहवीं शताब्दी के जीवन-मूल्यों को ही ग्रहण किये हुए थे। तत्कालीन परिस्थितियों के इस निष्पक्ष ग्राकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि दयानन्द को किस विषम तथा कठिन दशा में जोधपुर जाकर वहाँ के लोगों को घार्मिक एवं सामाजिक जागृति का सन्देश देना पड़ा था।

जोवपुर के राजपुरुषों में महाराज प्रतापसिंह तेजस्वी प्रकृति के पुरुष थे। १८७८ ईसवी में उन्हें राज्य के मुसाहिब-प्राला (प्रधानमन्त्री) के पद पर नियुक्त किया गया। महिष की उदार, प्रगतिशील तथा ग्रसाम्प्रदायिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर वह ग्रायंसमाज के प्रति ग्रत्यन्त ग्रास्थावान् वन गये थे। एक प्रसंग में उन्होंने कहा था कि यदि महिष् दयानन्द का सम्पर्क उन्हें प्राप्त नहीं हुआ होता, तो वह निश्चय ही ईसाई मत को ग्रहण कर लेते।

जोघपुर में आर्यसमाज की विधिवत् स्थापना महर्षि के परलोकगमन के पश्चात् ही हुई थी। महाराज प्रतापिसह तथा रावराजा तेजिसह आदि राजपुरुषों के आर्यसमाज में दीक्षित हो जाने के कारण उन दिनों आर्यसमाज-प्रतिपादित वैदिक धर्म जोघपुर का

1%.

राजधर्म ही वन गया था। आर्यंसमाज के उपदेशकों का वेतन राज्यकोष से दिया जाता था, तथा उनके प्रचार-कार्यंकम की सूचनार्ये भी राज्य सरकार के राज्य-पत्र (मारवाइ-गजट) में छपती थीं। आर्यंसमाज के कार्यं-संचालनार्थं अन्य राजकीय विभागों की ही भाँति एक 'मेहकमा आरियासमाज' स्थापित किया गया था। इस विभाग के अधिकारियों के नाम राज्य के उच्च पदासीन व्यक्तियों की अधिकृत सूची (Civil list) में प्रकाशित होते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार मुंशी देवीप्रसाद मुन्सिफ ने स्वसम्पादित मारवाड़ राज्य की जन्त्री (Directory)में 'आरियासमाज' शीर्षंक से १०६४ ई० (१६५०-५१ विक्रमी) वर्ष के उक्त विभाग के अधिकारियों की सूची निम्न प्रकार से दी है—(१) महाराजा- विराज श्री सर प्रतापिंसह जी साहब प्रेजीडेण्ट, (२) पण्डित सुखदेव प्रसाद जी सेकेंटरी, (३) पण्डित ठाकुर प्रसाद जी उपदेशक, (४) पण्डित गणेश रामचन्द्र जी परगनों के उपदेशक, और (५) पण्डित अचलेश्वर जी शहर के वास्ते उपदेशक ईसाइयों के मुकाबले पर। निम्नलिखित व्यक्ति मैंनेजिंग कमेटी, आर्यंसमाज के मेम्बर लिखे गये हैं—(१) महाराजाधिराज श्री प्रतापिंसह जी साहब, (२) रायवहादुर मुंशी हरदयालिंसह साहब, (३) रणजीतिसिंह जी कोटवाल, (४) पण्डित सुखदेव प्रसाद जी, (५) ठाकुर हरजीतिसिंह जी, (६) मिस्टर मान जी, और (७) डॉक्टर प्रियनाथ जी।

उपर्युक्त सूची में उल्लिखित पण्डित सुखदेव प्रसाद काक काश्मीरी ब्राह्मण थे, जो वर्षों तक जोशपुर राज्य के प्रधानमन्त्री-पद पर रहे। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् वह उदयपुर राज्य में भी प्रधानमन्त्री-पद पर कार्यरत रहे थे। इन्हों के पृत्र पण्डित धर्मनारायण काक रियासतों के एकीकरण के पूर्व तक जोधपुर राज्य के उपप्रधानमन्त्री थे। मुंशी हरदयालसिंह पंजाव-निवासी खत्री थे, जिन्होंने जोधपुर राज्य में नवीन शासन विधान की व्यवस्थाओं को लागू किया। ठाकुर रणजीतसिंह जोधपुर नगर के पुलिस कोटवाल के पद पर थे। यह जोधपुर नगर के समीपवर्ती पाल ठिकाने के ठाकुर थे।

जोधपुर राज्य की श्रोर से जो वैतनिक उपदेशक उन दिनों वैदिक धर्म-प्रचार में कार्यरत रहे, उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) पण्डित गणेश रामचन्द्र शर्मा दक्षिणी—ये मूलतः महाराष्ट्रवासी थे। २२ फरवरी, १०६० को इन्हें ५० रुपये की मासिक दक्षिणा पर जोधपुर राज्य में आर्यंसमाज का उपदेशक नियुक्त किया गया। यह स्मर्तव्य है कि महिष दयानन्द के पुणे में दिये गये प्रवचनों का मराठी भाषा से हिन्दी-रूपान्तर सर्वप्रथम पण्डित गणेश रामचन्द्र शर्मा ने ही किया था। ये सभी व्याख्यान पृथक्-पृथक् पुस्तकाकार बाबू रामविलास शारदा, मन्त्री आर्थ पुस्तक प्रचारिणी सभा राजस्थान ने वैदिक यन्त्रालय अजमेर से मुद्रित कर प्रकाशित किये थे।(२) राजपूत रामदयालसिंह पण्डा—३१ मार्च १०६१ से इन्हें ५० रुपये मासिक पर उपदेशक नियुक्त किया गया। (३) पण्डित उमरावदास—राजस्थान के ख्यातनामा इतिहासकार ठाकुर जगदीशसिंह गहलीत के अनुसार चारण कि उमरदान ही इस नाम से उपदेशक नियुक्त किये गये थे। २२ फरवरी, १०६० से ३० रुपये मासिक पर इन्हें घर्म-प्रचारक नियुक्त किया गया। चारण उमरदान 'लालस' शाखा के थे, और जो जोधपुर जिले के उपखण्ड फलोदी के ढाढ़रवाड़ा गाँव के निवासी थे। पहले वह राजस्थान में बहु-प्रचलित रामस्नेही मत के अनुयायी थे, परन्तु कालांतर में जब उन्हें इस समुदाय के साधुओं

के भ्रष्ट आचरणों का ज्ञान हुआ तो ये रामस्नेही मत से विरक्त हो गये। इसी वीच महर्षि दयानन्द तथा उनके उपदेशों से इनका व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ और यह आर्य-समाज के अनुयायी वन गये। चारण उमरदान डिंगल भाषा (प्राचीन राजस्थानी) के भ्रगल्भ कि थे। साम्प्रदायिक मिथ्याचारों के खण्डन में इनकी तेजस्वी लेखनी आग उगलती थी। इनकी समस्त काव्य-रचनाओं का संग्रह 'अमर काव्य' शीर्षंक से संग्रहीत होकर प्रकाशित हुआ है। इनके अतिरिक्त पण्डित लालचन्द शर्मा विद्याभास्कर, पण्डित कर्णसिंह, पण्डित विश्वेश्वर प्रसाद शर्मा और पण्डित देवीचन्द शास्त्री ने भी जोवपुर आर्यसमाज के तत्त्वावधान में एवं जोधपुर रियासत के वैतनिक उपदेशक के रूप में वैदिक धर्म का प्रचार किया। (४) पण्डित ठाकुर प्रसाद व्याकरणाचार्य—पहले यह आगरा कॉलिज में संस्कृत के प्राध्यापक थे। तत्त्रश्चात् इन्हें जोवपुर राज्य में वैदिक उपदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। पण्डित ठाकुर प्रसाद अच्छे लेखक भी थे।

श्रायंसमाजका प्रचारक संन्यासी वर्ग — आर्यसमाज जोघपुर को कुछ संन्यासियों का सहयोग एवं संरक्षण भी प्राप्त था। परन्तु ये संन्यासी महाराज प्रतापसिंह के व्यक्ति-गत प्रीतिपात्र होने के कारण मांसाहार के विवाद में मांस-पोषक दल के ही प्रवक्ता थे। इन संन्यासियों में स्वामी प्रकाशानन्द, स्वामी भास्करानन्द तथा स्वामी अच्युतानन्द के नाम. उल्लेखनीय हैं। यहाँ संक्षेप में इनकी प्रवृत्तियों का परिचय दिया जा रहा है।

स्वामी प्रकाशानन्द-इन्हें कर्नल प्रतापसिंह ने अपने गुरु के रूप में सम्मा-नित कर रखा था। इन्होंने धर्म-प्रचारार्थं देश का व्यापक भ्रमण किया था। इनके प्रचार-वृत्तान्त का विवरण 'भारत सुदशा प्रवर्त्तक' की पुरानी फाइलों में उपलब्ध है। जिस समय महर्षि दयानन्द के ग्राद्यशिष्य पण्डित भीमसेन शर्मा को जोवपुर राज्य की भ्रोर से ग्रामन्त्रित किया गया, स्वामी प्रकाशानन्द ने ही उनपर मांसाहार को शास्त्रीय समर्थन देने के लिए जोर डाला था। परन्तु उसी समय पण्डित लेखराम भी जोवपूर आ गये और उन्होंने पण्डित भीससेन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य के द्वारा दी जानेवाली दक्षिणा के लोभ में ग्राकर उन्होंने मांसाहार का समर्थन किया, तो ग्राय-समाज में उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जायेगी। इसपर पण्डित भीमसेन का मांसाहार को समर्थन देने का साहस नहीं हुगा। १८९५ में जब स्वामी प्रकाशानन्द पश्चिमोत्तर प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के बार्यसमाजों में मांसाहार के समर्थन में मत जुटाने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तो उस प्रान्त की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा ने एक विज्ञाप्ति निकालकर ग्रार्थ-समाजों को सचेत किया था कि वे अपने यहाँ इनके एतद्-विषयक व्याख्यान न करायें। स्वामी म्रच्युतानन्द--मूलतः पंजाब-निवासी थे। इन्होंने चारों वेदों के शतकों का संग्रह किया तथा 'व्याख्यानमाला' शीर्षक एक सूक्ति-संग्रह भी तैयार किया था। स्वामी भास्करानन्द - जोघपुर के राजकीय व्यय पर वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए इन्हें इंग्लैण्ड तथा अमेरिका भेजा गया। लण्डन में आर्यसमाज की स्थापना श्री लक्ष्मी-नारायण तथा बैरिस्टर रोशनलाल के प्रयत्नों से जून, १८८६ में ही हो गयी थी। स्वामी भास्करानन्द की विदेश-यात्रा का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार ने ही वहन किया था। वह फरवरी, १८८८ में इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थित हुए, और १८६० में शिल्प-विद्या सीखने का उद्देश्य लेकर स्रमेरिका के फिलेडेल्फिया नगर में पहुँचे। उनकी प्रेरणा से इस नगर में श्रार्यसमाज की स्थापना हुई थी। जी० डब्ल्यू० स्टुवर्ट श्रार्यसमाज फिलेडेल्फिया के

प्रधान तथा एच. एम. डंकन मन्त्री थे। कुछ काल पण्चात् वह जर्मनी भी गये। स्वामी जी का विदेशयात्रा-वृत्तान्त 'भारत सुदशा प्रवर्त्तक' के कई ग्रंकों में छपता रहा, तथा कालान्तर में वह पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुग्रा।

मारवाड़ राज्य के शासकों द्वारा श्रार्यसमाज को प्रश्रय तथा संरक्षण मिलने पर राज्य के शासन की गतिविधि पर भी ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचुर प्रभाव पड़ा। महाराज प्रतापितह ने तो १२ मई, १८८४ को एक राज्यादेश निकालकर जोधपुर रिया-सत की राजभाषा फारसी-मिश्रित उर्दू के स्थान पर देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी घोषित कर दी थी। सम्वन्धित ग्रादेश का मूल राजस्थानी पाठ इस प्रकार है—

"२२ ही परगना में लिखावट कर दीजो सो फारसी री कार्रवाई नहीं करे ने हिन्दी री कार्रवाई करे। ने जिण में फारसी रा हरफ नहीं लिखे।" अर्थात् राज्य के २२ परगनों को लिखित रूप में सूचित किया जाय कि वहाँ फारसी में राज्य की कार्यवाही न हो, विल्क हिन्दी में हो, हिन्दी में भी फारसी के अक्षरों का प्रयोग न किया जावे। इसी प्रकार सेना तथा अन्य राजकर्मचारियों को स्वदेशी खादी के वस्त्र घारण करने के भी आदेश प्रसारित किये गये। सर प्रतापिसह ने स्वामी भास्करानन्द से कार्तिक ग्रमावस्या १९४५ वि० (३ नवम्बर, १८८८) को यज्ञोपवीत ग्रहण किया था।

स्रजमेर स्रोर स्रायंसमाज—यद्यपि स्रजमेर पर त्रिटिश सरकार का शासन था, किन्तु राजस्थान के केन्द्र-स्थल में स्थित होने के कारण यहाँ से आयंसमाज के प्रचार का कार्य विशेष रूप से संचालित होता रहा। महिष दयानन्द एकाधिक बार अजमेर स्राये थे तथा उन्होंने यहाँ अनेक शास्त्रार्थ एवं प्रवचन भी किये। आयंसमाज अजमेर की स्थापना महिष के जीवनकाल में ही हो गयी थी। महिष् के परलोक-प्रस्थान के ठीक दो मास पश्चात् अजमेर के मेयो कॉलेज में स्थित मेवाड़ के महाराणा की कोठी में परोप-कारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें महिष् के निघन के पश्चात् उत्पन्त होनेवाली परिस्थितयों पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वैदिक यन्त्रालय को अजमेर ले-ग्राया जाय। महिष् के प्रन्थों के प्रकाशन के सम्बन्ध में भी अनेक निर्णय लिये गये। कालान्तर में वैदिक यन्त्रालय, आर्यसमाज-मन्दिर, दयानन्द आश्रम आदि संस्थानों के लिए केसरगंज मुहल्ले में भूमि क्रय की गयी तथा इनके विशाल भवन बने। भवनों के निर्माण में राव वहांदुर्रीसह मसूदा ने विशेष श्रभिक्ति प्रदर्शित की। मुंशी पश्चन्द जी ने भी आर्यसामाजिक संस्थाओं के विशाल भवनों के निर्माण में श्रपना पूरा योगदान किया था।

श्रार्यंसमाज के इस प्रारम्भिक युग में ग्रजमेर श्रार्यंसमाज ही इस क्षेत्र की समस्त वार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहा। १८८८ ई० में श्रार्थंसमाज श्रजमेर के तत्त्वावधान में एक वैदिक पाठशाला की स्थापना की गयी। परोपकारिणी सभा ने इस विद्यालय को ग्रपनाया किन्तु उसके प्रबन्ध का भार ग्रार्थंसमाज श्रजमेर पर ही छोड़ दिया, जैसा कि १८८८ ई० में सम्पन्त हुए उक्त सभा के वार्षिक ग्रधिवेशन में लिये गये इस निर्णय से सूचित होता है—"समाज ने ग्रपने परम-पुरुषार्थं से ग्राश्रम की पाठशाला स्थापित कर दी है। निश्चय हुग्रा कि ग्राश्रम की पाठशाला श्रीमती परोप-कारिणी सभा की ग्रोर से प्रबन्ध के लिए ग्रार्थंसमाज ग्रजमेर के स्वाधीन रहे।" इस पाठशाला के प्रथम ग्रध्यापक श्री हरविलास शारदा थे जो परोपकारिणी सभा के संयुक्त

मन्त्री भी थे। इस पाठणाला का पाठ्यक्रम डी० ए० वी० कॉलिज लाहीर की पाठ-विधि पर आधारित था। यही पाठणाला कालान्तर में डी० ए० वी० हाई स्कूल का रूप धारण कर सकी, परन्तु इसका प्रारम्भिक नाम 'दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल' न होकर 'दयानन्द आश्रम ऐंग्लो-वैदिक स्कूल (डी० ए० ए० वी० स्कूल) था।

यार्यसमाज यजमेर ने १८६५ ई० में 'दयानन्द ध्रनाथालय' के नाम से हिन्दू जाति के अनाथ वालकों के संरक्षण के लिए एक अनाथालय स्थापित किया। इस संस्था के माध्यम से सहस्रों अनाथों का पालन हुआ तथा उन्हें सुशिक्षित एवं स्वावलम्बी बनाया। गया। सम्प्रति यह दयानन्द वालसदन कहलाता है।

यव तक देश के विभिन्न प्रान्तों में ग्रार्यसमाजों की स्थापना तो पर्याप्त संख्या में हो चुकी थी, किन्तु इन सामाजिक इकाइयों को एक सूत्र में वाँधनेवाले प्रान्तीय ग्रयवा ग्रिखल देशीय संगठन नहीं बन पाये थे। धीरे-घीरे प्रान्तीय ग्रायं प्रतिनिधि सभाग्रों की स्थापना की भी योजना वनाई गयी। प्रथम पंजाब तथा तत्पश्चात् पश्चिमोत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में ग्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान एवं मालवा का संगठन हुग्रा। उस समय के प्रमुख कार्यकर्तिंगों का यहाँ स्वल्प परिचय देना ग्रावश्यक है—

पण्डित मुन्नालाल—ग्रार्थसमाज ग्रजमेर के प्रारम्भकालीन कार्यंकर्ता थे। इन्होंने इस ग्रार्थसमाज के मन्त्री-पद पर भी कार्य किया था। ग्रार्थसमाज ग्रजमेर के मासिक मुखपत्र 'देश हितैषी' का इन्होंने सम्पादन किया। कालान्तर में ग्रपनी राजकीय सेवा के सिलिसले में लाहीर चले गये। ग्रार्थसमाज ग्रजमेर ने पण्डित मुन्नालाल की स्मृति में 'मुन्नालाल नागरी प्रचारिणी सभा' की स्थापना की, जिसके ग्रन्तगंत एक पुस्तकालय तथा वाचनालय का संचालन होता है।

सेठ माँगीलाल किव किंकर, नीमच—किव किंकर जी नीमच के निवासी थे। ये बहुत अच्छे किव तथा लेखक थे। इनके द्वारा रचित अनेक छोटे-वड़े ग्रन्थ समय-समय पर प्रकाशित हुए। परोपकारिणी सभा के मुखपत्र 'परोपकारी' का सर्वप्रथम प्रकाशन १८८६ में वाण्मासिक पत्र के रूप में हुआ था। कालान्तर में यह मासिक रूप में छपने लगा। किव किंकर जी की अनेक रचनायें इस पत्र में प्रकाशित होती थीं। दयानन्द अनाथालय अजमेर के मासिक मुखपत्र 'अनाथ रक्षक' का सम्पादन भी इन्होंने किया था।

श्री रामविलास शारदा—अजमेर में आर्यसामाजिक संस्थाओं के भव्य एवं विशाल भवनों के निर्माण कराने तथा विविध सामाजिक कार्यों का सुचाह रूप से संचालन करने में रामविलास जी का योगदान अपूर्व था। जिस समय सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा का संगठन नहीं हुआ था, उस समय रामविलास जी शारदा, महात्मा मुंशीराम, पण्डित आत्माराम अमृतसरी तथा स्वामी नित्यानन्द जैसे मूर्घन्य आर्य नेताओं से सम्पर्क रखकर आर्यसमाज की अखिल भारतीय नीतियों का निर्घारण करते थे। वे एक प्रगल्म लेखक भी थे।

दीवान बहादुर हरिबलास शारदा उच्चकोटि के विधि-विशेषज्ञ, प्रशासक तथा लेखक थे। ग्रायंप्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रथम प्रधान-पद पर रहकर उन्होंने प्रान्तीय संगठन की नींव रखी।

बाबू मथुराप्रसाद जी—ग्रायंसमाज ग्रजमेर के प्रारम्भिक सभासदों में इनका नाम प्रमुख रूप से गणनीय है। ग्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान के संस्थापक सदस्यों में

इनका नाम ग्राता है। इनकी पत्नी श्रीमती गुलाबदेवी (चाचीजी के नाम से प्रसिद्ध) ने ग्रजमेर में कन्या-शिक्षण के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किया ग्रीर ग्रपने तथा ग्रपने पति के नाम से मथुराप्रसाद गुलाबदेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की।

राव बहादुरसिंह, मसूदा—मसूदा ठिकाने के रावसाहव वहादुरसिंह जी का स्वामी-चरणों में ग्रत्यन्त प्रेम एवं भक्ति थी। स्वजीवनकाल में उन्होंने महर्षि दयानन्द को दो वार मसूदा में ग्रामन्त्रित किया था तथा उनके प्रवचनों की सुन्दर व्यवस्था की थी। महर्षि के निघन के पश्चात् रावसाहव ने ग्रार्यसमाज के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान किया।

राजस्थान के अन्य आर्यंसमाज—परोपकारिणी सभा की प्रारम्भिक रिपोटों में भारत के विभिन्न प्रान्तों के आर्यंसमाजों की सूचियाँ छपती रहीं। इन विवरणों से ज्ञात होता है कि १८५५ ई० तक अजमेर, जयपुर तथा शाहपुरा में आर्यंसमाजों की स्थापना हो चुकी थी। रामगढ़ (शेखावाटी) तथा वीकानेर राज्य के चूक कस्वों में आर्यंसमाजों की स्थापना महात्मा कालूराम जी के प्रयत्नों से हुई। १८५७ ई० में प्रकाशित विवरण से ज्ञात होता है कि जयपुर राज्य के पावटा तथा बाँदीकुई नामक स्थानों में आर्यंसमाज वने। तत्कालीन मालवा (मध्य भारत) प्रान्त भी आर्यंसमाज के संगठन की दृष्टि से राजस्थान की प्रान्तीय सभा से ही जुड़ा था। इस वर्ष के अन्त तक इन्दौर, ग्वालियर तथा भोपाल में आर्यंसमाज कायम हुए। १८६० तक समाजों की संख्या में और भी वृद्धि हुई। अजमेर जिले में मसूदा, ब्यावर, पुष्कर तथा नसीरावाद में आर्यंसमाज कायम हुए। जोघपुर राज्य के सोजत कस्वे में भी आर्यंसमाज इसी अविध में स्थापित हुआ।

१८६१ में प्रकाशित सूची पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि जयपुर राज्य के ठिकाने खाचरियावास तथा जोवनेर में स्रार्यंसमाजों की स्थापना इसी स्रवधि में हुई थी। इन ग्रायंसमाजों की स्थापना के पीछे इन ठिकानों के शासक जागीरदारों की ग्रायं-समाज के प्रति रुचि ही प्रवान कारण थी। मालवा प्रदेश के नीमच, मह तथा खण्डवा में श्रार्यंसमाजों की स्थापना इसी वीच हो चुकी थी। १८६३ में प्रकाशित सूची में किसी नवीन श्रार्यसमाज के स्थापित होने का कोई संकेत नहीं है। श्रलवर में श्रार्यसमाज की स्थापना १८६१ के आसपास ही हो चुकी थी तथा अजमेर जिले के सावर ठिकाने में भी इसी समय ग्रार्यसमाज बना । इस ग्रवि में राजस्थान में ग्रार्यसमाजों की स्थापना द्रुतगति से नहीं हुई। इसका एक प्रमुख कारण समस्त प्रान्त का सामन्ती वातावरण एवं देशी रियासतों के राजाग्रों का निरंकुश शासन ही था। राजा एवं जमींदारवर्ग के लोग नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा शासित प्रदेशों में आर्यसमाजों के माध्यम से सामाजिक जागृति हो, क्योंकि यही सामाजिक जागृति अन्ततः राजनैतिक चेतना के रूप में परिवर्तिन हो जाती थी जिसके परिणामस्वरूप रियासतों में उत्तरदायी शासन की माँग बलवती होने की सम्भावना रहती थी। जिस समय सम्पूर्ण देश में स्वाधीनता-संग्राम अपनी शैशवावस्था में ही था, उसी समय राजस्थान की रियासतों में भी स्वराज्य की तड़प घीरे-घीरे पैदा हो रही थी। यदि राजस्थान की देशी रियासतों के स्वाधीनता-संग्राम का ग्रध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन राज्यों के प्रजामण्डलों ग्रौर लोक-परिषदों के अधिकांश कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध किसी-न-किसी रूप में आर्यसमाज से रह चुका था। मारवाङ राज्य में जन-जागृति के सूत्रवार स्वर्गीय जयनारायण व्यास ने यह स्वीकार किया था कि १६१६ में दिल्ली के चाँदनी चौक में स्वामी श्रद्धानन्द

को निर्भीकतापूर्वक गोरे सैनिकों की संगीनों के समक्ष ग्रंपनी छाती खोलते देखकर ही उन्हें वेश की ग्राजादी के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिली थी। ग्रंपने की राजनैतिक चेतना में चाँदकरण शारदा, व्यावर के सेठ दामोदर राठी, रामनारायण चौघरी ग्रादि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सेठ दामोदरदास राठी तो पिडत श्याम-जी कृष्ण वर्मा जैसे क्रान्तिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क रखते थे। इन्हीं की सहायता ग्रीर सहयोग से ठाकुर गोपालिसह खरवा तथा विजयसिंह पिथक जैसे स्वतन्त्रता-सेनानियों को ग्रंपनी योजनाग्रों को कियान्वित करने में सफलता मिली थी। जथपुर में राजनैतिक जागृति के सूत्रघार पिडत हीरालाल शास्त्री तो जोवनेर के ही निवासी थे जहां के रावल कर्णसिंह तथा रावल नरेन्द्रसिंह ने ग्रायंसमाज की विभिन्न प्रवृत्तियों को जारी कर इस गाँव में ग्रंपूर्व चेतना उत्पन्न कर दी थी। इसी प्रकार उदयपुर के श्री माणिक्य-लाल वर्मा तथा स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया, वीकानेर के श्री हरिश्चन्द्र नैण भी ग्रायं-समाज की विचारघारा से प्रत्यक्ष ग्रंथवा परोक्ष रूप में प्रभावित होकर ही ग्रंपनी-ग्रंपनी रियासतों में नानाविघ ग्रान्दोलनों का सूत्रपात कर रहे थे।

#### (३) राजस्थान ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्थापना

श्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा की स्थापना १८८६ के में हुई थी।
१८६० ई० के एक्ट के अधीन इसका पंजीकरण १३ अक्टूबर, १८६६ को अजमेर में
कराया गया। इस सभा के अधीन राजस्थान (स्वतन्त्रता के पूर्व का राजपूताना) तथा
मालवा (वर्तमान मध्यप्रदेश के इन्दौर, ग्वालियर, रतलाम, भोपाल आदि जिले) के
आर्यसमाज संगठित होकर वैदिक धर्म के प्रचार में कार्यरत रहे। प्रारम्भ में इस सभा
का मुख्य कार्यालय अजमेर ही रहा, किन्तु कुछ काल के लिए इस सभा ने भरतपुर से भी
अपने कार्यकलाप का संचालन किया था। यह अवधि इस शताब्दी के प्रथम दशक की है।
उस समय इस सभा के मंत्री श्री सुखदेव वर्मा थे। कालान्तर में सभा का कार्यालय पुनः
अजमेर आ गया, क्योंकि राजस्थान का केन्द्रवर्ती नगर होने तथा आर्यसमाज की अनेक
संस्थाओं का मुख्यालय होने के कारण यहाँ से प्रतिनिधि सभा के कार्यों का संचालन
करने में अधिकारियों को अधिक सुविधा थी।

श्रार्यं प्रतिनिधि सभा राजस्थान मुख्य रूप से प्रान्त की सभी श्रार्यंसमाजों का मार्गदर्शन कर उन्हें अपने-अपने स्थानों में वैदिक धर्म का प्रचार करने का निर्देश देती रही है। इस सभा के अध्यक्ष-पद को श्री हरिवलास शारदा, राजाधिराज उम्मेदसिंह शाहपुरा, रावराजा तेजसिंह, प्रोफेसर सुधाकर, श्री जालिमसिंह कोठारी, महात्मा कन्हैयालाल, प्रोफेसर धीसूलाल तथा कुँअर चाँदकरण शारदा श्रादि ने समय-समय पर सुशोभित किया।

#### (४) राजस्थान में भ्रार्यसमाज का विस्तार एवं कार्यकलाप (१६००-१६४७)

श्रजमेर मण्डल—राजस्थान में ग्रजमेर का मण्डल ग्रार्थसमाज की गतिविधियों का प्रारम्भ से ही केन्द्र रहा है। महर्षि दयानन्द ने एकाधिक वार इस नगर की यात्रा की [थी तथा ग्रजमेर में ग्रार्थसमाज की स्थापना उनके जीवनकाल में ही हो गयी थी। कालान्तर में वैदिक यन्त्रालय, परोपकारिणी सभा का मुख्य कार्यालय, दयानन्द ग्राश्रम, दयानन्द ग्रनाथालय, डी० ए० वी० हाई स्कूल ग्रादि विभिन्न संस्थाग्रों के यहाँ से संचा- लित होने के कारण ग्रजमेर राजस्थान प्रान्त की ग्रार्यसामाजिक प्रवृत्तियों का प्रमुख केन्द्रस्थल वन गया। सर्वश्री हरविलास शारदा, रामविलास शारदा, चाँदकरण शारदा, पण्डित जियालाल, पण्डित भगवानस्वरूप न्यायभूषण तथा रायवहादुर मिट्ठनलाल भागव ग्रादि ग्रार्यसमाज के कुशल नेताग्रों ने सामाजिक एवं धार्मिक ग्रान्दोलनों का नेतृत्व ग्रजमेर को केन्द्र वनाकर किया। इससे इस मण्डल की प्रतिष्ठा में ग्रपूर्व ग्रभिवृद्धि हुई।

१६१७-१८ में इस नगर में प्लेग की महामारी फूट पड़ी। घर-घर में प्लेग की विभीषिका व्याप्त हो गयी। ऐसे अवसर पर लावारिस शवों का दाहसस्कार करने में आयंसमाज के कार्यकर्ताओं ने अद्भुत कर्तव्य-तत्परता प्रदिश्तित की। सर्वश्री चाँदकरणशारदा, पण्डित जियालाल आदि आर्य नेताओं के कुशल नेतृत्व में आर्यसमाज के स्वयंसेवकों ने नगर के प्लेग-पीड़ित नागरिकों की जिस निष्ठा के साथ सेवा की, उससे यह सिद्ध हो गया कि आर्यसमाज समाज-सेवा के क्षेत्र में सदा ही अग्रगण्य रहा है। वृहद् हिन्द्समाज में व्याप्त जाति-पाँति तथा अस्पृश्यता के दूषित विचारों को दूर करने के लिए आर्यसमाज प्रारम्भ से ही प्रयत्नशील रहा है। १६२६ से १६३५ की अवधि में अजमेर आर्यसमाज के प्रयत्नों से पाँच बार सामूहिक प्रीतिभोजों का आयोजन किया जाता रहा। इन आयोजनों में हिन्दू समाज के सभी घटक—आत्राह्मण हरिजनपर्यन्त सम्मिलित हुए तथा सहस्रों व्यक्तियों ने स्पृश्यास्पृश्य के भाव को भुलाते हुए एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया। सामूहिक भोजों की इस व्यवस्था को सफल बनाने में पण्डित जियालाल की भूमिका प्रमुख थी।

हैदराबाद के आर्थ सत्याग्रह में राजस्थान की मूमिका—दक्षिण हैदराबाद में निजाम सरकार ने हिन्दू-घर्म की गतिविधियों पर सामान्यतः तथा आर्यसमाज की प्रवृत्तियों के संचालन में विशेष रूप से वाघा देनी आरम्भ की, तो आर्यसमाज को अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सत्याग्रह के अस्त्र से काम लेना पड़ा। सर्वप्रयम महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में आर्य सत्याग्रहियों के जत्थे ने हैदराबाद राज्य में प्रवेश कर अपनी गिरफ्तारी दी। इस सत्याग्रह के द्वितीय सर्वाधिकारी बनने का श्रेय देशभक्त कुँअर चाँदकरण शारदा को मिला, जिन्होंने ५ मार्च, १६३६ को गुलवर्गा नगर में सत्याग्रह किया। इन्हें १३ मास के लिए कारागार में रखने की सजा सुनायी गयी तथा करीमनगर के जेल में रखा गया। कर्मवीर पण्डित जियालाल के संयोजन में अजमेर में ''हैदराबाद सत्याग्रह समिति'' की स्थापना हुई। इस समिति के तत्त्वा-वघान में अजमेर आर्यसमाज की ओर से तीन जत्थे सत्याग्रह-हेतु भेजे गये। राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री तथा पण्डित देवेन्द्रनाथ शास्त्री के नेतृत्व में पण्डित जियालाल ने अजमेर से सैकड़ों सत्याग्रहियों को सत्याग्रह-हेतु भेजा। इस अवसर पर सत्याग्रह-सहायतारूप में सहन्नों रुपयों की राशि भी एकत्रित की गयी। श्री दत्तात्रेय वावल ने 'आर्य सत्याग्रह का राज्दीय आधार' शीर्षक पुस्तक लिखकर सत्याग्रह के ग्रीचित्य को सिद्ध किया।

१६४७ ई० में ग्रजमेर(मेरवाड़ा)में ३८ विभिन्न स्थानों में ग्रार्यंसमाज सिक्तय थे। ग्रजमेर नगर में ही ग्रार्यंसमाज केसरगंज तथा नगर-ग्रार्यंसमाज के पृथक् संगठन थे जो कुछ वर्षं पूर्व इस नगर के ग्रार्यंसमाजियों की घड़ेवन्दी के कारण वन गये थे। किशनगढ़, कड़ैल, केकड़ी, मसूदा, राजगढ़, ब्यावर, सराधना, सरवाड़, सावर, नसीरावाद तथा भिनाय ग्रादि स्थानों पर भी वहाँ के ग्रायंसमाज महत्त्वपूर्ण ढंग से कार्यरत थे।
ग्रावर रियासत में ग्रायंसमाज की प्रवृत्तियाँ इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से ही
चलती रहीं। इस राज्य के ग्रन्तगंत लगभग वीस ग्रायंसमाज 'प्रतिनिधि सभा कार्यालय'
में ग्रांकित थे। कोटा राज्य में यद्यपि ग्रायंसमाजों की संख्या कम थी, किन्तु बारा,
छीपावड़ीद, किशनगंज, सुकेत, अकलेरा ग्रादि स्थानों के ग्रायंसमाज ग्राधिक सिक्यरूप से कार्यरत थे। श्री श्यामस्वरूप भटनागर, श्री रिसकिवहारीलाल, डॉक्टर राजवहादुर तथा डॉक्टर मथुरालाल शर्मा इस क्षेत्र के सक्षम कार्यकर्ता थे। भरतपुर यद्यपि
क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य था, किन्तु भरतपुर के ग्रतिरिक्त जुरहरा, कुम्हेर,
डीग, नदवई, भुसावर, वैर तथा वयाना ग्रादि स्थानों के ग्रायंसमाज सन्तोषपूर्ण ढंग से
धर्म-प्रचार में संलग्न थे।

जयपुर राज्य जयपुर राजस्थान की प्रमुख रियासत थी। यहाँ आयंसमाज का कार्य तो विगत शताब्दी में ही आरम्भ हो चुका था। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में श्री गणेशनारायण सोमानी, मुंशी जयदेविसह, डॉक्टर युद्धवीरिसह, स्वामी नृसिहदेव और श्री कुंवरलाल बापना आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री गणेशनारायण सोमानी जयपुर राज्य के एक प्रमुख सार्वजिनिक कार्यकर्ता थे। वह राज्य के प्रमुख पदों पर भी रहे थे। आर्यसमाज में उनकी रुचि आजीवन रही। मुंशी जयदेविसह जयपुर राज्य में वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहे। उन्होंने इस राज्य में आर्यसमाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए पूर्ण प्रयत्न किया था। डॉक्टर युद्धवीरिसह ने कालान्तर में दिल्ली को अपने सार्वजिनक जीवन का केन्द्र बनाया, किन्तु उनका प्रारम्भकालीन सार्वजिनक जीवन जयपुर के आर्यसमाज में ही व्यतीत हुआ था। स्वामी नृसिहदेव ने सन् १६२० में संन्यास ग्रहण किया था। वह आर्यसमाज जयपुर के सर्वाचिक सिक्तय तथा क्षमताशील कार्यकर्ता थे। देश की स्वतन्त्रता के संग्राम में भी उन्होंने सिक्तय भाग लिया था तथा वह आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उपदेशक भी रहे थे।

जयपुर राज्य के पुराने ग्रायंसमाजों में बाँदीकुई, चौक, फुलेरा, हिण्डीन ग्रादि के नाम लिये जा सकते हैं। यह ध्यातव्य है कि इसी राज्य के गों खावाटी प्रान्त (मुख्यत: सीकर तथा फुँ मुनू के वर्तमान जिले) तथा बीकानेर राज्य के चूक जिले में ग्रनेक ग्रायं-समाजों की स्थापना विगत शताव्दी के ग्रन्तिम दशक में महात्मा कालूरामजी के प्रयत्नों से हो चुकी थी।

जोधपुर राज्य—पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर आर्यंसमाज की गतिविधियों का प्रारम्भकाल से ही केन्द्र रहा। यहाँ आर्यंसमाज की स्थापना महाराजा प्रतापिसह के प्रयत्नों से १६वीं शती के अन्तिम दशाब्द में हो चुकी थी तथा रातानाडा मार्ग पर विशाल समाज-मन्दिर भी निर्मित हो चुका था। महाशय लक्ष्मण, श्री शंकर शर्मा, श्री जमनादास कछवाहा, पण्डित देवीप्रसाद अवस्थी आदि यहाँ के प्रारम्भिक कार्यंकर्ता थे। जब महाशय लक्ष्मण आर्य ने आर्यंसमाज-मन्दिर को एक जागीदार के हाथों बेच दिया, तो उन्हीं के सहयोगी श्री च्यवन आर्य ने तत्कालीन आर्यंसमाजियों को विश्वास में लेकर पृथक् रूप से नगर-आर्यंसमाज (गुलाव सागर) की स्थापना की। नगर के मध्य में स्थित गुलावसागर तालाव के तट पर स्थित एक सार्वजनिक स्थान को तत्कालीन नगर कोटवाल ठाकूर-

रणजीतिसह (पाल) के सहयोग से ग्रायंसमाज के लिए प्राप्त किया गया तथा यहाँ विधिवत् ग्रायंसमाज के सत्संग लगने लगे। इसके साथ ही पुरातन एवं भव्य ग्रायंसमाज-मिन्दर को पुनः हस्तगत करने के लिए नगर-ग्रायंसमाज के कार्यं कर्ताग्रों ने महाशय लक्ष्मण ग्रायं पर ग्रदालत में ग्रिभयोग दायर किया। उनका कहना था कि वर्मस्थान एवं उपासना-मिन्दर होने के कारण ग्रायंसमाज-मिन्दर को वेचना कानून की दृष्टि से ग्रप-राघ है। यह ग्रिभयोग कई वर्षों तक चलता रहा। श्री ग्रात्माराम परिहार, पण्डित ठाकुरदत्त वाली, श्री व्यवन ग्रायं वकील तथा पण्डित सोहनलाल के सदुद्योग से वर्षों तक ग्रिभयोग चलने के पश्चात् ग्रायंसमाज को विजय प्राप्त हुई। वर्षों से ग्रपने हाथ से निकला हुग्रा रातानाडा ग्रायंसमाज-मिन्दर पुनः ग्रायंसमाज की गतिविधियों का केन्द्र बना। भारत को गणतन्त्र घोषित किये जानेवाले दिन २६ जनवरी, १६५० को उस मिन्दर में यज्ञ के उपरान्त ग्रायंसमाज की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

नगर-ग्रार्थसमाज जोघपुर के कार्यकर्ताग्रों में श्री भजनसिंह, श्री भैरवसिंह, श्री जगदीशिसिंह गहलोत ग्रीर पण्डित सदानन्द ग्रवस्थी के नाम उल्लेखनीय हैं। पण्डित गणेशीलाल के नेतृत्व में इस समाज के अन्तर्गत ग्रार्यकुमार सभा का संगठन किया गया। ग्रार्यकुमार सभा में श्री महावीरिसह गहलोत, श्री जगदीशचन्द्र गुप्त तथा श्री भवानीलाल भारतीय ग्रादि युवक सिक्तय भाग लेते थे। श्री भवानीलाल भारतीय ने ग्रपने ग्रार्य-सामाजिक जीवन का श्रीगणेश इसी ग्रार्यकुमार सभा के सभासद् एवं उपमन्त्री के रूप में किया था। उन दिनों ग्रार्यकुमार परिषद् का ग्रान्दोलन ग्रत्यन्त सिक्तय था। सुजागढ़-निवासी श्री जीवानन्द ग्रानन्द के नेतृत्व में राजस्थान के ग्रनेक स्थानों पर कुमार सभायें सिक्तय थीं।

जोधपुर राज्य में ग्रायंसमाजों की संख्या सर्वाधिक थी। नागौर जिले में कुचेरा, छोटी खाटू, डीडवाना, नागौर, पीलवा, लाडनू, डांगावास, कुचामन श्रादि के श्रार्थसमाज सित्रय थे। जोघपुर के समीपवर्ती पूँजला, चैनपुरा, सूरसागर, महामन्दिर म्रादि ग्रामों श्रथवा उपनगरों में प्राय: माली जाति के लोगों की वस्तियाँ हैं। यह ध्यातव्य है कि जोंघपुर का माली समाज प्रारम्भ से ही ग्रार्यसमाज का दृढ़ समर्थक एवं सहयोगी रहा है। इस समाज के घनिकवर्ग ने जोघपुर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में श्रार्यसमाज के प्रचार के लिए सर्वात्मना सहयोग दिया है। जोधपुर राज्यका बाडमेर पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती नगर है। मरुस्थल के हृदयदेश में स्थित होने के कारण यहाँ का जनजीवन नितान्त एकाकी, निस्संग तथा निष्प्रभ रहा है। मरुदेशवासियों को सामान्य जीवनयापन करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रकृतिदत्त वाधाओं से भी जुमना पड़ता है। ऐसी परिस्थित में जीवन व्यतीत करनेवालों को धर्म, संस्कृति तथा अध्यात्म आदि उच्चतर जीवनमूल्यों के प्रति ध्यान देने का अधिक अवकाश नहीं रहता। तथापि बाडमेर में पण्डित वैजनाय तिवारी वकील ने एकाकी रहकर भी वैदिक धर्म-प्रचार का वीड़ा उठाया तथा इस नगर में ग्रायंसमाज को लोकप्रिय वनाने का भरसक प्रयत्न किया। पण्डित बैजनाथ तिवारी मूलतः उत्तरप्रदेश के निवासी थे, किन्तु अपनी नौकरी के सिलसिले में वह जोचपुर श्राये थे। कालान्तर में उन्होंने वाडमेर में वकालत करना ग्रारम्भ कर दिया । प्रान्तीय सभा के उपदेशकों की प्रचार-व्यवस्था का सम्पूर्ण भार तिवारीजी पर ही होता था। इनके पौत्र पण्डित ब्रह्मानन्द त्रिपाठी गुरुकुल वृन्दावन के स्नातक हैं तथा वर्षों से ग्रजमेर में चिकित्सा-व्यवसाय में संलग्न हैं।

जोघपुर राज्यान्तर्गत पाली जिले में सोजत, सोमेश्वर, मारवाड़ जंक्शन आदि स्थानों पर आर्यसमाज कियाशील रहे, जबिक जालोर जिला आर्यसमाज की दृष्टि से अनुवर्ग सिद्ध हुआ। जोघपुर का समीपवर्ती राज्य सिरोही क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा होने पर भी आर्यसमाज के प्रचार की दृष्टि से सन्तोषप्रद भूमिका निभाता रहा। सिरोही के अतिरिक्त शिवगंज तथा आबू रोड में भी आर्यसमाज का कार्य प्रारम्भ से ही उत्साह-प्रद रहा।

बीकानेर राज्य—वीकानेर राजस्थान के पश्चिमोत्तर क्षेत्र का सर्वाधिक महत्त्व-पूर्ण राज्य था। यहाँ महाराजा गंगासिह जैसे समयज्ञ किन्तु कूटनीति में दक्ष शासक ने दीर्घकाल-पर्यन्त शासन किया। महाराजा गंगासिह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में आर्यसमाज जैसे स्वाधीनचेता, निर्भीक एवं प्रगतिशील आन्दोलन की जड़ जम सके। इसलिए वर्षों तक बीकानेर में आर्यसमाज के कार्य को सफलता नहीं मिली। चौघरी हरिश्चन्द्र नैण (गंगानगर) ने, जो वर्षों तक बीकानेर राज्य विधानसभा के सभासद् रहे, इस राज्य में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार-हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किया। परन्तु इसी राज्य के चूक जिलान्तर्गत सुजानगढ़ में आर्यसमाज की स्थापना बहुत पहले ही हो चुकी थी। १६४७ में वीकानेर राज्य में १५ आर्यसमाजों के कार्यरत होने की सूचना हमें आर्यप्रति-निधि सभा राजस्थान के ५६वें वार्षिक वृत्तान्त से मिलती है।

दक्षिणवर्ती राज्य-राजस्थान के दक्षिणवर्ती राज्यों में ड्रूगरपुर, वाँसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़ इस प्रान्त की सबसे छोटी इकाइयाँ थीं। स्वतन्त्रतापूर्व-काल में डूँगरपुर तथा प्रतापगढ़ में श्रार्यसमाज स्थापित हो चुके थे। उदयपुर तथा शाहपुरा की स्थिति इन राज्यों से भिन्न थी। जैसाकि हम विगत गताब्दी में राजस्थान में ग्रार्यसमाज के कार्यकलापों की समीक्षा के प्रसंग में देख चुके हैं, उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह तथा शाहपुराघीश सर नाहरसिंह के हृदय में महर्षि दयानन्द के विचारों एवं सिद्धान्तों के प्रति ग्रनन्य निष्ठाभाव था । यही कारण हैं कि इन राज्यों में, कालान्तर में ग्रायंसमाज की प्रवृत्तियों के प्रसरित होने में कठिनाई नहीं हुई। उदयपुर में गुरुकुल कांगड़ी के तेजस्वी स्नातक पण्डित ईश्वरदत्त मेघार्थी विद्यालंकार वर्षों तक श्रद्धानन्द शिशुशाला का संचा-लन करते रहे। इसी राज्य की पुरानी राजधानी चित्तीड़गढ़ में गुरुकुल कांगड़ी के एक श्रन्य प्रबुद्ध तथा उत्साही स्नातक पण्डित युधिष्ठिर विद्यालंकार (संन्यासकाल में स्वामी व्रतानन्द) ने सन् १६२६ में ग्रार्षपाठिविधि को प्रमुखता देनेवाले एक गुरुकुल की स्थापना की। राजस्थान में गुरुकुल-प्रणाली की शिक्षा देनेवाला यही एकमात्र संस्थान है जहाँ ब्रह्मचर्यं आश्रम के नियमों के पालन पर जोर दिया जाता है तथा अत्यन्त सादगीपूर्ण वातावरण में उच्च कोटि की शास्त्रीय शिक्षा की व्यवस्था है। बहुत पहले जब सारे देश में गुरुकुलों की एक लहर-सी चल पड़ी थी, जोघपुर के निकटवर्ती मंडोर में भी एक गुरुकुल की स्थापना की गयी थी जिसके मुख्याधिष्ठाता श्री लक्ष्मण आर्य थे। उदयपुर राज्य के श्रन्तगंत ग्रायंसमाजों की संख्या १९४७ में केवल दस थी। भीलवाड़ा, वनेड़ा, छोटी सादड़ी, नन्दराय ग्रादि में ग्रार्थसमाजों का कार्य प्रायः सन्तोषप्रद ढंग से चलता रहा।

शाहपुरा--एक आर्य राज्य-शाहपुरा यद्यपि भीलवाड़ा जिले का एक उपखण्ड-मात्र है, किन्तु भूतपूर्व रिसायत होने के कारण स्वतन्त्रता से पूर्व वह एक पृथक् राजनैतिक

इकाई था। यहाँ के शासक ग्रार्थंसमाज के प्रति पूर्ण निष्ठावान् रहे। राजाविराज नाहरसिंह स्वयं परोपकारिणी सभा के वर्षों तक मन्त्री रहे। उनके पुत्र राजाधिराज उम्मेदसिंह भी भार्यसमाज के प्रति भ्रपनी सिक्रिय रुचि भ्राजीवन प्रदर्शित करते रहे । शाहपुरा में राजगुरु पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री, प्रोफेसर सुधाकर एम० ए०, पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय, पण्डित रमेशचन्द्र शास्त्री तथा पण्डित भगवान्स्वरूप न्यायभूषण को राजगुरु अथवा राजपण्डित के रूप में सम्मानित किया जाता रहा। राज्य की ग्रोर से समय-समय पर ग्रायंसमाज को सर्व प्रकार की सहायता एवं संरक्षण भी प्राप्त हुया। फलतः आर्यसमाज के एक सुदृढ़ दुर्ग के रूप में शाहपुरा उभरकर सामाजिक मानचित्र पर आया। यहाँ के अनेक निष्ठावान् कार्य-कर्ताभ्रों ने अपना सम्पूर्ण समय एवं शक्ति आर्यसमाज के लिए अपित कर दी थी। श्री गोकुललाल आर्य, श्री कस्तूरचन्द तोषनीवाल आदि कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा में आर्यसमाज की प्रगति के भण्डे गाड़े। वर्तमान शाहपुराघीश श्री सुदर्शनदेवजी भी ग्रार्यसमाज के प्रति प्रगाढ़ ग्रास्था रखते हैं। ग्रार्य महिला शिक्षण-केन्द्र नामक नाही शिक्षा-संस्थान का संचालन करने हेतु उन्होंने अपने राजप्रासाद का एक प्रशस्त एवं महत्त्वपूर्ण भाग आर्यसमाज को श्रिपित कर दिया है। स्वर्गीया महारानी हर्षवन्तकुमारी भी महर्षि दयानन्द के मन्तव्यों के प्रति एकान्त निष्ठा रखती थीं। फलतः इस राजदम्पती ने पण्डित वीरसेन वेदश्रमी जैसे कर्मकाण्डज्ञ विद्यान् के पौरोहित्य में बृहद् यज्ञों का सफल ग्रायोजन किया।

राजस्थान के जैसलमेर, बूंदी, टोंक, फालावाड़ ग्रादि राज्यों में स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रायंसमाज की कोई विशिष्ट चेतना दृष्टिगोचर नहीं होती। सामन्ती जीवन-पद्धित तथा देशी राज्यों के निरंकुश शासकों के स्वेच्छाचारी शासन ने राजस्थान में ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में समय-समय पर ग्रनेक वाधायें उपस्थित कीं। ग्रायंसमाजों के ग्रधि-कारी एवं उपदेशकगण प्राय: उत्पीड़न, त्रास एवं दमन के शिकार होते रहे। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण १६१६ में राजस्थान के पूर्ववर्ती राज्य घौलपुर में उस समय देखने में ग्राया, जबिक नगर में एक नयी सड़क निकालने के लिए इस राज्य के शासक नरेश ने अपने मुसलमान प्रघानमन्त्री काजी ग्रजीजुद्दीन के प्रभाव में ग्राकर ग्रायंसमाज-मन्दिर को तुड़वाने का ग्रादेश दे दिया। उस समय ग्रायं प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उपमन्त्री श्री चाँदकरण शारदा घौलपुर पहुँचे ग्रीर समाज-मन्दिर की रक्षा के लिए सत्याग्रह का श्रल्टीमेटम दे दिया। यह समाचार ग्राग की भाँति सर्वत्र फैल गया। स्वामी श्रद्धानन्द ने भी घौलपुर-सत्याग्रह को ग्रपना ग्राभीवाद दिया ग्रीर वह स्वयं भी घौलपुर ग्राये। ग्रन्ततः स्वेच्छाचारी शासक को भुकना पड़ा ग्रीर ग्रायंसमाज की विजय हुई।

# (५) राजस्थान में ग्रार्थसमाज के प्रचारक एवं उपदेशक

राजस्थान में आर्यसमाज द्वारा जो वैचारिक चेतना और जागृति उत्पन्न की गयी, उसमें इस प्रान्त के उपदेशकों तथा प्रचारकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्व-प्रथम स्वामी नित्यानन्द ब्रह्मचारी का उल्लेख करना आवश्यक है। जालोर के एक श्रीमाली बाह्मण-परिवार में जन्म लेनेवाले इस महापुरुष ने युवावस्था में ही गृहत्यागकर वैराग्य का मार्ग ग्रहण किया। कालान्तर में जब आर्यसमाज से उनका विधिवत् सम्पर्क हुआ तो ब्रह्मचारी नित्यानन्द ने महिष दयानन्द के धार्मिक आन्दोलन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने में अपने सम्पूर्ण जीवन की आहुति दे दी। यों तो स्वामी नित्यानन्द का

कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक था, किन्तु वह अपनी जन्मभूमि राजस्थान को अपनी घर्म-प्रचार की प्रवृत्तियों से सदा ही कृतकृत्य करते रहे। यहाँ के अनेक रजवाड़ों से उनका निकट का सम्बन्ध था। स्वामी नित्यानन्द अजमेर, शाहपुरा, बूँदी, जोवनेर आदि स्थानों पर प्रायः प्रचारार्थं जाते तथा वहाँ की आर्थंसामाजिक गतिविधियों को अपना मार्गदर्शन देते। राजस्थान के राजाओं से उनके निकट के सम्बन्ध थे। शाहपुराधीश नाहरसिंह, जोवनेर के रावल कर्णसिंह आदि उनका बहुत सम्मान करते थे तथा उन्हें गुरुतुल्य मानते थे। स्वामी नित्यानन्द तथा उनके अनन्य सहयोगी स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने बूँदी के राज-पण्डितों से वेदसंज्ञा विषय पर प्रसिद्ध शास्त्रार्थं किया था।

चूरू नगर में उत्पन्न हुए पण्डित गणपित शर्मा अपनी अद्भुत वक्तृत्व-शक्ति, शास्त्रार्थ-निपुणता, अगाव विद्वत्ता तथा तर्क-क्षमता के कारण आर्यसमाज के उपदेशक-मण्डल के एक प्रकाशमान नक्षत्र-तुल्य माने जाते हैं। वह यद्यपि दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सके किन्तु अपने अत्यल्प कार्यकाल में ही उन्होंने असाधारण राष्ट्रीय ख्याति अजित कर ली थी। काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ईसाई पादरी जॉनसन को शास्त्रार्थ-समर में पराजित करने के पश्चात् तो उनकी कीर्ति-कौमुदी सर्वत्र प्रसरित हो गयी। पण्डित गणपित शर्मा को उनके व्याख्यानों तथा दार्शनिक प्रवचनों के लिए देश की विभिन्न आर्य-समाजों से आमन्त्रित किया जाता था। अपनी जन्मभूमि राजस्थान के आर्यसमाजों को अपने अमृतमय उपदेशों से कृतार्थ करने के लिए वह सदा तत्पर रहते। अजमेर, जयपुर, कोटा आदि स्थानों पर समय-समय पर जाकर वह प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायाचार्यों से शास्त्रार्थ करते तथा अपनी प्रत्युत्पन्नमित का परिचय देते हुए प्रतिवादी को निग्रह-स्थान पर पहुँचा देते। अजमेर में उन्होंने पौराणिक पण्डित जगत्प्रसाद को पराजित किया। कालावाड़ में उनका शास्त्रार्थ पौराणिक पण्डित जयदेव का मीमांसाचार्य से १६०६ ई० में हुआ। इस शास्त्रार्थ का विस्तृत विवरण प्रोफेसर भीमसेन शास्त्री ने निवद्ध किया था। १६०८-६ में श्री गणपित शर्मा के व्याख्यानों की घूम जयपुर नगर में सर्वत्र थी।

राजस्थान में ग्रामस्तर पर ग्रार्थसमाज का व्यापक प्रचार करने का श्रेय स्वर्गीय पिडत रामसहाय शर्मा (ग्रोम्भक्त परिवाजक) को है। वह ग्रार्यसमाज के प्रति समिपत व्यक्तित्ववाले निष्ठावान् प्रचारक तथा धर्मीपदेशक थे। १९१९ ई० में इन्होंने श्रजमेर में ग्रार्य विद्यार्थी सभा की स्थापना की थी।

नवम्बर, १६१८ में पण्डित रामसहाय ने ग्रायं प्रतिनिधि सभा में उपदेशक के रूप में कार्य प्रारम्भ किया और मृत्युपर्यन्त वे इसी पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने ग्रपने उपदेशक-जीवन में राजस्थान का ग्रामानुप्राम भ्रमण कर वैदिक धर्म की ध्वजा को सर्वेत्र फहराया। पण्डित रामसहाय लेखनी के भी धनी थे। १६२३ में जब ग्रायंप्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक मुखपत्र 'ग्रायंमातंण्ड' का प्रकाशन ग्रारम्भ हुग्रा, तो वह इसके सम्पादक वनाये गये।

आर्यसमाज के महान् किन, गायक, संगीतज्ञ तथा भजनोपदेशक पण्डित प्रकाश-चन्द्र किन्दित का जन्म सन् १६०३ में अजमेर में हुआ। िकशोर अवस्था में वह कट्टर सनातनी थे, किन्दु आर्यसमाज के अद्भुत सेवाभाव, विशेषतः अजमेर में फैली प्लेग की महामारी में आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं को अपने प्राणों को खतरे में डालकर भी पीड़ितों की सेवा करते देखकर इनका मुकाव आर्यसमाज की ओर हुआ। कालान्तर में पण्डित रामसहाय जी की प्रेरणा से प्रकाशजी कट्टर आर्यसमाजी वन गये। संगीत का इन्होंने विधिवत् अभ्यास किया था तथा काव्य-रचना की शक्ति इन्हें निसर्ग-सिद्ध थी। १६२५ ई० में महर्षि दयानन्द के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मथुरा में प्रकाशजी ने अपना प्रसिद्ध भजन 'वेदों का डंका आलम में वजवा दिया ऋषि दयानन्द ने' गाया तो एक समा-सा बँघ गया। लाखों आर्य नर-नारियों ने किव के इस अमरगीत की सराहना की और प्रकाशचन्द्र आर्यजनता के कण्ठहार वन गये।

मूलतः मथुरा जिले के निवासी पण्डित शीतलचन्द्र शर्मा का कार्यक्षेत्र राजस्थान ही रहा है। वह वर्षों तक राजस्थान ग्रायं प्रतिनिधि सभा के उपदेशक रहे। शर्मा जी एक सफल कवि, उपदेशक तथा प्रचारक रहे। कालान्तर में संन्यास-ग्राश्रम में प्रवेश कर वह स्वामी सोमानन्द सरस्वती वन गये।

राजस्थान के अन्य धर्म-प्रचारकों में स्वामी लक्ष्मणानन्द (ब्यावर), स्वामी सिन्वदानन्द, स्वामी शान्तानन्द, स्वामी करुणानन्द आदि संन्यासियों के अतिरिक्त पिण्डत परमानन्द, पिण्डत महेन्द्र, श्री अमरिसह वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भजनोपदेशों के माध्यम से प्रचार करनेवालों में पिण्डत छोगालाल (प्रज्ञाचक्षु), श्री ओंकार-लाल, श्री कन्हैयालाल, ठाकुर योगराजिसह, पिण्डत सुरेन्द्र शर्मा के नामों का उल्लेख आवश्यक है। पिण्डत सुरेन्द्र शर्मा वर्षों तक आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान में रहे। तदनन्तर उन्होंने आर्यसमाज जयपुर में पौरोहित्य का कार्य भी किया।

स्वतन्त्र उपदेशक, प्रचारक तथा कार्यंकर्ता—प्रसिद्ध लेखक, वक्ता तथा ग्रध्यापक डॉक्टर सूर्यंदेव शर्मा का जन्म उत्तरप्रदेश के एटा जिले में हुग्रा था। राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षण-संस्थान डी० ए० वी० हाई स्कूल के मुख्याध्यापक-पद पर नियुक्त होकर वह ग्रजमेर ग्राये ग्रार यहीं के होकर रह गये। ग्रजमेर में रहते हुए उन्होंने भारतवर्धीय ग्रायं कुमार परिषद् की घामिक परीक्षाग्रों का सुचार रूप से संचालन किया। उनके प्रयत्नों से देश-विदेश के सहस्रों परीक्षार्थी इन परीक्षाग्रों में वैठकर सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करते रहे। डॉक्टर सूर्यदेवजी एक सफल वक्ता, उत्कृष्ट लेखक तथा पत्रकार भी थे। उन्होंने ग्रायंसमाज के उपदेशक के रूप में काश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से बंगाल तक का व्यापक भ्रमण किया था।

चतुर्वेद-भाष्यकार पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालंकार ने ग्रार्य साहित्य मण्डल ग्रजमेर के संस्थापक-ग्रध्यक्ष श्री मथुराप्रसाद शिवहरे की प्रेरणा से चारों वेदों का हिन्दी-भाषार्थं प्रस्तुत किया था। कालान्तर में वह वनस्थली विद्यापीठ में संस्कृत-प्राध्यापक-पद पर रहे। उन्होंने ग्रनेक ग्रन्थ लिखे जो ग्रार्यं साहित्य मण्डल से ही प्रकाशित हुए।

दक्षिणी ग्रफीका ग्रादि विदेशों में ग्रायंसमाज का प्रचार करनेवाले स्वामी भवानी-दयाल संन्यासी ने ग्रपने जीवन के ग्रन्तिम वर्ष ग्रजमेर में व्यतीत किये। यहाँ उन्होंने श्रादर्शनगर मुहल्ले में ग्रायंसमाज तथा प्रवासी-भवन की स्थापना की।

#### सोलहवां ग्रध्याय

# बम्बई और सिन्ध प्रान्तों में आर्यसमाजों की स्थापना ग्रौर गतिविधि

#### (१) बम्बई प्रान्त

बम्बई प्रान्त आर्यसमाज के इतिहास में दो कारणों से विशेष महत्त्व रखता है। इस प्रान्त के काठियावाड़ प्रदेश में आर्यसमाज के संस्थापक महींप दयानन्द सरस्वती का जन्म हुआ था, और इसी प्रान्त में महींप ने पहले राजकोट में तथा उसके वाद वम्बई नगर में सबसे पूर्व आर्यसमाजों की स्थापना की थी। राजकोट का समाज कुछ समय चलने के बाद राजनैतिक कारणों से बन्द हो गया था, किन्तु काकड़वाड़ी वम्बई में स्थापित आर्यसमाज अब तक अक्षुण्णरूप से विद्यमान है। अतः काकड़वाड़ी के आर्यसमाज को विश्व का पहला आर्यसमाज होने का गौरव प्राप्त है।

जिस समय पिछली शताब्दी के उत्तराईं में वस्वई प्रान्त में पहला आर्यसमाज स्थापित हुआ, उस समय इस प्रान्त का क्षेत्र बहुत विशाल था। इसमें न केवल पाकिस्तान का सिन्ध प्रान्त, वर्तमान सीराष्ट्र, गुजरात व महाराष्ट्र वकर्नाटक के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे, ग्रिपतु ग्रदन जैसा भारत से वाहर का सुदूरवर्ती प्रदेश भी इसका ग्रंग था। सन् १६३५ में सिन्ध प्रान्त को वस्बई से पृथक् कर एक नया मुसलिम बहुसंख्यावाला प्रान्त वनाया गया; और ग्रदन को भी भारत से पृथक् कर दिया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्य-पुनगंठन-आयोग की सिफारिशों के ग्राधार पर कर्नाटक तथा आन्ध्रप्रदेश के पृथक् राज्य बनने और गुजरात के ग्रलग हो जाने से ग्रब बम्बई (महाराष्ट्र) प्रान्त बहुत छोटा रह गया है। किन्तु सन् १६४७ तक के आर्यसमाज के इतिहास का वर्णन करते हुए पुराने बम्बई प्रान्त के ग्राधार पर ही इस प्रदेश के समाजों का विवरण किया जायेगा।

#### (२) बम्बई नगर के आर्यसमाल काकड़बाड़ी समाज

द्वार्यसमाज काकड़वाड़ी: इस ग्रायंसमाज को न केवल महर्षि दयानन्द के कर-कमलों से स्थापित होने का गौरव प्राप्त है, ग्रिपतु इसके भवन की ग्राधारिशला भी महर्षि ने रखी थी। इसके साप्ताहिक सत्संगों में महर्षि नियमित रूप से भाषण भी देते रहे। इस समाज की स्थापना का इस 'इतिहास' के पहले भाग में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। ग्रतः यहाँ केवल इसके कार्यकलाप का संक्षिप्त प्रतिपादन किया जायेगा।

वम्बई ग्रायंसमाज के पहले वर्ष के ग्रधिवेशन समाज के नियमों में दिये कार्यक्रम के ग्रनुसार होते रहे । वैदिक मन्त्रों के पाठ ग्रीर गाने के बाद ग्रायंसमाज के सदस्य ग्रीर

प्रतिष्ठित विद्वान् महत्त्वपूर्णं वार्मिक और सामाजिक विषयों पर भाषण देते थे। सौभाग्य-वश पहले साल के व्याख्यानों के सम्बन्ध में हमारे पास विस्तृत जानकारी है। प्रथम वर्ष के ग्यारह महीनों में समाज में पचास भाषण हुए। इनमें पन्द्रह भाषण महर्षि ने दिये थे। इस समय महर्षि मानसिक दासता से पीड़ित भारतीयों को उनके उज्ज्वल ग्रतीत का ज्ञान देना वड़ा महत्त्वपूर्ण समभते थे । ग्रतः उनके सात व्याख्यान वैदिक ग्रायों के इतिहास के बारे में थे। इनमें उन्होंने ग्रायों द्वारा की गयी विलक्षण उन्नति का विस्तृत विवेचन किया था। छह व्याख्यानों का विषय ग्रायों की उन्नति था, इनमें उन्होंने देश की वर्तमान शोचनीय ग्रघोगित का चित्रण करते हुए इससे उद्धार के उपायों का प्रतिपादन किया था। उनके एक व्याख्यान का विषय देशाभिमान था। उस समय के भारतीय ब्रिटिश शासन तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से अपनी सभ्यता और संस्कृति में विश्वास खो चुके थे और मानसिक हीनता की भावना से पीड़ित थे। इसके प्रतिकार का स्रमोघ उपाय उनमें जातीय गौरव की भावना को जागृत करना था। महर्षि ने इस दृष्टि से यह व्याख्यान दिया था। एक अन्य व्याख्यान का शीर्षक था-श्रार्यसमाज का महत्त्व। इस समय श्रार्यसमाज के सदस्य इस वात को अनुभव कर रहे थे कि संस्कृत भाषा में लिखे होने के कारण वेदों से साघारण जनता लाभ नहीं उठा सकती है, ग्रतः वेदों का हिन्दी, गुजराती, मराठी ग्रादि लोक-भाषात्रों में अनुवाद किया जाना चाहिए। महर्षि इस समय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की रचना करने में लगे हुए थे। हिन्दी में वेदभाष्य के काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विस्तृत योजना वनायी थी। ग्रतः समाज के प्रघान श्री गिरघरलाल दयालदास कोठारी ने वेदों के लोक-भाषा में अनुवाद किये जाने के महत्त्व पर एक व्याख्यान दिया। मूर्तिपूजा का खण्डन ग्रार्थसमाज का एक प्रधान कार्य था। राववहादुर महिपतराम-रूपराम ने ग्रपने व्याख्यान में इस वात पर प्रकाश डाला था कि मूर्तिपूजा की प्रथा समाप्त करने से आर्य जाति को क्या लाभ होगा। इस समय ब्राह्मसमाजी और प्रार्थनासमाजी भी मूर्तिपूजा का विरोध कर रहे थे ग्रीर उनके विद्वान् वक्ताग्रों के इन विषयों पर श्रार्थ-समाज में व्याख्यान कराये जाते थे। वावू नागेन्द्रनाथ ने ग्रंग्रेजी भाषा में मूर्तिपूजा के विषय पर वस्वई आर्यसमाज में व्याख्यान दिया था। आर्यसमाज के उत्साही महाराष्ट्रीय उपमन्त्री ग्रन्ना मार्तण्ड जोशी ने जाति-भेद के खण्डन श्रीर ईश्वर द्वारा ग्रवतार न लेने के सैद्धान्तिक विषयों का विवेचन ग्रपने एक भाषण में किया था। इस समय ग्रार्यसमाज के समर्थंक वल्लभाचार्य मत के ग्रालोचक ग्रौर विरोधी थे, ग्रतः ग्रार्यसमाज के व्याख्यानों में इस मत का खण्डन भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था।श्री लीलाघर हरि ने वल्लभाचार्य-सम्प्रदाय की स्थिति पर इस दृष्टि से दो व्याख्यान दिये थे। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सन्ध्योपासना के विषय पर भाषण दिया था। श्री प्राणजीवनदास कहानदास ने सत्यार्थ-प्रकाश के पहले समुल्लास की व्याख्या ग्रपने भाषण में की थी। ग्रन्य व्याख्यानों के विषय थे ग्रायों के कर्तव्य, ग्रायों का व्यवहार, देशाटन, विद्याप्रेम तथा एकता, पुरुवार्थ तथा ईश्वर का ग्रस्तित्व। डॉक्टर ग्रन्ना मोरेश्वर कुन्ते ने वेद-शास्त्रों की उत्कृष्टता के विषय में तीन व्याख्यान दिये थे। ये सभी विषय वड़ा सामयिक महत्त्व तथा ग्राकर्षण रखते थे।

आर्यसमाज की स्थापना के समय महर्षि वम्बई में काफी समय तक रहे और इस समय वे बालकेश्वर में कुछ श्रद्धालु जिज्ञासु व्यक्तियों को संस्कृत पढ़ाने का भी कार्य करते रहे, क्योंकि वेदों के श्रध्ययन के लिए संस्कृत का ज्ञान ग्रावश्यक था। महर्षि के चरणों में बैठकर पण्डित सेवकलाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा रामदास छ्वीलदास लल्लू भाई ने नियमित रूप से महर्षि पतञ्जिल के महाभाष्य तथा न्यायदर्शन का स्वाध्याय किया। महर्षि के इन तीन शिष्यों में से दो—श्यामजी कृष्ण वर्मा और रामदास बैरिस्टरी का अध्ययन करने के लिए विलायत गये। स्वामीजी अपने पत्रों में श्यामजी कृष्ण वर्मा को निरन्तर वहाँ संस्कृत का उच्च अध्ययन करने और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्राध्यापक और सुप्रसिद्ध संस्कृत-अंग्रेजी कोष के निर्माता मोनियर विलियम्स से मिलने की प्रेरणा करते रहे।

बम्बई आर्यसमाज के आरम्भिक कार्यकलाप: (क) संस्कृत पाठशाला-वम्बई ग्रार्यसमाज ने महर्षि द्वारा वताये कार्यों को वड़े उत्साह से किया। महर्षि संस्कृत भाषा के पठन-पाठन पर बहुत वल देते थे, श्रतः इसके लिए वम्बई समाज में मीठाबाई संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गयी। सेठ जीवनदास मूलजी द्वारा उनकी वसीयत में किये गये ६००० रुपये के दान से इस कार्य में वड़ी सहायता मिली, अतः इस पाठशाला का नाम उनकी माताजीके नाम पर रखा गया । इसमें न केवल संस्कृत भाषा की सामान्य शिक्षा दी जाती थी, अपितु प्रति रविवार को प्रात:काल स्त्री-पुरुषों के लिए संस्कृत में उपनिषद् पढ़ाने के विशेष वर्ग भी चलाये जाते थे। इस पाठशाला को चलाने में शास्त्री नरहरिविष्ण्गोडसे ने वड़ा सहयोग दिया। (ख) वेद-धर्म-प्रचारिणी सभा-वेद-प्रचार का कार्य चलाने के लिए कुछ उत्साही नवयुवकों ने वेद-धर्म-प्रचारिणी नाम की संस्था की स्थापना की। इसमें सर्वश्री डॉक्टर कल्याणदास देसाई, देवीदास देसाई, सेठ रणछोड़दास भवान लोटवाला ग्रादि गुजराती नवयुवक वड़े उत्साह से कार्य करते रहे। इन दिनों श्रायंसमाज के प्रमुख प्रचारक पण्डित वालकृष्ण शर्मा थे। वह वस्वई श्रौर उसके पास के प्रदेशों में अपने श्रोजस्वी भाषणों के लिए प्रसिद्ध थे। इसी समय वम्बई में वेद-प्रचार फण्ड की स्थापना की गयी। उत्साही सदस्यों के पुरुषार्थ से इस कार्य के लिए एक लाख रुपये की घनराशि एकत्र कर ली गयी। इस समय ग्रार्यसमाज के प्रचारकों में स्वामी नित्यानन्द तथा स्वामी विश्वेश्वरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। उन दिनों इन संन्यासियों के व्याख्यानों की वड़ी घूम थी। स्वामी नित्यानन्द के व्याख्यान उस समय ग्रायंसमाज के ग्रतिरिक्त वम्बई के सुप्रसिद्ध व्याख्यान भवनों -- कावस जी इंस्टीट्यूट, भवेरवाग, माघववाग ग्रादि में हुग्रा करते थे ग्रीर जनता पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता था। (ग) पत्र-पत्निकार्ये- वाद में समाज की ग्रोर से वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ग्रायं नामक मासिक पत्र निकाला गया। श्री प्राणजीवनदास विद्वलदास बसाईवाला इसके सम्पादक बने। कुछ समय बाद इस पत्र को साप्ताहिक बना दिया गया ग्रीर श्री मोतीलाल दयाल इसके सम्पादक वने। इस पत्र ने बम्बई में आर्यसमाज के प्रचार में बड़ा भाग लिया। १८८४ से प्रचार-कार्य के लिए वम्बई आर्यसमाज की श्रोर से आर्यप्रकाश नामक मासिक-पत्र प्रकाशित किया जाने लगा। इसके पहले सम्पादक श्री तुलजाराम खाण्डवाला थे। इसके वाद काफी समय तक पण्डित सेवकलाल इस पत्र को चलाते रहे। इसके लेखकों में सर्वश्री लीलाघर हरि, मास्टर प्राणजीवनदास, ग्रन्ता मार्त्तण्ड जोशी, डॉक्टर तुल जाराम खाण्डवाला, पण्डित कृष्णराम इच्छाराम के नाम उल्लेखनीय हैं। पण्डित कृष्ण-राय इसके सम्पादक-पद पर भी कार्य करते रहे। १८६० के बाद इस पत्र का प्रकाशन वन्द हो गया। (घ) आर्यंसमाज के नियमों के अनुसार वैदिक धर्म के गम्भीर अध्ययन के

लिए बम्बई आर्यसमाज ने एक श्रीमद्दयानन्द पुस्तकालय की स्थापना की। इसमें वैदिक साहित्य के सभी प्रामाणिक प्रन्थों—वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र का संग्रह किया गया था। यहाँ आकर व्यक्ति वेद-वेदांग, आरण्यक, श्रीत सूत्र, गृह्म-सूत्र, स्मृतियों, दर्शनों, उपनिषदों का गम्भीर अध्ययन कर सकता था।

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि बम्बई श्रार्यसमाज के एक सदस्य सेठ जेठाभाई प्रेमजी ने स्वामी नित्यानन्द की प्रेरणा से १६०१ में अपनी वसीयत करते हुए एक
ट्रस्ट इस उद्देश्य से बनाया कि इससे महर्षि के सत्यार्थप्रकाश और छः दर्शनों को गुजराती
भाषा में अनुवाद करके वम्बई श्रार्यसमाज के तत्त्वावधान में कम कीमत पर प्रकाशित
किया जाय। इस ट्रस्ट द्वारा सांख्यदर्शन ग्रादि कुछ दर्शनों का अनुवाद प्रकाशित हुग्रा।
इसके साथ ही उन्होंने इस ट्रस्ट की धनराशि से स्वामी नित्यानन्द के दस व्याख्यान कराने
को कहा था। १५-१२-१६०२ को स्वामीजी ने इस योजना के अनुसार पहला व्याख्यान
ग्रार्यसमाज-मन्दिर वम्बई में देते हुए कहा था—"स्वर्गवासी सेठ साहब ने १५,००० रुपये
कन्या पाठशाला को, ३००० रुपये काशी पाठशाला को, अपने परिवार के लिए १५०००
रुपये रखकर शेष सत्यार्थप्रकाश के गुजराती भाषान्तर छापने तथा मेरे दस व्याख्यान देने
के लिए दिये थे।"

कार्यकर्ता—इस समय ग्रायंसमाज के कार्यकर्ताग्रों में रायबहादुर गोपालराव-हरि देशमुख ग्रीर ग्रन्ना मार्तण्ड जोशी के नाम उल्लेखनीय हैं, ये दोनों महाराष्ट्र-न्नाह्मण थे। श्री गोपालराव हरि देशमुख का परिचय इस 'इतिहास' के प्रथम भाग में विस्तार से दिया जा चुका है। महर्षि के साथ इनका प्रीतिपूर्ण सम्बन्ध था। महर्षि ने इन्हें परोप-कारिणी सभा का सदस्य भी बनाया था। सरकारी सेवा से ग्रवकाश ग्रहण करने के बाद बम्बई में यह ग्रपना ग्रधिकांश समय समाज को दिया करते थे। बहुत वर्षों तक यह ग्रायं-समाज के प्रधान रहे। इन्होंने ग्रायंसमाज के भवन-निर्माणकार्य में गहरी दिलचस्पी ली ग्रीर इसकी प्रगति को देखने के लिए प्रति सप्ताह दो-तीन बार नियमित रूप से ग्राते रहते थे। इनकी मृत्यु के बाद ग्रायंसमाज ने इनके सुपुत्र डॉक्टर मोरेश्वर गोपाल देशमुख को ग्रायंसमाज का प्रधान बनाया।

श्री ग्रन्ना मार्तण्ड जोशी समाज के उत्साही कार्यंकर्ता थे। सरकारी नौकरी करते हुए भी वह समाज के कार्यों में वड़ी दिलचस्पी लेते थे। सामाजिक उत्सवों में वड़ी शुद्ध हिन्दी में कीर्तन किया करते थे। नाटक-कला में विख्यात होने तथा ग्रनेक मराठी नाटकों का लेखक होने के नाते ये इस कला का उपयोग ग्रायंसमाज के प्रचार के लिए सफलता-पूर्वक करते थे।

भवन-निर्माण—बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना होने के वाद इसके अघिवेशन हर शनिवार को सायंकाल साढ़ें चार बजे नानाशंकर सेठ के घर के पीछे मराठी प्राइवेट इंगलिश स्कूल में हुआ करते थे, क्योंकि समाज के पास अपना कोई भवन नहीं था। महर्षि के भक्तों को शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि समाज की विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए और इसके साप्ताहिक अधिवेशनों को उत्तम रीति से सम्पन्न करने के लिए एक पृथक् भवन की बड़ी आवश्यकता है। समाज की स्थापना होने के बाद महर्षि की प्रेरणा से आर्यसमाज के सदस्य इसके लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने लगे और उन्होंने इसके लिए धन-संग्रह का भी कार्य आरम्भ कर दिया। सर्वश्री सेवकलाल-

करसनदास और लीलाघर हिर वम्बई में संयुक्त रूप से व्यवसाय करते थे। इन्होंने अपने व्यापारिक खाते में से ११२६ रुपये की वनराशि सर्वंप्रथम महींप की प्ररेणा से इस कार्य के लिए दान की। इसी प्रकार समाज के अन्य सदस्यों ने भी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इस कार्य के लिए दान दिया। शीघ्र ही दस-वारह हजार रुपये एकत्र हो गये। इस घनराशि से भवन के लिए भूमि खरीदने की योजना बनायी गयी। उस समय सेठ गोकुलदास करमसी गिरगाँव में रहा करते थे। उनकी काकड़वाड़ी गली की ६८२ वर्ग गज जमीन इस कार्य के लिए ६४०० रुपये में खरीद ली गयी। २७ फरवरी, १९८२ को इस जमीन की रिजस्ट्री करवा ली गयी। इसपर समाज की और से ट्रस्टियों के रूप में सर्वश्री रायवहादुर गोपाल राव हरि देशमुख, सेवकलाल करसनदास, सुन्दरदास घर्मसिह, जीवनदास मूलजी तथा प्राणजीवनदास कहानदास के नाम लिखे गये। ये उस समय समाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इस भूमि के अगले भाग में पुराने ढंग की दोर्मजिली इमारत (चाल) तथा निचली मंजिल पर पाँच दुकानें बनी हुई थीं और इसके पीछे सारी जमीन खाली थी। यहाँ एक कामचलाऊ पक्का छप्पर वाँच दिया गया और उसमें समाज के साप्ताहिक अधिवेशन किये जाने लगे। स्थान लेने के वाद यहाँ भवन-निर्माण के लिए धन-संग्रह किया जाने लगा और शनै:-शनै: समाज के भवन-निर्माण का काम पूरा हुआ।

१६२० तक इस समाज में पुरानी पीढ़ी के सब कार्यकर्ता लगभग स्वर्गवासी हो चुके थे और उनका स्थान नवीन तरुण उत्साही कार्यकर्ताओं ने ले लिया था। इनका परि-चय हमें १६२० में समाज की ग्रंतरंग सभा ग्रौर पदाधिकारियों की सूची से प्राप्त होता है। इस समय प्रधान से ऊपर सभा के अधिकारियों के दो और प्रतिष्ठित वर्ग बनाये गये थे। पहला वर्ग मान्याधिकारी का था। इस पद पर स्वामी नित्यानन्द के सहयोगी विश्वेश्वरानन्द जी थे। दूसरा वर्ग संरक्षकों या ट्रस्टियों का था। इस समय समाज के ट्रस्टी सेठ रणछोड़दास भवान (मैनेजिंग ट्रस्टी), दामोदर सुन्दरदास, जयनारायण इन्द्रमल दानी, सेठ शूरजी वल्लभदास तथा यमुनादास नारायणदास थे। समाज के प्रधान डॉक्टर कल्याणदास देसाई, उपप्रधान पण्डित वालकृष्ण शर्मी, मन्त्री कालीदास कुवेरदास पटेल, उपमन्त्री डाह्याभाई मोतीभाई, कोषाध्यक्ष दामोदरदास जयकिशनदास मेहता, पुस्तका-ध्यक्ष महाशंकर पुरुषोत्तम उपाध्याय, ग्राडिटर रणछोड़लाल गिरघरलाल थे। इसके श्रतिरिक्त २३ व्यक्ति अन्तरंग सभा के सदस्य थे। इनमें प्राणजीवनदास विट्ठलदास गुप्त, गिरघरलाल गोविन्दजी मेहता, प्राणजी विश्राम, प्रोफेसर हरिश्चन्द्र, दुर्गाप्रसादशर्मा, नगीनदास विशनदास मास्टर उल्लेखनीय थे। १८७५ में श्रायंसमाज स्थापित होने पर इसके पदाधिकारियों की संख्या छः तथा अन्तरंग सभा के सदस्यों की संख्या पाँच थी। किन्तु अब इसके एक मान्याधिकारी, पाँच ट्रस्टी, सात पदाधिकारी और २१ सदस्य थे। यह समाज की बढ़ती हुई लोकप्रियता और कार्यकलापों को सूचित करता है। इस समय समाज का कार्य वड़े उत्साह से चलता रहा । मीठावाई संस्कृत पाठशाला में अध्यापक के रूप में पण्डित द्विजेन्द्रनाथ शर्मा कार्य करते रहे। इसी समय वम्बई में कांकड़वाड़ी के अतिरिक्त अन्य उपनगरों में भी समाज की शाखायें स्थापित होने लगी। सबसे पहली शाखा माटुंगा में बनी। वाद में इसने स्वतन्त्र ग्रार्यंसमाज का रूप घारण कर लिया। समाज के साथ ही व्यायामशाला का कार्य कुछ उत्साही नवयुवकों ने गुरू किया। १६२५ में इस समाज के कुछ उत्साही सदस्यों ने महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मभूमि टंकारा में जन्मशताब्दी का समारोह बड़े उत्साह से मनाया। इसको सफल बनाने में सर्वश्री हरगोविन्द घर्मसी काँचवाला, विजयशंकर मूलशंकर, गिरजाशंकर का बड़ा योगदान था। इसी दशक में भायखला, मजगाँव, कालवादेवी, परेल, चींच पोकली, कोलावा में समाज की नवीन शाखायें स्थापित हुई ग्रीर समाज का प्रचार-कार्य बढ़ने लगा।

प्रमुखकर्मठकार्यकर्ता-इस समाज की ग्रारम्भिक ग्रर्ढशताब्दी में इसके कार्यों में प्रमुख भाग लेनेवाले कार्यकर्ता इस प्रकार हैं। (१) श्री जीवनदयाल —ये ब्रार्य-समाज के सबसे पराने कार्य कर्ता थे श्रीर समाज की स्थापना से १६०३ में श्रपनी मत्य-पर्यन्त ग्रार्यसमाज के कार्य में पूरे उत्साह से भाग लेते रहे। महर्षि दयानन्द के परमभक्त थे और मरते समय ग्रपनी पत्नी को यह निर्देश दे गये थे कि त्रह समाज के वार्षिकोत्सवों में इसी तरह पूरे उत्साह से भाग लेती रहे। १८७५ में जब महर्षि दयानन्द सरस्वती का रामानुज समुदाय के कमलनयन ग्राचार्य के साथ फरामजी कामाजी इंस्टीट्यूट में 'वेद में मृतिपूजा' के विषय पर शास्त्रार्थं हुआ था तो इन्होंने उस समय इसकी व्यवस्था में महर्षि की सहायता में प्रमुख भाग लिया था। १६०० से १६०२ तक ये काकड्वाड़ी ग्रार्यसमाज के प्रधान-पद को भी सुशोभित करते रहे।(२) श्री मोतीलाल विभुवनदास दलाल—वेद-घर्म-प्रचारिणी सभा के स्थापित होने पर इनका आर्यसमाज के साथ सम्बन्ध हुआ। यह ग्रंग्रेजी ग्रच्छी जानते थे ग्रौर इस भाषा में वड़े प्रभावशाली व्याख्यान देते थे। इनसे श्रंग्रेजी पढ़े-लिखों में ग्रार्यसमाज का ग्रच्छा प्रचार हुगा। इन्होंने 'ग्रार्थप्रकाश'-पत्र का सम्पादन भी योग्यतापूर्वक किया । 'मुँबई समाचार' नामक गुजराती पत्र में श्रार्य के नाम से ये श्रार्यसमाज के विभिन्न विषयों पर श्रनेक लेख लिखा करते थे। वेद-धर्म-प्रचारिणी सभा का धार्यसमाज के साथ सम्बन्ध होने पर ये समाज की अन्तरंग सभा के भी सदस्य कई वर्ष तक रहे। (३) श्री प्राणजीवनदास विट्ठलदास गुप्त-वेद-धर्म-प्रचारिणी सभा स्थापित होने पर ये ग्रार्यसमाज में ग्राये। 'ग्रार्य' पत्र निकालने में इनका वड़ा योगदान था। इसके वाद गुजराती भाषा में इन्होंने आर्यसमाज-सम्वन्धी अनेक विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकार्ये लिखीं और प्रकाशित की । इन्हें संस्कृत भाषा का वड़ा अच्छा ज्ञान था। जब नासिक के निकट देवलाली में गुरुकुल की स्थापना हुई तो डॉक्टर प्राणजीवन-दास के बाद यही इस गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता का कार्य तीन वर्ष तक करते रहे। (४) पण्डित बालकृष्ण शर्मा—इनका मूल जन्मस्थान खान देश जिले में एरण्डोल नामक स्थान था। ये वेद-धर्म-प्रचारिणी-सभा के कार्यकर्ता ग्रीर उपदेशक के रूप में ग्रार्यसमाज में ग्राये। इन्हें वैदिक साहित्य, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र ग्रादि का वड़ा ग्रच्छा ज्ञान था और काफी समय तक ये मीठावाई संस्कृत पाठशाला के अध्यापक का कार्य करते रहे। इनके उपदेश ग्रीर व्याख्यान बड़े प्रभावशाली होते थे। ग्रायंसमाज के पौराणिक पण्डितों के साथ होनेवाले शास्त्रार्थों में ये प्रमुख भाग लेते थे और इनकी ग्रगांध विद्वत्ता, वाक्पदुता, वैर्य भीर गम्भीरता से श्रायंसमाज को इन शास्त्राथों में सफलता मिलती थी। ये पण्डित भीमसेन शर्मा के शिष्य थे भीर इन्होंने गुजरात में अपने शिष्य कार्यकर्ताओं की एक विद्वत् त्रिमूर्ति—पण्डित मायाशंकर शर्मा, महारानीशंकर शर्मा और हरिशंकर विद्यार्थी के रूप में तैयार की। पण्डित मायाशंकर शर्मा ने शुक्ल तीर्थं गुरुकुल में याचार्य का काम योग्यतापूर्वक किया और बाद में विशेष अध्ययन के लिए वाराणसी भी गये। पण्डित महारानी शंकर शर्मा ने गुजरात में भ्रायं समाज के प्रचार का बड़ा कार्य किया।

(५) पण्डित हरिशंकर शर्मा इनकी सारी शिक्षा-दीक्षा पण्डित वालकृष्ण शर्मा के पास हुई और ये उनके साथ ग्रार्यसमाज का प्रचार करते रहे। यम्बई प्रान्त में गुरुकुल की स्थापना के लिए धन-संग्रह करने के लिए ये अफीका गये और वहाँ दो वर्ष तक श्रार्यसमाज का प्रचार करते रहे। वहाँ से लौटने के बाद ये खेड़ा जिले तथा काठियावाड़ में समाज के प्रचार में लगे रहे। (६) श्री गिरधरलाल गोविन्वजी मेहता—ये वालकृष्ण-शर्मा के शिष्यों में से थे। काफी समय तक ये घाटकोपर के कन्या विद्यालय में कार्य करते पहे। वाद में टंकारा कन्या विद्यालय के मुख्याधिष्ठाता वने। पण्डित वालकृष्ण् शर्मा के सांताऋज गुरुकुल का स्राचार्य वनने के वाद ये मृंवई समाज के उपदेशक स्रीर मीठावाई-संस्कृत पाठशाला के ग्रध्यापक का कार्य करते रहे। गुरुकुल के लिए इन्होंने लगभग ५० हजार रुपये की घनराशि एकत्र की। (७) स्वामी नित्यानन्दजी—इस युग में पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में ग्रायंसमाज के सबसे ग्रधिक प्रभावशाली प्रचारक स्वामी नित्या-नन्द जी थे। उन्होंने गुजरात काठियावाड़ में सबसे ग्रविक श्रार्यंसमाज स्थापित किये। उनका जन्म जोघपुर राज्य के जालौर नामक स्थान में श्रीमाली ब्राह्मण-कुल में हुआ था। वचपन से ही उनकी प्रवृत्ति वैराग्य की भ्रोर थी। पहले उनका नाम ब्रह्मचारी रामदत्त था। वह उस समय की सामाजिक कुरीतियों से खिन्न थे। नाना के पास रहते हुए गाँव में जितना विद्याभ्यास सम्भव था, कर चुकने के पश्चात् उच्च ग्रध्ययन के लिए वह काशी जाने का ग्राग्रह करने लगे। एक दिन स्वयमेव विद्या-प्राप्ति के लिए वह घर से निकल पड़े। ग्रहमदावाद, बम्बई, पूना, सतारा, नासिक ग्रादि स्थानों में भ्रमण करते हुए वह वाराणसी पहुँचे, और वहाँ अनेक पण्डितों से विभिन्न संस्कृत-प्रन्थों का अध्ययन करते रहे। वहाँ वह गोपाल गिरि नामक संन्यासी से मिले। यह संन्यासी वाराणसी में महर्षि दयानन्द के सम्पर्क में आये थे और उनकी मृत्यु के समय में अजमेर में थे। इन्हीं की सत्संगति से ये धार्यसमाज की श्रोर श्राकृष्ट हुए। कुछ समय बाद इन्होंने कानपुर, कन्नौज, शाहजहाँपुर, वरेली ग्रादि में भ्रमण करते हुए ब्रह्मचारी रामदत्त के वेश में तुलसी रामायण की कथा अनेक स्थानों पर की। उनकी भाषण-शैली वड़ी रोचक, आकर्षक और मधुर थी। उनकी कथाग्रों में हजारों श्रोता एकत्र होते थे। एक वार जब भ्रमण करते हुए वह वरेली पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक ग्रायंसमाजी पण्डित यज्ञदत्त को वेदान्तदर्शन की शिक्षा दी ग्रीर महर्षि दयानन्द के ग्रन्य सत्यार्थप्रकाश ग्रीर ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को इनसे लेकर पढ़ा। सन् १८८२ में शाहजहाँपुर में विचरण करते हुए उन्होंने तिलहर-निवासी श्री चिमनलाल वैश्य के अनुरोध से आर्यसमाज का प्रचार-कार्य आरम्भ किया और अपनी प्रचार-यात्रा में गाजियाबाद स्टेशन पर इनकी भेंट सुप्रसिद्ध आयें संन्यासी स्वामी विश्वेश्वरानन्द से हुई ग्रीर इनके साथ परिचय घनिष्ठ मैत्री के रूप में परिणत हो गया। इसके बाद आर्यसमाज में यह राम-लक्ष्मण की जोड़ी बड़े उत्साह से प्रचार-कार्य करती रही। इन्होंने इन्दौर ग्रादि श्रनेक स्थानों में श्रार्यसमाज स्थापित किये। श्रनेक स्थानों पर उन्होंने पौराणिक पण्डितों के साथ शास्त्रार्थं किये। इनमें वृंदी के शास्त्रार्थं के वारे में पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी की यह सम्मति थी कि "महर्षि दयानन्द की मृत्यु के पीछे ऐसा महत्त्वपूर्ण कोई शास्त्रार्थं आर्यसमाज ने नहीं किया।" श्री रानाडे के माव्यम से इनका सम्पर्क वड़ौदा तथा मैसूर के राजाग्रों से हुग्रा ग्रीर उनको इन्होंने वैदिक धर्म का भक्त वनाया। वड़ौदा महाराज ने इन्हीं की प्रेरणा से ग्रपने राज्य में ग्रस्पृश्य जातियों के विद्यालयों

की व्यवस्था के लिए श्री ग्रात्माराम ग्रमृतसरी को ग्रमृतसर से बुलाया ग्रीर इससे वड़ीदा ग्रायंसमाज का ग्रीर शिक्षण-संस्थाग्रों का एक महान् केन्द्र वना । ग्रापने वस्वई प्रान्त में नासिक के निकट देवलाली में एक गुरुकुल स्थापित किया, पुरुषार्थप्रकाश लिखा ग्रीर वैदिक कोश की महत्त्वपूर्ण योजना बनायी । इनके सहयोगी स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने उस कार्य को ग्रागे वढ़ाया, ग्रीर ग्रव वह 'विश्वेश्वरानन्द रिसर्च इंस्टीट्यूट' के रूप में एक विशाल ग्रमुसन्धान संस्थान का रूप धारण कर चुकी है । इनका देहावसान = जनवरी, सन् १९१४ को वस्वई में हुग्रा ।

#### (३) आर्यसमाज फोर्ट बम्बई

इस समाज की गणना वस्वई के प्रमुख व पुराने आर्यसमाजों में की जाती है। फोर्ट वम्बई नगर का पुराना ग्रीर महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में वम्बई नगरी का फोर्ट-क्षेत्र केवल ग्रंग्रेजों के लिए ही था। वहाँ प्रधानतया ग्रंग्रेजी व्यापारियों व उद्योगपतियों तथा ग्रंग्रेजी सरकार के कार्यालय थे, ग्रौर वहाँ के व्यापारिक संस्थान भी प्रायः उन्हीं के प्रभुत्व में थे। यंग्रेज तो यार्यसमाज के सुधारवादी, राष्ट्रीय व प्रगतिशील कार्यंकलाप को ग्राशंका की दृष्टि से देखते ही थे, पर विदेशी वातावरण में पले हुए भारतीय श्रफसर तथा सम्भ्रान्त वर्ग के व्यक्ति भी श्रार्यसमाज के प्रति विरोध-भाव रखा करते थे। इस दशा में वहाँ आर्यसमाज की स्थापना एक अत्यन्त साहसिक कार्य था। पर बम्बई में ऐसे युवक विद्यमान थे, जो महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से प्रभावित थे, ग्रौर वैदिक घर्म में जिनकी ग्रगांघ ग्रास्था थी। उन्हीं के उत्साह तथा लगन से फोर्ट में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। इस ग्रार्यसमाज की स्थापना का मुख्य श्रेय एक कन्नड भाषा-भाषी महानुभाव श्री एम० के० ग्रमीन तथा दयानन्द जन्म-शताब्दी मथुरा (फरवरी, १६२५) में भाग लेनेवाले कुछ नवयुवकों को है। ये नवयुवक मथुरा में घुमघाम से मनायी जानेवाली शताब्दी में सम्मिलित हुए, ग्रीर वहाँ से नवीन प्रेरणा, उत्साह और महर्षि का सन्देश संसार में फैलाने की प्रवल ग्राकांक्षा लेकर वम्बई लीटे थे। उन्होंने सन् १९२६ में फोर्ट में वस्वई नगर का दूसरा आर्यसमाज स्थापित किया।

इसके विकास में श्री एम० के० श्रमीन का योगदान उल्लेखनीय है। तेरह वर्ष की छोटी श्रायु से ही उन्होंने श्रायंसमाज की गतिविधियों में सिक्तय भाग लेना शुरू कर दिया था। पहले उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए कर्नाटक श्रातृ मण्डल के नाम से एक संस्था बनायी। बाद में इसे श्रायं भ्रातृ समाज का नाम दिया गया। कालान्तर में श्रायं बन्धुश्रों के सहयोग से यह श्रायं श्रातृ समाज ही श्रायंसमाज फोर्ट वम्बई के रूप में परिणत हो गया। श्री श्रमीन ने श्रपने जीवन के ४५ बहुमूल्य वर्ष इस समाज के विकास में समिपत किये श्रीर इसे वम्बई का ग्रगणी समाज बना दिया। उन्हों के प्रयास से बोरा बाजार के एक छोटे-से कमरे में शुरू किये गये श्रायंसमाज फोर्ट का इस समय बाजार गेट स्ट्रीट में श्रपना भव्य व विशाल भवन है। यह समाज बम्बई में बैदिक धर्म के प्रचार तथा जनकल्याण के कार्यकलापों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है, श्रीर वहाँ से श्रनेक प्रकार की लोकि-हितकारी योजनायें कार्यीन्वत की जा रही हैं।

गतिविधियां तथा प्रवृत्तियां—यहाँ ग्रारम्भ से प्रति रविवार नियमित रूप से ६ वजे से ११ वजे तक साप्ताहिक सत्संग में ग्राग्निहोत्र के बाद विद्वान् वक्ताओं के प्रवचन

होते रहे हैं। श्रावणी उपाकमं, कृष्ण-जन्माष्टमी, रामनवमी एवं ऋषि-वोघोत्सव ग्रादि धार्मिक पर्व बड़े उत्साह से मनाये जाते हैं। भ्रारम्भ से ही इस समाज में म्राध्यात्मिक श्रीर धार्मिक कार्यक्रम श्रायोजित करने के साथ-साथ नवयुवकों के शारीरिक विकास एवं अंग-सीष्ठव के लिए आर्य वेभव व्यायामशाला का निर्माण किया गया। इसमें आर्य-तरुण, कुशल व्यायाम-शिक्षकों की देख-रेख में नवीनतम शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यायामों के लिए १५००० रुपये से अधिक धनराशि के नूतन जपकरण इस व्यायामशाला में विद्यमान हैं। प्रतिदिन २०० से ग्रधिक युवक यहाँ शारी-रिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, ग्रौर विभिन्न व्यायाम-प्रतियोगिताग्रों में भाग लेकर ग्रनेक बार महाराष्ट्रश्री ग्रादि ग्रलंकरण ग्रीर उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं। १९३५ में यहाँ आर्यसमाज की स्थापना के दस वर्ष के भीतर ही आर्य-वीरदल की स्थापना हो गयी थी। यह युवकों में अनुशासन की तथा सेवा की भावना उत्पन्न करता है। इसने बम्बई के साम्प्रदायिक उपद्रवों ग्रौर ग्रनेक दुर्घटनाग्रों के ग्रवसर पर लोक-सेवा का सराहनीय कार्य किया है। इसके साथ ही एक भ्रायं वीरांगना दल भी है जिसमें भ्रायं युवतियों को यज्ञ, भजन, व्यायाम, प्राणायाम तथा योगासन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वम्बई में यह श्रपने ढंग का श्रनोखा संगठन है। देश के विभाजन के समय शरणार्थी रोग-पीड़ितों की सेवा के लिए इस समाज की ग्रोर से एक 'रुग्ण वाहिका गाड़ी' (एम्बुलेन्स) रखी गयी थी, जो अवतक वड़ा उपयोगी कार्य कर रही है। एक नि:शुल्क आयुर्वेदिक औषघालय द्वारा रोगियों की सेवा की जाती है।

इस समाज के संस्थापक श्री ग्रमीन ने ग्रनाथ, ग्रनाश्रित महिलाग्रों की समस्याग्रों की ग्रोर विशेष ध्यान दिया। वह ग्रायंसमाज के माध्यम से भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य-संघ (एसोसिएशन फाँर सोशल हैल्य इन इण्डिया) की नारी-रक्षा-समिति के प्रधान रहे। उन्होंने यनेक ऐसी संकटप्रस्त लड़िकयों का उद्धार किया, जो वेश्यावृत्ति के लिए विवश की जा रही थीं। उन्होंने उनका उद्धार करके उन्हें श्रार्यसमाज में शरण दी, उनके लिए योग्य वर खोजे, उनका विवाह कराया तथा उनके लिए अच्छा जीवन विताने का मार्ग प्रशस्त किया। निराश्रित तथा ग्रसहाय महिलाग्रों की रक्षा करने ग्रीर समाज-विरोधी तत्त्वों का विरोध करने के कार्य में श्रार्यसमाज को उन्होंने श्रप्रणी बनाया। उनके नेतृत्व में श्रायंसमाज ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यं किया। इसके साथ ही इस समाज द्वारा जन-सेवा के अन्य भी अनेक कार्य किये. गये। होनहार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ग्राधिक सहायता दी जाती है। मानसिक विकास के लिए वाचनालय ग्रीर पुस्तकालय की व्यवस्था है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए निःशुल्क कानूनी सलाह का एक केन्द्र समाज द्वारा चलाया जा रहा है। विवाह भ्रादि संस्कारों की समाज द्वारा सुन्दर व्यवस्था की जाती है। इस समाज की ग्रोर से प्रवासी भारतीयों के सुविधा के लिए बम्बई में बृहद् भारतीय समाज की स्थापना की गयी। इस समाज ने वम्वई के आर्यसमाजों को एक सूत्र में आबद्ध होकर संगठित रूप से कार्य करने में बहुम्ल्य योगदान दिया है।

## (४) म्रार्यसमाज सान्तान्तुज, बम्बई

पिछली शताब्दी में जब महर्षि दयानन्द सरस्वती ने काकड़वाड़ी (गिरगाँव) में

पहले आर्यसमाज की स्थापना की थी, उस समय वम्बई वड़ा छोटा-सा नगर था। उसकी आवादी लगभग साढ़े छः लाख थी, और मुख्य रूप से वम्बई टापू के दक्षिणी भाग में अधिक वसी हुई थी। अतः इसी प्रदेश में आर्यसमाज की स्थापना की गयी थी। किन्तु पिछली एक शताब्दी में वम्बई नगर से बढ़कर एक महानगर वन गया है, और उसकी आवादी ५० लाख से ऊपर हो गयी है। प्रथम और दितीय विश्वयुद्धों में और १६४७ में भारत-विभाजन के बाद पाकिस्तान से आनेवाले सिन्धी और पंजाबी शरणाथियों ने तथा उद्योगीकरण ने इस नगर की जनसंख्या और विस्तार में अद्भुत वृद्धि की है। इस शताब्दी के आरम्भ में सान्ताऋज समुद्री खाड़ी की दलदल में वसी हुई मिछ्यारों, मल्लाहों और ईसाइयों की छोटी-सी वस्ती थी। किन्तु वर्तमान शताब्दी के आरम्भ के साथ इसमें आवादी बढ़ने लगी और इस वस्ती की आवादी १० लाख तक पहुँच गयी।

वम्बई शहर के विस्तार के साथ काकड़वाड़ी का ग्रार्यसमाज उसकी ग्रावश्यक-ताग्रों को पूरा नहीं कर सकता था। ग्रतः नयी-नयी वस्तियों में ग्रार्यसमाजों की ग्रावश्यकता प्रतीत होने लगी ग्रौर इनका निर्माण तेजी से होने लगा। वम्बई के नये ग्रार्यसमाजों में सान्ताऋज का विशेष स्थान है। यह महाराष्ट्र प्रदेश के श्रेष्ठ समाजों में से एक है। ग्रपनी घामिक एवं लोककल्याणकारी गतिविधियों से इसने जन-साधारण के हृदय में बहुत ग्रच्छा स्थान वना लिया है।

सान्ताऋज में ग्रार्थसमाज की स्थापना इस शताब्दी के पाँचवें दशक में हुई। यह नया समाज लक्ष्मी वीमा कम्पनी के मैंनेजर, ग्रनुभवी, वयोवृद्ध तथा पुराने ग्रार्थसमाजी कार्यकर्ती लाला गणपतराय तलवाड़ के शुभ संकल्प एवं भगीरथ परिश्रम का परिणाम था।

१६४२ में श्री नवीनचन्द्र पाल, श्री मिश्रीलाल व्यास ग्रादि कुछ ग्रार्य युवकों ने सान्ताकुज-पिक्चम के ग्रानन्द भवन में ग्रार्य युवक संघ की स्थापना की थी। यही १६४४ में ग्रार्यसमाज के रूप में परिणत हो गया। पहले ११ वर्ष (१६४४ से १६५४) तक इस समाज का ग्रपना कोई निजी भवन नहीं था। इस समाज के साप्ताहिक सत्संग इसके विभिन्न सदस्यों के घरों पर होते थे, किन्तु इन वर्षों में ग्रार्यसमाज के भवन-निर्माण के लिए निरन्तर घन-संग्रह किया जाता रहा। श्री गणपतराय तलवाड़ के ग्रथक परिश्रम से ५० हजार रुपये की घनराशि एकत्र कर ली गयी ग्रीर सान्ताकुज के पिक्चम में विट्ठलभाई पटेल मार्ग (लिकिंग रोड) पर समाज के लिए एक भूखण्ड खरीद लिया गया। १६५५ में इस भूखण्ड पर ग्रार्यसमाज के भवन का निर्माण ग्रारम्भ किया गया।

इस ग्रायंसमाज की दो विशेषतायें उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता, इस समाज का चुनाव एवं पदाधिकार के कगड़ों ग्रीर संघषों से मुक्त होना है। यहाँ कार्यकर्ता पद-लोलुपता से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते ग्रीर इसी कारण प्रतिवर्ष पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मित से होता है। पदाधिकारी ग्रपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाने की दृष्टि से पदों को स्वीकार करते हैं, न कि उनसे कुछ लाभ उठाने के लिए। दूसरी विशेषता इसमें प्रान्तीयता का ग्रभाव है, इस ग्रायंसमाज के सदस्यों में यद्यपि बहुसंख्या पंजाबी सदस्यों की है, संस्था के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी यहाँ गुजरात तथा ग्रन्य प्रान्तों के रहनेवाले व्यक्ति बड़े उत्साह से कार्य करते रहे हैं, ग्रार्यंसमाज में यद्यपि गुजराती सदस्यों की संख्या कम है, फिर भी यहाँ वर्षों तक गुजराती ग्रार्यं-बन्धुग्रों ने आर्यसमाज के प्रधानपद को सुशोभित किया। डॉक्टर कल्याणजी भगवान् पटेल संस्था के आरम्भ से आजीवन प्रधानपद पर वने रहे। श्री अर्जुनभाई कुंवरजी पटेल १४ वर्षों तक इसके प्रधान रहे। श्री नवीनचन्द्र पाल लगातार २० वर्ष तक इसके क्रमश: मन्त्री, उपप्रधान और प्रधान पद को अलंकृत करते रहे।

#### (५) बम्बई नगर के अन्य आर्यसमाज

उपर्युक्त श्रार्यसमाजों के श्रतिरिक्त वम्बई नगर में विभाजन से पूर्व निम्नलिखित श्रार्यसमाज १६४७ से पूर्व स्थापित हो चुके थे—

- (१) मादुंगा यह १६३६ में स्थापित किया गया था। इसके प्रमुख कर्मंठ कार्यं-कर्ता श्री हरगोविन्दजी कांचवाला और श्री लक्ष्मणराव ग्रोपले थे। इसका ग्रपना समाज-मन्दिर और पुस्तकालय था। यहाँ साप्ताहिक सत्संग के ग्रतिरिक्त शुद्धि तथा ग्रन्तर्जातीय विवाह के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। १६३६ में यहाँ ग्रार्थ स्त्री समाज की भी स्थापना हो गयी थी।
- (२) गोपी तालाब माटुंगा में भी एक ग्रायंसमाज रेलवे स्टेशन के निकट था। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री मानसिंह कालूराम रत्नाकर ग्रौर नन्दलाल ग्रायं थे। इस समाज ने ग्रायं-वीरदल द्वारा विघवाभ्रों तथा ग्रनाथों की रक्षा का ग्रौर लावारिस शवों के दाह-संस्कार का सराहनीय कार्य किया।
- (३) लोग्नर परेल—इस ग्रायंसमाज द्वारा ग्रायं-वीरदल, वाचनालय ग्रीर ग्रायं महिला मण्डल नामक संस्थायें चलायी गयीं। साप्ताहिक सत्संगों तथा विवाह-संस्कारों के श्रतिरिक्त इस समाज ने बेकार व्यक्तियों को काम पर लगाने का उपयोगी कार्य किया।
- (४) भोईवाड़ा (मोरवाड़ा) की आर्यसमाज की स्थापना १६३८ में हुई थी। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री भगवान्जी हीराभाई पटेल और राजदेव थे। इस समाज का प्रारम्भ में पौराणिक और मुसलिम घर्मावलिम्बयों से काफी संघर्ष हुआ। पण्डित विजय-शंकर और सभाजीत मिश्र के नेतृत्व में समाज ने इसमें सफलता प्राप्त करते हुए उत्तम कार्य किया। १६३६ में शिवरी का आर्यसमाज स्थापित हुआ। इसने दो व्यायामशालाओं तथा एक पुस्तकालय का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसके अतिरिक्त कुर्ला चूना भट्टी, नया गाँव और कीर्तिकरवाड़ी (दादर) एवं विलापारला में भी आर्यसमाज इस अविध में अच्छा कार्य करते रहे।

#### (६) गुजरात में ग्रार्थसमाजों का विस्तार

वर्तमान समय में गुजरात प्रदेश वम्बई से पृथक् है, और गुजरात के आर्यसमाजों की शिरोमणि सभा 'गुजरात प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा' है। इसके प्रधान श्री पण्डित आनन्दिप्रय तथा मन्त्री श्री जयन्तीलाल ठक्कर हैं। इस सभा से सम्बद्ध लगभग ६० आर्यसमाज हैं। इनमें बड़ौदा, टंकारा, सूरत, जामनगर और पोरबन्दर के आर्यसमाज उल्लेखनीय हैं।

किन्तु स्वतन्त्रता (१६४७) से पहले गुजराती भाषा-भाषी प्रदेश वस्वई के विशाल प्रान्त का ग्रंग थे। उस समय इस विशाल प्रान्त में 'वस्वई आर्य प्रतिनिधि सभा' विद्यमान थी, जिससे सम्बद्ध समाजों की संख्या ६२ थी। सभा का एक समाचार-पत्र आर्यप्रकाश गुजराती भाषा में निकाला जाता था। सभा की ग्रोर से प्रचार के लिए चार उपदेशक, एक वैतिनक भजनीक, एक उपदेशिका ग्रौर ६ ग्रवैतिनक उपदेशक कार्य करते थे। शिक्षण-संस्थाग्रों को चलाने के लिए वम्बई प्रदेश श्रार्य विद्या सभा के नाम से एक संस्था पृथक् रूप से बनायी गयी थी; इस सभा के ग्रधीन वम्बई के निकट घाटकोपर में निम्नलिखित संस्थायों चलायी जा रही थीं—(१) बाल-मिन्दर, (२) प्राथमिक पाठशाला, (३) हाई-स्कूल ग्रौर विद्याश्रम ग्रथवा छात्रावास, जहाँ विद्यार्थियों के निवास ग्रौर घर्म-शिक्षा की व्यवस्था थी। ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के विभिन्न कार्यक्रम वेद-प्रचार, दिलतोद्धार एवं साहित्य के प्रचार को व्यवस्थित रूप से किया जाता था। हैदरावाद-सत्याग्रह में इस प्रदेश से २४१ सत्याग्रहियों ने भाग लिया था ग्रौर १८ हजार रुपये से ग्रधिक की घनराशि एकत्र करके भेजी गयी थी।

उस समय गुजरात में ग्रार्यसमाज की गतिविधियों का सबसे वड़ा केन्द्र वड़ीदा था। जिस प्रकार गुजरात के महर्षि दयानन्द ने पंजाव को वैदिक धर्म के प्रचार का गढ़ बनाया, उसी प्रकार महर्षि के एक शिष्य ने पंजाव से ग्राकर बड़ौदा को ग्रार्यसमाज का महान् केन्द्र बनाकर ग्रपने ऋषि-ऋण का ग्रपाकरण किया।

बड़ौदा आर्थसमाज—वड़ौदा में आर्यसमाज की स्थापना स्वामी नित्यानन्द ने ३१ मई, १८४ में की थी। यहाँ उन्होंने पहले इन पाँच विषयों पर व्याख्यान दिये—वैदिक धर्म, ईश्वर, मानवीय कर्तव्य, पुनर्जन्म और वेदों में क्या है? इन व्याख्यानों में वड़ौदा के उच्चतम अधिकारी एवं शिक्षित व्यक्ति उपस्थित हुए जिनमें निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—दीवान साहव राज्य बड़ौदा, राववहादुर सर न्यायाधीश साहव, राववहादुर वड़ौदा प्रान्त सूवा साहव तथा राववहादुर असिस्टेण्ट सर सूवा। इन सव अधिकारियों पर इन उपदेशों का वड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और जनता यहाँ आर्यसमाज की आवश्यकता अनुभव करने लगी, अतः उपर्युक्त सज्जनों की उपस्थित में वड़ौदा में आर्यसमाज स्थापित हुआ। पहले आर्यसमाज के अधिकारियों का निर्वाचन इस प्रकार हुंआ—संरक्षक—पण्डित हरगोविन्द गिरजाशंकर, सभापित—रा० रा० किशनलाल निहालचन्द वाबू वाबा गणपितसिंह, उपसभापित—रा० रा० महादेवसिंह राम-सिंह, पुस्तकाध्यक्ष—वाबू पंचमसिंह वर्मा, उप-मन्त्री—रा० रा० महादेवसिंह राम-सिंह, पुस्तकाध्यक्ष—पण्डित लक्ष्मणराव रामचन्द्र।

उपर्युक्त सभी ग्रधिकारी शिक्षा-सम्पन्न तथा समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग से सम्बन्ध रखते थे, सामाजिक तथा धार्मिक सुघारों में दिलचस्पी रखते थे। यहाँ का पढ़ा- लिखा वर्ग ग्रायंसमाज की ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा, इस बात का बड़ौदा की जनता पर बड़ा ग्रच्छा ग्रसर पड़ा ग्रोर उसे यह ग्राशा हुई कि इस संस्था से बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होगा। यह सब स्वामी नित्यानन्द जी के व्याख्यानों का प्रभाव था। इसका ग्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़ौदा से निकलनेवाले एक सामयिक पत्र बड़ौदा बत्सल के सम्पादक ने इन उपदेशों के बारे में लिखा था—'श्री महाराजा साहव का जो लाखों रूपया दान में व्यय होता है उस सबसे ग्रधिक लाभ इन व्याख्यानों से जनता को हुग्रा है।"

आर्यसमाज की स्थापना से बड़ौदा के कट्टरपंथी पौराणिकों में बड़ी हलचल मच गयी। उन्होंने जब यह देखा कि स्वामी नित्यानन्द के व्याख्यानों के फलस्वरूप बड़ौदा में आर्यंसमाज दृढ़ रूप से स्थापित हो गया है तो वे घबड़ा गये। इसकी स्थापना के तीन दिन वाद २ जून को एक विराट् सभा का आयोजन किया गया, और उसमें यह घोषणा की गयी कि स्वामी जी के व्याख्यानों का पूर्ण रूप से खण्डन और निराकरण किया जायेगा। इस सभा में उपस्थित वढ़ाने के लिए यह भी विज्ञापन दिया गया कि इसमें देवी-देवताओं के चित्रों का भव्य प्रदर्शन पटवर्धन कम्पनी द्वारा मैंजिक लैण्टनें से किया जायेगा। इस कारण इस सभा में वच्चों की संख्या अधिक थी। इसमें स्वामी जी के व्याख्यानों का खण्डन युक्ति और प्रमाण की अपेक्षा गालियों द्वारा अधिक किया गया, यह समाचार एक स्थानीय पत्र सयाजी विजय में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही साधारण जनता में भ्रांति उत्पन्न करने के लिए स्वामी जी के व्याख्यानों के वारे में श्री गोविन्द विष्णुदेव ने ४५ प्रश्नों के उत्तर आर्यंसमाज और स्वामी जी से मांगे। स्वामीजी ने तत्काल सयाजी विजय नामक पत्र के दो-तीन अंकों में इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दिये। इससे पौराणिक मण्डली पूरी तरह निक्तर और शान्त हो गयी। इसके वाद उसने फिर कभी आर्यंसमाज तथा स्वामीजी के सम्मुख आने और विरोध करने का साहस नहीं किया। जनता में आर्यंसमाज के प्रति प्रेम में वृद्धि हुई।

स्वामी नित्यानन्द बड़ौदा में कुछ समय ठहरने के बाद वम्बई चले गये और वहाँ से हैदरावाद, बंगलौर और मद्रास में आयंसमाज का प्रचार-कायं करने के बाद अगले वर्ष अवटूवर, १८६५ में बड़ौदा आये। इस बार सुप्रसिद्ध महाराष्ट्रीय समाज-सुधारक न्याय-मूर्ति महादेव गोविन्द रानांडे ने इन्हें वड़ौदा महाराजा से भेंट करने के लिए एक परिचय-पत्र महाराजा के प्रधानमन्त्री के नाम लिखकर दिया। इसमें यह कहा गया था कि "ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित हैं। हिन्दी में प्रभावशाली व्याख्यान देते हैं। १८६४ में मैंने इन्हें अपने परिचय-पत्रों सहित मेंसूर भेजा था। वहाँ के दीवान सर शेषाद्र अय्यर और महाराजा इनके विचार और कार्य-प्रणाली से अतीव प्रभावित हुए। महाराजा साहव ने इन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के साथ होनेवाली मद्रास में होनेवाली समाज-सुधार-परिषद् में मैसूर का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इस वर्ष ये गुजरात में भ्रमण करना चाहते हैं। स्वर्गवासी पण्डित दयानन्द सरस्वती के कार्य को जारी रखने के लिए इच्छुक हैं। ये संन्यासी हैं और धन नहीं चाहते हैं, परन्तु उनकी स्वाभाविक रूप से यह इच्छा है कि वे महाराजा के समान शिक्षित नरेश से सहायता और सहानुभूति प्राप्त करें। मुभे आशा है कि आप इन्हें समाज-सुधार के कार्य में सहायता प्रदान करेंगे।"

वड़ौदा आकर स्वामी जी ने रानाडे का पत्र महाराजा साहव के पास भिजवाया जिसे पढ़कर उन्होंने स्वामी जी को अपने पास बुलाया, देर तक उनसे वार्तालाप किया और उनके कई व्याख्यान अपने निवास-स्थान लक्ष्मीविलास महल में करवाये। साथ ही, स्वामी जी से प्रतिवर्ष बड़ौदा में आकर उनसे मिलने को कहा और एक राजाजा द्वारा अपने कमंचारियों को यह प्रेरणा दी कि वे सब स्वामी जी के व्याख्यानों में उपस्थित रहें, क्योंकि इनके व्याख्यान सुनकर जितनी ज्ञानवृद्धि हो सकती है उतनी पढ़ने से नहीं हो सकती। इसके बाद शनै:-शनै: स्वामी जी का सम्बन्ध महाराजा साहब से बढ़ने लगा। ग्रीष्म ऋतु में महाराजा जब कभी ठण्डे पहाड़ी स्थानों—मसूरी, नैनीताल, कश्मीर में जाते थे, तो स्वामी जी को तार द्वारा अपने पास बुला लेते थे और उनसे धार्मिक और सामा-

जिक विषयों पर विचार-विमर्श करते रहते थे। महाराजा साहव के साथ यह सम्वन्ध होने के कारण बड़ौदा में आर्यसमाज को बड़ी सहायता मिली और इसका काम तेजी से बढ़ने लगा। इसका एक परिणाम पंजाब से एक कट्टर आर्यसमाजी और महर्षि के अनन्य भक्त का बड़ौदा आना था।

सितम्बर, १६०८ में पंजाब से श्री ग्रात्माराम ग्रमृतसरी के बड़ौदा ग्राने पर बम्बई प्रान्त के गुजरात प्रदेश में वहाँ का समाज आर्यसमाज की सभी प्रकार की प्रमुख गतिविधियों ग्रौर कार्यकलापों--हरिजनोद्धार, समाज-सुघार, शुद्धि, शिक्षा ग्रादि का प्रमुख केन्द्र वन गया । १६०६ में यद्यपि लाहौर से डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज बड़ौदा ग्राये थे, किन्तु उनका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। मास्टर ग्रात्मारामजी के बड़ौदा ग्राने से यहाँ श्रार्यसमाज के कार्य की स्थायी नींव पड़ी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ बड़े प्रबुद्ध शासक और गुजरात में अछूतोद्धार के आदिप्रवर्तक थे। उन्होंने अपने राज्य में अछूतों या हरिजनों को उच्च वर्णों के समान श्रधिकार देने का कानून वनाया था, तथा उन्हें नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की थी। उनके इन सुघारों का ऊँची जातियों के लोगों ने घोर विरोध किया। राज्य द्वारा चलायी गयी, ग्रन्त्यजों (ग्रछूतों) को शिक्षा देने के लिए खोले जानेवाले स्कूलों की योजना सफल होने में एक बड़ी वाधा यह थी, कि इनको शिक्षा देने के लिए ऊँची जाति का कोई मास्टर या स्कूल-इन्सपैक्टर नहीं मिलता था। ईसाई शिक्षक अछूतों को अपने धर्म का अनुयायी वनाने का प्रयास करते थे, अतः पहले कुछ समय तक महाराजा ने यह काम मुसलमान मास्टरों और स्कूल-निरीक्षकों से करवाना चाहा, किन्तु इसमें भी सफलता नहीं मिली। ग्रन्त में महाराजा ने यह समस्या स्वामी नित्यानन्द के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा—"देखिए मैं ग्रछूतों को उठाना चाहता हूँ, पर यहाँ के कट्टरपंथी मुभ्ते इसमें रत्ती-भर भी सहायता नहीं देते हैं, किन्तु उसमें बाघाएँ डालते हैं। इस कार्य के लिए कोई हिन्दू मास्टर या इन्सपेक्टर मुफ्ते नहीं मिलता है।" इसपर स्वामीजी ने महाराजा साहव से कहा-"मैं श्रादमी तुम्हें दे सकता हूँ, किन्तु यह शर्त है कि वह सीघा ग्रापकी देखरेख में काम करेगा।" महाराजा साहव ने इस वात को स्वीकार कर लिया कि उसका सम्वन्व शिक्षा-सचिव से नाममात्र का रहेगा; वह सीघे मेरे पास ग्राकर ग्रपनी योजनायें वताया करें ग्रौर मैं उनपर उचित ग्राज्ञा देकर कार्यालय में भेज द्रा। इसपर स्वामीजी ने महाराजा साहव को ग्राक्वासन दिया कि वह वह शीघ्र ही उनके पास एक व्यक्ति भेज देंगे। स्वामी जी वड़ीदा से सीघे ग्रमृतसर गये भौर वहाँ मास्टर ग्रात्माराम से बड़ौदा राज्य में काम करने के लिए कहा। उनकी स्वी-कृति लेकर स्वामी जी ने महाराजा साहव को पत्र लिख दिया ग्रीर मास्टर ग्रात्माराम जी पंजाब से बड़ौदा ग्रा गये। महाराजा से मिलकर उन्होंने ग्रस्पृश्य बालक-बालिकाओं के छात्रावास (अन्त्यजवसति गृह) के अध्यक्ष का और इनके स्कूलों के इन्सपेक्टर का पद सँभाल लिया।

इन्हें बड़ीदा में अपना कार्य करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अस्पृष्य बालक-बालिकाओं के रहने के लिए कोई व्यक्ति मकान देने को तैयार नहीं था और मकान के विना यह कार्य सम्भव नहीं था। महाराजा साहब ने उन्हें कहा कि वह पता लगायें कि क्या कहीं कोई सरकारी मकान खाली है। कुछ दिनों तक वे बड़ौदा में इसके लिए चक्कर काटते रहे। इस बीच में अपने परिवार के आ जाने पर उन्हें अपने

लिए भी मकान की जरूरत हुई। उन्हें अपने लिए ऊँची जाति के मुहल्लों में मकान मिल जाता था, किन्तु जब मकान-मालिक को पता लगता था कि वह अछूत वच्चों के स्कूलों में इन्सपेक्टर हैं तो वह मकान को फौरन खाली करा लेता था। इस प्रकार अनेक मकानों को वह किराये पर लेते रहे।

भूतिया बंगला—एक दिन अकस्मात् जब मास्टर आत्माराम कारेली वाग की ओर सबेरे घूमने के लिए निकले, तो वहाँ उन्हें एक बड़ा बंगला खाली पड़ा दिखायी दिया। चौकीदार से पूछने पर पता चला कि यह भूतिया बंगला है, किसी अंग्रेज अधिकारी के लिए बनाया गया था, पर उसका बच्चा इसमें आकर मर गया, अतः तब से इस कारण इसमें कोई नहीं आता है, कि कहीं उसका बच्चा भी काल का ग्रास न बन जाय। यहाँ किसी के न रहने से यह भूतों का डेरा समक्ता जाने लगा है और भूतिया बंगले के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यह सुनकर मास्टर जी तुरन्त महाराजा साहब के पास गये और उनसे इस बंगले की माँग की। महाराजा द्वारा स्वीकृति मिलने पर यह बंगला मास्टर जी को अछूत वालक-वालिकाओं के छात्रावास (अन्त्यजवसित गृह) बनाने के लिए दे दिया गया।

किन्तु इसके मिल जाने से भी मास्टर जी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिन अस्पृश्य वालक-वालिकाओं को यहाँ लाया जाता था, वे भूतों के भय से भाग जाते थे, यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होते थे। मास्टर जी ने बड़ी कठिनाई से मिठाई, छात्र-वृत्ति आदि का प्रलोभन देकर इन्हें वहाँ रहने के लिए तैयार किया और इससे छात्रावास का काम चल निकला।

इस समय बड़ौदा में आर्यंसमाज का वास्तविक ठोस कार्य करनेवाले मास्टर आत्माराम ही थे। यदि उन्हें महाराजा साहव का पूर्ण सहयोग न मिलता, तो वह उन कठिनाइयों को कभी हल न कर पाते जिनकी हम आजकल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्कूलों का इन्सपेक्टर होने के कारण बड़ौदा से वाहर स्कूलों के निरीक्षण के लिए प्राय: दौरे पर उन्हें जाना पड़ता था। उच्च जाति के व्यक्तियों की ग्रोर से इनका सर्वत्र वहिष्कार होता था। इन्हें गाँवों में न तो कोई ठहरने की जगह देता था ग्रोर न ही कुएँ से पानी भरने देता था। अपने दौरे में विशाल मैदान की चौरस भूमि में वह अपना डेरा लगाया करते थे ग्रौर लाने का सब सामान—आटा, दाल, घी, नमक, मिर्च-मसाला घर से साथ ले-जाते थे ग्रौर नौकर से खाना वनवाया करते थे। सब जगह सवर्ण हिन्दू इनके साथ वड़ा अपमानजनक ग्रौर तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करते थे। फिर भी उनका विश्वास था कि शनै:-शनै: वे अपनी गलती समर्केंगे ग्रौर हमें ग्रळूतों के उद्धार-कार्य में श्रानेवाली कठिनाइयों से डरकर इस काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें गुजरात में आर्य-समाज द्वारा संचालित हरिजनोद्धार-कार्य का आदिप्रवर्तक कहा जा सकता है।

भूतिया बंगले में अछूत वालक-बालिकाओं को इन्होंने प्रारम्भ से ही वैदिक धर्म की शिक्षा, सन्ध्या, हवन, गीता-पाठ, वैदिक मन्त्रों के स्मरण और उच्चारण की शिक्षा दी। उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। इन बच्चों की रसोई बनाने के लिए नौकर मिलना संभव ही न था, अतः उनकी धर्मपत्नी यहाँ रहनेवाली अछूत कन्याओं से अपनी देखरेख में वड़ी सफाई के साथ रसोई का सारा कार्य करवाती थीं। जब इनके कार्य का निरीक्षण करने के लिए महाराजा साहब द्वारा भिजवाये एक उच्च-अधिकारी श्री शिन्दे यहाँ आये, तो यह देखकर आश्चर्यचिकत रह गये कि यहाँ निम्नतम समभी जानेवाली ढेड़ जाति

की बालिकाओं से खाना बनवाया जा रहा था और शूद्र सम के जाने वानेवाले वच्चे वेद-मन्त्रों का पाठ कर रहे थे। उन्होंने महाराजा को यह रिपोर्ट दी कि "ग्रापका ग्रछूतो-द्वार अच्छी तरह से हो रहा है, इसमें आपको पूर्ण सफलता मिली है। आपने जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा है, वह वास्तव में पूरा अछूतोद्धारक है। मैंने सव घूमकर देखा, उनकी रसोई भी देखी और वहाँ अछूत कन्याओं को बिना रोक-टोक मदद करते देखकर मेरा मन विल्वयों उछल पड़ा।" मास्टर जी हरिजनोद्धार के साथ-साथ वैदिक धर्म का भी प्रचार करते थे। अछूतों को शिखासूत्र और गायत्री की मिहमा वताते थे। शीछ ही बड़ौदा राज्य में ये स्कूल बड़े लोकप्रिय हुए, और इनकी संख्या ४०० तक पहुँच गयी। इनमें १० हे से २० हजार हरिजन वालक-वालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये सभी स्कूल वैदिक धर्म के प्रचार का केन्द्र वन गये। मास्टर जी ने अपना सारा जीवन इस कार्य में लगा दिया और शनै:-शनै कारेली वाग में आर्यसमाज के प्रचार-कार्य के साथ-साथ आर्य संस्थाओं का एक जाल विछ गया और यह सारा कार्य आर्यकुमार समा के माध्यम से होने लगा।

आर्यकुमार सभा की स्थापना-मास्टर ग्रात्माराम के पाँच पुत्र ग्रीर दो पुत्रियाँ थीं। इन सबने अपने पिताजी से वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की और अपना सारा जीवन आर्यसमाज के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। इन सन्तानों में पण्डित यानन्दप्रिय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी मैट्रिक तक की शिक्षा पंजाब के गुरुकुल गुजरा-वाला में हुई थी और इसके बाद सेण्ट जोन्स कॉलिज ग्रागरा में इन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की थी। गर्मी की छुट्टियों में घर ग्राने पर वह ग्रपना सारा समय ग्रन्त्यज-वसति गृह (हरिजनछात्रावास) की वालक-वालिकाम्रों को म्रार्यसमाज की शिक्षा देने के कार्यों में लगाते थे। १६२१ ई० में कॉलिज की शिक्षा पूरी करने के बाद घरग्राने पर इन्हें अन्त्यजवसति गृह का अध्यक्ष वना दिया गया । इस समय उन्होंने छात्रावास के विद्यार्थियों के साथ मिलकर 'ग्रार्यकुमार सभा' की स्थापना की। इसमें वे छात्रों के साथ हर रविवार को ग्रायंसमाज का ग्रधिवेशन करते थे। इसमें विद्यार्थियों को समाज-सुधार के विभिन्न विषयों पर बोलने, कवितायें सुनाने, निवन्थ पढ़ने की प्रेरणा दी जाती थी। लड़िकयों की इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए इन्होंने आर्यवाला सभा की स्थापना की। इसमें भाषण, निवन्ध, संगीत ग्रादि के कार्यक्रम होते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविवार को तथा अन्य अवकाशवाले दिनों में विद्यार्थियों के साथ आसपास के गाँवों में जाकर अर्थिसमाज के प्रचार का काम करना शुरू किया। पाँच-सात मील की दूरी के गाँवों में विद्यार्थी प्रचार-कार्य के लिए पैदल जाने लगे। ग्रासपास के गाँवों में प्रचार करने के वाद रेल द्वारा इन्होंने दूरवर्ती गाँवों में भी जाना शुरू किया। रेल के किराये के लिए सभी सदस्य प्रतिमास थोड़ा चन्दा दे दिया करते थे। इस प्रकार ग्रायंकुमार सभा ने शीघ ही समस्त उत्तर गुजरात में आर्यसमाज के प्रचार का कार्य वड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इस कार्य को बढ़ाने के लिए आर्यकुमार नामक मासिक पत्र निकाला गया। यह उस समय की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार का शक्तिशाली माध्यम था। इसके बाद कुछ नवीन परिस्थितियों के कारण इस सभा को शुद्धि का कार्य भी हाथ में लेना पड़ा।

सन् १६२१ का सत्याग्रह-श्रान्दोलन समाप्त होने के वाद देश में साम्प्रदायिकता

का उन्माद वढ़ने लगा। मुसलमानों द्वारा तवलीग (हिन्दुओं को मुसलमान वनाने) का कार्य वढ़े जोर-शोर से चलाया जाने लगा। मुसलिम खोजा-सम्प्रदाय के अध्यक्ष सर आगा खाँ ने गुजरात के बीस लाख अछूतों (हरिजनों) को मुसलमान वनाने के लिए दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। सम्भवतः, इसी को दृष्टि में रखते हुए मौलाना मुहम्मद अली ने कोकनाड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए कहा था कि यदि सव हरिजन मुसलमान हो जाएँ तो अछूतों की कोई समस्या नहीं रहेगी। आगा-खाँ की योजना को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात के आनन्द तालुका में नकलंक आश्रम स्थापित किया गया और इसे प्रचार का प्रधान केन्द्र बनाकर ७० हजार हरिजनों को इस्लाम में दीक्षित किया गया।

श्री पण्डित ग्रानन्दित्रय के नेतृत्व में ग्रायंकुमार सभा ने इस खतरे को समभा ग्रीर इसके प्रतिकार के लिए पूरा प्रयास किया। इस कार्य में इन्हें श्री जुगलिक शोर विड़ला तथा राजा नारायणलाल पित्ती का ग्राधिक सहयोग मिला ग्रीर बड़ौदा तथा गुजरात में हरिजनों को विधमीं होने से वचाया जा सका। इन्होंने मुसलमान बने हुए हिन्दु ग्रों को भी शुद्ध किया ग्रीर पुन: उन्हें हिन्दू समाज का ग्रंग बनाया। इनके इस कार्य की सराहना महामना मदनमोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हंसराज ग्रीर लाला लाजपतराय ने भी की।

शनै:-शनै: श्रायंकुमार सभा की प्रवृत्तियों का विस्तार होने लगा। इनके लिए स्रानेक पृथक् संस्थायें स्थापित की गयीं। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) आर्यंकुमार आश्रम (स्थापित १६२३), (२) आर्यंकन्या विद्यालय इटोला(१-१-२४), (३) आर्यंकन्या विद्यालय बड़ौदा (१-१-२६), (४) भील आश्रम अमृतपुरा अंकलेश्वर (३-१-२६), (४) अवला आश्रम बड़ौदा (१-३-२७), (६) गुरुकुल सोनगढ़, सौराष्ट्र (१०-३-२६), (७) हिन्दू मिशन यहमदावाद (२४-६-२६), (८) आर्यंकुमार पाठशाला (१-१-२४), (६) आर्यं संन्यास आश्रम बड़ौदा (२६-६-२६), (१०) आर्यंकुमार प्रेस बड़ौदा (१६-६-२६) और (११) गुजरात सुघारक मण्डल बड़ौदा (६-४-२६)। इन संस्थाओं द्वारा किये जानेवाले कार्य तथा वैदिक घर्म की विचारघारा के प्रसार के लिए तीन मासिक पत्र प्रचारक, सुधारक और हिन्दू धर्म पित्रका प्रकाशित किये गये। वैदिक साहित्य के प्रचार के लिए बड़ौदा में एक श्रद्धानन्द पुस्तकालय है और नवयुवकों के संगठन के लिए आर्यं-वीरदल नामक संस्था अच्छा काम कर रही है।

(१) आर्यं कन्या महाविद्यालय नामक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (१-१-१६२४), (२) सेठ श्री मनसुखलाल छगनलाल महिला सदन वड़ौदा (१-३-२७) और (३) गुरुकुल सोनगढ़ (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) सौराष्ट्र (१०-३-२६) की स्थापना के कारण आर्यकुमार सभा के कार्यक्षेत्र में और अधिक वृद्धि हो गयी। वाद में अन्य भी अनेक संस्थाओं का संचालन इस सभा द्वारा किया जाने लगा। वर्तमान समय में तो इनकी संख्या और भी अधिक हो गयी है, पर सन् १६४७ तक भी आर्यकुमार-सभा, वड़ौदा गुजरात में आर्यसमाज तथा आर्यसंस्थाओं के संचालन में सर्वाधिक महत्त्व-पूर्ण स्थित प्राप्त कर चुकी थी।

उपर्युक्त संस्थायों में से शिक्षा-संस्थायों का वर्णन 'आर्यसमाज का इतिहास' के तृतीय माग में दिया गया है। सन् १९४७ तक स्थापित अन्य संस्थायों में सेठ श्री मनसुख-

लाल छगनलाल महिला सदन, बड़ौदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महिंप दयानन्दसरस्वती ने स्त्रियों की स्थित उन्नत करने और उन्हें समाज में पुरुषों के समान वेदाध्ययन का अधिकार और शिक्षा देने पर बहुत ध्यान दिया था। आर्यसमाज ने इसके
अनुसार स्त्रियों की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थायें—कन्या गुरुकुल, विध्वाआश्रम, स्त्री-मण्डल तथा महिला-केन्द्र स्थापित किये। वड़ौदा का महिला-सदन इसी
प्रकार की संस्था है। इसका उद्देश्य नारियों में जागृति पैदा करना तथा अनाथ व
अनाश्रित महिलाओं की सहायता करना है। यहाँ इन्हें न केवल स्कूल की शिक्षा दी
जाती है, अपितु उसके साथ-साथ नाना प्रकार की महिलोपयोगी कलायें सिखायी जाती
हैं। यह संस्था बड़ौदा के कारेली वाग क्षेत्र में आर्यकुमार महासभा की ओर से सन्
१६२७ ईसवी में अवला आश्रम के नाम से खोली गयी थी। इसमें दुःखी, असहाय वहनों
को संरक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। कुछ समय वाद इसका नाम बदलकर
महिला कल्याण सदन रख दिया गया। शनै:-शनै: इस संस्था की उन्नति होने लगी।
वस्वई के सेठ श्री मनसुखलाल ने इसके लिए काफी आर्थिक सहायता प्रदान की और
अपनी वसीयत में इसके लिए ५० हजार रुपये का दान करके इसका ट्रस्ट वना दिया।

महिला-सदन के आश्रम के भवन का नींव राजस्थान के सुप्रसिद्ध आर्यंसमाजी नेता और समाज-सुघारक श्री हरविलास शारदा ने १-५-३३ को रखी थी। आश्रम-भवन का उद्घाटन २६-१-३४ को वड़ौदा राज्य के युवराज प्रतापसिंह जी के कर-कमलों से हुआ। इस संस्था में विना किसी प्रकार के जातीय भेदभाव के, सभी असहाय अवला स्त्रियों को शरण दी जाती है और उनकी योग्यता, बुद्धि और शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए सब प्रकार की आवश्यक शिक्षा दी जाती है। आश्रम में रहनेवाली महिलाओं के लिए प्रातःकाल में जागरण से रात्रि में शयनपर्यन्त नियमित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है। सब महिलाओं के लिए सन्ध्या-हवन अनिवार्य है। उन्हें आर्य-समाज के सिद्धान्तों की पूरी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। प्रति रविवार को आर्यंकन्या महाविद्यालय के आर्यंसमाज के साप्ताहिक सत्संग में ये महिलायें नियमित रूप से भाग लेती हैं और आश्रम के सभी कार्यं करती हैं। इस संस्था से लगभग सभी भारतीय प्रदेशों और राज्यों की हजारों बहनों ने लाभ उठाया है। महिला-सदन से लाभान्वित होने-वाली महिलाओं की संख्या ४ हजार से अधिक है।

गुजरात के अन्य आर्यसमाज—गुजरात में सबसे पुराना समाज महिंव द्वारा राजकोट (काठियावाड़) में सन् १८७४ में स्थापित किया गया। इस 'इतिहास' के प्रथम भाग
में यह बताया जा चुका है कि यह समाज किन परिस्थितियों में स्थापित हुआ था और
राजनैतिक प्रकोप के कारण कैसे बन्द हो गया था? कुछ समय बाद इसकी पुनःस्थापना
हुई और साप्ताहिक सत्संगों के साथ शुद्धि, अन्तर्जातीय विवाह तथा ग्राम-प्रचार की और
विशेष ध्यान दिया जाने लगा। १८६१ में गुजरात के सुप्रसिद्ध व्यापारिक नगर सूरत में
आर्यसमाज की स्थापना हुई। इसके आरम्भिक कमेंठ कार्यकर्ताओं में श्री दिनेश त्रिवेदी
और नन्दशंकर जोशी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज के पास सुन्दर भवन है। इसने
कई प्रचारक रखकर आसपास के प्रदेशों में आर्यसमाज का अच्छा प्रचार किया है।
१८६३ में काँकड़िया रोड अहमदाबाद का आर्यसमाज स्थापित हुआ। इसके आरम्भिक
कार्यकर्ताओं में भाई शंकर और अम्बाराव के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १६०० में

बलसाड (जिला सूरत) के समाज की स्थापना हुई। इसके कर्मठ कार्यकर्ता डॉक्टर मदन-देसाई तथा मदनलाल परागजी मिस्त्री थे। इसका ग्रपना समाज-मन्दिर, ग्रन्य भवन ग्रीर व्यायामशाला है। १९२२ में ग्रार्थंसमाज लूमसाबाद (ग्रहमदावाद) स्थापित हुग्रा था। इसके प्रधान सुप्रसिद्ध चिकित्सक जेठालाल वापालाल ग्रार्य ग्रीर मन्त्री श्री शरदभाई-प्रभुदास आर्य थे। इस समाज ने अवैतिनिक उपदेशक रखकर आर्यसमाज का अच्छा प्रचार किया और उपनिषद् साहित्य का निःश्लक वितरण किया। नवम्बर, १६२४ में खेड़ा जिले के म्रानन्द(चरोतरप्रदेश)में समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री डाह्याभाई जेठाभाई पटेल ग्रीर श्री वापूभाई कुवेरदास पटेल थे। समाज ने ग्रपने विशाल मन्दिर का निर्माण किया ग्रीर शुद्धि तथा ग्रन्तर्जातीय विवाह के कार्यक्रम की ग्रीर विशेष ध्यान दिया। बीसवीं सदी के तृतीय दशक में देश का साम्प्रदायिक वातावरण वड़ा तनावपूर्ण था । मुसलमानों ने सर ग्रागा खाँकी ग्राधिक सहायता से इस प्रदेश में हरिजनों को मुसलमान वनाने की एक वड़ी योजना वनायी थी। इसका प्रतिरोध करने के लिए ग्रार्यसमाज की ग्रोर से वड़ीदा के पण्डित ग्रानन्दिं ग्रादि नेताओं ने प्रवल ग्राभ-यान चलाया। इससे इस प्रदेश में आर्यसमाज का खूव प्रचार हुआ और खेड़ा जिला में सबसे अधिक आर्यसमाज इस समय स्थापित हुए। १६२७ में मोरबी (काठियावाड़) में श्रार्यसमाज स्थापित हुआ। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री डूँगरसिंह डाह्याभाई ठेकेदार ग्रीर मन्त्री श्री मोहर्नीसह जीवन डाकोर थे। इस समाज ने ग्रकाल में गरीवों को सहा-यता पहुँचाने का प्रशंसनीय कार्यं किया। १६३४ में दामोर (जिला खेड़ा) में बोरसद रेलवे स्टेशन के निकट आर्यसमाज की स्थापना हुई। इनके प्रमुख कार्यकर्ता श्री शिवा-भाई आर्य और श्री छ्पाभाई खुशहालभाई आर्य थे। ३० मार्च, १६३५ को महर्षि के जन्मस्थान टंकारा (जिला मोरवी) में ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई। इसके प्रारम्भिक कार्यकर्तात्रों में गिरघारीलाल गोविन्दजी, श्री डूंगरसिंह भाईराम जी उल्लेखनीय हैं। श्रारम्भ में यहाँ वार्षिकोत्सव होते थे श्रौर दयानन्द पुत्री पाठशाला चलायी जाती थी। सन् १६२६ में टंकारा में महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्म-शताब्दी बड़े समारोह के साथ मनायी गयी थी । इस नगरी में वैदिक घर्म का वीजारोपण उसी समय हो गया था, और बाद में सन् १६३५ में वहाँ आर्यसमाज की स्थापना भी कर दी गयी थी। इसी काल में आर्यंजगत में यह विचार जोर पकड़ने लगा, कि टंकारा में महर्षि का एक ऐसा स्मारक बनाया जाना चाहिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का हो । कालान्तर में यह विचार किया में परिणत हुआ, और वर्तमान समय में टंकारा में महर्षि का एक शानदार स्मारक स्थापित हो चुका है। १९३६ में विसनगर (जिला महेसाणा) ग्रायंसमाज स्थापित हुगा। इसके उत्साही कार्यकर्ताग्रों में श्री रामराय हरिशंकर वैद्य तथा पण्डित लक्ष्मणदत्त वैद्य उल्लेख-नीय हैं। इनके अतिरिक्त सन् १९४७ तक गुजरात में जो अन्य वहुत-से आर्यसमाज स्थापित हो गये थे उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-जिला सुरत में वालोड, हाथुका, सायड, जिला भडोंच में केलोद नदीपुर तथा वोच, और बड़ौदा जिले में बड़ौदा सिटी, इटोला, वाछोडीया थ्रौर कलोल। इस युग में खेड़ा जिले में धार्यसमाज का बहुत प्रचार हुया तथा यहाँ सबसे ग्रधिक ग्रार्यसमाजों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ समाज ये थे-मोगर, खम्बोलज, गगौल, सामरखा, भालेज, चिखोडा, वधासी, ग्रहास, नरसडा, नदियाड, करमसद, पंडोली, भूराकोई, लीवासी वाया मातर, खडोल वाया वासूद,

ग्रांकलाव वाया वासूद, निसराया, रास, ग्रासी, नावली, सूई, देव। ग्रहमदाबाद जिले में शालपुर, समसपुर वावला, तथा काठिथावाड़ में जामनगर, पोरवन्दर, ध्रागन्ध्रा ग्रौर दिव, तथा नासिक जिले में नासिक ग्रौर येवला में समाज स्थापित हुए। विभाजन के बाद इस समाज के कार्यकलापों में वड़ा विस्तार हुग्रा है, जिसका उल्लेख ग्रगले खण्डों में किया जायेगा।

#### (७) सिन्ध प्रान्त में ग्रार्थसमाजों का विस्तार

सन् १६३५ तक सिन्य वम्बई प्रान्त का भाग था। १६३५ के भारत सरकार कानून द्वारा भारत में मुसलमानों की अधिक आवादी रखनेवाले प्रान्तों की संख्या वढ़ाने के लिए इसे बम्बई से अलग करके पृथक् प्रान्त बनाया गया। अतः आर्यसमाज के इतिहास की दृष्टि से इसका वम्बई के साथ उल्लेख करना उचित है। सिन्व की आर्य-प्रतिनिधि सभा की स्थापना सन् १६१६ ई० में हुई थी और सभा का मुख्य कार्यालय इसके प्रमुख नगर तथा वन्दरगाह कराची में रखा गया था। सन् १६४० तक सिन्व में लगभग पचास आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे। आर्य प्रतिनिधि सभा में समाजों के प्रतिनिधियों की संख्या ५८ थी और प्रतिष्ठित सदस्यों की संख्या ११।

श्री ताराचन्द गाजरा को सिन्ध में आर्यसमाज का संस्थापक कहा जा सकता है। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था, और आर्यसमाज के सिद्धान्तों के वह उत्तम व्याख्याता थे। कुछ साल तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरि-द्वार में उन्होंने अध्यापन भी किया था। अपनी युवावस्था उन्होंने सिन्ध में आर्यसमाज के कार्य के लिए समर्पित की और वर्षों तक सिन्ध की प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे।

सिन्ध प्रान्त के आरम्भिक आर्यसमाजी कार्यकर्ताओं में श्री पण्डित जीवनलालयार्य का नाम उल्लेखनीय है। पहले वह पौराणिक विचारों के कट्टर अनुयायी थे
और नवावशाह कुण्डीनगर में गव्दीधारी महंत थे। अनेक उच्च सरकारी अधिकारी
उनके शिष्य थे। उन्हें आर्यसमाज में लाने का श्रेय उनके एक निर्धन शिष्य को है। इस
शिष्य ने आर्यसमाजी वनने के बाद यह चाहा कि उसके गुरु भी इन विचारों को स्वीकार
करें और वह एक दिन उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अतीव नम्रतापूर्वक हाथ
जोड़कर उनसे यह वचन लिया कि वे शिष्य के अनुरोध से एक पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे।
यह पुस्तक उन्हें जान-बूभकर एक वस्त्र में लपेटकर दी गयी। जब गुरुजी ने इसे खोला
तो सत्यार्थप्रकाश निकला (पण्डित जी ज्यों-ज्यों सत्यार्थप्रकाश पढ़ते गये, त्यों-त्यों उनके
मन पर आर्यसमाज का गहरा प्रभाव बढ़ता चला गया। उनके विचारों में इतना परिवर्तन
आया कि उन्होंने अपनी गद्दी, महंतगिरी और वैभवपूर्ण विलासिता का जीवन छोड़ दिया
और वैदिक धर्म के प्रचार में लग गये। उन्होंने सिन्ध में बहुत-से नये-नये आर्यसमाज
स्थापित किये, सिन्धी भाषा में वैदिक धर्म के मन्तव्यों और सिद्धान्तों पर कई पुस्तकें
लिखीं और प्रकाशित कीं।

इस सभा ने ग्रारम्भं से ही सिन्धी भाषा में साहित्य के प्रचार तथा प्रसार की ग्रोर ध्यान दिया। महर्षि दयानन्द के प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश का सिन्धी ग्रनुवाद छपवाया गया। सभा की ग्रोर से शिकारपुर में एक सरस्वती पुस्तकालय स्थापित किया गया। पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताश्रों में बाबू बच्चाराम चटर्जी, मास्टर हरिसिंह ग्रीर श्रीयुत मनोहरलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने सिन्धी भाषा में यार्यसमाज के विभिन्न विषयों पर एक सौ के लगभग छोटी पुस्तिकायें या ट्रैक्ट प्रकाशित करवाये। इनके वाद महाशय दयाराम ने इनकी संख्या एक सौ पच्चीस तक पहुँचा दी। इसी समय श्री देगू मल (स्वामी देवानन्द) ने भी प्रचार का सराहनीय कार्य किया। पण्डित जीवनलाल ने सत्यार्थ-प्रकाश के कुछ समुल्लासों को ग्रलग-ग्रलग छपवाया। कुछ वर्ष तक हैदराबाद (सिन्घ) के 'श्रायं साहित्य मण्डल' तथा शिकारपुर के 'हरिसुन्दर सहायक मन्दिर' ने प्रकाशन का ग्रच्छा काम किया। इस समय के कार्यकर्ताओं में महाशय चेतनदेव, महाशय गुरदित्तामल श्रीर हकीम वीक्लाल ने ग्रच्छा काम किया। सभा के प्रमुख रचनात्मक कार्यों में वेद-प्रचार प्रघान था। सभा की ग्रोर से तीन वैतिनक ग्रीर वारह ग्रवैतिनक प्रचारक सिन्च-प्रान्त में सभा की ग्रोर से प्रचार करते रहे। गाँवों में प्रचार की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जाता था। १९४० में दो सौ गाँवों में वैदिक घर्म का प्रचार करके पचास हजार व्यक्तियों तक ग्रार्यसमाज का सन्देश पहुँचाया गया। जहाँ हिन्दुओं के वड़े मेले लगा करते थे, वहाँ भी प्रोफेसर हासानन्द ग्रादि प्रचारक प्रचार करते रहे।

श्रस्पृथ्य जातियों की उन्नित करना द्यार्यसमाज का एक विशेष कार्यक्रम है। इस कार्य के लिए ग्रायें प्रतिनिधि सभा सिन्ध ने एक विशेष समिति बनायी थी। इसके मन्त्री महाशय हासानन्द ने लाड़काना में श्रच्छा कार्य किया। लाड़काना में एक बाजीगर-कालोनी बनायी गयी ग्रीर एक पाठशाला स्थापित की गयी। इस समिति ने एक वर्ष के श्रन्दर पाँच-छः सम्मेलन किये, जिनमें सारे सिन्ध के बाजीगरों को निमन्त्रण दिया गया था। बाजीगरों के ग्रलावा बाधड़ी, भील ग्रादि जातियों में भी काम किया गया।

सभा ने हैदराबाद-सत्याग्रह में भी पूरी सहायता की । १६३६ में जबतक यह सत्याग्रह चलता रहा, तबतक सभा के सभी कर्म चारी ग्रीर कार्यकर्ता ग्रपनी सारी शक्ति से इसे सफल बनाने में लगे रहे। जनता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक स्थानों पर सम्मेलनों का ग्रायोजन किया गया। इस सभा की ग्रोर से ७५ व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया । सिन्ध में मुसलमानों की संख्या देहातों में ग्रधिक थी । यहाँ प्राय:साम्प्रदायिक दंगे होते रहते थे। गाँवों में हिन्दू अपने को असुरक्षित अनुभव करते थे और सुरक्षा पाने के लिए कई वार गाँवों से सक्खर, शिकारपुर, कराची ग्रादि नगरों में ग्राजाते थे। यहाँ आर्थसमाज की ग्रोर से इनके लिए सहायता-कार्य का संगठन किया जाता था। शिकारपुर, खानपुर, रुस्तम, अवीवकोर्ट, घोटको तथा हैदराबाद में आर्यसमाज ने इस क्षेत्र में उत्तम कार्य किया और गाँवों से आनेवाले दंगा-पीड़ितों की सहायता की। इस प्रान्त का प्रमुख भ्रार्यसमाज कराची में था। कराची (रतन तालाब) के भ्रार्यसमाज की स्थापना सन् १८८६ ई० में हुई थी। इसकी ग्रोर से नियमित साप्ताहिक सत्संग लगाये जाते थे ग्रीर वैदिक धर्म का प्रचार किया जाता था। महिलाग्रों की शिक्षा के लिए घनपतमल आर्य पुत्री पाठशाला (हाई स्कूल) का संचालन किया जा रहा था। नव-युवकों में आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार और प्रसार करने के लिए आर्यकुगार सभा थी। ग्रार्ययुवंक वहे उत्साह से सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे। समाज ने एक ऐसी व्यायामशाला भी वनायी थी जिसमें प्रतिदिन दो सौ से अधिक व्यक्ति आते थे और यहाँ की सुविधाओं से लाभ उठाते थे, विभिन्न प्रकार का शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, योगासन सीखते थे। इस समाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं में सेठ चमनलाल

श्रीर श्री भोलाराम के नाम उल्लेखनीय हैं। खानपुर (जिला सक्खर) के समाज की स्थापना २७ दिसम्बर सन् १९३३ ई० में हुई थी। इसके प्रधान कार्यकर्ता कविराज सुगनाराम जी वैद्य तथा चन्दूलाल हासानन्द थे। इस समाज के साथ एक वड़ा अच्छा पुस्तकालय था। इसमें पुस्तकों की संख्या ८००० के लगभग थी।

सिन्च प्रान्त की ग्रन्य ४१ समाजों के नाम निम्नलिखित हैं—ग्रायंसेवक दल, बम्बई बाजार कराची, कियामारी कराची, ठटा, हैदराबाद, टण्डो केसर (जिला हैदराबाद), सक्खर, पुराना सक्खर, घोटकी, जवावरो (जिला सक्खर), कादरपुर (तालुका घोटकी) शिकारपुर, लाड़काना रतो देरो, नग्रो देरो (लाड़काना), जिला वाडह जिला लाड़काना, कंडियारो, (सिन्घ), दादू (सिन्घ), मेहर (जिला दादू, सिन्घ), काजी ग्ररफ तालुका मेहर जिला दादू, खैरपुर (नाथनशाह, जिला दादू), थररी महव्वत (जिला दादू वाया वालीशाह), मंगवानी (जिला दादू तालुका मेहर), मीरपुर खास, छाछरो (जिला थारपारकर), ग्रमर कोट (जिला थारपारकर), साँघर (जिला थारपारकर), मिठी (जिला थारपारकर), काहपुर चाकर (जिला नवाबशाह), नगर पारकर (जिला थारपारकर), कम्बर फलीखान (जिला लाड़काना), डोकरी (जिला लाड़काना), टण्डो ग्रल्लाहयार, टण्डो महमूद खान, नवावशाह।

सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर पाबन्दी: सिन्च प्रान्त के आर्यसमाज की इस युग की एक प्रमुख घटना सिन्च की मुसलिम लीगी सरकार द्वारा दिनांक १६-१०-१६४४ को अपने प्रान्त में चौदहवें समुल्लास सिहत सत्यार्थप्रकाश के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रतिवन्घ लगाना था। इस समुल्लास में महिंव दयानन्द ने कुरानशरीफ के आघार पर इस्लाम की आलोचना की है। यह मुसलमानों को आपित्तजनक प्रतीत होती थी। सिन्च की मुसलिम लीगी सरकार का यह कहना था कि इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, अतः इस प्रन्थ का प्रकाशन और प्रसार वन्द कर देना चाहिए। इसी दृष्टि से उसने इस प्रन्थ पर पावन्दी लगायी थी। सत्यार्थ-प्रकाश के चौदहवें समुल्लास को लेकर मुसलिम लीग व अन्य मुसलिम संस्थाओं ने जो आन्दोलन किये, और इस सम्बन्ध में आर्यसमाज ने अपने घर्मप्रन्थ की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, उसपर एक पृथक् अध्याय में विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। पर क्योंकि सत्यार्थप्रकाश पर पावन्दी लगाने के मामले से सिन्ध का विशेष सम्बन्ध था और वहाँ की सरकार ने स्वयं इस प्रन्थ के विरुद्ध आदेश जारी किया था, अतः यहाँ भी उसका संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है।

भारत रक्षा नियमों की ग्राड़ लेकर जब सिन्ध की मुसलिम लीगी सरकार ने १६ ग्रक्तूवर, १६४४ को सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास के छापने पर प्रतिवन्ध लगाया तो सावंदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा ने इस विषय में ग्रायंजगत् का विरोध सिन्ध शासन को लिखकर भेजा ग्रीर यह भी चेतावनी दी कि यदि यह प्रतिवन्ध जल्दी न हटाया गया तो इसका परिणाम बुरा होगा ।२०-११-४४ की ग्रंतरंग सभा की बैठक में सावंदेशिक सभा द्वारा इस विषय पर ग्रावश्यक कार्यवाही करने के लिए 'सत्यार्थ-प्रकाश समिति' का निर्माण श्री धनश्यामिति गुप्त की ग्रध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने दो वर्ष तक सभी वैधानिक उपायों से इस प्रतिवन्ध को हटाने का प्रयास किया, किन्तु सफलता न मिलने पर १२-द-४६ को कराची में हुई बैठक में इसके लिए सत्याग्रह

करना निश्चित हुया और सत्याग्रह के संचालन का समस्त उत्तरदायित्व महात्मा ग्रानन्द-स्वामी को सौंप दिया गया।

मकर संक्रान्ति के पवित्र दिवस पर १४-१-४७ को सत्याग्रह का श्रीगणेश किया गया। महात्मा श्रानन्द स्वामी, महात्मा नारायण स्वामी, श्री घनश्यामसिंह गुप्त तथा श्रनेक सत्याग्रही कराची में एकत्र हुए ग्रीर सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास का सार्व-जिनक वाचन ग्रीर प्रचार करने लगे।

इससे सिन्ध के मुसलिम लीगी शासन को स्पष्टरूप से विदित हो गया कि यहाँ आर्यंसमाज हैदरावाद जैसा सत्याग्रह चला सकता है। इसमें न केवल सिन्ध के लोग सत्याग्रह करेंगे, अपितु भारत के अन्य प्रान्तों के आर्यसमाजी तथा हिन्दू लोग सामान्य रूप से इस सत्याग्रह में सम्मिलित होंगे। अतः सिन्ध की मुसलिम लीगी सरकार ने इस संघप को रोकने के लिए सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर लगाये गये प्रतिबन्ध-वाली आज्ञा वापिस ले ली।

श्रार्थंसमाज का सत्याग्रह इस विषय में पूर्णं रूप से सफल हुआ। यह वात सिन्ध-सरकार की इस विषय में प्रसारित की गयी निम्निलिखित विज्ञिष्त से स्पष्ट होती है— "सिन्ध सरकार ने न केवल उन सज्जनों (सत्यार्थं प्रकाश का चौदहवाँ समुल्लास पढ़ने-वालों) को गिरफ्तार नहीं किया है, श्रिपतु जिलों के श्रिधकारियों को सूचित कर दिया है कि वे सत्यार्थं प्रकाश के रखने, पढ़ने, उसमें से प्रवचन करने श्रादि के काम में कोई रकावट न डालें।" सिन्ध सरकार के द्वारा प्रतिबन्ध की श्राज्ञा वापिस लेने के बाद २०-१-४७ को महात्मा नारायण स्वामी, धनश्यामिसह गुप्त तथा श्रन्य श्रार्थं नेता कराची से दिल्ली वापस श्रा गये।

इस सत्याग्रह के बारे में यह लिखना प्रासंगिक प्रतीत होता है कि श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ग्रीर गांघी जी जैसे कुछ नेताग्रों का दृष्टिकोण इस विषय में ग्रायं-समाज से भिन्न था। मद्रास के मुख्यमन्त्री-पद को पहली बार सुशोभित करनेवाले श्री राजगोपालाचारी का यह विचार था कि किसी ग्रन्थ के द्यामिक होने की वड़ी कसोटी इसकी प्राचीनता है, द्यमं-ग्रन्थ होने के लिए किसी पुस्तक को कम-से-कम ग्रतिपुरातन या लगभग १००० वर्ष या इससे ग्रिषक प्राचीन होना चाहिए। सत्याशंप्रकाश १०० वर्ष पुराना नहीं है। इसलिए इस नियम के अनुसार सत्याशंप्रकाश धार्मिक ग्रन्थों की कोटि में नहीं ग्राता है। इसपर सिन्ध शासन द्वारा जो प्रतिवन्ध लगाया गया था, उसे द्यामिक ग्रन्थ पर प्रतिवन्ध नहीं माना जा सकता है। किन्तु ग्रायंसमाज का दृष्टिकोण यह था कि सत्याशंप्रकाश ग्रायंसमाज का वार्मिक ग्रन्थ है ग्रीर इसके लिए कम-से-कम १०० वर्ष पुराना होने की कसौटी को ठीक नहीं माना जा सकता है। रामचरितमानस भारत के लाखों लोगों द्वारा वड़ी श्रद्धा से पूजा जानेवाला द्यमं-ग्रन्थ है। इसको लिखने वाले संत तुलसीदास यद्यपि लगभग २०० वर्ष पहले हुए थे, फिर भी जब उसे द्यामिक ग्रन्थ क्यों न माना जा सकता है तो सौ वर्ष पुराने महर्षि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश को द्यामिक ग्रन्थ क्यों न माना जाय ?

गांघी जी एक दूसरे दृष्टिकोण से चौदहवें समुल्लास के आलोचक थे। उनका यह कहना था कि सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास में मुसलमानी मजहव की बहुत कटु श्रौर श्रनुचित श्रालोचना की गयी है, जो श्रहिसा की परिघि से कोसों दूर है। श्रायं- समाज को यह समुल्लास सत्यार्थप्रकाश से निकाल देना चाहिए। इस विषय में श्री इनश्यामिस गुप्त ने महात्मा जी को कहा था "श्राप मन, वचन ग्रीर कर्म से ग्रीहंसा की ग्रापनी ग्राज की तराजू से चौदहवें समुल्लास को तोल रहे हैं, ग्रतः ग्रापको यह ग्रमु-िचत प्रतीत होता है, किन्तु चौदहवां समुल्लास ग्रापकी वर्तमान ग्रुग की भावनाग्रों को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया था। इसकी तुलना कुरान-गरीफ ग्रीर हदीसों के उन ग्रंशों से की जानी चाहिए, जिनमें इस्लाम न स्वीकार करनेवाले काफिरों की हत्या करना न केवल वैध, ग्रापतु पिवत्र धार्मिक कर्तव्य वताया गया है। ग्राग्समाज चौदहवें समुल्लास को सत्यार्थप्रकाश से इस गर्त पर निकालने को तैयार है कि ग्राप मुसलमान मुल्ला-मौलवियों को इस बात के लिए सहमत कर लें कि वे कुरान-गरीफ की उन ग्रायतों ग्रीर हदीसों को ग्रपने वर्म-ग्रन्थों से निकाल दें जिनमें ग्रन्य मतावलंवियों को काफिर कहा गया है ग्रीर जिनकी हत्या करना वैध ग्रीर पवित्र कर्तव्य बताया गया है।" इसपर महात्मा जी निरुत्तर होकर ग्राग्समाज के दृष्टिकोण से सहमत हो गये ग्रीर उन्होंने सिन्ध की मुसलिम लीगी सरकार के मुख्यमन्त्रीको एक पत्र लिखा कि सत्यार्थ-प्रकाश की चौदहवें समुल्लास पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा लिया जाय।

विभाजन से पूर्व मध्य भारत की एक मुसलिम रियासत भोपाल ने भी सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर इसी प्रकार का प्रतिवन्ध सिहोर ग्रार्थसमाज पर लगाया
था। इस विषय में सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने भोपाल के नवावी
शासन को प्रतिवन्ध हटाने के लिए लिखा श्रीर यह भी कहा कि यदि प्रतिवन्ध नहीं
हटाया गया तो ग्रार्थसमाज को सत्याग्रह के मार्ग का ग्रवलंबन करना पड़ेगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी भोपाल शासन पर होगी। इसके परिणामस्वरूप भोपाल राज्य
ने इस प्रतिवन्ध को हटा दिया और २६-६-४८ के पत्र द्वारा सार्वदेशिक सभा को सूचित
किया कि सिहोर के जिलाधीश ने यह प्रतिवन्ध पहले से ही उठा लिया है और इसकी
सूचना सिहोर श्रार्थसमाज को दी जा चुकी है। इस प्रकार विना सत्याग्रह के ही यहाँ
श्रार्थसमाज को सत्यार्थप्रकाश के १४वें समुल्लास पर लगाया गया प्रतिवन्ध हटाने में
सफलता मिली।

सिन्ध प्रान्त के बिलवानी आयं वीर—इस प्रसंग में सिन्ध प्रान्त में आयंसमाज के लिए प्राणों का विलवान करनेवाले वो धर्मवीरों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। पहले धर्मवीर श्री नाथूराम हैदरावाद (सिन्ध) के रहनेवाले थे। उनका जन्म एक कुलीन सारस्वत ब्राह्मण-परिवार में ६ एप्रिल १६० को हुआ। वे अपने पिता पण्डित कीमतराम के इकलौते पुत्र थे और उन्हें पिता का अगाध स्नेह प्राप्त था। १६२७ में वे आयंसमाज की ओर आकृष्ट हुए। उनके पिता कट्टर पौराणिक विचारों के थे। वह अपने पुत्र से इस कारण बहुत रुट थे, किन्तु पुत्र ने इसकी परवाह नहीं की। वह आयंसमाज के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे। जब १६२६ में हैदराबाद सिन्ध में आयं-युवक समाज की स्थापना हुई तो आप अतीव उत्साह से उसका कार्य करने लगे। इस समय वहां आर्यसमाजियों और सनातनधिंगों में कुछ विवाद-सा चल रहा था; आपस में भास्त्रार्थं होते थे। इनमें श्री नाथूराम ने आर्यसमाज की ओर से अच्छा भाग लिया।

१६३१ ई० में सिन्च में मुसलमानों के ग्रहमदी संप्रद्राय की एक ग्रंजुमन(सभा)

वनी। इसने इस्लाम के प्रचार के लिए कुछ ऐसे विज्ञापन प्रकाशित किये जिनमें हिन्दू-घमं, हिन्दू देवी-देवताओं तथा महापुरुषों पर वड़े भद्दे और गंदे आक्षेप किये गये थे। इन्हें पढ़कर श्री नाथूराम को वहुत बुरा लगा। उनमें अपने घमं के प्रति अगाध श्रद्धा और जवानी का जोश था। उन्होंने इसका उत्तर देने का निश्चय किया और अनेक ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन करने के बाद विज्ञापन के रूप में एक लघु पुस्तिका छापी, जिसमें इस्लाम के बारे में मुसलमान मौलवियों से अनेक प्रश्न पूछे गये थे। इसके साथ ही उन्होंने एक ईसाई द्वारा इस्लाम के इतिहास पर लिखी गयी—'तवारीखे इस्लाम' नामक पुस्तक का उर्दू से सिन्धी में अनुवाद किया। ये दोनों पुस्तकें जनता में मुफ्त वाँटी गयीं। इन पुस्तकों में इस्लाम के बारे में बहुत-सी ऐसी वातें थीं, जिनके बारे में मुसलमानों में वड़ी खलवली तथा हलचल मच गयी। मुल्ला, मौलवियों और मुसलमानों ने इस वात का प्रवल आन्दोलन चलाया कि सरकार द्वारा इन पुस्तकों को जब्त कर लिया जाय और इनके लेखक पर मुकदमा चलाया जाय।

इस ग्रान्दोलन के परिणामस्वरूप १६३३ में सरकार की ग्रोर से लेखक पर मुक-दमा चलाया गया। श्री नाथूराम ने अपनी सफाई में यह तर्क उपस्थित किया कि "वस्तुत: यह पुस्तक एक ईसाई द्वारा लिखी हुई है। मैंने उसका सिन्धी में श्रनुवाद मात्र किया है।" इसके साथ ही उस पुस्तक के ग्रीचित्य में उन्होंने ग्रन्य पुस्तकों के भी ग्रनेक प्रमाण प्रस्तुत किये। किन्तु मजिस्ट्रेट ने यह मामला सेशन जज को सौंप दिया ग्रौर सेशन जज ने श्री नाथूराम को डेढ़ वर्ष के कारवास ग्रौर १००० रुपये जुर्माने का दण्ड दिया। इस फैसले के विरुद्ध चीफ कोर्ट में श्री नाथूराम द्वारा ग्रपील दायर की गयी।

जब २० सितम्बर, १६३४ को कराची के न्यायालय में इस मामले का निर्णय सुनाया जाना था और श्री नाथूराम श्रदालत में उपस्थित थे तो अकस्मात् एक भयंकर चीख सुनाई दी। चारों ओर हाहाकार का शोर मच गया। एक धर्मान्य पठान ग्रव्युल-क्यूम ने ग्रदालत में ही श्री नाथूराम के पेट में छुरा भोंक दिया था। इससे उनकी ग्रांतें बाहर निकल ग्रायीं ग्रीर तत्काल श्री नाथूराम दिवंगत हो गये। हत्यारे को उसी समय पकड़ लिया गया। श्री नाथूराम की ग्रंथीं कराची में बड़ी घूमधाम ग्रीर जुलूस के साथ निकाली गयी। वे सिन्ध प्रान्त में ग्रार्थं समाज के पहले शहीद थे। इनकी स्मृति में ग्रार्थं प्रतिनिधि सभा सिन्ध, ग्रार्थंसमाज कराची ग्रीर सुशीला भवन कराची ने धन-संग्रह किया। नाथूराम रक्षा-निधि का निर्माण हुग्रा जिससे संकटग्रस्त सिन्धी भाइयों की सहायता की जाती है।

सिन्य प्रान्त के दूसरे शहीद श्री नारूमल श्रास्मल का जन्म १६११ ई० में हुग्रा था। ग्रापके परिवार में देश-भक्ति, ग्रार्थसमाज तथा सार्वजनिक सेवा की भावना वड़ी प्रवल थी। ग्राप ग्रपने चारों भाइयों के साथ वचपन से कराची में ग्रार्थसमाज के कार्यों में भाग लेते थे ग्रीर उनके साथ समाज में जाया करते थे। इन्हें लाठी चलाने ग्रीर व्यायाम का भी खूब चाव था। इनके परिवार ने १६१६ श्रीर १६३१ के राष्ट्रीय सत्याग्रह-ग्रान्दोलनों में भाग लिया था। १६३४ के ग्रक्तूबर मास में श्री नाशूराम की पुस्तक तथा उनके बलिदान के कारण सिन्य के मौलवी मुसलमानों को हिन्दुग्रों, विशेष रूप से ग्रार्थसमाजियों के विरुद्ध भड़काने लगे थे। सारा वातावरण साम्प्रदायिक विद्रेष, घृणा ग्रीर कलह की भावना से ग्रोतप्रोत था, ग्रीर इसी में श्री नारूमल शहीद हो गये।

श्री नारूमल के परिवार की मनियारी की दुकान थी। एक मुसलमान खोजा उनसे बेचने के लिए सामान ले-जाया करता था श्रीर हाथठेले पर फेरी लगाकर माल बेचा करता था। श्री नारूमल के आर्यंसमाज के प्रति प्रेम से स्थानीय मुसलमान बहुत चिढ़ते थे। एक दिन उपर्युक्त खोजा उनकी दुकान से वजाने के कुछ बाजे वेचने के लिए ले गया। कुछ समय बाद उसने वापिस लौटकर कहा कि इनमें दो बाजे खराव हैं। नारू मल ने कहा—"हम बड़ी दुकान से इन बाजों को लाकर बदल देंगे।" इसी समय दुकान पर बैठा हुआ उनका एक साथी बाहर चला गया और खोजे ने एकान्त पाकर नारूमल को कहा—"तुम आर्यंसमाजी और काफिर हो" और यह कहकर उनके पेट में छुरा भोंक दिया। यह घटना दोपहर १२ बजे हुई। हत्या करके जब वह भागा तो लोगों ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया। श्री नारूमल को फौरन चिकित्सालय पहुँचाया गया, किन्तु उनकी प्राणरक्षा न की जा सकी। उनकी अर्थी बड़ी धूमघाम से निकाली गयी। दस हजार व्यक्ति इसमें सम्मिलत हुए। वैदिक रीति से उनका दाह-संस्कार किया गया। उस दिन और अगले दिन कराची में हिन्दुओं ने पूरी हड़ताल रखी। आपके बिलदान ने हिन्दुओं में बड़ी जागृति उत्पन्न की।

#### (५) महाराष्ट्र के आर्यसमाज

सन् १६४७ तक महाराष्ट्र प्रान्त में निम्नलिखित स्थानों पर ग्रार्थसमाज स्थापित थे—(१) कोल्हापुर, (२) पूना, (३) ग्रहमदनगर, (४) येवला, (५) मनमाड, (६) नासिक, (७) भगूर, (८) कल्याण, (६) नांदगांव, (१०) जलगांव (११) चालिस गांव। इनमें विशेषरूप से सिक्रय ग्रार्थसमाज कोल्हापुर ग्रौर पूना के थे।

कोल्हापुर राज्य की राजधानी कोल्हापुर में १ मार्च, १६१ मई० को ग्रार्य-समाज स्थापित हुग्रा था। इसके प्रधान डॉक्टर ग्रविनाशचन्द्र वोस एम. ए पी-एच.डी. तथा मन्त्री दत्तात्रेय थे। इस समाज द्वारा चलायी जानेवाली शिक्षा-संस्थाओं में निम्न-लिखित उल्लेखनीय थीं—श्री साहू दयानन्द हाई स्कूल, ग्रार्यसमाज वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रार्यसमाज गुरुकुल व ग्रनाथालय, श्री दयानन्द हिन्दी नि:श्रुल्क विद्यालय तथा ग्रार्यकुमार सभा। इस ग्रार्यसमाज ने ग्रार्य साहित्य एवं पत्रों के प्रकाशन के लिए एक ग्रार्यभानु मुद्रणालय खोल रखा था। यहां वैदिक साहित्य प्रसारक मण्डल, ग्रार्य-वुक डिपो नाम की संस्थायें चलायी जा रही थीं ग्रीर वैदिक वाचनालय में विभिन्न ग्रार्य प्रतिनिधि सभाग्रों द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले ग्रार्य-समाचारपत्र मेंगाये जाते थे। इस ग्रार्य-समाज ने शुद्धि, श्रवलाग्रों व ग्रसहायों की रक्षा का सराहनीय कार्य किया ग्रीर ग्रासपास के गाँवों तथा नगरों में भी वैदिक धर्म के प्रचार की ग्रीर ध्यान दिया तथा रोगियों की चिकित्सा के लिए ग्रीषद्यालय का संचालन किया।

पूना सिटी का ग्रायंसमाज सन् १६१८ में स्थापित हुग्रा था। इसके कार्यं कर्ताग्रों में श्री विश्वनाथ सिन्देकर तथा मोहनलाल सामंत के नाम उल्लेखनीय हैं। पूना छावनी का समाज इससे ग्रधिक कियाशील था। इसके कर्मं ठ कार्यं कर्ता श्री प्रेमराज तुलसाराम वर्मा ग्रीर श्री ग्रार०एस० निवास थे। इस समाज द्वारा शुद्धि ग्रीर विवाह-संस्कारों का कार्यं किया जाता था ग्रीर 'दीनवन्व' नामक मराठी पत्र द्वारा वैदिक धर्मं का सन्देश मराठी जनता को दिया जाता था।

#### सत्रहर्वा ग्रध्याय

# दक्षिणी भारत में त्रार्यसमाज का प्रचार

(सन् १८६४ से १६४७ तक)

### (१) प्रचार का प्रथम युग : हैदराबाद तथा मैसूर में प्रचार

महाँव दयानन्द सरस्वती की इच्छा थी कि दक्षिणी भारत में भी वैदिक घमं के विशुद्ध स्वरूप का प्रचार किया जाय, किन्तु वह इतने अधिक व्यस्त रहे कि उन्हें पूना से दिक्षण में जाने का अवसर नहीं मिला। इसके साथ ही एक कठिनाई भाषा-सम्बन्धी भी थी। महाँव आयं-भाषा (हिन्दी) के प्रवल समर्थक थे। उत्तरी भारत के विभिन्न प्रदेशों में पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं का प्रयोग होते हुए भी सर्वंत्र हिन्दी अच्छी तरह समभी जाती है, क्योंकि ये सब भाषाएँ एक ही आयं-भाषा-परिवार से सम्बन्ध रखती हैं। अतः उत्तरी भारत में महाँव को अपने प्रचार में भाषा-सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं हुई। किन्तु दक्षिणी भारत के केरल, कर्नाटक, आंध्र और तिमलनाडु प्रदेशों में बोली जानेवाली मलयालम, कन्नड़, तेलुगू तथा तिमल भाषाएँ आयं-भाषा-परिवार से सदा भिन्न द्रविड़-भाषा-परिवार की हैं, और संस्कृत-शब्दों का उनमें समावेश होते हुए भी मूलतः रचना की दृष्टि से ये उत्तरभारत की आर्य-भाषाओं से सर्वथा भिन्न हैं। अतः पिछली शताब्दी में वहाँ हिन्दी द्वारा व्यापक रूप से घर्म-प्रचार कर सकना कठिन कार्य था।

प्रचार के दो युग—१६४७ में भारत का विभाजन होने से पहले दक्षिणी भारत में ग्रायंसमाज के प्रचार को दो बड़े युगों में बाँटा जा सकता है। पहला युग पिछली भाताब्दी का ग्रन्तिम दशक है। इस समय मैंसूर ग्रोर मद्रास में स्वामी नित्यानन्द ने ग्रायं-समाज का प्रचार किया। यहाँ कई ग्रायंसमाज स्थापित किये। किन्तु उन्हें भी घ्रही उत्तर-भारत लौटना पड़ा ग्रोर उनके बाद लगभग ग्रगले तीन दशकों तक यहाँ ग्रायंसमाज का कोई प्रचार नहीं हुग्रा। कोई नये प्रचारक उत्तरभारत से नहीं ग्राये ग्रोर स्वामी नित्या-नन्द द्वारा स्थापित समाज शनै:-शनै: शिथिल ग्रोर निष्क्रिय हो गये।

दूसरा युग वर्तमान शती के तीसरे दशक के मध्य से शुरू होता है। मलाबार में मोपला-काण्ड से आर्यसमाज का ध्यान दक्षिण की ओर गया। स्वामी श्रद्धानन्दजी ने इसके महत्त्व को अनुभव करते हुए इसे संगठित रूप से करने का निश्चय किया। १६२४-२५ में अपनी दक्षिणभारत-यात्रा में उन्होंने बंगलौर में स्वामी सत्यानन्द को कर्नाटक में प्रचार-कार्य करने की प्रेरणा दी; गुरुकुल कांगड़ी के कई स्नातकों को यहाँ प्रचार के लिए भेजा गया; साबंदेशिक सभा ने इसका कार्य संगठित रूप से किया। इसके परिणामस्वरूप यहाँ भ्रनेक म्रार्यसमाज स्थापित हुए। यहाँ क्रमशः इन दोनों युगों का संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा।

मैसूर ग्रौर मद्रास में महर्षि दयानन्द के सन्देश को सर्वप्रथम ले-जाने का श्रेय स्वामी नित्यानन्द को है। पिछली शताब्दी के अन्तिम दशक में इन्होंने मैसूर राज्य और मद्रास में आर्यसमाज का प्रचार किया। यह अंग्रेजी भाषा को वोलने और समभने का पर्याप्त ज्ञान रखते थे। इनके मन में यह महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न हुई कि इन प्रदेशों में जाकर ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार करें। इस विषय में उन्हें उस समय के सुप्रसिद्ध समाज-सुघारक न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे से वहुमूल्य सहायता मिली। श्री रानाडे के महर्षि दयानन्द जी से उनके जीवनकाल में घनिष्ठ सम्बन्घ थे। वह उनके सामाजिक सुधार के कायों को ग्रागे वढ़ाने में ग्रिभिरुचि रखते थे। महर्षि जी ने उन्हें परोपकारिणी सभा का भी सदस्य बनाया था। ग्रतः १८८७ में जब स्वामी नित्यानन्दजी येवला पहुँचे ग्रौर उन्होंने ग्रपने व्याख्यान देने शुरू किये तो उस समय वहाँ पर कार्यरत न्यायमूर्ति महादेत्र गोविन्द रानाडे भी उनके व्याख्यानों में ग्राने लगे। येवला ग्रार्यसमाज के उत्सव पर चैत्र कृष्णा-३ सम्वत् १६४४ (सन् १८८७) को स्वामी जी के स्वागत में श्रार्यसमाज के कोषाध्यक्ष सेठ नत्थ् भाई गुजराती के घर के सामने एक सुन्दर मण्डप वनाकर स्वागत-सभा का ग्रायोजन किया गया। इसमें उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ४००० से अधिक थी। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय इस प्रदेश में आर्यसमाज कितना श्रधिक लोकप्रिय था। श्रार्थसमाज के उप-प्रधान श्रीयुत पुरुषोत्तम दामोदर ने ईश्वर-प्रार्थना के वाद न्यायम्ति रानाडे महोदय से सभा की ग्रध्यक्षता करने की प्रार्थना की श्रीर उनसे व्याख्यान देने को कहा। रानाडे महोदय ने श्रार्य श्रीर श्रनार्य के विषय पर डेंढ़ घण्टे तक एक उत्तम भाषण देते हुए कहा कि "मुभपर ग्रार्यसमाज का वहत उपकार है। स्वामी जी (महर्षि स्वामी दयानन्द) मुभसे ग्रत्यन्त प्रेम रखते थे ग्रीर में भी उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था। मैं परोपकारिणी सभा का मेम्बर हूँ। स्वामी जी के परिश्रम का फल पंजाव में श्रच्छा हुआ है। मुक्ते यहाँ पर श्रार्यसमाज को देखकर श्रत्यन्त म्रानन्द हुम्रा है।" इसके बाद स्वामी नित्यानन्द का भाषण हुम्रा। उन्होंने यह वताया कि आर्यसमाज के द्वारा ही आर्यावर्त की उन्नति होगी। श्री रानाडे स्वामी जी के भाषण से वड़े प्रभावित हुए और इन दोनों का परिचय शनै:-शनै: घनिष्ठ होने लगा। रानाडे महोदय ने स्वामी जी को यह प्रेरणा दी कि वे दक्षिण भारत में आर्यसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार करें और इस विषय में उन्होंने अपना पूरा सहयोग देने का ग्राश्वासन दिया।

१८६४ ईसवी में हैदराबाद में प्रचार करने के बाद स्वामीजी ने मद्रास प्रान्त में प्रचारार्थ भ्रमण करने का निश्चय किया। वहाँ वे किसी व्यक्ति से परिचित नहीं थे। अतः उन्होंने रानाडे महोदय से यह इच्छा प्रकट की कि वे अपने मित्रों के नाम स्वामीजी के विषय में उन्हें परिचयपत्र भिजवा दें। रानाडे महोदय उन दिनों वम्बई में थे। उन्होंने कम्बाला हिल से १६ अक्तूबर १८६४ को लिखे अपने एक पत्र में स्वामीजी को मद्रास-प्रेसिडेन्सी के निम्नलिखित ६ व्यक्तियों के नाम लिखे जो स्वामी जी के कार्य में सहायक हो सकते थे—(१) टी० रामचन्द्र अय्यर, द्वितीय न्यायाघीश चीफ कोर्ट बंगलौर, (२) टी० नर्रसिंह अय्यंगर, दरबार वस्शी मैसूर, (३) दीवान बहादुर रघुनाथ राव कुम्भकोणम्, (४) माननीय रायबहादुर सभापति मुदालियर वेलारी, (५) श्री जी०-

सुन्नह्मण्य अय्यर, सम्पादक हिन्दू, मद्रास, (६) माननीय सुन्नह्मण्य अय्यर प्लीडर हाई-कोर्ट मद्रास, (७) माननीय शंकर नायक, प्लीडर हाई कोर्ट, मद्रास, (६) श्री वलवन्तराव सहस्रवृद्धे, मिलिटरी फाइनेन्स सुपरिण्टेण्डेण्ट द्रिप्लिकेन मद्रास, (६) श्री विजय राघव-चारलू, प्लीडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सलेम। ये सब महानुभाव मद्रास प्रान्त के विभिन्न स्थानों के सुप्रसिद्ध एवं सुप्रतिष्ठित नेता थे। जनता इन्हें बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती थी। ये सभी बड़े शिक्षा-सम्पन्न, उदार एवं सुधारवादी विचारों के व्यक्ति थे और रानाडे महोदय को पूरी आशा थी कि इनके सहयोग से मद्रास में स्वामी नित्यानन्द जी का प्रचार-कार्य भलीभाँति सम्पन्न हो सकेगा।

श्री रानाडे महोदय ने इस पत्र के साथ स्वामी जी को एक सार्वजनिक परिचय-पत्र भेजते हुए लिखा था-- "इस पत्र को ग्राप जिस-जिस स्थान पर जायें, वहाँ पत्र में उल्लिखित महानुभावों को दिखाने की कुपा करें। मद्रास प्रान्त में पहुँचने के बाद आप ग्रपनी सुविघानुसार विभिन्न स्थानों पर ग्रधिक-से-ग्रधिक समय लगायें।"इस पत्र के साथ भेजे गये परिचय-पत्र में रानाडे महोदय ने लिखा था कि "ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द ग्रार्थसमाज के सिद्धान्तों के प्रभावशाली प्रचारक हैं। यह संस्था पण्डित दयानन्द सरस्वती द्वारा लगमग २० वर्ष पहले स्थापित की गयी थी। उत्तर-भारत में, विशेपकर पंजाव में ग्रार्यसमाजों की संख्या १५० है। इस संस्था ने वहाँ ग्रपना सुदृढ़ स्थान वना लिया है। दुर्भाग्यवश लगभग १० वर्ष पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती ग्रपना कार्य परा किये विना ही परलोक चले गये। उनके कुछ शिष्यों भीर अनुयायियों ने उनके द्वारा प्रारम्भ किये हुए कार्य को पूरा करने का भार ग्रपने ऊपर ले लिया है। इनमें ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द निश्चित रूप से सबसे अधिक योग्य हैं। वे दोनों संस्कृत के अच्छे विद्वान् हैं और श्री नित्यानन्द जी अंग्रेजी भी जानते हैं। क्योंकि मद्रास प्रान्त में ग्रार्यसमाज के उपदेशकों का दौरा नहीं हुग्रा है, मैंने उनसे प्रस्ताव किया है कि वे इस प्रान्त में भ्रमण करें ग्रीर मुभे प्रसन्तता है कि उन्होंने वंगलौर जाने के लिए समय निकाला है। उनका विचार मैसूर श्रीर उससे श्रागे मद्रास जाने का है। उनकी भाषण-शक्ति वहुत उच्च कोटि की है। मुक्ते पूरी आशा है कि वे अपना आशय शिक्षित समुदाय को समका सकेंगे। ग्राप उन्हें ग्रत्यन्त प्रभावशाली उपदेशक समकेंगे। उनकी मित्रमण्डली उघर नहीं है। इसलिए मैंने यह सार्वजनिक परिचय-पत्र देने का साहस किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी सहायता से उनका उद्देश्य सफल होगा।"

बंगलीर में आर्यसमाज की स्थापना—हैदराबाद में प्रचार करने के बाद स्वामी जी २०-१०-६४ को बंगलीर पहुँचे और वहाँ एक धर्मशाला में ठहरे। इस समय तक स्वामी जी का वहाँ किसी से परिचय नहीं या और उन्हें रानाडे महोदय का उपर्युक्त परिचय-पत्र भी नहीं मिला था। किन्तु इसी बीच स्वामी जी को पता लगा कि यहां कुछ सज्जन आर्यसमाज के विचारों के अनुयायी हैं। ऐसे एक सज्जन श्री गणेशसिंह रिटायडं डिप्टी कलेक्टर से बंगलीर में उनका पहला परिचय हुआ और वह स्वामी जी को अपने निवास-स्थान बंगलीर छावनी में ले गये। इस बीच में रानाडें महोदय द्वारा उनके बंगलीर-निवासी मित्रों को भेजा गया परिचय-पत्र मिला। इसमें स्वामी जी के आतिथ्य और व्याख्यानों का प्रबन्ध करने के लिए लिखा गया था।

रानाडे महोदय का पत्र लेकर स्वामी जी जस्टिस रामचन्द्र अथ्यर द्वितीय न्याया-

12

घोश चीफ कोर्ट बंगलीर ग्रीर टी॰ नरसिंह ग्रय्यंगर दरवार वक्शी मैसूर ग्रादि विभिन्न सज्जनों से मिले। इन सज्जनों की सम्मित यह थी कि इन प्रान्तों में हिन्दी समफनेवाली जनता का ग्रभाव है, ग्रतः उन्हें स्वामी जी के उद्देश्य की सफलता में सन्देह था। इस कारण उन्होंने स्वामी जी की सहायता करने का विशेष प्रयास नहीं किया। किन्तु श्री गणेशसिंह रिटायर्ड हिप्टी कलेक्टर के प्रवन्ध से स्वामी जी ने वंगलीर के टाउन हॉल में व्याख्यान देना ग्रारम्भ किया। जनता उनके व्याख्यानों ग्रीर सिद्धान्तों को भली-भाँति समफने लगी ग्रीर इसके परिणामस्वरूप १० नवम्बर, १८६४ को बंगलीर में ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई।

इसके बाद स्वामी जी ने मैंस्र जाने का निश्चय किया। किन्तु वहाँ पहुँचने से पहले वह कुछ समय क्लासपेट में ठहरे, क्योंकि यहाँ के कुछ सज्जनों ने उन्हें व्याख्यान देने का निमन्त्रण दिया था। यहाँ उनका पहला भाषण सायंकाल १६-११-६४ को हुया। श्रोता इससे इतने अधिक प्रभावित और मुग्घ हुए कि उन्होंने उनसे और व्याख्यान देने की प्रार्थना की। १७-११-६४ को सायंकाल उनका दूसरा व्याख्यान हुआ और इसके परिणामस्वरूप यहाँ भी आर्थसमाज की स्थापना हो गयी। दक्षिण भारत में, विशेष रूप से कर्नाटक में स्वामी जी के आर्थसमाज के प्रचार-कार्य तथा व्याख्यानों का सुन्दर परिचय देते हुए 'ईवर्निंग मेल' नामक अंग्रेजी पत्र ने २२ नवम्बर, १८६४ के अंक में एक लम्बा लेख लिखा। इसके कुछ महत्त्वपूर्ण अंश निम्नलिखित हैं—

"कतिपय सज्जनों के निमन्त्रण पर ग्रार्यसमाज के उपदेशक स्वामी विश्वेश्वरा-नन्द सरस्वती और नित्यानन्द ब्रह्मचारी वंगलीर से महिसूर (मैसूर) जाते हुए क्लासपेट में उतरे। १६-११-१८४ को सायंकाल के समय स्वामी नित्यानन्द जी ने एक व्याख्यान दिया । श्रोतागण इससे इतने मुग्ध हुए कि दूसरे दिन उन्होंने एक ग्रीर व्याख्यान देने की प्रार्थना की। अतः १७-११-१८६४ को सायंकाल स्वामीजी का दूसरा व्याख्यान हुआ। सर्वेसाघारण का विचार है कि इस देश के मनुष्य हिन्दी भाषा नहीं समक्ते हैं, किन्तु प्रयोग करने पर प्रमाणित हो चुका है कि एक बार जहाँ स्वामी जी ने उनके सम्मुख हिन्दी भाषा में व्याख्यान दिया तो जनता ने इसे वारम्वार सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की। वस्वई हाइकोर्ट के जज माननीय रानाडे की सम्मति में वह वैदिक धर्म के प्रतिभा-सम्पन्न उपदेशक हैं। यह बात सत्य है, क्योंकि वे अपनी विशेष भाषण-शवित से अपने विचार उन श्रोताश्रों के हृदय में भी पूर्णतया बिठा देते हैं जो श्रपनी समभने की शक्ति में अविश्वास प्रकट करते हैं। इस प्रकार से उनके समभाने की शवित वास्तव में प्रशंसनीय है। उनके उपदेश तात्त्विक वैज्ञानिक ग्रनुसन्धानों से पूर्ण होते हैं ग्रौर उनके समर्थन में वैदिक काल में प्रामाणिक माने जानेवाले ग्रन्थों के प्रमाण दिये जाते हैं, इसलिए वे उच्च-कोटि के होते हैं, ग्रीर भले तथा बुरे में भेद करने योग्य पर्याप्त बुद्धि रखनेवाला प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति उनके कथन को पूर्ण रूप से हृदय में घारण कर लेता है। भले ही कट्टरपन ग्रौर ग्रधार्मिकता के विचार रखनेवाले पुरुष उनका विरोध करें, किन्तु यह केवल संकीणं विश्वास रखनेवाले के मस्तिष्क की ही उपज होगी। स्वामी जी का देश के इस भाग में पधारना यहाँ की जनता के लिए बड़ा लाभ-कारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही सर्वसाघारण के ग्रात्मिक, शारीरिक ग्रीर सामा-जिक जीवन में जो अन्वकार खाया हुआ है, वह अपने धर्म की शिक्षा के कारण नष्ट हो

जायेगा। वंगलीर में उनके थोड़े-से व्याख्यानों के प्रभाव से १० नवम्बर, १८९४ को आर्य-समाज स्थापित हो गया और क्लासपेट में ऊपर वताये गये केवल दो ही व्याख्यानों से १७-११-१८४ को आर्यसमाज की स्थापना हुई। यदि स्वामी जी इस प्रान्त के भिन्न-भिन्न स्थानों में भ्रमण करने का कष्ट स्वीकार करें तो मैं यह कह सकता हूँ कि भी घ्र ही और भी वहुत-से आर्यसमाज स्थापित हो जायेंगे। अवश्य ही जनता की रुचि इस ओर होनी चाहिए। सम्भवतः आपके बहुत-से पाठक आर्यसमाज और इसके सभासदों के कर्तव्यों से परिचित नहीं होंगे। उनकी जानकारी के लिए में संक्षेप में यह बता देना चाहता हूँ कि आर्यसमाज वह संस्था है जिसके सभासद् वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वैदिक सिद्धान्तों पर विचार और वाद-विवाद करते हैं। इस जीवन में मनुष्यमात्र में शान्ति और सुख का राज्य हो और मृत्यु के पश्चात् मुक्ति मिजे, इस उद्देश्य से वह एक-दूसरे की सहायता करते हुए सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। प्रत्येक आर्यसमाजी को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह १० नियमों का पालन करेगा।"

मैसूर में प्रचार—क्लासपेट से स्वामी नित्यानन्द जी १६-११-१८६४ को पी० एस० शेषिगिर राव उप-मन्त्री आर्यसमाज, बंगलौर के साथ मैसूर पहुँच गये और श्रीयुत वेंकट कृष्ण अय्या हैडमास्टर मरीमल अप्पा हाई स्कूल के सौजन्य से इनके निवास की व्यवस्था एक बड़ी उत्तम धर्मशाला में की गयी। मैसूर में उनका पहला व्याख्यान श्रीमान वेंकट कृष्ण अय्या के प्रवन्ध से उन्हीं के हाईस्कूल में हुआ। यह व्याख्यान जनता द्वारा बहुत अधिक पसन्द किया गया। इससे यह आशा की गयी कि अगले व्याख्यानों में श्रोताओं की संख्या अधिक होगी, अतः अगले व्याख्यानों का प्रवन्ध नगर के सुप्रसिद्ध व्याख्यान-भवन रंगाचारल टाउन हॉल में किया गया। इन व्याख्यानों के बारे में दिनांक २६ नवम्बर, १८६४ के 'मैसूर हैरल्ड' नामक पत्र में यह टिप्पणी प्रकाशित हुई थी—"१८ नवम्बर को यहाँ पहुँचनेवाले आर्यसमाज के उपदेशकों का प्रचार-कार्य मैसूर में वहुत सफल हुआ है। श्री स्वामी नित्यानन्द द्वारा टाउन हॉल में व्याख्यान दिये जा रहे हैं। पहले व्याख्यान को छोड़कर अन्य सभी व्याख्यानों में यह विशाल हॉल एक छोर से दूसरे छोर तक खचाखच भरा रहता था। यह घटना मैसूर के इतिहास में विलकुल अनोखी है।"

मद्रास के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र "हिन्दू" ने ३० नवम्बर, १८६४ के श्रंक में मैंसूर में स्वामी जी के पघारने श्रीर व्याख्यान देने की घटना का एक विस्तृत विवरण प्रकाशित किया था। इसका सारांश इस प्रकार है— "स्वामी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द आजकल मैंसूर में हैं। दोनों स्वामी हिन्दू-धर्मंग्रन्थों में पूरी प्रवीणता रखते हैं।वेद-वेदान्त श्रीर स्मृतियाँ इनको पूर्णतया विदित हैं। दर्शन, पुराण और इतिहास के ग्रन्थों का उन्हें ग्रसाधारण ज्ञान है। रंगाचारलू स्मारक भवन में उनका व्याख्यान "मनुष्य के कर्तव्य" विषय पर हुश्रा, उनका एक व्याख्यान "ईश्वराराधन" विषय पर हुग्रा। 'मनुष्य के कर्तव्य' विषयवाला व्याख्यान ग्रत्यन्त प्रभावशाली हुग्रा। साधारण विद्यार्थी भी उसकी प्रशंसा करते थे। यह व्याख्यान दो घण्टों से श्रीधक समय तक होता रहा श्रीर वीच-बीच में करतल-ध्विन होती रहती थी। व्याख्यान की समाप्ति पर श्रीयुत शामराव एम० ए० ने (जो इस सभा के सभापित थे) व्याख्याता को घन्यवाद दिया और दूसरे दिन के व्याख्यान में समय से पूर्व श्राने की इच्छा करती हुई श्रोतामण्डली अपने-ग्रपने घर गयी।"

मैसूर में स्वामी जी के आर्यसमाज-विषयक भाषण अतीव लोकप्रिय थे। इनमें उपस्थिति इतनी अधिक होती थी कि लोग हॉल के ऊपर के बरामदे ग्रीर खिड़कियों तक में बैठ जाते थे। फिर भी बीसियों व्यक्तियों को जगह न मिलने के कारण निराश होकर लौटना पड़ता था। एक सप्ताह तक स्वामी जी के व्याख्यान होने का यह प्रभाव पड़ा कि मैसूर में इस बात का ग्रान्दोलन प्रवल हुग्रा कि ऐसे विद्वान् संन्यासी के व्याख्यानों से महाराजा साहव को भी अवस्य लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इस समय तक उनके अति-रिक्त मैसूर राज्य के सभी उच्च ग्रधिकारी दीवान, न्यायाधीश, व्यापारी, वकील, जागीर-दार और सामान्य श्रेणी के सब मनुष्य स्वामी जी के व्याख्यानों में ग्रत्यन्त उत्साह ग्रौर प्रेम से उपस्थित होते थे ग्रीर इनसे लाभ उठाते थे। इन व्याख्यानों में अध्यक्ष का पद राज्य के दीवान, सुप्रसिद्ध वकील, एडवोकेट, न्यायाधीश ग्रौर हैडमास्टर जैसे सुप्रतिष्ठित भ्रौर सुशिक्षित व्यक्ति ग्रहण करते थे। कुछ समय वाद राज्य के वकीलों भ्रौर प्रतिष्ठित पुरुषों ने अपनी ओर से एक प्रार्थनापत्र मैसूर के महाराजा की सेवा में प्रस्तुत किया। इसमें स्वामी जी के व्याख्यानों की प्रशंसा करते हुए महाराजा साहव से प्रार्थना की गयी थी कि आप इन दोनों आर्य संन्यासियों से अवश्य मिलें। महाराजा साहब ने इस प्रार्थना-पत्र के पहुँचने पर दोनों स्वामियों को मिलने के लिए निमन्त्रण दिया और २८ नवम्बर, १८६४ को वे इनसे मिले।

मंसूर-नरेश से भेंट--महाराजा साहव से स्वामी जी की पहली भेंट का वृत्तान्त ४ दिसम्वर, १८६४ के मद्रास से प्रकाशित होनेवाले 'हिन्दू' पत्र में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुआ था—"स्वामी नित्यानन्द पिछले दो सप्ताह से मैसूर में घार्मिक और सामा-जिक विषयों पर व्याख्यान दे रहे हैं। राज्य के दीवान, ग्रन्य बड़े ग्रधिकारियों, नगर के नेताओं औरसर्वसाधारण ने इनकी ग्रत्यन्त प्रशंसा की है। स्वामी जी की भाषण-शैली चमत्कारपूर्णं तथा ग्रसावारण है। उनके ज्ञान का विस्तार ग्रनन्त है। ग्रपने इन गुणों से स्वामीजी ने मैसूर में महान् प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त किया है। उनकी महामहिम महा-राजा से भेंट हुई है। जब स्वामी जी उनसे मिले तो उन्होंने महाराजा साहव से भेंट कर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि जब वे उत्तरभारत में थे तो प्राय: मैसूर के प्रबुद्ध, वैघा-निक और प्रगतिशील शासन के वारे में उन्होंने बहुत-सी बातें सुनी थीं, श्रीर उनके मन में यह ग्रभिलाषा उत्पन्न हुई थी कि वे इस प्रदेश की यात्रा करें। उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि उनकी स्राकांक्षा पूरी हुई स्रोर मैसूर के प्रगतिशील प्रशासन के सम्बन्ध में उन्होंने जो वातें सुनी थीं, वे विलकुल सही हैं। उन्होंने महाराजा को राज्य की प्रगति पर वधाई दी और उनके शासन की सुघारवादी प्रवृत्ति की सराहना की। महाराजा ने उन्हें मैसूर की यात्रा के लिए तथा इस सराहना के लिए घन्यवाद दिया और यह बताया कि जहाँ तक प्रशासन-सम्बन्धी मामलों का सम्बन्ध है, उन्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है; किन्तु वे इस वात से दु: खी हैं कि धार्मिक विषयों में वे यह बात विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु सन्तोषजनक है। उनकी यह सम्मति है कि स्वामी जी जैसी योग्यता · रखनेवाले थोड़े-से भी प्रचारक प्रजा की सामाजिक ग्रीर नैतिक उन्नति करने में बड़ी सहायता दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि साधारण जनता को मत-मतान्तरों का और साम्प्रदायिक मतभेदों का विचार छोड़कर सब घर्मी के सामान्य सिद्धान्तों की

शिक्षा देने का प्रयास किया जाय तो वे इस कार्य में कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसपर स्वामी जी ने मैसूर में एक वैदिक धर्मविद्धिनी सभा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और महाराजा साहव से इसका संरक्षक बनने की प्रार्थना की। महाराजा साहव ने न केवल तत्काल इस प्रार्थना को स्वीकार किया अपितु यह वचन दिया कि इस समाज की उन्नित के लिए वे आवश्यक सहायता भी प्रदान करेंगे।" संभवतः स्वामी जी का यह विचार था कि इस संस्था के माध्यम से महाराजा साहव को संरक्षक बनाकर उनकी सहायता से आयंसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत में वड़ी तेजी और सफलता के साथ सम्पन्त हो सकेगा।

वैविक धर्मविद्विनी सभा की स्थापना—उपर्युक्त सुभाव के अनुसार वैदिक धर्मविद्विनी सभा स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेष सभा श्री-मान पण्डित अन्नाया जी के निवासस्थान पर मैसूर में हुई। इसमें स्वामी विश्वेश्वरानन्द श्रीर स्वामी नित्यानन्द के श्रतिरिक्त नगर के अनेक सुप्रतिष्ठित व्यक्ति—राववहादुर ए. नरसिंह अय्यर, सी. वी. शेपगिरिराव, एम. श्यामराव एम. ए., एस. मल्हारीराव वी. ए., ए. महादेव शास्त्री वी. ए., एम. वेंकटराव शास्त्री ग्रादि श्रनेक सज्जन उपस्थित थे। इन लोगों ने सर्वसम्मति से उस दिन सायंकाल होनेवाली सभा में प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित कार्यंक्रम निश्चित किया-(१) वैदिक धर्मवृद्धिनी नामक सभा की स्यापना की जाय। (२) श्रीमान महाराजा साहव उसके संरक्षक बनाये जायें। इसके शेष अधिकारी इस प्रकार निश्चित किये जायें—(१) श्रीमान सर शेषाद्रि अय्यर दीवान साहिव, मैसूर, राज्य-प्रघान,(२) श्रीमान रा० रामचन्द्र अय्यर, जज चीफ कोटं, उपप्रधान, (३) राववहादुर रा० श्रीनिवास चारलू ग्रिघिकाता मुजरा उपप्रधान, (४) श्रीमान रा० नर्रासह ऐयंगार भार० ए० दरवार वर्ष्शी मन्त्री, (५) श्रीमान एम० शामराव एम० ए० मन्त्री, (६) श्रीमान ग्रनय्या पण्डित कोषाध्यक्ष,(७) श्रीमान महादेव शास्त्री वी० ए० पुस्तकाध्यक्ष, (८) श्रीमान वेंकट शास्त्री ग्रादि । ग्रन्य सभा में उपस्थित लौकिक (गृहस्थ) ग्रौर वैदिक (वेदों के जाता) सज्जन जो सभा में सम्मिलित होना स्वीकार करें, वे सभासद् बनाये जायें। सभा का उद्देश्य वेद और शास्त्र-पारंगत विद्वानों की समिति द्वारा अनुमोदित वैदिक सदाचार का प्रचार और उन्नति करना रखा गया।

सायंकाल होनेवाली सभा में उपर्युक्त निश्चित कार्यंक्रम ग्रौर योजना को सुनाया गया ग्रौर उपस्थित जनता की सर्वंसम्मृति से इस सभा की स्थापना की गयी। महाराजा साहव के संरक्षक बन जाने के कारण लोग बड़ी संख्या में इसके सभासद् बने ग्रौर इस सभा के ग्रधिवेशन करने के लिए महाराजा साहव ने ग्रपने निजी उपयोग का स्थान दे दिया। यहाँ स्वामी जी के व्याख्यान नियमित रूप से प्रतिदिन होने लगे। स्वामी जी ने महाराजा साहव को दो विशेष व्याख्यान राजचमं के विषय पर विये। इसमें मनुस्मृति ग्रादि प्राचीन ग्रन्थों के ग्राधार पर राजा के कर्तव्यों ग्रौर गुणों का सुन्दर प्रतिपादन किया गया था। स्वामी जी के व्याख्यानों का महाराजा साहव पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इनका एक व्याख्यान ग्रपनी सुविधानुसार सुनने के लिए ग्रामोफोन के रिकार्ड में भरवा लिया ग्रौर स्वामी जी से यह भी कहा कि वे ग्रपनी उत्तर भारत की यात्रा में सुप्रसिद्ध ग्रायंसमाजों को देखेंगे। इसका यथोचित प्रवन्ध करने के लिए उन्होंने स्वामी-

जी को कहा। महाराज साहब ने अपनी उत्तरभारत की यात्रा में प्रयाग और दानापुर के समाजों को देखा और इन आर्यसमाजों से अभिनन्दनपत्र ग्रहण किये। आर्य-जगत् को मैसूर के महाराजा साहब से वैदिक धर्म के प्रचार में वहुमूल्य सहायता पाने की बड़ी आशा थी, किन्तु २६-१२-१८४ को गलरोग से कलकत्ता में महाराजा साहब की अकाल मृत्यु से इन आशाओं पर तुवारपात हो गया।

मैसर में स्वामी जी ६ दिसम्बर, १८६४ तक रहे। स्वामी जी के उपदेशों से मैसूर की जनता ने बड़ा लाभ उठाया। महाराजा साहब उनके सुघारवादी विचारों तथा उपदेशों से ग्रत्यधिक प्रभावित थे। सम्भवतः उसका यह कारण था कि महाराजा स्वयं उदारवादी विचारों के थे। भारत में बाल-विवाह के निषेध का पहला कानून बनाने का श्रेय इनको प्राप्त है। स्वामी जी ने १५ ग्रगस्त, १६०२ को दिये ग्रपने एक भाषण में मैसूर में महाराजा द्वारा वाल-विवाह रोकने के कानून पर प्रकाश डालनेवाले बड़े मनो-रंजक इतिहास का वर्णन करते हुए कहा था—"ग्राठ वर्ष हुए मैं मुम्वई से मैसूर गया। मैसूर के राज्य में वहाँ के पूर्व-राजा ने ऐसा कानून वनाया था कि १२ वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह न किया जाय। मैंने मैसूर के महाराजा साहव से पूछा कि यह कानून बनाने का क्या कारण है ? श्रीमान ने उत्तर दिया कि--'छोटी श्रायु में विवाह करने से जो हानि हुई है, उसका मुभे अनुभव है। एक समय ऐसा हुआ कि मैंने एक पाँच वर्ष की छोटी लड़की का विवाह होते देखा। हमारे राज्य में यह रिवाज है कि विवाह के समय पहले कन्या वर को एक केला देती है ग्रौर उसको खिलाकर पीछे ग्राप खाती है। इसका आशय यह है कि स्त्री पहले पति को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करे। यह जो पतिसेवा की मर्यादा है, सो व्यावहारिक रीति से विवाह के समय साक्षात्कार करना चाहिए। इस ऊपर कहे हुए उदाहरण में ऐसा हुम्रा कि जव पाँच वर्ष की कन्या को केला दिया गया तो वह बालिका इसके महत्त्व को क्या समऋती, उसका छिल्का उतारकर वह पति को देने के बजाय ग्राप ही खा गयी। 'महाराजा ने मुक्ते वतलाया कि 'यह हाल देख-कर मुक्ते बहुत बुरा लगा, और छोटी उम्र में विवाह करने से जो अन्धेर होता है, सो मुक्ते मालूम हुआ। उस दिन से मैंने विवाह की आयु का कानून वनाया। वेचारी छोटी लड़की को क्या खबर कि पति किस चिड़िया का नाम है !' "

मैसूर से विदाई—स्वामी जी की अगाघ विद्वता, उदार दृष्टिकोण, कान्तिकारी समाज-सुघार की मनोवृत्ति और सरलहृदयता का महाराजा पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि जब मैसूर से स्वामी जी के विदा होने का समय आया तो महाराजा ने अपने महल के प्रबन्धकर्ता को आज्ञा दी—"स्वामी जी के सामने सब खजाना खोल दो और जो कुछ वस्तु लेने की वे इच्छा प्रकट करें या आज्ञा दें, उस वस्तु को उनके स्थान पर भिजवा दो।" राजकीय प्रबन्धकर्ता स्वामी जी के पास गया और उसने महाराजा की आज्ञा उन्हें बतायी। स्वामी जी उसके साथ महलों में आये और उन्होंने महाराजा साहब को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए स्पष्ट शब्दों में निवेदन किया—"हम सन्यासी हैं, हमें घन नहीं चाहिए। आपने वैदिक धर्म स्वीकार किया। हमारा परिश्रम एक इसी कार्य से सफल

१. स्वामी नित्यानन्द सरस्वती जी का जीवन-चरित्र मुम्बई १९१६, स्वामी जी के व्याख्यान पु० १०१

हुआ है। हमें अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको प्राचीन ऋषि-मुनियों द्वारा प्रतिपादित राजा के कर्तव्यों का उपदेश दिया है, आप इसका सहस्रांश भी अपने आचरण में ला सकें तो हम अपना परिश्रम सार्थक समर्भेगे।"

स्वामी जी के इन वचनों से महाराजा साहव ग्रत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके कार्य की सफलता की मंगलकामना की। इस प्रकार १८ नवम्बर, १८६४ से ६ दिसम्बर, १८९४ तक मैसूर में राजा से रंकतकके हृदय में वैदिक घर्म का सन्देश पहुँचाकर स्वामी जी ने जब मैसूर से प्रस्थान किया तो विशाल भक्त-समुदाय उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया। उस समय एक अद्भुत दृश्य था। नगर के प्रतिष्ठित गृहस्थों ने उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएँ भेंट के लिए प्रस्तुत कीं, किन्तु स्वामी जी ने उनको घन्यवाद-पूर्वक लौटाते हुए उनके प्रेमपूर्णं भ्रातिथ्य के लिए ग्राभार प्रकट किया। इसपर कुछ व्यक्तियों ने उनसे प्रार्थना की-"महाराज, कुछ रेशमी घोतियाँ तो श्राप हमारी प्रार्थना पर श्रवश्य ग्रहण करें और उन्हें ही घारण किया करें, क्योंकि ग्राप संन्यासी हैं। यदि ग्राप इस प्रान्त में रेशमी वस्त्र नहीं पहनेंगे तो यहाँ की जनता ग्रापका ग्रादर नहीं करेगी। ग्रापके प्रचार में वाघा पड़ेगी ग्रीर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्राप इतना श्रम उठा रहे हैं, वह पूरा नहीं होगा । सूती वस्त्र पहने हुए आपको जो कोई देखेगा, वह आपको शूद्र समभेगा । विशेष-कर ब्राह्मण-समुदाय तो ग्रापका स्पर्श करने में भी संकोच करेगा। इन प्रान्तों में ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक है, इसलिए अधिक नहीं तो कम-से-कम चार रेशमी घोतियाँ तो आप श्रपने पास श्रवश्य रखें।" स्वामी जी ने श्रपनी स्वाभाविक सरलतापूर्वक यह उत्तर दिया-"हमारा उद्देश्य ही इस प्रकार की निस्सार और ग्राडम्बरपूर्ण पोपलीला के नाश करने का है। इसलिए हमें इन घोतियों की ग्रावश्यकता नहीं है।" यह कहकर उन्होंने दी गयी रेशमी घोतियां लौटा दीं। उनकी इस निःस्पृहता, ग्रपरिग्रह ग्रीर वीतराग-वृत्ति का मैसूर की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

श्रीरंगपट्टनम् में ग्रार्थसमाज की स्थापना—यह दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। हैदरग्रली ग्रौर टीपू सुलतान जब मैसूर के प्रदेश पर शासन करते थे, उस समय यह उनकी राजधानी थी। इसका किला ग्रौर महल ग्रादि प्राचीन स्मारक इसके पुराने महत्त्व ग्रौर कला-वैभव को सूचित करते हैं। स्वामी जी मैसूर से लौटते हुए कुछ दिन यहाँ ठहरे। उन्होंने प्राचीन महत्त्वपूर्ण स्मारकों को देखा ग्रौर चार व्याख्यान दिये। इन व्याख्यानों का जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा ग्रौर इसके परिणामस्वरूप यहाँ भी ग्रार्थसमाज की स्थापना हो गयी।

बंगलौर की दूसरी यात्रा तथा ग्रष्टूतोद्धार—श्रीरंगपट्टनम् से स्वामी नित्यानन्द वंगलौर आये। यह उनकी इस नगर की दूसरी यात्रा थी। अब यह नगर उनके लिए अपरिचित नहीं था। पहली यात्रा में उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर अनेक व्यक्ति उनके अनुयायी और भक्त वन चुके थे। स्वामी जी यहाँ आने से पहले यद्यपि अपने पूर्व-परिचित श्री गणेशिंसह रिटायडं डिप्टी कलक्टर के यहाँ वंगलौर छावनी में ठहरने की स्वीकृति दे चुके थे, किन्तु नगरिनवासियों और राज्य-कर्मचारियों के आग्रह से वे शहर में ही ठहरे। यहाँ स्वामी जी के भावणों का प्रवन्च एक विशाल व्याख्यान-भवन में किया गया। नगर की जनता स्वामी जी के दर्शन के लिए और उनके व्याख्यान सुनने के लिए उमड़ रही थी। व्याख्यान-भवन में स्वामी जी के भाषण के समय तिलभर जगह भी खाली नहीं रहती थी। इस नगर की पहली यात्रा के समय महादेव गोविन्द रानाडे ने अपने कुछ मित्रों को स्वामी जी के नाम परिचय-पत्र भेजकर उनकी सहायता करने को कहा था। किन्तु उन्हें यह विश्वास नहीं था कि स्वामी जी को यहाँ हिन्दी में भाषण देने से जनता पर अभीष्ट प्रभाव डालने में सफलता मिलेगी। अतः वे उस समय स्वामी जी को सहायता देने में हिचकिचा रहे थे।

किन्तु अव क्लासपेट, मैसूर और श्रीरंगपट्टनम् में स्वामी जी के प्रचार की सफलता के समाचार जानकर और पढ़कर वे भी स्वामी जी के भक्त वन गये और उनके हृदय पर यह वात भलीभाँति अंकित हो गयी कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतभर के किसी भी प्रान्त में सरलतापूर्वक सबसे अधिक बोली और समभी जा सकती है। केवल तिमल और कन्नड़ भाषा जाननेवाले भी यह कहते थे कि हमें स्वामी जी के व्याख्यानों को सुनने और उनका आशय हृदयंगम करने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती है। अनेक व्यक्तियों का स्वामी जी के पहली बार बंगलीर आने पर यह विश्वास था कि यदि स्वामी जी के व्याख्यान हिन्दी में होंगे तो वे उन्हें समभ नहीं सकेंगे, अतः वे स्वामी जी के व्याख्यान सुनने नहीं आये थे। किन्तु अब दूसरी यात्रा के समय उन्होंने जब स्वामी जी के कुछ व्याख्यान सुने तो उन्होंने यह कहना शुरू किया कि स्वामी जी की हिन्दी इतनी सरल है, उसमें संस्कृत शब्दों का इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग होता है कि हमें उनके भाषणों का आशय समभने में कोई कठिनाई नहीं होती है।"

श्रपनी दक्षिण-यात्रा में स्वामी जी ने शीघ्र ही श्रपनी दूरदर्शी दृष्टिसे इस बात को अच्छी तरह समक्त लिया था कि बाह्मण तथा उच्च वर्णों के व्यक्ति ख़ुहों के साथ घोर दुर्व्यवहार और अत्याचार कर रहे हैं। ग्रस्पृथ्य जातियों के ईसाई वनने का एक प्रधान कारण उनके साथ सवर्णों द्वारा किया जानेवाला अत्याचार ग्रौर दुर्व्यवहार है ग्रौर इसका अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। जब स्वामी जी वंगलौर में थे तो दक्षिण-भारत की ग्रस्पृथ्य समक्ती जानेवाली परियाह नामक ग्रन्त्यज जाति के कुछ व्यक्ति उनके पास ग्राये ग्रौर कहने लगे— "हम हिन्दू हैं, किन्तु उच्च वर्ण के हिन्दू हमसे घृणा करते हैं। ग्रापसे हमारी प्रार्थना है कि ग्राप अपने उपदेशों द्वारा ग्रन्य हिन्दुग्रों को हमारे साथ समानता का व्यवहार करने के लिए उद्यत करें, ग्रन्यथा हमें ईसाई हो जाना पड़ेगा।" स्वामी जी ने इन लोगों की प्रार्थना स्वीकार की ग्रौर उच्च वर्ण के हिन्दुग्रों को परियाह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए बड़े मार्मिक ग्रौर प्रभावशाली उपदेश दिये। स्वामी जी के उपदेशों में परियाह लोग भी वरावर ग्राते रहे।

स्वामी जी ने बंगलौर से प्रस्थान करने से पहले ग्रस्पृश्य जाति के लोगों की एक विशाल सभा का ग्रायोजन किया ग्रौर इसमें उन्हें वैदिक धर्म के मीलिक सिद्धान्तों को समभाते हुए यह बताया कि "ग्राजकल का हिन्दू समाज प्राचीन वैदिक शिक्षाग्रों को भूल चुका है। वैदिक धर्म सब मनुष्यों को समान समभता है। वेद की वाणी सुनने का भगवान् ने सबको समान ग्रधिकार दिया है। ग्रस्पृश्यों के साथ दुर्व्यवहार हिन्दू समाज की भारी भूल है। समाज की इस भूल को धर्म के माथे पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। कितना ही घोर संकट क्यों न हो, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, धर्य नहीं छोड़ना चाहिए, वैदिक धर्म का ग्रनुयायी बना रहना चाहिए। हिन्दू-धर्म का किसी भी दशा में परित्याग नहीं करना चाहिए ग्रौर ईसाई नहीं बनना चाहिए।" इसके साथ ही स्वामी जी ने ग्रस्पृश्य

जातियों को यह वचन और आश्वासन दिया कि मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर दिसम्बर, १८६४ के अन्त में होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशन के साथ आयोजित 'अखिल भारतीय समाज सुघार सम्मेलन' में वे वम्बई और मैसूर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अछूतोद्धार के वारे में विशेष आन्दोलन करेंगे। स्वामी जी के इस व्याख्यान का परियाह तथा अन्य अस्पृथ्य जातियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि व्याख्यान की समाप्ति पर इन सबने यह प्रतिज्ञा की कि "वे शरीर में प्राण रहते हुए कभी भी किसी दशा में हिन्दू जाति रूपी महाशारीर से पृथक होकर इसका अंगभंग नहीं करेंगे और प्रसन्ततापूर्वक अपने-अपने परिवारों में भी इस निश्चय का प्रचार करते रहेंगे और अन्य व्यक्तियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते रहेंगे।" यह स्वामी जी की बहुत वड़ी सफलता थी। स्वामी जी दूसरी वार वंगलौर में १२-१२-१८६४ से १७-१२-१८६४ तक रहकर वैदिक धर्म का प्रचार करने के वाद समाज-सुघार-सम्मेलन में भाग लेने के लिए मद्रास चले गये।

यह वहें दुर्भाग्य की वात थी कि स्वामी जी के वाद ग्रगले ३०-३५ वर्ष तक उनके द्वारा शुरू किये गये प्रचार-कार्य को ग्रागे वढ़ाने के लिए कोई ग्रार्थसमाजी प्रचारक दक्षिणभारत में नहीं ग्राया ग्रीर उनके द्वारा स्थापित ग्रार्थसमाजों को ग्रपना कार्य जारी रखने की कोई नवीन प्रेरणा, प्रोत्साहन या सहायता नहीं मिली ग्रीर शनै:-शनै: ये ग्रार्थ-समाज समाप्त हो गये। इनका पुनरुजीवन ग्रीर ग्रार्थसमाज का विकास दक्षिण-भारत में १९२४ के वाद ही शुरू हुग्रा।

#### (२) मद्रास प्रान्त में ग्रार्थसमाज के प्रचार का श्रीगणेश

मद्रास प्रान्त में आर्यसमाज के प्रचार को आरम्भ करने का श्रेय स्वामी नित्यानन्द जी को है। दिसम्वर १०६४ में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का ग्रधिवेशन मद्रास में सम्पन्न किया जाना निश्चित हुआ। उन दिनों कांग्रेस के ग्रधिवेशन के साथ-साथ ग्रखिल भारतीय समाज-परिषद् (Indian Social Conference) के भी ग्रधिवेशन हुआ करते थे। उस समय के नेताओं का यह दृढ़ विश्वास था कि भारत की राजनैतिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक उन्नति भी ग्रतीव आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ—वालविवाह, वृद्ध-विवाह, विधवा-विवाह-निषेध, स्त्रियों की हीन स्थिति, पर्दा, ग्रस्पृश्यता, जातिभेद, हरिजनों के साथ विषमता का व्यवहार, ग्रन्याय ग्रीर ग्रत्याचार, दहेज जैसी बुरी कुरीतियाँ भारतीय समाज को ग्रन्दर से घुन की तरह खाये जा रही हैं ग्रीर निर्वेल बना रही हैं। यदि हमें राजनैतिक स्वतन्त्रता मिल भी जाय तो भी वह इन कुरीतियों के कारण सुरक्षित नहीं रह सकेगी, जल्द ही नष्ट हो जायेगी।

श्रतः न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे जैसे नेताओं के उद्योग से प्रतिवर्ष कांग्रेस के साथ समाज-सुघार के प्रश्नों पर विचार करने श्रीर प्रभावशाली पग उठाने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए श्रावश्यक प्रवल लोकमत बनाने के लिए श्रिख्य भारतीय समाज परिषद् के श्रीघवेशन का श्रायोजन किया जाता था। इस श्रवसर पर भारत के सभी प्रान्तों श्रीर राज्यों के राजनैतिक नेता श्रीर घर्म-सुघारक एकत्र हुश्रा करते थे। श्रन्यत्र यह वताया जा चुका है कि स्वामी नित्यानन्द जी किस प्रकार कर्नाटक में श्राय-समाज का प्रचार करने के लिए नवम्बर, १८६४ में मैसूर पहुँचे थे। उस समय उन्हें रानाडे महोदय ने यह परामशं दिया कि वे दिसम्बर, १८६४ के अन्त में कांग्रेस के साथ होनेवाली भारतीय समाज परिषद् के अधिवेशन में अवश्य भाग लें, समाज-सुधार के विषय में अपने विचारों तथा प्रस्तावों को प्रस्तुत करें तथा समाज-सुधार के आन्दोलन को प्रवल वनायें। मैसूर के महाराजा ने इस परिषद् के लिए स्वामी जी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया था। इस समय यद्यपि स्वामी जी की अपनी इच्छा दक्षिणभारत के अन्य स्थानों—मदुरा, कोचीन, ट्रावनकोर, कुम्भकोणम्, त्रिचनापल्ली, तंजोर आदि नगरों में जाकर प्रचार करने की थी, किन्तु अपने मैसूरिनवासी मित्रों के आग्रह से स्वामी जी भारतीय समाज परिषद् के अधिवेशन में भाग लेने के लिए मद्रास आये और सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र 'हिन्दू' के सम्पादक श्री जी० सुब्रह्मण्यम् अय्यर के निवासस्थान पर ठहरे।

सामाजिक पृष्ठभूमि—स्वामी जी इस प्रदेश में ग्रानेवाले पहले ग्रार्यसमाजी प्रचारक थे। ग्रतः उनके कार्य-क्षेत्र में ग्रवतीर्ण होने से पहले यहाँ की सामाजिक स्थिति का संक्षिप्त परिचय देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है। इस समय तक दक्षिणभारत में ग्राये हुए स्वामी जी को कई महीने हो चुके थे। वे यहाँ की सामाजिक स्थिति से ग्रवगत हो चुके थे। उन्होंने यहाँ की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उत्तरभारत में ज्वालापुर महा-विद्यालय से प्रकाशित होनेवाले भारतोदय नामक पत्र में इस प्रान्त की घामिक ग्रीर सामाजिक दशा का सुन्दर सारगित तथा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कियाला। इसके ग्राघार पर दक्षिणभारत की तत्कालीन स्थिति के कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं—

"मद्रास प्रेसिडेन्सी के विभिन्न प्रदेशों में पाँच भाषायें बोली जाती हैं, यथा-हैदराबाद राज्य में व उसके ग्रासपास के ब्रिटिश प्रदेशों में तेलुगू भाषा बोली जाती है। मद्रास के ग्रासपास से रामेश्वरम् तक द्राविड़ी या तिमल भाषा, मैसूर प्रान्त में व उसके निकटवर्ती प्रदेशों में कर्नाटकी अथवा कन्नड़ भाषा बोली जाती है; कुर्ग देश में तुलू; काली-कट, कोचीन, कन्याकुमारी ग्रीर ट्रावनकोर राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। मद्रास प्रेसिडेन्सी की ये पाँच भाषायें हिन्दी भाषा से तो सर्वथा पृथक् ही हैं। किन्तु इन पाँच भाषाओं में परस्पर बहुत भेद है श्रीर इनकी लिपि व ग्रक्षर भी सब भाषाओं में सर्वथा भिन्त-भिन्न हैं। जितना हिन्दी का वंगला भाषा से किम्वा पंजावी से भेद है, उतना ही इन भाषात्रों का परस्पर भेद है। इस प्रान्त में ब्राह्मण ही मुख्य हैं। ब्राह्मणेतर वर्ण भूद्र, ग्रतिशूद्र ही समभे जाते हैं। क्षत्रिय-वैश्य तो नाममात्र के ही माने जाते हैं। इन व्राह्मणों में स्पर्शास्पर्श का इतना रगड़ा चलता है कि इनमें भोजन (पाक) को यदि कोई दूसरी जाति का ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर देख लेवे तो वे पाक नापाक (अपवित्र) हो जाते हैं। ऐसा मानकर ये उस ग्रन्न को फेंक देते हैं। इस मद्रास प्रान्त में तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं-स्मातं, श्रीवैष्णव तथा वैष्णव। जो शंकर मतानुयायी हैं उनको स्मार्त कहते हैं; रामानुज-मतानुयायी को श्रीवैष्णव तथा मध्वमतावलम्बी को वैष्णव कहते हैं। अनुमान से इनकी संख्या का अनुपात इस प्रकार है--६० प्रतिशत स्मार्त, ४० प्रतिशत श्रीवैष्णव व २५ प्रतिशत वैष्णव । इन तीनों प्रकार के ब्राह्मणों का परस्पर भोजन-व्यवहार भी एक नहीं है। पुन: कन्या व्यवहार तो एक कैसे हो संकता है ?"

"मलाबार देश के कोचीन राज्य में कालड़ी नामक एक ग्राम है। इसी ग्राम में श्री ग्रादिशंकराचार्य उत्पन्न हुए थे। जिस ब्राह्मण वर्ण में श्री शंकराचार्य उत्पन्न हुए थे, उस जाति के ब्राह्मणों को नंबूदरी ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग ग्रव भी संस्कृत के श्रच्छे पण्डित हैं। ये ब्राह्मण मलावार के ट्रावनकोर राज्य में रहते हैं। मलावार देश में उक्त ब्राह्मण और कुछ थोड़े-से व्यक्ति, महाराजा ट्रावनकोर भी जाति के क्षत्रिय हैं। शेष नायडू, शूद्र, पिल्ले तथा उनसे भी नीच पद के शूद्र सममें जानेवाले व्यक्ति रहते हैं। नम्बूदरी ब्राह्मण का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही अपनी सजातीय ब्राह्मणकुमारी से विवाह कर सकता है। वाकी के किनष्ठ ब्राह्मणकुमार अपनी सवर्णा से विवाह नहीं कर सकते हैं। ज्येष्ठ ब्राह्मणकुमार अपनी अनेक सवर्ण कन्याओं से एक ही समय में विवाह कर सकता है। एक-एक नम्बूदरी ब्राह्मण के ज्येष्ठ पुत्र की दस-दस, बीस-बीस तक भी स्त्रियां होती हैं, किन्तु प्रथम पुत्र के ग्रतिरिक्त अन्य सब किनष्ठ पुत्र शूद्र कन्याओं से विवाह कर सकते हैं। शूद्र कन्या से विवाह की रीति यह है कि एक ब्रोढ़ने का वस्त्र शूद्र कन्या को देकर ब्राह्मणकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है, वस विवाह हो गया। इन नम्बूदरी ब्राह्मणों की बड़ी भारी दुर्दशा है। सहस्रावधि ब्राह्मण-कुमारिकायें ब्राजन्म ग्रविवाहिता ही रहती हैं ग्रीर वे बड़े यत्न से पर्दे में रखी जाती हैं। पर्दा वड़ा सख्त होता है।

"इस देश के ब्राह्मण इंगलिश बहुत ही कम पढ़ते हैं, परन्तु संस्कृत पढ़ते हैं। मलावार देश को संस्कृत में केरल देश कहते हैं। श्री १०० शंकराचार्य का जन्म इसी देश में हुआ था। इस समय श्री शंकराचार्य के जन्मस्थान में वर्तमान श्रुंगेरी-मठाविपति शंकराचार्य ने श्री प्रादिशंकराचार्य की प्रतिमा का वड़ी धूमधाम से स्थापन किया है। इस अवसर पर ५०,००० ब्राह्मण एकत्र हुए थे। दस लाख रुपये भोजन ख्रादि में व्यय हुए थे। इधर पौराणिक सम्प्रदाय के मत-मतान्तरों का बड़ा जोर है। ये शूद्र जातियों पर बड़ा अत्याचार करते हैं।

"इसी कारण यहाँ हिन्दू, ईसाई बहुत होते हैं। जितने सम्पूर्ण भारतवर्ष में ईसाई हैं, उनमें से लगभग ग्राघे मद्रास प्रान्त में हैं। भारत के कुल ईसाइयों का चौथा हिस्सा मलावार देश में है। इसका कारण पौराणिक धर्म ही है। इस देश में धार्मिक कट्टरता

१. इस प्रसंग में दक्षिणभारत में निम्न वर्णों की जातियों के साथ किये जानेवाले दुव्यंवहार के कुछ तथ्य उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ में निम्न-जातियों के करोड़ों हिन्दू अछूत माने जाते थे। इनके साथ असंद्धा और अकथनीय अत्याचार होते थे। दक्षिण में अस्पृश्यता की प्रया जग्रतम रूप में थी। यहाँ उच्च जातियाँ नीच जातियों के स्पशं से ही नहीं, छाया तक से अपिवत्र हो जाती थीं। कोचीन की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण नय्यर के स्पशं से दूपित समफ्ने जाते थे। किन्तु कम्मलन (राज, बढ़ई, लुहार, चमार) ब्राह्मणों को २४ फुट की दूरी से अपिवत्र कर देता था, ताड़ी निकालनेवाला ३६ फुट से, चेरुमन कुषक ४८ फुट से और परैयन(गोमांस भक्षक परियाह) ६४ फुट से। यह सन्तोष की वात थी कि इससे पुरानी रिपोर्टों में परियाह ७२ फुट की दूरी से अपिवत्र करनेवाला माना गया है। अभागे अछूत शहरों से बाहर रहते थे। मन्दिरों में इनका प्रवेश वर्जित था, क्योंकि सब भक्तों का उद्धार करनेवाले देवता भी इनके दर्शन से दूषित हो जाते थे। ये कुयों से पानी नहीं भर सकते थे, हस्पतालों और पाठशालाओं का लाभ नहीं उठा सकते थे। उच्च वर्ण के वेगार यादि के अत्याचार सहते हुए थे वड़े दु:ख से अपने नारकीय जीवन की घड़ियाँ बिताते थे।

(ग्रायोंडॉक्सी)की पोपलीला ने ऐसा जवर्दस्त कब्जा किया है कि वगैर ईसाई होने के इससे छुटकारा या मुक्ति नहीं मिल सकती है। पोपलीला के कारण हिन्दू घड़ाघड़ ईसाई हो रहे हैं। क्या किसी ग्रार्य-धर्माभिमानी का ध्यान इस ग्रोर ग्राक्षित होगा? जिस शंकराचार्य ने ग्राखिल भारतवृषं को वौद्ध धर्म से वचाया था, उसी शंकर स्वामी के देशवासी सहस्रा-विध् प्रतिमास ईसाई होते चले जा रहे हैं।"

स्वामी जी ने दक्षिणभारत में ईसाइयत के खतरे को दूर करने के लिए ग्रस्पृश्य-जातियों में ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों का जो प्रचार ग्रारम्भ किया था, उसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। वे इस खतरे को रोकने के लिए जहाँ एक ग्रोर ग्रन्त्यज जातियों में प्रचार करते थे और उनसे अपनी कुरीतियाँ छोड़ने का आग्रह करते थे, वहाँ दूसरी योर वे उच्चवर्ण की पढ़ी-लिखी हिन्दू जातियों में भी इस वात का प्रचार करते थे कि उन्हें ग्रस्पृश्य जातियों के साथ अच्छा वर्ताव करना चाहिए और अस्पृश्यता की कुप्रथा को दूर करना चाहिए। इसी समय के एक अन्य सुप्रसिद्ध भारतीय संन्यासी स्वामी विवेकानन्द ने इसका विरोध करते हुए कहा था—"उन पुराने विवादों ग्रौर व्यर्थ की लड़ाइयों को छोड़ दो जो हमारी जाति की अवनति का कारण वनी हुई हैं। पिछले छ:-सात सौ वर्षों से हमारे वड़े ग्रादमी इस बात का विवाद करते रहे हैं कि हमें वायें हाथ से जल पीना चाहिए अथवा दाहिने हाथ से। हाथ चार वार घोना चाहिए या पाँच वार, पाँच बार कुल्ला करना चाहिए या छः वार । उन व्यक्तियों से तुम क्या ग्राशा कर सकते हो, जो ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों पर विचार करने में ग्रपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस वात की ग्राशंका है कि हमारा धर्म रसोईधर में ही परिणत हो जायेगा। ग्रव हममें से न कोई वेदान्ती है, न पौराणिक, न तांत्रिक । हमारा घर्म रसोईघर में है, हमारा परमेश्वर रसोई का वर्तन है भीर हमारा मत है 'मुक्ते मत छुत्रो' (Touch me not), मैं पवित्र हूँ। यदि यह दशा एक शताब्दी तक वनी रही तो हम सब पागलखाने में होंगे।"

स्वामी नित्यानन्द जी ने मद्रास में आर्यसमाज की ओर से धर्म-प्रचार करते हुए थस्पृश्यता के विरुद्ध अपनी जबर्दस्त आवाज उठायी। अखिल भारतीय समाज परिषद् में उन्होंने ग्रस्पूष्य एवं परियाह लोगों के साथ समान व्यवहार करने के लिए एक प्रस्ताव बड़े ही मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी शब्दों में प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुया। इसके साथ दूसरा प्रस्ताव उन्होंने वाल-विवाह की कुरीति के वारे में रखा। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि "यह परिषद् मैसूर राज्य की सरकार को उस निश्चय के लिए वधाई देती है जिसके अनुसार उसने इस वर्ष अपने राज्य के प्रतिनिधि नेताओं के परामर्श के वाद वाल एवं अनमेल विवाह की हानिकर कुरीति को कानून द्वारा रोकने के लिए कदम उठाये हैं। यह परिषद् आशा करती है कि प्राचीन पवित्र गृहस्थ-जीवन को स्थापित करने ग्रौर वैवाहिक सुघारों को करने की दिशा में यह पहला पग होगा और इससे ग्रन्य राज्यों को हमारी पारिवारिक जीवन की पुरातन पवित्रता को पुनः स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ग्रौर वे इसका अनुसरण करते हुए अपने राज्यों में ग्रावश्यकतानुसार कानून वनायेंगे। ब्रिटिश भारत में जबतक ऐसा कानून नहीं वनाया जाता है, तवतक के लिए यह सम्मेलन इस वात की भी सिफारिश करता है कि समाज-सुवार की सभी संस्थायें इस बात का पूरा-पूरा प्रयास करें कि उनके सदस्य अपनी कत्याग्रों के विवाह की ग्रायु कम-से-कम १२ वर्ष तक वढ़ा दें ग्रौर लड़कों के माता-पिता

यथासम्भव शास्त्रों के विवि-विधानों का पालन करते हुए श्रपने वच्चों का विवाह उस समय तक न करें जवतक वे श्रपनी श्राजीविका का उपार्जन करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं।"

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए स्वामी नित्यानन्द ने इसकी पुष्टि में विभिन्न प्राचीन भारतीय शास्त्रों और स्मृतियों के ऐसे प्रमाण उपस्थित किये जिनमें लड़के-लड़िक्यों का विवाह वड़ी आयु में करने का विवान किया गया है। उन्होंने महाभारत के ऐसे अनेक दृष्टान्तों का वर्णन किया जिनमें बड़ी आयु में कन्या के विवाह का उल्लेख है। इस विषय के प्रमुख उदाहरण दमयन्ती, लोपामुद्रा और देवयानी हैं। दमयन्ती के युवती होने पर पिता ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। महाभारत के शल्य पर्व में लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को वताया है कि शाण्डिल्य ऋषि की कन्या आजन्म बहाचर्य का पालन करती रही। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भरद्राज की पुत्री श्रुतवती और सुलभा के हैं। स्वामी जी ने वैदिक अन्थों और आयुर्वेदिक संहिताओं के वचनों के आधार पर वड़ी आयु में विवाह का समर्थन और वाल-विवाह का विरोध किया और यह बताया कि प्रत्येक गृहस्थ को वालक और वालिका, दोनों के साथ एक-सा व्यवहार करना चाहिए। विवाह का करना या न करना वालक अथवा कन्या की इच्छा पर है। यह प्रस्ताव मद्रास की समाज-परिषद में सर्वसम्मित से पास किया गया।

यदि इस परिषद् की बैठक के बाद स्वामी जी मद्रास में कुछ अधिक समय तक रुकते तो वे वहाँ आर्यसमाज का अधिक प्रचार-कार्य सफलतापूर्वंक कर सकते थे, किन्तु इसी समय उन्हें शाहपुरा के राजाधिराज का एक तार वहाँ शीघ्र पहुँचने के लिए मिला क्योंकि शाहपुरा के युवराज का विवाह श्रीमान अजीतिसह खेतड़ी-नरेश की कन्या से होना निश्चत हुआ था। इस विवाह के अवसर पर राजस्थान के अनेक वड़े जागीरदार और राजा सम्मिलत होनेवाले थे। अतः राजाधिराज इस अवसर पर राजपूताना के राजाओं में वैदिक धर्म का प्रचार कराने के इच्छुक थे। इसीलिए आपने स्वामी जी को लगातार कई तार दिये और राजाधिराज के आग्रह से स्वामी जी को मद्रास प्रान्त में आर्यसमाज के प्रचार के लिए भ्रमण करने का कार्यक्रम अधूरा छोड़कर ७ जनवरी, १८६५ को अजमेर के लिए रवाना होना पड़ा।

## (३) दक्षिण भारत में प्रचार का दूसरा युग

स्वामी नित्यानन्द के वाद दक्षिण भारत के विभिन्न प्रदेशों में ग्रायंसमाज का प्रचार स्वामी सत्यानन्द, पण्डित धर्मदेव विद्यावाचस्पति तथा श्री केशवदेव ज्ञानी सिद्धान्तालंकार ने किया। पहले दो महानुभावों के कार्यक्षेत्र कन्नड भाषा-भाषी प्रदेश बंगलौर तथा मैसूर थे ग्रीर तीसरे की कर्मभूमि मद्रास थी। स्वामी सत्यानन्द की जन्मभूमि उत्तरप्रदेश का शाहजहाँपुर जिला थी, किन्तु कर्मभूमि कर्नाटक थी। संन्यास ग्रहण करने के वाद उन्होंने पैदल तीर्यंभ्रमण ग्रारम्भ किया। रामेश्वरम्त क ही यात्रा करके वे लौटते हुए जब विजयनगर साम्राज्य के ग्रवशेषों—हाम्पी, पम्पासर ग्रादि पहुँचे तो उन्हें यह स्थान बहुत पसन्द ग्रा गया ग्रीर उन्होंने मैसूर राज्य का भ्रमण ग्रारम्भ किया। यहाँ उनकी भेंट स्वामी श्रद्धानन्दजी से हुई ग्रीर उन्होंने इन्हें ग्रायंसमाज का प्रचार करने की प्रेरणा दी। इसे स्वीकार करते हुए इन्होंने कर्नाटक में हासपेट को ग्रपना प्रधान

केन्द्र बनाया। १९१८ में वे मैसूर पद्यारे। यहाँ उन्हें प्रसिद्ध व्यापारी श्री वर्मप्रकाश, डी० वनुमीमा और वाव सुखानन्द जौहरी का सहयोग प्राप्त हुआ और तीन वर्ष वे यहाँ प्रचार करते रहे। ६ जनवरी, १६२१ को वे वंगलीर (वैंगलूर) आये, यहाँ बसवानगुडी में उन्होंने श्रार्यसमाज की स्थापना की । श्री रामचन्द्र राव सिन्घिया इस म्रार्यसमाज के प्रथम प्रधान थे। ६ जनवरी, १६२२ को म्रार्यसमाज की संरक्षकता में ''श्री दयानन्द ब्रह्मचारी ग्राश्रम'' स्थापित किया । यहाँ ग्रनेक ब्रह्मचारियों को वैदिक धर्म की शिक्षा दी गयी। १९२४-२५ में उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्दजी को दक्षिणभारत की यात्रा के लिए बुलाया, वंगलीर में स्वामीजी के श्रोजस्वी व्याख्यान कराये । इनसे यहाँ ग्रायंसमाज के कार्य का विधिवत् शुभारम्भ हुगा। स्वामी श्रद्धानन्द चिरकाल से सुदूर दक्षिण में वैदिक धर्म के प्रचार की ग्रावश्यकता ग्रनुभव कर रहे थे। वस्वई ग्रीर पूना होते हुए मई, १६२५ के प्रारम्भ में वह बंगलौर गये, ग्रौर फिर मद्रास । ग्रछूत समभे जानेवाले लोगों के प्रति वहाँ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, स्वामीजी ने उसके विरुद्ध म्रान्दोलन शुरू किया। २० मई को मद्रास में व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा था, "यदि ग्रापने ग्रस्पृश्य कहे जानेवाले भाइयों के उद्धार की ग्रोर विशेष ध्यान न दिया, तो मैं श्रापको सचेत करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जब श्रापके यह दलित भाई, जिन्हें श्राप पंचम कहते हैं, आपसे सब तरह का सम्बन्ध तोड़ देंगे। या तो सबके-सब दूसरे सम्प्र-दायों में चले जायेंगे अथवा अपनी जाति ही अलग वना लेंगे।" मद्रास नगर के अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के मंगलीर, मदुरा, कालीकट, वेल्लोर ग्रादि ग्रन्य नगरों में भी स्वामीजी ने दलितोद्धार ग्रौर वेद-प्रचार के लिए व्याख्यान दिये। वेल्लोर में क्रिश्चियन मिशनरियों का एक बड़ा केन्द्र विद्यमान था। स्वामीजी ने वहाँ ग्रपना एक केन्द्र स्थापित किया। पण्डित धर्मदेव को उसका ग्रध्यक्ष नियत किया गया, ग्रीर श्री सनातनदास को उसका प्रचारक। २५ मई को उन्होंने गुडीवाड़ा में ग्रान्ध्रप्रान्तीय दलितोद्धार सम्मेलन की ग्रध्यक्षता की। इस क्षेत्र के वहुत-से अछूत हिन्दू-धर्म का परित्याग कर ईसाई हो गये थे। स्वामीजी की प्रेरणा से हजारों ईसाइयों ने वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण की। गुडीवाड़ा सम्मेलन के वाद स्वामीजी ने ग्रान्ध्रप्रदेश का व्यापक रूप से दौरा शुरू किया। दक्षिण से दिल्ली वापस ब्राते हुए उन्होंने 'वर्तमान समस्या' पर श्रंग्रेजी में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें दलितोद्धार की समस्या पर ग्रोजस्वी भाषा में प्रकाश डाला गया था। स्वामी श्रद्धानन्द की इस यात्रा के परिणामस्वरूप दक्षिणभारत में आर्यसमाज के आन्दोलन को वहत वल मिला, और उनके शिष्य धर्मदेव विद्यावाचस्पति और पण्डित केशवदेव सिद्धान्ता-लंकार इस क्षेत्र में स्थायी रूप से कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए। सन् १६२५ में दक्षिणी-भारत की ग्रनेक नदियों में भयंकर बाढ़ ग्रायी थी। विशेष रूप से कावेरी नदी के तटवर्ती बहुत-से ग्राम व नगर इस बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे। निर्धन ग्रछूतों को इससे बहुत नुकसान पहुँचा था। स्वामी श्रद्धानन्द ने वाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए पचास हजार रुपये से भी ग्रधिक धनराशि एकत्र की, ग्रीर पण्डित सत्यकेतु विद्यालंकर को बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए त्रिचनापल्ली तथा गुरुवयूर भेजा। अक्टूबर, १६२५ में स्वामीजी एक वार फिर वैदिक धर्म के प्रचार तथा दलितोद्धार के लिए दक्षिणभारत गये। इस बार की यात्रा के कारण वह मद्रास तथा मैसूर के क्षेत्र में आर्यसमाज के कार्य को सुदृढ़ नींव पर स्थापित करने में सफल हुए, और पण्डित घर्मदेव तथा पण्डित

केशवदेव के प्रयत्न से सुदूर दक्षिण में भी ग्रनेक श्रार्यसमाजों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुग्रा। स्वामीजी चाहते थे, कि इस क्षेत्र के सभी नगरों में घर्म-प्रचार के केन्द्र खोल दिये जायें। पर वह अपनी यह इच्छा पूर्ण नहीं कर सके। दिसम्बर, १६२६ में उनका बिल-दान हो गया। पर उन्होंने जिस कार्य का सूत्रपात किया था, बाद में उनके शिष्यों द्वारा वह पर्याप्त ग्रंश तक पूरा किया गया।

२३-१२-२६ को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द का विलदान होने पर बंगलीर में डॉक्टर सर के० पी० पट्टन की ग्रध्यक्षता में सम्पन्न हुई एक विशाल सभा में स्वामीजी ने श्रद्धानन्द की स्मृति में एक भवन बनाने का प्रस्ताव पास कराया। इसकी पूर्ति के लिए श्री टी० एम० लिमिग्रा ने विश्वेश्वरपुरम् में भूमि दान दी तथा भवन-निर्माण के लिए स्वामी सत्यानन्द ने मैसूर, बंगलीर, मद्रास, हैदरावाद ग्रादि स्थानों की यात्रा करके दस हजार रुपये की धनराशि एकत्र की। श्रद्धानन्द विलदान-भवन की ग्रावारशिला ५-१-१६३० को सर के० पी० पट्टन चेट्टी द्वारा रखी गयी। स्वामीजी ने ग्रनथक प्रयत्न करके १६३१ में इस भवन का निर्माण-कार्य पूरा करा दिया। बंगलीर का ग्रायं-समाज इसी नवीन भवन में ग्रा गया। २४ मार्च, १६३६ तक स्वामी सत्यानन्द इसकी उन्नति में लगे रहे, इसके वाद हैदरावाद-सत्याग्रह-संग्राम में उनका स्वर्गवास हो गया। १६४० तक दक्षिण भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापित ग्रार्यसमाजों का विवरण

निम्नलिखित है-

मद्रास के आर्यसमाज—१६४० तक मंद्रास प्रान्त तथा दक्षिण भारत में ६३ आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे। ये संव दक्षिण भारत की आर्य प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध थे। इस समय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की सहायता से यहाँ प्रचार-कार्य किया जा रहा था। मलावार (केरल) में इस समय निम्नलिखित स्थानों पर समाज थे— पायोनूर, होसदुर्ग कन्नानोर, कालीकट, वाडागरा, किजूमू इदकवाड़। यहाँ सुप्रसिद्ध मोपला काण्ड के बाद आर्यसमाज के प्रचार की और विशेष ध्यान दिया गया था। अस्पृश्यता की प्रथा चरमसीमा पर होने के कारण दिलतों को मिश्रनरी विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर ईसाई बना रहे थे। यहाँ आर्यसमाज ने ईसाई मिश्रनरियों के प्रचार के विरुद्ध आभियान चलाया। ईसाइयों की शुद्धि का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। यहाँ की स्थानीय भाषा मलयालम में निम्नलिखित पुस्तकें तैयार की गयीं—-(१) वैदिक सन्ध्या और भजन, (२) धार्मिक पुनरुज्जीवन पुस्तक-माला सं० २ और ४, (३) वैदिक सुक्तियाँ, (४) वायस आंफ आर्यावर्त का अनुवाद।

कन्नड़ भाषा-भाषी प्रदेश उन दिनों मैसूर राज्य, हैदरावाद राज्य, मद्रास और वम्बई प्रान्त में बँटे हुए थे। मैसूर में बंगलीर के आर्यंसमाज का ऊपर वर्णन किया जा चुका है। उसके अतिरिक्त चन्नापाटन तथा शिमोगा में आर्यंसमाज थे। चन्नापाटन-आर्यंसमाज की स्थापना ६ जनवरी, १६३४ को हुई थी। इसके प्रमुख कार्यंकर्ती श्री एच० वेंकटेश्वर मूर्ति तथा श्री एच० आर्यंमूर्ति थे। समाज की ओर से एक प्रचारक जनता को वैदिक वर्म का सन्देश देता था। कन्नड भाषा में आर्यंसमाज के साहित्य का वितरण किया जाता था। इस समाज ने अपने ताल्लुके में आठ स्थानों पर पशु-बिल की कुप्रथा वन्द करायी और अग्नि-काण्ड में जनता की सहायता की। इसकी ओर से एक हरिजन विद्यालय और आश्रम का संचालन किया जाता था। शिमोगा का आर्यंसमाज १४ जनवरी, १६४१

को दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध पावन पर्व पोंगल के अवसर पर स्थापित किया गया था। इसके प्रतिरिक्त मैसूर राज्य के निम्नलिखित स्थानों पर समाज थे। (१) वंगलौर शहर, (२) कैलाशपल्यम, (३) वंगलौर छावनी, (४) सेण्ट्रल स्टेशन, (५) भक्ति विलास यलवाल रोड, (६) बंगलोर शहर रामचन्द्रपुरम, (७) वंगलीर शहर कर्नाटक स्रार्यसमाज, नागरथ-पेट, (६) चुनचुन केट, कृष्णा राजनगर, (६) गुडियाथान वेलोर (जिला दक्षिण भरकाट), (१०) गुरुकुल केंगरी, (११) वेलगाँव, (१२) हुवली जिला घारवाड़ । दक्षिण कनारा जिले में पण्डित धर्मदेव विद्यावाचस्पति के प्रयास से कई ग्रार्थसमाज स्थापित हुए। ये गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक थे। उन्होंने १६२० से इस प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचार किया, १६१६ में स्थापित मंगलीर आर्यसमाज का भवन वनवाया, १६२४ में इसका उद्घाटन स्वामी श्रद्धानन्दजी से करवाया गया । १९३९ ईसवी में यहाँ श्रद्धानन्द-प्रनाथाश्रम स्यापित हुआ। मंगलीर, पुटुर, उडुपी और कार्कल में आर्यसमाज स्थापित हुए। इनमें कार्कल समाज की स्थापना २२ जनवरी, १९३६ को की गयी। इसके प्रमुख कार्यकर्ता ले० के० वेंकटेश प्रभु तथा श्री केशव रामचन्द्र थे। इस समाज की ग्रोर से शृद्धि तथा हिन्दू स्त्रियों की रक्षा के कार्य किये जाते थे, श्रद्धानन्द पुस्तकालय चलाया जाता था। यहाँ एक स्थानीय विद्यार्थी को दयानन्द उपदेशक विद्यालय में छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए भेजा गया था। २६ अगस्त, १६३८ को हिरियड़का (दक्षिण कनारा) में एक आर्थसमाज स्थापित हुआ।

मद्रास नगर में तीन ग्रायंसमाज थे—१७० चाइना वाजार रोड, कुट्टीथाम्बीरन स्ट्रीट पेरम्बूर वैरक्स तथा साउथ इण्डिया, ६७, मुल्ला साहव स्ट्रीट । इनके ग्रतिरिक्त त्रिचनापल्ली, मदुरा तथा उसलमपट्टी में भी ग्रायंसमाज स्थापित हुए।

तत्कालीन मद्रास प्रान्त के ग्रान्ध्र भाषा-भाषी निम्नलिखित स्थानों में ग्रार्यसमाज स्थापित हुए—हिन्दुपुर जिला ग्रनन्तपुर, नेलोर, राजमन्दरी, विजगापट्टम्, मदनपल्ली ग्रीर गुंटूर।

१६४१ की जनगणना के लिए श्रंग्रेजी, मलयालम श्रीर कन्नड भाषाश्रों में "जनगणना और हमारा कर्तव्य" नामक पुस्तक प्रकाशित की गयी। कन्नड भाषा में श्रायं-समाज-विषयक इन पुस्तकों का प्रकाशन हुश्रा—ईश्वर का स्वरूप, दयानन्द की सक्तियां, श्रद्धानन्द का बलिदान, वैदिक त्रैतवाद श्रीर हमारा धर्म। श्री पण्डित गोपदेव ने तेलुगू में श्रायंसमाजी साहित्य का निर्माण किया। यज्ञोपवीत, देवी-देवता तथा वैदिक सन्ध्या पर पुस्तकों लिखीं। इस श्रवधि में तेलुगू में निम्नलिखित ग्रायंसमाजी साहित्य प्रकाशित हुग्रा—

(१) ग्रायंसमाज क्या है, (२) ग्रायं गृहिणी, (३) ईशोपनिषद्, (४)केनोपनिषद्, (५) घर्म्यं युकल्पित,(६) ग्रवतारवाद मीमांसा, (७) मूर्ति-पूजा, (५) वैष्णवमत-मीमांसा, (६) युवकों का कर्तव्य, (१०) तुम्हारी भाषा क्या है, (११) तुम कौन हो, (१२) तुम्हारा धर्म क्या है ?

दक्षिण भारत में आर्यसमाज के प्रचार में अनेक वड़ी वाघायें हैं। इनके कारण यहाँ आर्यसमाज के कार्य को वहुत कम सफलता मिली है।

## (४) हैदराबाद में भ्रार्थसमाज का प्रचार-प्रसार (सन् १८६० से १६३६ तक)

सरदार पटेल ने हैदरावाद को भारतवर्ष का हृदय कहा था। यह वात सम्भवतः इसकी केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कही गयी थी, किन्तु यह उक्ति आर्यसमाज के इतिहास के लिए पूर्ण रूप से सत्य है। आर्यसमाज के आन्दोलन में हैदरावाद का विशिष्ट स्थान है। जिस प्रकार हृदय शुद्ध रक्त को सम्पूर्ण शरीर में पहुँचाकर उसे शक्तिशाली वनाता है, उसी प्रकार हैदरावाद के सत्याग्रह-आन्दोलन ने आर्यसमाज में उस समय एक नवीन चेतना और नूतन प्राणों का संचार किया जब इसे इसकी बड़ी आवश्यकता थी। इससे न केवल दक्षिण भारत में, अपितु उत्तर भारत में भी आर्यसमाज के आन्दोलन को नयी स्फूर्ति और प्रेरणा मिली। अतः आर्यसमाज की दृष्टि से हैदरावाद का असाधारण महत्त्व है।

हैदरावाद की विशिष्ट राजनैतिक परिस्थितियों ने भी इस प्रदेश में ग्रार्थसमाज को गरिमा प्रदान की है। ब्रिटिश शासन में यह देश की सबसे बड़ी जनसंख्या रखनेवाली रियासत थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे विशेष सम्मान दे रखा था। ग्रन्य रियासतों के राजा परमश्रेष्ठ या महामहिम (His Majesty, H. H.) कहलाते थे, किन्तु हैदरावाद के निजाम को परमोच्चश्रेष्ठ (His Exalted Highness, H.E.H) कहा जाता था। इस राज्य की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसका शासक यद्यपि मुसलमान था, किन्तु इसकी ६० प्रतिशत से श्रीवक जनता हिन्दू-धर्मानुयायी थी। यहाँ शासन करनेवाले १० प्रतिशत से भी कम मुसलमानों का यह प्रयास था कि बहुसंख्यक हिन्दुओं पर इस प्रकार के प्रतिवन्ध ग्रौर पावन्दियाँ लगायी जायें कि वे उनसे विवश होकर ग्रपने धर्म को तिलांजिल दे दें। इन प्रतिबन्धों को हटाने ग्रौर धार्मिक स्वतन्त्रता के मौलिक ग्रधिकारों को प्राप्त करने के लिए हैदरावाद में ग्रार्थसमाज ने ग्रदितीय ग्रान्दोलन चलाया। हैदरावाद में ग्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार को चार युगों में बाँटा जा सकता है।

विकास के चार युग: पहला युग (१८६२-१६३०) आर्यसमाजों की स्थापना का है। इस अविध में आर्यसमाज शान्तिपूर्वक अपना कार्य करता रहा। हैदराबाद के विभिन्न स्थानों पर आर्यसमाजों की स्थापना होती रही। ये आर्यसमाज विल्कुल स्वतन्त्र रूप से कार्य करते थे, इनका आपस में कोई सम्बन्ध या तालमेल नहीं था और इन सबको एक सूत्र में आबद्ध करनेवाला कोई केन्द्रीय संगठन नहीं था। इसे हैदराबाद में आर्यसमाज-आन्दोलन के सूत्रपात या श्रीगणेश का युग समका जा सकता है।

दूसरा युग १६३१ से ३६ तक का है। इस समय आर्य प्रतिनिधि सभा हैदरावाद के रूप में आर्यसमाजों का एक केन्द्रीय संगठन बना। एक शिरोमणि सभा स्थापित हुई। आर्यसमाज के प्रचार-कार्य को व्यवस्थित एवं संगठित रूप से किया जाने लगा। आर्य-समाज की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने के लिए हैदराबाद की निजामशाही ने आर्यसमाज की गतिविधियों और प्रचार पर अनेक प्रकार का प्रतिबन्ध और पाबन्दियाँ लगायीं तथा इनके विरुद्ध आर्यसमाज ने पहले वैध रूप से आन्दोलन किया। इसमें सफलता प्राप्त न होने पर विवश होकर सत्याग्रह के मार्ग का अवलम्बन किया और इसमें उसने विलक्षण सफलता प्राप्त की।

तीसरा युग १६४० से ४८ तक का है। इसमें ग्रायंसमाज द्वारा न केवल वार्मिक

म्रान्दोलन चलाया गया, म्रिपतु परिस्थितियों से विवश होकर भ्रपने धार्मिक म्रिधकारों की सुरक्षा के लिए क्रान्तिकारी म्रान्दोलन में भी सम्मिलित होना पड़ा। उसने हैदरावाद की राजनैतिक स्वतन्त्रता के संघर्ष में प्रमुख भाग लेकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ग्रीर हैदरावाद को स्वतन्त्र भारत का ग्रिभिन्न ग्रंग वना दिया।

चौथा युग पुलिस-कार्यवाही के बाद २० सितम्बर, १६४८ से अबतक का है। इसमें आर्यसमाज को शान्तिपूर्ण रीति से सभी गतिविधियों के विकास और प्रचार का पूरा अवसर मिला।

हैदराबाद में आर्यसमाज के प्रचार की दिशा में पहला प्रयास अजमेर के श्री भगवानस्वरूप तथा श्री गोकुलप्रसाद ने किया। इनके सम्मिलित प्रयत्नों से धारूर (जिला बीड़) में हैदराबाद राज्य के पहले आर्यसमाज की स्थापना हुई। यह हैदराबाद के ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा-सा कस्बा था। यहाँ आर्यसमाज के आन्दोलन के विकास के लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल नहीं थीं। अतः जब हैदराबाद की राजधानी में दूसरा आर्यसमाज स्थापित हुआ, तब आर्यसमाज का कार्य अधिक उत्साह से होने लगा।

हैदरावाद में दूसरा श्रार्यंसमाज राजधानी के सुल्तान वाजार में स्थापित हुश्रा था। यह प्रदेश उस समय रियासत में रहनेवाले ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि अंग्रेज रेजिडेण्ट के शासन में था, ग्रतः इसे रेजिडेन्सी कहा जाता था। इस क्षेत्र में हैदरावाद रियासत के अन्य भागों की तुलना में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण कुछ उन्मुक्त वातावरण था, प्रचार की अधिक स्वतन्त्रता थी, यहाँ के निवासी शिक्षित, बुद्धिजीवी एवं सम्पन्त थे। श्रतः ग्रायंसमाज के ग्रान्दोलन के लिए यह भूमि ग्रधिक उर्वरक सिद्ध हुई। इस ग्रायंसमाज की स्थापना का श्रेय महर्षि दयानन्दजी के शिष्य प्रज्ञाचक्षु स्वामी गिरानन्द को है। उनके उपदेशों का यहाँ की जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इनके परिणामस्वरूप मार्च, १८२२ में यहाँ हैदरावाद राज्य का दूसरा आर्यसमाज स्थापित हुआ। घारूर की अपेक्षा अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ आर्यसमाज के बीज को अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होने में ग्रधिक सुविधा हुई। उस समय कोई यह नहीं जानता था कि सुल्तान-वाजार का यह समाज भविष्य में हैदराबाद राज्य में एक ऐसे वट-वृक्ष के रूप में परिणत हो जायेगा, जिसकी शाखाओं का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा और यह सत्याग्रह-यान्दोलन के संचालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका ब्रदा करेगा, ब्रौर घार्मिक स्वतन्त्रता का ऐसा आन्दोलन चलायेगा जिसके सामने स्वच्छन्द निरंकुश निजामशाही को नतमस्तक होना पड़ेगा।

१८६२ में आर्यसमाज की स्थापना होने पर इसके पहले अध्यक्ष श्री कामता प्रसाद और मन्त्री श्री महात्मा लक्ष्मणदास चुने गये। श्री कामताप्रसाद वड़ा आकर्षक व्यक्तित्व रखते थे। उनके आसपास शीघ्र ही अनेक कार्यकर्ता एकत्रित हो गये। इनकी सहायता से आर्यसमाज का प्रसार तेजी से होने लगा। आर्यसमाज की स्थापना का पहला वर्ष पूरा होने पर कन्दास्वामी के वाग में इस समाज का प्रथम वार्षिकोत्सव वड़ी धूमघाम से मनाया गया। इसमें राज्य के वाहर से स्वामी आत्मानन्द, श्री रिच्छाराम, श्री कुष्णदास, श्री सेवकलाल आदि विद्वान् सम्मिलित हुए और इन्होंने हैदरावाद में काफी समय रहकर प्रचार-कार्य किया। इसके वाद आर्यसमाज के उत्सव नियमित रूप से होने लगे। इनमें राज्य से वाहर के विद्वानों, संन्यासियों के भाषणों से

सामान्य जनता में ग्रार्यंसमाज के प्रति ग्राक्षंण तथा ग्रभिरुचि बढ़ने लगी। ग्रार्यंसमाज के विचारों ग्रीर सिद्धान्तों का हैदरावाद के ग्रभिजात एवं बुद्धिजीवी वर्ग पर प्रभाव पड़ा। यह इस वात से स्पष्ट है कि स्वामी नित्यानन्द ग्रादि वाहर से ग्रानेवाले उपदेशकों के भाषणों ग्रीर ग्रार्यसमाज के उत्सवों की ग्रध्यक्षता हैदराबाद के प्रतिष्ठित मुसलमान नवाव जाफर जंग, ग्रमीर पायगा, नवाव इमादुस्मुल्क बहादुर, भारतकोकिला सरोजिनी नायडू के पिता डॉक्टर ग्रघोरनाथ चट्टोपाध्याय ग्रीर श्री कृष्णमाचार्य जैसे प्रभावशाली व्यक्ति कार्य किया करते थे। उस समय समाज को हैदराबाद राज्य के सभी सुशिक्षित लोगों ग्रीर सामान्य जनता का सहयोग प्राप्त था।

किन्तु शीघ्र ही ग्रायंसमाज को दो वर्गों के विरोध का विशेष रूप से सामना करना पड़ा। पहला वर्ग पौराणिक पण्डितों का था श्रौर दूसरा मुसलिम शासकों का। चुँकि ग्रायंसमाज इन पण्डितों की पोपलीला का कड़ा खण्डन करता था, ग्रतः इनसे ग्रायं-समाज का विरोध होना सर्वथा स्वाभाविक था। उन द्वारा पुरुषोत्तम समाज नामक एक सभा श्रायंसमाज के विरोध में स्थापित की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रायंसमाजरूपी शिशु को वचपन में ही नष्ट कर देने का था। किन्तु ग्रार्थसमाज की ग्रोर से पण्डित वालकृष्ण शर्मा यथाशक्ति इस समाज को सुदृढ़ वनाने में प्रयत्नशील थे। उन दिनों पौराणिक पण्डितों के साथ उनका एक शास्त्रार्थ निम्नलिखित तीन विषयों पर हुग्रा-महैतवाद, मृतकथाद्ध ग्रौर मूर्ति-पूजा। इन तीनों विषयों पर भ्रार्यसमाज के मन्तव्य पौराणिक विचारों से मौलिक मतभेद रखते थे, ग्रतः दोनों पक्षों ने इसके लिए बड़ी तैयारी की। यह शास्त्रार्थ लगभग एक महीने तक लेखबद्ध रूप में चलता रहा। इसमें ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पण्डित वालकृष्ण शर्मा ग्रीर पौराणिकों की ग्रोर से ज्योतिषी हरिकेशव पंचपक्षी थे। श्री रघुनाथ गिरि और श्री कोलाचलम नर्रीसह राव शास्त्रार्थ के निर्णायक एवं ग्रध्यक्ष थे। शास्त्रार्थं होने के वाद दोनों अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से ग्रायं-समाज को विजयी घोषित किया। शास्त्रार्थं में पराजित होने पर ज्योतिषी पंचपक्षी ग्रतीव ऋद हो गये ग्रीर उन्होंने ग्रायंसमाज को शास्त्रार्थ में हराने के उद्देश्य से उत्तर-भारत से श्री गोकुलप्रसाद हप्तजवां नामक पौराणिक पण्डित को बुलाया ग्रौर उनसे ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध व्यास्थान कराना शुरू किया। जिस दिन ये व्यास्थान प्रारम्भ हुए, उसी दिन आर्यसमाज ने रजिस्ट्री द्वारा शास्त्रार्थ के लिए पौराणिक पण्डितों को ब्राह्मान-पत्र भेज दिया, किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इस परिस्थिति में हैदरावाद के सुप्रसिद्ध ग्रौर सम्भ्रान्त नागरिक राजा शिवराज वहादुर ने ग्रपने ही निवास-स्थान पर अपनी अध्यक्षता में मूर्ति-पूजा के विषय पर आर्यसमाज के विख्यात विद्वान् पिण्डत वालकृष्ण गर्मा ग्रीर पौराणिक पण्डित गोकुलप्रसाद को शास्त्रार्थ करने के लिए निमन्त्रित किया, एतदर्थ पण्डितों की एक वड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसमें राजा साहब ने शास्त्रार्थ के नियमों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि प्रत्येक पण्डित को अपना भाषण करने के लिए केवल तीस मिनट का समय दिया जाएगा। इसपर आर्य-समाज के प्रतिनिधि पण्डित बालकृष्ण शर्मा ने कहा, "अपना सिद्धान्त बताने के लिए हमें ग्राघे घण्टे की ग्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन्तव्य है कि चारों मूल वेदों के मन्त्रों में कहीं भी मूर्ति-पूजा का विघान नहीं है। मूर्ति-पूजा वैदिक धर्म के विरुद्ध है। ग्रतः प्रति-पक्षी को यह सिद्ध करना है कि वेद में मूर्तिपूजा का विधान है अर्थात् मूर्तिपूजा-विधायक

वेद-मन्त्रों को समाज-विरोधी पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। एतदर्थ हम उनका श्राह्वान करते हैं कि वे श्रपने मन्त्र सभा के सामने रखें।"

इसके वाद पण्डित गोकुलप्रसाद मूर्ति-पूजा को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए पौराणिक प्रमाणों को उद्धृत करते हुए तीस मिनट के स्थान पर दो घण्टे तक व्याख्यान देते रहे, फिर भी वे मूर्ति-पूजा के समर्थन में एक भी वेद-मन्त्र का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे सभा में उपस्थित सब व्यक्तियों को यह विदित हो गया कि पण्डितजी के पास एक भी वैदिक प्रमाण नहीं है ग्रीर ग्रायंसमाज का पक्ष सत्य है। इससे पौराणिक पण्डितों को वड़ी निराशा हुई। दूसरी वार पराजित हो जाने के कारण पण्डित पंचपक्षी ग्रपना सन्तुलन खो बैठे। ज्योतिषी होने के कारण उनका सम्पर्क हैदराबाद राज्य के उच्च ग्रियकारियों से होता रहा था। इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने उच्च ग्रियकारियों के कान ग्रायंसमाज के विरुद्ध भरने गुरू किये।

इस परिस्थिति में स्वामी नित्यानन्द का हैदरावाद में १८९४ ईसवी में श्रागमन हुया और उन्होंने ग्रार्यसमाज से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विषयों पर ३० व्याख्यान दिये। यहाँ केवल प्रमुख भाषणों का ही उल्लेख किया जायगा। ये सभी व्याख्यान हैदराबाद के सुप्रतिष्ठित नागरिकों की ग्रध्यक्षता में हुए। पहला व्याख्यान ११-६-६४ को श्रीमान राय वंशीलाल साहव के निवास-स्थान पर मोक्ष-साधन के विषय पर हुआ। इसमें ग्रम्यक्ष सरिश्तेदार विशनलालजी थे। इस व्याख्यान को सुनने के वाद वहुत-से लोग यह कहने लगे कि हम तो सुनते थे कि ग्रार्थसमाज धर्म का वेड़ा डुवा रहा है, किन्तु श्रार्यसमाज के व्याख्यान सुनने से ही मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है। श्रार्यसमाज हमारे धर्म की स्थापना वहुत ग्रच्छे ढंग से कर रहा है। इस प्रकार स्वामीजी के पहले व्याख्यान से ही हैदराबाद के सम्भ्रान्त, प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्तियों में ग्रार्थसमाज की धाक बैठ गयी। दूसरे व्याख्यान का विषय ब्रह्म विद्या था। यह सिकन्दरावाद में वहाँ के प्रसिद्ध वकील श्री रामचन्द्रन् पिल्लै ने एक सार्वजनिक हॉल में करवाया। इसमें ग्रनेक उच्च सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस व्याख्यान की अध्यक्षता श्रीकृष्ण अयंगार ने की, जो मद्रास हाईकोर्ट के वकील थे। पौराणिक होते हुए भी वे स्वामीजी के व्याख्यान से वड़े प्रभावित हुए स्रौर उन्होंने यह कहा, ''लोगों ने स्रज्ञानवश वेदों के स्रालंकारिक स्रथीं को न समकते हुए वैदिक शब्दों के गलत श्रर्थ किये हैं, श्रार्यसमाज ही एकमात्र ऐसी संस्था है, जो वेदों का सच्चा अर्थ बता रही है।" स्वामीजी यहाँ जबतक रहे सब लोगों को वैदिक धर्मोपदेश से कृतार्थं करते रहे। स्वामीजी के तीसरे व्याख्यान का विषय था-ऋषियों का उपदेश। यह १३-६-६४ को श्री पायामल चुन्नीलाल सेठ के हॉल में पण्डित तीर्थराम वकील की ग्रध्यक्षता में हुग्रा।

१४-६-६४ को सन्मार्ग दशंक क्लव में मेडिकल कॉलिज के विद्यार्थियों ने सनुष्य जन्म की सार्थकता पर स्वामीजी का भाषण करवाया। इसके अध्यक्ष सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेत्री तथा कवियत्री भारतकोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के पिता डॉक्टर अयोरनाथ चट्टोपाध्याय थे। इस व्याख्यान से मेडिकल कॉलिज के छात्र इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी विश्वेश्वरानन्द और स्वामी नित्यानन्द को एक मान-पत्रभी अर्पण किया। १८-६-६४ मंगलवार को जीवात्मा विषय पर पाँचवाँ व्याख्यान यंगमैन सोसायटी की खोर से हुआ। सभापति के आसन पर बाबू निशिकान्त डी० फिल० भूतपूर्व प्रिसिपल

गवर्न मेण्ट कॉलिज हैदरावाद थे। इसमें स्वामीजी ने वेद के प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि प्रकृति-जनित जितने पदार्थ हैं, उनसे भिन्न जीवात्मा एक नित्य पदार्थ है, और यह एक ही अनेक प्रकार के शरीर घारण करके अपने कर्मानुसार सुख-दु:ख भोगता है।

१६-६-६४ को यंगमैन सोसायटी हाँल में मानवक्तत्य पर स्वामीजी का छठा भाषण हुआ। इसके अध्यक्ष श्री विष्णु भास्कर बी० ए० एल० एल० बी० वकील हाई-कोर्ट थे। इसमें शहर के सभी वड़े वकील श्रीर उच्च सरकारी ग्रधिकारी उपस्थित थे। व्याख्यान-भवन खचाखच भरा हुआ था। श्रनेक सम्झान्त शिक्षित सज्जन श्रीर उच्च प्रधिकारी स्थानाभाव से व्याख्यान खड़े होकर ही सुनते रहे।

२०-९-६४ को स्वामीजी का सातवाँ व्याख्यान सिकन्दरावाद में वर्णाश्रम धर्म पर हुया। इसके अध्यक्षपद को मद्रास हाईकोर्ट के वकील श्री कृष्ण अयंगार ने सुशोभित किया। इस व्याख्यान में स्वामीजी ने धर्म के आधार पर वर्ण-व्यवस्था का समर्थन वड़े अकाट्य तर्कों और प्रमाणों के आधार पर इतनी रोचक और प्रभावोत्पादक शैली में किया कि इस व्याख्यान में उपस्थित एक हिन्दी जाननेवाले यूरोपियन वकील श्री वाटनवर्ग ने कहा, "आज स्वामीजी ने अपने भाषण में जो दलीलें दी हैं, उनपर किसी भी धर्म को माननेवाला कोई आक्षेप नहीं कर सकता है, अतः हम सबको इसके लिए व्याख्यान देने-वाले के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए।"

स्वामीजी का ग्राठवाँ व्याख्यान ग्रायंसमाज में धर्मरक्षा के विषय पर हुगा। इसमें ग्रध्यक्ष डॉक्टर श्री निवास राव थे। २२-६-६४ को स्वामीजी ने सिकन्दरावाद के पीपुल्स हाल में ईश्वर ग्रीर जगत् के सम्बन्ध पर व्याख्यान दिया। इसमें ग्रध्यक्ष एक पारसी वकील श्री कावसजी थे। व्याख्यान की समाप्ति पर एक वड़े मुसलिम व्यापारी सैय्यद जैनुल ग्रावदीन ने कहा कि स्वामीजी का लेक्चर ऐसा है जिसके वारे में सब धर्मवालों की सहमति है। हम सबको उनका ग्राभारी होना चाहिए।

स्वामीजी के ये व्याख्यान प्रायः हैदरावाद के शिक्षित एवं सुप्रसिद्ध, उच्च-पदों पर ग्रिविटित, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ग्रध्यक्षता में होते थे। इनमें ग्रनेक व्यक्ति मुसलमान भी थे, जैसे नवाब जफरजंग वहादुर, नवाब इमादुल्मुल्क, नवाब सैय्यद हुसैन विलग्रामी, ग्रध्यक्ष शिक्षा-विभाग।

ग्रार्यसमाज की सफलता से पौराणिक पण्डित घवरा गये। जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि वे शास्त्रार्थ में विजयी नहीं हो सकते हैं तो उन्होंने ग्रार्थसमाज को हानि पहुँचाने के लिए कूटनीति का ग्रवलम्बन किया। सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास में स्वामी वयानन्द ने इस्लाम की समीक्षा की है। हैदराबाद के निजाम ग्रीर उच्च ग्रधिकारी मुसलिम, मतावलिम्बयों को पौराणिक पण्डितों ने सत्यार्थप्रकाश दिखाकर भड़काना शुरू किया ग्रीर यह प्रचार किया जाने लगा कि इसमें मुसलमानों के घम के विरुद्ध ग्रनेक वातें लिखी हुई हैं। राज्य के उच्च पदाधिकारियों को भी उन्होंने ग्रार्थसमाज के विरुद्ध बहुकाना शुरू किया।

पौराणिक पण्डितों के विद्वेषपूर्ण प्रचार का प्रभाव हैदरावाद राज्य के मुसलिम ग्रिधिकारियों पर पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। तत्कालीन पुलिस किमश्नर ने स्वामी नित्यानन्द जी से पूछा कि सत्यार्थप्रकाश में इस्लाम और मुहम्मद साहुब के विरुद्ध जो लिखाहै उसके वारेमें ग्राप क्या कहते हैं? स्वामीजी ने उत्तर दिया, "यदि ग्रापको यह ग्रसत्य

प्रतीत हो तो ग्रपने मौलवियों द्वारा उसका खण्डन कराने का ग्रापको ग्रधिकार है।" उस समय हैदरावाद में कोतवाल ग्रक्वर जंगवहादुर थे। उन्हें ग्रार्थसमाज के वारे में कुछ भी ज्ञान न था। पौराणिक पण्डितों ने ग्रार्थसमाज के विरोध में इनके पास कई पत्र भेजे। इनमें कहा गया था कि ग्रार्थसमाज में होनेवाले व्याख्यानों से हिन्दुग्रों तथा मुसलमानों का बहुत ग्रपमान हो रहा है, इसका कुछ प्रतिकार शीघ्र किया जाना चाहिए, इनपर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा न हुग्रा तो लोग वहुत विगड़ेंगे। इन पत्रों के मिलने पर कोतवाल साहव ने पण्डित बालकृष्ण शर्मा, स्वामी विश्वेश्वरानन्द ग्रीर स्वामी नित्यानन्द को ग्रपने बंगले पर बुलाकर सब बातों की जानकारी ली। इस घटना से कुछ पहले सिकन्दराबाद के मुप्रसिद्ध वकील श्री रामचन्द्रन् पिल्लै ने कोतवाल साहव को समाज के वारे में पूरा परिचय दे दिया था। इससे कोतवाल साहव पौराणिक पण्डितों की वास्तविकता को समक्त गये ग्रीर ग्रन्त में उन्होंने स्वामीजी से कहा, "हैदराबाद के लोग वड़े जाहिल हैं। ग्राप रेजिडेन्सी (विटिश रेजिडेण्ट या प्रतिनिधि के निवासवाली वस्ती सुल्तान वाजार) में रहकर सब जगह व्याख्यान दे सकते हैं।"

फिर भी, पौराणिक पण्डितों ने हिम्मत नहीं हारी। वे आर्यसमाजी विद्वानों के विरुद्ध अधिकारियों के कान भरते रहे और इसमें उन्हें उस समय ग्रांशिक सफलता मिली, जब उन्होंने पण्डित वालकृष्ण शर्मा का हैदरावाद से निष्कासन कराया । स्वामी नित्यानन्द को कोतवाल साहव द्वारा रेजिडेन्सी में व्याख्यान देने का निर्देश मिलने के वाद वे वहाँ चले गये; किन्तु पण्डित बालकृष्ण शर्मा पूर्ववत् हैदराबाद के सिदियम्बर वाजार में रहकर घर्मोपदेश करते रहे। कोतवाल साहव के उपर्युक्त निर्देश का समाचार जब सिकन्दराबाद के वकील श्री रामचन्द्रन् पिल्लै को मिला तो उन्होंने कोतवाल साहव के परामर्श को ग्रार्यसमाज के प्रचारकों के लिए ग्रपमानजनक समका ग्रीर इसके विरोध में यंगमैन इम्प्रवमेण्ट सोसायटी के हॉल में एक विशाल सभा का ग्रायोजन किया और इसमें उन्होंने घोषणा की कि स्वामीजी को पूरा अधिकार है, वे जहाँ चाहें रहें, वहाँ अपना प्रचार-कार्य करें। पुलिस का काम है लोगों की सम्पत्ति और शरीर की रक्षा करना, न कि अन्य स्थान पर काम करने का निर्देश देना, यह उनका कार्य नहीं है।" ये सब घटनायें १३-६-६४ तक घटित हुईं। इनका प्रभाव पुलिस पर पड़ा। पौराणिक पण्डितों की प्रेरणा पर उसने बालकृष्ण शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की। इस समय उन्होंने हैदरावाद में मूर्ति-पूजा पर व्याख्यान दिया । इससे श्रोतागण बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने इनके २-३ अन्य व्याख्यान कराने के बारे में विचार किया। किन्तु इस बीच हैदरावाद की पुलिस ने बिना कोई कारण बताये पण्डित वालकृष्ण शर्मा को रेल में विठाकर शहर से बाहर कर दिया। यह समाचार शीघ्र ही शहर में फैल गया। लोग पुलिस के व्यवहार से चिकत थे। स्रार्थ-समाज ने इसके विरुद्ध काफी ग्रान्दोलन किया। इस समय तक स्वामी नित्यानन्द के व्याख्यानों पर राज्य के अधिकारियों ने कोई पावन्दी नहीं लगायी थी। पण्डितजी के साथ ऐसा वर्ताव होने के कारण लोगों को यह ग्राशंका होने लगी कि कहीं स्वामीजी के साथ भी यह व्यवहार न किया जाय। किन्तु सौभाग्यवश उनपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, उनके व्याख्यान पूर्ववत् होते रहे। वे यहाँ ग्रक्टूवर के मध्य तक वैदिक धर्म का प्रचार करने के बाद १७ ग्रक्टूबर, १८६४ को हैदराबाद से बंगलीर चले गये। किन्तु १६०७ में देश की राजनैतिक परिस्थिति बदल जाने के कारण हैदराबाद राज्य में

ग्रार्यंसमाज के प्रचार पर तथा स्वामी नित्यानन्द जी के व्याख्यानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

स्रायंसमाज के प्रचार पर सरकारी प्रतिबन्ध—१६०७ में समूचे भारत में स्वदेशी एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन की घूम मची हुई थी। १६०५ में लार्ड कर्जन द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिए बंगाल प्रान्त का विभाजन किया गया था। बंग-भंग से देश में विटिश शासन-विरोधी आन्दोलन प्रवल हुआ और सरकारी अधिकारियों को सबंघ विद्रोह और बगावत दिखायी देने लगी। आर्यसमाज जैसी प्रगतिशील संस्था को उन्होंने राजदोही समभा। पंजाब में आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध नेता लाला लाजपतराय इस प्रान्त के राजनैतिक नेता भी थे। उनके ओजस्वी भाषणों से भयमीत होकर सरकार ने उन्हें बन्दी बना लिया और आर्यसमाज को सन्देह की दृष्टि से देखना शुरू किया। उन दिनों भारतीय रियासतों के देशी नरेश ब्रिटिश सरकार की नीति का अन्धानुकरण किया करते थे। निजाम हैदरावाद की सरकार भी इस विषय में सिक्रय हुई। उसने हैदरावाद में आर्यसमाज के प्रचार पर जो पावन्दी लगायी, उसका विवरण १६०७ में आर्यसमाज हैदरावाद के मन्त्री सोमनाथराव जी ने अपने लेख में विस्तारपूर्वक दिया है।

१६०७ में ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव को ग्रायोजित करने के लिए ग्रावश्यक प्रवन्य करते समय ग्रीवकारियों ने यह निर्णय किया कि इसे पिछले वर्षों की तरह से ग्रायंसमाज के भवन के भीतर निक्या जाय, ग्रायंतु भवन से बाहर खुले विशाल स्थान पर पण्डाल वनाकर किया जाय, क्योंकि उस वर्ष उत्सव पर स्वामी नित्यानन्दजी ग्रीर ग्रायं-समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक ठाकुर प्रवीणसिंह जी पद्यार रहे थे। उसके कारण इस वर्ष उत्सव में जनता के बहुत बड़ी संख्या में ग्राने की ग्राशा की जा रही थी। यह भीड़ समाज-मन्दिर में नहीं समा सकती थी, ग्रतः वंगाल वैंक के सामने के सुविस्तृत मैदान में ग्रायंसमाज के वार्षिकोत्सव के लिए जिशाल पण्डाल बनाया गया। १६०७ में समूचे भारत में घोर राजनैतिक ग्रशान्ति थी, इस कारण इस समय पुलिस विशेष रूप से इस बात के लिए सिक्रय थी कि कहीं लोगों की वड़ी भीड़ एकत्र न हो तथा जलसे ग्रीर जुलूस न ग्रायोजित किये जायें।

इस परिस्थित में हैदरावाद पुलिस कोतवाल को जब विशाल पण्डाल में ग्रार्य-समाज का वार्षिकोत्सव किये जाने की सूचना मिली तो उसने फौरन ग्रार्यसमाज के ग्रिषकारियों को यह सूचित किया कि इस ग्रायोजन के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व-स्त्रीकृति प्राप्त करना ग्रावश्यक है; यदि यह न प्राप्त की गयी तो वे समाज के उत्सव को नहीं होने देंगे। हैदरावाद ग्रार्यसमाज के मन्त्री श्री ए० सोमनाथराव ने मजिस्ट्रेट से समाज का वार्षिकोत्सव करने के लिए जब अनुमित माँगी तो मजिस्ट्रेट ने ऐसी अनुमित देते समय मन्त्री से यह लिखवा लिया कि इस वार्षिकोत्सव में किसी प्रकार की राजनैतिक चर्चा या कोई गड़वड़ नहीं होगी।

२३ जनवरी, १६०७ को ब्रह्मचारी नित्यानन्द ग्रौर ठाकुर प्रवीणसिंह हैदराबाद ग्रा गये। ग्राते ही उन्होंने ग्रपना कार्यक्रम ग्रारम्भ कर दिया। उन दिनों भारतीय सैंडो कहलानेवाले श्री राममूर्ति हैदरावाद में व्यायाम के अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। इस ग्रवसर पर एकत्र उपस्थित जनता को सम्बोधित करते हुए ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी ने ब्रह्मचर्य पर एक प्रभावशाली उपदेश दिया ग्रौर बताया कि इसके पालन से व्यक्ति ग्रतीव शक्तिशाली वन सकता है (२४ जनवरी, १६०७)। २५ जनवरी, को १२ वजे से साढ़े ४ बजे तक वार्षिकोत्सव का पहला कार्यक्रम नगर-कीर्तन वड़े उत्साह ग्रीर घूमधाम से सम्पन्न हुग्रा। भजन-मण्डलियों तथा उपदेशकों ने सारे रेजीडेन्सी वाजार का चक्कर लगाया। ठाकुर प्रवीणसिंह ने ग्रपने भजनों से जनता को मन्त्रमुग्ध कर दिया। वार्षिक-उत्सव के पहले दो दिनों की कार्यवाही बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

२७ जनवरी, १६०७ को स्वामीजी का जीवात्मा के विषय पर वड़ा ज्ञानप्रद स्रोर रोचक भाषण हुम्रा। इसके वाद ठाकुर प्रवीणिसह जी के मधुर तथा म्रोजस्वी भजन हुए। उन्होंने जनता का ध्यान वैराग्य की म्रोर म्राक्षित करने के लिए कहा कि, "यह संसार नश्वर भीर क्षणभंगुर है। भले भीर बुरे दोनों को इसे छोड़ना पड़ेगा। महमूद गजनवीं, चंगेज खाँ भीर नादिरशाह, जिन्होंने भगवान् के अनेक निरपराध जीवों को मार डाला तथा परम पवित्र योगी-मुनि, सब संसार को छोड़कर चले गये। इसलिए परमात्मा से डरते हुए प्रत्येक व्यक्ति को भलाई का जीवन सदा म्रच्छे काम करते हुए विताना चाहिए।"

सम्भवतः पुलिस को उपर्युक्त भाषण की भ्रान्तिपूर्ण सूचना ग्रार्यसमाज के विरोघियों ने दी। इसके परिणामस्वरूप तीसरे दिन जब प्रातःकालीन कार्यक्रम पूरा हो गया और सायंकाल के लिए ग्रावश्यक व्यवस्था की जा रही थी तो ग्रचानक पण्डाल के पास से गुजरते हुए पुलिस कोतवाल ने म्रार्यसमाज के मन्त्री श्री सोमनाथ को बुलाकर कहा कि उन्हें मजिस्ट्रेट की आज्ञा मिली है कि उत्सव की कार्यवाही तुरन्त वन्द कर दी जाए। इसलिए "तुम्हें सूचना दी जाती है कि अब आगे समाज के उत्सव की कोई कार्य-वाही नहीं होनी चाहिए।" यह सूचना ग्रार्यसमाज के प्रधान को तुरन्त दी गयी ग्रीर वे एक स्थानीय वकील के साथ मजिस्ट्रेट से मिलने गये । परन्तु मजिस्ट्रेट उन्हें नहीं मिले । इसपर वह रेजिडेण्ट के प्रथम सहायक के पास पहुँचे, उनके सामने सारी स्थिति प्रस्तुत की, किन्तु उसने यही उत्तर दिया कि "ग्रार्यंसमाज वदमाशों का गिरोह है; उसने पंजाव में वहुत खरावी पैदा कर दी है और उसे हर प्रकार से हतोत्साह करना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा-"मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम मजिस्ट्रेट से मिलो।" किन्तु दूसरी बार पूरा प्रयत्न करने पर भी आर्यसमाज के अधिकारियों का मजिस्ट्रेट से सम्पर्क नहीं हो सका। तव आर्यसमाज के नेता डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट गैलोवे से मिले। उसने कहा कि इस विषय में मजिस्ट्रेट ही जिम्मेवार है, ग्रतः वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समय तक रात के आठ वज चुके थे। आर्यसमाज के पण्डाल के वाहर घर्मपिपासु तीन हजार व्यक्ति स्वामीजी के उपदेश ग्रीर ठाकुर प्रवीणसिंह के भजन सुनने के लिए बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्यसमाज के मन्त्री ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि सरकारी निषेघाज्ञा के कारण आज कोई व्याख्यान नहीं हो सकता है; यदि अनुमति मिल गयी तो अगले दिन आर्यसमाज का कार्यक्रम पूरा किया जायेगा। श्रोतायों को इससे वड़ी निराशा हुई ग्रौर वे घर लौट गये।

श्रगले दिन साढ़े ग्यारह वजे श्रार्यसमाज के मन्त्री श्री सोमनाथ राव मजिस्ट्रेट से मिले श्रीर उन्होंने उत्सव की शेष कार्यवाही पूरी करने के लिए श्राज्ञा माँगी। इसपर मजिस्ट्रेट ने कहा कि श्रार्यसमाज का उत्सव करने के लिए कोई श्राज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें ऐसे भजन गाये गये थे, जिनसे इस्लाम के पैगम्बरों का श्रपमान होता है। इस परश्री सोमनाथराव की ग्रोर से कहा गया कि 'पैगम्बरों की निन्दा करनेवाला कोई भजन नहीं गाया गया। उस दिन स्वामी नित्यानन्द जी का जीवात्मा विषय पर भाषण हुन्ना था। ठाकुर प्रवीण सिंह ने वैराग्य विषय पर एक भजन गाया था, जिसका सार यह था कि संसार नश्वर है, भले ग्रीर बुरे दोनों ग्रवश्य मरेंगे। महमूद गजनवी ग्रादि बड़े नर-संहारकों को मरना पड़ा था ग्रीर अनेक योगी ऋषि-मुनि भी मर चुके हैं। इसलिए मनुष्यों को परमात्मा से डरना चाहिए ग्रीर शुभ कमं करते रहना चाहिए।' मजिस्ट्रेट ने इसपर यह आदेश दिया कि वह भजन उनको वैसा-का-वैसा उनके निवास-स्थान पर शाम को सुनाया जाय ग्रीर इसमें कुछ भी परिवर्तन न किया जाय। इसपर श्री सोमनाथ राव ने कहा—"भजन छपा हुग्रा है, इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है।" इस आदेश के ग्रनुसार उपर्युक्त भजन मजिस्ट्रेट के वंगले पर सायंकाल प्रस्तुत करने के लिए जब ग्रार्यसमाज के मन्त्री श्री सोमनाथ राव मजिस्ट्रेट के वंगले पर पहुँचे तो उसने मिलने से मना कर दिया ग्रीर उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा।

इसके वाद पुलिस कोतवाल अपनी सरकारी वदी पहनकर चार साथियों सहित दो घोड़ों की वग्घी में नित्यानन्दजी के निवास-स्थान पर गया ग्रीर उनसे कहा कि मिस्टर गैलोवे आपसे कुछ वातचीत करना चाहते हैं। स्वामीजी तुरन्त वग्धी में बैठकर गैलोवे से मिलने चले गये। पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट ने वनावटी खेद प्रकट करते हुए स्वामीजी से कहा, "जो कुछ हो गया है, उसके लिए वे खिन्न हैं, ग्रव सव ठीक हो जायगा।" इसके वाद स्वामीजी को एक गाड़ी में विठाकर राज्य के राजनैतिक मन्त्री भ्रीर प्राइवेट सेकेटरी मिस्टर फरदूनजी के यहाँ ले-जाया गया। स्वामीजी को उससे कुछ मिनट तक वात करने के वाद नगर कोतवाल के पास भिजवा दिया गया। उसने इसके साथ वड़ी नीचता का वर्ताव किया। इसपर स्वामीजी ने एक पारसी सज्जन को कोतवाल के दुर्व्यवहार के बारे में श्री वहरामजी मलावारी को वम्बई तार देने को कहा। उस पारसी सज्जन ने कोतवाल को अपनी ओर से काफी धिक्कारा और कहा कि जिन स्वामीजी के साथ वह ऐसा वर्ताव कर रहा है, वे सावारण व्यक्ति नहीं हैं। उसे उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। इसपर कोतवाल के व्यवहार में कुछ परिवर्तन ग्रा गया। किन्त उसने किसी ग्रार्थसमाजी को स्वामीजी से नहीं मिलने दिया। इस स्थिति में रात को भार्यसमाज की भ्रोर से स्वामीजी के भक्तों तथा शिष्यों — महाराजा बड़ौदा, महाराजा ईडर. लाला रोशनलाल जी वैरिस्टर, लाला मंशीराम, लाला लाजपतराय को तथा विभिन्न आर्य प्रतिनिधि सभायों को तार देकर सारी स्थित बतायी गयी। ३१ जनवरी को साढ़े तीन बजे स्वामीजी को एक गाड़ी में पुलिस इन्सपेक्टर के निरीक्षण में रेलवे स्टेशन पर लाया गया और उन्हें वस्वई भेज दिया गया। हैदरावाद में भ्रायंसमाज के साथ शासन के संघर्ष की यह पहली घटना थी।

वर्तमान शताव्दी के आरम्भिक दशकों में आर्यसमाज सुल्तान वाजार के कार्य-कलापों में शनै:-शनै उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी। इसके साप्ताहिक सत्संगों में श्रोताओं की संख्या निरन्तर वढ़ने लगी। वार्षिकोत्सव वड़ी सफलता के साथ सम्पन्न होने लगे। आर्यसमाज के सिद्धान्तों में विश्वास रखनेवालों की संख्या में तथा इसके सामाजिक एवं लोक-कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि होने लगी। आर्यसमाज ने अपने आविर्भाव के समय से ही प्राकृतिक एवं देवी आपत्तियों के आने पर साधारण जनता की सहायता करने का कार्य वड़ी सफलतापूर्वंक सम्पन्न किया है; संकटग्रस्त मानवों की सेवा को ग्रपना धर्म माना है। जब कभी भूकम्प, बाढ़ ग्रादि से किसी स्थान के लोग सन्त्रस्त हुए हैं, तो ग्रायंसमाज ने ग्रागे बढ़कर प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित लोगों की सहायता के कार्य का संगठन करने में प्रशंसनीय भूमिका ग्रदा की है। हैदरावाद में ऐसा ग्रवसर १६०८ में उस समय ग्राया, जब मूसा नदी की भीषण बाढ़ में हैदरावाद के हजारों व्यक्ति काल का ग्रास बने। इसी प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इन्पलुएञ्जा की महामारी का भीषण प्रकोप होने पर ग्रायंसमाज ने रोग-पीड़ित जनता की सेवा धर्म ग्रीर जाति का भेदभाव किये विना की। ग्रायंसमाज के तत्कालीन मन्त्री श्रीयुत गयाप्रसाद ने जिस तल्लीनता, लगन ग्रीर निष्ठा के साथ रुग्ण व्यक्तियों की सेवा-गुश्रूषा की, उससे सत्कालीन शासन ग्रीर जनता बड़ी प्रभावित हुए। निज़ाम की हकूमत ने श्री गयाप्रसाद द्वारा की गयी ग्रभूतपूर्व लोकसेवा को मान्यता प्रदान की ग्रीर उनके कार्य की सराहना करते हुए उन्हें एक सोने की घड़ी उपहार में दी।

यार्यसमाज ने हिन्दू-समाज में छुग्राछूत के भेदभाव के कारण ग्रत्यन्त दयनीय
ग्रीर पशुतुल्य स्थिति रखनेवाले दिलतों के उद्धार की ग्रोर विशेष ध्यान दिया।
महिलाग्रों की स्थिति भी उस समय ग्रस्पृश्यों जैसी थी। उनमें घोर ग्रशिक्षा तथा नाना
प्रकार के ग्रन्धविश्वास प्रचलित थे। स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में महिलाग्रों की
शिक्षा ग्रीर जागृति पर वड़ा बल दिया है। हैदरावाद में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
१६०६ में सिकन्दरावाद में स्त्री-ग्रार्यसमाज की स्थापना की गयी। यह ग्रार्थसमाज द्वारा
स्थापित पहली स्त्री-ग्रार्थसमाजों में है। ग्रार्थसमाज सुलतान वाजार द्वारा पाँचवीं कक्षा
तक एक ग्रार्थ कन्या पाठशाला भी चलायी गयी।

१६१६ में श्री केशवराव कोरटकर श्रार्यसमाज सुलतान वाजार के श्रध्यक्ष निर्वाचित हुए ग्रीर १६३२ ईसवी तक वे मृत्युपर्यन्त इसके प्रधान ग्रीर ग्रार्थसमाज-म्रान्दोलन के प्राण बने रहे। हैदरावाद में म्रार्यसमाज के ग्रारम्भिक विकास का वहत वड़ा श्रेय इनको प्राप्त है। ये मूलतः परभणी जिले के कोरट ग्राम के निवासी थे। इनके पिता उस गाँव के ग्रांकिचन बाह्यण ग्रीर सव लोगों के सम्पूर्ण धार्मिक कार्य-व्यवहार करानेवाले अतीव सामान्य व्यक्ति थे। श्री केशवराव ने वचपन से ही अपने गाँव में रहते हुए चारों ग्रोर के समाज में बड़ी दीनता ग्रीर दु:ख का वातावरण देखा। उस समय की ग्रामीण जनता की दयनीय दशा ने इनमें समाज-सेवा की उदात्त भावना उत्पन्न की भौर इन्होंने सदा समाज को अपना परिवार समकते हुए उसकी सेवा करने का निश्चय किया। बचपन में ग्रपनी जन्मभूमि में रहते हुए इन्हें पढ़ाई के लिए पुस्तकें प्राप्त करने में वड़ी कठिनाई होती थी। अतः ये दूसरों से पुस्तकें माँगकर स्वयमेव अपने हाथ से उनकी प्रतिलिपि वड़े सुन्दर ग्रक्षरों में किया करते थे। शीघ्र ही इन्होंने उस समय प्रचलित फारसी, उर्दू भाषाग्रों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया ग्रौर १५ रुपये मासिक वेतन पर तहसील के कार्यालय में एक क्लर्क बन गये। इस पद से अपने परिश्रम से उन्नित करते हुए ये हाईकोर्ट के जज के उच्च पद तक पहुँचे। १८८६ में वे जुडीशियल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की परीक्षा भी पास की ग्रीर २२ वर्षं की श्रायु में वकालत शुरू की । अपनी योग्यता, सेवावृत्ति श्रीर हृदय की उदारता से वकालत के क्षेत्र में वड़ी लोकप्रियता प्राप्त की। १६२१ में ये हैदरावाद हाईकोर्ट के

न्यायाधीश वनाये गये।

वचपन से ही श्री केशवराव ग्रार्यंसमाज के सिद्धान्तों से बहुत प्रभावित थे, किन्तु इनकी पत्नी कर्टर सनातनी विचारों की श्रद्धालु महिला थी, फिर भी दोनों में प्रगाढ़ दाम्पत्य प्रेम था। आर्यं ममाज के सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा देने के लिए श्रीयुत केशव-राव ने अपने पुत्र विनायक को आठ वर्ष की आयु में ही गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार के सुप्रसिद्ध शिक्षणालय में प्रविष्ट करा दिया, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि इस शिक्षा से उनका पुत्र समाज की सेवा का कार्य सुचार रूप से सम्पन्न कर सकेगा। वे यह जानते थे कि उनकी यह बात पत्नी को पसन्द नहीं ग्रायेगी, ग्रतः उन्होंने इस विषय में ग्रपनी पत्नी के दु:ख को हल्का करने के लिए यह वचन दिया कि वे ग्रपनी ग्रन्य सन्तानों को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा नहीं दिलवायेंगे। इसका यह सुपरिणाम हुआ कि गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा पाने के वाद श्री विनायक राव विद्यालंकार हैदरावाद के सुप्रसिद्ध समाजसेवी नेता वने। उन्होंने हैदरावाद में ग्रायंसमाज के ग्रान्दोलन को शक्तिशाली वनाने का जो प्रयास किया, उसका आगे यथास्थान उल्लेख होगा। गुरुकुल काँगड़ी की प्राचीन शिक्षा दिलाने के वाद श्री केशवराव ने ग्रपने ज्येष्ठ पुत्र को वैरिस्टरी की उच्च-तम ग्राधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए लन्दन भेजा ग्रीर १६२६ में वे वैरिस्टर वनकर स्वदेश लौटे; अपने पिता के साथ आर्यसमाज के कार्यों में लग गये। श्री केशवराव मृत्यु-पर्यन्त १६३२ तक हैदरावाद में ग्रार्यसमाज के प्रमुख ग्राघारस्तम्भ थे। श्रार्यसमाज के विकास में उनका विलक्षण योगदान है। १९३० में उन्होंने हैदरावाद की विधानसभा में हिन्दू विधवाग्रों के पुनर्विवाह को वैध बनाने का एक विधेयक प्रस्तुत किया। पौराणिक रूढ़िवादी हिन्दुओं ने इसका कट्टर विरोघ किया । मुसलमानों ने भी उसमें उनका साथ दिया। विघानसभा में इसे अस्वीकृत कराने में मुसलिम सदस्यों की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। यद्यपि श्री केशवराव इस विल को पास नहीं करा सके, फिर भी उनके श्रात्मज श्री विनायकराव विद्यालंकार ने वाद में इस विल को विघानसभा में दुवारा प्रस्तुत करके पास करवाया। यह श्री केशवराव के सुवार-कार्य का स्थायी स्मारक है।

१६२१ में यह अनुभव किया गया कि हैदराबाद में आर्थसमाज के प्रचार के लिए स्वामी दयानन्द के प्रन्थों का स्थानीय भाषा तेलुगू में अनुवाद होना चाहिए। अतः सत्यार्थप्रकाश का तेलुगू में अनुवाद तैयार किया गया और प्रकाशित हुआ। इसी समय मलावार में मोपला-काण्ड हुआ और सुल्तान बाजार आर्थसमाज ने वहाँ के संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए धन-संग्रह करके भेजा। १६२४ में यहाँ की आर्यसमाज ने गुरुक्त काँगड़ी के एक शिष्टमण्डल को ४ हजार रुपये की धन-राशि एकत्रित करके भेंट की।

श्रार्यसमाजों की स्थापना—इसी समय से हैदरावाद राज्य के विभिन्न स्थानों में श्रार्यसमाज स्थापित करने का श्रिभयान शुरू हुआ। आर्यसमाजों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी। १६२५ में गुलवर्गा में एक आर्यसमाज स्थापित हुआ। इसने साप्ताहिक सत्संगों के अतिरिक्त वेद-प्रचार, दिलतोद्धार तथा शुद्धि का कार्य आरम्भ किया। प्लेग की वीमारी का प्रकोप होने पर रोगियों के सहायता-कार्य का संगठन किया। इसके कमंठ कार्यकर्ताओं में श्री रामलाल तथा श्री तुकाराम के नाम उल्लेखनीय हैं। १६२६ में नलगोंडा में आर्यसमाज स्थापित हुआ। इसके निर्माण में श्री रामचन्द्र चन्द्रलाल और लक्ष्मीकान्त राव वकील ने प्रधान भाग लिया। इस संस्था की ग्रोर से लड़िकयों की शिक्षा के लिए एक वैदिक वालिका पाठशाला भी चलायी गयी। १६२७ में कृष्णगंज (महाराज-गंज) नामक आर्यंसमाज नामपल्ली रेलवे स्टेशन के निकट स्थापित हुग्रा। इस संस्था ने आरम्भ से ही हिन्दू जाति को सबल बनाने की दृष्टि से व्यायामशाला ग्रौर शस्त्रशाला का संचालन किया। यहाँ नवयुवकों को नाना प्रकार के शस्त्र-संचालन की शिक्षा भी दी जाती थी ग्रौर अखाड़ों में मलयुद्ध का ग्रभ्यास कराया जाता था। इसके साथ ही मान-सिक विकास के लिए आर्यं प्रतिनिधि सभा के प्रधान के नाम पर स्थापित केशव वाचनालय में दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र मँगाये जाते थे। शुद्धि ग्रौर ग्रन्तर्जातीय विवाहों का काम किया जाता था। १६३० में एक ग्रन्य समाज ध्रुवपेठ या घूलपेठ में स्थापित किया गया। इसके प्रधान कार्यंकर्ता श्री ठाकुर उमराविसह ग्रौर श्री ठाकुर सूरर्जासह थे। इस समाज की ग्रोर से आर्यंवीर दल तथा आर्यंकुमार सभा का संचालन किया जाता था। एक कन्या पाठशाला भी चलायी जाती थी। ग्रगले दस वर्षों में इस समाज के ग्रवैतिक प्रचारकों द्वारा गाँवों में ग्रायंसमाज के प्रचार-साहित्य के प्रसार ग्रौर गृद्धि का कार्यं किया जाता रहा।

१६२६ में आर्यसमाज के आन्दोलन में सिद्दीक दीनदार नामक एक मुसलिम प्रचारक के प्रचार-कार्य से अधिक प्रखरता और उग्रता आयी। ग्रन्यत्र इसके प्रचार-कार्य का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह प्रचा-रक ग्रपने को इस प्रदेश में बसे हुए लिंगायत सम्प्रदाय के प्रवर्तक चन्न बसवेश्वर का अवतार होने का दावा करता था। इस प्रकार वह लिगायतों को अपना अनुयायी बनाना चाहता था। वसवेश्वर इस प्रदेश के पुराने समाज-सुधारक थे ग्रौर यहाँ उनके ग्रनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या थी। इसके अतिरिक्त यह प्रचारक हिन्दू घर्म के महापुँरुषों राम भीर कृष्ण पर वड़े भद्दे ग्राक्षेप खुल्लमखुल्ला कर रहा था। इस समय ग्रार्यसमाज के निर्भीक उपदेशक श्री मंगलदेव ने वसवेश्वर के ग्रवतार का दावा करनेवाले मुसलिम प्रचारक की कलई खोली। इसके मन्तव्यों ग्रीर सिद्धान्तों का खण्डन किया। इसी समय उत्तरभारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ-महारथी श्री रामचन्द्र देहलवी को हैदरावाद ग्रार्थ-समाज ने ब्रामन्त्रित किया ताकि वे मुसलिम प्रचारकों के विषैले प्रचार का समुचित उत्तर दे सकें। पण्डित रामचन्द्र देहलवी ग्ररवी, फारसी, उर्दू के गम्भीर विद्वान् थे। उन्होंने मुसलमानों के पवित्र धर्मग्रन्थ कुरान शरीफ ग्रौर इसके साहित्य का गहन ग्रनु-शीलन किया था। वे इस्लाम के सिद्धान्तों ग्रौर मन्तव्यों का ग्रगाध ज्ञान रखते थे ग्रौर प्रायः मुसलमान मौलवियों से उनके शास्त्रार्थं हुआ करतेथे। उनकी भाषण-शैली श्रतीव रोचक ग्रौर प्रभावोत्पादक थी। उनके विद्वत्तापूर्ण भाषणों से सिद्दीक दीनदार तथा ग्रन्थ मुसलिम प्रचारकों द्वारा उत्पन्न की गयी भ्रान्तियों का निवारण हुग्रा, हिन्दुग्रों में ग्रपने घर्म व संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा उत्पन्न हुई, भोलीभाली जनता में मुसलिम प्रचारकों का प्रचार विफल हुआ। इससे आर्यसमाज मुसलमान प्रचारकों की दृष्टि में काँटे की तरह खटकने लगा। वे ग्रायंसमाज के विरुद्ध शासन से शिकायत करने लगे। शासन द्वारा आर्यसमाज पर लगाये जानेवाले उन प्रतिबन्धों का श्रीगणेश हुम्रा जिनको हटाने के लिए ग्रार्थसमाज को लगभग दस वर्ष वाद सत्याग्रह करने के लिए विवश होना पड़ा । इसका विस्तृत विवेचन ग्रगले ग्रध्यायों में किया जायेगा । यहाँ केवल

इस सत्याग्रह-संग्राम के शुरू होने से पहले तक की ग्रार्यसमाज के विकास की प्रमुख घटनाग्रों का संक्षिप्त परिचय दिया जायेगा।

मुसलिम प्रचारकों के उम्र प्रचार तथा सरकारी प्रतिवन्दों के कारण आर्यसमाज में एक नवीन उत्साह तथा जोश उत्पन्न हुआ। १६३० में श्री मंगलदेव और कृतिपय उत्साही व्यक्तियों के प्रयत्न से राज्य के विभिन्न जिलों और ताल्लुकों में श्रार्यसमाज की २५-३० शाखायें स्थापित हो गयीं। श्रार्यसमाज के कार्य को लोकप्रियता मिलने लगी और उसके कार्यकलापों का प्रसार होने लगा।

# (४) हैदराबाद में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना

द्वितीय युग--४ एप्रिल १६३१ को हैदराबाद राज्य में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के साथ इस प्रदेश के इतिहास में दूसरे युग का श्रीगणेश होता है। अब तक हैदराबाद तथा विभिन्न स्थानों में अनेक आर्यसमाज स्थापित हो चुके थे, किन्तु वे सब स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे थे। इस समय इनको एक सूत्र में आबद्ध करनेवाले और शिवतशाली बनानेवाले एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। १८६२ से १६३० तक हैदराबाद के सुलतान वाजार आर्यसमाज ने हैदराबाद में एक सुदृढ़ संस्था का रूप घारण कर लिया था। इसे राज्य के सभी आर्यसमाजों में श्रेष्ठ और बड़ा समभा जाता था, फिर भी वैधानिक रूप से एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना भी आवश्यक थी। १६३१ में महात्मा नारायण स्वामी की अध्यक्षता में हैदराबाद में आयोजित एक सभा में विभिन्न आर्यसमाजों के प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने विधिवत् हैदराबाद राज्य की आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापित करने की घोषणा की। इस सभा की स्थापना ४ एप्रिल, १६३१ ईसवी को हुई। इसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज श्री केशव राव, मन्त्री श्री चन्द्रलाल आर्य तथा कोवाध्यक्ष श्री विनायक राव विद्यालंकार चुने गये।

इस समय सौभाग्य से हैदरावाद आयं प्रतिनिधि सभा को कुछ ग्रतीव कर्मेठ कार्यकर्ता मिले। इनकी सहायता से ग्रगले दस वर्षों में ग्रार्यसमाजों की संख्या यहाँ निरन्तर बढ़ती चली गयी और ग्रार्यसमाज का ग्रान्दोलन प्रवल होने लगा। यहाँ पहले कुछ नवीन ग्रार्यसमाजों का उल्लेख किया जायेगा और वाद में कर्मेठ कार्यकर्ताग्रों का। १९४० तक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध ग्रार्यसमाजों की संख्या १९६ हो गयी थी ग्रीर इनके सभासदों की संख्या ५००० से भी ग्रधिक थी। इस ग्रवधि में स्थापित कुछ ग्रार्यसमाजों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है।

१६३३ में रायचूर तथा लातूर में आर्यसमाज स्थापित हुए। लातूर आर्यसमाज ने अपने ५ प्रचारक रखकर प्रचार-कार्य को सुव्यवस्थित रूप से आरम्भ किया। दयानन्द-पाठशाला और आर्य महिला सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की। वेद-प्रचार, दलित-उद्धार, शुद्धि, ग्राम-प्रचार का काम किया गया। ओषिन-वितरण से जनता को लाभ पहुँचाया। प्लेग की महामारी से पीड़ितों की सेवाशुश्रूषा का काम किया। इसके कमंठ कार्यकर्ता श्री डी० आर० दासऔर श्री रामचन्द्र थे। १६३४ में काचीगुड़ा में एक आर्य-समाज स्थापित हुया। इसने वेद-प्रचार, हिन्दू देवियों के उद्धार, शुद्धि और मृतक संस्कार के जनकल्याणकारी कार्य आरम्भ किये; रानि पाठशाला, व्यायामशाला और वाचनालय का संचालन किया। १६३५ में वीदर ताल्लुका में साकोल में एक समाज की स्थापना हुई।

इसके कार्यकर्तास्रों में श्री गुलावचन्द्र स्रीर श्री भगवानलाल साकोले के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्रगले वर्ष १६३६ में कोहीर, वाशी तथा सदाशिवपेठ में समाज वने। कोहीर जिला बीदर में है। यहाँ के समाज ने एक अवैतनिक उपदेशक रखकर स्थानीय प्रचार श्रारम्भ किया । हरिजनों को ग्रार्थिक सहायता देनी शुरू की । इसके कार्यकर्ताग्रों ग्रीर पदाधि-कारियों में श्री शंकरराव तथा महावीर के नाम उल्लेखनीय हैं। वाशी उस्मानावाद जिले में है। यहाँ के समाज में उल्लेखनीय योगदान श्री विशम्भरकुष्ण केवड़ीकर, तथा श्री ग्रानन्दराव भगवन्तराव कवड़े का था। सदाशिवपेठ ग्रार्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता शिवचन्द और शिवराम थे। यहाँ हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए हिन्दी पाठशाला की स्थापना की गयी। सन् १९३७ में गुलवर्गा ताल्लुका के दाभर भिद्दा में समाज स्थापित हुम्रा । १६३८ में स्थापित म्रार्यंसमाजों में मुशीरावाद (रेलवे स्टेशन लातूर), भ्रालन्द (रेलवे स्टेशन गुलवर्गा) के समाज उल्लेखनीय हैं। इस समय तक हैदरावाद में ग्रार्यसमाजियों के विरुद्ध दमनचक्र तेजी से चलने लगा था। मुशीराबाद की ग्रार्य-समाज के सदस्यों का रिजस्टर सरकार द्वारा जव्त कर लिया गया। १६२६ में आर्य-गिरी का समाज स्थापित हुम्रा। इसके संस्थापकों में पण्डित ईश्वरलाल ग्रीर पण्डित वंसीलाल व्यास के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समाज द्वारा वैदिक वाचनालय तथा हिन्दी पाठशाला का संचालन किया गया। हरिजनों के मुहल्लों में हवन तथा प्रचार श्रीर रोगियों के लिए ग्रोषिध-वितरण इस समाज के प्रमुख कार्य थे। प्लेग के दिनों में इस समाज ने रुग्ण व्यक्तियों की सेवा का सराहनोय कार्य किया। इसके साथ ही यह समाज लावारिस मृतक व्यक्तियों का दाहसंस्कार वैदिक विधि से कराने का कार्य करता था। १६४० में सूर्यपिट तथा खम्मापेट में आर्यसमाज स्थापित हुए। सूर्यपिट नलगोंडा ताल्लुका में है। इस समाज की स्थापना २० नवम्बर, १६४० ईसवी को हुई थी। इसके संस्थापक प्रधान श्री महेन्द्रकुमार पेदो जी थे। श्री हनुमन्तराव इस समाज की श्रोर से श्रास-पास के गाँवों में प्रचार-कार्य करते थे। वच्चों को हिन्दी माध्यम की शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला भी समाज द्वारा चलायी गयी। इस आर्यसमाज ने वेद-प्रचार, दलितोद्धार और शुद्धि के कार्यों में भी गहरी दिलचस्पी ली। वारंगल जिले के खम्मापेट में पहली ग्रक्टूबर, १९४० को समाज की स्थापना की गयी। इनके प्रधान पण्डित रामनारायण ठेकेदार और मन्त्री श्री घी० वेंकटरंगा रेड्डी थे। इस समाज ने भ्रपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए एक प्रचारक रखा हुआ था। इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी अनेक समाज स्थापित किये गये।

इस समय हैदरावाद में जिन व्यक्तियों ने ग्रार्यसमाज के ग्रान्दोलन को सुदृढ़ बनाने ग्रीर ग्रार्यसमाज की गतिविधियों को व्यापक रूप से सफल बनाने का कार्य किया उनमें दो भाइयों श्री वंशीलाल बकील ग्रीर श्री श्यामलाल बकील के नाम स्मरणीय हैं। जिस समय श्री वंशीलाल कार्यक्षेत्र में उतरे, हैदरावाद में केवल दो ग्रार्यसमाज थे। उन्होंने ग्रपने जीवनकाल में ग्रनथक प्रयास करते हुए इनकी संख्या में ग्राश्चर्यजनक वृद्धि की। ग्रार्यसमाजों का संगठन सुदृढ़ बनाने, इनके कार्यों में एकरूपता लाने के लिए राज्य की केन्द्रीय ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना में भी भाग लिया।

हैदराबाद में सत्याग्रह शुरू करवाने का श्रेय भी श्री वंशीलाल को दिया जाता है। वह हैदराबाद की निजाम सरकार की नादिरशाही धार्मिक पाबन्दियों की श्रोर सार्वदेशिक सभा का ध्यान निरन्तर आष्क्वट करते रहे।

हैदराबाद में आर्यसमाज का अहर्तिश प्रचार करनेवाले, उसके लिए वड़े-से-वड़े भीषण कष्टों और विपत्तियों का वीरता और निर्भीकता से सामना करते हुए अपने प्राणों का विलदान करनेवाले पण्डित श्यामलाल पण्डित वंशीलाल के छोटे भाई थे। वह आर्यसमाज के घर्म-प्रचार के मूर्तिमान आदर्श थे।

श्री वंशीलाल तथा श्री श्यामलाल सदृश कर्मठ कार्यकर्ताग्रों ग्रीर प्रचारकों के प्रयत्न का ही यह परिणाम था, कि १९४१ तक हैदरावाद रियासत में १४५ ग्रार्यसमाज स्थापित हो गये थे।

#### (६) मोपला-विद्रोह ग्रौर श्रार्यसमाज

केरल(मलावार)भारत के पश्चिमी समुद्रतट के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है।
यह उत्तरी भारत से सबसे अधिक दूरवर्ती प्रदेश है, इसिलए वर्तमान शताब्दी का तीसरा
दशक शुरू होने तक आर्यसमाज का कोई भी प्रचारक यहाँ नहीं पहुँचा। दक्षिण भारत में
सर्वप्रथम वैदिक धर्म का प्रचार करनेवाले स्वामी नित्यानन्द का कार्यक्षेत्र कर्नाटक और
मद्रास प्रदेश तक ही सीमित था। केरल में आर्यसमाज के प्रचारक सर्वप्रथम १६२१ के
उत्तराई में मोपलाओं द्वारा पीड़ित हिन्दुओं की सहायता के लिए आये और उन्होंने
वलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओं की शुद्धि का कार्य आरम्भ किया। इसके महत्त्व
को समक्तने के लिए यहाँ पहले यह जान लेना आवश्यक है कि मोपला कौन थे, उनके
विद्रोह में हिन्दुओं की क्या दुर्दशा हुई और किन परिस्थितियों में यहाँ आर्यसमाज को
सहायता एवं शुद्धि के कार्य के लिए आना पड़ा।

मोपला आरम्भ में केरल या मलावार प्रदेश में वसे हुए उन मुसलमानों को कहते थे जो इस प्रदेश में व्यापार के लिए आनेवाले मुसलिम अरव लोगों की स्थानीय स्त्रियों से उत्पन्न सन्तान थे। आठवीं शताब्दी में यहां मुसलमान अरव व्यापारी आने लगे और मोपलाओं का आविर्भाव हुआ। कालीकट के स्थानीय शासकों ने इन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार एक पुराने राजा चेरमान पेरुमाल ने यह नियम बनाया कि मछली पकड़नेवाले प्रत्येक हिन्दू-परिवार में एक व्यक्ति मोपला बनेगा तथा जहाज चलाने के कार्य में अरब व्यापारियों की सहायता करेगा। यह व्यवस्था राजा ने इसलिए की थी क्योंकि हिन्दू उस समय समुद्र-यात्रा को पाप समभते थे, विदेशी व्यापार से राज्य को समुद्ध बनानेवाले अरव व्यापारियों से घृणा करते थे, और उन्हें कोई सहायता नहीं देते थे। राजा इनके व्यापार से लाभ उठाने तथा इन्हें प्रत्येक प्रकार की सहायता देने के लिए उत्सुक था।

मोपला शब्द केरल में बोली जानेवाली मलयालम भाषा के माप्पिल्ला शब्द का अंग्रेजी रूपान्तर है। इस शब्द की व्युत्पत्ति भीर मूल रूप के वारे में विद्वानों में वड़ा मत-भेद है। इसमें दो वड़े पक्ष हैं। पहला पक्ष इसे मूलतः अरवी भाषा का तथा दूसरा पक्ष मलयालम भाषा का शब्द सममता है। श्री सी० पी० ब्राउन का विचार है कि यह अरवी भाषा के मुखव्वर शब्द का विकृत स्थानीय रूप है। मुखब्बर का अर्थ समुद्र-पार से आने-वाला व्यक्ति है; यह अरव प्रायद्वीप से अरव सागर पार कर आनेवाले व्यापारियों का नाम था। पर्सी वैंडगर ने इसे खेती करने का अर्थ देनेवाली अरवी घातु फल्ला से व्युत्पन्न किसानवाची अरवी मुफलीह का रूपान्तर माना है। श्री पद्मनाभ मेनन ने इसकी व्युत्पत्ति दो स्थानीय शब्दों महापिल्ला (वड़ा पुत्र) से की है। उनका यह कहना है कि ग्ररव मुसलिम व्यापारियों को स्थानीय शासकों ने समाज में जो उच्च प्रतिष्ठा श्रीर स्थिति प्रदान की थी, उसके कारण इन्हें यह गौरवशाली नाम दिया गया। इन दोनों पक्षों में पहले पक्ष की पहली व्युत्पत्ति अधिक सही प्रतीत होती है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग ग्ररव व्यापारियों की स्थानीय स्त्रियों से उत्पन्न सन्तान के लिए होता था, किन्तु ग्रव इसका व्यवहार पश्चिमी समुद्रतट पर वसे सभी मुसलमानों के लिए होता है। इनमें ग्रिधिकांश हीन समभी जानेवाली ग्रस्पृश्य जातियों से वने हुए मुसलमान हैं। इस शताव्दी के ग्रारम्भ में मलावार में इनकी संख्या साढ़े ग्राठ लाख के लगभग थी। ये मद्रास प्रान्त में वसे मुसलमानों का लगभग ३३ प्रतिशत थे।

इस प्रदेश में पिछली शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के वाद मोपला प्रायः ग्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करते रहे हैं। इसका दमन करने के लिए विशेष पुलिस ग्रथवा गोरी सेना की सहायता शासन को लेनी पड़ती थी। मोपला घार्मिक मामलों में बड़े कट्टर होते हैं, ये यंगल कहलानेवाले अपने धर्मगुरुश्रों या श्राचार्यों में गहरी श्रद्धा रखते हैं, ये उनके शरीर को दिव्य तथा पवित्र मानते हैं, उनके वचनों का ग्रांख मूंदकर पालन करते हैं। इनकी ग्रघिकांश ग्रावादी कालीकट के निकट ग्ररनाड ताल्लुका में बसी हुई है। १८३६ से इनके उपद्रवों ग्रीर उत्पातों का इतिहास उपलब्ब है। १८३६ से १८५३ तक के १७ वर्षों में इन्होंने २२ विद्रोह किये। १८५२ में जिला मजिस्ट्रेट कोनोली ने तिरुरंगड़ी के थंगल को पकड़ना चाहा, क्योंकि वह इनको अंग्रेजों के विरुद्ध भड़कानेवाला था। मोपलों को जब इसका पता लगा तो १२ हजार मोपले अपने गुरु की रक्षा के लिए एकत्र हो गये। कोनोली ने मोपलों का जोश ठण्डा हो जाने के कुछ समय बाद उपर्युक्त थंगल को गुप्त रीति से निष्कासित करके ग्ररव प्रायद्वीप में भिजवा दिया। ब्रिटिश सरकार ने वार-वार विद्रोह करनेवाले मोपलों के दमन के लिए एक विशेष कानून बनाया । इसमें उपद्रवग्रस्त गाँवों पर सामूहिक जुर्माना करने की तथा अन्य कठोर दण्डों की व्यवस्था थी। १८५५ में कालीकट जेल से भागे हुए मोपलों ने थंगल को निष्कासित करनेवाले जिला मजिस्ट्रेट कोनोली की उसके घर के वरामदे में घुसकर हत्या की। इसके बाद यहाँ मोपला कानून कड़ाई से लागू किया गया, फिर भी इनके विद्रोह ग्रीर दंगे होते रहे। ब्रिटिश सरकार वड़ी कठोरता से इनका दमन करती रही। १८८३ में कोलत्तूर में और १८८५ में त्रिकलूर में उपद्रव हुए। पिछले उपद्रव में १२ मोपलों ने एक हिन्दू मन्दिर को दुर्ग बनाकर ऐसी जमकर लड़ाई की कि इसे बारूद से उड़ाकर ही स्थिति पर नियन्त्रण पाया जा सका। १८६४ में मन्तारकात में श्रीर १८६६ में मंजेरी के मन्दिर में भीषण उपद्रव हुए।

इन उपद्रवों का प्रघान केन्द्र कालीकट के निकट ग्ररनाड ताल्लुका में घने जंगलों-वाली एक पहाड़ी पण्डलूर के १५ मील के घेरे में था। ब्रिटिश सेना द्वारा दमन किये जाने पर मोपले घने जंगलों में शरण लेते थे ग्रीर यहाँ से हिन्दू मन्दिरों ग्रीर ब्रिटिश सरकार के केन्द्रों पर हमले करते थे। ये ग्रंग्रेजों ग्रीर हिन्दुग्रों को काफिर समऋते थे।

१. थर्सटन-कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स आँफ सदर्न इण्डिया, खण्ड-४, पृष्ठ ४६०-६१

उनकी हत्या करने में वड़ा घामिक गौरव समभते थे और यह मानते थे कि इससे उन्हें स्वर्ग में अप्सरायें प्राप्त होंगी और सब प्रकार के सुख मिलेंगे। इस विषय में उनकी मन:- स्थितिका परिचय निम्नलिखित घटना से मिलता है—

जिला मजिस्ट्रेट कोनोली की हत्या के बाद ब्रिटिश सेना ने कुछ मोपलों का भीषण संहार करते हुए जनपर आतंक विठाने का प्रयास किया। यह कहा जाता है कि जिस दिन प्रातः कई मोपलों को मारा गया, जस दिन सायंकाल चेम्बल शेरी नामक स्थान का अंगल मस्जिद में बैठा हुआ आकाश की ओर देख रहा था और हँस रहा था। पास बैठे भक्त मोपलों ने पूछा—"हजरत, आप किस बात पर हँस रहे हैं?" जसने जत्तर दिया—"यह तुम्हारे सुनने योग्य बात नहीं है।" मोपलों ने हठ किया—"हजरत, हमें अवश्य बताइये।" वह जसी प्रकार आकाश की ओर मुख किये हुए हंसता रहा। अन्त में बड़ी देर बाद जसने कहा—"मैं देख रहा हूँ कि आकाश में बहिश्त (स्वर्ग) की खिड़कियाँ खुल गयी हैं, जसमें से हूरें (अप्सरायें) निकल-निकलकर जन मोपलों का स्वागत कर रही हैं जो आज प्रातः शहीद हुए थे।" यह सुनकर मोपलों ने पूछा—"हजरत, हमें यह दिन कव नसीव होगा?" जसने जत्तर दिया—"वह दिन तो आया हुआ है। तुम लोग गाफिल पड़े हुए हो। जानते नहीं हो यहाँ अंग्रेजों की ओर से गोरखा सैनिकों का कैम्प लगा हुआ है। जाओ जस पर हमला करो और शहीद हो जाओ।" इसपर पाँच सौ मोपले तैयार हुए, जन्होंने गोरखों की छावनी पर हमला किया और जनके साथ लड़ते हुए मारे गये।

इस घटना से स्पष्ट है कि मोपलों में कितनी कट्टर धार्मिक मनोवृत्ति और घर्मी-घता थी; वे अपने धर्म गुरुओं के आदेशों का पालन कितनी तत्परता से करते थे। ये थंगल उन्हें प्रायः ईसाई शासकों और हिन्दुओं के विरुद्ध जिहाद (धर्म गुद्ध)करने के लिए प्रेरित करते रहते थे।

मोपला विद्रोह—१६२१ में गांघी जी ने जब भारत की स्वतन्त्रता के लिए सत्याग्रह ग्रान्दोलन के साथ खिलाफत के प्रश्न को जोड़ दिया और तुर्की के सुलतान को खलीफा
बनाये रखने के लिए भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शान्तिपूर्ण सत्याग्रह
करने की ग्रपील की तो इसका मलाबार पर गहरा प्रभाव पड़ा। वहाँ मोपलों ने यह
समभा कि ग्रव भारत में खिलाफत या मुसलिम शासन स्थापित हो गया है, श्रंग्रेजी
शासन समाप्त हो गया है शौर उन्हें काफिर हिन्दुशों को मुसलमान बनाने या मारने की
खुली छूट मिल गयी है। उन्होंने ग्रपने थंगल को खलीफा मान लिया और श्रगस्त,
१६२१ में श्रंग्रेजों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह कई महीने
तक चलता रहा। इसमें मोपलों का प्रधान लक्ष्य था——हिन्दुश्रों को मुसलमान बनाया
जाय तथा श्रंग्रेजी राज को समाप्त कर दिया जाय।

विद्रोह का प्रारम्भ १६ ग्रगस्त, १६२१ को ग्ररनाड ताल्लुका के तिरुरंगाड़ी ग्राम से हुग्रा। पुलिस इस इलाके के मोपला नेता ग्रली मुसलियार को बन्दी बनाना चाहती थी। इसके समर्थक मोपलों ने पुलिस का सामना किया ग्रीर ग्रपने नेता को बन्दी नहीं बनाने दिया। यह खबर चारों ग्रोर फैल गयी। मोपले तलवारें लेकर निकल पड़े। उन्होंने सरकारी इमारतों, स्टेशनों, तार-घरों ग्रादि को हानि पहुँचाने के साथ-साथ हिन्दुओं को लूटना, मारना ग्रीर जबर्दस्ती मुसलमान बनाना ग्रारम्भ कर दिया। इस विद्रोह की श्राग मलाबार जिले के चार ताल्लुकों — ग्ररनाड, वलवाकाण्ड, कालीकट ग्रौर पूनानी में बुरी तरह भड़क उठी। तेनूर में २१ ग्रगस्त को हिन्दुग्रों के मकानों पर हमले किये गये। स्त्रियों के ग्राभूषण वड़ी निर्वयता से उतारे गये। तिरुरंगाड़ी से साढ़े तीन मील दूर एमशम वेलमुख में हिन्दुश्रों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई। मंजेरी में २२ ग्रगस्त की प्रात:काल सरकारी खजाना लूटा गया ग्रौर २४ ग्रगस्त से हिन्दुश्रों को वलपूर्वक मुसलमान वनाने का ग्रभियान चलाया गया। उस समय थंगल का यह ग्रादेश प्रचारित किया गया कि ग्ररनाड ताल्लुका को पूर्णरूप से मुसलमान वनाया जाय ग्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिन्दुग्रों का या तो वध कर दिया जाय या उन्हें मोपला बना दिया जाय। ग्रगस्त के ग्रन्त तक मोपलों ने सैकड़ों हिन्दुमन्दिर नष्ट किये, मूर्तियाँ तोड़ दीं, घर जला दिये। सैकड़ों हिन्दुग्रों को जवर्दस्ती मुसलमान बना दिया गया। इस समय हिन्दुग्रों को यह घमकी दी जाती थी कि या तो मुसलमान बनो या ग्रपने प्राण दे दो।

मोपला लोगों के विद्रोह ग्राँर हिन्दुग्रों पर ग्रत्याचारों के समाचार काफी समय तक सरकार द्वारा दवाये जाते रहे। उत्तर भारत में ये समाचार वहुत विलम्व से पहुँचे। सर्वप्रथम ये खबरें वम्वई के कुछ पत्रों में छपीं। इन्हें दीवान राघाकृष्ण ने लाहौर में भ्रानारकली ग्रायंसमाज' के प्रधान महात्मा हंसराज के पास भेजकर प्रार्थना की कि वह मलावार के हिन्दुग्रों की सहायता के लिए भ्रपील करें ग्रीर ग्रायंसमाज उनके लिए

सहायता-कार्यं का संगठन करे।

१६ अक्टूबर, १६२१ को आर्य प्रादेशिक सभा की बैठक में जब ये समाचार सुनाये गये तो सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—"मलाबार में मोपलों ने जो अत्याचार करके हिन्दुओं को जबर्दस्ती मुसलमान बनाया है, उन हालात पर विचार करके निश्चय किया गया कि जबर्दस्ती मुसलमान किये गये हिन्दुओं की शुद्धि और सहायता का सभा यत्न करे और प्रधान जी को अधिकार दिया गया है कि इस आवश्यक सेवा के लिए पब्लिक से अपील करें और जितना शीध्र सम्भव हो शुद्धि और सहायता का प्रवन्ध करें और उचित खर्च उठायें।"

इस प्रस्ताव के अनुसार महात्मा हंसराज ने भारतीय जनता के नाम एक अपील प्रकाशित की। इसका प्रधान उद्देश्य यह था कि जवर्दस्ती मुसलमान वनाये गये हिन्दुओं को हिन्दू धर्म में वापिस लाया जाय और हिन्दू धर्म के विरोधियों को भली-भाँति यह स्पष्ट कर दिया जाय कि कोई हिन्दू वलपूर्वक विधमी नहीं वनाया जा सकता है। इस कार्य के लिए अपील करने पर सभा को आर्य बन्धुओं से धन प्राप्त होना शुरू हो गया।

१ नवम्बर, १६२१ को आर्य प्रादेशिक सभा की ओर से सर्वप्रथम पण्डित ऋषि-राम जी को मलावार भेजा गया और उसके वाद उनकी सहायता के लिए लाला खुशहाल चन्द खुर्सन्द, पण्डित मस्तान चन्द बी० ए०, मेहता सावनमल, प्रोफेसर ज्ञानचन्द, पण्डित विष्णुदत्त बी० ए०, केरल भेजे गये। आर्यसमाज की ओर से कालीकट तथा माइनाड में सर्वप्रथम सहायता-शिविर खोले गये। इसके बाद चार अन्य डिपो तिरुरंगाड़ी नीलमबूर, तोहूर, निरीटकमुकम में स्थापित किये गये। कालीकट और माइनाड के शिविरों में ६ हजार नर-नारियां और वच्चे प्रतिदिन सहायता पाते रहे। इसी प्रकार अन्य शिविर भी कुछ स्थानीय व्यक्तियों—श्री कृष्ण, टी० नारायण, वेंकटाचलम आयर आदि की सहायता से सितम्बर, १६२२ तक चलाये जाते रहे। इन शिविरों में पहले तो अन्न की सहायता दी जाती थी, उसके वाद शुद्धि का भी कार्य शुरू किया गया और १५ मई, १६२२ तक दो हजार दो सौ मुसलमान हुए हिन्दू शुद्ध किये गये। जून और जुलाई में ४०० अन्य वलपूर्वक मुसलमान हुए हिन्दुओं को अपने घर्म में पुनः दीक्षित किया गया।

यार्यसमाज द्वारा भेजे गये लाला खुगहाल चन्द खुर्सन्द(महात्मा आनन्द स्वामी)
ने विभिन्न भीतरी स्थानों की पैदल यात्रा कर इसका जो रोमांचक विवरण प्रस्तुत किया है और मोपला लोगों के अत्याचारों से पीड़ित वलपूर्वक मुसलमान बनाये गये लोगों की लोमहर्षक साक्षियाँ प्रस्तुत की हैं, उनसे उस प्रदेश की स्थित का कुछ परिचय मिलता है। कालीकट से पूर्व में वीस मील पैदल चलकर उन्होंने पुत्तूर एमशम के घने जंगलों में हिन्दुओं की लाशों से भरे हुए ३ कुएँ तथा हिन्दुओं के जले हुए घर देखे। अरनाड ताल्लुका के वैगरा एमशम में ३५ हिन्दुओं का वघ किया गया, सत्तर हिन्दुओं को मुसलमान बनाया गया। मुसलमान बनाये गये हिन्दू नरनारियों को मोपला वेष में रहना पड़ता था। आर्यसमाज के प्रचारकों ने इन्हें शुद्ध किया तथा जीवनघारण के लिए आवश्यक सहायता दी। कन्न मंगलम के थंगल ने श्री खुर्सन्द को बताया कि उन्होंने चार मास यहाँ हक्मत की है और अकेले उसने ४० हिन्दुओं को मुसलमान बनाया।

श्री खुर्सेन्द द्वारा पीड़ित हिन्दुश्रों के वयान मलावार की स्थित पर सुन्दरप्रकाश डालते हैं। ७६ वर्षीय वृद्ध चीकोड केरियाड़त कुनार पन्नीकर ने वताया था कि "मुक्ते १० जुलाई को रास्ते में २०-२२ मोपले मिले। उन्होंने कहा—'श्रव खिलाफत का राज्य हो गया श्रीर यह श्रावश्यक है कि तुम कुरान शरीफ को मानो। यदि इसे न मानोगे तो कत्ल किये जाशोगे।' मैंने उनसे कहा—'मुक्त बूढ़ें लंगड़ें को मुसलमान बनाकर क्या करोगे?' उन्होंने मेरी एक न सुनी श्रीर कहने लगे—'मरने के लिए तैयार हो जा। पानी पीना हो तो पी ले ताकि फिर तुक्ते मार दिया जाय।' यह कहकर तलवार म्यान से निकाल ली। मैं डर गया श्रीर कहा कि—'श्रच्छा, जो श्रापकी इच्छा हो कर लो।' तव वे मुक्ते श्रपने साथ ले गये, मेरी चोटी काटकर कुछ पढ़कर कहा—'श्रव तुम मुसलमान हो गये हो, श्रपने घर में रहो।' मैं मुश्किल से घर पहुँचा, वहाँ से कालीकट गया श्रीर वहाँ पहुँच-कर पुनः हिन्दू बना।"

इसी प्रकार महामना गोपालकृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेण्ट्स ग्रांफ इण्डिया सोसायटी के मन्त्री श्री देवघर ने कालीकट में सहायता-कार्य करनेवाली कमेटी के कार्यालय में ग्रातेवाले पीड़ित व्यक्तियों के वयानों के ग्राघार पर ग्रपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मोपलों ने हिन्दुशों की हत्या के ग्रातिरिक्त बहुतों को जबदेंस्ती मुसलमान बनाया है, ग्राविकांश घर जलाकर नष्ट कर दिये हैं, नन्हें बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों तक को कत्ल करने से नहीं छोड़ा है, कालीकट में उन्हें एक दृष्ट साक्षी ने सात मास का गर्भ-घारण करनेवाली नारी के पेट में तलवार भोंककर हत्या का वृत्तान्त बताया था। मोपलों के गिरोह नाई लेकर चलते थे, दर्जनों हिन्दुश्रों की शिखा मूंडकर मुसलमान बनाते थे, स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में मोपलों का ग्रातंक काफी समय तक बना रहा। मोपलों के ग्रत्याचारों से त्राण पाने के लिए देहात के हिन्दू काली-कट ग्रादि शहरों में ग्रा गये थे ग्रीर यहाँ ग्रार्यसमाज द्वारा स्थापित शिविरों में कई महीनों तक सहायता पाते रहे।

मलावार में ग्रार्यसमाज के कार्य की कई विशेषतायें उल्लेखनीय हैं। पहली विशेषता इसका हिन्दू-समाज की एकता और दृढ़ता के लिए किया जाना है। इस कार्य को संगठित करनेवाले आर्थ प्रादेशिक सभा पंजाव, सिन्ध, विलोचिस्तान के प्रधान महात्मा हंसराजजी ने यह ठीक ही लिखा था—"धर्म तथा देश की एकता के लिए भ्रावश्यक है कि जिस प्रकार शरीर के एक ग्रंग में दु:ख होने पर सारा शरीर दु:खी हो जाता है, इसी प्रकार देश में एक स्थान पर विपत्ति पड़ने से देश के ग्रन्य ग्रंगों को भी ग्रनुभव करना चाहिए कि वे भी विपद्ग्रस्त हैं। जिस देश ग्रथवा जाति में यह भावना नहीं है, वह देश या जाति कहलाने के योग्य नहीं। "आर्य प्रादेशिक सभा की श्रोर से जो सहायता मलावार को दी गयी है, वह न केवल इस वात का दृढ़ प्रमाण है कि हिन्दुओं के भीतर आर्यसमाज के द्वारा सामाजिक उत्साह पैदा हो गया है, प्रत्युत भविष्य में भी ग्रार्य जाति के विविध भागों में एकता का भाव पैदा करनेवाली है। हमको दूसरों पर यह सिद्ध कर देना चाहिए कि भारतवर्ष के हिन्दू एक हैं ग्रीर एक-दूसरे से भेद-भाव नहीं करते।" श्रार्यसमाज ने मलाबार में अपने कार्य द्वारा इस उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त की, हजारों मील की दूरी तथा भाषा ग्रौर सामाजिक परम्पराग्रों का उग्र मतभेद होने पर पंजाव के श्रार्थ-वन्युओं ने केरल के सजातीय समान धर्मवन्युओं की ग्राड़े वक्त में सहायता करके हिन्दू समाज में एकता ग्रौर जागृति की नयी चेतना उत्पन्न की।

दूसरी विशेषता ग्रार्थंसमाज के सहायता-कार्यं का कांग्रेस ग्रादि संगठनों द्वारा चलाये जानेवाले कार्यों की तुलना में ग्राधिक देर तक सफलतापूर्वंक संचालन किया जाना था। ग्रन्य संगठनों द्वारा सहायता-कार्य राजनैतिक प्रयोजनों की पूर्ति के लिए किया गया था। इनके शिविर जल्दी बन्द कर दिये गये। किन्तु ग्रार्थंसमाज ने इसे भ्रातृ-भाव एवं मानवीयता के दृष्टिकोण से किया था। ग्रतः ग्रार्यंसमाज का कार्यं ग्राधिक स्थायी एवं प्रभावशाली था। इसके ग्रातिरक्त इस कार्यं का संगठन करने वाले ग्रार्यं नेताग्रों को ऐसे कार्यों का पुराना ग्रनुभव था। ग्रार्यं प्रादेशिक सभा की ग्रोर से गढ़वाल, जम्मू रिया-सत के भिम्बर, रजौरी के दुर्भिक्षों में श्री मस्तान चन्द जी वड़ा कार्यं कर चुके थे, उन्होंने मलाबार में पुराने ग्रनुभव का पूरा लाभ जठाया ग्रीर इसी के ग्राधार पर वे माइनाड के शिविर में प्रतिदिन चार हजार संकटग्रस्त ग्रीर पीड़ित नर-नारियों की सहायता के संगठन का कार्यं सफलतापूर्वंक कर सके ग्रीर इतनी ग्रधिक स्त्रियों ग्रीर वच्चों में ग्रन्न बाँटकर सबको सन्तुष्ट बनाये रख सके।

तीसरी विशेषता मलावार के प्रामाणिक समाचार उत्तर भारत की हिन्दू जनता को पहुँचाना था। इस दृष्टि से लाला खुशहालचन्द खुर्सेन्द (ग्रानन्दस्वामी) का कार्य उल्लेख-नीय था। वे ग्रार्थ गजट के संपादक, सुलेखक ग्रौर प्रभावशाली वक्ता थे। उन्होंने मलाबार पहुँचकर न केवल सहायता देनेवाले शिविरों का ही संगठन किया, ग्रिपतु पत्रकार-प्रवृत्ति के ग्रनुसार मोपला-विद्रोह के कारणों की खोज का काम शुरू करके यह निश्चय किया कि वे उपद्रवग्रस्त प्रदेशों का दौरा करें, पीड़ित हिन्दुग्रों से मिलें, उनसे मोपलाग्रों के प्रत्याचारों की पूरी जानकारी प्राप्त करें, संकटग्रस्त लोगों को कालीकट ग्रादि के सुरक्षित शिविरों में लायें। इस दृष्टि से उन्होंने ग्रपने प्राण हथेली पर रखकर हितेषियों द्वारा मना किये जाने पर भी उपद्रवों से पीड़ित पुत्तूर एमशम तथा ग्ररनाड ताल्लुका के ग्रामीण क्षेत्रों की पैदल यात्रा की, ग्रत्याचार-पीड़ित हिन्दुग्रों के बयान ग्रौर साक्षियाँ लेखबद्ध कीं,

स्वयमेव उन कुग्रों को देखा जिनमें मोपलाग्रों द्वारा मारे गये हिन्दुग्रों के शव फेंक दिये गये थे। यहाँ ग्रस्थि-पंजरों, नरकंकालों, खोपड़ियों तथा हिड्डयों को देखकर उन्हें इस प्रदेश में किये गये ग्रत्याचारों का प्रामाणिक परिचय मिला। उन्होंने उन हृदय-विदारक घटनाग्रों का वड़ा सजीव ग्रौर मामिक चित्रण ग्रपने लेखों में किया। उत्तर-भारत, विशेषतः पंजाव की जनता को इन शब्द-चित्रों से पहली बार केरल में हिन्दुग्रों पर हुए ग्रत्याचारों की यथार्थ स्थिति का बोध हुग्रा, इससे उनके मन में सजातीय बंधुग्रों के प्रति विशेष रूप से सहानुभूति की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने ग्रायं प्रादेशिक सभा को सहायता-कार्य के लिए एकत्र किये जानेवाले सहायता-फण्ड में १२ ग्रक्टूवर, १६२२ तक ७०,६११ रुपये का दान दिया था, जो उस समय की दृष्टि से बहुत बड़ी राशि थी।

मलाबार में ग्रायें प्रादेशिक सभा द्वारा कार्य करने के तीन बड़े उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ग्रत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना था। मोपलाग्रों के ग्रत्याचारों से वचने के लिए हजारों व्यक्ति ग्रपने घरों ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों से भागकर सुरक्षा पाने के लिए कालीकट आदि शहरों में चले आये थे, इनके घर लूटकर भस्म कर दिये गये थे। इन गृहहीन ग्रनाथ शरणार्थियों की ग्रन्न-वस्त्र से सहायता करना ग्राय-समाज का पहला उद्देश्य था। ग्रार्यसमाज द्वारा संचालित शिविरों में इन्हें पर्याप्त सहायता पहुँचाकर पहले उद्देश्य की पूर्ति की गयी। दूसरा उद्देश्य मुसलमान बनाये हिन्दुओं को शुद्ध करना था। यह वड़े जोखिम का कार्य था। स्थानीय व्यक्तियों ने श्री खुशहालचन्द-खुर्सन्द को इस कार्य से रोकने भीर विरत करने का प्रयास किया, किन्तु वे दृढ़ निश्चय के साथ ग्रपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहे और ग्रायंसमाज को तीन हजार मुसलमान वनाये हिन्दुओं को पुन: स्वधर्म में दीक्षित करने में सफलता मिली। तीसरा उद्देश्य मलाबार के हिन्दू समाज में उन्हें निर्वल बनानेवाली कुरीतियों के विरुद्ध प्रवल भावना उत्पन्न करना, यहाँ हिन्दू घमें को सुदृढ़ बनाना तथा इस कार्य के लिए स्थानीय भाषाओं में आवश्यक साहित्य का सृजन ग्रीर प्रकाशन तथा प्रचार का काम करना था। यह वड़े लम्दे समय में पूरा होनेवाला लक्ष्य था। आर्य प्रादेशिक सभा ने इसमें भी आंशिक सफलता प्राप्त की। इस प्रदेश में ग्रायंसमाज ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह हिन्दू समाज पर कहीं भी संकट ग्राने पर उसका निवारण सफलतापूर्वक कर सकता है।

#### ग्रठारहवाँ ग्रध्याय

# उड़ीसा में ग्रार्यसमाज का सूत्रपात

# (१) उड़ीसा के पूर्वी भाग में श्रार्यसमाज का प्रारम्भ

वर्तमान समय में उड़ीसा एक पृथक् राज्य है, श्रौर उसकी अपनी पृथक् आरंप्रतिनिधि सभा भी है। पचास के लगभग आयंसमाज भी वहाँ विद्यमान हैं। अनेक
गुक्कुलों, डी० ए० वी० स्कूलों तथा अन्य आर्थ शिक्षण-संस्थाओं की भी वहाँ स्थापना हो
चुकी है। पर उड़ीसा में आर्यसमाज का यह प्रचार-प्रसार प्रधानतया बीसवीं सदी के
उत्तराई में हुआ है, श्रौर वहाँ आर्थ प्रतिनिधि सभा का गठन हुए अभी दो दशक भी
नहीं वीते हैं। उड़ीसा को एक पृथक् प्रान्त या राज्य वने भी अभी अधिक समय नहीं
हुआ है। सन् १६११ तक वह वंगाल प्रान्त के अन्तर्गत था। उस समय विहार भी वंगाल
का एक अंग था। जब विहार को वंगाल से पृथक् कर एक नया प्रान्त वनाया गया, तो
उड़ीसा को भी उसके साथ सम्मिलित कर दिया गया और वह नया प्रान्त 'विहार तथा
उड़ीसा' कहा जाने लगा। सन् १६३५ तक उड़ीसा विहार के साथ रहा। १६३६ में उसे
एक पृथक् प्रान्त बना दिया गया, और सन् १६४७ में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो अन्य
प्रान्तों के समान उड़ीसा ने भी भारतीय संघ राज्य के अन्तर्गत एक राज्य की स्थिति प्राप्त
कर ली।

वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती को उड़ीसा के किसी भी भाग में जाने का समय नहीं मिला था। बीसवीं सदी के प्रथम दशक तक कोई अन्य आर्य संन्यासी, विद्वान् व प्रचारक भी वहाँ प्रचार के लिए नहीं गया, और यह राज्य महर्षि की शिक्षाओं से वंचित ही रहा। सम्भवतः, सबसे पहले स्वामी नित्यानन्द सरस्वती द्वारा आर्यसमाज का सन्देश इस प्रान्त में ले-जाया गया था। पर वह भी वहाँ प्रधिक समय नहीं दे सके। इस क्षेत्र में आर्यसमाज के कार्य का वास्तविक रूप से प्रारम्भ श्री वत्स पण्डा द्वारा बीसवीं सदी के द्वितीय दशक में किया गया। पण्डाजी का जन्म गंजाम जिले के एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सम्पन्न जमींदार थे। उन्होंने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयत्न किया। गंजाम के जिन तीन व्यक्तियों ने सबसे पहले बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, श्री वत्स पण्डा उनमें एक थे। उन्हों सरकारी सर्विस प्राप्त करने में कठिनाई नहीं हुई, और वह सव-रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हो गये। उस समय उड़ीसा वंगाल का अन्यतम भाग था, और ब्राह्मसमाज का इस प्रान्त में भी प्रचार था। आधुनिक शिक्षाप्राप्त व्यक्तियों को राजा राममोहन राय के सुधारवादी विचार बहुत आकृष्ट करते थे। पण्डाजी पर इन विचारों का प्रभाव पड़ा, और वह भी स्त्री-शिक्षा और विध्वा-विवाह आदि सुधार के कार्यों का समर्थन करने

लग गये। उन्होंने अनेक विधवाओं के विवाह कराये भी। उस युग में पौराणिक हिन्दू-समाज अनेकविघ सामाजिक कुरीतियों से अस्त था, और उसकी वहुत-सी मान्यताएँ अन्ध-विश्वास पर आधारित थीं। इस दशा में पण्डाजी की हिन्दू धर्म तथा वेद-शास्त्रों के प्रति म्रास्था में भी कमी माने लगी, भीर नयी शिक्षा से प्रभावित होकर वह पत्र-पत्रिकामों में ऐसे लेख लिखने लगे, जिनमें हिन्दू घर्म के मन्तव्यों तथा वेद-शास्त्रों का खण्डन किया जाता था। 'उत्कल पत्रिका' नामक पत्रिका में उनके ग्रनेक ऐसे लेख प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर कटक-निवासी श्री रामशंकर राय ने पण्डाजी को विचार-विमर्श के लिए निमन्त्रित किया। पण्डाजी कटक गये, पर श्री राय के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। श्री राय ने उन्हें 'सत्यार्थप्रकाश' पढ़ने को कहा, क्योंकि इस ग्रन्थ द्वारा हिन्दू धर्म तथा वेद-शास्त्रों के वास्तविक सत्य स्वरूप को समक्षा जा सकता था। श्री वत्स पण्डा ने सत्यार्थं प्रकाश का ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद मँगवाया, ग्रीर साथ ही लाला लाजपत राय की ग्रंग्रेजी पुस्तक 'श्रार्यंसमाज' भी । इन्हें पढ़कर न केवल उनके विचार ही वदल गये, ग्रपितु उनके जीवन में भी महान् परिवर्तन ग्रा गया। वह ग्रव कट्टर ग्रार्यसमाजी वन गये, ग्रीर महर्षि के प्रति उनके मन में ग्रगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। यद्यपि वह सरकारी सर्विस में थे, पर समाज के प्रचार-प्रसार में वह अपना समय लगाने लगे। अपने घर पर ही उन्होंने आर्य-समाज की स्थापना कर ली, ग्रौर उसे केन्द्र वनाकर वेद-प्रचार का कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह सन् १९१५-१६ की वात है। उड़ीसा में आर्यसमाज के कार्य का सूत्रपात इसी समय से समका जाना चाहिए।

सन् १९१९-२० में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब ग्रसहयोग ग्रान्दोलन का प्रारम्भ हुआ, तो श्री वत्स पण्डा ने सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और असहयोग-आन्दोलन में भाग लेकर जेलयात्रा भी की। वैदिक घर्म और आर्य संस्कृति के प्रति ग्रास्था के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ग्रीर स्वदेश-प्रेम की शिक्षा भी उन्होंने महर्षि के ग्रन्थों से ही प्राप्त की थी। जेल से छूटने के वाद पण्डाजी ने श्रपना तन, मन, घन सब श्रार्यंसमाज के लिए ग्रिपित कर दिया। स्त्री-शिक्षा, विघवा-विवाह ग्रीर ग्रळूतोद्धार-सद्श सुघार-कार्यों पर वह विशेष ध्यान देने लगे, और मूर्ति-पूजा के खण्डन तथा निरा-कार परमेश्वर की पूजा का उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। जिस प्रवल रूप से वह मृति-पूजा के विरुद्ध प्रचार में तत्पर थे, उसे देखकर जगन्नाथपुरी के पौराणिक पण्डे उन्हें 'ग्राघुनिक काला पहाड़' कहने लगे । पर इससे वह सत्य-पथ से विचलित नहीं हुए। पण्डों के उग्र विरोध के कारण उन्हें अनेक कष्ट भी उठाने पड़े। उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, श्रीर जान से मारने की घमकियाँ भी दी गयीं। पर इन वातों की उन्होंने कोई परवाह नहीं की। सर्वसाधारण जनता में वैदिक धर्म के वास्तविक व विशुद्ध रूप का प्रचार करने के लिए उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती के 'सत्यार्थप्रकाश', 'संस्कार-विधि', 'गोकरुणानिधि' ग्रौर 'व्यवहारभानु' ग्रादि ग्रनेक ग्रन्थों का उड़िया भाषा में ग्रनुवाद किया, ग्रीर स्वयं भी ग्रनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें 'वैदिक वर्म', 'सत्संग गुटका', 'पंच महायज्ञ विधि', 'रामायण व महाभारत सार कथा', 'सूक्ति माला' ग्रीर 'पंचदेवता' उल्लेखनीय हैं। उन्होंने कुल मिलाकर ५० के लगभग पुस्तकें लिखीं, ग्रीर 'ग्रार्य' तथा 'संस्कारक' नाम से पत्रिकाग्रों का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया। ग्राय-समाज-विषयक साहित्य के प्रकाशन के लिए उन्होंने एक प्रेस की भी स्थापना की।

श्री वत्स पण्डा का जीवन श्रार्थसमाज के लिए इतना समर्पित था कि सन् १६२३ में उन्होंने अपने ग्राम मन्दार के निकट तनरड़ा गाँव में १८ एकड़ जमीन ब्रह्मचर्याश्रम तथा गोरक्षाश्रम के निर्माण के लिए प्रदान कर दी। इस भूमि पर एक कन्या विद्यालय स्थापित किया गया, और गौशाला खोल दी गयी। श्री पण्डाजी इसी को केन्द्र वनाकर आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का उद्योग करने लगे। उनके परिवार में उनकी पत्नी के म्रतिरिक्त केवल एक पुत्री थी। उसका विवाह हो जाने के पश्चात् उनपर परिवार का विशेष भार नहीं रह गया, और वह सर्वात्मना ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में लग गये। सन् १९२७ में उन्होंने अपनी सब सम्पत्ति सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नाम कर दी, और अगले वर्ष सन् १६२८ में सभा की अनुमति से उसकी व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। इस ट्रस्ट के उद्देश्य यथासम्भव महर्षि द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा-पद्धति के अनुसार वालकों और वालिकाओं को शिक्षा देना, वैदिक धर्म का प्रचार तथा उसके लिए पत्रों का प्रकाशन और गोरक्षा निर्घारित किये गये थे। पण्डाजी ने तीन विद्यार्थियों को इस प्रयोजन से ब्राह्म महाविद्यालय, लाहीर में भेजा, ताकि वहाँ शिक्षा प्राप्त कर वे उड़ीसा में वैदिक धर्म का प्रचार कर सकें। ये विद्यार्थी श्री वेदव्रत शास्त्री, श्री लक्ष्मीनारायण शास्त्री ग्रीर श्री रिव पट्टनायक थे। सन् १९४२ में उड़ीसा में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। उस अवसर पर पण्डाजी ने दुर्भिक्ष-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए बहुत कार्य किया, और इस कार्य में सहायता देने के लिए उन्होंने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के नेता लाला खुशहालचन्द (महात्मा ग्रानन्द स्वामी) को उड़ीसा बुलाया। लालाजी ब्राह्म महाविद्यालय के दो उड़िया विद्यार्थियों के साथ उड़ीसा ग्राये, श्रौर उन्होंने वहाँ श्रनेक सहायता-शिविरों का संगठन किया। जनता पर इसका वहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आर्यसमाज के प्रति उसके आकर्षण में वृद्धि हुई। पण्डाजी ने भंजनगर में आर्यसमाज-मन्दिर के साथ एक वेद-विद्यालय और कन्या पाठशाला की स्थापना की और पुरी में विघवाश्रम स्थापित किया। उनकी प्रेरणा से ग्रन्य भी ग्रनेक प्रचारक तथा कार्यकर्ता आर्यसमाज के कार्य के लिए तैयार हो गये थे। इनमें पण्डित रघुनाथ तत्त्वनिधि, श्री लिंगराज शर्मा ग्रीर श्री वासुदेव त्रिपाठी मुख्य थे। इन सबसे उड़ीसा में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में बहुत सहायता प्राप्त हुई। सन् १६४३ में श्री वत्स पण्डा का देहावसान हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में उनके प्रयत्न से आर्यसमाज के आन्दोलन ने सुव्यवस्थित रूप प्राप्त कर लिया था। खेद है कि उनके पश्चात् वहाँ समाज के कार्य में शिथिलता ग्राने लगी।

# (२) पिचमी क्षेत्र में ग्रार्थसमाज का प्रसार

उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में आर्यसमाज के दो प्रधान केन्द्र सम्बलपुर और वलंगीर थे, जिनमें वीसवीं सदी के पूर्वाई में ही समाज के कार्यकलाप का प्रारम्भ हो गया था। सम्बलपुर में आर्यसमाज के कार्य का सूत्रपात श्री विमलेश्वरनन्द नामक एक अध्यापक द्वारा किया गया था। स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हुए वह वैदिक धर्म के प्रचार में भी तत्पर रहते थे। उन्होंने सन् १९२५ के लगभग प्रचार-कार्य शुरू किया था, और विद्यार्थियों को वैदिक धर्म से परिचित कराने के प्रयोजन से 'वैदिक सनातन धर्म' तथा 'वाल सत्यार्थप्रकाश' पुस्तकों की उड़िया भाषा में रचना की थी। उनके सान्निध्य

से डॉक्टर लक्ष्मीनारायण साहु ने सत्यार्थप्रकाश पढ़ा ग्रीर वह महर्षि की शिक्षाग्रों के प्रति श्राकुष्ट हुए। उन्होंने श्रपना जीवन जो दलितोद्धार के काम के लिए श्रपित कर दिया, ग्रीर स्थान-स्थान पर इस प्रयोजन से ग्राश्रमों की स्थापना की, उसकी प्रेरणा उन्होंने सत्यार्थप्रकाश से ही प्राप्त की थी। श्री साह द्वारा जो अनेक ग्राश्रम स्थापित किये गये, उनमें ठक्कर वापा आश्रम, चौद्वार (कटक) तथा रामगड़ा (कोटापुर) का श्राश्रम प्रधान थे। श्री विमलेश्वरनन्द ने सम्बलपुर में ग्रायंसमाज का जो बीजारोपण किया था, वह वाद में भली-भाँति अंकुरित ग्रीर पल्लवित-पुब्पित हुग्रा, ग्रीर वहाँ ग्रनेक म्रार्यसमाजों की स्थापना हुई। सन् १६४६-४७ में हिराकुद बाँघ के निर्माण की योजना बनायी गयी थी, और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् वहाँ तेजी के साथ कार्यं प्रारम्भ हो गया था। इस समय से उत्तरी भारत के वहुत-से लोग इस वांध के सिलसिले में हिराकुद तथा समीपवर्ती क्षेत्र में ग्राकर वसने लगे, जिनमें ग्रार्यसमाजी भी थे। इनके कारण वहाँ समाज के प्रचार-प्रसार में वहुत सहायता मिली। सन् १९५३ में हिराकुद में ध्रायंसमाज की स्थापना हो गयी, ग्रौर सन् १६५५ में सम्बलपुर तथा बुर्ला में। यद्यपि ग्रौपचारिक रूप से ये समाज सन् १६४७ के वाद स्थापित हुए थे, पर इस क्षेत्र में समाज का प्रचार इससे पहले ही प्रारम्भ हो चुका था। इसी का यह परिणाम था कि सम्वलपुर जिले के गुञ्जेल नामक ग्राम में सन् १९४४ में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। श्री घर्मानन्द, श्री वासुदेव शास्त्री ग्रीर श्री मुक्तेक्वर पण्डा ने इस स्थान पर वैदिक घर्म के प्रचार के लिए विशोध प्रयत्न किया था। श्री विमलेश्वरनन्द ने जिस कार्य का सूत्रपात सन् १६२५ के लगभग किया था, उसे जो अनुपम सफलता प्राप्त हुई, उसका अनुमान इसी वात से किया जा सकता है कि इस समय सम्वलपुर जिले में २० धार्यसमाज विद्यमान हैं।

पश्चिमी उडीसा में वलंगीर का ग्रायंसमाज सबसे पुराना है। वहाँ वैदिक घर्म के प्रचार का प्रारम्भ सन् १९४० में श्री धर्मानन्द नामक एक साधु द्वारा किया गया था। वह राघाकुष्ण मन्दिर में ठहरे हुए थे, और वहाँ निवास करते हुए ही उन्होंने हिन्दू धर्म के भ्रनेकविघ पाखण्डों का खण्डन शुरूकर दिया था। इससे वहाँ के पौराणिकों में खलवली मच गयी, और धर्मानन्द जी के लिए वहां रह सकना सम्भव नहीं रह गया। इसपर वह समीप की एक धर्मशाला में चले गये, और वहाँ प्रचार प्रारम्भ कर दिया। धर्मशाला के समीप ही उस समय मोटर-वसों का ग्रड्डा था। वहाँ ग्राने-जानेवाले यात्रियों को वह धर्मं का उपदेश देते, और महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का उन्हें परिचय देते। इस प्रकार वलंगीर में जब ग्रायंसमाज का वीजारोपण हो गया था, उत्तरप्रदेश के प्रसिद्ध आर्यनेता श्री मदनमोहन सेठ लखनक से वहाँ आये (सन् १६४५)। उस समय उड़ीसा में भी ग्रनेक छोटी-वड़ी रियासतों की सत्ता थी। पटनागढ़ थी उनमें एक थी। बलंगीर पटनागढ़ रियासत में ही था। वहाँ के महाराजा श्री राजेन्द्रसिंह देव द्वारा रियासत के मुख्य त्यायाघीश नियुक्त होकर श्री मदनमोहन सेठ वलंगीर ग्राये थे। उनके प्रयत्न एवं संरक्षण से ग्रार्यसमाज का वह पौदा लहलहाने लगा, जिसे पाँच वर्ष पूर्व श्री घर्मानन्द ने ग्रारोपित किया था। लोहरदगा-निवासी रायसाहव बलदेव साहु की सहायता से भव बलंगीर में ग्रार्यसमाज-मन्दिर का निर्माण हुग्रा, ग्रौर श्री धर्मानन्द तथा पण्डित रुद्रदेव-शास्त्री को समाज द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रचारक नियुक्त किया गया। श्री सेठ ने सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से भी इस समाज को ग्रायिक

सहायता दिलवायी। उन्होंने महाराजा राजेन्द्रसिंह देव को समाज के लिए एक एकड़ भि प्रदान करने के लिए भी प्रेरित किया। वह स्वयं ग्रार्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में नियमपूर्वक सम्मिलित हुआ करते थे। उनका अनुकरण कर रियासत के अन्य भी अनेक पदाधिकारी व कर्मचारी साप्ताहिक सत्संगों में उपस्थित होने लगे। परिणाम यह हुआ, कि वलंगीर के समीपवर्ती क्षेत्र में वैदिक धर्म का ग्रच्छा प्रचार होने लगा। पटनागढ़ में भी ग्रार्यंसमाज की स्थापना हुई, ग्रौर श्री ज़जविहारी वहिदार, श्री विश्वनाथ राज्, श्री राममूर्ति पात्र और श्री मुक्तेश्वर पण्डा ग्रादि ग्रनेक नवयुवक ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में भाग लेने लगे। दो वर्ष बाद श्री मदनमोहन सेठ उत्तरप्रदेश वापस चले गये। इससे समाज के कार्य में कुछ शिथिलता ग्रा जाना स्वाभाविक था। पर श्री धर्मानन्द उनके वाद भी सन् १६५१-५२ तक निरन्तर समाज का कार्य करते रहे। वह ग्रत्यन्त विनम्र, साहसी, निरिभमानी और कर्में अजन थे। उनके सेवा-भाव को देखकर जनता के हृदय में ग्रार्य-समाज के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती गयी। जहाँ समाज-मन्दिर था, उसके समीप ही सरकारी हॉस्पिटल भी था। घर्मानन्द जी वहाँ जाकर निर्वन रोगियों की सेवा किया करते थे। वहाँ उन्हें ग्रपने खर्च पर रोगियों के लिए उपयुक्त भोजन भी दिया करते थे, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गये थे। सन् १९४६ में जब उस क्षेत्र में हैजे की महामारी फैली, तो उन्होंने लोगों की ध्रनुपम सेवा की । श्रार्यसमाज के प्रचार के कारण ही पटनागढ़ रियासत में अछूतों के मन्दिर-प्रवेश के लिए कानून बनाया गया था। इससे लाभ उठाकर बलंगीर के आर्यसमाजियों ने वहाँ के अनेक मन्दिरों में अछूतों का प्रवेश कराया। इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिमी उड़ीसा में वलंगीर ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया था।

बलंगीर में आर्यंसमाज की स्थापना के कुछ समय पश्चात् पटनागढ़ में भी समाज स्थापित हो गया था। इसमें भी श्री घर्मानन्द और पण्डित रुद्रदेव शास्त्री का कर्तृत्व महत्त्व का था। इस समाज के पहले प्रघान श्री महेश्वर मेहेर और पहले मन्त्री श्री पूर्णंचन्द्र पात्र थे। इस समाज के साथ एक 'आर्य युवक संघ' भी स्थापित था। सन् १६४६ की हैजा की महामारी के समय इस संघ ने जनता की प्रशंसनीय सेवा की थी। पटनागढ़ के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रोगियों की परिचर्या का कार्य 'आर्य युवक संघ' को ही सौंप दिया था। महाराजा ने अपनी मन्त्रिपरिषद् में भी संघ के सेवा-कार्य की प्रशंसा की थी। वलंगीर जिले में १५ अन्य आर्यंसमाज भी इस समय हैं, पर उन सबकी स्थापना सन् १६४७ के वाद के काल में हुई।

उड़ीसा के ग्रन्य पुराने (सन् १६४७ से पहले स्थापित हुए) ग्रार्थसमाजों में कानपुर (जिला कटक) ग्रीर पोलसरा (जिला गंजाम) के समाज उल्लेखनीय हैं। कानपुर-समाज की स्थापना सन् १६२७ में हुई थी, ग्रीर पोलसरा समाज की सन् १६४३ में। कानपुर समाज का ग्रपना भवन है, जिसके साथ यज्ञ शाला ग्रीर कुग्राँ भी है। पोलसरा समाज की स्थापना श्री वेदन्नत शास्त्री द्वारा की गयी थी। वही इसके प्रथम प्रधान भी थे। इस समाज का ग्रपना भवन है जिसके साथ यज्ञ शाला तो है ही, साथ ही एक धर्मार्थ ग्रीषघालय तथा पुस्तकालय की भी सत्ता है। ग्रञ्जूतोद्धार, विघवा-विवाह तथा गोरक्षा के लिए यह समाज विशेष रूप से प्रयत्नशील रहा है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सन् १९४७) के पश्चात् उड़ीसा में आर्यसमाज के प्रचार-

प्रसार के नये युग का प्रारम्भ हुया। इस समय वहाँ बहुत-से नये आयंसमाज स्थापित हुए और आयं शिक्षणालय, शोध-संस्थान एवं आश्रम भी। अनेक कर्मंठ योग्य आयं-नेता व प्रचारक भी सामने आये, जिनमें श्री प्रियन्नतदास, स्वामी धर्मानन्द सरस्वती और स्वामी न्रह्मानन्द सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता आयंसमाज के पदाधिकारी और विद्वान् इस राज्य में वैदिक धर्म के प्रचार तथा आयं संस्थाओं के विकास में विशेष रुचि लेते रहे हैं। सन् १६४७ के बाद उड़ीसा में आयंसमाज के कार्यंकलाप का एक महत्वपूर्ण आंग वनवासी जातियों में वैदिक धर्म का प्रचार करना तथा उन्हें ईसाइयों के प्रभाव में न आने देना रहा है। भारत में विदेशी किश्चियन मिश्रन री सभ्यता की दृष्टि से पिछड़ी हुई वनवासी जातियों में अपने धर्म का प्रचार करने में विशेष रूप से प्रयतनशील हैं, और इसमें उन्हें सफलता भी वहुत प्राप्त हुई है। उनका प्रतिरोध करने का यही उपाय है, कि आर्थसमाज भी उनमें कार्य करने के लिए सचेष्ट हो जाए। उड़ीसा में आर्य-समाज ने इसी कार्य पर विशेष ध्यान दिया है। अब वह समय आ चुका है, जब उड़ीसा भी आर्यसमाज के कार्यंकलाप का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। यह सब किस प्रकार हुआ, इसपर इस 'इतिहास' के अन्य भाग में यथास्थान प्रकाश डाला जाएगा।

#### उन्नीसवाँ ग्रध्याय

# ग्रार्यसमाज का सार्वभौम सर्वोच्च संगठन

## (१) सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना

सन् १८७५ में वस्बई में आर्यसमाज के जो नियम वनाये गये थे, उनमें "प्रति देश के मध्य एक प्रधान समाज" होने तथा ग्रन्य समाज उसकी "शाखा-प्रशाखा" होने की व्यवस्था भी की गयी थी। पंजाब, संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश), विहार ग्रादि में इसी व्यवस्था के ग्रनुसार "ग्रार्य प्रतिनिधि सभाग्रों" का संगठन किया गया था। ज्यों-ज्यों म्रार्यसमाजों का विस्तार होता गया मौर उनकी संख्या में वृद्धि होती गयी, यह मावश्य-कता अनुभव की जाने लगी कि विविध प्रान्तों या प्रदेशों की प्रतिनिधि सभाग्रों के ऊपर भी एक ऐसी सर्वोच्च सभा का संगठन किया जाए, जिसका अधिकार-क्षेत्र सार्वभौम हो, ग्रौर जो न केवल भारत, ग्रपितु सम्पूर्ण संसार की ग्रार्य प्रतिनिधि सभाग्रों व ग्रार्य-समाजों का पथप्रदर्शन कर सके। आर्यसमाज के ऐसे सार्वभीम सर्वोच्च संगठन की चर्चा श्रार्य विद्वानों व नेतास्रों में उसी समय शुरू हो गयी थी, जबकि पंजाब सौर संयुक्त प्रान्त में भ्रार्यं प्रतिनिधि सभाभ्रों का निर्माण हुआ या (सन् १८८६)। सन् १६०० में 'भारत धर्म महामण्डल' का एक महोत्सव दिल्ली में ग्रायोजित किया गया था। इसी ग्रवसर पर दिल्ली आर्यंसमाज का भी उत्सव हुआ, जिसमें अन्य नगरों से भी अनेक आर्यं विद्वान् सम्मिलित हुए थे। ये विद्वान् कई दिनों तक एक सार्वभौम या सार्वदेशिक श्रार्य संगठन के निर्माण पर विचार-विमर्श करते रहे, और ग्रन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि ऐसे संगठन के स्वरूप एवं नियमों ग्रादि का निर्वारण करने के लिए एक ग्रनौपचारिक समिति का निर्माण कर दिया जाए, जिसके सदस्य निम्नलिखित सज्जन हों-(१) पण्डित भगवानदीन (संयुक्त प्रान्त), (२) लाला मुंशीराम (पंजाव), (३) पण्डित वंशीघर (राजस्थान), (४) पण्डित काशीराम तिवारी (मध्यप्रदेश), (५) मुंशी नारायण प्रसाद (संयुक्त प्रान्त) ग्रीर (६) लाला रामकृष्ण (पंजाव)। शुरू में इस समिति की जो बैठकें हुईं, उनमें पंजाब के सदस्यों ने यह विचार प्रस्तुत किया, कि सार्वदेशिक सभा में प्रान्तीय **ऋार्यं प्रतिनिधि सभाग्रों के कितने-कितने प्रतिनिधि रहें ? यह निर्धारित करते हुए न केवल** विविध प्रतिनिधि सभाग्रों के साथ सम्बद्ध ग्रायंसमाजों की संख्या को ही दृष्टि में रखा जाए, अपितु इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि प्रतिनिधि सभा कितना घन सार्व-देशिक सभा को प्रदान करती है। अन्य प्रान्तों के सदस्य इस विचार से सहमत नहीं हुए। श्रार्थिक दृष्टि से पंजाब की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा ग्रधिक समृद्ध थी,ग्रतः इस विचार के स्वीकृत कर लेने पर सार्वदेशिक सभा में उसके प्रतिनिधित्व में वहुत वृद्धि हो जाती। सन् १६०४ तक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उग्र मतभेद होने के कारण दिल्ली में नियुक्त

अनौपचारिक समिति सार्वदेशिक सभा के संविधान का निर्माण कर सकने में असमर्थ रही। इस अविघ में संविधान के अनेक प्रारूप तैयार किए गये, पर उनमें से कोई भी समिति को स्वीकार्य नहीं हुआ। सन् १६०५ के प्रारम्भ में लाला मुंशीराम ने अधिक धन देने पर अधिक प्रतिनिधित्व की बात पर जोरदेना वन्द कर दिया। घन की गर्त हट जाने पर सार्वदेशिक सभा के संविधान तथा नियमावली का जो रूप तैयार किया गया, उसे पहले समिति के सदस्यों को भेजा गया और उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उसे विचारार्थं उन सब आर्यं प्रतिनिधि सभाओं की सेवा में प्रेषित किया गया, जो उस समय तक स्थापित हो चुकी थीं। जब उनकी सम्मति प्राप्त हो गयी, तो ग्रनीपचारिक समिति की वैठक मार्च, १६०८ में गुरुकुल काँगड़ी के वार्षि कोत्सव के अवसर पर आयोजित की गयी। उस समय गुरुकुल काँगड़ी के वार्षिकोत्सव का वहुत महत्त्व हुम्रा करता था। दूर-दूर से ग्रार्यं लोग काँगड़ी ग्राकर इस उत्सव में सम्मिलित हुग्रा करते थे। ग्रतः समिति के सदस्यों के ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी ग्रनेक ग्रायें नेताग्रों को विचार-विमशं के लिए विशेष रूप से श्रामन्त्रित किया गया । संविधान श्रीर नियमावली के प्रारूप पर विचार के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि समिति की अगली बैठक सितम्बर मास में आगरा में की जाए, और उसमें सार्वदेशिक सभा की स्थापना तथा नियमों ग्रादि के सम्बन्ध में ग्रन्तिम निर्णय कर लिया जाए। इस निश्चय के अनुसार २५ सितम्बर, १६०८ को समिति की जो बैठक आगरा में हुई, उसमें निम्नलिखित महानुभाव उपस्थित हुए थे—(१) पण्डित भगवानदीन, प्रधान · भ्रार्यं प्रतिनिधि सभा, संयुक्त प्रान्त, (२) लाला रामकृष्ण, प्रधान भ्रार्यं प्रतिनिधि सभा, पंजाब, (३) मुंशी हीरालाल उपप्रधान ग्रायं प्रतिनिधि सभा, राजस्थान, (४) पण्डित काशीरामतिवारी, प्रचान आर्ये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश, (५) बावू मिथिलाशरण सिंह, मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा, बंगाल तथा विहार, (६) लाला मुंशीराम, मुख्या-घिष्ठाता गुरुकुल काँगड़ी, (७) कुँवर हुकुमसिह। (८) श्री रामप्रसाद, ग्रागरा, (६) लाला नन्हेलाल, (१०) ठाकुर शिवरत्निंसह, (११) वाबू भ्यामसुन्दर लाल ग्रीर (१२) वाबू शिवगोविन्दसिंह। पण्डित भगवानदीन की अध्यक्षता में हुई इस समिति ने निम्न-लिखित निर्णय किये-

(१) सर्वंसम्मिति से निश्चय हुग्रा कि ग्रायीवर्तीय सार्वदेशिक सभा स्थापित की जाए।

(२) सार्वदेशिक सभा के नियमों का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ग्रीर उसे बहु-सम्मति से स्वीकृत कर लिया गया।

(३) सर्वसम्मित से निश्चय हुआ, कि निम्निलिखित महानुभावों की एक उप-समिति इस प्रयोजन से बनायी जाए कि वह नियमों को मुद्रित कराके समस्त आर्थ प्रति-निधि सभाओं के पास इस ग्राशय से भेजे कि वे आगामी माथ मास के अन्त तक अपने-अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेज दें। उस समिति के सदस्य—पण्डित भगवानदीन, कुँवर हुकुम सिंह और डॉक्टर सुखदेव हों, और श्री सुखदेव इस उपसमिति के मन्त्री हों।

(४) यह भी निश्चय हुआ, कि उपर्युक्त रीति से संगठित सार्वदेशिक सभा का

प्रथम अधिवेशन दिल्ली में बुलाया जाए।

३१ ग्रगस्त, १६०६ के दिन सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा का प्रथम ग्रधिवेशन दिल्ली में हुगा । इस सभा की स्थापना इसी दिन हुई, यद्यपि इसके नियमों ग्रादि का

निर्घारण ११ मास पूर्व आगरा में हो चुका था। इस अधिवेशन में छह प्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि सभाग्रों को अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए निमन्त्रित किया गया था-पंजाय, संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश), राजस्थान, वंगाल-विहार, मध्यप्रदेश-विदर्भ ग्रौर वस्वई। ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के रूप में एक ग्रन्य प्रान्तीय संगठन भी उस समय पंजाब में विद्यमान था, ग्रौर उसे भी ग्रपने प्रतिनिधि भेजने के लिए पत्र भेजा गया था। उसके प्रतिनिधि दिल्ली आ भी गये थे, पर उन दिनों पंजाव में कॉलिज पार्टी और गुरुकूल पार्टी का विरोध इतना उग्र था, कि प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधियों के सार्वदेशिक सभा में उपस्थित रहने की दशा में पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों ने उसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। इस स्थिति को देखकर प्रादेशिक सभा के प्रतिनिधि स्वयं ही अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए। प्रथम सार्वदेशिक सभा में पंजाब ग्रौर संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभाग्रों को सात-सात, राजस्थान ग्रीर वंगाल-बिहार की प्रतिनिधि सभाग्रों को चार-चार, मध्यप्रदेश की सभा को तीन और बम्बई की सभा को दो प्रतिनिधि भेजने के लिए निमन्त्रित किया गया। २१ अगस्त, १६०६ को हुए सभा के प्रथम अधिवेशन की ग्रध्यक्षता पण्डित भगवानदीन ने की। जव पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव हुग्रा, तो पण्डित वंशीघर शर्मा प्रधान चुने गये, श्रीर पण्डित भगवानदीन मन्त्री। पर ये दोनों केवल एक वर्ष इन पदों पर रहे। अगले वर्ष लाला (महात्मा) मुंशीराम सभा के प्रधान चुन लिये गये, श्रौर मुंशी (महात्मा) नारायण प्रसाद मन्त्री। मुंशीराम जी सात साल तक निरन्तर सभा के प्रधान रहे और नारायण प्रसाद जी ने मन्त्री की स्थिति में ग्राठ वर्ष तक उसका संचालन किया। इस प्रकार सार्वदेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के विकास में इन दो महात्माओं का प्रमुख कर्तृत्व रहा, जो क्रमशः गुरुकुल काँगड़ी तथा गुरुकुल वृन्दावन के निर्माता व संचालक थे।

प्रारम्भ में केवल छह प्रान्तीय आर्यं प्रतिनिधि सभाएँ सार्वदेशिक सभा के साथ सम्बद्ध थीं, पर ज्यों-ज्यों भारत के अन्य प्रान्तों में प्रतिनिधि सभाओं का निर्माण होता गया, उन्हें भी सार्वदेशिक सभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त होता रहा और उन्हें सभा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और फीजी आदि अन्य देशों में जब आर्य प्रतिनिधि सभाएँ स्थापित हुईं, तो उन्हें भी सार्वदेशिक सभा के संगठन में सम्मिलित कर लिया गया, और इस प्रकार यह सभा केवल 'आर्यावर्तीय' या भारत तक सीमित न रहकर सच्चे अर्थों में "सार्वदेशिक" या "सार्वभीम" हो गयी।

सार्वदेशिक सभा में प्रारम्भ में केवल विविध प्रतिनिधि सभाग्रों के प्रतिनिधि ही सम्मिलित होते थे, पर वाद में उसके संविधान में ऐसे संशोधन किये गये, जिनके द्वारा कितपय ग्रन्य प्रकार के व्यक्तियों की भी सभा के सदस्य होने की व्यवस्था की गयी—(१) जिन ग्रायंसमाजों के सभासदों की संख्या ५० से ग्रधिक हो, वे ग्रपनी ग्राय का दशांश प्रदान करने पर सभा में ग्रपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकें। (२) जो व्यक्ति ५०० रुपये या ग्रधिक सभा को दान दें, वे ग्राजीवन सभा के सदस्य हों। पर उनके लिए किसी समाज का "ग्रायं सभासद्" होना ग्रावश्यक रखा गया। (३) सौ-सौ रुपये प्रदान करनेवाले दस ग्रायं सभासदों का एक प्रतिनिधि। (४) विशिष्ट योग्यता को दृष्टि में रखकर सार्वदेशिक सभा जिन व्यक्तियों को ग्रपना "प्रतिष्ठित सभासद्" निर्वाचित करे, पर ऐसे सभासदों की संख्या ग्रन्य प्रकार के सभासदों के ग्राठवें भाग से

श्रिषक नहीं होनी चाहिये। ५० से श्रीषक सभासद् होने के कारण सन् १६२७ में खुर्जा, गाजियावाद, वरेली ग्रीर देहली (चावड़ी वाजार) के समाजों को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का ग्रीषकार दिया गया, श्रीर बाद में वगवाद (१६३०), देहली-शाहदरा (१६३३), मद्रास (१६३४), मंगलीर (१६३५) ग्रीर वंगलीर (१६३६) के समाजों को। ५०० ६० प्रदान कर जो सज्जन सावंदेशिक सभा के ग्राजीवन सदस्य वने उनमें लाला वेदिमत्र जिज्ञासु (१६२५), लाला ज्ञानचन्द्र ठेकेदार (१६३०), बाबू ज्योतिस्वरूप (१६३६), पण्डित चमूपित ग्रीर दीवान तुलजाराम (१६३६) के नाम उल्लेखनीय हैं। विशिष्ट योग्यता के ग्रावार पर स्वामी नित्यानन्द, डॉक्टर श्यामस्वरूप, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा नारायण स्वामी, पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति, स्वामी स्वतन्त्रानन्द, पण्डित घासीराम, पण्डित गंगाप्रसाद, स्वामी सर्वदानन्द, स्वामी ब्रह्मानन्द ग्रीर स्वामी ग्रानन्द-भिक्षु ग्रादि कितने ही ग्रार्य विद्वानों, संन्यासियों ग्रीर नेताग्रों को समय-समय पर सार्वदेदिक सभा का प्रतिष्ठित सभासद् निर्वाचित किया गया। २५ ग्रगस्त, सन् १६१४ को सार्वदेशिक सभा की वैध रूप से रजिस्ट्री करा दी गयी थी।

संशोधित नियमावली (सन् १६२६) के अनुसार सार्वदेशिक सभा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये थे-(१) वैदिक धर्म के योग्य उपदेशक बनाने के लिए एक महाविद्यालय स्थापन करना। (२) आर्यावर्तं तथा श्रन्य देश-देशान्तरों में श्रावश्यकता-नुसार वैदिक घर्म के प्रचार का प्रवन्ध करना। (३) प्रान्तिक आर्य प्रतिनिधि सभाग्रों के पुरुषार्थं को संयुक्त करना तथा उनके पारस्परिक विवादों ग्रीर उनके विरुद्ध पुनर्निवेदनों (ग्रपीलों)का ग्रन्तिम निर्घारण करना। (४)ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थों की वास्तविक लिपि के अनुसार उनकी यथातथ्य रक्षा करना श्रीर इस बात पर दृष्टि रखना कि उनमें कोई भाग प्रक्षिप्त तो प्रवेश नहीं किया गया। (५) धर्म-सम्बन्धी पुस्तकों का एक वृहत् पुस्त-कालय सर्वसाधारण के लाभार्थ स्थापित करना। (६) वैदिक धर्म की उन्नित तथा वृद्धि श्रीर रक्षा के उपायों को प्रयोग में लाना। इन उद्देश्यों में तीसरा उद्देश्य विशेष महत्त्व का है, क्योंकि उस द्वारा सार्वदेशिक सभा की सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता परिलक्षित होती है, स्रोर उसे अपनी इस सर्वोपरि स्थिति को कियान्वित करने का अधिकार भी आप्त होता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिश्रन को पूरा करने के लिए विविध प्रान्तीय आयं प्रतिनिधि सभाएँ जो प्रयत्न कर रही हों, उनसे सहयोग स्थापित करना श्रीर उनके पारस्परिक विवादों का अन्तिम निर्णय करना ऐसे कार्य हैं, जो सार्वदेशिक सभा के क्षेत्र में हैं और जिनके कारण ग्रार्थसमाज के संगठन में उसकी स्थिति सर्वोपरि हो जाती है। ग्रन्य जहें श्य ऐसे हैं, जो विविध प्रान्तीय सभाओं एवं परोपकारिणी सभा के जहें श्यों के भी श्रन्तर्गत हैं।

#### (२) सार्वदेशिक सभा की प्रगति (१६०६-१६३६)

सन् १६०६ में जब सार्वदेशिक आयं प्रतिनिधि की स्थापना हुई थी, केवल छह प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ विद्यमान थीं, और उन्हीं के प्रतिनिधि इस सभा के सदस्य थे। सन् १६२२ में सिन्ध आयं प्रतिनिधि सभा, और सन् १६३४ में हैदराबाद की प्रतिनिधि सभा सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित हुई। सन् १६३० में बंगाल में बिहार से पृथक् प्रति-निधि सभा का संगठन किया गया। मारीशस, फीजी, दक्षिणी आफीका और ब्रिटिश पूर्वी अफ़ीका में भी सन् १६३६ तक आर्थ प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना हो गयी थी। इस प्रकार सन् १६३७ के प्रारम्भ तक देश-विदेश में विद्यमान १३ प्रतिनिधि सभाएँ सार्व-देशिक सभा से सम्बद्ध थीं जिसके कारण इस सभा का स्वरूप पर्याप्त रूप से सार्वभौम हो गया था।

प्रारम्भ में सार्वदेशिक सभा का कार्यालय दिल्ली में लाल किले के परेड मैदान के सामने एस्लेनेड रोड पर एक तिमंजिले मकान में था, जिसके स्वामी लाला ज्योतिप्रसाद थे। उन्होंने वसीयतनामे द्वारा उसे वेचने ग्रादि का पूरा ग्रधिकार ग्रपनी पत्नी श्रीमती जानकी देवी जी को दे दिया था। १५ फरवरी, सन् १६१६ को जानकी-देवी जी ने हिब्बेनामा द्वारा यह मकान सार्वदेशिक सभा को प्रदान कर दिया। सभा के कार्यालय के ग्रतिरिक्त इस मकान में 'ज्योति पाठशाला' के नाम से एक पाठशाला भी कई वर्षों तक चलती रही, जिसे वाद में विद्यार्थियों की कमी के कारण वन्द कर देना पड़ा। सभा का कार्यालय भी लाला ज्योतिप्रसाद के मकान में देर तक कायम नहीं रहा। २६ दिसम्बर, सन् १६२६ को दिल्ली के नया वाजार में स्वामी श्रद्धानन्द का बिलदान हुग्रा। जिस इमारत में एक पथभ्रष्ट मुसलमान ने स्वामी जी की हत्या की थी, वह सेठ रग्धूमल ट्रस्ट की सम्पत्ति थी। ग्रार्थ जनता की दृष्टि में इस इमारत का ऐतिहासिक महत्त्व था, क्योंकि इसमें स्वामी जी ने धर्म के लिए ग्रपने प्राणों की विल दे दी थी। सन् १६३३ में सार्वदेशिक सभा ने इस इमारत को ट्रस्ट से खरीद लिया, ग्रौर उसका नाम 'श्रद्धानन्द विद्यान भवन' रख दिया। सभा का कार्यालय भी इसी भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया।

सन् १९३६ तक सार्वदेशिक सभा का संचालन प्रधानतया महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द), महात्मा नारायण प्रसाद (श्री नारायण स्वामी), श्राचार्य रामदेव, डॉक्टर केशव देव शास्त्री भ्रौर लाला नारायणदत्त ठेकेदार के हाथों में रहा। इस काल में महात्मा मुंशीराम ग्रौर महात्मा नारायण स्वामी ग्रनेक वर्षों तक सभा के प्रधान रहे। सन् १९२३ के ग्रतिरिक्त १९२१ से १९३५ तक उपप्रधान का पद ग्राचार्य रामदेव के हाथों में रहा और १६२१ से १६३३ तक कोषाध्यक्ष के पद पर लाला नारायणदत्त की नियुक्ति होती रही। लाला नारायणदत्त दो वर्ष सभा के मन्त्री भी रहे। सन् १६१० से १९१७ तक महात्मा नारायण प्रसाद ने मन्त्री के रूप में कार्य किया था। इसके पश्चात् केवल डॉक्टर केशवदेव शास्त्री ही ऐसे व्यक्ति थे, जो चिरकाल (१६२३ से १६२ तक) मन्त्री के पद पर रहे। कुँवर हुकम सिंह, स्वामी ग्रानन्दिभक्ष ग्रीर प्रोफेसर सुघाकर समय-समय पर सभा के मन्त्री चुने जाते रहे। दिल्ली के एक अन्य सम्पन्त ठेकेदार लाला ज्ञानचन्द भी अनेक वर्ष (सन् १६२६ से १६३७ तक) पुस्तकाध्यक्ष के रूप में सभा के पदाधिकारी रहे। जिन ग्रन्य सज्जनों ने विविध पदाधिकारियों की स्थिति में सभा के संचालन तथा प्रगति में विशेष रूप से योगदान दिया, उनमें वावू गुलराज गोपाल गुप्त, पण्डित घासीराम, पण्डित गंगा प्रसाद, बाबू घनश्यामसिंह गुप्त, स्वामी स्वतन्त्रानन्द भ्रौर वावू श्रीराम के नाम उल्लेखनीय हैं।

ज्यों-ज्यों भारत तथा विदेशों में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में वृद्धि होती गयी, सार्वदेशिक सभा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गयी, और उसका महत्त्व भी अधिक-अधिक होता गया, क्योंकि आर्यसमाज के संगठन में उसका सर्वोपरि स्थान है। साथ ही,

उसका कार्यकलाप भा विस्तृत हो गया। ऐसे प्रदेशों में, जहाँ आर्य प्रतिनिधि सभाएँ नहीं थीं सार्वदेशिक सभा द्वारा ही वैदिक वर्म के प्रचार तथा आर्यसमाजों की स्थापना के लिए उद्योग किया जाने लगा। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्रारम्भ में स्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा को सार्वदेशिक सभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सका था, क्योंकि पंजाव यार्थ प्रतिनिधि सभा उसके विरोध में थी। इस विरोध का कारण मांस-भक्षण के सम्बन्ध में पंजाब के आर्यसमाजियों में मतभेद था, और मुख्यतया इसी के ग्राघार पर वहाँ दो पार्टियों तथा दो प्रान्तीय संगठनों (प्रतिनिधि सभाग्रों) का निर्माण हो गया था। पर कुछ समय के पश्चात् प्रादेशिक सभा के नेताग्रों ने न केवल मांस-भक्षण का समर्थन करना वन्द कर दिया था, अपितु वे यह भी स्वीकार करने लग गये थे कि मांस-भक्षण का वेदों में विघान नहीं है। इसीलिए ग्रार्यसमाज बाजार सीताराम (दिल्ली) के एक प्रश्न के उत्तर में ६ अक्टूबर, सन् १६१८ को प्रादेशिक सभा के मन्त्री महोदय ने लिखा था, कि "मांस-भक्षण के विषय में हमारी सभा का सिद्धान्त वही रहा है श्रीर अब भी वही है जो स्वामी दयानन्द जी महाराज का है, श्रर्थात् मांस-भक्षण वेदानुकुल नहीं है।" इस पत्र के प्रकाशित होने पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, कि जव मांस-भक्षण के सम्वन्ध में प्रादेशिक सभा का वहीं मत है जो ग्रन्य प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाग्रों का है, तो सार्वदेशिक सभा में उसे प्रतिनिधित्व प्रदान करने में क्या बाधा है ? इसपर पंजाव श्रार्यं प्रतिनिधि सभा द्वारा यह कहा गया, कि मांस-भक्षण के विषय में प्रादेशिक सभा ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की है। उसे अपनी अन्तरंग सभा में स्पष्ट रूप से इस ग्रागय का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये, कि "मांस-भक्षण वेद-विरुद्ध श्रीर पाप है और मांस-भक्षण करनेवाले को समाज में कोई स्थान (अधिकार) न दिया जाए।" प्रादेशिक सभा के मन्त्री ने यह बात स्वीकार की, कि श्रब तक उनकी सभा द्वारा मांस-भक्षण के पक्ष या विपक्ष में कोई प्रस्ताव स्पष्ट व सुनिश्चित रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है, और जो पत्र सभा द्वारा सीताराम बाजार के आर्यसमाज को लिखा गया था, वह सभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत प्रस्ताव नहीं था। इसपर सार्व-देशिक सभा ने प्रादेशिक सभा के मन्त्री को यह लिखा कि वह अपनी अन्तरंग सभा में मांस-भक्षण के वेद-विरुद्ध होने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार कराएँ। ६ जनवरी, सन् १६३२ को प्रादेशिक सभा की अन्तरंग सभा में सार्वदेशिक सभा के पत्र पर विचार कर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया-- "ग्रार्य सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का पत्र पढ़ा गया। निश्चय हुआ, कि यदि उक्त (सार्वदेशिक) सभा की अन्तरंग सभा प्रस्ताव द्वारा निश्चय दिलाए कि मांस के विषय में हमारी सभा ने जो घोषणा कर रक्खी है, उसको कन्फर्म (पुष्ट) करना एफिलियेशन (सार्वदेशिक सभा में सम्मिलत होने) के लिए पर्याप्त होगा, तो उस घोषणा को हमारी सभा कन्फर्म करती है।" इस प्रस्ताव में जिसे 'घोषणा' कहा गया है, उससे वही मन्तव्य अभिन्नेत है जिसे नादेशिक सभा के मन्त्री ने सीताराम बाजार आर्यसमाज को लिखे पत्र में प्रकट किया था। प्रादेशिक सभा के इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर २० ग्रक्टूबर, सन् १६३३ के अघिवेशन में सार्व-देशिक सभा ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया, कि "यह सभा निश्चय करती है कि यदि प्रादे-शिक सभा की अन्तरंग सभा ६ अक्टूबर, १६१८ के पत्र की घोषणा को, जो सभा के मन्त्री ने आर्यंसमाज वाजार सीताराम देहली को लिखा था, प्रस्ताव के रूप में पास कर

देवे, तो प्रादेशिक सभा को सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित कर लिया जाए।" पर सन् १९३६ तक प्रादेशिक सभा सार्वदेशिक सभा के साथ सम्बद्ध नहीं हुई थी, और वह ग्रायं-समाज के इस सर्वोपिर सार्वभीम संगठन से स्वतन्त्र थी। पर प्रादेशिक सभा को ग्रायं-सामाजिक जगत् में समुचित व सम्मानास्पद स्थान प्राप्त होता जा रहा था। यही कारण है, कि जब सार्वदेशिक सभा द्वारा सन् १६२७ में दिल्ली में प्रथम सार्वदेशिक ग्रायं महा-सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया, तो उसका ग्रध्यक्ष प्रादेशिक सभा के संस्थापक ग्रीर उन्नायक महात्मा हंसराज को बनाया गया।

#### (३) सार्वदेशिक सभा का कार्यकलाप : धर्म-प्रचार

सन् १९३६ तक सार्वदेशिक सभा को वह महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं हुई थी, जो उसकी वर्तमान समय में है। पर उस द्वारा अत्यन्त व्यापक क्षेत्र में विविध प्रकार के ऐसे कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे, जिनके कारण उसके महत्त्व एवं प्रभाव में निरन्तर वद्धि होती जा रही थी। वीसवीं सदी के प्रथम दशक तक श्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का क्षेत्र प्रायः उत्तरी भारत तक सीमित था, श्रीर वहाँ भी ग्रसम तथा उड़ीसा सदृश प्रदेशों में उसका प्रभाव नगण्य-सा ही था। जहाँ तक दक्षिणी भारत का सम्बन्ध है, उसके विविध प्रदेशों में महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों व शिक्षात्रों का ग्रभी प्रवेश भी प्रारम्भ नहीं हुआ था। सार्वदेशिक सभा का ध्यान इस वात की ग्रोर गया, ग्रीर उसने इन प्रदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाजों की स्थापनां के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। सार्वदेशिक सभा की स्थापना के समय विहार भीर वंगाल की सम्मिलित प्रतिनिधि सभा थी। बाद में (मार्च, १६३०) इन दोनों की प्रतिनिधि सभाएँ पृथक् हो गयी, और असम को वंगाल प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत कर दिया गया। इसी समय उड़ीसा के आर्य-समाजों को बिहार प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाग्रों के इस नये संगठन के कारण ग्रसम में श्रार्थसमाज के प्रचार-प्रसार की उत्तर-दायिता बंगाल प्रतिनिधि सभा पर श्रा गयी, श्रीर उड़ीसा में विहार प्रतिनिधि सभा पर। इस दशा में ग्रसम ग्रीर उड़ीसा में घर्म-प्रचार के कार्य पर सार्वदेशिक सभा को ध्यान देने की ग्रावश्यकता नहीं रह गयी, ग्रौर उसने ग्रपनी सब शक्ति दक्षिणी भारत पर केन्द्रित करने का निश्चय किया। सन् १६१७ में सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा का एक अघिवेशन हुआ, जिसमें दक्षिणी भारत में घर्म-प्रचार के सम्बन्ध में बरमा की आर्य-प्रतिनिधि सभा के एक पत्र पर विचार-विमर्श के पश्चात् यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया-"मद्रास में प्रचार के सम्बन्ध में विचार किया गया और २३ जनवरी, १६१७ का आर्य-प्रतिनिधि सभा वरमा का पत्र पढ़ा गया । सर्वसम्मति से निश्चय हुग्रा कि मद्रास में प्रचार के कार्य को सभा अपने हाथ में ले ले और आर्य प्रतिनिधि सभाओं तथा सर्वसाधारण से घन की अपील की जाए। १८०० रुपपे के व्यय की स्वीकारी वजट में बढ़ा देने की साघारण सभा से प्रार्थना की जाए। किसी योग्य व्यक्ति की तलाश का उद्योग किया जाए। समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया जाए।" यद्यपि सार्वदेशिक सभा ने दक्षिणी भारत में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था, पर चार-पाँच वर्ष तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया जा सका। न सुयोग्य प्रचारक की व्यवस्था की जा सकी, और न उसके लिए घन ही एकत्र हुआ। फिर भी सभा ने अपने प्रयत्न को जारी रखा, और सन्

१६२३ में उसे दो प्रचारक दक्षिणी भारत भेजने में सफलता प्राप्त हो गयी। दक्षिणी-भारत में चार प्रदेश हैं--- मद्रास (तिमलनाडु), ग्रान्ध्रप्रदेश, कर्नाटक ग्रौर केरल। इन चारों की भाषाएँ कमशः तिमल, तेलुगु, कन्नड़ श्रौर मलयालम हैं। सभा द्वारा मद्रास भीर मान्ध्र में कार्य करने के लिए पण्डित केशवदेव ज्ञानी को नियुक्त किया गया, भीर कर्नाटक तथा केरल में पण्डित घर्मदेव को। ये दोनों गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक थे, और घर्म-प्रचार के लिए उनमें अनुपम उत्साह था। उन्होंने स्थानीय भाषाएँ सीखकर प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया, श्रीर श्रनेक नगरों में श्रार्यसमाजों की स्थापना की । सन् १६२२-२३ में स्वामी श्रद्धानन्द सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे । उन्हीं की प्रेरणा से पण्डित केशवदेव और पण्डित घर्मदेव ने सुदूर दक्षिण में घर्म-प्रचार के लिए जाना स्वीकार किया था। स्वामीजी की अपनी भी इच्छा थी, कि इन प्रदेशों में जाकर आयं-समाज का प्रचार-प्रसार करें। मद्रास के नेताओं के साथ स्वामीजी का सम्पर्क भी विद्यमान था। अमृतसर-कांग्रेस के अवसर पर श्री विजय राघवाचार्य और श्री कस्तूरी-रंग आयंगर सद्भ नेताओं से उनका परिचय हो गया था, और उन्होंने स्वामीजी को मद्रास आने का निमन्त्रण भी दिया था। दक्षिणी भारत की समस्याओं के प्रति भी स्वामीजी का ध्यान था। सन् १९२४ में जब कावेरी नदी में भयंकर बाढ़ ग्रा जाने के कारण लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ी, तो स्वामीजी ने बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए घन की अपील की, जिस पर पचास हजार के लगभग घनराशि एकत्र हो गयी। इस धन को लेकर पण्डित सत्यकेतु विद्यालंकार को त्रिचनापल्ली भेजा गया, और वहाँ जाकर उन्होंने वाढ-पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए ग्रनेक केन्द्र स्थापित किये। यह सहायता-कार्य सार्वदेशिक सभा के तत्त्वावधान में ही किया गया था। सन् १६२५ में स्वामीजी की दक्षिणी भारत में धर्म-प्रचार की इच्छा पूर्ण हुई, और वह अनेक स्थानों पर व्याख्यान देते हुए ६ मई को मद्रास पहुँच गये। इस प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या अस्पृश्यता की थी। स्वामीजी ने मद्रास की जनता का इस समस्या की ग्रोर ध्यान श्राकुष्ट किया, ग्रीर दिखतों के उद्धार के लिए लोकमत को तैयार किया। स्वामीजी की प्रचार-यात्रा द्वारा उस कार्य को बहुत बल मिला, जिसे पण्डित केशवदेव और पण्डित धर्मदेव दक्षिणी भारत में शुरू कर चुके थे। वर्तमान समय में ग्रान्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु-सर्वत्र ग्रार्यसमाज स्थापित हैं, ग्रौर इन प्रदेशों में प्रतिनिधि सभाग्रों की भी सत्ता है। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में यार्यसमाज के प्रचार-प्रसार का जो कार्य हुया है उसका प्रारम्भ सन् १६२३ में सार्वदेशिक सभा द्वारा ही किया गया था। सभा द्वारा नियुक्त प्रचारकों ने अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं में यनेक पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं, जिनसे वैदिक वर्म के प्रचार में बहुत सहायता मिली। उन द्वारा शुद्धि के लिए भी सफल प्रयत्न किया गया। सन् १६३६ तक पण्डित केशवदेव द्वारा १५ ग्रीर पण्डित घर्मदेव द्वारा १४ समाजों की दक्षिणी भारत में स्थापना की जा चुकी थी।

सुदूर दक्षिण में वैदिक घर्म के प्रचार के साथ ही सार्वदेशिक सभा का घ्यान विदेशों में घर्म-प्रचार की ग्रोर भी गया। दक्षिणी ग्रफीका, मारीशस, पूर्वी ग्रफीका, फीजी, सुरीनाम ग्रादि में भी ग्रार्यसमाज का प्रचार-प्रसार किस प्रकार ग्रीर किन महानु-भावों के प्रयत्न से हुग्रा, इसपर इस 'इतिहास' में पृथक् रूप से प्रकाश डाला गया है। पर इस सम्बन्ध में सार्वदेशिक सभा द्वारा जो प्रयत्न किया गया, उसका यहाँ संक्षिप्त

उल्लेख सभा के कार्यकलाप पर प्रकाश डालने के लिए ग्रावश्यक है। सन् १६३३ में भ्रमेरिका के शिकागो नगर में 'वर्ल्ड फेलोशिप आफ फेथ्स' (World Fellowship of Faiths) नामक संस्था द्वारा एक विश्व-धर्म-सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया था। इसमें विश्व के विविध धर्मों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। सार्वदेशिक सभा ने निश्चय किया, कि ग्रार्यसमाज का भी एक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भेजा जाए। इसके लिए प्रसिद्ध ग्रार्य विद्वान् पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद को चुना गया। उन्होंने शिकागो जाकर जो योग्यतापूर्ण भाषण दिये, उनसे वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज के कार्यकलाप की ओर श्रमेरिका के विद्वत्समाज का ध्यान श्राकृष्ट हुआ, और महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षात्रों व मन्तव्यों के प्रति लोगों में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव हुत्रा। सम्मेलन की समाप्ति पर उसके मन्त्री श्री चार्ल्स फ्रेडरिक वेल्लर ने जो पत्र सार्वदेशिक सभा के मन्त्री को भेजा था, उससे यह भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है कि पण्डित अयोध्याप्रसाद के भाषणों से सम्मेलन में उपस्थित लोग किस प्रकार प्रभावित हुए थे। पत्र यह था---'प्रियवर मन्त्री महोदय, नमस्ते । मान्य पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद वी० ए० को विग्व-धर्म-सम्मेलन शिकागो के अधिवेशन में भेजने के लिए आपको तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आपके सहयोगियों को हादिक घन्यवाद। पण्डित जी ने सम्मेलन की वैठकों में कई भाषण दिये। उनके भाषण खोजपूर्ण तथा प्रभावशाली थे। अनेक बैठकों के कार्य का प्रारम्भ उन्होंने वैदिक ऋचात्रों के सस्वर सुन्दर पाठ तथा ग्रोजस्वी प्रार्थनाग्रों के साथ कराया। सम्मेलन की बैठकों ग्रीर गोष्ठियों में तथा व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप में उन्होंने जो परामर्श दिये वे वहुत उत्तम थे। "अव चूँकि वह लम्वी यात्रा करके शिकागो आये हैं, यह त्रावश्यक प्रतीत होता है कि वह कुछ ग्रधिक समय यहाँ ठहरें, ग्रीर विविध सभाग्रों में व्याख्यान दें, हमारी अमेरिकन संस्थाओं से परिचय प्राप्त करें, और आपके महान् श्रान्दोलन के स्वरूप श्रीर उपलब्धियों से हमें परिचित कराएँ।" यह पत्र प्राप्त होने पर सार्वदेशिक सभा ने पण्डित अयोध्याप्रसाद को धर्म-प्रचार के लिए एक वर्ष अमेरिका में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। अमेरिका की अनेक संस्थाओं और सभा-सोसायटियों ने पण्डित जी को वैदिक धर्म पर व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के तुलनात्मक घर्म के प्रोफेसर चार्ल्स वरेडिन पण्डित जी के व्याख्यानों तथा वेदार्थ करने की उनकी शैली से इतने प्रभावित हुए, कि उन्होंने तुलनात्मक घर्म की पाठ-विधि में श्रायंसमाज को भी सम्मिलित कर लिया, श्रौर धर्मों के तुलनात्मक श्रध्ययन पर उनकी व्याख्यानमाला करायी। पण्डित अयोध्याप्रसाद ने अपनी विद्वत्ता से अमेरिका के सुशिक्षित नर-नारियों को बहुत प्रभावित किया, और उनमें वैदिक धर्म तथा आर्यसमाज के प्रति रुचि उत्पन्न की। छह मास के लगभग ग्रमेरिका (संयुक्त राज्य ग्रमेरिका) में वैदिक घर्म तथा आर्य संस्कृति का प्रचार कर पण्डित अयोध्याप्रसाद दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित उन उपनिवेशों में गये, जहाँ भारतीय लोग भी अच्छी वड़ी संख्या में वसे हुए थे। ये उपनिवेश त्रिनिडाड, डच गुयाना ग्रौर ब्रिटिश गुयाना थे, जिनमें प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के अधीन भारतीयों को मजदूरी के लिए ले-जाया गया था। इनमें आर्यसमाज का पहले से ही कुछ प्रचार था, पर पण्डित अयोध्याप्रसाद के योग्यतापूर्ण व्याख्यानों से वहाँ के ग्रार्यसमाजियों को वहुत वल मिला ग्रौर ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में बहुत सहायता प्राप्त हुई। त्रिनिडाड में श्रयोध्याप्रसाद जी ने तीन सौ के लगभग

ईसाइयों और मुसलमानों की शुद्धि की, जिनमें वाजिद ग्रली तथा सोहराव खाँ नामक दो सम्पन्न व सुशिक्षित व्यक्ति भी थे। उनके नये नाम सत्यपाल ग्रीर सत्यदेव रखे गये। मुसलमानों ने इनकी शुद्धि का उग्र रूप से विरोध किया, पर ये ग्रपने निश्चय पर दृढ़ रहे भीर श्रार्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ता बन गये। गुयाना (डच ग्रीर ब्रिटिश) में भी पण्डित अयोध्याप्रसाद को अनुपम सफलता प्राप्त हुई, ग्रीर उनके प्रचार से ग्रार्यसमाज की जड़ें वहाँ वहुत सुदृढ़ हो गयीं। ग्रमेरिकन महाद्वीप के विविध द्वीपों व उपनिवेशों में ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार पर इस ग्रन्थ में पृथक् रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ उनका उल्लेख केवल यह प्रदिशत करने के लिए ही किया गया है कि विदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार में सार्वदेशिक सभा का कर्तृत्व भी महत्त्व का था।

#### (४) सार्वदेशिक सभा का कार्यकलाप: पुस्तक-प्रकाशन तथा श्रनुसन्धान-विभाग

प्रचार का एक सशक्त साधन पुस्तकों, पुस्तिकाग्रों तथा समाचार-पत्रों का प्रकाशन है। सार्वदेशिक सभा ने इस ग्रोर भी ध्यान दिया। सन् १६२५ में शिवरात्रि के ग्रवसर पर महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मशताब्दी मथुरा में मनायी जानी थी। उस समय यह ग्रावश्यकता ग्रनुभव की गयी थी, कि ग्रार्यसमाज-विषयक साहित्य का व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिये। इस बात को दृष्टि में रखकर शताब्दी-महोत्सव के पूर्व १७ जून, १९२४ के ग्रधिवेशन में सार्वदेशिक सभा ने साहित्य के प्रकाशन के लिए 'प्रकाशन विभाग' की स्थापना का निश्चय किया और हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया। इनमें सत्यार्थप्रकाश का संस्कृत अनुवाद, वैदिक-सिद्धान्त, ग्रार्थ पर्व पद्धति, वैदिक टीचिग्स (अंग्रेजी में) ग्रीर 'ग्रार्थसमाज क्या है ?' विशेष महत्त्व की थीं। ये पुस्तकें जन्म-शताब्दी के समय तक शताब्दी-सभा के तत्त्वावधान में प्रकाशित हो गयी थीं, भीर विकय से जो पुस्तकों शेष रह गयी थीं, उन्हें सार्वदेशिक सभा के प्रकाशन-विभाग के सुपुर्व कर दिया गया था ! इस प्रकार महर्षि-जन्म-शताब्दी मथुरा के पश्चात् सार्वदेशिक सभा ने पुस्तकों के विकय तथा प्रकाशन का जो कार्य प्रारम्भ किया, वह निरन्तर उन्नति करता गया और सभा द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का प्रकाशन किया गया। सन् १६३६ तक सभा के प्रकाशन-विभाग द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गयी थीं, उनमें आर्य सिद्धान्त विमर्श, दयानन्द सिद्धान्त भास्कर, विदेशों में आर्यसमाज, दयानन्द जन्म शताब्दी वृत्तान्त, यमपितु परिचय ग्रीर वैदिक सन्ध्या रहस्य विशेष महत्त्व की थीं।

६ फरवरी, १६२७ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने एक मासिक पत्र भी प्रकाशित करने का निश्चय किया। इस समय तक सभा को स्थापित हुए १८ वर्ष व्यतीत हो चुके थे, पर उसका कोई अपना पत्र नहीं था। अपने कार्यकलाप आदि के सम्बन्ध में उसे जनता को जो सूचनाएँ देनी होती थीं, उनके लिए परिपत्रों (सर्क्युलरों) का आश्रय लिया जाता था जिनपर डाक-व्यय का बहुत खर्च पड़ जाता था। परिपत्रों द्वारा प्रचार कर सकना तो सम्भव ही नहीं था। अतः सभा ने 'सार्वदेशिक' नाम से एक मासिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। उसका वार्षिक मूल्य दो रुपये रखा गया। पत्र के प्रकाशन में व्यय अधिक न हो, इस बात को ध्यान में रखकर उसके लिए किसी वैतनिक सम्पादक की नियुक्ति नहीं की गयी। ग्राहक कम होने से उसे निरन्तर घाटा ही होता रहा। पर क्योंकि प्रचार का वह उपयुक्त साधन था, अतः घाटा सहकर भी सभा ने उसके प्रकाशन को जारी रखा।

सार्वदेशिक सभा ने इस बात की ग्रावश्यकता भी अनुभव की, कि एक ऐसा अनुसन्धान-विभाग खोला जाना चाहिये, जिसका कार्य वैदिक सिद्धान्तों पर उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखवाना ग्रीर वैदिक शोघ करवाना हो ग्रीर जिस द्वारा उन पुस्तकों का खण्डन भी किया जाए जो ग्रायंसमाज के विरुद्ध लिखी गयी हों। इसीलिये १५ दिसम्बर, १६२६ को सभा की अन्तरंग सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया--''यह विषय पेश हुआ कि सार्वदेशिक सभा आर्यसमाज के विरुद्ध लिखी हुई पुस्तकों के उत्तर देने तथा वैदिक सिद्धान्तों पर अच्छे-अच्छे प्रन्थ लिखवाने तथा अन्य अन्वेषण करने से सम्बन्धित विभाग खोले। विचार के बाद उपर्युक्त विभाग का खोलना निश्चित हुन्ना ग्रौर यह निश्चय हुआ कि स्वामी वेदानन्द जी से प्रार्थना की जाए कि वे अपना हैडक्वार्टर देहली बनाएँ श्रीर इस विभाग को अपने चार्ज में रखें।" पर स्वामी वेदानन्द दिल्ली नहीं श्रा सके और इसी कारण इस प्रस्ताव को क्रियान्वित कर सकना सम्भव नहीं हुआ। इस-पर बाबू श्यामसुन्दर लाल ने १२ नवम्बर, १६३० को एक पत्र लिखकर सभा का ध्यान अनुसन्धान-विभाग की स्थापना की स्रोर श्राक्वण्ट किया। २३ नवम्बर को सार्वदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा ने इस पत्र पर विचार कर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया-"सर्वसम्मति से निश्चय हुग्रा कि वैदिक सिद्धान्तों के विषय में समय-समय पर जो सन्देह उठते रहते हैं, उनपर पूर्णतया विचार श्रीर अनुसन्धान करने के लिए यह श्रावश्यक है कि सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत ऐसी संस्था (एकेडेमी) कायम की जाए जो सिद्धान्तों पर विचार करे और उसके सामने श्रायंसमाज के सारे विद्वानों को यह अवसर मिले कि वे ग्रपनी-ग्रपनी शंकाएँ ग्रौर विचार उपस्थित कर सकें। इस संस्था को कायम करने की विस्तृत स्कीम श्री पण्डित घर्मेन्द्रनाथ जी श्रागामी श्रन्तरंग सभा में प्रस्तुत करें।" पण्डित घर्मेन्द्रनाथ गुरुकुल वृन्दावन के सुयोग्य स्नातक थे। उन्होंने प्रस्तावित संस्था की योजना तैयार कर ली, और मार्च, १६३१ में उसे अन्तरंग सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभा ने निश्चय किया, कि तीन सज्जनों की एक उपसभा बनायी जाए, जो प्रस्तुत योजना और उसपर ग्राये हुए सुभावों पर विचार कर एक ऐसी ऋयात्मक योजना तैयार करे, जिसका कार्य पाँच हजार रुपये एकत्र हो जाने पर प्रारम्भ किया जा सके । उस सभा के सदस्य निम्नलिखित सज्जन थे-बावू श्यामसुन्दर लाल (संयोजक), स्वामी स्वतन्त्रा-नन्द और पण्डित घासीराम । इस उपसभा द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार यनुसन्धान-विभाग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, ग्रौर पण्डित प्रियरत्न आर्ष द्वारा एक शोधग्रन्थ लिखवाया गया जिसका नाम 'यम पितृ परिचय' था। वेदों के जिन मन्त्रों में यम और पितर शब्द ग्राये हैं, पण्डित प्रियरत्न जी ने उनका संग्रह कर महर्षि दयानन्द सरस्वती की शैली से उनका अर्थ किया भीर युक्तिपूर्वक यह प्रतिपादित किया कि इन मन्त्रों में पितृ-तर्पण या मृतक श्राद्ध का विधान नहीं है। इस पुस्तक का विद्वानों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया, ग्रीर सार्वदेशिक सभा के ग्रनुसन्वान-विभाग का कार्य सुचार रूप से प्रारम्भ हो गया। पर पण्डित प्रियरत्न जी द्वारा शुरू किया गया गम्भीर कार्यं जारी नहीं रह सका। सन् १९३३ में महींव दयानन्द-निर्वाण-ग्रर्द्ध-शताब्दी उत्सव श्रजमेर में मनाया गया। इस ग्रवसर पर दो सी से ग्रधिक ग्रार्थ विद्वानों ने इस ग्राणय

का आवेदन-पत्र सार्वदेशिक सभा के सम्मुख उपस्थित किया कि चारों वेदों का सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद कराके प्रकाशित करने के महत्त्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेना स्वीकार करें। १० दिसम्बर, १६३३ को सभा ने इस भावेदन-पत्र पर विचार कर यह निर्णय किया, कि सभा के प्रघान महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द से परामर्श कर वेदों के हिन्दी अनुवाद की योजना तैयार करें और उसे अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करें। पर यह निर्णय सभी क्रियान्वित नहीं हुस्रा था कि पंजाव सौर उत्तरप्रदेश की आर्य प्रतिनिधि सभाग्रों की भीर से यह घोषणा कर दी गयी कि उन्होंने एक-एक वेद का हिन्दी में अनुवाद कराना प्रारम्भ कर दिया है। इस दशा में सार्वदेशिक सभा द्वारा इन प्रतिनिधि सभाग्रों को यह लिखा गया, कि वेदों के ग्रनुवाद सदृश महान् कार्य को परस्पर सहयोग से सम्पादित करना ही उचित होगा। साथ ही, उनसे यह भी पूछा गया, कि भविष्य में उनकी सम्मति में किस प्रकार यह कार्य किया जाना चाहिये ? प्रतिनिधि सभाग्रों ने इसके जो उत्तर भेजे, उनपर २६ जनवरी, सन् १९३६ को सभा की अन्तरंग सभा ने विचार कर यह निश्चंय किया कि इस मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए महात्मा नारायण स्वामी, श्राचार्य रामदेव श्रीर स्वामी स्वतन्त्रानन्द की एक उपसभा वना दी जाए। पर इस वीच पंजाव तथा उत्तरप्रदेश की प्रतिनिधि सभाग्रों ने वेदों के अनुवाद के काम को जारी रखा। अव सार्वदेशिक सभा के सम्मुख केवल यह मार्ग रह गया, कि जबतक इन सभाओं द्वारा तैयार कराये गये अनुवाद प्रकाशित न हो जाएँ, सभा कोई अन्य अनुवाद न कराये। इस प्रकार आर्यसमाज की सर्वोच्च सभा ने वेदों के जिस हिन्दी अनुवाद की योजना स्वीकार की थी, उसे उसने स्थगित कर दिया ग्रीर प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ अपने प्रस्तावित अनुवाद को पूरा नहीं कर सकीं। परिणाम यह हुआ, कि १६३६ तक वेदों के अनुवाद का कार्य न प्रतिनिधि सभाग्रों द्वारा किया गया, श्रीर न सार्वदेशिक सभा द्वारा।

#### (५) श्रार्यसमाज के व्यापक क्षेत्र में सार्वदेशिक सभा का नेतृत्व प्रथम श्रार्य महासम्मेलन दिल्ली

श्रायंसमाज का कार्यक्षेत्र किसी एक नगर, प्रवेश व देश तक ही सीमित नहीं है; वह एक सार्वभीम श्रान्दोलन है। श्रतः यह स्वाभाविक ही था, कि उसके संगठन में स्थानीय व प्रान्तीय सभाग्रों की तुलना में सार्वदेशिक सभा के महत्त्व में वृद्धि होती जाए। श्रायंसमाज के विविध-कार्यों में धनेक ऐसे थे, जिनका सम्बन्ध सम्पूर्ण श्रायंजयत् के साथ था। इनका सम्पादन सार्वदेशिक सभा सदृश सर्वोपरि व सार्वभीम सभा द्वारा किया जाना ही उचित था। यही कारण है, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म-शताब्दी-महोत्सव सार्वदेशिक सभा के नेतृत्व में मनाया गया (सन् १६२५)। उसके लिए जिस जन्म-शताब्दी-सभा का निर्माण किया गया, उसके सवसे श्रविक सदस्य सार्वदेशिक सभा द्वारा मनोनीत थे। यह जन्म-शताब्दी मथुरा में मनायी गयी थी। श्रवतक महर्षि के जन्म-स्थान का भलीभाँति निर्धारण नहीं हुग्रा था। उसके सम्बन्ध में ग्रनेक मत थे। पर जब श्राचार्य रामदेव तथा स्वामी सत्यानन्द सदृश श्रायं विद्वानों ने युक्तिसंगत रूप से यह प्रतिपादित कर दिया, कि महर्षि का जन्म टंकारा में हुग्रा था, तो सार्वदेशिक सभा द्वारा वहाँ भी जन्म-शताब्दी-महोत्सव मनाये जाने का निश्चय किया गया, ग्रीर उसके ग्रनुसार वहाँ भी जन्म-शताब्दी-महोत्सव मनाये जाने का निश्चय किया गया, ग्रीर उसके ग्रनुसार

फरवरी, १६२६ में वहाँ शताब्दी मनायी भी गयी। इन महोत्सवों का विवरण इस ग्रन्थ में ग्रन्यत्र यथास्थान दिया गया है। पर इसमें सार्वदेशिक सभा का जो महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व रहा, उससे यह स्पष्ट हो गया कि अब इस सभा ने ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप में वह नेतृत्व प्राप्त कर लिया है, जिसकी यह ग्रधिकारिणी थी।

म्रार्यंसमाज द्वारा भारत में जो सामाजिक व धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न की जा रही थी, जिस प्रकार अपने देश व घर्म के अतीत गौरव का स्मरण करा जनता में स्फूर्ति व उत्साह का संचार किया जा रहा था, जिस प्रकार स्वदेश ग्रीर श्रपनी भाषा के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव किया जा रहा था, ग्रीर जिस ढंग से मिथ्या मन्तव्यों, ग्रन्थविश्वासों तथा कुरीतियों का खण्डन किया जा रहा था, उससे यह स्वाभाविक ही था कि उसके नये-नये विरोघी खड़े होते जाएँ। यही कारण था, जो अंग्रेजी सरकार आर्यसमाज को एक राज-द्रोही संगठन मानने लगी। उसके बहुत-से नेता गिरफ्तार किये गये ग्रीर मुकदमे चलाकर उन्हें सजाएँ दी गयीं। इसीलिए अनेक घर्मान्य मुसलमानों ने आर्य नेताओं पर हमले किये और उनकी हत्या के लिये सफल षड्यन्त्रों की रचना की। आर्यसमाज के सर्वमान्य नेता स्वामी श्रद्धानन्द तक इन षड्यन्त्रों के शिकार हो गये। त्रिटिश सरकार द्वारा ग्रायं-समाज के साप्ताहिक सत्संगों, नगर-कीर्तनों ग्रौर वार्षिकोत्सवों तक में ग्रनेकविध वाघाएँ उपस्थित की जाने लगीं, और समाज के लिए धर्मप्रचार के कार्य को भी ठीक ढंग से कर सकता कठिन हो गया। सन् १९२७ में मुहर्रम के अवसर पर वरेली में दंगा हो गया, जिसमें मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं (विशेषतया त्रार्यसमाजियों) पर आक्रमण किये गये श्रीर आक्रान्ताओं को गिरफ्तार करने के स्थान पर पुलिस ने आर्यसमाज-मन्दिर पर ही हमला बोल दिया। उस समय समाज-मन्दिर में साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। पुलिस के सिपाही जूते पहने हुए वेदी पर चढ़ गये और ग्रायों को गिरफ्तार कर लिया। वरेली की यह घटना उस प्रवृत्ति व मनोवृत्ति की सूचक थी, जो इस समय सरकार की आर्य-समाज के प्रति थी। २४ जुलाई, १६२७ को इस घटना पर विचार करने के लिए सार्व-देशिक सभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये गये—(१) वरेली की दुर्घटना के समाचार पढ़कर इस सभा को महान् दु:ख हुग्रा। सभा की सम्मित में शहर-कोतवाल ग्रीर तहसीलदार का जूते पहनकर वेदी पर चढ़ जाना, साप्ताहिक म्रिधिवेशन में विघ्न डालना, फिर निरपराध ग्रार्थ पुरुषों के जनेऊ उतरवाना, ग्रन्याययुक्त वलात्कारपूर्ण कार्य था और घार्मिक कार्य में हस्तक्षेप और घर्म का अपमान था। इससे ग्रायंजगत् में गहरा ग्रसन्तोष फैला हुग्रा है। ग्रतः यह सभा गवर्नमेंट से ग्राशा करती है कि वह इन सव ग्रन्यायपूर्ण कार्यों के उत्तरदाता ग्रधिकारियों तथा ग्रन्य अपराधियों को उचित दण्ड देकर आर्य पुरुषों के घायल हृदयों को आश्वासन देगी और भविष्य के लिए ऐसे आदेश देगी कि ऐसे अनियमित कार्य असंभव हो जाएँ। (२) सब नगरों और ग्रामों में ७ ग्रगस्त, १६२७ रविवार को सार्वजनिक सभाएँ की जाएँ जिनमें हिन्दू, सिक्ख, जैनी, पारसी ग्रादि समस्त ग्रार्य लोग निमन्त्रित किये जाएँ। सभाग्रों में वरेली-सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार कराके भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा पत्रों को भेजे जाएँ। (३) भ्रार्थ-समाज की वर्तमान परिस्थिति पर विचार करने थौर थार्य जनता की सम्मति को प्रकाशित करने के लिए सितम्बर या अवटूवर में आर्य पुरुषों की एक कान्फरेन्स की जाए जिसके प्रवत्य के लिए एक स्वागतकारिणी सभा संगठित की जाए। स्वागतकारिणी के

1

संगठन के लिए एक उपसमिति निम्नलिखित महानुभावों की वनायी जाए—स्वामी रामानन्द और पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति। सार्वदेशिक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण था। उस द्वारा जिस कान्फरेन्स या महासम्मेलन के आयोजन का निर्णय किया गया था, उसमें उन सब समस्याओं, विष्न-वाद्याओं तथा कठिनाइयों पर विचार होना था, जो इस समय आर्यसमाज के सम्मुख उपस्थित थीं। इससे आर्यसमाज के ऐसे सार्वजनिक सम्मेलनों का सूत्रपात हुआ, जिनमें नेताओं के साथ-साथ सर्वसाधारण जनता के प्रतिनिधि भी समाज की समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते थे और लोगों में वह उत्साह उत्पन्न किया जा सकता था, जिससे कि वे आत्म-रक्षा में समर्थ हो सकें। इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन कर सार्वदेशिक सभा ने समाज की सर्वोपरि संस्था होने के कारण न केवल अपने कर्तव्य का पालन ही किया था, अपितु भविष्य के लिए भी एक ऐसा मार्ग तैयार कर दिया था जिसपर चलकर आर्यसमाज निरन्तर उन्नित करता रह सकता था।

स्वामी रामानन्द भ्रौर पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति ने कान्फरेन्स(महासम्मेलन) की जो योजना तैयार की, उसे सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने स्वीकार कर लिया, और सम्मेलन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गये-(१) ग्रार्य जाति के घार्मिक तथा नागरिक अधिकारों पर होनेवाले आऋमणों के निवारण के उपाय सोचना। (२) सरकार की घामिक नीति के सम्बन्ध में आर्य जाति की नीति का निर्णय। (३) देश-देशान्तरों में श्रीर द्वीप-द्वीपान्तरों में आर्य संस्कृति की रक्षा तथा प्रचार के उपायों पर विचार। (४) यार्यसमाज के यान्तरिक संगठन को दृढ़ करना। (१) उपर्युक्त नियमों की योर श्रार्य-जगत् के लोकमत को केन्द्रित करना । उद्देश्यों के निर्धारण के साथ ही स्वागतकारिणी सभा और विनय निर्घारिणी सभा ग्रादि के गठन के सम्बन्ध में भी सब बातें तय कर ली गयीं। सम्मेलन के लिए जो स्वागतकारिणी सभा बनायी गयी, पण्डित रामचन्द्र देहल्बी को उसका प्रधान और पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति को मन्त्री निर्वाचित किया गया। सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा हंसराज चुने गये। इस समय तक आर्य प्रादेशिक सभा सार्व-देशिक सभा के साथ सम्बद्ध नहीं हुई थी, पर आर्यंजगत् पर संकट के जो बादल मंडरा रहे थे, उन्हें दृष्टि में रखकर महात्मा जी को सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, क्योंकि वह ग्रायंसमाज के सर्वमान्य ग्रग्नणी नेता थे। स्वामी श्रद्धानन्द का वलिदान हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था। उनकी स्मृति आर्य जनता में ताजी थी, जिसके कारण लोगों में अपने समाज पर आये हुए संकटों का निवारण करने के लिए अनुपम उत्साह विद्यमान था। सभी प्रदेशों और सभी पार्टियों के ग्रार्य नेता इस सम्मेलन में उपस्थित थे, जिन्हें एक वेदी पर एकसाथ बैठे हुए देखकर ग्रायों में ग्रपने ग्रान्दोलन के उज्ज्वल भविष्य की ग्राशा का संचार हो रहा था। लाला लाजपतराय ग्रीर पण्डित मदन-मोहन मालवीय सदृश अखिल भारतीय नेता भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ब्रध्यक्ष-पद से महात्मा हंसराज ने जो भाषण दिया, वह अत्यन्त गम्भीर, विद्वत्तापूर्ण और श्रोजस्वी था। महर्षि दयानन्द के मिशन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा-"स्वामी दयानन्द तो किसी एक ही जाति या एक ही देश का सुधार नहीं करना चाहते थे। वेतो एक सार्वभौम का भण्डा हाथ में लेकर आये थे। उनके लिए आवश्यक था कि जहाँ वे वैदिक धर्म के अनुयायियों में आयी हुई त्रुटियों को दूर करें, वहाँ वैदिक धर्म

से भिन्न मत-मतान्तरों के दोष भी दूर कर दें, क्योंकि इन दोषों के दूर कर देने का यह ग्रर्थं है कि सारे संसार को वैदिक वर्मी बना दिया जाय।" शुद्धि-ग्रान्दोलन ग्रीर मुसलमानों द्वारा आर्य नेताओं की हत्या का उल्लेख करते हुए महात्मा जी ने कहा-"इस समय चारों ग्रोर से मुसलमान भाइयों की तरफ से ग्रार्यसमाज का जो विरोध हो रहा है, वह इसी कारण से है कि वे जिस जाति को अपना ग्रास समकते थे वह ग्रव उनका ग्रास बनना पसन्द नहीं करती। मैं समभता हूँ कि शुद्धि के विरुद्ध हल्ला करने में मुसलमान भाई ग्रपनी भारी कमजोरी का परिचय दे रहे हैं। मुसलमान सैकड़ों वर्षों से तबलीग का काम करते या रहे हैं, यौर कभी किसी ने शिकायत नहीं की। यदि यब हिन्दू या ग्रार्य सदियों से बन्द हुए द्वार को खोल रहे हैं, तो उन्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए।… श्री स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान हुए ग्राज ग्यारह मास बीत रहे हैं, ग्रौर इन ग्यारह मासों में न्यूनाधिक एक दर्जन ऐसी दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं जिनमें मुसलमानों ने शुद्धि या हिन्दू संगठन के कार्य करनेवालों पर हत्याकारी आक्रमण किये हैं ... ये आक्रमण मुसलमानों ग्रीर इस्लाम के माथे पर कलंक का टीका लगाते जाते हैं। कई ग्रार्थ ग्रीर हिन्दू भाई इस प्रकार के हत्याकाण्ड को देखकर घवरा उठते हैं। हत्या होते देखकर बहुत-से लोग कह उठते हैं कि ग्रव क्या होगा ? परन्तु ग्रार्थ देवियो ग्रीर ग्रार्थ सज्जनो ! मैं इस वृद्ध अवस्था में भी इन घटनाओं को देखकर निराश नहीं होता, वरन् सच्ची वात तो यह है कि जब मैं ये घटनाएँ होती देखता हूँ तो मेरे अन्दर घर्म-प्रचार की, सत्य के प्रसार की भ्रधिक लगन जाग उठती है। जिस जाति और धर्म को इस प्रकार बलिदान देने पड़ते हैं परमात्मा उस घर्म भीर जाति को बहुत ऊँचा ले-जाना चाहता है।" महात्मा जी ने अपने भाषण में ग्रार्य जाति के निर्माण ग्रीर उज्ज्वल भविष्य के लिए इस बात पर जोर दिया कि जाति की जनसंख्या में न्यूनता न भ्राने दी जाए, व्यक्तिगत जीवन को उन्नत व सशक्त बनाया जाए ग्रीर व्यक्तियों को परस्पर संगठित किया जाए। ये तीनों कार्य किस प्रकार हों, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने क्रियात्मक सुभाव दिये। श्रार्य जाति की जनसंख्या में कमी न त्राने दी जाए, इसके लिए उनका कथन था, कि "त्रार्य जाति की जनसंख्या में कमी लानेवाली वातों में सबसे पहली बात छूतछात का रोग है ग्रीर ग्रार्य जाति का तिहाई भाग इस प्रकार का है जिसे हम हर समय ग्रपने से ग्रलग धकेलते रहते हैं ग्रीर विद्यमियों की सबसे ग्रधिक दृष्टि इन्हीं लोगों पर पड़ रही है। इस प्रसंग में उन्होंने विघवाग्रों ग्रीर ग्रनाथों का भी जिक्र किया, ग्रीर उनकी दशा को सुधारने के लिए ग्रपील की। ग्रार्य जाति में नवजीवन के संचार के सम्बन्ध में ग्रार्यसमाज का जो महान् उत्तर-दायित्व है, महात्मा जी ने उसपर विशव रूप से प्रकाश डाला, जिससे ग्रायों को सही मार्ग का बोघ हुआ।

दिल्ली के प्रथम ग्रार्थ महासम्मेलन में सब मिलाकर ग्रठारह प्रस्ताव स्वीकार किये गये। एक प्रस्ताव "हिन्दू जाति ग्रौर ग्रार्थसमाज के सर्वमान्य नेता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के निर्दयतापूर्ण वघ, जो एक दीवाने मुसलमान द्वारा किया गया था" के प्रति घृणा प्रकट की गयी, ग्रौर लाला वद्रीशाह, महाशय भैरोसिंह, राय वहादुर सिंह, महाशय नानक चन्द, महाशय वनवारी लाल तथा ग्रन्य शहीदों के प्रति सम्वेदना को प्रकट किया गया। प्रस्ताव के ग्रन्तिम शब्द इस प्रकार थे—"इस सम्मेलन का यह दृढ़ निश्चय है कि ग्रमर शहीद पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रवित्र पदिचिह्नों का ग्रनुसरण करने एवं

वैदिक धर्म की पिनत्र नेदी पर प्राण देने के लिए हजारों नीर सन्तद्ध रहेंगे।" यह प्रस्ताव भाई परमानन्द द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और महाशय कृष्ण, पण्डित नेकीराम शर्मा और पण्डित वासीराम ग्रादि ग्रनेक ग्रार्य नेताग्रों के इसके समर्थन में भाषण हुए थे।

महासम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रायं रक्षा समिति तथा ग्रायं-वीर दल की स्थापना के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव के शब्द निम्नलिखित थे-- "वर्तमान संकट और सामाजिक सेवाओं के महत्त्व को दृष्टि में रखता हुआ यह सम्मेलन आर्य जाति के घार्मिक तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित सज्जनों की आयं-रक्षा समिति बनाता है, जो सार्वदेशिक सभा के ग्रघीन होगी। यह समिति देशभर का भ्रमण कर निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करे-(१) दस हजार ऐसे सेवकों को भर्ती करे जो धर्म-रक्षा के लिए प्राण तक ग्रर्पण करने के लिए सदा उद्यत हों। (२) रक्षा-निधि के लिए पचीस हजार रुपया एकत्र करे। इस निधि का धन सार्व देशिक सभा के अधीन होगा। (३) स्यान ग्रीर ग्रनुकूलता देखकर उस स्थान की प्रान्तीय ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की सलाह से और सार्वदेशिक सभा की अनुमति से सब आवश्यक उपायों का, जिनमें सत्याग्रह भी शामिल है, अवलम्बन करे। (४) यह समिति अपने कार्य के लिए नियम वनाए और सम्मेलन के समाप्त होते ही कार्य आरम्भ कर दे। समिति के सदस्य-श्री नारायण स्वामी दिल्ली, भाई परमानन्द लाहीर, ग्राचार्य रामदेव गुरुकुल कांगड़ी, स्वामी स्वतन्त्रानन्द लाहोर, महाशय कृष्ण लाहोर, बाबू सीताराम वकील खीरी, कुँवर चाँदकरण शारदा ग्रजमेर, वावू रामप्रसाद दिल्ली, श्री रामचन्द्र देहलवी, श्री ग्रानन्दप्रिय वडौदा. बावू श्रीराम वृत्दावन, स्वामी रामानन्द दिल्ली, श्री विजयशंकर वम्बई, श्री देवेश्वर रावलिपण्डी, लाला देशवन्यु दिल्ली और पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति दिल्ली।" यह प्रस्ताव महात्मा नारायण स्वामी द्वारा पेश किया गया था श्रीर पण्डित इन्द्र तथा स्वामी रामानन्द ने इसका समर्थन किया था। पर सम्मेलन में उपस्थित सब भ्रार्य नेता इससे सहमत नहीं थे। लाहौर के श्री नानकचन्द और कानपुर डी. ए. वी. कॉलिज के प्रिसिपल श्री दीवानचन्द ने इसका विरोध किया था। सत्याग्रह की वात उन्हें पसन्द नहीं थी। पर श्रार्यसमाज की भावी प्रगति के लिए यह प्रस्ताव ग्रत्यन्त महत्त्व का था, क्योंकि इस द्वारा यायों के घामिक एवं सामाजिक यिवकारों की रक्षा के लिए कियात्मक व ठोस पग उठाने का निश्चय किया गया था। श्रायंवीर दल के संगठन का सूत्रपात इसी प्रस्तावद्वारा दिल्ली में हुग्रा था।

सम्मेलन में जो ग्रन्य प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उनमें एक दिलतोद्वार के सम्वन्य में या—"चूँ कि दिलत ग्रथवा ग्रछूत कहलानेवाले भाई जाति का एक वड़ा भाग हैं, इसलिए उनको जाति में पूर्ण रूप से सम्मिलित कर लेना ग्रीर उनको जाति के संगठन में यथोचित भाग देना प्रत्येक ग्रायं (हिन्दू) का घमं होना चाहिए। यह सम्मेलन सर्वसामान्य हिन्दू जनता को साघारण रूप से ग्रीर ग्रायं समाजियों को विशेष रूप से ग्रनुरोध करता है, कि वे "(१) ग्रछूत समभे जानेवाले भाइयों के साथ ग्रस्पृश्यता के भाव को विल्कुल मिटा दें ग्रीर उन्हें समान सामाजिक ग्रधिकार दें। (२) उनकी ग्राधिक दशा के सुधार को दृष्टि रखते हुए जहाँ तक हो सके पहले उनको काम देने का यत्न करें। (३) उनमें ग्रायं संस्कृति का संचार करने के लिए विशेष रूप से धर्म तथा विद्याप्रचार का यत्न किया जाए।" पर सम्मेलन में एक ग्र ग्रायं यह भली भाँति ग्रनुभव करते थे, कि ग्रछूतों के प्रति हिन्दू-

समाज में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका मूल कारण जात-पाँत और सामाजिक ऊँच-नीच की भावना है। साथ ही, शुद्धि तथा हिन्दू संगठन के ग्रान्दोलन भी तभी सफल हो सकते हैं, जबिक हिन्दुग्रों से जात-पाँत के भेदभाव को दूर कर दिया जाए। इसीलिए सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव भी स्वीकृत किया था--- "यह सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन निश्चय करता है कि आर्यसमाज का सार्वभौमिक सुघार-सम्बन्धी कोई भी आन्दोलन ग्रर्थात् शुद्धि, दलितोद्धार, ग्रछूतोद्धार ग्रादि तव तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जव तक वैदिक वर्ण-व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए भेदम्लक जन्म की जाति-पाँति के बंघनों को सर्वथा तोड़कर समानता के नाते से सारी आर्य जाति को एक आतृसंघ (बदरहुड) न बनाया जाय। इसीलिए यह सम्मेलन सब ग्रार्यसमाजियों को इन वातों को ग्रपने म्राचरण में लाने का म्रादेश करता है, कि (१) वैदिक सिद्धान्तों के म्रनुसार जात-पाँत को वर-वधू के चुनाव का निर्णायक न मानकर योग्यता ग्रीर गुणों को दृष्टि में रखकर ही विवाह-सम्बन्ध करना चाहिए। (२) वर्तमान जात-पाँत की परवाह न करके विवाहों को यथासम्भव सुगम बनाने के लिए जो भी कानून पेश किये जाएँ, उनका समर्थन करना चाहिए। (३) यह सम्मेलन ग्रायंमात्र को प्रेरणा करता है कि वह जात ग्रीर उपजातों की पृथक् सभाग्रों में भाग न लिया करे।" इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्राचार्य रामदेव श्रीर समर्थक पण्डित भगवद्दत्त रिसर्च-स्कालर तथा भाई परमानन्द थे। इस प्रस्ताव द्वारा जन्ममूलक जात-पाँत की उपेक्षा कर गुण-कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था को अपनाने के लिए आर्य जनता को जो प्रेरणा दी गयी थी, यह बहुत महत्त्व की थी। खेद है कि सम्मेलन का यह निर्णय प्रचण्ड श्रान्दोलन का रूप नहीं ले सका।

बीसवीं सदी के तृतीय दशक में भारत में साम्प्रदायिक समस्या जो उग्र रूप घारण करने लग गयी थी और उसके समाधान के लिए नेशनल कांग्रेस सदृश संगठनों द्वारा जो प्रयत्न किये जा रहे थे, उनकी ग्रोर भी सम्मेलन का ध्यान गया। भारत के विविध सम्प्रदायों ग्रौर जातियों में एकता तथा शान्ति स्थापित करने के प्रयत्नों का हादिक स्वागत करते हुए उन प्रस्तावों का सम्मेलन द्वारा विरोध किया गया, जिनसे हिन्दुग्रों के प्रति ग्रन्याय होता था । "गोहत्या ग्रीर मस्जिदों के सम्मुख वाजों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसका यह सम्मेलन घोर विरोध करता है। उसके द्वारा हिन्दुग्रों के साथ सर्वथा ग्रन्याय किया गया है, क्योंकि (क) इस प्रस्ताव द्वारा हिन्दुग्रों के ग्रत्यन्त प्राचीन धार्मिक प्रश्न गोहत्या ग्रौर मुसलमानों के मस्जिदों के सम्मुख बाजे के नवीन प्रश्न को एक समान महत्त्व दिया गया। (ख) इस प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया है कि मस्जिदों के सम्मुख किसी भी समय ठहरकर बाजे न बजाए जाएँ। इस प्रकार यह प्रस्ताव मुसलमानों की इस माँग से भी कि नमाज के अवसर पर कुछ निश्चित स्थानों पर वाजे न वजाये जाएँ, म्रागे बढ़ गया है। इस प्रस्ताव पर भ्रमल करने से कई शहरों में लम्बे जुलूस बिल्कुल बन्द हो जाएँगे; विशेषतया जबकि नयी मस्जिदों के बनने में कोई एकावट नहीं है। (ग) इस प्रस्ताव में हिन्दुओं को मस्जिद के सम्मुख बाजा बजाने ग्रीर भजन गाने की जो स्वतन्त्रता दी गयी है, उसे मुसलमान यह कहकर कि हमें इससे तकलीफ पहुँचती है, सर्वथा निरर्थक कर सकते हैं। (घ) इस प्रस्ताव द्वारा हिन्दुओं के पवित्रतम स्थानों, तीर्थस्थानों ग्रीर उन स्थानों पर जहां ग्रव तक कभी भी गोहत्या व किसी प्रकार की प्राणिहत्या नहीं होती है व कानून द्वारा वर्जित है, वहाँ पर भी

गोहत्या करने की अनुमति दी गयी है। यह अनुमति आर्थ और हिन्दू मात्र के लिए असहा है। (ङ) इस प्रस्ताव में म्युनिसिपैलिटियों द्वारा व ग्रन्थ स्वास्थ्य-विषयक दृष्टियों से प्राणिहत्या के सम्बन्ध में जो भी वाघाएँ विद्यमान हैं उनको एकदम दूर कर दिया गया है, क्योंकि इस प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक मुसलमान अपने घर में जो कि किसी मन्दिर के समीप न हो, न केवल वकरा-ईद के ग्रवसर पर परन्तु ग्रन्य समयों में भी गो-हत्या कर सकता है।" साथ ही, इस प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने यह घोषित कर दिया था, कि "उन सब निर्णयों को जिनमें हिन्दुओं ग्रीर ग्रार्यंसमाजियों के घार्मिक व सामाजिक अधिकारों का प्रक्त उपस्थित हो श्रीर जिनका निश्चय हिन्दू श्रीरश्रार्यनेताओं की स्वीकृति के विना किया गया हो, मानने के लिए आर्य हिन्दू जाति वाध्य नहीं है और न इस प्रकार के निर्णय हिन्दू और आर्य नेताओं की स्वीकृति के विना किसी को करने का श्रिघकार है।" उस युग में जबिक महात्मा गांघी के नेतृत्व में स्वराज्य का श्रान्दोलन जोर पकड़ रहा था और नेशनल कांग्रेस सम्पूर्ण भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रही थी, आर्य महासम्मेलन का यह प्रस्ताव बहुत महत्त्व का था, क्योंकि इस द्वारा कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दे दी गयी थी, कि यदि वे आर्य हिन्दू नेताओं की सहमति व स्वीकृति के विना कोई ऐसा निर्णय करेंगे जिसका सम्बन्ध हिन्दुओं के घार्मिक व सामाजिक यथिकारों के साथ हो, तो उसे मानने के लिए आर्य हिन्दू लोग वाध्य नहीं होंगे। इस चेतावनी के कारण आर्यसमाज भी भारत के जन वर्गों में आ गया था, देश की आन्तरिक राजनीति के निर्घारण में जिन्होंने हाथ बटाना था। इस सम्मेलन द्वारा सरकार श्रीर उसके कर्मचारियों के उस रुख की श्रालीचना भी की गई, जो निष्पक्ष न होकर पक्षपातपूर्ण था ग्रीर जिसके कारण वे ग्राततायी मुसलमानों को दण्ड देने तथा हिन्दुओं की रक्षा के सम्बन्ध में अपने कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे थे। सम्मेलन ने इस विषय में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया था-- "यह सम्मेलन महाशय राजपाल, श्री स्वामी सत्यानन्द जी और हिन्दू संगठन के म्रान्दोलन के साथ सम्बन्धित कार्यकर्ताओं के ऊपर किये गए घातक आक्रमणों का घोर प्रतिवाद करता है। सम्मेलन का यह निश्चय है कि ये घातक आक्रमण उस उत्तेजना के परिणाम है जो प्रकट रूप से जिम्मेवार और गैर-जिम्मेवार मुसलिम आन्दोलनकारियों के द्वारा प्रेस और प्लेटफार्मों से दी जा रही है। यह सम्मेलन राजकर्मचारियों की उस अकर्मण्यता पर अत्यन्त रोष प्रकट करता है जो उन्होंने नीच गुण्डों के दल की विद्यमानता में, कूर-कर्मा घातकों के कार्यों की निर्लज्जतापूर्ण प्रशंसा करने ग्रीर वर्म के पवित्र नाम पर कत्ल और कानून को हाथ में लेने का निरन्तर उपदेश जारी रहने की मौजूदगी में दिख-लाई है। यह सम्मेलन ग्रार्थ (हिन्दू) कार्यंकर्ताग्रों की रक्षा करने के क्रियात्मक निषेध किये जाने पर, जो इनका ब्रिटिश नागरिकों की ग्रोर से वैध ग्रधिकार है, हिन्दू जनता का रोष प्रकट करता है। इस सम्मेलन की सम्मति में ग्रधिकारियों ने उस गवर्नमेण्ट के प्रति घृणा (कन्टैम्प्ट) उत्पन्न कर दी है जो इस देश में कानून के भाघार पर स्थापित की हुई मानी जाती है। इस कर्तव्यहीनता के लिए स्वयं गवर्न मेण्ट उत्तरदाता है।"

भारत के सार्वजनिक जीवन में इस समय हिन्दुओं और मुसलमानों के वैमनस्य ने गम्भीर रूप घारण कर लिया था। धार्यसमाज द्वारा हिन्दुओं में जिस नवजीवन का संचार किया गया था, उसके कारण वे भी अपने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जागरूक हो गये थे, जिससे मुसलमान बहुत उद्धिग्न व रुष्ट थे। वे आर्थसमाज के नगर-कीर्तनों में अनेकविघ विष्न-वाघाएँ उपस्थित करते थे, और वार्षिकोत्सवों पर आक्रमण कर देने में भी संकोच नहीं करते थे। ऐसे अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों का रुख प्रायः आर्यसमाज के विरुद्ध होता था। सम्मेलन ने इस सरकारी नीति के विरोध में आवाज उठाई, पर साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि आर्यों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं भी प्रयत्न करना चाहिए और अपने शरीरों को सुदृढ़ व वलवान् बनाना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आततायियों का प्रतिरोध भी कर सकें। इसी को दृष्टि में रखकर सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था—"यह सम्मेलन आर्य नर-नारियों से सानुरोध प्रेरणा करता है कि आगामी वर्ष के प्रारम्भ से प्रत्येक आर्यसमाज की ओर से शारीरिक उन्नति के साधनों को प्रयोग में लाने के लिये अखाड़े खोले जायें, जहाँ हिन्दूमात्र साधारणतया और सभासद् विशेषतया नित्यप्रति इकट्ठे हो व्यायाम किया करें और आर्यसमाज के उत्सवों पर शारीरिक व्यायाम के प्रदर्शन का प्रबन्ध हुआ करे। यह सम्मेलन आर्थ शिक्षणालयों से अनुरोध करता है कि व वालकों और बालिकाओं की शारीरिक उन्नति पर विशेष ध्यान दें।"

महात्मा हंसराज की ग्रध्यक्षता में हुग्रा दिल्ली सम्मेलन ग्रार्यसमाज का प्रथम महासम्मेलन था, जिस द्वारा आर्यसमाज की भावी प्रगति को एक नई दिशा देने का प्रयत्न किया गया था। ग्रव ग्रार्यसमाज ने सरकार की उन नीतियों, कार्यक्रमों ग्रादि का सार्वजनिक व सामूहिक रूप से विरोध करना प्रारम्भ कर दिया था, जिन्हें वह हिन्दुओं के हितों का विरोधी समऋना था। इसीलिये सम्मेलन ने एक प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या११) द्वारा जातिगत प्रतिनिधित्व (कम्युनल रिप्रजेण्टेशन) का विरोध करते हुए उसे हिन्दू-मुसलिम भगड़ों का एक वड़ा कारण वताया था। "ग्रायं रक्षा समिति" की स्थापना ग्रीर ग्रायंवीर दल के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कर सम्मेलन ने सार्वदेशिक ग्रायं प्रति-निघि सभा पर एक वहुत वड़ी जिम्मेदारी डाल दी थी, क्योंकि इसे क्रियान्वित करना सभा का ही कार्य था। इसके लिए जो समिति बनायी गयी थी, महात्मा नारायण स्वामी उसके प्रधान थे, ग्रीर पण्डित इन्द्र मन्त्री। सम्मेलन के समाप्त होते ही समिति के प्रधान ने समस्त आयों और आर्यसमाजों से अपील की, कि वे यथासम्भव शीघ्र पचास हजार रुपये एकत्र करें और दस हजार वीर स्वयंसेवकों की भरती करें। श्रायों ने इस कार्य में अच्छा उत्साह प्रदर्शित किया। सर्वत्र आर्यवीरों की भरती शुरू हो गई। महात्मा नारायण स्वामी चाहते थे, कि दिसम्बर, १६२७ के ग्रन्त तक पूरे दस हजार स्वयंसेवक ग्रायंवीर-दल में भरती हो जाएँ, ग्रौर ग्रार्थ रक्षा समिति के लिए इसी ग्रविघ में पचास हजार रुपये भी एकत्र कर लिये जाएँ। उनकी यह इच्छा अविकल रूप से तो पूरी हुई नहीं, पर सुन् १६२८ के अन्त तक दस हजार के स्थान पर साढ़े ग्यारह हजार स्वयंसेवक आर्यवीर-दल में भरती हो गये थे। आर्थ रक्षा समिति के लिए घन एकत्र करने में संतोषजनक सफलता नहीं मिली, क्योंकि ५० हजार की बजाय केवल ३१ हजार रुपये ही एकत्र किये जा सके। इसमें सबसे अधिक उत्साह संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) की आर्थ प्रतिनिधि सभा ने प्रदर्शित किया। उसके हिस्से में दस हजार रुपये रखे गये थे, पर उस द्वारा ११,४६६ रुपये एकत्र कर समिति को भेज दिये गये। पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा के लिए भी दस हुजार रुपये रखे गये थे पर वह केवल ६,७५४ रुपये एकत्र कर सकी। समिति का कार्य प्रारम्भ करने के लिए पूरे पचास हजार रुपये एकत्र हो जाने की प्रतीक्षा नेहीं की गयी, श्रीर रक्षा समिति तथा आर्यवीर दल के संगठन का कार्य शुरू कर दिया गया। २६ जनवरी, सन् १६२६ को समिति और दल दोनों के नियम निर्धारित कर लिये गये, श्रीर उनके अनुसार कार्य प्रारम्भ हो गया। आगे चलकर आर्यों (हिन्दुओं) और आर्यसमाज पर जो अनेकविय संकट आए, उनमें आर्यरक्षा समिति और आर्यवीर दल ने समाज की अच्छी सेवा की।

#### (६) आर्य रक्षा समिति का कार्यकलाप और द्वितीय आर्य महासम्मेलन बरेली

सन् १६२७ के प्रथम ग्रार्थ महासम्मेलन द्वारा सरकार की श्रार्थसमाज के प्रति अन्याययुक्त नीति के विरोध में श्रावाज उठायी गयी थी। पर उसके बाद भी श्रायों के समुचित व न्याय्य अधिकारों पर सरकार द्वारा आक्रमण किया जाता रहा, जिसके प्रति-रोघ के लिए आर्य रक्षा समिति ने सराहनीय प्रयत्न किया। मुरादाबाद में आर्यसमाज की स्थापना सन् १८६२ में हुई थी। उस समय से समाज के वार्षिकोत्सव पर नगर-कीर्तन का जुलूस, भजन, गान और वाजे के साथ निकाला जाता था, जिसपर न कभी सरकार द्वारा कोई रुकावट डाली गयी और न किसी ने उसके विरुद्ध कोई शिकायत की। नगर-कीर्तनों के लिए सरकार से लाइसेन्स लेने की भी कभी आवश्यकता नहीं समभी गयी। सन् १६२६ में जिले के अधिकारियों ने विना किसी की शिकायत के और विना कोई कारण वताये नगर-कीर्तन पर लाइसेन्स की पावन्दी लगा दी। लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर पुलिस ने यह शर्त जोड़ दी कि २०० से ग्रधिक व्यक्ति जुलूस के साथ न हों, और उसमें ५ से अधिक भजन-मण्डलियाँ न रहें। इसके वाद सन् १६२७ में एक अन्य शर्त यह जोड़ दी गयी कि जुलूस के साथ किसी प्रकार का कोई वाजा न हो। इसपर प्रतिवाद के रूप में आर्यसमाज ने नगर-कीर्तन वन्द कर दिया। संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) की ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की ग्रन्तरंग सभा ने १६ मई, १६२६ को मुरादाबाद में नगर-कीर्तन की समस्या पर विचार किया, और यह निणैय किया कि सरकार के अन्यायपूर्ण यादेश के विरुद्ध सत्याग्रह किया जाए और मुरादावाद सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान है। पर तुरन्त सत्याग्रह प्रारम्भ करने से पूर्व सभा ने यह ग्रावश्यक समभा, कि प्रान्त के गवर्नर से मिलकर मामले को सुलकाने का प्रयत्न कर लिया जाये। इस प्रकार सभा ने सरकार से वातचीत शुरू की, और मुरादाबाद के अधिकारियों ने नगर के सभी वर्गों के व्यक्तियों से मिलकर नगर-कीर्तन व जुलूसों के सम्बन्ध में कितपय नियम निर्धारित कर दिये। आर्यंसमाज के नगर-कीर्तन के विषय में जो बातें तय की गयीं, वे निम्नलिखित थीं-(१) ईद ग्रीर मुहर्रम के जमाने में यह जुलूस न निकाला जाएगा। (२) यह जुलूस मस्जिदों के सामने विना ठहरे हुए गुजर जायेगा। (३) कम-से-कम एक मास पहले इस जुलूस की इत्तिला पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट को दी जाएगी ग्रौर जुलूस की तिथि से कम-से-कम एक सप्ताह पहले उसका प्रोग्राम जिलाबीश की सेवा में भेज दिया जायेगा। क्योंकि ग्रायंसमाज मुरादाबाद का वार्षिकोत्सव दिवाली पर या उसके ग्रासपास हुग्रा करता था, इस कारण जुलूस-विषयकं नये नियमों से समाज के नगर-कीर्तन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था, ग्रौर नगर-कीर्तन में वाजा न बजाने व भजन न गाने की कोई शर्त नहीं रही थी। अतः वार्षिकोत्सव पर नगर-कीर्तन के प्रश्न को लेकर सत्याग्रह करने की आवश्यकता नहीं रह गयी।

ग्रार्य-रक्षा समिति द्वारा सरकार से संघर्ष करने की ग्रावश्यकता कुछ समय पश्चात् फिर ग्रनुभव हुई। सहारनपुर जिले में वहादरावाद एक छोटा नगर है। २२ नवम्वर, सन् १६३० की वात है कि कैंप्टन गफ नाम का एक अंग्रेज अफसर कुछ सिपाहियों के साथ वहादरावाद के समाज-मन्दिर में घुस गया ग्रीर ग्री ३म् की ध्वजा को उतारकर फेंक दिया। समाज के उपमन्त्री महाशय रामलाल को बुरी तरह से पीटा गया, और कुछ ग्रावश्यक कागज जला दिये गये। इस घटना के समाचार से ग्रार्थ जनता में बहुत रोष उत्पन्न हुम्रा, सैकड़ों भ्रार्यसमाजों ने इसकी निन्दा के प्रस्ताव स्वीकार किये और यह माँग की, कि सैनिक अफसर के इस क़त्य के विरोध में आर्यसमाज द्वारा सत्या-ग्रह किया जाये। 'सार्वदेशिक' पत्र में इस घटना को लेकर निम्नलिखित शब्दों में सर-कार को चेतावनी दी गयी—"ग्रो३म् की पताका ग्रार्यसमाज का गौरव-चिह्न है। उसके श्रपमान को वे सहन नहीं कर सकते। उपेक्षा की दृष्टि से भी नहीं देख सकते। हम गवर्नमेण्ट को यह वतला देना चाहते हैं कि वहादरावाद की घटना एकदेशीय नहीं वरन् सार्वदेशिक है। भारत ही के नहीं समूचे भूमण्डल के समस्त आयों के हृदयों में इस घटना से ठेस पहुँची है, भीर इससे यदि परिस्थिति नाजुक भी हो जाए तो कुछ ग्राश्चर्य नहीं।" अन्य समाचार-पत्रों में भी इस काण्ड की चर्चा हुई जिससे एसेम्बली के सदस्यों का भी इस ग्रोरध्यान गया। ५ फरवरी, १९३१ की एसेम्बली की बैठक में श्री हरिराजस्वरूप (मुजपफरनगर) ने इस सम्बन्ध में सरकार से प्रश्न किये, जिनका उत्तर देते हुए आर्मी सेकेटरी ने कहा कि आर्यसमाज द्वारा लगाये गये आरोप सच्चे नहीं हैं, न समाज-मन्दिर भ्रष्ट किया गया, न कोई रिकार्ड जलाये गये और न भ्रो३म् का भण्डा उतारा ही गया। इसपर आर्य-रक्षा समिति और सार्वदेशिक सभा के प्रघान महात्मा नारायण स्वामी ने मार्मी सेकेटरी के उत्तरों का खण्डन करते हुए समाचार-पत्रों में एक बयान प्रकाशित कराया, जिसमें अपनी तहकीकात के आधार पर आर्यसमाज द्वारा सैनिक अफसर पर लगाये गये ग्रारोपों का समर्थन करते हुए सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की। सरकार के लिए इस युक्ति-संगत बयान की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं हुम्रा, भ्रीर संयुक्त प्रान्त की सरकार ने वहादरावाद श्रार्यसमाज के मामले को शान्ति-पूर्वक निपटा देने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । सरकार के निमन्त्रण पर महात्मा नारायण स्वामी, पण्डित रासविहारी तिवारी, रायसाहब गंगाराम और महाशय रामलाल बात-चीत के लिए नैनीताल गये। बातचीत में कैंप्टन गफ भी मौजूद था, और सबकी उप-स्थिति में वहादराबाद ग्रार्थसमाज के प्रति ग्रपने कुकृत्य के लिए उसने निम्नलिखित शाब्दों में लिखित रूप से क्षमा माँग ली-"२२ नवम्बर, सन् १६३० को बहादरावाद में मैंने जो कुछ किया, उसके लिए मुक्ते बहुत खेद है और मैं उसके लिए सचाई से क्षमा-प्रार्थना करता हूँ।"

कैंग्टन गफ ने मुग्रावजे के तौर पर २०० रुपये भी रामलाल जी को प्रदान किये। इसके बाद सरकार के चीफ सेकेटरी ने महात्मा नारायण स्वामी को खहर का एक थैला भेंट किया, जिसमें वहादराबाद ग्रायंसमाज के लिए शुद्ध खादी की 'ग्रो ३म्' की पताका थी। इस प्रकार ग्रायं-रक्षा समिति के प्रयत्न से सत्याग्रह के बिना ही वहादराबाद समाज के काण्ड का शान्तिपूर्वक समाधान हो गया।

मुरादावाद श्रार्यसमाज के नगर-कीर्तन के मामले के सदृश एक मामला पानीपत में भी चला। वहाँ ऋषि-बोधोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष संकीर्तन हुआ करता था, श्रीर उसके साथ नगर-कीर्तन भी निकाला जाता था। सन् १६२६ में पुलिस ने माँग की, कि संकीर्तन के लिए लाइसेन्स लिया जाए। कई दिनों की बातचीत के बाद निश्चय हुआ, कि लाइसेन्स तो लिया जाये पर उसमें कोई शर्त न लगायी जाये। तीन साल तक यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती रही, पर १९३० में ऋषि-बोघोत्सव के अवसर पर जब श्रार्थसमाज द्वारा संकीर्तन के लिए लाइसेन्स का ग्रावेदन-पत्र दिया गया, तो मुसलमानों ने उसपर एतराज किया। उनका कहना था, कि यह रमजान का महीना है। उसमें प्रात:काल कुरान शरीफ का जो पाठ होता है, संकीर्तन से उसमें विध्न पड़ेगा। जिले के कलेक्टर ने मुसलमानों के एतराज को समुचित मानते हुए आर्यसमाज को यह आदेश दिया-आपको जुलूस निकालने के समय से ४८ घण्टे पूर्व जुलूस के रास्ते की बावत सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस को सूचना देनी होगी--ग्रापका ध्यान लाइसेन्स में ग्रंकित इस क्लाज की तरफ दिलाता हूँ, जो मुसलमान मुहल्लों में अवके जुलूस ठहरने को खारिज करती है। जुलूस को बगैर किसी बार्ज आदि के ऐसे भजन गाते हुए गुजरने की आज्ञा होगी जो किसी सम्प्रदाय के लिए आक्षेप योग्य न हों। यदि जुलूस का मार्ग संतोषजनक न होगा तो तरमीम किया जायेगा कि जुलूस का समय नियत किया जाये। यदि आवश्यकता हो, तो जुमे की नमाज से पहले शुरू व समाप्त किया जाये। किसी दशा में जुलूस किसी मस्जिद की तरफ से न गुजरे।" कलेक्टर ने ये शर्ते लगाकर आदेश दिया, कि यदि इन्हें श्रार्यंसमाज स्वीकार न करे तो जुलूस की श्रनुमित न दी जाये। आर्यसमाज ने इन शर्तों को स्वीकार करना उचित नहीं समक्ता। उसका कहना था कि पानीपत में पग-पग पर मस्जिदें हैं। ये शतें प्रिक्रयात्मक हैं। पानीपत के स्थानीय प्रधि-कारियों ने समस्या को सुलकाने के कुछ प्रयत्न किये भी, पर वे सफल नहीं हो सके। इससे यार्य-जगत् में विक्षोभ उत्पन्न हो गया, श्रीर श्रार्य-रक्षा समिति से सत्याग्रह शुरू करने की माँग की जाने लगी। आर्य रक्षा समिति की एक विशेष बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलायी गयी, जिसमें पानीपत में सरकार की आजा के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया गया। इसकी सूचना सर्वेत्र श्रार्यसमाजों को भेज दी गयी, और सहारतपुर श्रादि कितने ही स्थानों से श्रार्य-वीरों के सत्याग्रह के लिए तैयार होने के समाचार प्राप्त हुए। कतिपय सज्जनों ने सत्याप्रह के लिए आवश्यक घन प्रदान करने का भी वायदा किया। जब पंजाव सरकार को यह जात हुआ, कि देश-भर के आर्य लोग पानीपत में सत्याग्रह करने को तैयार हैं, तो उसे स्थिति की गम्भीरता का बोघ हुआ। संकीर्तन व नगर-कीर्तन पर जो प्रतिबन्घ पानीपत में लगाये गये थे, उन्हें वापस ले लिया गया, और नगर-कीर्तन वहाँ विना किसी रुकावट के बड़ी घमघाम के साथ निकला। इस प्रकार मुरादाबाद के समान पानीपत में भी आयं रक्षा समिति को सत्या-ग्रह प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं हुई। पर पानीपत के नगर-कीर्तन के मामले में यार्थ-रक्षा समिति ने जिस तत्परता से काम लिया, उससे इसकी उपयोगिता सबके सम्मुख स्पष्ट हो गयी।

सरकार द्वारा आर्यसमाज के धार्मिक अधिकारों में जिस प्रकार अनुचित हस्तक्षेप

किया जा रहा था, उससे श्रार्य-जनता बहुत क्षुव्ध थी। श्रतः इस वात की श्रावश्यकता ग्रनुभव की गयी, कि सार्वदेशिक ग्रार्य महासम्मेलन का ग्रायोजन कर इस गम्भीर समस्या पर विचार किया जाना चाहियें। ३१ जनवरी, १६३१ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा में यह विषय पेश हुआ, और आर्यंसमाज वरेली के निमन्त्रण को स्वी-कार करके ग्रगले महीने वहाँ सम्मेलन करना स्वीकार कर लिया गया। महात्मा नारायण स्वामी को उसका ग्रध्यक्ष चुना गया, ग्रौर सम्मेलन के लिए जो स्वागतकारिणी समिति वनाई गयी डॉक्टर श्यामस्वरूप 'सत्यावत' उसके प्रधान थे। ७ से ६ फरवरी, सन् १६३१ तक यह दितीय आर्थ महासम्मेलन बड़ी घूमघाम से वरेली में सम्पन्न हुआ। दिल्ली के प्रथम महासम्मेलन की तुलना में इसमें उपस्थिति ग्रवश्य कम थी, पर इसमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, वे बहुत महत्त्वपूर्ण थे। सरकार द्वारा ग्रार्य-कैदियों के दैनिक यज्ञ ग्रादि करने में कोई रुकावट न डाली जाये, इस प्रयोजन से एक प्रस्ताव यह स्वीकार किया गया, कि "यह सम्मेलन सरकार का ध्यान इस ग्रोर ग्राकिवत करता है, कि जेल के नियमों में इस प्रकार के ग्रावश्यक परिवर्तन कर दिये जाएँ, जिनसे ग्रार्य-कैदियों को ग्रपने घामिक कार्यों के ग्रनुष्ठान ग्रथीत् सन्ध्या, हवन, यज्ञोपवीत, साधुग्रों के गेरुए वस्त्र घारण करने आदि में कोई कठिनता न हो।" सन् १६३०-३१ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह प्रारम्भ हो चुका था, ग्रौर स्वराज्य के संघर्ष में बहुत-से नर-नारी सत्याग्रह कर जेल जा रहे थे। इन्में बहुत-से ग्रार्यसमाजी थे। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि स्वराज्य ग्रौर स्वदेशी की ग्रावाज सबसे पहले महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ही उठायी थी। आर्य-सत्याग्रहियों को जेल में रहते हुए सन्ध्या, हवन ग्रादि धार्मिक कृत्यों में कोई बाघा न पड़े, इसी के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। यह कोरी कल्पना पर ही ग्राघारित नहीं था। एक-दो वर्ष पश्चात् ही ग्रनेक ऐसी वातें प्रकाश में ग्रायीं, जबिक आर्य-कैदियों को जेल में हवन न करने देने के कारण भूख-हड़ताल का आश्रय लेना पड़ा। ऐसी कुछ घटनाम्रों का इसी मध्याय में म्रागे उल्लेख भी किया गया है। वीसवीं सदी के तृतीय दशक में मुसलमानों का ग्रार्यसमाजियों के प्रति जिस विरोध-भाव का विकास हो रहा था, वे देशी रियासतें उससे विशेष रूप से प्रभावित हुईं, जिनके राजा (नवाब) मुसलमान थे। उनमें वैदिक धर्म के प्रचार में अनेक रुकावटें डाली जाने लगीं, ग्रौर भ्रार्य-साहित्य की जन्ती भी शुरू कर दी गयी। इस वात को दृष्टि में रखकर सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया-"इस सम्मेलन को यह जानकर दु:ख है कि हैदराबाद, भोपाल, बहावलपुर ग्रीर रामपुर की मुसलमानी रियासतों में रहनेवाले ग्रार्यसमाजी ग्रार्य-साहित्य की जब्ती, जुलूसों की बन्दिश तथा धर्म-परिवर्तन-सम्बन्धी भ्रनेक घार्मिक बाघाओं से पीड़ित हो रहे हैं, भ्रीर उन्हें राज्यकर्मचारियों से पीड़ित होना पड़ता है। यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना करता है, कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कार्यवाही करे।"

वरेली ग्रायं-महासम्मेलन के ग्रन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विद्यार्य सभा ग्रौर राजार्य सभा के सम्वन्ध में थे। महर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव (१६२५) के श्रवसर पर भी विद्यार्य, धर्मार्य ग्रौर राजार्य सभाएँ बनाने का निश्चय किया गया था, ग्रौर इस निश्चय को क्रियान्वित करने के लिए सार्वदेशिक सभा से निवेदन भी कर दिया गया था। पर ग्रभी ग्रायंसमाज के तत्त्वावधान में संचालित शिक्षण-संस्थाएँ विद्यार्थ सभा सदृश

किसी केन्द्रीय संगठन के अधीन नहीं हुई थीं। अतः सम्मेलन द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया—"यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा से अनुरोध करता है कि वह समस्त प्रान्तिक सभायों के सहयोग से एक ऐसी समिति वनाए जो यार्यसमाज की शिक्षा-प्रणाली के यादशों का प्रचार करे, उसे सर्वेप्रिय बनाये ग्रौर देश के शिक्षणालयों में उसे प्रचारित करे। आर्यसमाज के विस्तृत और बहुविध शिक्षा-सम्बन्धी कार्य को दृष्टि में रखते हुए यह सम्मेलन सार्वदेशिक सभा का ध्यान इस श्रोर ग्राकर्षित करता है कि वह विद्यार्थ सभा संगठित करने की योजना करे जो ग्रायंसमाज के शिक्षा-सम्बन्धी कार्य में यथा-सम्भव पारस्परिक सहयोग, समानता और आवश्यक सुघार लाने की चेष्टा करे, और यत्न किया जाए कि यह विद्यार्य सभा भविष्य में अन्तिल भारतीय दयानन्द पीठ का रूप घारण कर सके।" इसमें सन्देह नहीं, कि यह प्रस्ताव ग्रत्यन्त महत्त्व का था। सन् १९३१ तक भारत में श्रार्यसमाज द्वारा बहुत-से गुरुकुलों, संस्कृत विद्यालयों तथा स्कूल-कॉलिजों की स्थापना की जा चुकी थी। इस प्रस्ताव द्वारा इन सब शिक्षण-संस्थाओं को एक अखिल भारतीय दयानन्द विद्यापीठ या विश्वविद्यालय के ग्रघीन संचालित किये जाने का विचार प्रस्तुत किया गया था, जो बहुत उपयोगी था। एक ग्रन्य प्रस्ताव द्वारा देश के विविध विश्वविद्यालयों में "दयानन्द लेकचररिशप" स्थापित करने की बात भी स्वीकृत की गयी थी, जिसे कियान्वित करना वहुत वर्ष पश्चात् प्रारम्भ किया जा सका।

मथुरा जन्म-शताब्दी के अवसर पर राजायं संभा के ये कार्य निर्धारित किये गये थे-- "ग्रायों के राजनैतिक ग्रधिकारों की रक्षा करना ग्रीर कौंसिलों से ग्रावश्यक कानून बनवाना।" अब आर्य महासम्मेलन वरेली में राजार्य सभा विषयक जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, वह निम्नलिखित था — "ग्रार्य संस्कृति की रक्षा ग्रीर स्थिरता, आर्यसमाजियों की आये दिन बढ़ती हुई राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अन्य सम्प्रदायों की राजनैतिक प्रगतियों पर दृष्टि रखने, तथा आवश्यकता और श्रीचित्य के अनुसार उन्हें सहयोग देने के अभिप्राय से यह सम्मेलन निश्चय करता है कि एक 'राजार्य .सभा' की स्थापना की जाये तथा सार्वदेशिक सभा से प्रार्थना की जाये कि वह इस सभा को संगठित कर देवे।" राजार्य सभा की स्कीम तैयार करने के लिए एक उपसमिति भी सम्मेलन द्वारा बना दी गयी, जिसके सदस्य महात्मा नारायण स्वामी, बाब् पूर्णचन्द्र, वाव श्यामसुन्दर लाल, महाशय कृष्ण, कुंवर चांदकरण शारदा और प्रोफेसर ताराचन्द थे। पण्डित देवशार्मा को इस उपसमिति का संयोजक नियत किया गया। सन् १६२६-३२ तक भारत के सार्वजनिक जीवन में राजनीतिका महत्त्व बहुत बढ़ गया था, श्रीर नेशनल कांग्रेस द्वारा स्वतन्त्र भारत की शासन-पद्धति तथा विविध सम्प्रदायों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया था। इस दशा में यह सर्वेथा स्वा-भाविक ही या, कि ग्रार्यसमाज भी राजनैतिक विषयों में दिलचस्पी लेने लगे और इस प्रयोजन से राजार्य सभा की स्थापना का निश्चय करे। बरेली सम्मेलन में कतिपय अन्य भी ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, जिनका सम्बन्ध राजनीति से था। एक प्रस्ताव यह था--- 'क्योंकि वेदों में 'ग्रस्मध्यं सन्तु पृथिवी प्रसूत: या ग्रकुन्वन्न वयनमा ग्रतन्वत' इत्यादि मन्त्रों में स्वदेशी वस्त्रों के घारण ग्रीर स्वदेशी वस्तुग्रों के उपयोग का स्पष्ट आदेश है तथा ऋषि दयानन्द ने भी ग्रपने ग्रन्थों में इस बात पर बल देते हुए स्वदेशी के कियात्मक प्रचार का प्रयत्न किया था, ग्रतः यह ग्रायं महासम्मेलन समस्त ग्रायं देवियों ग्रीर सज्जनों से अनुरोध करता है कि वे अपना धार्मिक कर्तव्य समक्षकर सदा स्वदेशी वस्त्रों के घारण करने और यथासम्भव स्वदेशी वस्तुओं के ही उपयोग का वृत घारण करें।" एक ग्रन्य प्रस्ताव द्वारा तथाकथित ग्रछूत जातियों को हिन्दुग्रों से पृथक् प्रतिनिधित्व देने की वात का इन शब्दों में विरोध किया गया था—"इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वैदिक धर्म के अनुसार कोई अस्पृथ्य नहीं है, यह सार्वदेशिक सम्मेलन राज्य-शासन में कही जानेवाली ग्रस्पृथ्य दलित जातियों को हिन्दुग्रों से पृथक् प्रतिनिधित्व को, विशेषतया दिलतों ग्रौर साधारणतया सारे हिन्दुग्रों के धार्मिक तथा सामाजिक संगठन व उत्थान के लिए ग्रत्यन्त हानिकारक समभता है, ग्रीर(पृथक्) प्रतिनिधित्व को स्वीकार न करने के विषय में महात्मा गांघी जी का समर्थंन करता है, और ऐसे सव लोगों के काम निन्दनीय समभता है जो ग्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए दलित हिन्दुग्रों के पृथक् प्रतिनिधित्व की स्थापना द्वारा हिन्दू जाति को खण्ड-खण्ड करके निर्वल बनाने तथा ग्रछूत श्रेणियों को सर्वथा अछूत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।" एक अन्य प्रस्ताव द्वारा जम्मू-काश्मीर राज्य में मुसलमानों के एक विशेष समुदाय द्वारा जनता के श्राघारभूत राजनैतिक श्रधि-कारों की प्राप्ति के लिए चलाये गये म्रान्दोलन को विश्व-मुसलिम म्रान्दोलन से प्रेरित बताकर उसका विरोध किया गया था। यह स्पष्ट है, कि बरेली के सार्वदेशिक आर्य-महासम्मेलन ने ग्रपने को केवल धार्मिक व सामाजिक विषयों तक ही सीमित न रखकर ्राजनैतिक विषयों पर भी ग्रार्यसमाज के लोकमत को ग्रभिव्यक्त किया था। इस समय भारत में स्वराज्य के लिए संघर्ष प्रबल रूप से प्रारम्भ हो चुका था, ग्रतः कोई भी समाज या संगठन उससे सर्वथा अछूता नहीं रह सकता था। इस दशा में आर्थसमाज सदृश सुसंगठित व व्यापक संस्था के लिए भी यह विचार करना ग्रावश्यक हो गया था, कि देश की राजनीति के साथ उसका क्या संबंध होना चाहिए। वरेली आर्य महासम्मेलन के भ्रध्यक्ष-पद से जो भाषण महात्मा नारायण स्वामी ने दिया था, उसमें इस विषय पर निम्नलिखित विचार प्रकट किये गये थे-- "वेद जिस धर्म का प्रतिपादन करते हैं, ग्रथवा ग्रार्यसमाज जिस धर्म का प्रचार करता है, उसमें ग्रभ्युदय (लोकोन्नित) ग्रीर श्रेयस् (परलोकोन्नति), दोनों के अन्तर्गत होने से राजनीति भी सम्मिलत है और पूर्ण रीति से सम्मिलित है। इसलिए राजनीति को धर्म से वाहर नहीं कर सकते। आर्यसमाज ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक नर-नारी को स्वतन्त्रता दी है कि प्रचलित राजनैतिक स्कूलों में से जिसमें वे चाहें अपने अन्तः करण की प्रेरणानुसार भाग लेवें। "अब यह वात कि आर्य-समाज समिष्ट रूप से स्वयं इस मामले में भाग नहीं लेता, समक्त लेने योग्य है। आर्य-समाज में सम्मिलित होकर उसकी प्रार्थना ग्रादि घार्मिक कुत्यों में भाग लेने का ग्रधिकार मनुष्य मात्र को है, ग्रीर इसी ग्रधिकार से लाभ उठाकर प्रशंसित समाज में प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति चाहे वे नरम दल के हों चाहे गरम दल से सम्वन्धित हों, चाहे दोनों दलों से उदासीन रहकर राजनीति से भिन्न उपकार्यों को करना उद्देश्य बनानेवाले हों, शरीक हुए हैं। भ्रार्यसमाज इन सबसे मिलकर वना हुआ समाज है। श्रब विचारणीय यह है कि यदि भ्रार्यसमाज समध्टि रूप से किसी एक राजनैतिक स्कूल का, कल्पना कर लो कि कांग्रेस का सही, अनुयायी बन जाए, तो इस भाग (कांग्रेस के अनुकरण करनेवालों) से भिन्न लोगों को, जो किसी प्रकार से भी कांग्रेस के साथ नहीं हो सकते, क्या उत्तर देवें ? क्या कह देवें कि वे आर्यसमाज को छोड़ देवें?"पर समब्टि रूप से आर्यसमाज के किसी राज-

.

नैतिक दल का समर्थन करने के विरुद्ध होते हुए भी महात्मा नारायण स्वामी ने राजायं सभा के संगठन की आवश्यकता स्वीकार की थी। उनके शब्दों में "इस विभाग (राजायं सभा) के बनाने की आवश्यकता इस समय और भी बढ़ गयी है कि हमारे देशभाई मुसलमानों में से कुछेक अदूरदर्शी मुसलमानों ने राजनैतिक परदे की आड़ में आर्यसंस्कृति को नष्ट करने का विशेष यत्न शुरू कर दिया है। काश्मीर का आन्दोलन उसी की एक शाखा है। इसलिए आर्यसमाज के लिए आवश्यक है कि ऐसे उपायों को काम में लावे जिनसे आर्य संस्कृति को नष्ट करने का यह प्रयत्न निष्फल हो सके। आर्यसमाज के ये उपाय भी राजनैतिक रंग लिये हुए होंगे, इसलिए यह काम भी इसी राजायं सभा के अधीन रखा जा सकता है। आर्यसमाज के विस्तार के साथ आर्यों की संख्या नित्यप्रति वढ़ती जा रही है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसकी राजनैतिक आवश्यकताएँ भी ऐसी हों, जिनको पूरा करने के लिए यत्न की जरूरत हो। इस काम के करने के लिए भी आर्यसमाज के लिए आवश्यक है कि उसका अपना एक राजनैतिक विभाग हो। यह जरूरत भी इसी राजार्य सभावाले विभाग से पूरी हो सकेगी। अस्तु, प्रत्येक प्रकार के वाद इस विभाग का खोलना अनिवार्य-सा प्रतीत होता है।"

### (७) दयानन्द निर्वाण ग्रर्ध-शताब्दी ग्रौर तृतीय ग्रार्य महासम्मेलन

सन् १६२५ में दयानन्द जन्म-शताब्दी बड़ी घूमघाम के साथ मथुरा में मनायी गयी थी। इस समारोह द्वारा जनता में अनुपम उत्साह का संचार हुआ था। शाह-पूरा रियासत के राजा सर नाहर सिंह भी शताब्दी के अवसर पर मथुरा में उपस्थित हुए थे। वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिष्य थे, ग्रीर उनके मन्तव्यों के प्रति उनकी अगाध आस्था थी। मथुरा शताब्दी की सफलता को देखकर उनके मन के यह विचार श्राया, कि ऐसा उत्सव एक वार राजपूताना की वीरभूमि में भी होना चाहिए। महीं का देहावसान अजमेर में हुआ था, अतः सर नाहर सिंह का यह सुमाव था, कि सन् १६३३ में, जब महर्षि का निर्वाण हुए पचास वर्ष हो जाएँगे, उनकी निर्वाण अर्घ-शताब्दी ग्रजमेर में मनायी जाए। २५ जनवरी, १६३३ को सार्वदेशिक सभा की ग्रन्त-रंग सभा ने इस बात पर विचार किया, श्रीर दयानन्द निर्वाण श्रर्थ-शताब्दी श्रजमेर में मनाये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ग्रर्ध-शताब्दी की समुचित व्यवस्था के लिए एक प्रवन्ध समिति का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य निम्नलिखित थे सार्व-देशिक सभा के सब सदस्य, परोपकारिणी सभा के सब सदस्य और ग्रार्थ प्रादेशिक सभा के सात प्रतिनिधि । इस समय तक प्रादेशिक सभा सार्वदेशिक सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी, अतः उसे पृथक् रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। समिति का प्रधान शाहपुराघीश श्री उम्मेदसिंह को बनाया गया। कार्यकर्ता प्रधान महात्मा नारायण स्वामी और मन्त्री श्री हरविलास शारदा नियुक्त हुए। सर नाहरसिंह का इस समय देहावसान हो चुका था, ग्रतः उनके पुत्र व नये शाहपुराधीश श्रर्ध-शताब्दी की प्रबन्धक समिति के प्रघान बनाये गये थे।

दयानन्द निर्वाण अर्घ-शताब्दी महोत्सव १४ अक्टूबर से २० अक्टूबर (१६३३) तक वड़ी घूमघाम के साथ अजमेर में मनाया गया। अजमेर नगर से एक मील दूर एक विशाल आर्यनगर का निर्माण किया गया था, जिसमें देश-विदेश से आये हुए ऋषि-

भक्तों के निवास की समुचित व्यवस्था थी। उत्सव का प्रारम्भ ब्रह्म पारायण यज्ञ से हुन्ना जिसकी पूर्णाहुति २० अक्टूबर को दी गयी । महामहोपाघ्याय पण्डित आर्यमुनि इस यज्ञ के प्रमुख ब्रह्मा थे। १६ अक्टूबर को एक विशाल जुलूस निकाला गया। उसमें भारत के विविध प्रान्तों के ग्रतिरिक्त बरमा, पूर्वी ग्रफीका, फीजी तथा दक्षिणी ग्रफीका ग्रादि के विदेशों के भी वहुत-से ग्रार्थं नर-नारी सम्मिलित थे। ग्रजमेर के लोगों द्वारा स्थान-स्थान पर जुलूस के स्वागत के लिए द्वार वनाये गये थे। जुलूस की समाप्ति राजा भिनाय की कोठी पर हुई, जहाँ कि महर्षि दयानन्द ने ग्रपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। महोत्सव में वड़े-वड़े विद्वानों ग्रीर संन्यासियों के व्याख्यान हुए, ग्रीर निम्न-लिखित सम्मेलनों का ग्रायोजन किया गया-ग्रार्य महासम्मेलन, ग्रार्य महिला सम्मेलन शुद्धि सम्मेलन, वर्णव्यवस्था सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, ग्रार्यं सिद्धान्त रक्षा सम्मेलन, ग्रार्यंकुमार सम्मेलन, ग्रार्यंवीर दल सम्मेलन, भाषा सम्मेलन, संस्कृत भाषा सम्मेलन, कवि सम्मेलन, संन्यासी सम्मेलन, प्रवासी सम्मेलन, ग्रस्पृथ्यता निवारण सम्मेलन, मादक द्रव्य निषेधक सम्मेलन, विधवा-विवाह सम्मेलन ग्रीर विद्वत् सम्मेलन । इन सम्मेलनों के श्रतिरिक्त महोत्सव में एक श्रखिल भारतीय प्रदर्शनी भी ग्रायोजित की गई थी, जो दर्शकों के लिए विशेष ग्राकर्षण रखती थी । महोत्सव के ग्रवसर पर हुए सम्मेलनों में सबसे महत्त्व का आर्य महासम्मेलन था। जो देहली में प्रारम्भ हुए सार्वदेशिक आर्य महासम्मेलनों की परम्परा में तीसरा था। इसकी ग्रध्यक्षता ग्राचार्य रामदेव ने की थी। इस सम्मेलन में विशेष रूप से उस योजना पर विचार किया गया, जो आर्यसमाज के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में महात्मा नारायण स्वामी ने तैयार की थी, ग्रौर जिसपर सब ग्रायं प्रतिनिधि सभाग्रों की सम्मतियाँ भी प्राप्त कर ली गयी थीं। महासम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, उनका निर्माण इसी योजना के ग्राधार पर किया गया था। इस कार्यंक्रम की मुख्य वार्ते निम्नलिखित थीं---

- (१) आर्यसमाज-मन्दिरों में जो अनेकविध संस्थाएँ (स्कूल, पाठशाला) आदि चल रही हैं, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए, ताकि उनमें सन्ध्या, हवन, कथा आदि द्वारा घार्मिक वातावरण उत्पन्न करके सच्चे अर्थों में घर्म-मन्दिर बनाया जा सके। समाज-मन्दिरों में वरातें न ठहरने दी जाएँ और न उनमें हास्य सम्मेलन सदृश आयोजन किये जाएँ। समाजों के आर्य सभासद्, अन्तरंग सदस्य, पदाधिकारी, प्रतिनिधि सभाओं और सार्वदेशिक सभा के सदस्य बनने के लिए सदाचार की मर्यादा स्थिर की जाए। उनत सदस्यों के लिए निरामिष-भोजी होना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना, व्यभि-चारी न होना तथा घूस व रिश्वत न लेनेवाला होना आवश्यक हो।
- (२) ग्रायंसमाज द्वारा निश्चित ग्रविध के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया जाया करे। सम्प्रति ग्रगले पाँच वर्षों के लिए ग्रन्य कार्यों को जारी रखते हुए निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए—ग्रामों में वेद के स्वाध्याय ग्रीर वेदमन्त्रों के व्याख्यान, दिलतों में वैदिक धर्मप्रचार ग्रीर उनकी ग्राधिक व सामाजिक दशा की उन्नित, शुद्धि, प्रचलित जात-पाँत पर ध्यान न देकर गुण-कर्मानुसार विवाह करने का प्रचार, मादक द्रव्य निवारण ग्रीर ग्रहिसा-प्रचार।
- (३) कोई नई संस्था प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की स्वीकृति के बिना न खोली जाए। जो संस्थाएँ सफलतापूर्वक चल रही हैं, उनके प्रवन्ध के लिए पृथक् रजिस्टर्ड ट्रस्ट वनाए

जाएँ, पर उनमें आर्यसमाज का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। स्थानीय संस्थाओं के लिए आन्तीय प्रतिनिधि सभा की विशेष अनुमित के विना वाहर से धन-संग्रह न किया जाए।

- (४) सार्वदेशिक सभा, ग्रायें प्रतिनिधि सभाग्रों ग्रोर ग्रायंसमाजों का कोई पदाधिकारी एक पद पर निरन्तर तीन वर्ष से ग्रधिक न रहे, ग्रीर तीन वर्ष तक एक पद पर रहने के बाद वह व्यक्ति कम-से-कम एक वर्ष ग्रन्य किसी पद पर निर्वाचित न हो।
- (५) प्रतिनिधि सभाग्रों द्वारा, ग्रौर जहाँ प्रतिनिधि सभाएँ न हो वहाँ सार्व-देशिक सभा द्वारा शिक्षा-केन्द्रों में वैदिक सिद्धान्तों पर ग्रच्छे-ग्रच्छे व्याख्यान दिलाने का प्रवन्ध किया जाये । उपयोगी साहित्य मुफ्त या नाममात्र मूल्य लेकर नवयुवकों तक पहुँचाया जाये । भारतवर्षीय ग्रार्थकुमार परिषद् को ग्रपने साथ सम्बद्ध कर सार्वदेशिक सभा ग्रपने एक विभाग के रूप में उसपर दृष्टि रखे ।
- (६) सार्वदेशिक सभा द्वारा स्थापित अन्वेषण-विभाग को पुष्ट किया जाये, जिससे कि वह उच्चकोटि के गवेषणापूर्ण अन्थों को प्रकाशित कर सके।
- (७) सव गुरुकुलों को एक सूत्र में पिरोया जाय, ग्रीर इसके लिए सार्वदेशिक सभा सब समुचित उपायों को प्रयोग में लाये।

निःसन्देह, ग्रजमेर ग्रायं महासम्मेलन द्वारा ग्रायंसमाज का जो यह भावी कार्य-क्रम प्रस्तुत किया गया था, वह न केवल ग्रत्यन्त उपयोगी ही था, ग्रपितु साथ ही क्रिया-त्मक भी था। पर इसे क्रियान्वित करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया, ग्रौर यह प्रस्तावों के रूप में ही रह गया। २४ जनवरी, सन् १९३४ को इनपर विचार करने के लिए सावंदेशिक सभा की ग्रंतरंग सभा की एक वैठक हुई, जिसमें इनसे सहमित प्रकट करते हुए सब प्रान्तीय ग्रायं प्रतिनिधि सभाग्रों के पास गश्ती चिट्ठियां इस प्रयोजन से भेजी गयीं, कि वे इन्हें क्रियान्वित करने का उद्योग करें। पर इसका भी कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला। प्रतिनिधि सभाग्रों ने इनपर समुचित ध्यान नहीं दिया।

यजमेर के आर्य महासम्मेलन ने राजनैतिक विषयों पर कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया। पर उसके अध्यक्ष आचार्य रामदेव ने अपने भाषण में राजनीति के साथ आर्यसमाज के सम्बन्ध पर भी विचार किया। उनका कथन था—"वास्तविक अथों में देखा जाय, तो राजनीति आर्यसमाज का भी एक अंग है। वैदिक घर्म के अन्य कार्यक्रमों में राजनैतिक स्वाधीनता भी एक है। घर्म एक स्थिर वस्तु है। वह देश और काल की सीमा से नितान्त ऊपर है। राजनीति सामयिक चीज है। अतः उसके उपाय सामयिक होते हैं। घार्मिक उपाय सार्विक तथा सार्वकालिक होने से राजनीति के उपायों से कहीं बढ़कर होते हैं। घर्म किसी समय बाह्य उपाय का उपदेश कर सकता है, तो दूसरे समय क्षात्र घर्म की तलवार भी पकड़ा सकता है। "राजनैतिक स्वतन्त्रता तो घर्म के दूसरे अभ्युदय-विघायक लक्षण का एक अंगभूत विषय है। इसलिए समाज के रचनात्मक कार्यक्रम में इसका भी स्थान है। वर्तमान स्वराज्य-आन्दोलन का रचनात्मक प्रोग्राम आर्यसमाज का नहीं था तो किसका था? "इसे धार्मिक प्रोग्राम समक्तना चाहिए और सबको कटिबद्ध होकर इसमें लग जाना चाहिए।"

(म) ग्रायं रक्षा समिति का भ्रन्य कर्तृ त्व

सार्वदेशिक सभा के तत्त्वावधान में गठित आर्थ रक्षा समिति के कार्यकलाए पर

इस अध्याय में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। पर सन् १९३४ से कतिपय अन्य ऐसी घटनाएँ हुई, जिनके सम्बन्ध में इस समिति का कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का था।

जिन कारणों से सन् १६३ = में हैदराबाद रियासत में वहाँ के निरंकुश शासन के विरुद्ध सत्याग्रह का व्यापक रूप से आयोजन करना पड़ा, उनका सूत्रपात कुछ वर्ष पूर्व सन् १६३४ में ही हो गया था। वहाँ आर्यसमाज के घर्मप्रचार-कार्य में अनेक रुकावटें डाली जाने लगी थीं, और कुछ स्थानों पर आर्यों के पितत्र स्थानों को फ्रब्ट भी किया गया था। आर्यरक्षा समिति ने हैदराबाद रियासत की इस घर्मान्ध व पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ सत्याग्रह प्रारम्भ करने की आवश्यकता हुई। हैदराबाद-सत्याग्रह पर इस 'इतिहास' के वाईसवें अध्याय में प्रकाश डाला जायेगा। यहाँ इसका उल्लेख केवल यह प्रदिशत करने के लिए किया गया है कि ग्रार्यरक्षा सिमिति वहाँ की समस्या के प्रति भी सजग थी।

बीसवीं सदी के चौथे दशक में श्रार्यंसमाजियों के घामिक कृत्यों पर श्रन्य भी श्रनेक प्रकार के प्रतिबन्घ लगाये जा रहे थे। सन् १६३०-३१ में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह-ग्रान्दोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया था। हजारों नर-नारियों ने सत्याग्रह में भाग लेकर जेलयात्रा की थी। इनमें बहुत-से स्वयंसेवक ग्रार्य-समाजी थे। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि महर्षि दयानन्द ने ही सबसे पूर्व स्वराज्य और स्वदेशी की आवाज उठायी थी। आर्यसमाजी सत्याग्रही जेल में रहते हुए भी सन्ध्या-हवन आदि दैनिक घार्मिक अनुष्ठान करते रहने के लिए दृढ़निश्चय थे, पर सरकार इसमें बाघा उपस्थित कर रही थी। सहारनपुर, फर्रुखाबाद ग्रीर दिल्ली ग्रादि अनेक स्थानों से यह शिकायत आई कि आर्य कैंदियों को जेल में हवन की सुविधा प्रदान नहीं की जाती, जिसके कारण उन्हें भूख-हड़ताल के लिए विवश हो जाना पड़ता है। श्रीमती सावित्री देवी फर्रेखाबाद जेल में कैंद थीं। तन्हें हवन की अनुमति नहीं दी गयी, जिसके विरोध में उन्होंने भूख-हड़ताल कर दी। २० एप्रिल से २६ एप्रिल, १९३२ तक उनकी हड़ताल जारी रही। जब वह ग्रत्यन्त निर्वल हो गयीं, तो सरकार ने ग्रपनी हठ छोड़ी और उन्हें हवन करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। सहारनपुर जेल में श्रीमती चमेली देवी ने भी इसी कारण भूख-हड़ताल कर दी (१२ फरवरी, १६३३), क्योंकि उन्हें हवन करने की अनुमित नहीं थी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, चमेली-देवी जी ग्रत्यन्त निर्वेल होती गयीं, ग्रौर उनके स्वास्थ्य की गिरती दशा के समाचारों से मार्यं जनता में बहुत क्षोभ उत्पन्न होने लगा। बहुत-से श्रायंसमाजों ने सरकार की नीति के विरोध में प्रस्ताव स्वीकार किये, ग्रौर संयुक्त प्रान्त की कौंसिल में भी इस सम्बन्ध में प्रक्त उठाया गया। अन्त में विवश होकर सरकार ने जेल की अविव पूरी होने से पहले ही चमेली देवी जी को रिहा कर दिया, श्रीर उन्होंने हवन करके अन्न-जल ग्रहण किया। दिल्ली षड्यन्त्र केस के विचाराधीन कैदी मास्टर हरकेश दिल्ली जेल में बन्द थे। जेल के म्रिविकारियों ने उन्हें हवन करने की अनुमित देने से इन्कार कर दिया, जिसपर उन्होंने २६ ग्रवटूबर, १६३२ को भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी। ग्रायंरक्षा समिति ने इस मामले को अपने हाथों में लिया, और सरकार के रुख के विरुद्ध ग्रार्यसमाजों ने ग्रान्दोलन शुरू कर दिया। पर सरकार ग्रपनी जिद पर ग्रड़ी रही। मास्टर जी के जीवन के महत्त्व की दृष्टि में रखकर ग्रायंरक्षा समिति ने उनसे भूख-हड़ताल को स्थगित करने का ग्रनुरोध

किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

इसी काल में अन्य भी अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं, जो आर्यंसमाज के लिए चिन्ता-जनक थीं। सितम्बर, १९३४ में मद्रास में ग्रायंसमाज की एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। मुसलमानों की एक भीड़ वहाँ घुस गयी, ग्रीर उसने वहाँ मारपीट शुरू कर दी। इससे पन्द्रह-बीस व्यक्ति घायल हो गये, जिनमें एक की मृत्यु भी हो गयी। मृत व्यक्ति मुसलमान था। दंगे के अपराध में दस आयं सभासद् गिरफ्तार किये गये जिनमें एक को छोड़कर बाकी सब प्रमाण के अभाव के कारण छोड़ दिये गये। एक सभासद् पर हत्या का अभियोग चलाया गया, पर वह भी निर्दोष सिद्ध होकर बेलाग छूट गया। इस मामले में आर्थरक्षा समिति ने भी मद्रास आर्थसमाज की हर प्रकार से सहायता की, और मुकदमे की पैरवी के लिए २५० रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसी समय अन्य भी अनेक स्थानों पर आर्यसमाजियों पर मुसलमानों द्वारा नृशंस आक्रमण किये गये। बहराइच जिले के लाला बद्रीशाह ग्रायंसमाज के उत्साही कार्यकर्ता थे। शुद्धि-ग्रान्दोलन के संचालन में उनका विशेष कर्तृत्व था। सितम्बर, १९३४ में सायंकाल के समय जब वह जंगल के रास्ते से अकेले इक्के पर भ्रा रहे थे, कुछ मुसलमानों ने उनपर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। सिन्ध के पण्डित नाथूराम ने 'इस्लाम का इतिहास' नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिससे मुसलमान उनसे बहुत नाराज थे। २० सितम्बर, १६३४ को कराची के ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में मजिस्ट्रेट की ग्रांखों के सामने ही एक घर्मान्य मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी। हत्या की इन घटनाओं से आर्यजगत् में क्रोघ, क्षोभ और दु:ख की लहर दौड़ गयी, श्रौर यह सन्देह किया जाने लगा, कि ग्रार्यसमाजियों की हत्या के लिए कोई व्यापक षड्यन्त्र किया जा रहा है। सन् १६३६ में ग्रार्यसमाज शाहगंज के प्रघान श्री सर्वदानन्द ने शिकायत की, कि इस जिले के कतिपय प्रभावशाली मुसलमानों ने दो हिन्दू कन्यायों को उनके घरों से भगाकर अपने घरों में रख छोड़ा है। इसपर ग्रार्यसमाज वाराणसी, जौनपुर ग्रीर शाहगंज के सदस्यों ने मिल-कर कन्या को छुड़ाया और कतिपय अपराधियों पर अभियोग चलाया। आयरका-समिति ने इस ग्रभियोग के लिए चार सौ रुपयों से सहायता की। ग्रन्यत्र भी जहाँ कहीं मुसलमानों द्वारा आयों पर आक्रमण किये जा रहे थे, आर्थरक्षा समिति सर्वेत्र आयों की सहायता के लिए उद्यत रहती थी। इसी प्रयोजन से समिति द्वारा 'ग्रायं वीरदल' के संगठन का निर्णय किया गया, और श्री शिवचन्द्र को यह कार्य सुपुर्दे किया कि जहाँ आवश्यकता हो और साथ ही वातावरण अनुकूल हो, वहाँ जाकर आर्यवीर दल की स्थापना ग्रीर संगठन करें। ग्रार्थ घर्म श्रीर ग्रार्थसमाज के ग्रधिकारों की रक्षा के लिए वाद में हैदराबाद में जो सत्याग्रह हुग्रा, उसमें इस ग्रार्थवीर दल का कर्तृत्व बहुत महत्त्व-पूर्ण व सराहनीय था।

## (६) सार्वदेशिक सभा का ग्रन्य कार्यकलापः धर्मार्य सभा

दयानन्द-जन्म शताब्दी, मथुरा के ग्रवसर पर यह निर्णय किया गया था, कि महर्षि द्वारा जिन तीन सभाग्रों—धर्मायं सभा, विद्यार्य सभा भीर राजार्य सभा की स्थापना उपदिष्ट की गयी है, उन्हें स्थापित करने के लिए ग्रावश्यक पग उठाये जाएँ। इसीलिए सार्वदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा ने २७ जनवरी, १६२८ को धर्मार्य सभा

के सम्बन्ध में निम्नलिखित निश्चय किये-धर्मार्थ सभा का निर्माण स्वीकार किया जाये। धर्मायं सभा अपने कार्यं के संचालन के लिए स्वयं नियम बना ले, पर उनकी ग्रन्तिम स्वीकृति अन्तरंग सभा से प्राप्त करे। उस (धर्मार्थ सभा) का निर्माण इस प्रकार स्वीकृत हुआ--प्रत्येक प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से प्रार्थना की जाए कि अपने-अपने प्रान्त से अपने प्रतिनिधि के तौर पर निम्न संख्या में विद्वानों को निर्वाचित करे-"पंजाव ७, संयुक्त प्रान्त ७, राजस्थान ५, विहार-वंगाल ५, वम्वई ५, मध्यप्रदेश ३, सिन्घ ३, जहाँ प्रान्तीय सभाएँ नहीं हैं वहाँ के समाजों के प्रतिनिधि ३, संन्यासी ५, सार्वदेशिक सभा के प्रतिनिधि ४, विदुषी स्त्रियाँ (सार्वदेशिक सभा द्वारा मनोनीत) ३।" इस प्रकार ५१ सदस्यों की धर्मार्य सभा के निर्माण का निर्णय किया गया, जिसे अपने पदाधिकारियों को स्वयं चुनना था, श्रीर जिसका कोरम १५ रखा गया था । १६ एप्रिल, १६३० को धर्मार्य सभा का ग्रधिवेशन गुरुकुल वृन्दावन में हुग्रा, ग्रीर उसमें सभा के नियमों का निर्माण किया गया । सभा के उद्देश्य निम्नलिखित निर्घारित किये गये-(१) वैदिक सिद्धान्त अथवा किसी भी धर्म-सम्बन्धी विषय पर मतभेव होने की दशा में उसका निर्णय करना ग्रीर ग्रार्य-जगत के लिए निर्णायक व्यवस्था देना। (२) घर्म-ग्रन्थों में प्रचलित पाठ-भेदों के सम्बन्ध में उचित निर्णय करके शुद्ध पाठादि की व्यवस्था करना । (३) ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थों का मूल लेख के अनुसार शुद्ध सम्पादन करना। (४) आर्य विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थों की देखभाल करके उनके शुद्ध और वेदानुकूल होने की व्यवस्था देना। (५) वैदिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए अन्य उचित उपायों का अनुष्ठान करना । घर्मार्य सभा के नियमों के अनुसार यह सभा केवल उन्हीं विषयों पर व्यवस्था दे सकेती है, जो सार्वदेशिक सभा द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाएँ, श्रीर इस सभा ने किसी विषय पर जो व्यवस्था दी हो, उसे सार्वदेशिक सभा ही प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं श्रीर श्रार्यसमाजों के पास-जहाँ भेजना वह उचित समभे—भेजा जायेगा । धर्मार्य सभा की वही व्यवस्था समभी जायेगी, जिसके पक्ष में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों की सम्मति हो। सामान्यतया, सदस्यों की सम्मति को पत्र द्वारा लेखबद्ध रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी थी, पर आवश्यक विषयों के निर्णय के लिए यह नियम बनाया गया था, कि वे धर्मार्य सभा के वार्षिक या विशेष अधिवेशन में पेश किये जाया करें, और वहीं वे निर्णीत हों।

नियमावली का निर्णय हो जाने पर जो प्रथम धर्मायं सभा बनायी गयी, उसके प्रधान महात्मा नारायण स्वामी, मन्त्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द ग्रीर उपमन्त्री प्रोफेसर सुधाकर थे। भारत के प्रमुख ग्रायं विद्वानों के ग्रतिरिक्त दक्षिणी ग्रफीका के स्वामी भवानी दयाल सन्यासी, श्री ग्रार० के० कत्यन, श्री मेघराज ग्रीर श्री सत्यदेव को भी इस सभा में रखा गया। महिलाग्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए श्रीमती विद्यावती सेठ, श्रीमती लक्ष्मी देवी ग्रीर श्रीमती विद्यावती शारदा को सभा का सदस्य मनोनीत किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि धर्मायं सभा का निर्माण इस ढंग से हुग्रा था, कि ग्रायंजगत् के प्रमुख विद्वान् व धार्मिक नेता उसमें सम्मिलित थे।

घार्मिक प्रश्न अत्यन्त गूढ़ होते हैं, और उनके सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए गम्भीर विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है, अतः धर्मार्थ सभा ने एक निर्णय यह किया, कि ऐसे आर्थ विद्वत् सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, जिनमें कोई विद्वान् किसी गम्भीर एवं विचारणीय विषय पर निबन्ध लिखकर प्रस्तुत करे और अन्य विद्वान् उस-

पर ग्रालोचनात्मक विचार-विमर्श करें, जिससे कि ग्रालोचना-प्रत्यालोचना द्वारा विद्वान् लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें। ऐसा पहला विद्वत्सम्मेलन ग्रक्टूबर, १९३२ में पटौदी हाउस दिल्ली में हुग्रा, जिसमें पण्डित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, स्वामी वेदानन्द, पण्डित घमदेव ग्रीर पण्डित वृहस्पति ग्रादि विद्वानों ने वेद-सम्बन्धी गम्भीर व सुविचारित निबन्ध पड़े। इस सम्मेलन की ग्रध्यक्षता महात्मा नारायण स्वामी द्वारा की गयी थी। विद्वत्-सम्मेलन का ग्रगला ग्रधिवेशन दयानन्द निर्वाण ग्रधं-शताब्दी के ग्रवसर पर ग्रजमेर में रक्षा गया था, पर शताब्दी-महोत्सव की घूमधाम के कारण वहाँ कोई गम्भीर विचार-विमर्श नहीं हो सका।

धर्मार्यं सभा के सम्मुख जो ग्रनेक विषय निर्णय के लिए प्रस्तुत किये गये, वे मुख्यतया दैनिक सन्ध्या-हवन की श्रनुष्ठान-प्रक्रिया के सम्बन्ध में थे। इनपर निर्णय देकर सभा ने ग्रायों के लिए एकसदृश पूजा-पद्धति के प्रचलन का प्रयत्न किया, जिसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता।

भ्रार्य विवाह कानून-ग्रार्थसमाज गुण-कर्म के अनुसार वर्ण-व्यवस्था में विश्वास रखता है, और जन्ममूलक जात-पाँत को नहीं मानता। विवाह-सम्बन्ध के निर्घारण में भी वह जात-पाँत की उपेक्षा कर गुण-कर्म की अनुकूलता को महत्त्व देता है। हिन्दू लॉ के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान को पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी नहीं माना जाता था। गुण-कर्मानुसार विवाह-सम्बन्ध के पक्षपाती ग्रार्थसमाजियों में श्रन्त-र्जातीय विवाह भ्रच्छी वड़ी संख्या में होने लग गये थे। पर ऐसे विवाहों के मार्ग में यह एक वहुत बड़ी बाघा थी, कि उनसे उत्पन्न सन्तान कानून के अनुसार दायभाग की ग्रिधिकारी नहीं मानी जाती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पृथक् ग्रायं-विवाह कानून के निर्माण की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जाने लगी। इसीलिए दयानन्द जन्म शताब्दी के अवसर पर वह निश्चय किया गया था, कि "शीघ्र ही लेजिस्लेटिव एसेम्वली में आयं-विवाह विल को उपस्थित कराया जाए, ताकि ग्रार्यसमाज के प्रचार में जो वाघाएँ उपस्थित हो रही हैं, उनका निवारण हो सके और आर्य जनता के गुण-कर्म और स्वभा-वानुसार विवाहादि संस्कारों का प्रचार हो सके।" इस प्रस्ताव को कियान्वित करने का कार्यं सार्वदेशिक सभा ने अपने हाथ में ले लिया। मेरठके चौधरी मुस्तार सिंह उस समय एसेम्बली के सदस्य थे। उन्हें विल पेश करने का कार्य सुपुर्द किया गया। विल पेश होने से पूर्व आर्य जगत् तथा आर्य समाचारपत्रों में विल के पक्ष में आन्दोलन किया गया, श्रीर बहुत-से श्रार्थसमाजों ने बिल का समर्थन करते हुए उसके पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत किये ग्रीर उन्हें भारत सरकार के पास भेजा। २० जनवरी, १६३५ को चौघरी मुख्तार सिंह ने आर्थ विवाह विल एसेम्बली में प्रस्तुत कर दिया। पर इसी बीच कांग्रेस द्वारा ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया था, जिसके कारण एसेम्वली के कांग्रेसी सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये। चौघरी मुख्तार सिंह भी कांग्रेस टिकट पर एसेम्बली में चुने गये थे, ग्रतः उन्होंने भी त्याग-पत्र दे दिया, ग्रीर ग्रायं विवाह विल की स्वीकृति के मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सन् १६३५ में नये चुनावों का कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया था, ग्रौर ग्रायंसमाज के प्रतिष्ठित नेता श्री घनश्यामसिंह गुप्त एसेम्बली में निर्वाचित हो गये थे। ग्रार्य विवाह विल को स्वीकृत कराने की उत्तर-दायिता अब श्री गुप्त ने अपने हाथों में ले ली, और उनके प्रयत्न से वह विल सिलेक्ट

कमेटी में होकर सन् १६३७ में एसेम्बली के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बहुत वाद-विवाद और आन्दोलन के पश्चात् आर्य विवाहों के सम्बन्ध में जो कानून स्वीकार किया गया, उसकी मुख्य वात निम्नलिखित थी—"हिन्दू कानून में चाहे कुछ भी विहित हो, और प्रथाएँ व प्रचलित व्यवहार चाहे इसके विरुद्ध भी क्यों न हों, इस कानून के वनने से पूर्व अथवा पश्चात् आर्यसमाजी पुरुष और स्त्री का जो विवाह आर्यसमाजी विधि से सम्पन्न हुआ हो, उसे इस कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि विवाह करनेवाले पुरुष और स्त्री हिन्दुओं की भिन्न जातियों या उपजातियों के हैं, या उपजातियों के हैं, या विवाह से पहले वे दोनों या उनमें से कोई एक हिन्दू धर्म से भिन्न किसी धर्म का अनुयायी था।" इस कानून के वन जाने पर हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह या शुद्ध हुए व्यक्तियों से विवाह के मार्ग में जो कठिनाइयाँ थीं, वे सब दूर हो गयीं।

जन-गणना --भारत में प्रति दस वर्ष वाद नये सिरे से जनगणना की जाती है। इसके लिए जो फार्म सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरे जाते थे, उनमें सबके 'धर्म' तथा 'जाति' का भी उल्लेख किया जाया करता था। हिन्दुश्रों में शैव, वैष्णव, शाक्त ग्रादि ग्रनेक सम्प्रदाय हैं, ग्रीर कायस्थ, ग्रग्रवाल, जाट, गूजर, चमार ग्रादि वहुत-सी जातियाँ हैं। जनगणना करते हुए हिन्दुश्रों के धर्म और जाति का इसी ढंग से उल्लेख किया जाता था। पर ग्रार्यसमाज जन्ममूलक जात-पाँत को नहीं मानता। सन् १६३१ में नई जन-गणना होनी थी। सार्वदेशिक सभा का यह विचार था, कि इस जनगणना में सब आर्थ-समाजी ग्रपना घर्म "वैदिक" लिखाएँ, ग्रीर जाति 'ग्रार्य'। १२ नवम्वर, सन् १६२७ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने इस विषय पर विचार कर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया--"निश्चय हुआ कि सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से सेन्सस कमिश्नर तथा भारत सरकार को लिखा जाए कि वैदिक सिद्धान्तों के ग्रनुसार ग्रार्यसमाज में प्रवेश करने पर किसी व्यक्ति की कोई जाति (कास्ट) नहीं रहती। इस कारण उन लोगों की, जो अपने को 'ग्रार्य' मानते हैं, कोई जाति नहीं लिखी जा सकती। ग्रतः सब सेन्सस-कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाए कि वे किसी भी आर्य के जाति न वतलाने पर जाति के पूछने का आगृह न करें।" इस प्रस्ताव की एक प्रति २० दिसम्बर, १६३० को सरकार की सेवा में भेज दी गयी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसी के परिणाम-स्वरूप १६३१ की जनगणना में जिन लोगों ने अपने को 'आर्य' लिखाया, उनकी जाति का उल्लेख नहीं किया गया। १९३१ की जनगणना में ६,६०,२३३ व्यक्तियों ने ग्रपने की 'मार्य' लिखाया था, जिनमें ५,४७,६६४ पुरुष थे, म्रीर ४,४२,२६६ स्त्रियां थीं।

मैडिकल मिशन—सन् १६३५ में सार्वदेशिक सभा के तत्त्वावधान में कैप्टिन डॉक्टर रामचन्द्र (रिटायर्ड सिविल सर्जन) ने मसूरी में श्रीमद्यानन्द मैडिकल मिशन की स्थापना की, जिसमें रोगियों की चिकित्सा और शल्यिकया निःशुलक की जाती थी। पर यह मिशन डॉक्टर रामचन्द्र के देहावसान के साथ समाप्त हो गया।

सार्वदेशिक श्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान कार्यकलाप का ही इस श्रध्याय में उल्लेख किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि श्रपनी स्थापना के बाद चौथाई सदी के स्वल्पकाल में ही इस सभा का कार्यक्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक हो गया था।

#### बीसवाँ ग्रध्याय

## महर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव

#### (१) जन्म शताब्दी योजना

महर्षि दयानन्द सरस्वती का जन्म सम्वत् १८८१ विक्रमी (सन् १८२४)में हुआ था। ग्रतः ग्रार्यसमाजों में यह चर्चा चल रही थी, कि महींप का जन्म हुए सी वर्ष पूरे हो जाने पर जन्म शताब्दी महोत्सव बूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए। सबसे पूर्व इस सम्बन्ध में श्री मदनमोहन सेठ ने सन् १६१८ के 'श्रायंमित्र' के ऋषि-श्रंक में एक लेख लिखकर श्रार्य जनता के सम्मुख जन्म शताब्दी मनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसका सर्वत्र स्वागत किया गया। श्री मदनमोहन सेठ उत्तरप्रदेश ग्राये प्रतिनिधि सभा के मान्य नेता थे, और सन् १९१ - में गोरखपुर में सव-जज के पद पर नियुक्त थे। उस समय वह प्रतिनिधि सभा के मन्त्री भी थे। उनके प्रस्ताव को स्वीकृत कर सार्वदेशिक सभा तथा परोपकारणी सभा की श्रोर से सितम्बर, १६२० में एक सभा का श्रायोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सब आर्य प्रतिनिधि सभाओं, प्रमुख आर्य-संस्थाओं, संन्यासियों तथा विद्वानों को निमन्त्रण भेजे गये। यह सभा २ और ३ सितम्बर १६२० को दिल्ली में हुई। सभा में निश्चय किया गया, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्मशताब्दी सम्वत् १६८१ (सन् १६२५) में शिवरात्रि के अवसर पर मथुरा में मनायी जाए। उस समय महर्षि के जन्म-स्थान तथा जन्म-तिथि के सम्बन्ध में पूर्णरूप से ऐक-मत्य नहीं था। शिवरात्रि पर वालक मूलशंकर को वोच हुआ था, और मथुरा में उन्होंने दण्डी स्वामी गुरु विरजानन्द से शिक्षा प्राप्त की थी, अतः यह उचित समका गया कि उनकी जन्म शताब्दी मथुरा में शिवरात्रि-पर्व पर मनायी जाए। यद्यपि महर्षि का जन्म मथुरा में नहीं हुआ था, पर विद्याप्राप्ति से मनुष्य का दूसरा जन्म होता है, इस तथ्य को दृष्टि में रखकर मथुरा में जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय कर लिया गया। साथ ही, यह भी निश्चय किया गया कि उस दिन सब आर्यसमाज भी स्थानीय उत्सवों का ग्रायोजन करें, ग्रौर मथुरा में महोत्सव के साथ एक बड़ी विद्वत्परिषद् भी की जाए। शताब्दी महोत्सव की व्यवस्था व तैयारी के लिए दिल्ली में श्रायोजित सभा ने निम्न-लिखित निश्चय किया-"शताब्दी महोत्सव के प्रवन्घ के लिए एक शताब्दी-सभा वनायी जाए ग्रीर उसका संगठन इस प्रकार रखा जाए कि उसमें सार्वदेशिक ग्रीर परोप-कारिणी सभा के समस्त सदस्य, प्रादेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाब के सात, भारत-वर्षीय त्रार्यंकुमार परिषद् के दो सदस्य एवं सात संन्यासी और सात देवियाँ और प्रघान ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश), पद के एतबार से, शामिल किये जाएँ।" इस निश्चय के अनुसार दिसम्बर, १९२२ में गुरुकुल वृन्दावन के वार्षिकोत्सव पर जन्म शताब्दी सभा का संगठन कर लिया गया। सभा के कुल सदस्य द६ थे, जिनमें २७ सार्वदेशिक सभा के सदस्य, २३ परोपकारिणी के सदस्य, ७ प्रादेशिक ग्रायं प्रति-तिधि सभा के सदस्य, ७ संन्यासी, ७ देवियाँ, १४ प्रतिष्ठित सदस्य (जिन्हें इसी सभा द्वारा मनोनीत किया गया था) ग्रीर ग्रायं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के प्रधान थे। सभा का कोरम ७ निर्धारित किया गया। वृन्दावन में जन्म-शताब्दी सभा के पदाधिकारी भी निर्वाचित कर लिये गये, जो निम्नलिखित थे—

प्रधान

उपप्रधान

श्री स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी

श्री महात्मा नारायण स्वामी श्री महात्मा हंसराज, लाहौर

श्री डॉक्टर कल्याणदास देसाई, वम्बई

श्री हरविलास शारदा, श्रजमेर श्री सेठ जयनारायण, कलकत्ता

मन्त्री

बाबू सीताराम लखीमपुर

उपमन्त्री

श्री मदनमोहन सेठ

कोषाध्यक्ष

बाब श्रीराम, ग्रागरा

जुलाई, सन् १६२३ में स्वामी श्रद्धानन्द ने सभा के प्रधान-पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका कथन था, कि वह महोत्सव की तैयारी के लिए पूरा समय नहीं दे सकते। इसपर शताब्दी सभा ने स्वामी जी से प्रार्थना की, कि वह प्रधान-पद पर अपना नाम रहने दें, और निश्चय किया कि महात्मा नारायण स्वामी कार्यकर्ताः प्रधान के रूप में शताब्दी के सम्पूर्ण कार्यकलाप का संचालन करें। क्योंकि शताब्दी सभा के मन्त्री वाबू सीताराम और उपमन्त्री श्री मदनमोहन सेठ सभा के कार्यालय से दूर रहने के कारण उसपर समुचित ध्यान नहीं दे सकते थे, ग्रतः यह निश्चय किया गया कि यद्यपि वाबू सीताराम श्रीर श्री मदनमोहन सेठ मन्त्री श्रीर उपमन्त्री के पदों पर पूर्ववत् वने रहें, पर उनका कार्यभार मन्त्री के रूप में स्वामी सच्चिदानन्द ग्रीर उपमन्त्री के रूप में वाबू गजावरप्रसाद संभाल लें। उस समय सार्वदेशिक सभा के मन्त्री डॉक्टर केशवदेव शास्त्री थे। उनका सिकय सहयोग जन्म शताब्दी सभा के ग्रविकारियों को सदा प्राप्त रहा। सभा के सदस्यों की संख्या ८६ थी, जिसे ग्रधिक समभकर ३६ सदस्यों की कार्य-कारिणी सभा वना दी गयी, और उसका कोरम १ रख दिया गया। इस व्यवस्था के कारण शताब्दी सभा के ग्रधिवेशन सुगमता से किये जा सकते थे। शताब्दी की सव व्यवस्था व तैयारी करने के प्रयोजन से महात्मा नारायण स्वामी ने मथुरा को अपना केन्द्र वनाया, ग्रीर भ्रन्य सब वातों की ग्रोर से ध्यान हटाकर इस महोत्सव का सब कार्य अपने हाथों में ले लिया।

महोत्सव को सफल बनाने तथा उस द्वारा कुछ ठोस कार्य किये जाने के प्रयोजन से शताब्दी कार्यालय की श्रोर से द्यार्यसमाजों, ग्रार्य संस्थाग्रों तथा विशेष ग्रार्य-व्यक्तियों के पतों पर समय-समय पर ग्रनेक प्रपत्र (बुलेटिन) भेजे गये। इन प्रपत्रों की संख्या वीस थी। प्रथम प्रपत्र (१ जनवरीं, १९२३) में यह सूचना दी गयी कि विद्वानों की एक समिति इस प्रयोजन से बनायी गयी है, कि वह समाज-मन्दिरों तथा यज्ञवेदियों के ऐसे चित्र तैयार करे जिनके ग्रनुसार सब समाज-मन्दिरों व वेदियों का निर्माण किया

जाया करे, ग्रार्यसमाज के पर्वी व त्योहारों की पद्धति तैयार करे, एक ग्रार्य स्मृति-संप्रह तैयार करे और कुछ ऐसे वेदमन्त्रों का चयन करे, जिन्हें श्रार्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों में सव मिलकर गाया करें। साथ ही, इस बुलेटिन द्वारा यह सूचित किया गया था, कि वैदिक सिद्धान्तों पर एक ग्रंग्रेजी पुस्तक तैयार करने के लिए ग्राचार्य रामदेव, प्रिंसिपल दीवानचन्द और पण्डित घासीराम की एक कमेटी वनायी गयी है, सत्यार्थ-प्रकाश का संस्कृत में अनुवाद कराने का निश्चय किया गया है, और मथुरा में जिस मकान में स्वामी विरजानन्द रहा करते थे उसे खरीदने तथा वहाँ एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय किया गया है। दूसरा बुलेटिन १ एप्रिल, १६२४ को जारी किया गया था, जिस द्वारा यह सूचित किया गया था, कि आर्यंसमाज की ध्वजाओं (अण्डों) का रंग गेरुया होना चाहिये ग्रीर उसपर सूर्य का ग्राकार वनाकर वीच में ग्रो३म् का चिह्न अंकित किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी सूचित किया गया, कि श्रीमद्दयानन्द सम्वत् का ग्रारम्भ विक्रम सम्वत् के ग्रनुसार किया जाया करे ग्रीर जन्म शताब्दी महोत्सव के बाद उस सम्वत् का १०१वाँ वर्ष माना जाय। ५ सितम्बर, १६२४ को जारी किये गये चौथे वुलेटिन में जन्म-शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम से जनता को श्रवगत कराया गया । इस कार्यक्रम के अनुसार महोत्सव के लिए दो मण्डप (पण्डाल)वनाये जाने का निश्चय किया गया था। वड़े पण्डाल में भजन और व्याख्यान रखे गये थे और छोटे पण्डाल में ग्रार्य परिषद् के ग्रधिवेशन। परिषद् में किन विषयों पर विचार किया जाएगा, यह भी इस बुलेटिन में सूचित कर दिया गया था। पाँचवें और छठे प्रपत्रों द्वारा मथुरा में शताब्दी के ग्रवसर पर लोगों के निवास, भोजन, स्वयंसेवकों की व्यवस्था ग्रादि के विषय में सब भावश्यक जानकारी दी गयी थी। १६ नवम्बर, १६२४ को प्रकाशित प्रपत्र में इस बात पर प्रकाश डाला गया था, कि शताब्दी महोत्सव के वाद आर्यसमाज के कार्यं को प्रगति देने के लिए कीन-से पग उठाये जाएँगे। इस प्रपत्र का निम्नलिखित संदर्भ महत्त्व का था-"ऋषि दयानन्द ने, जिनकी हम जन्म-शताब्दी मनाने लगे हैं, म्रपने स्वीकार-पत्र में तीन वातें लिखी थीं-(१) वेद वेदांगादि भास्त्रों के प्रचार मर्थात् उनकी व्याख्या कराने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने ग्रीर छापने-छपवाने, (२) वेदोक्त घर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशक-मण्डली नियत करके देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य का ग्रहण ग्रीर ग्रसत्य का त्याग कराना श्रादि, (३) ग्रायीवर्तीय श्रनाथ ग्रीर दीन मनुष्यों के रक्षण, पोषण ग्रीर सुशिक्षा में उनका छोड़ा हुग्रा घन व्यय किया जाना । स्वीकारपत्र में ग्रंकित तीन बातों में से ग्रन्तिम के लिए तो आर्थ-समाज ने अवश्य कुछ यत्न किया है, और अनेक स्थानों पर अनायालय खुले हुए हैं जिनमें सहस्रों श्रनाथ बालक-वालिकाओं का भरण-पोषण होता है। पर वाकी दो बातों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। वैदिक प्रेस म्रजमेर केवल एक बार ऋषि दयानन्द का वेदभाष्य ही छाप सका है, जिसका छपना स्वामी जी के जीवनकाल में ही प्रारम्भ हो चुका था। इसीलिए शताब्दी सभा द्वारा यह निश्चय हुआ है, कि जिन दो बातों की श्रीर ध्यान नहीं दिया गया है उन्हीं की पूर्ति का विशेष यत्न शताब्दी महोत्सव के बाद शताब्दी के उपलक्ष्य में किया जावे, श्रर्थात् देश-देशान्तर श्रीर द्वीप-द्वीपान्तर में वेद-प्रचार करने का कार्य प्रारम्भ किया जावे, ग्रीर मौखिक प्रचार के सिवा लेखबढ़ प्रचार का कार्यं भी पुस्तक-प्रकाशन द्वारा जारी किया जावे। शताब्दी महोत्सव के अन्त में इन्हीं

कार्यों के लिए धन और जन दोनों के लिए अपील की जावेगी।" आठवें बुलेटिन में सव भ्रार्य संस्थाओं से यह अनुरोध किया गया था, कि शताब्दी महोत्सव के अवसर पर वे दस-दस दिनों की छुट्टी रखें, ताकि उनके विद्यार्थी, ग्रध्यापक व कर्मचारी उत्सव में सम्मिलित हो सकें। २२ दिसम्बर, सन् १६२४ को प्रकाशित बुलेटिन में यह सूचित किया गया था, कि आर्यसमाजों के साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम किस प्रकार होना चाहिये। यह क्रम निम्नलिखित था-सत्संग प्राय प्रात:काल हुआ करें, जिनमें सबसे पूर्व सब उपस्थित सभासद् मिलकर सन्ध्या या कुछ वेदमन्त्रों का पाठ उच्च स्वर से किया करें। इसके वाद हवन हुम्रा करे। फिर ईश्वर-स्तुति भ्रौर प्रार्थना के भजन गाये जाया करें। तदनन्तर वेद ग्रौर ग्रार्ष ग्रन्थों की कथा हो। तत्पश्चात् उपदेश हुग्रा करे। फिर सब सभासद मिलकर उच्च-स्वर से ऋग्वेद के ग्रन्तिम सुक्त के चार मन्त्रों का पाठ किया करें। फिर भजन हो। ग्रीर ग्रन्त में ग्रावश्यक सूचनाएँ देकर शांति-पाठ के वाद सत्संग विसर्जन हुया करे । दसवें से चौदहवें तक के बुलेटिनों में शताब्दी-महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आनेवाले यात्रियों को आवश्यक सूचनाएँ व जानकारी दी गई थी। २६ जनवरी, सन् १६२५ को प्रकाशित पन्द्रहवाँ बुलेटिन महत्त्व का था, क्योंकि उसमें विदेश-प्रचार तथा वैदिक साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में उस योजना की रूप-रेखा प्रस्तुत की गयी थी, जिसके लिये शताव्दी-महोत्सव में घन की श्रपील की जानी थी। "विदेश-प्रचार की जरूरत किसी से छिपी हुई नहीं है। वैज्ञानिक ग्रीर धार्मिक जगत् का मुँह वेदों की ओर हो गया है। "यूरोप, अमेरिका आदि में किसी देश में भी प्रचार करने के लिए निरन्तर एक विद्वान् उपदेशक का वहाँ रहना जरूरी है। कम-से-कम पाँच देशों में तो प्रचार शुरू करना चाहिए। एक उपदेशक के साधारणतया निर्वाह के लिए जो विदेश में रहे, कम-से-कम २५० रुपये मासिक की जरूरत है। स्थिर प्रवन्ध होने के लिए पचास सहस्र धन की एक स्थिर निधि ग्रिपेक्षित है, जिसका सूद २५० रुपये मासिक हो। इस प्रकार के पाँच उपदेशकों के स्थिर प्रवन्य के लिए ढाई लाख रुपये होने चाहियें।" लेखवद प्रचार के लिए बुलेटिन में कहा गया था, कि "इसके लिए वैदिक साहित्य मण्डल (Publishing House) खोला जायेगा, जिसके द्वारा वेद ग्रौर वैदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थ छपेंगे। प्रत्येक देश की भाषा में वेदों का अनुवाद छपेगा। संस्कृत भाषा के सहस्रों ग्रप्रकाशित ग्रन्थ प्रकाशित किये जाएँगे ग्रौर देश ग्रौर विदेश सभी जगह उनका प्रचार होगा जिससे वैदिक सभ्यता का विस्तार होगा, प्राचीन ऋषि-मुनियों की शिक्षा से जगत् दीक्षित किया जाएगा। इसके लिए भी ढाई लाख रुपये की जरूरत होगी।" सोलहवें से बीसवें तक के बुलेटिनों में जन्म-शताब्दी महोत्सव के सम्बन्ध में विविध सूचनाएँ प्रसारित की गयी थीं। एक प्रपत्र में आर्य जनता से अनुरोध किया गया था कि महर्षि के जन्मदिन (१२ फरवरी) पर सर्वत्र जन्मोत्सव मनाया जाय, बालकों को मिठाई बाँटी जाए, सहभोजों की व्यवस्था की जाए और रात्रि के समय घरों, समाज-मन्दिरों भीर संस्थाओं में रोशनी की जाए। उन्नीसवें बुलेटिन में उस सम्मिलत व सामूहिक प्रार्थना का प्रारूप ग्रंकित था, जो जन्म-शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित नर-नारियों को परस्पर मिलकर करनी थी।

शताब्दी महोत्सव किस प्रकार मनाया जाना है, उसका कार्यक्रम क्या होना है, श्रोर उसमें किन महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श कर श्रार्यसमाज के भावी कार्यक्रम

का निर्घारण करना है--इन सब बातों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिए शताब्दी सभा व उसकी कार्यकारिणी की बैठकें निरन्तर होती रहीं और उनमें जो निश्चय किये गये, उनकी सूचना आर्य जनता को दी जाती रही। इसीका यह परिणाम हुआ, कि देश-विदेश के श्रार्यं नर-नारियों में जन्म-शताब्दी के लिए उत्साह उत्पन्न हो गया, श्रौर उसे श्रपूर्व घूम-धाम के साथ मनाया जा सका। शताब्दी सभा द्वारा महोत्सव के लिए मथुरा शहर ग्रीर मथुरा जंक्शन के बीच सुविस्तृत भूमि प्राप्त कर ली गयी, जिसकी लम्बाई डेढ़ मील तथा चौड़ाई एक मील की थी। इसपर 'दयानन्द नगर' का निर्माण किया गया जिसे चौदह कैम्पों में विभक्त किया गया था-संयुक्त प्रान्त, पंजाव, राजस्थान, बंगाल, बिहार, देहली, मध्यप्रदेश, वरार, बम्बई, मद्रास, ग्रफीका, ग्रन्य द्वीप-द्वीपान्तर कैम्प, संन्यासी कैम्प और गाड़ी तथा मोटर कैम्प। दयानन्द नगर में पाँच यज्ञशालाओं ग्रीर पण्डालों का निर्माण किया गया था। एक पण्डाल बहुत बड़ा था, जिसमें २५,००० से भी अधिक व्यक्ति वैठ सकते थे। चार पण्डाल ग्रायं परिषद् ग्रादि के लिए वनाये गये थे। दयानन्द-नगर का अपना वाजार था, जिसमें शुद्ध निरामिष भोजन के अतिरिक्त अन्य वस्तुएँ भी निर्घारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती थीं। शताब्दी कार्यालय, डाकघर, तारघर, ग्रौषघालय (५ ग्रायुर्वेदिक तथा ३ एलोपैथिक) ग्रौर भोजनशाला ग्रादि सव दयानन्द-नगर में ही थे, जिनके कारण वह पूर्णतया आत्मिनिर्भर हो गया था। शताब्दी सभा ने जो इस ढंग की सुनियोजित व सुविचारित योजना महोत्सव के लिए तैयार की, उसका प्रधान श्रेय महात्मा नारायण स्वामी को प्राप्त था। यह उन्हीं के अनुपम कर्तृत्व, प्रतिभा व नेतृत्व की क्षमता का परिणाम था, जो शताब्दी-महोत्सव इतना सफल हो सका।

#### (२) जन्म शताब्दी महोत्सव का विवरण

महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी महोत्सव में सिम्मलित होने के लिए कितने व्यक्ति बाहर से मथुरा ग्राये थे, इसका श्रनुमान इस वात से किया जा सकता है, कि इस ग्रवसर पर १,६०,००० रेलवे टिकट मथुरा जंक्शन पर ग्रीर ५७,००० टिकट मीटर-गेज (छोटी) लाइन के मथुरा छावनी स्टेशन पर यात्रियों से संग्रह किये गये थे। २,१७,००० यात्री रेल से मथुरा आये थे, और ४,००० के लगभग मोटर वसों, ताँगों तथा बैलगाड़ियों से। निजी मोटर कारों से मथुरा आनेवाले यात्री भी कम नहीं थे। इस प्रकार यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि जन्म शताब्दी महोत्सव में वाहर से आये हुए लोगों की संख्या तीन लाख के लगभग अवश्य थी। ये यात्री दयानन्द नगर के कैम्पों के ग्रतिरिक्त मथुरा नगर की घर्मशालाग्रों ग्रौर मित्रों के घरों पर ठहरे हुए थे। दयानन्द नगर के कैम्पों का निर्माण दिल्ली के ठेकेदार लाला ज्ञानचन्द और उनके सह-योगियों ने कराया था, श्रीर उसका सब प्रवन्घ श्रागरा के वाबू शालिग्राम वकील के ग्रधीन था। कैम्प में फूस के मकान (छप्पर) वनाये गये थे, और छोलदारियों तथा तम्बुओं की भी बड़ी संख्या में व्यवस्था की गयी थी। दयानन्द नगर का सब प्रबन्ध आर्य स्वयंसेवकों के हाथों में था। इसके लिए पुलिस की सहायता नहीं ली गयी थी। महोत्सव के परिसर में लाखों ग्रादिमयों का ग्राना-जाना रहता था। पर वहाँ का प्रबन्ध इतना उत्तम था, कि चोरी ग्रादि की एक भी दुर्घटना नहीं हुई। महोत्सव के पण्डालों तथा दयानन्द नगर के कैम्पों व बाजारों में स्त्रियाँ विना किसी रोकटोक के आती-जाती थीं। कोई उनकी ग्रोर ग्रांख उठाकर भी नहीं देख सकता था। भोजन का प्रवन्ध ग्रत्यन्त उत्तम था। सब वस्तुग्रों की कीमतें शताब्दी सभा द्वारा निर्घारित कर दी गयी थीं। सिगरेट, बीड़ी ग्रादि का वैच सकना व प्रयोग करना निषिद्ध था।

महोत्सव का प्रारम्भ १५ फरवरी (सन् १६२५) को यज्ञ से हुग्रा । बड़े पण्डाल के चारों ग्रोर चार यज्ञकुण्ड बनाये गये थे, जिनमें चारों वेदों के मन्त्रों से ग्राहतियाँ दी गईं। यज्ञ की समाप्ति पर जहाँ वड़े पण्डाल में कार्य प्रारम्भ हुन्ना, वहाँ साथ ही छोटे पण्डाल में मार्यपरिषद् (विद्वत्परिषद्) की भी कार्यवाही शुरू हो गयी। प्रातः प्रवणे से रात के १० बजे तक महोत्सव का बड़ा पण्डाल नर-नारियों से खचाखच भरा रहता था, ग्रौर लगातार भजन तथा व्याख्यान होते रहते थे। जिन विद्वानों के वहाँ भाषण हुए, उनमें स्वामी ग्रन्युतानन्द, कुवर चाँदकरण शारदा, स्वामी मुनीश्वरानन्द, डॉक्टर केशवदेव शास्त्री, पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार, श्री गंगागिरि, पण्डित ग्रयोध्या प्रसाद, पण्डित चमुपति, पण्डित भगवद्दत्त रिसर्चे स्कालर, महात्मा हंसराज, भाई परमानन्द, डॉक्टर वालकृष्ण, लाला खुशहालचन्द, प्रिसिपल दीवानचन्द, डॉवटर दमयन्ती देवी, महाशय मधुसूदन, श्री वेचनदेव (मारिशस), महाशय देवीदयाल (दक्षिण ग्रफीका) ग्रौर पण्डित तोताराय सनाढ्य के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रतिदिन मुख्य पण्डाल की कार्यवाही धर्मोपदेश से प्रारम्भ होती थी । ये घर्मोपदेश ग्रार्यंसमाज के प्रसिद्ध संन्यासियों—स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी ग्रच्युतानन्द, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी सत्यानन्द, स्वामी स्वतन्त्रानन्द म्रादि द्वारा दिये जाते थे। अनेक मार्य महिलाम्रों के भी महोत्सव में भाषण हुए। श्रीमती सत्यवती (जालन्घर), श्रीमती दमयन्ती देवी, श्रीमती चन्द्रावती (इन्द्रप्रस्थ) ग्रीर श्रीमती सुमित्रादेवी इनमें मुख्य थीं।

"१७ फरवरी को दिन के दो बजे मथुरा में नगर-कीर्तन का जुलूस निकाला गया। दोपहर के १२ वर्ज से ही आर्य जनता जुलूस के लिए वड़े पण्डाल के बाहर एकत्र होने लग गयी थी। ठीक दो वजे संन्यासियों का मण्डल अग्रसर हुग्रा ग्रीर एक के पीछे दूसरी मण्डली यागे वढ़ने लगी। अनुमानतः ढाई वजे तक नगर-कीर्तन नगरी में जा पहुँचा, श्रौर सौ से ग्रधिक मण्डलियाँ व्यवस्थानुसार चलने लगीं। जनता के कुतुहल ग्रौर प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही जब उन्हें आर्य नर-नारियों के अनन्य जोश और उत्साह का उद्वो-धन हुआ। अनुमानतः चार सौ संन्यासी गेरुए वस्त्रों की पताकाएँ हाथ में धारण किये वेदमन्त्रों का उच्चारण करते और 'दयानन्द की जय' के जयकारे बुलाते हुए आगे-आगे चल रहे थे। गुरुकुल के स्नातक और ब्रह्मचारी, कन्या महाविद्यालय की स्नातिकाएँ श्रौर छात्राएँ, भिन्त-भिन्न कॉलिजों, स्कूलों श्रौर पाठशालाश्रों के विद्यार्थी, श्रनाथा-लयों के वालक और बालिकाएँ, तिसपर एक ही संग अनुमानत: ३४,००० पंजाब की स्त्रियों का नगर-कीर्तन, जिसमें कई-एक वैण्ड तथा भजन-मण्डलियाँ भी थीं-इन सबका नगर-कीर्तन, वैदिक घर्म सम्बन्धी मनोहर ग्राह्मादजनक भजनों की गूँज, वीच-बीच में नवयुवकों का 'दयानन्द के वीर सैनिक बनेंगे' श्रादि गीतों का गाना श्रीर क्षण-क्षण में 'वैदिक घर्म की जय', 'दयानन्द की जय' की ध्विन ग्रौर प्रतिध्विनयाँ मथुरा नगरी की नींवों को कम्पायमान करने के लिए पर्याप्त थीं। श्रनुमानतः दो लाख आर्य नर-नारियों ने इस संकीर्तन में भाग लिया। दर्शकों की संख्या एक लाख से न्यून न होगी। यह एक ऐसा अनुपम दृश्य था, जो चिरकाल-पर्यन्त उन सज्जनों के स्मृति-पटल पर

ग्रंकित रहेगा, जिन्हें इस नगर-कीर्तन में सम्मिलित होने ग्रथवा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। मथुरा सनातन घर्म ग्रीर पण्डों का केन्द्र है। मथुरा ग्रीर वृन्दावन के बहुमूल्य मन्दिर जगद्विख्यात हैं। इस नगरी में गत चालीस वर्षों से श्रार्यसमाज का घोर विरोध होता रहा है :: इस विचार की तो कल्पना भी न हो सकती थी कि भगवान दयानन्द की मृत्यु के ४२ वर्ष के अनन्तर ही ''वेदों के अनुयायी आर्य नर-नारी लाखों की संख्या में इकट्ठे हो वेदों का नाद गुँजावेंगे ग्रीर मथुरा के निवासी उनपर पुष्पवृष्टि करेंगे।… कीन मान सकता था कि श्रर्घ-शताब्दी में ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि पण्डों की सन्तान श्रीर मथुरा के सनातन धर्मावलम्बी ग्रायों के लिए सवीले लगा देंगे ग्रीर उनके संग जय-कारों का नाद गुँजावेंगे, और मकानों की छतों पर से साघुवाद कहेंगे और पुष्पवृष्टि करेंगे।" यह उद्धरण सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित जन्म शताब्दी के वृत्तान्त से लिया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि जन्म शताब्दी महोत्सव के कारण मथुरा में आर्यसमाज की घुम मच गयी थी, और वहाँ के कट्टर सनातनी भी महर्षि के प्रति ग्रादरभाव रखने लगे थे। इसी का यह परिणाम था कि पौराणिकों के सुदृढ़ गढ़ मथुरा में ब्रायंसमाज का यह महोत्सव विना किसी उग्र विरोधभाव व ग्रशान्ति के निविध्न सम्पन्न हो सका या, यद्यपि २१ फरवरी को वहाँ एक ऐसी दुर्घटना हो गयी थी, जिसे इतने विशाल समारोह लिए अस्वाभाविक व अनहोनी नहीं कहा जा सकता। कुछ आर्ययुवकों ने अपने व्यवहार से मथरा के पूराणपन्थियों को इतना उत्तेजित कर दिया, कि वहाँ मारपीट हो गयी, जिसमें कुछ मार्य बुरी तरह घायल हो गये। यह समाचार प्राप्त होते ही मताब्दी सभा के प्रधान स्वामी श्रद्धानन्द घटनास्थल पर पहुँचे श्रौर परिस्थित को सम्भाला तथा उत्तेजित लोगों को शान्त किया।

शताब्दी महोत्सव में एक विशाल सहभोज का भी श्रायोजन किया गया था, जिसमें जात-पाँत, ऊँच-नीच, घनी-निर्घन ग्रीर छूत-अछूत का कोई भी भेद न कर ग्रायों ने एकसाथ भोजन कर 'समानी प्रपा सहनोऽन्नभागः' के वैदिक ग्रादेश का अनुसरण किया था। श्री महाराज सर नाहरसिंह जी शाहपुराघीश तथा जयपुर की कौंसिल के मेम्बर ठाकुर नरेन्द्रसिंह जी ने जयपुर-निवासी श्रन्य ठाकुरों श्रीर ग्रायंसमाजों के सदस्यों, प्रतिनिधि सभा के कार्यंकर्ताग्रों, परोपकारिणी ग्रीर सार्वदेशिक सभा के सभासदों के साथ सम्मिलित हो प्रीति-भोजन में 'संगच्छध्वं सम्बद्ध्वं सं वो मनांसि जानताम्' को चिरतार्थं करते हुए ग्रायंत्व का परिचय दिया। इस ऐतिहासिक ब्रह्मभोज में ग्रायंसमाज के सभी सुविख्यात संन्यासी, ग्रायंसमाज के नेता, भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कार्यंकर्ता ग्रीर प्रति-ष्ठित नर-नारी उपस्थित थे। महाराजाधिराज ने सभी उपस्थित सज्जनों को निमन्त्रण के स्वीकार करने पर हार्दिक घन्यवाद दिया ग्रीर ग्रपने ग्राचार्य महर्षि दयानन्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, 'ग्राज मुक्ते जीवन की सन्ध्याकाल में महर्षि की शिक्षा को कियारूप में चरितार्थं देखकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई है।"

### (३) महोत्सव के सम्मेलन व परिषदें

शताब्दी महोत्सव के पण्डाल में जहाँ प्रतिदिन भजन ग्रौर व्याख्यान होते थे,वहाँ साथ ही १५, १६ ग्रौर १७ फरवरी को रात के समय ग्राय सम्मेलन के भी ग्रधिवेशन किये गये थे। इस सम्मेलन की ग्रध्यक्षता स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा की गयी थी ग्रौर उस द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे-

- (१) निश्चय हुआ कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के स्वीकारपत्र के अनुसार देश-देशान्तरों और द्वीप-द्वीपान्तरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया जावे तथा एतदर्थ वैदिक धर्म प्रचार निधि की स्थापना की जावे। यह प्रस्ताव स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने प्रस्तुत किया था, ग्रौर स्वामी रामानन्द से इसका ग्रनुमोदन किया था। महाशय राजा-राम सावरं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि विदेशों में उस समय तक वैदिक घर्म का प्रचार नहीं किया जा सकता, जब तक कि भारत में श्रार्थ स्वराज्य स्थापित न हो जाय। हमें चाहिए कि पहले हम हिन्दू जाति को आर्थ जाति वनाने में सब शक्ति लगा दें, जिससे हिन्दुस्तान फिर ग्रायविर्त बन जाए। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पण्डित तोताराम सनाद्य ने कहा--''यापको भली-भाँति ज्ञात है कि ग्रापके २१ लाख भाई विदेश में हैं जिनमें ७ लाख विधवाएँ हैं। यदि ग्राप चाहें तो उपदेशक भेजकर उन्हें ग्रपना सकते हैं। श्रार्यसमाज में ही इस कार्य के करने की सामर्थ्य है, क्षमता है। मैं ही उनकी ग्रीर से सन्देश लाया हूँ। उनका सन्देश है-हमें ग्रपनाग्री ! वीस वर्ष तक मैंने उनकी दशा को देखा है। न उनके यज्ञोपवीत हैं न संस्कार। ये लोग ईसाई हो जाएँगे। "यदि श्राप लोग इनकी सहायता न करेंगे, तो ये सब हाथ से निकलकर दूसरों से जा मिलेंगे।" श्री मदनमोहन सेठ ने इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कहा-- 'स्वराज्य शब्द ऐसा प्यारा है जो सबको भाता है। पर स्वराज्य तो सबका सम्मिलित होगा, केवल आयौ का ही न होगा। इसलिए स्वराज्य होने तक विदेशों में वैदिक धर्मप्रचार का कार्य स्थगित रखना निरर्थंक है। " यार्यसमाज का उद्देश्य संसार को उठाना है, न कि केवल हिन्दुस्तान को। यूरोप ग्रादि देशों में विज्ञान का प्रचार है, ग्रतएव वहाँ हमारी शिक्षा का ग्रंघिक प्रभाव पड़ेगा।"
- (२) "ग्रार्यं नर-नारियों की दिनों-दिन बढ़ती हुई ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए और भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों ग्रौर विदेशों में वैदिक साहित्य को पहुँचाने के लिए वैदिक साहित्य मण्डल की स्थापना की जाय, जिसके द्वारा आर्यभाषा में विशेषतया श्रीर अन्य भाषात्रों में साधारणतया वैदिक साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों को छापा जावे, श्रीर गुरुकुलों, महाविद्यालयों, कॉलिजों, स्कूलों, पाठशालाग्रों, कन्या पाठशालाग्रों ग्रादि संस्थायों के लिए प्रामाणिक (स्टैण्डर्ड) टैक्स्ट बुक छापने का कार्य सम्पादन किया जावे।" डॉक्टर केशवदेव शास्त्री इस प्रस्ताव के प्रस्तावक थे, तथा वाबू श्यामसुन्दरलाल, मेहता रामचंद्र शास्त्री, पण्डित धर्मदास श्रीर लाला ज्ञानचन्द ने इसके समर्थन में भाषण किये थे। डॉक्टर शास्त्री ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था—''आर्यसमाज अपनी संस्थाग्रों से बढ़ रहा है। आवश्यक है कि इन संस्थाओं को, जिनमें हमारी सन्तान शिक्षा पा रही है, संगठित करके उनमें वैदिक सिद्धान्तों का पठन-पाठन फैला दिया जाय। हम देखते हैं कि थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिश्रन ग्रादि संस्थाएँ ग्रपने साथ एक वड़ा पव्लिशिग हाउस रखती हैं। इसी प्रकार के पब्लिशिंग हाउस की ग्रार्यसमाज को ग्रावश्यकता है।" इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् सम्मेलन के ग्रध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द ने कहा, कि इस प्रस्ताव को कियान्वित करने के लिए पाँच लाख रुपयों की अपील की जाय। यह वात सम्मेलन ने स्वीकार कर ली, पर इसके सम्बन्ध में मेहता रामचन्द्र शास्त्री द्वारा यह कहा गया, कि "यह अपील सार्वदेशिक सभा की है। आर्य प्रादेशिक सभा इसके साथ

नहीं है।"

- (३) "श्रायं जनता के पारस्परिक विवादों को निवटाने के लिए यह आर्य-सम्मेलन निश्चय करता है कि प्रत्येक प्रतिनिधि सभा द्वारा हर प्रान्त में एक न्याय-सभा स्थापित की जावे और अखिल भारतवर्ष के लिए भारतवर्षीय न्याय-सभा स्थिर की जावे जो प्रान्तिक विवादों को निवटाये। इन न्याय-सभाश्रों के नियम और व्यवस्था सार्वदेशिक सभा द्वारा निर्घारित किये जावें। निर्वाचन हर पाँचवें वर्ष किया जावे और प्रान्तिक तथा सार्वदेशिक न्याय-सभाश्रों के पास नियमित रिजस्टर श्रादि छपे हुए फार्मों पर उपस्थित रहें। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री हरविलास शारदा और श्रनुमोदक श्री देशबन्धु गुप्त थे। पर अनेक श्रायं विद्वानों ने इसका विरोध किया, जिनमें पण्डित गयाप्रसाद वकील, पण्डित रामगोपाल, मेहता रामचन्द्र शास्त्री और महाशय भगवतीप्रसाद मुख्य थे। विरोधियों का कहना था, कि यह प्रस्ताव कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता, क्योंकि दण्ड देने की हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। महाशय कृष्ण, श्री मदनमोहन सेठ और पण्डित यमुनादास श्रायं श्रादि ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह युक्ति प्रस्तुत की, कि यदि दोनों फरीकैन की रजामन्दी हो, तो दण्ड की शक्ति न होते हुए भी फैसले किये जा सकते हैं। प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में वोट लिये गये। वहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।
- (४) "यतः ग्रार्यं संस्कृति में उत्कृष्ट विवाह की विधि स्वयंवर-विवाह है ग्रीर यतः वेदों में स्थान-स्थान पर कुमार ब्रह्मचारी ग्रीर कुमारी ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचर्य घारण करने, समग्र विद्याग्रों को प्राप्त करने ग्रीर पूर्णं स्वस्थता ग्रीर योवन के ग्रनन्तर गुण, कर्म ग्रीर स्वभावानुसार ग्रपनी इच्छा ग्रीर परीक्षा से ग्रत्यन्त प्रीति से विवाह करने का ग्रादेश दिया गया है, इसलिए यह सम्मेलन निश्चय करता है कि स्वयंवर-विवाहों की स्थापना की जाये ग्रीर स्नातक व स्नातिकाग्रों को इस पद्धित के ग्रनुसार विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जावे।" पण्डित देवेश्वर स्नातक ने यह प्रस्ताव पेश किया ग्रीर श्रीमती कौशल्यादेवी स्नातिका ने इसका श्रनुमोदन किया। यह प्रस्ताव भी बहुमत से ही स्वीकृत हो सका। ग्रनेक सज्जनों ने इसका विरोध किया ग्रीर इसपर यह संशोधन प्रस्तुत किया गया, कि "स्वयंवर-विवाहों की स्थापना की जावे" से पहले "स्वामी दयानन्द के उद्देश्यानुसार" ग्रीर पीछे "तथा माता-पिता की सम्मित भी ग्रावश्यक है" शब्द जोड़ दिये जावें। बहुत वाद-विवाद के ग्रनन्तर संशोधन के साथ ही प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा, ग्रीर वह भी सर्व-सम्मित से नहीं।
  - (५) "यह आर्य सम्मेलन निश्चय करता है कि शीघ्र ही लेजिस्लेटिव एसेम्बली में आर्य मैरिज बिल को उपस्थित कराया जावे, ताकि आर्यसमाज के प्रचार में जो बाघायें उपस्थित हो रहीं हैं उनका निवारण हो सके और आर्य-जनता में गुण, कमं और स्वभावा-नुसार विवाहादि संस्कारों का प्रचार हो सके।" इस प्रस्ताव के प्रस्तावक बाबू श्यामसुन्दर लाल वकील (मैनपुरी) थे, और डॉक्टर केशवदेव शास्त्री ने इसका अनुमोदन किया था। जिस आर्य मैरिज एक्ट को शीघ्र ही लेजिस्लेटिव एसेम्बली में पेश कराये जाने की वात इस प्रस्ताव में कही गयी थी, उसके अनुसार "आर्यसमाजियों की कोई भी शादी नाजायज नहीं ठहरायी जा सकती, चाहे स्त्री और पुरुष आर्यसमाजि वनने से पहले किसी भी घमं से सम्बन्ध रखते हों और चाहे वे भिन्न-भिन्त घमों के भी क्यों न हों, और इस हालत में किसी के कानून या नियम उनपर लागू नहीं हो सकेंगे, बशर्ते कि इनका जन्म और विवाह

का सम्बन्ध मनु के घर्मशास्त्र के विरुद्ध न हो।" आर्यसमाजी कौन है, इसे प्रस्तावित एक्ट में इस प्रकार स्पष्ट किया गया था—'आर्यसमाजी वह होगा जो सार्वदेशिक सभा या किसी प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रान्त में कायम आर्यसमाज का मेम्बर हो।" श्री हरिवलास शारदा ने प्रस्ताव के सिद्धान्त का तो समर्थन किया, पर उसपर यह ऐतराज किया कि अभी तक आर्यसमाजियों पर भी सम्पत्ति के उत्तराधिकार के विषय में हिन्दू कानून ही लागू होते हैं, इस विल के अनुसार जिन आर्यों का विवाह होगा उनकी सन्तान को सम्पत्ति प्राप्त करने में बहुत किठनाई होगी, हिन्दू-रीति के अनुसार होनेवाले विवाहों से उत्पन्न भाई-विरादर आर्यसमाजी सन्तानों के रास्ते में खूव रोड़े अटकावेंगे। अनेक आर्य विद्वानों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये। उसका विरोध भी किया गया, पर बहुमत से अन्त में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

(६) "यह सम्मेलन स्थिर करता है कि सार्वदेशिक सभा की बनावट ऐसी कर दी जाय, जिससे उसमें तीन प्रकार के सदस्य सम्मिलित हो सकें आर्य प्रतिनिधि सभाग्रों के प्रतिनिधि, आर्यसमाजों के प्रतिनिधि जिनका चुनाव सार्वदेशिक सभा के वनाये नियम के अनुसार हुआ करे, और प्रतिष्ठित सभासद्।" इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महात्मा नारायण स्वामी और अनुमोदक लाला ज्ञानचन्द थे। सार्वदेशिक सभा के संविधान व संगठन में इस द्वारा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किये गये थे। महात्मा नारायण स्वामी चाहते थे, कि सब प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाग्रों को सार्वदेशिक सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाएँ जिन प्रान्तों व देशों में नहीं हैं, उनके आर्यसमाजों के प्रतिनिधि भी इस सभा में लिये जायें ग्रीर विशिष्ट योग्यता के ग्राधार पर कित्पय व्यक्ति सभा के प्रतिष्ठित सभासद् भी बनाये जायें। महात्मा जी सार्वदेशिक सभा को एक सशक्त व सर्वोपरि संगठन बनाना चाहते थे। अनेक सज्जनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, पर महात्मा हंसराज के समर्थन से उसे वहुत बल मिला ग्रौर वह स्वीकृत हो गया। महात्मा हंसराज ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि जिस प्रकार ब्रिटिश पालियामेण्ट में सब पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं, उसी प्रकार सार्वदेशिक सभा में भी होने चाहिएँ। पालियामेण्ट में यूनिवर्सिटी तक का प्रतिनिधि बैठता है। सार्वदेशिक सभा में उस परोपकारिणी सभा का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, जिसे स्वामी जी ने ग्रपने ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया था। अन्य आर्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इस सभा में सम्मिलित किये जायें।

श्रार्यं सम्मेलन के श्रिविशन तीन दिन तक निरन्तर वड़े पण्डाल में हुए, श्रीर उस द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, उनकी उपयोगिता तथा महत्त्व से इन्कार कर सकना सम्भव नहीं है। इन प्रस्तावों से वह कार्यक्रम श्रार्यं जनता के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसे उसे भविष्य में करना था—देश-देशान्तर व द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक घमं का प्रचार, बड़े पैमाने पर श्रार्यं-साहित्य का प्रकाशन, ग्रार्यों के पारस्परिक क्षमड़ों को निबटाने के लिए न्याय सभा का निर्माण, ग्रार्यं मैरिज एक्ट की स्वीकृति के लिए प्रयत्न तथा सार्वदेशिक सभा को सशक्त बनाने के लिए उसके संविधान में संशोधन—ये ऐसी बातें थीं, जिनसे भविष्य के लिए ग्रार्यंसमाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता था।

महर्षि दयानन्द जन्म शताब्दी महोत्सव का यह अनुपम विशेषता थी, कि उसके छोटे पण्डाल में अनेक महत्त्वपूर्ण परिषदों का आयोजन किया गया था। ऐसी एक परिषद् 'घमं परिषद्' थी, जिसमें सुप्रसिद्ध ग्रायं विद्वानों द्वारा वैदिक घमं के विविध सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए निवन्ध पढ़े गये थे। ये निवन्ध निम्निलिखित विषयों पर थे—ईश्वरीय ज्ञान (पण्डित धमंदेव सिद्धान्तालंकार), वर्णव्यवस्था (पण्डित धमेंन्द्रनाथ तर्कशिरोमणि), ईश्वर, जीव ग्रौर प्रकृति का ग्रनादित्व (पण्डित घासीराम एम० ए०), संस्कार मीमांसा (राज्यरत्न मास्टर ग्रात्माराम ग्रमृतसरी), ग्रौर षड्दर्शनों का समन्वय (पण्डित रामसुख मिश्र)। इनके ग्रीतिरक्त धर्म-परिषद् के लिए तीन ग्रन्य निवन्ध लिखवाये गये थे, जिन्हें समय की कमी के कारण पढ़ा नहीं जा सका था—वैदिक संस्कार का स्वरूप (पण्डित विश्ववन्ध शास्त्री), ऋषि दयानन्द के भाष्य की शैली (पण्डित विश्वनाथ विद्यालंकार) ग्रौर वैदिक कर्मकाण्ड ग्रौर पश्चिध (पण्डित रुद्रदेव वेदशिरोमणि)। सभी निवन्ध विद्यत्तापूर्ण ग्रौर मौलिक थे। धर्म-परिषद् का ग्रध्यक्ष-पद स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ने ग्रहण किया था।

शताब्दी-महोत्सव में एक घर्म-सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न घर्मों के विद्वानों को अपने-अपने घार्मिक मन्तव्यों को प्रतिपादित व प्रस्तुत करने के लिए निमन्त्रित किया गया था। इस सम्मेलन का प्रयोजन यह था, कि जनता को विभिन्न घर्मों के सिद्धान्तों से जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिले, और वह स्वयं सत्यासत्य का निर्णय कर सके। इस सम्मेलन के भी तीन अधिवेशन १५, १६ और १७ फरवरी को हुए, जिनकी अध्यक्षता पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० ने की। घर्म-सम्मेलन में चार निबन्ध पढ़े गये—(१) वैदिक घर्में, वैदिक-दर्शनों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि-उत्पत्ति आदि; (२) जैन घर्म के मूल सिद्धान्त, (३) बहाई घर्म का सन्देश, (४) ईसाई मत के उपदेश। पारसी, बौद्ध और मुसलिम घर्मों के विद्वानों को भी सम्मेलन में निमन्त्रित किया गया था, पर उनका कोई प्रतिनिधि महोत्सव में उपस्थित नहीं हुआ। 'ईसाई मत के उपदेश' निबन्ध अंग्रेजी में था, जिसे रेवरेण्ड डॉक्टर क्लैन्सी ने पढ़ा था। वह स्वयं हिन्दी में भी उसका अभिप्राय श्रोताओं के सम्मुल प्रस्तुत करते जाते थे।

शतान्दी-महोत्सव के कार्यक्रम में आयं परिषद् या आयं विद्वत्परिषद् का विशेष महत्त्व था। शतान्दी-सभा की कार्यकारिणी समिति की २३ एप्रिल, १६२४ की बैठक में किये गये निर्णयों के अनुसार इस परिषद् के १०० सदस्य होने थे, जिनमें विविध प्रान्तीय आयं प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त परोपकारिणी सभा के प्रधान तथा मन्त्री और शतान्दी-सभा द्वारा मनोनीत सदस्यों को सम्मिलित किया जाना था। पर वाद में अन्य भी बहुत-से व्यक्ति इस परिषद् में सदस्यरूप से सम्मिलित कर लिये गये, और परिषद् के सदस्यों की संख्या २६४ हो गयी। इनमें संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) और पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभाओं तथा आर्य प्रावेशिक प्रतिनिधि सभा के वीस-बीस, बम्बई प्रतिनिधि सभा के तेरह, मध्यप्रदेश प्रतिनिधि सभा के सात, बिहार-बंगाल प्रतिनिधि सभा के सत्ररह और राजस्थान प्रतिनिधि सभा के चौदह प्रतिनिधि थे। इनके अतिरिक्त मद्रास, सिन्च तथा अफ्रीका के आर्थ विद्वानों एवं परोपकारिणी सभा को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था, और शताब्दी-सभा द्वारा ६२ व्यक्ति आर्थ विद्वत्परिषद् के लिए मनोनीत भी किये गये थे। महोत्सव के छोटे पण्डाल में इस परिषद् के सात अधिवेशन हुए। प्रत्येक अधिवेशन चार-चार घण्टे तक चलता था और विचाराधीन विषयों पर उसमें विश्वद-रूप से विचार किया जाता था। राज्यरत्न मास्टर आत्माराम

अमृतसरी के प्रस्ताव और डॉक्टर कल्याणदास देसाई के अनुमोदन पर बम्बई के प्रतिष्ठित आर्य विद्वान् पण्डित वालकृष्ण शास्त्री को परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। शास्त्रीजी ने अपना भाषण संस्कृत में दिया, जो अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण था। आर्य विद्वत्परिषद् में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, जिनमें अधिक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित थे—

- (१) "यह परिषद् निश्चय करती है, कि विद्या, धर्म ग्रौर राज्यसभाएँ वनायी जायें। सम्प्रति कर्तव्य इस प्रकार स्थिर किये जावें—(१) विद्यार्थ सभा—(क) संस्कृत ग्रौर ग्रार्थ-भाषाग्रों सम्बन्धी पाठशालाग्रों की, चाहे वह पुत्रों के लिए हो या पुत्रियों के लिए,पाठविवि बनाना, उनकी परीक्षा लेना ग्रौर सनद देना। (ख) शिक्षा-सम्बन्धी समाज-संस्थाग्रों को संगठित करना।
- (२) घर्मार्यं सभा—(क) समय-समय पर अपनी बैठकें करके उन मतभेदों पर विचार करना जो इस समय उत्पन्न हो गये हैं अथवा भविष्य में उत्पन्न हों और इस प्रकार मतभेदों के दूर करने में यत्नवान् रहना। (ख) उन सन्देह और शंकाओं को दूर करते रहना जो समय-समय पर आयों में उत्पन्न हों। (ग) विवादास्पद विषयों पर व्यवस्था देना।
- (३) राजार्यं सभा—ग्रायों के राजनैतिक ग्रधिकारों की रक्षा करना ग्रीर काँसिलों से आवश्यक कानून बनवाना।" कुछ वाद-विवाद के अनन्तर इस प्रस्ताव में प्रस्तावित तीन सभाग्रों के निर्माण की वात तो स्वीकृत हो गयी, पर प्रश्न यह बना रहा कि इन सभाग्रों का स्वरूप क्या हो, इन्हें बनाया कैसे जाय? इसपर परिषद् के सदस्यों में बहुत मतभेद था। ग्रतः पण्डित गंगाप्रसाद एम. ए. ने, जो शास्त्रीजी की अनुपस्थिति में परिषद् की अध्यक्षता कर रहे थे, यह प्रस्ताव रखा कि "मेरा प्रस्ताव है कि ये तीन सभाग्रें कैसी हों, इसपर विचार करने के लिए उपस्थित लोगों में से एक सव-कमेटी बनायी जाय। वह कल की सभा में रिपोर्ट पेश कर दे।" इस प्रस्ताव पर यह संशोधन उपस्थित किया गया कि तीनों समाजों के लिए पृथक्-पृथक् सब-कमेटियाँ बनायी जायें। यह संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया, और विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा तथा राजार्य सभा के निर्माण व स्वरूप के सम्बन्ध में विचार करने के प्रयोजन से जो तीन उपसमितियाँ बनायी गयीं, उनकी सदस्य-संख्या कमशः १७, १८ ग्रीर २६ थी। इन उपसमितियों ने विचार के अनन्तर जो रिपोर्ट प्रस्तुत कीं, उनपर परिषद् के सातवें ग्रधिवेशन में, जो २० फरवरी को हुग्रा था, विचार-विमर्श किया गया। राजार्य सभा के सम्बन्ध में परिषद् ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया, उसके ग्रनुसार इस सभा के नियम ग्रादि इस प्रकार निर्घारित किये गये—

नाम-इस सभा का नाम राजार्य सभा होगा।

उद्देश्य—यद्यपि राजार्यं सभा का वास्तिविक उद्देश्य वैदिक सिद्धान्तों के ग्रमुसार प्रजा का शासन करना है, तथापि देश की वर्तमान राजनैतिक दशा को देखते हुए इस समय इस सभा के निम्नलिखित परिमित उद्देश्य रखे जायें—

(१) संसार के सम्मुख वैदिक राजनैतिक ग्रादशों को रखना। (२) समय तथा आवश्यकतानुसार ग्रायों के राजनैतिक हितों के संरक्षणार्थ यत्न करना। (३) स्वदेश के हित ग्रायों के राष्ट्रीय कर्तव्यों का ग्रादेश देना। (४) देश, काल ग्रीर ग्रवस्था के ग्रनुसार यथासम्भव ग्रायों के लिए न्याय-विभाग (Arbitration Board) की स्थापना करना।

संगठन-इस सभा का संगठन (Constitution) निम्न प्रकार होगा-

(१) यह राजार्य सभा आर्यसमाज से स्वतन्त्र होगी। (२) इस राजार्य सभा के सभासद् तीन प्रकार के होंगे—(क) आर्यसमाज के सभासद्, (ख) आर्य संन्यासी, और (ग) वे आर्य वैदिक धर्मी जो आर्यसमाज के सिद्धान्तों और राजार्य सभा के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हों। परन्तु ऐसे सभासदों की संख्या क और ख श्रेणी के सभ्यों के दशांश से ज्यादा नहीं होगी।

विद्यार्य सभा और धर्मार्य सभा के स्वरूप व संगठन ग्रादि के सम्वन्ध में कोई निर्णय ग्रार्य विद्वत्परिषद् में नहीं किया जा सका। केवल यह वात वहाँ स्वीकृत कर ली गयी, कि इन सभाग्रों के सम्वन्ध में जो रिपोर्ट उपसमितियों द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उन्हें उचित कार्यवाही के लिए सार्वदेशिक सभा के पास भेज दिया जाय।

- (२) "यह परिषद् स्थिर करती है कि प्रत्येक आर्यं नर-नारी अपने गुणकर्मानुसार वर्णों का प्रयोग किया करें, और गुणकर्मानुसार ही विना लिहाज जातिवन्धन के
  विवाह किया करें, और इसकी सुगमता के लिए सव आर्यों में परस्पर खानपान का
  व्यवहार हुआ करे।" इस प्रस्ताव के प्रस्तावक डॉक्टर कल्याणदास देसाई थे, और पण्डित
  जानकीनाथ शर्मा ने इसका अनुमोदन किया था। पन्द्रह संशोधन इस प्रस्ताव पर पेश
  किये गये, पर वे स्वीकृत नहीं हुए। परन्तु आर्य विद्वत्परिषद् के कित्पय सदस्यों के इस
  प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या विचार थे, यह स्पष्ट करने के लिए कित्पय संशोधन यहाँ
  दिये जाते हैं—"सव नर-नारी जात-पाँत तोड़कर आर्यं वर्ण का प्रयोग किया करें।"
  "सव नर-नारी विद्या और धर्म-सभा के निर्णयानुसार अपने-अपने वर्णों का प्रयोग किया
  करें।" "यतः शास्त्रोक्त वर्णेक्यवस्था का इस समय अभाव-सा ही है, अतएव वर्ण-विचार
  छोड़कर केवल यह प्रस्ताव उपस्थित है कि जातिबन्धन को तोड़कर होनेवाले विवाहों
  का विरोध न किया जाय तथा परस्पर घृणा के भाव को दूर किया जाय।" इस प्रस्ताव
  पर आर्य विद्वत्परिषद् के सदस्यों में इतना मतभेद था, कि मत लेने पर प्रस्ताव के पक्ष में
  ४५ मत प्राप्त हुए, और विरोध में २०।
- (३) "यह परिषद् स्थिर करती है कि ग्रागंसमाज में प्रवेश के समय ग्रछूतों को गायत्री मन्त्र के साथ यज्ञोपवीत दिया जा सकता है।" पण्डित घमंदेव सिद्धान्तालंकार इस प्रस्ताव के प्रस्तावक थे, ग्रौर राज्यरत्न मास्टर ग्रात्माराम ग्रमृतसरी ग्रनुमोदक। पर यह प्रस्ताव भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत नहीं हो सका। पण्डित घमंन्द्रनाथ तर्क-शिरोमणि ने इसपर निम्नलिखित संशोधन पेश किया—"यह परिषद् स्थिर करती है कि प्रत्येक स्त्री-पुष्प को चाहे वह किसी जाति या मत का हो, वैदिक धर्म में प्रवेश करते समय गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया जाय ग्रौर यदि वह यज्ञोपवीत के योग्य हो तो उसी समय ग्रन्थ कुछ काल परीक्षा के वाद यज्ञोपवीत दिया जाय।" क्योंकि यह संशोधन एक स्वतन्त्र प्रस्ताव के रूप में था, ग्रतः इसे संशोधन नहीं माना गया। ग्रन्थ भी ग्रनेक संशोधन प्रस्ताव पर पेश किये गये, पर वे स्वीकृत नहीं हो सके। मूल प्रस्ताव ही वहु-सम्मित से स्वीकृत हुग्रा।
- (४) "यह परिषद् स्थिर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, या कोई अन्य मतावलम्बी, आर्यंसमाज में प्रवेश की पद्धति एक ही होनी चाहिए और वह यह हो— जब एक या एक से अधिक ऐसे सज्जनों का, जो वैदिक धर्मी नहीं है, आर्यंसमाज में प्रवेश-संस्कार हो तो प्रारम्भ में सब लोग (जिनमें प्रवेशार्थी भी।

सम्मिलित होंगे) एकत्रित होकर संस्कारिवधि के सामान्य प्रकरण में विहित हवन करें। हवन में सबको स्नानादि से शुद्ध होकर वैठना चाहिए। जिनके सिर पर शिखा न हो, उनको शिखा रखकर बैठना चाहिए। हवन विधि समाप्त होने पर आचार्य प्रवेशार्थियों से उनकी लोक-भाषा में निम्निलिखित प्रश्न करे—क्या तुमने आर्यसमाज के दस नियम जान लिये हैं? क्या तुम वैदिक धर्म के अनुकूल आचरण करने की प्रतिज्ञा करते हो? प्रत्येक प्रश्न का पृथक् स्वीकारात्मक उत्तर मिलने पर आचार्य अभिलाषी से गायत्री मन्त्र का पाठ करावे और उसका अर्थ बतलावे। अन्त में "अग्ने व्रतपते" इत्यादि और 'अग्ने यज्ञे तपः' इत्यादि मन्त्रों से आहुति डालकर पूर्णाहुति दी जाय।" यह प्रस्ताव पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पित द्वारा पेश किया गया था। इसका जो रूप ऊपर दिया गया है, वह बहुत वाद-विवाद के पश्चात् निर्धारित हुआ था। इन्द्रजी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रस्ताव में केवल यह कहा गया था, कि "यह परिषद् स्थिर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहे हिन्दू हो या मुसलमान या अन्य कोई धर्मावलम्बी, आर्यसमाज में प्रवेश की पद्यति एक ही होनी चाहिए।" बहुत-से सदस्य इस रूप में प्रस्ताव के विरोधी थे। इसी कारण संशोधनों के साथ मूल प्रस्ताव ने वह रूप प्राप्त किया, जिसे परिषद् ने बहुमत द्वारा स्वीकार किया।

(प्र) विद्यवा-विवाह के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० ने पेश किया था—"वर्तमान सामाजिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए यह परिषद् स्थिर करती है कि युवा स्त्री-पुरुष आयु की समानता की दृष्टि से यदि पुनर्विवाह करना चाहें, तो मना नहीं है।" इसपर पण्डित मुनीराम ने संशोधन पेश किया कि विद्युर का विवाह विद्या के ही साथ हो। लाला नारायणदत्त ने एक अन्य संशोधन यह पेश किया, कि विद्युर की आयु ४० वर्ष से अधिक न हो। प्रस्तावक महोदय ने दोनों संशोधन स्वीकार कर लिये, और प्रस्ताव का रूप यह हो गया—"वर्तमान सामाजिक अवस्था को ध्यान रखते हुए परिषद् स्थिर करती है कि विद्युर का विद्या के साथ ही विवाह हो। विवाह के समय विद्युर की आयु ४० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।" संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

स्रार्य विद्वत्परिषद् के सभी प्रस्ताव ग्रत्यन्त महत्त्व के थे। इन द्वारा आर्यसमाज को भविष्यं के लिए ऐसे मार्ग का प्रदर्शन कराया गया था, जिसपर चलकर वह अपने

महान् उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न कर सकता था।

शताब्दी-समारोहका एक मनोरंजकतथा महत्त्वपूर्ण ग्रायोजन उन ग्रार्य-सञ्जनों के दर्शन ग्रीर भाषण के लिए १८ फरवरी को किया गया था, जिन्हें महिंव दयानन्द सरस्वती के दर्शन व संगति का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा था। सबसे पहले शाहपुराधीश सर नाहरिंसह ने महिंव के सम्बन्ध में ग्रानेक घटनाग्रों का वर्णन किया। उन्होंने वताया कि वह पहले नास्तिक थे, पर महिंव के उपदेश सुनकर वह उनके शिष्य हो गये थे, ग्रीर वैदिक धर्म में ग्राम ग्रास्था रखने लगे थे। महिंव का दर्शन करनेवाले जिन ग्रन्य महानुभावों ने उनके विषय में ग्राम ग्रानुभव सुनाये उनमें रावराजा तेर्जासह, स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द, स्वामी ग्रच्युतानन्द, पिण्डत ग्रायमुनि, श्री हरविलास शारदा, लाला देवराज, लाला लक्ष्मणानन्द, महाशय ग्रलखधारी, महाशय ग्रलेशप्रसाद, लाला गंगाराम, महात्मा नारायण स्वामी, लाला रामकृष्ण वकील, पिण्डत क्षेमकरणदास

त्रिवेदी ग्रीर पिष्डत वस्तीराम मुख्य थे। इनके ग्रातिरिक्त ३० ग्रन्य ऐसे व्यक्तियों ने भी पण्डाल में खड़े होकर दर्शन दिये, जो महर्षि के समकालीन थे ग्रीर जिन्होंने उनके दर्शन किये थे। इनमें एक महिला श्रीमती हीरादेवी (पण्डित भगवहत्त की माता) भी थीं।

शताब्दी महोत्सव में श्रन्य भी श्रनेक सम्मेलनों एवं कान्फरेन्सों का श्रायोजन किया गया था, जिसका यहाँ संक्षेप के साथ ही उल्लेख किया जा सकता है—

- (१) श्रार्थ स्वराज्य सम्मेलन-महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वराज्य के लिए जो यान्दोलन शुरू किया गया था, उसमें बहुत-से ग्रायंसमाजी सिक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा थी, कि भारत शीघ्र स्वतन्त्र हो जाय ग्रीर देश में जो स्वराज्य स्थापित हो वह ग्रार्थ-सभ्यता के श्रनुरूप हो या उसमें ग्रार्थ-सभ्यता सुरक्षित रहे। इसीलिए लाहीर में आर्य स्वराज्य सभा की स्थापना की गयी थी। डॉक्टर सत्यपाल उसके प्रवान थे। इसी सभा की ग्रोर से यह सम्मेलन ग्रायोजित किया गया था। सम्मेलन के ग्रध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए स्वामी श्रद्धानन्द ने कहा था, कि "ग्राचार्यं दयानन्द की देश-भिवत किसी से छित्री नहीं। वह एक ग्रनुभवी सेनापित थे। उनके अनुयायी भी अपने अन्दर वीर सैनिकों का-सा जोश रखते हैं "आर्य जन्म से ही स्वराज्य-प्रेमी देशभक्त होता है। वह आर्य आर्य नहीं जिसके दिल में स्वराज्य का प्रेम नहीं।" सम्मेलन द्वारा ग्रखिल भारतीय स्वराज्य सभा के निर्माण का निश्चय किया गया, जिसका उद्देश्य "ग्रार्थ सभ्यता की रक्षा करते हुए स्वराज्य स्थापित करना व कराना" निर्वारित किया गया। इस सभा का संविधान तैयार करने के लिए ११ सदस्यों की एक उपसमिति बना दी गयी। सम्मेलन में स्वीकृत अन्य प्रस्तावों द्वारा निश्चय किया गया कि सब ग्रार्य 'खद्दर का व्यवहार करें ग्रौर ग्रन्य स्वदेशी वस्तुग्रों का उपयोग करें', 'दलित भाइयों की दशा को उन्नत करें और उनसे क्रियात्मक समानता का व्यवहार करें', 'गौथ्रों की उचित उपायों से रक्षा करें', ग्रीर 'ग्रपने सारे कार्य भार्यभाषा ग्रीर नागरी लिपि में करें।' एक प्रस्ताव द्वारा सम्मेलन ने विधान सभाग्नों तथा म्युनिसिपल कमेटी ग्रादि में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को "राष्ट्रीय उन्नति के मार्ग में बाधक" वताकर कांग्रेस ग्रादि राजनैतिक संस्थाग्रों से श्राग्रहपूर्वक निवेदन किया, कि वे इस सिद्धान्त को स्वीकार न करें। श्रार्यं स्वराज्य सम्मेलन के लिए जनता में बहुत उत्साह था। उसके श्रिविशन एक छोटे पण्डाल में होते थे, फिर भी उपस्थित एक हजार के लगभग रहा करती थी।
- (२) आर्यंकुमार सम्मेलन—िकशोरवय के कुमारों में वैदिक वर्म के प्रित आस्था उत्पन्न करने और उनके जीवन को आर्य आदर्शों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन से आर्य-समाज के तत्त्वावघान में जो आर्यंकुमार सभाएँ देश में सर्वत्र विद्यमान थीं, उन्हें एक सूत्र में संगठित करने के लिए यह अखिल भारतीय आर्यंकुमार सम्मेलन आयोजित किया गया था। शाहपुराधीश सर नाहरसिंह इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, और श्री आत्माराम अमृतसरी इसके स्वागताध्यक्ष थे। शाहपुराधीश ने अपने भाषण में आर्यंकुमारों को सम्बोधित करते हुए कहा था—'आप लोगों पर ही देश व धर्म के उद्घार का भार है। इसलिए आप लोग वीर बनें, सच्चे धर्मात्मा वनें, ब्रह्मचारी बनें, परोपकारी बनें और आपकी भावी सन्तानें भारत का मुख उज्ज्वल करनेवाली हों। उनके द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार हो और विश्व मात्र का उपकार हो।" सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार यह निश्चय किया गया कि सब आर्यंकुमार सभाओं और युवक समाजों को अखिल भारतीय

स्रायंकुमार परिषद् के साथ सम्बद्ध करने का प्रयत्न किया जाय, श्रौर भारतवर्षीय श्रायं-कुमार परिषद् के स्रन्तर्गत एक 'स्रायंकुमार स्वयंसेवक संघ' का संगठन किया जाय।

- (३) दलितोद्धार कान्फरेन्स-इस कान्फरेन्स का ग्रायोजन दिल्ली की दलितोद्धार सभा की ग्रोर से किया गया था। महात्मा हंसराज इसके ग्रध्यक्ष थे। उन्होंने ग्रपने भाषण में कहा था-- "हिन्दू जाति प्रतिदिन क्षीण होता जा रही है। उसके ह्रास का वेग पहाड़ी नदी के वेग की तरह अविक ही अधिक तीव्रतर होता जाता है। क्या कारण है कि मद्रास में ईसाइयों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है ?वहाँ तीन प्रकार के लोग हैं। ब्राह्मण अपने-भ्रापको बहुत ऊँचा समकते हैं। दूसरे नायर लोग हैं। इनका मान नहीं है। पर ये ग्रस्पृश्य भी नहीं समक्ते जाते। तीसरे थिया लोग हैं। वे चाहे सुशिक्षित व सभ्य भी हैं, पर उन्हें ग्रछ्त समभा जाता है। यदि बाह्मणों का मुहल्ला है, तो उसमें कोई ग्रछूत नहीं जा सकता। मल उठाने के लिए भंगियों की प्रावश्यकता होती है, उसके लिए ईसाई भंगी उपयोग में लाये जाते हैं। हिन्दू भंगी बाह्मणों के मुहल्ले में नहीं जा सकते। "वायकम-सत्याग्रह का वृत्तान्त ग्राप पढ़ते होंगे। उसको करनेवाले थिया लोग ही हैं। "इस समय वहाँ ४८,००० म्रादमी म्रापके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि म्रार्थसमाजी उन्हें सड़कों पर चलने का अधिकार दिला देंगे, तो वे आर्यंसमाजी वन जावेंगे। यदि हिन्दू उन्हें यह अधिकार दिला देंगे, तो वे हिन्दू बने रहेंगे। नहीं तो वे ईसाई या मुसलमान हो जावेंगे। एक विशय का कहना है, कि पचास साल में सबको ईसाई बना लिया जायेगा।" कान्फरेन्स में स्वीकृत एक प्रस्ताव निम्नलिखित था-- "ट्रावनकोर दरवार ने ग्रार्य वने हुए दिलतों की प्रार्थना करने पर भी उन्हें अछूत ही समभा है। यह सम्मेलन इसकी निन्दा करता है और अनुरोध करता है कि दरबार अपनी इस अनुचित आज्ञा को शीझ ही वापिस ले ले।" 'जन्म के कारण कोई ग्रछूत नहीं है। ग्रछूतपन ग्रवैदिक, ग्रमानुषिक ग्रौर राष्ट्रीय उन्नति में वायक है,' यह घोषित कर एक प्रस्ताव में भ्रार्य जाति से भ्रनुरोध किया गया था कि "शुद्ध म्राचार-व्यवहार करनेवाले दलित भाइयों को खानपान में समान अधिकार दिये जावें।"
- (४) साधु सम्मेलन—दयानन्द नगर के परिसर में साधु-संन्यासियों का एक पृथक् कैम्प था। उसमें निवास करनेवाले साधुग्रों को देखकर यह स्पष्ट था, िक ग्रार्थ-संन्यासियों की संख्या सैकड़ों में है। इनके भोजन ग्रादि की सव व्यवस्था सम्भ्रान्त ग्रार्थ सज्जनों द्वारा की गयी थी, जिनमें पिण्ड दादनखाँ के लाला ईश्वरदास ग्रीर लाहीर के पिण्डत ठाकुरदत्त शर्मा मुख्य थे। साधुग्रों के कैम्प के समीप ही एक छोटा पण्डाल था, जिसमें साधु-संन्यासियों के प्रवचन व व्याख्यान होते रहते थे। वे केवल गृहस्थियों को उपदेश देने में ही तत्पर नहीं थे, ग्रिपतु इस प्रश्न पर भी विचार करते थे िक साधु-संन्यासि किस प्रकार ग्रपनी उन्नित कर सकते हैं, ग्रीर कैसे जनता तथा धर्म की ग्रिधक ग्रच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। इसीको दृष्टि में रखकर उन्होंने एक साधु-ग्राश्म खोलने का निश्चय किया, ग्रीर नौ संन्यासियों की एक कमेटी साधु-संन्यासियों के संगठन एवं ग्राश्म के प्रवन्ध के लिए बनायी गयी। स्वामी सर्वदानन्द, स्वामी सत्यानन्द, महात्मा नारायण स्वामी, स्वामी परमानन्द, स्वामी स्वतन्त्रानन्द ग्रीर स्वामी ग्रोंकार सच्चिदानन्द सदृश प्रमुख ग्रार्थ संन्यासी इस कमेटी के सदस्य थे। जन्म-शताब्दी महोत्सव में एकत्र संन्यासियों ने ग्रपने सम्मेलन में कुछ ग्रन्य निश्चय भी किये, यथा साधारणतया तीस वर्ष से संन्यासियों ने ग्रपने सम्मेलन में कुछ ग्रन्य निश्चय भी किये, यथा साधारणतया तीस वर्ष से

कम श्रायु के किसी व्यक्ति को संन्यास न दिया जाये। विशेष श्रवस्था में पचीस वर्ष की श्रायु में भी संन्यास दिया जा सकता है, पर इससे कम श्रायु में किसी प्रकार नहीं। जो व्यक्ति संन्यास लेना चाहे उसके लिए श्रायंभाषा (हिन्दी) का समुचित ज्ञान होना श्रीर सत्यार्थ-प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका श्रीर संस्कारविधि की शिक्षा प्राप्त होना श्रनिवार्य हो।

- (५) शुद्धि कान्फरेन्स-वीसवीं सदी के तृतीय दशक में शुद्धि श्रीर हिन्दू संगठन के म्रान्दोलन किस प्रकार जोर पकड़ रहे थे, इसपर एक मन्य मध्याय में प्रकाश डाला गया है । मुसलिम राजवंशों के शासन में जो वहुत-से राजपूत, जाट ग्रादि हिन्दू घर्म का परि-त्याग कर मुसलमान बन गये थे, उन्हें फिर से हिन्दू धर्म में दीक्षित कर अपनी जाति-विरादरी में सम्मिलित करने के लिए 'क्षत्रिय उपकारिणी महासभा', 'राजपूत महासभा' ग्रीर 'शृद्धि सभा' ग्रादि संगठन प्रयत्नशील थे। स्वामी श्रद्धानन्द इस शृद्धि-ग्रान्दोलन के प्रधान नेता थे, और शुद्धि का सूत्रपात महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा किया गया था। इस दशा में यह स्वाभाविक ही था, कि जन्म-शताब्दी महोत्सव के प्रवसर पर शुद्धि कान्फरेन्स का भी ग्रायोजन किया जाय । यह कान्फरेन्स १६ फरवरी को बड़े पण्डाल में हुई। महेवा-नरेश राजा जयेन्द्र वहादुरसिंह स्वागतकारिणी सभा के प्रधान थे, और कान्फरेन्स का ग्रध्यक्ष-पद ग्रानरेवल राजा सर रामपालसिंह ने ग्रहण किया था। तिरवा, सुरनी, शिवगढ़ और अमेठी आदि अनेक रियासतों के राजाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसे ठाकुर जमींदार भी इस कान्फरेन्स में उपस्थित थे, जो कुछ समय पहले ही शुद्ध होकर राजपूत विरादरी में सम्मिलित हुए थे। शाहपुराघीश राजा सर नाहरसिंह भी कान्फरेन्स में उपस्थित थे। शुद्धि के समर्थन में कान्फरेन्स में ग्रनेक व्याख्यान हुए। जो प्रस्ताव यहाँ स्वीकृत हुए, उनमें यह कहा गया था, कि "शुद्धि धर्मशास्त्र के ग्रनुकूल है ग्रीर हिन्दू-जाति के ग्रस्तित्व के लिए परमावश्यक है," ग्रीर "हिन्दुग्रों की सब जातीय ग्रीर धार्मिक संस्थाओं से प्रार्थना है, कि वे अपनी-अपनी सभाग्रों के ग्रन्दर शुद्धि-सभा की शाखा खोलकर बिछड़े हुए भाइयों को मिलाने का कार्य प्रारम्भ करें।"
- (६) जातपात-तोड़क मण्डल—२० फरवरी को दोपहर बाद वम्बई के डॉक्टर कल्याणवास देसाई की ग्रध्यक्षता में इस मण्डल का ग्रध्विश्वन हुआ। जातपात-तोड़क मण्डल नाम की एक संस्था की स्थापना सन् १६२१ में लाहीर में हुई थी। उसके पांच सौ के लगभग सदस्य थे, ग्रीर उसके प्रचार से प्रभावित होकर कितने ही विवाह जन्म-मूलक जात-पांत को तोड़कर किये जा चुके थे। इसी मण्डल का यह तीसरा ग्रध्विश्वन था ग्रीर स्वामी श्रद्धानन्द, पण्डित घासीराम, स्वामी मुनीश्वरानन्द ग्रीर स्वामी सत्यदेव ग्रादि ग्रनेक प्रमुख ग्रायं नेताग्रों ने इसमें सम्मिलित होकर जात-पांत तोड़ने के पक्ष में भाषण दिये थे। मण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावों में मुख्य निम्नलिखित था—"इस मण्डल की सम्मित में ग्राजकल जो वर्णव्यवस्था प्रचलित है वह बुरी है, इसलिए ग्रावश्यक है कि खानपान ग्रीर विवाह-विषयक प्रचलित जात-पांत को जानबूक्तकर तोड़ा जाय। यह भी ग्रावश्यक है कि खानपान ग्रीर विवाह-विषयक वन्धनों को उठा दिया जाय। इसलिए यह मण्डल प्रत्येक ग्रायंयुवक ग्रीर युवती को प्रेरणा देता है कि विवाह ग्रादि के कार्यों में जो मौजूदा वन्धन हैं उन्हें जान-बूक्तकर तोड़ें ग्रीर जात-पांत के वाहर विवाह करें।"
  - (७) कवि सम्मेलन--- २० फरवरी को दूसरे पण्डाल में यह सम्मेलन बड़ी घूम-

धाम के साथ हुम्रा था। पण्डित नाथूराम शंकर इसके मध्यक्ष थे। सौ के लगभग कियों की किवताएँ सम्मेलन के लिए प्राप्त हुई थीं, श्रौर जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर कि विता पढ़ी थीं, उनकी संख्या चालीस थी। पण्डित रामनारायण मिश्र, मराल, पण्डित चमूपित, पण्डित वंशीवर विद्यालंकार, श्रीमती सुशील।देवी श्रौर किव चातक की किवताएँ जनता ने बहुत पसन्द कीं।

(म) महिला सम्मेलन-शताब्दी-महोत्सव में महिला सम्मेलन की वैठकें १४ फरवरी से शुरू हो गयी थीं, और २१ फरवरी तक निरन्तर भिन्न-भिन्न स्थानों पर होती रहीं। श्रीमती ठाकुरदेवी सम्मेलन की ग्रध्यक्षा थीं। इस ग्रवसर पर बहुत-सी महिलाग्रों ने यज्ञोपवीत घारण किये, और वैदिक घर्म के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प किया।

इन सम्मेलनों के अतिरिक्त जन्म-शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अन्य भी अनेक सम्मेलन दयानन्द नगर के परिसर में हुए, जिनमें गोरक्षा सम्मेलन, क्षेत्रीय कान्फ-रेन्स और आर्योपदेशक सम्मेलन उल्लेखनीय हैं। वस्तुत: यह महोत्सव एक वहुत वड़े मेले के समान था, जिसमें घम तथा देश की उन्नति के लिए विविध विद्वान्, प्रचारक एवं नेता अपने-अपने ढंग से दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे।

२१ फरवरी जन्म-शताब्दी महोत्सव का ग्रन्तिम दिन था। इस दिन महोत्सव के लिए मथुरा में एकत्र हुए ग्राय-नर-नारियों ने सम्मिलित रूप से एक प्रार्थना की, जिसे शताब्दी-सभा द्वारा १६ फरवरी को एक प्रपत्र के रूप में प्रकाशित व प्रचारित कर दिया गया था। प्रार्थना निम्नलिखित थी--- "ग्राज ग्रर्वाचीन ग्रार्यावर्त के सबसे बड़े सुधारक ऋषि दयानन्द का जन्म-दिवस है। प्रभो ! आप ही की प्रेरणा से देश में दयानन्द का प्रादुर्भाव हुआ था। आर्य जाति की दुरवस्था, ग्रनाथों की पुकार, विघवाग्रों का विलाप, वैदिक धर्म की दुर्दशा, वैदिक सभ्यता का मरणोन्मुख होना, सदाचार का मूल्य घटना, देश का विदेशियों द्वारा पददलित होना आदि ऐसी बातें नहीं थीं जो दयानन्दके जन्म की प्रेरणा का कारण न बनतीं। प्रभो ! दयानन्द ने जन्म लेकर ग्रापकी प्रेरणा का उद्देश्य सम्भा। मुनि विरजानन्द उस उद्देश्य को समभाने का निमित्त वने । दयानन्द ने इसी उद्देश्य की पूर्तिरूप यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दी। यज्ञ से सुगन्धि निकली—कहीं वह ग्रनायालयों के रूप में दिखायी दी, कहीं स्कूल ग्रौर कॉलिज, कहीं संस्कृत पाठशाला श्रीर गुरुकुल, कहीं दलितोद्वार सभा श्रीर शुद्धि सभा, कहीं मुफ्त चिकित्सा श्रीर दरिद्रा-लयों, कहीं कुरीति-निवारणी ग्रौर स्वराज्य सभाग्रों, कहीं मद्य-निवारिणी ग्रौर व्यायाम-प्रचारिणी सभाग्रों ग्रादि के रूपों में प्रकट हुई। प्रभो ! ग्राज जो हम यह शताब्दी जन्म-महोत्सव मना रहे हैं, यह भी उसी म्राहुति की एक तुच्छ सुगन्धि है। ऐसे पवित्र म्रवसर पर, प्रभो ! यहाँ एकत्रित हुए हम लाखों नर-नारी इस सारे चमत्कार को आपकी अपार दया की एक विभूति समसते हुए कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए श्रद्धा, भक्ति ग्रीर प्रेम के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को भुकाते हैं, और प्राणिमात्र के उपकार के लिए, जो भ्रार्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है, भ्रापके दिये हुए वेदों के शब्दों में ही भ्रापसे प्रार्थना करते

मा ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् । मा राष्ट्रे राजन्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याघी

महारथो जायताम् । दोग्झी घेनुर्बोढाऽनड्वा नाशः सप्तिः पुरिन्धर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ग्रोषघयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ।

हे प्रभो ! इस बृहद् राष्ट्र में तेजस्वी वेदविद् ब्राह्मण उत्पन्न हों। अस्त्रास्त्र विद्या में निपुण, दुष्टों का दमन करनेवाले, महावलवान्, निर्भय और वीर क्षत्रिय उत्पन्न हों। दूध देनेवाली गायें, भार ले-जानेवाले बैल, शीझगामी घोड़े, व्यवहारकुशल स्त्रियां, महारथी शत्रुओं के विजेता पुरुष उत्पन्न हों, यजमान का घर वीरपुत्रों से भरा हो, ग्रावश्यकता होने पर वर्षा हुआ करे, हमारे लिए उत्तम फलों को देनेवाली ग्रोषियां पकें और हमारा योगक्षेम हो। शमित्योम् !"

ऋषि दयानन्द जन्म-शताब्दी-महोत्सव जो इतनी सफलता से सम्पन्न हुआ, उसका प्रधान श्रेय महात्मा नारायण स्वामी जी को ही था। इसीलिए उत्सव के अन्तिम दिन २१ फरवरी को उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए जनता द्वारा एक मानपत्र महात्मा जी की सेवा में अपित किया गया, जिसे शाहपुराधीश राजा नाहरसिंह ने पढ़ा था। इस अवसर पर अन्य भी कितने ही महानुभावों ने महात्मा जी के प्रति श्रद्धांजिल अपित की।

शताब्दी-महोत्सव का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि यह उत्सव केवल एक मेला ही नहीं था। इसमें एकत्र हुए आर्य नर-नारियों ने जहाँ महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति श्रद्धा व सम्मान ग्रिभव्यक्त करते हुए उनके मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरणा प्राप्त की, वहाँ साथ ही आर्यसमाज को शक्तिशाली बनाने तथा उसके भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी भ्रानेक निश्चय किये। घर्मार्यं सभा, विद्यार्यं सभा श्रीर राजार्यं सभा की स्थापना के लिए जन्म-शताब्दी द्वारा जो सुनिश्चित पग उठाया गया, वह वस्तुतः 'संसार का उपकार करने' के आर्यसमाज के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकता था। आर्यंसमाज के साप्ताहिक सत्संग किस प्रकार हुआ करें, यह भी इस उत्सव में स्पष्ट रूप से निर्घारित कर दिया गया था। इसी प्रकार आयं लोग अपने पर्व व त्यौहार किस प्रकार मनाया करें, इसके लिए भी शताब्दी-सभा द्वारा 'श्रार्य पर्व पद्धति' नामक पुस्तक प्रसिद्ध श्रार्य विद्वान् पण्डित भवानी-प्रसाद से लिखवाकर प्रकाशित कर दी गयी थी। ग्रो३म् का ध्वज किस रंग का ग्रोर कैसा बनाया जाये, यह सभी ग्रब निर्घारित कर दिया गया था। देश-देशान्तर तथा द्वीप-द्वीपान्तर में वैदिक धर्म का प्रचार करने तथा व्यापक रूप से वैदिक व आर्य साहित्य विश्व की प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित करने की योजना भी इस अवसर पर तैयार कर ली गयी थी। दलितोद्धार, शुद्धि, धर्म की शिक्षा, गुणकर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था, विधवा-विवाह श्रीर स्वतन्त्र भारत में श्रार्थ सभ्यता की रक्षा श्रादि के विषय में जो प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, वे सब ग्रार्यसमाज को स्पष्ट दिशा-निर्देश करनेवाले थे। इस महोत्सव द्वारा ग्रार्य जनता में नवीन उत्साह और भविष्य के लिए ग्राशा का संचार हुग्रा, ग्रीर साथ ही उसे अपनी शक्ति का बोध भी हुआ।

## (४) टंकारा में जन्म-शताब्दी महोत्सव

महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्म-शताब्दी फरवरी, १६२४ में मथुरा में मनायी

गयी थी। पर महर्षि का जन्म मथुरा में न होकर काठियावाड़ में हुआ था। ग्रतः वहुत-से ग्रार्य यह ग्रनुभव करते थे, कि महर्षि के जन्म-स्थान पर भी उनकी जन्म-शताब्दी मनायी जानी चाहिए। कठिनाई यह थी, कि महर्षि का जन्म-स्थान सुनिश्चित रूप से ग्रभी निर्घारित नहीं हुग्रा था। पण्डित लेखराम के ग्रनुसार महर्षि का जन्म मौरवी (काठिया-वाड़) में हुआ था, और श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाघ्याय के ग्रनुसार टंकारा (मौरवी रियासत में)। मथुरा शताब्दी सभा ने इस विषय का निर्णय करने के लिए स्वामी सत्यानन्द ग्रीर ग्राचार्य रामदेव को नियुक्त किया। स्वामी जी तो काठियावाड़ न जा सके, पर ग्राचार्य रामदेव वहाँ गये और भलीभाँति छानवीन करके जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, उसमें श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाघ्याय के मत का समर्थन किया गया था। बम्वई ग्रौर काठियावाड़ के अनेक सज्जनों ने भी स्वतन्त्र अन्वेषण द्वारा टंकारा को ही महर्षि का जन्म-स्थान प्रति-पादित किया । यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर सार्वदेशिक सभा ने निश्चय किया, कि टंकारा में भी महर्षि की जन्म-शताब्दी का उत्सव मनाया जाए, ताकि श्रद्धालु नर-नारियों को उनके जन्म-स्थान तथा वचपन के घर को देखने का अवसर प्राप्त हो सके। इस निर्णय के अनुसार ७ से ११ फरवरी, १६२६ तक टंकारा में पुनः जन्म-शताब्दी मनायी गयी। इसकी अध्यक्षता मीरवी रियासत के राजा श्री लखघीरसिंह ने की थी, ग्रीर काठियावाड़ के अनेक राजा एवं श्रीमन्त (वीरपुर के राजा हमीरसिंह, मोगढ़ के ठाकुर केसरीसिंह, दीवान रणछोड़ ग्रौर श्रीमान मनुभा साहव ग्रादि) इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। ग्रायं विद्वान्, संन्यासी, उपदेशक तथा ऋषि-भक्त भारत के सब भागों से बहुत बड़ी संख्या में इस अवसर पर टंकारा गये, और वहाँ उन्होंने महर्षि के जन्म-स्थान तथा, उस शिव-मन्दिर के, जहाँ उन्हें सच्चे शिव के सम्बन्ध में बोध हुग्रा, दर्शन किये। टंकारा जाने-ग्राने की सुविघा का तव अभाव था, पर यात्रा की कठिनाई तथा निवास आदि की असुविघा का कोई खयाल न कर हजारों नर-नारी महर्षि के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करने के लिए वहाँ एकत्र हो गये थे।

टंकारा में जन्म-शताब्दी महोत्सव का प्रारम्भ यज्ञ से हुआ। उसके पश्चात् मौरवी-नरेश का भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, कि ''पूज्य संन्यासी महात्माओ, स्नेही ठाकुर साहव, श्रीयुत मनुभा, सुज्ञ विद्वानो, सद्गृहस्थो तथा सव नारियो ! प्रातःस्मरणीय महर्षि दयानन्द सरस्वती, कि जिनका जन्म हमारे संस्थान के इस टंकारा ग्राम में हुआ है उस महापुरुष की जन्म-शताब्दी मनाने के लिए आप सब आज यहाँ प्रेम, श्रद्धा और उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं। यह देखकर हमको बहुत ग्रानन्द होता है तथा हम अपने अन्तःकरण से आप सबका स्वागत करते हैं। गत दिसम्बर मास में हमारे मित्र वीरपुर के ठाकुर साहव ने हमें वताया कि आप लोग यहाँ इस महोत्सव का आयोजन करना चाहते हैं। तब उस महापुरुष की जन्मभूमि के प्रति आप सबका अगाध प्रेम देखकर हमें वहुत प्रसन्तता हुई, क्योंकि जिस महापुरुष की विशाल बुद्धि, ग्रटल चैर्य और शुद्ध चरित्र ने संमस्त भारत-भूमि की जनता पर गहरी छाप डालकर लोगों में स्वधर्म-प्रेम और स्वदेश-भावना के गहरे बीज डालकर जागृति उत्पन्न की है, ऐसे महान् पुरुष का जन्म हमारे राज्य में होने का हमें भी यथार्थ रूप से अभिमान है।"

टंकारा में पाँच दिन व्याख्यानों, भजनों ग्रीर उपदेशों की घूम रही। प्रतिदिन का कार्य यज्ञ द्वारा प्रारम्भ होता था, ग्रीर उत्सव का कार्यक्रम दिनभर चलता था। वम्बई ग्रौर गुजरात-काठियावाड़ से बहुत वड़ी संख्या में आर्य लोग इस ग्रवसर पर टंकारा ग्राये थे, ग्रौर महोत्सव का सब प्रवन्ध भी उन्हीं द्वारा किया गया था। उस समय टंकारा में ग्रार्थंसमाज नहीं था, पर इस उत्सव के परिणामस्वरूप वहाँ समाज की स्थापना हो गयी थी। "

महोत्सव का प्रधान आकर्षण उन व्यक्तियों का परिचय था जो महर्षि के निकट सम्बन्धी थे या वचपन व किशोरावस्था का समय जिनके साथ महर्षि ने व्यतीत किया था। ११ फरवरी, १६२६ को दोपहर के बाद इन व्यक्तियों से आयं जनता का परिचय कराया गया। सबसे पहले महाशय पोपटलाल स्टेज पर आये। वह महर्षि की सगी बहिन की तीसरी पीढ़ी की सन्तान थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा—"में बीसवीं सदी के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष भगवान् दयानन्द का निकट सम्बन्धी हूँ—यह सोचकर मेरा हुदय अभिमान से भर उठता है। मैं अपने जीवन को कृतकृत्य तथा सफल मानता हूँ। "ऋषि दयानन्द के पितृ महोदय ने बड़ी भक्तिपूर्वक जिस शिवमन्दिर की स्थापना की थी तथा जिसमें आसीन होकर मूलजी दयाराम ने महाशिवरात्रि के पुण्य-पर्व में संसार के कल्याण के लिए एक दिव्य प्रतिमा-विरोधी संदेश प्राप्त किया था, वह मन्दिर आज तक हमारे वंश में परम्परा से चला आ रहा है।"

श्री पोपटलाल के पश्चात् एक अत्यन्त वृद्ध किसान शनै:-शनै: लाठी टेकता हुआ स्टेज पर भ्राया । यह महर्षि का बालसला इब्राहीम था। इस समय उसकी भ्रायु १०३ साल की थी। उसने बताया-"जिन्हें श्राप लोग ऋषि दयानन्द कहते हैं तथा श्राज समस्त भारतवर्ष ही नहीं प्रत्युत सारा संसार जिनकी विद्वत्ता श्रीर महत्ता पर मुग्ध है, उन भगवान के साथ में इसी टंकारा ग्राम की भूमि में, इसी डेमी नदी के रेतीले मैदानों पर, इन्हीं खेतों के अन्दर, इन्हीं वनमालाओं में कई साल तक बचपन में खेलता रहा हूँ। मुक्ते ग्राज भी उनकी वह बचपन की मुग्घ सूरत स्मरण है। उनकी ग्रांखों में मुग्घता ग्रौर तेज, उनके शरीर में सौन्दर्य और वल, उनके चेहरे पर सरलता और आग्रह, उनकी वाणी में मृदुता और श्रोज कूट-कूटकर भरा हुग्रा था। कितनी ही वार इसी स्थान पर जहाँ ग्राज यह पण्डाल सुशोभित है, मैंने उनके साथ वाल-क्रीड़ाएँ की थीं। कितनी ही बार इस डेमी नदी की घारा में मैं और वह हँसते-खेलते तैरे हैं। कितनी ही वार उनके उस वाल-शरीर के साथ मैंने कुश्ती और मारपीट की है। यद्यपि मूलशंकर आयु में मुक्ससे दो साल ् छोटे थे, तथापि उनके गौर शरीर में बड़ा बल था। वह श्रकेले ही मुक्ते श्रीर मेरे साथियों को बाल्य संग्राम में पराजित कर दिया करते थे। सच पूछिए, तो मूलजी बड़े उपदवी श्रीर हठी थे। परन्तु निर्वलों के साथ उनकी वड़ी सहानुभूति रहती थी। उनके पिताजी का नाम कर्सन जी त्रिवेदी था। करीब २३ साल की उम्र में हमने सुना था कि वह श्रपनी सारी सम्पत्ति को ठुकराकर घर से भाग गया है ग्रीर कहीं जाकर संन्यासी हो गया है। घर छोड़ देने के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी वड़ी इच्छा थी, कि मैं उनके फिर दर्शन करता। परन्तु उसके बाद वह कभी इस ग्राम में लौटे ही नहीं और मेरी वह ख्वाहिश अधूरी ही रह गयी। "जिस मकान में इस समय महाशय पोपटलाल जी के भाई प्राणशंकर रहते हैं, वही स्वामी दयानन्द का जन्मगृह है। तथा यह मन्दिर भी वही मन्दिर है जिसमें दयानन्द जी के पिता कर्सन जी लम्बी-चौड़ी उपासनाएँ किया करते थे। वह मूल जी को भी कभी-कभी इस मन्दिर में अपने साथ ले-जाया करते थे।" इब्राहीम

के इस कथन को सुनकर पण्डाल में एकत्र हजारों व्यक्ति पुलकित हो उठे थे, और सव नर-नारियों के हृदय गद्गद और आँखें अश्रुपूर्ण हो गयी थीं।

टंकारा के जन्म-शताब्दी महोत्सव की एक घटना उल्लेखनीय है। एक वृद्धा जो ग्रपने को महर्षि की दूर की रिश्तेदार बताती थी, महर्षि का एक चित्र लेकर सड़क पर बैठ गयी। भक्त लोग चित्र देखते और श्रद्धावश कुछ-न-कुछ भेंट चढ़ा देते। जब यह समाचार महोत्सव के संचालकों को ज्ञात हुआ, तो स्वामी श्रद्धानन्द स्वयं उस वृद्धा के पास गये और उसे समक्षाया कि जिस महात्मा के चित्र को रखकर तुम भेंट ले रही हो, वह मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी थे। तुम्हें जितना घन चाहिए हमसे ले लो, पर इस प्रकार पाखण्ड न करो। वृद्धा ने स्वामी जी की वात मान ली, और चित्रपूजा का ग्रड्डा बन्द कर दिया।

टंकारा में इस महोत्सव का एक बड़ा लाभ यह हुआ, कि काठियावाड़ में वैदिक धर्म के प्रचार और आर्यसमाज के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया।

#### इक्कीसवा अध्याय

# शुद्धि और हिन्दू संगठन के म्रान्दोलन

## (१) नये ग्रान्दोलनों की पृष्ठभूमि

सन् १९१४ में वीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) का प्रारम्भ हुम्रा था। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस ग्रीर रूस एक ग्रीर थे, ग्रीर जर्मनी, ग्रास्ट्रिया, हंगरी ग्रीर तुर्की दूसरी थ्रोर। ब्रिटेन के पक्ष को 'मित्र राष्ट्र' कहा जाता था, और जर्मनी के पक्ष को 'केन्द्रीय राज्य'। घीरे-घीरे संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और जापान आदि अन्य देश भी इस युद्ध में सम्मिलित होते गये, श्रीर यह विश्वव्यापी महायुद्ध वन गया। भारत का जर्मनी व उसके साथी राज्यों से कोई विरोध नहीं था, पर क्योंकि वह ब्रिटेन के अघीन था, अतः उसे भी ब्रिटेन के पक्ष में सम्मिलित कर लिया गया। इस युद्ध में सर्व-साधारण भारतीय जनता की अंग्रेजों से कोई सहानुभूति नहीं थी; जर्मनी की विजय के समाचार से उसे प्रसन्नता भी अनुभव होती थी, पर उस समय देश में ऐसे नेताओं का अभाव था जो महायुद्ध की परिस्थिति से लाभ उठाकर जनता को विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित करते। कांग्रेस के नेता तो उस समय अपना यह कर्तव्य समऋते थे कि देश की घन व जन-शक्ति का उपयोग ब्रिटेन की सहायता के लिए कराएँ। महात्मा गांघी जी-जान से युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने में तत्पर थे। उन्होंने अंग्रेजी सेना के लिए रंगरूट भरती करने का भी कार्य किया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से घोषित किया, कि युद्ध में उनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद का समर्थन करना है श्रीर जर्मनी की पराजय संसार में लोकतन्त्रवाद की रक्षा के लिए ग्रावश्यक है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा, कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य वहाँ स्वशासन की स्थापना करना है। ब्रिटेन की सरकार ने महायुद्ध के दौरान ऐसे पग भी उठाए, जिनका प्रयोजन युद्ध की समाप्ति हो जाने पर भारत को स्वशासन के मार्ग पर अग्रसर करना था। इसीलिए भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के भारत-मंत्री मि० माण्टेग्यू ने सम्मिलत रूप से शासन सुधारों की एक योजना भी प्रस्तुत की, जिस द्वारा प्रान्तों के शासन में ग्रांशिक उत्तरदायित्व का प्राविधान किया गया था (जून, १६१८)। पर भारतीय जनता को इस योजना से सन्तोष नहीं हुआ। उसे पूर्ण आशा थी, कि युद्ध की समाप्ति पर भारत का शासन भारतीयों के हाथों में दे दिया जायेगा। अंग्रेजों ने इसके वायदे भी किए थे, पर ये वायदे पूरे नहीं किये गये। महायुद्ध के समय भारत में अनेक ऐसे दल भी विद्यमान थे, जो क्रान्तिकारी साधनों का प्रयोग कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष में तत्पर थे। इनके दमन के लिए सरकार ने 'भारत रक्षा कानून' नामक एक कानून बनाया था,

जिसके अनुसार न्यायालय के सम्मुख पेश किये विना ही किसी भी व्यक्ति को नजरवन्द किया जा सकता था। सरकार चाहती थी, कि इस कानून को स्थायी रूप दे दिया जाय। इसीलिए भारत की केन्द्रीय विघानसभा में दो विल पेश किये गये, जिन द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि जिस व्यक्ति पर राजद्रोही होने का सन्देह हो, उससे जमानत माँगी जा सके व उसकी गतिविधि पर नियन्त्रण रखा जा सके। जिस व्यक्ति के सम्वन्ध में सरकार यह समभे कि उसके कार्य द्वारा शान्ति व व्यवस्था में बाघा पड़ने की सम्भावना है, उसे वह नजरवन्द या गिरफ्तार कर सकती थी। ये कानून 'रॉलट एक्ट' कहाते थे। इन्हें ६ फरवरी, १६१६ को विधानसभा में पेश किया गया । इनके प्रकाशित होते ही सारे देश में उत्तेजना फैल गयी। इनके विरोध में स्थान-स्थान पर जुलूस निकाले गये, सभाएँ हुई ग्रीर हड़तालें की गयीं। महायुद्ध की समाप्ति पर जनता को आशा तो यह थी, कि देश के शासन में ऐसे सुघार किये जाएँगे, जिनके कारण वह स्वराज्य के मार्ग पर अग्रसर होगा, पर रॉलट एक्ट के रूप में उसे ऐसे कानून प्रदान किये गये जिनसे लोगों की रही-सही स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाती थी। जनता ने इसे ग्रपने प्रति विश्वासघात माना, ग्रौर वह इनका प्रतिरोध करने तथा स्वराज्य के लिए संघर्ष करने को उद्यत हो गयी। इस संघर्ष के नेता महात्मा गांधी थे। उन्होंने निश्चय किया कि ६ एप्रिल, सन् १६१६ को सारे देश में रॉलट एक्ट के विरोध में हड़ताल की जाय, और सार्वजनिक सभाएँ करके उसके प्रति विरोध प्रकट किया जाए ।

रॉलट एक्ट के विरोध में जनता द्वारा जो प्रदर्शन किये गये, उनका दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कूर हिंसात्मक उपायों का ग्राक्षय लिया। जलियाँवाला बाग (ग्रमृतसर) का हत्याकाण्ड इसीका परिणाम था। हजारों निःशस्त्र नर-नारी वहाँ गोरे सैनिकों की गोलियों से भून दिये गये, सारे पंजाब में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया, श्रीर लोगों पर ग्रमानुषिक ग्रत्याचार किये गये।

१६१४-१८ के महायुद्ध में तुर्की अंग्रेजों के विरोध में था। उस समय सीरिया, ईराक, पैलेस्टाइन ग्रादि ग्ररब देश तुर्की के सुलतान के ग्रधीन थे। सुलतान एक विशाल साम्राज्य का सम्राट् होने के साथ-साथ मुसलिम संसार का खलीफा भी होता था। महायुद्ध की समाप्ति पर तुर्क साम्राज्य की जो नयी व्यवस्था की गयी, उसके मनुसार ईराक, सीरिया आदि सुलतान की अधीनता से मुक्त कर दिये गये, और तुर्की एक छोटा-सा राज्य रह गया। भारत के मुसलमानों को यह बात पसन्द नहीं श्रायी। वे खलीफा (तुर्की के सुलतान) की सम्मानास्पद व शक्तिशाली स्थिति को ग्रक्षुण्ण बनाये रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खिलाफत-ग्रान्दोलन का प्रारम्भ किया, ग्रीर मुसलिम जनता में ग्रंग्रेजों के विरुद्ध भावना प्रचण्ड रूप घारण करने लगी। इस भावना का प्रधान प्रेरक हेतु स्वराज्य की स्राकांक्षा या रॉलट एक्ट का विरोध न होकर खिलाफत का प्रश्न था। महात्मा गांधी ने इस भावना का उपयोग हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए करने का प्रयत्न किया। इसीलिए उन्होंने नवम्बर, १९१९ में दिल्ली में एक 'खिलाफत कान्फरेन्स' के ग्रायोजन में सहयोग किया, और यह निश्चय किया कि हिन्दुयों को भी खिलाफत-ग्रान्दोलन में सहायता देनी चाहिए। स्रव स्थिति यह थी, कि अंग्रेजी शासन का विरोध करने में हिन्दू और मुसलमान एक होने लग गये थे, यद्यपि इस विरोध के उनके कारण भिन्न थे। हिन्दू स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, और मुसलमान तुर्क सुलतान (खलीफा) को कायम रखने के लिए।

वीसवीं सदी के प्रथम चरण में ग्रार्यसमाज के नेताग्रों में महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) की स्थिति सर्वोच्च थी। पहले वह देश की राजनीति से सर्वथा पृथक् रहे। पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब स्वराज्य के लिए संधर्ष शुरू हुग्रा, तो वह उससे पृथक् नहीं रह सके। रॉलट एक्ट के विरोध में दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई, जुलूस निकले ग्रीर सभाएँ हुई, उन सबके प्रवान नेता स्वामी श्रद्धानन्द ही थे। दिसम्बर, १६१६ में कांग्रेस का वार्षिक ग्रधिवेशन ग्रमृतसर में हुग्रा। पण्डित मोतीलाल नेहरू उसके सभापति थे, ग्रौर स्वामी श्रद्धानन्द स्वागतकरिणी समिति के ग्रध्यक्ष। स्वामी जी ने कांग्रेस में ग्रपना भाषण हिन्दी में दिया था, जो इस राजनैतिक संस्था के लिए एक नयी बात थी। साथ ही, उन्होंने अछूतोद्धार पर विशेष जोर देते हुए कहा था, कि ''मैं ग्राप सब भाई-वहिनों से एक याचना करूँगा। इस पवित्र जातीय मन्दिर में बैठे हुए ग्रपने हृदयों को मातृभूमि के प्रेमजल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आज से वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिए ग्रछ्त नहीं रहे, विल्क हमारे भाई ग्रीर वहिन हैं। उनकी पुत्रियाँ ग्रीर उनके पुत्र हमारी पाठशालाग्रों में पढ़ेंगे।" रॉलट एक्ट के विरोध में ग्रान्दोलन के समय पंजाव तथा अन्यत्र जो नृशंस अत्याचार सरकार द्वारा किये गये थे, अमृतसर कांग्रेस ने उनकी निन्दा की और ''स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए" ब्रिटिश पालियामेण्ट से मनुरोध किया। यद्यपि इस समय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में या गया था, पर उन्हें ग्रब भी ग्रंग्रेजों पर विश्वास था, ग्रौर वे वह समकते थे कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की न्याय्य माँगों की उपेक्षा नहीं करेगी।

सन् १६२० में गांधी जी की नीति में परिवर्तन श्राया। इसका प्रधान कारण खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमानों का रख था। १६ जनवरी, १६२० को मुसलमानों का एक डेपुटेशन वायसराय से मिला। डॉक्टर अन्सारी इसके नेता थे। उन्होंने वायसराय से निवेदन किया, कि तुर्की के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखना और खलीफा की स्थिति व सत्ता को कायम रखना मुसलमानों की दृष्टि में बहुत ग्रावश्यक है। मार्च, १६२० में मौलाना मुहम्मद अली के नेतृत्व में मुसलमानों का एक डेपुटेशन इंग्लैण्ड गया, और वहाँ उस द्वारा तुर्क सुलतान (खलीफा) के सम्वन्व में भारतीय मुसलमानों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया। पर ये प्रयत्न सफल नहीं हुए। मई, १६२० में तुर्की के साथ जो सन्धि (सेन्न की सन्धि) हुई, उसमें तुर्क साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था। इससे भारत के मुसलमानों को वहुत क्षोभ हुआ, और खिलाफत-आन्दोलन ने और अधिक जोर पकड़ लिया। इस दशा में गांधी जी ने घोषणा की, कि सेन्न की सन्धि में परिवर्तन कराने के लिए वह असहयोग-आन्दोलन प्रारम्भ करेंगे। सितम्बर, १६२० में कांग्रेस का विशेष ग्रिविवेशन कलकत्ता में हुग्रा। लाला लाजपतराय उसके सभापति थे। ग्रसहयोग का जो प्रस्ताव इस ग्रधिवेशन में उपस्थित किया गया; उसकी मुख्य वातें निम्नलिखित थीं— (१) क्योंकि खिलाफत के प्रश्न पर सरकार मुसलमानों के प्रति अपने फर्ज को अदा करने में असफल रही है, और (२) क्योंकि १९१९ में हुई घटनाओं में सरकार ने पंजाब की वेकुसूर जनता की रक्षा करने ग्रीर जनता के प्रति ग्रसभ्य व नृशंस व्यवहार करनेवाले ग्रफसरों को वण्ड देने में लापरवाही की है, (३) ग्रतः कांग्रेस की यह सम्मति है कि जब तक जक्त दोनों भूलों का सुवार और स्वराज्य की स्थापना न हो जाय, देश के सम्मुख सिवाय

इसके ग्रन्य कोई उपाय नहीं है कि गांधी जी द्वारा संचालित ग्रसहयोग की नीति को स्वीकार करे।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग-आन्दोलन की जो प्रगति हुई, किस प्रकार बारदोली में सत्याग्रह का निश्चय किया गया और चौरीचौरा-काण्ड के कारण कैसे महात्मा जी ने असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलनों को रोक दिया, इन सब बातों का संक्षेप के साथ भी उल्लेख कर सकना इस ग्रन्थ में सम्भव नहीं है और न उसकी आवश्यकता ही है। मार्च, १६२२ में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये थे, और असहयोग-आन्दोलन का अन्त हो गया था। इसी समय ऐसी स्थित उत्पन्न हो गयी थी, जिसमें खिलाफत-आन्दोलन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता था। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में 'तरुण तुर्क दल' की स्थापना हो गयी थी, जो सुलतान के स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन का अन्त कर तुर्की में 'लोकतन्त्र रिपब्लिक' को स्थापित करने के लिए प्रयत्तशील था। सन् १६२२ का अन्त होने से पहले ही सुलतान तुर्की को छोड़कर अन्यत्र चला गया था, और वहाँ का शासन 'तरुण तुर्क दल' के हाथों में आ गया था। जब तुर्की की जनता ही सुलतान के शासन में नहीं रहना चाहती थी, तो भारत के मुसलमानों के लिए उसके पक्ष में आन्दोलन करना सर्वथा निरर्थक था।

खिलाफत-ग्रान्दोलन द्वारा भारत के मुसलमानों की साम्प्रदायिक व जातिगत भावनाभों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभारने का प्रवल प्रयत्न किया गया था। स्थान-स्थान पर खिलाफत-कमेटियाँ संगठित कर ली गयी थीं, और मुसलिम स्वयंसेवक अरव पोशाक पहनकर कांग्रेस की सभाग्रों में शामिल हुआ करते थे। गांधी जी के नेतृत्व में श्रसहयोग-ग्रान्दोलन का जो रूप था, उसने भारत में दो प्रकार की राष्ट्रीयताग्रों का प्रादुर्भाव किया-हिन्दू राष्ट्रीयता ग्रीर मुसलिम राष्ट्रीयता। ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन के कारण सरकारी कॉलिजों का बहिष्कार कर जो राष्ट्रीय शिक्षणालय स्थापित हुए, उनमें काशी विद्यापीठ ग्रीर गुजरात विद्यापीठ में हिन्दू राष्ट्रीयता का वातावरण था, ग्रीर दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुसलिम राष्ट्रीयता का। ये तीनों राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाएँ थीं-पर उनकी भाषा, संस्कृति एवं वातावरण में बहुत अधिक ग्रन्तर था। खिलाफत-भ्रान्दोलम के कारण मुसलिम जनता में ग्रंग्रेजों के प्रति विरोध-भाव भ्रवश्य उत्पन्न हुमा, पर उनका संघर्ष स्वराज्य के लिए न होकर खलीफा की स्थिति को कायम रखने के लिए-अपनी धार्मिक माँग को मनवाने के लिए था। वह राष्ट्रीय म्रान्दोलन न होकर साम्प्रदायिक संघर्ष था। जब साम्प्रदायिक भावनाएँ एक बार उभर जाती हैं तो उनको काबू में रख सकना सुगम नहीं रहता ग्रौर उनका दुरुपयोग किया जाने लगता है। खिलाफत-आन्दोलन के परिणामस्वरूप मुसलमानों में जो साम्प्रदायिक भवना प्रादुर्भूत हो गई थी, वह तुर्की में खलीफा की सत्ता कोक ायम रखने में तो ग्रसमर्थ रही, पर भारत में वह हिन्दुग्रों के विरोध तथा साम्प्रदायिक दंगों के रूप में फूटने लग गयी। सन् १६२१ में मलाबार के मोपला मुसलमानों ने 'जिहाद' का ऋण्डा खड़ा कर दिया। जिहाद उस खिलाफत-ग्रान्दोलन का परिणाम था, जिसने मुसलमानों की साम्प्रदायिकता को उभार दिया था। यह जिहाद ग्रंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उतना प्रकट नहीं हुआ, जितना कि हिन्दुओं के। सर्वेण्ट्स ग्रॉफ इण्डिया सोसायटी के प्रधान श्री देवधर ने मलावार केन्द्रीय सहायता समिति की रिपोर्ट में इस जिहाद का वर्णन करते हुए लिखा था —

"लूट, सम्पत्ति तथा मन्दिरों का विनाश, मनुष्यों पर वर्णनानीत प्रकार के अत्याचार, पुरुषों, स्त्रियों ग्रौर बालकों का वलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना वहुत शीघ्र यह उन दिनों का सामान्य व्यवहार-सा हो गया।" मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना आजाद सुवहानी सदृश मुसलिम नेताओं ने मोपलों के इस व्यवहार का समर्थन किया। मौलाना सुबहानी का कथन था-"धर्म-परिवर्तन की सभी घटनाएँ हिन्दुओं के इच्छापूर्वक इस्लाम को स्वीकार करने का परिणाम हैं। इस्लामी युद्ध-नियमों के अनुसार उन (हिन्दुओं) के सामने दो विकल्प थे—या तो उनके वध की ग्राज्ञा दी जानी थी, ग्रीर या एक मुसलिम-भिन्न शत्रु की हैसियत से वे एक ही विधि का अनुसरण कर सकते थे-वह यह कि वे कलमा पढ़ लें और दण्ड से मुक्त हो जाएँ।" साम्प्रदायिक उन्माद के वशी-भूत होकर मोपलों ने हिन्दुओं पर नृशंस ग्रत्याचार किये। सितम्बर, १६२२ में मुलतान में हिन्दू-मुसलिम दंगा हो गया। इस दंगे के सम्वद्ध में हकीम अजमल खाँ ने लिखा था-"मुसलमान गुण्डों के दयाशून्य ग्रत्याचार केवल मन्दिरों तथा ग्रन्य इमारतों के विनाश तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने हिन्दुओं के घरों को आग लगा दी और उनकी सम्पत्ति लूट ली। दयनीय असहाय हिन्दू स्त्रियों पर किये गये वहशियाना अत्याचार अपेर भी अधिक घृणास्पद और निन्दनीय हैं। मुलतान के हिन्दू हमारी सहानुभूति के अधिकारी हैं। उनसे हमें क्षमा माँगनी चाहिए। उनका अपना व्यवहार प्रशंसनीय है। उन्होंने न किसी मुसलमान स्त्री पर आक्रमण किया और न कोई मसजिद गिरायी।" अन्य भी अनेक स्थानों पर दंगे हुए। कोहाट का साम्प्रदायिक दंगा इतना भयंकर था, कि वहाँ के सब हिन्दू और सिक्ख निवासी कोहाट को छोड़कर रावलपिण्डी चले ग्राने के लिए विवश हो गये थे। इसमें सन्देह नहीं, कि सन् १६२१-२२ में हिन्दू-मुसलिम विद्वेष ने भारत में उग्ररूप घारण कर लिया था। मुसलमानों की जिस साम्प्रदायिक भावना का उपयोग महात्मा गांघी और कांग्रेस ने ग्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध करना चाहा था, वही वाद में साम्प्रदायिक विद्वेष का कारण बन गयी।

खिलाफत-ग्रान्दोलन द्वारा प्रादुर्भूत साम्प्रदायिक भावना का ही यह परिणाम था, कि सन् १६२३ में कोकोनाडा कांग्रेस के सभापतिपद से दिये गये भाषण में मौलाना मुहम्मद ग्रली ने यह सुमान पेश किया था कि देश-भर के ग्रलूतों को दो वरावर-बरावर भागों में बाँट दिया जाय। एक भाग में हिन्दू प्रचारक काम करें ग्रौर दूसरे में मुसलमान मौलवी। ग्रलूतोद्धार का यह नया तरीका था, जो कांग्रेस के सभापति द्वारा सुमाया गया था। इससे सवा तीन करोड़ ग्रलूत मुसलमान बन जाते। कांग्रेस के किसी भी मूर्बन्य नेता ने मौलाना के इस विचार का विरोध नहीं किया, जिससे हिन्दु भों का उद्धिग्न होना स्वाभाविक ही था। उन्हें यह भली-भाँति समक्ष में ग्रा गया, कि ईसाइयों के समान मुसलमानों की ग्रांखें भी ग्रलूत समक्षी जानेवाली हिन्दू जातियों पर हैं।

महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन जो रूप प्राप्त कर रहा था, उससे अनेक हिन्दू नेताओं ने अछूतोद्धार और हिन्दू संगठन की धावश्यकता को प्रवल रूप से अनुभव किया। उन्हें यह प्रत्यक्ष हो गया कि संगठन की कमी के कारण ही साम्प्रदायिक दंगों में हिन्दुओं की दुर्देशा हो रही है, और अवसर मिलने पर जहाँ मुसलमान वलपूर्वक हिन्दुओं को अपने धर्म का अनुयायी बना रहे हैं, वहाँ साथ ही वे करोड़ों अछूत हिन्दुओं को मुसलमान वना लेने का स्वप्न भी देखने लग गये हैं। साम्प्रदादिक दंगों में हिन्दुओं ने डटकर मुसलमानों का मुकावला किया, और सव कोई अपने को संगठित करने की आवश्यकता स्वीकार करने लगे। आर्यसमाज ने इसमें हिन्दुओं का नेतृत्व किया। हिन्दू संगठन के आन्दोलन के साथ ही शुद्धि की ओर भी हिन्दुओं का ध्यान जाने लगा। वे भी यह अनुभव करने लगे, कि विधामयों के लिए हिन्दू समाज का द्वार खोल देना चाहिए, विशेषतया उन जातियों के लिए जो मुसलिम शासन के काल में किन्हीं कारणों से मुसलिम हो गयी थीं, पर जिनका रहन-सहन व रीति-रिवाज आदि अव तक भी हिन्दुओं के सदृश थे। आर्यसमाज और विशेषतया स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में कांग्रेस से पृथक् व स्वतन्त्र रूप में तीन आन्दोलन सन् १६२२ के लगभग प्रारम्भ हुए—दिलतोद्धार, शुद्धि और हिन्दू संगठन। इनमें अपनी सव शक्ति और समय लगाने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया।

#### (२) दिल्ली की दलितोद्धार सभा

श्रमृतसर कांग्रेस की स्वागतकारिणी समिति के श्रध्यक्षपद से स्वामी जी ने जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने श्रछूतोद्धार पर वहुत बल दिया था, श्रौर उनके जोर देने के कारण ही कांग्रेस ने भी श्रछूतोद्धार को श्रपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया था। पर कांग्रेस द्वारा इसके लिये जो प्रयत्न किया जा रहा था, स्वामी जी को उससे संतोष नहीं था। जब उनके वार-बार अनुरोध करने पर भी कांग्रेस ने इस समस्या की श्रोर समुचित ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने उससे अपने को पृथक् कर लिया। सन् १६२३ के प्रारम्भ में वह कांग्रेस से पृथक् हो गये थे, श्रौर उन्होंने दिलतोद्धार, शुद्धि तथा हिन्दू संगठन में श्रपनी सव शिवत लगा दी थी।

भ्रायंसमाज के लिए श्रछ्तों या दलितों के उद्धार का कार्य नया नहीं था। उत्तर-प्रदेश, पंजाब व अन्य प्रान्तों में आर्यसमाज द्वारा अछूत समभे जानेवाले लोगों के साथ समता का व्यवहार करने ग्रौर छुग्राछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे थे, उनका उल्लेख यथास्थान किया जा चुका है। सन् १६१७ में संन्यासी वनकर जव स्वामी श्रद्धानन्द ने गुरुकुल काँगड़ी से विदा ले सार्वजनिक जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उन्होंने दिल्ली को अपना केन्द्र बनाया। खिलाफत-आन्दोलन द्वारा मुसलमानों में जो संकीर्ण साम्प्रदायिकता प्रादुर्भूत हो गयी थी, श्रौर देश में स्थान-स्थान पर हिन्दू-मुसलिम दंगे प्रारम्भ हो गये थे, श्रौर ईसाइयों के समान मुसलमान भी श्रछूत समभे जानेवाले करोड़ों हिन्दुग्रों को ग्रात्मसात् करने के लिए प्रयत्न करने लग गये थे, उसे दृष्टि में रखकर स्वामी जी ने ग्रछूतों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया, ग्रौर इसी प्रयोजन से सन् १६२१ में उन्होंने विधिपूर्वक दलितोद्धार सभा की स्थापना कर दी। दिल्ली में ग्रछूत जातियों के लोगों का बड़ी संख्या में निवास था। उनमें बहुसंख्यक चमार थे। श्रार्यसमाज द्वारा उनमें पहले भी कार्य किया जा रहा था। पर स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा दिलतोद्धार सभा की स्थापना कर दिये जाने पर इस कार्य को बहुत बल मिला। सन् १६२१ में स्थापित इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गयेथे--(१) भारत की दलित जातियों में सदाचार का प्रचार करना। (२) दलित समुदाय को उनके प्राचीन वर्म से पतित करने वाले ग्राक्रमणों से बचाना ग्रौर उनको ग्रपने पूर्वजों के धर्म पर दृढ़ रखना। (३) दिलत समुदाय से अन्य श्रेणियों के अनुचित वंशीय घृणा के मिथ्या संस्कारों को दूर करके उनके खोये हुए मानवीय अधिकारों को दिलाना। (४) समय तथा सामर्थ्यानुसार दिलतों के लिए ऐसी शालाओं को खोलना, जिनके द्वारा वे अन्य देशवासियों के साथ शिक्षा प्रहण करके सभ्य समाज में उचित स्थान पा सकें।

दलितोद्धार सभा के प्रधान स्वामी श्रद्धानन्द ग्रीर मन्त्री डॉक्टर सुखदेव निर्वाचित हुए। डॉक्टर सुखदेव स्वामीजी के जामाता थे, ग्रीर चिरकाल तक गुरुकुल काँगड़ी में उन्होंने पूर्णतया निष्काम भाव से चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। वह सच्चे ग्रार्य-सेवक थे। अछूतोद्धार की उन्हें शुरू से ही घुन थी। गुरुकुल कांगड़ी के चिकित्सालय में कम्पाउण्डर का कार्य करने के लिए उन्होंने म्रछूत वर्ग के एक युवक को प्रशिक्षित किया था, श्रौर वहाँ वही चिकित्सा-कार्य में डॉक्टर सुखदेव का प्रधान सहायक था। जब वह गुरुकुल काँगड़ी छोड़कर दिल्ली चले आए, तो यहाँ भी उन्होंने अछूतोद्धार के कार्य को जारी रखा। उन्हें धन कमाने की जरा भी चिन्ता नहीं थी। दिल्ली में वह चिकित्सा का कार्य श्रवश्य करते थे, पर धन कमाने के लिए नहीं। उसमें उनका प्रयोजन जनता—विशेषतया अछूत वर्ग-की सेवा करना ही था। दलितोद्धार सभा का उनसे बढ़कर उपयुक्त मन्त्री भ्रौर कौन हो सकता था ! सभा में जिन ग्रन्य व्यक्तियों ने स्वामी श्रद्धानन्द को सहयोग दिया, उनमें लाला नारायणदत्त और लाला ज्ञानचन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। ये दोनों ठेकदारी का घन्घा करते थे, और कर्मठ ग्रार्यसमाजी थे। दिल्ली के चमारों को शिकायत थी, कि जूते के दुकानदार उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। उस समय दिल्ली में हिन्दुओं की कोई भी जूते की दुकान नहीं थी। जूतों का व्यवसाय मुसलमानों के हाथों में था, जो हिन्दू चमारों से समुचित व्यवहार नहीं करते थे। लाला नारायणदत्त ने चमार भाइयों की शिकायत को दूर करने के लिए "नारायण शू कम्पनी" नाम से जूतों की एक दुकान खोल दी। दिल्ली में यह हिन्दुओं की पहली जूतों की दुकान थी। अन्य हिन्दुओं ने उनका अनुसरण किया, और पाँच साल के स्वल्प काल में हिन्दुओं की वीस जूतों की दुकानें खुल गईं, जिससे चमारों की शिकायत बहुत-कुछ दूर हो गयी। लाला नारायणदत्त की दुकान तो देर तक नहीं चली, क्योंकि उनका ग्रपना घन्घा ठेकेदारी का था। उसमें उन्हें घाटा हुआ, और कुछ वर्षों बाद उसे उन्होंने वेच दिया। पर जिस प्रयोजन से उन्होंने 'नारायण शू कम्पनी' स्थापित की थी, वह पूरा हो गया और हिन्दू लोग जूतों की दुकान-दारी को हीन न समभकर इस कारोबार को अपनाने लग गये। लाला नारायणदत्त स्वामी श्रद्धानन्द के परम भक्त थे, और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर दलितोद्धार के लिए उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया था। यही दशा लाला ज्ञानचन्द की भी थी। वह भी दलितोद्धार के कार्य में जी-जान से जुट गये थे। सन् १६२४ में जब स्वामी श्रद्धानन्द ग्रन्य ग्रनेक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण दलितोद्धार सभा के कार्य पर प्रधिक ह्यान देने की स्थिति में नहीं रह गये, तो लाला ज्ञानचन्द उनके स्थान पर सभा के प्रधान चने गये, ग्रौर उन्होंने बड़ी लगन तथा योग्यता से सभा का संचालन किया।

दिलतोद्धार सभा दिल्ली के एक अन्य कर्मठ कार्यकर्ता स्वामी रामानन्द थे। वह पहले सभा के 'अधिष्ठाता' या केन्द्रीय कार्यालय के व्यवस्थापक थे, और सन् १६२५ में जब अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण डॉक्टर सुखदेव ने सभा के मन्त्री-पद से त्यागपत्र दे दिया, तो स्वामी रामानन्द उसके मन्त्री चुन लिये गये। अनेक वर्षों तक रामानन्द

जी ही दलितोद्धार सभा के प्रमुख कार्यकर्ता रहे ग्रीर ग्रपना सारा समय उसी के लिए लगाते रहे। दिल्ली में जो अनेक कार्य दलितोद्धार सभा द्वारा किये गये, उनमें कुछ का उल्लेख उपयोगी है। अन्य नगरों भीर गाँवों के समान दिल्ली में भी अछूत लोग कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। दलितोद्धार सभा ने प्रयत्न किया कि श्रछूतों को कुश्रों से पानी भरने का ग्रिधिकार प्राप्त हो। उसे ग्रपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई, ग्रौर कुछ कुओं पर विना विशेष विरोध व कठिनाई के ग्रछूतों को यह ग्रधिकार प्राप्त हो गया। पर कुछ स्थानों पर सभा को सवर्ण व कट्टर सनातनी लोगों के प्रचण्ड विरोध का सामना भी करना पड़ा। सबसे प्रवल विरोध ग्रजमेरी गेट के वाहर ग्रॅंग्रीवाले कुएँ पर हुआ। स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में कार्यकर्ताग्रों की एक मण्डली, जिसमें श्रार्थ-समाजिओं के साथ कुछ सनातनी भी थे, ग्रछूतों को साथ लेकर जव कुएँ पर पहुँची, तो कतिपय हिन्दुओं ने मुसलगानों के साथ मिलकर उसपर हमला कर दिया, जिससे बहुत-से कार्यकर्ताओं को चोटें लगीं। बाद में दलितोद्धार के विरोध में कमी आयी, और अँगूरी-वाले कुएँ पर भी ग्रछूतों को पानी भरने का ग्रधिकार प्राप्त हो गया । हिन्दुग्रों के मन्दिरों में भी अछूत लोग देव-दर्शन के लिए प्रवेश नहीं पा सकते थे। दलितोद्धार सभा ने इसके लिए भी ग्रान्दोलन किया, ग्रीर उसके प्रयत्न से ग्रछूतों के लिए ग्रनेक हिन्दू मन्दिरों के द्वार खोल दिये गये। सभा ने वेगार की समस्या की ग्रोर भी ध्यान दिया। देहातों में जमींदार लोग तथा सरकारी कर्मचारी पिछड़े हुए गरीब लोगों से वेगार लिया करते थे, ग्रीर स्वाभाविक रूप से उनमें ग्रछूतों की संख्या सबसे ग्रधिक होती थी। सभा ने इस प्रथा के विरुद्ध प्रवल रूप से प्रचार प्रारम्भ किया। यद्यपि उसे इस प्रथा का ग्रन्त कर सकने में तो सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर उनके प्रयत्न का यह परिणाम अवश्य हुआ कि बेगार में गरीबों पर जो सख्तियाँ की जाती थीं, उनमें कुछ कमी ग्रवश्य हुई।

दिलतोद्धार सभा के कार्यकलाप के कारण अछूत लोगों में जो जागृति उत्पन्न हुई, उसके परिणामस्वरूप उन्होंने यज्ञोपवीत घारण करने शुरू किये ग्रौर नित्य सन्ध्या कर सदाचारमय व धर्मानुकूल जीवन विताना प्रारम्भ किया। ऐसे अछूतों की संख्या हजारों में थी। उनमें शिक्षा का भी प्रचार हुग्रा, ग्रौर अछूत समक्षे जानेवाली जातियों के ग्रनेक व्यक्ति धर्मशास्त्रों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर पण्डित कहाने लगे, ग्रौर उन्होंने ग्रपने सजातीय लोगों में उपदेशक का कार्य शुरू कर दिया। शुरू में दिलतोद्धार सभा का कार्यक्षेत्र दिल्ली तथा समीपवर्ती जिलों तक ही सीमित था। इसीलिये जव जनवरी, सन् १६२४ में दिल्ली में एक दिलतोद्धार सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया, तो उसका स्वरूप ग्रिखल भारतीय न होकर क्षेत्रीय ही था। उसमें दिल्ली के ग्रितिरक्त समीप के जिलों के भी बहुत-से लोग उपस्थित हुए थे। इस ग्रवसर पर एक विशाल सहभोज का ग्रायोजन विया गया था, जिसमें दिल्ली के बहुत-से प्रतिष्ठित एवं उच्च स्थिति के सज्जनों (राय-साहब लाला केदारनाथ, सेठ लक्ष्मीनारायण गाडोदिया, स्वामी सत्यानन्द, लाला देशबन्ध-गुप्त ग्रादि) ने भंगी, चमार, जाटव ग्रादि ग्रछूत वर्गों के लोगों के साथ ग्रौर उन्हीं के हाथ का बना हुग्रा भोजन खाया था। उस ग्रुग में दिल्ली के लिए यह ग्रत्यन्त कान्तिकारी बात थी।

धीरे-घीरे दलितोद्धार सभा के कार्यक्षेत्र का देश के ग्रनेक प्रदेशों में विस्तारहोने लगा, ग्रीर ग्रनेक स्थानों पर इसकी शाखाएँ स्थापित हुईं। स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान के पश्चात् इस सभा का नाम 'ग्रिखिल भारतीय श्रद्धानन्द दिलतोद्धार सभा' कर दिया गया। सन् १९३२ में इसे सेठ जुगलिकशोर बिड़ला का संरक्षण प्राप्त हुगा, ग्रौर उनकी दानशीलता से यह तेजी के साथ उन्नित के मार्ग पर ग्रग्नसर होने लगी। सन् १९४० में ११ प्रचारक इस सभा के तत्त्वावधान में दिलतोद्धार के कार्य में तत्पर थे।

#### (३) शुद्धि ग्रान्दोलन

म्रावृतिक युग में विधर्मियों को शुद्ध कर हिन्दू (ग्रार्य) समाज में सम्मिलित करने का कार्य महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा ही प्रारम्भ कर दिया गया था। महर्षि का यनुसरण कर यार्यंसमाज शुरू से ही शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहा, यौर उस द्वारा अमृतसर तथा राजकोट आदि में बहुत-से ईसाइयों व मुसलमानों को आर्य बनाया भी गया। पर व्यापक रूप से शुद्धि का कार्य उस समय शुरू हुआ, जविक मुसलिम राजवंशों के शासन में मुसलमान वने मलकाने राजपूतों ग्रीर मूले जाटों ग्रादि को फिर से हिन्दू वनाना प्रारम्भ किया गया। ये लोग "नौमुसलिम" कहाते थे, ग्रौर ग्राचार-विचार तथा व्यवहार में हिन्दुओं से अधिक भिन्न नहीं थे। परिस्थितियों वश ये मुसलमान तो वन गये थे, पर इनके रीति-रिवाज व खान-पान ग्रादि हिन्दुग्रों के समान ही रहे। उनके विवाह-संस्कारों में ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, ग्रीर ग्रपने मृदीं को गाड़ने के वजाय वे जलाया करते थे। गौमांस को वे ग्रभक्ष्य मानते थे। देश के बदले हए घार्मिक व राजनैतिक वातावरण में उनके लिए यह सोचना स्वाभाविक ही था, कि उन्हें फिर से अपनी राजपूत, अहीर व जाट आदि विरादिरयों में सिम्मलित कर लिया जाय, और सजातीय हिन्दुग्रों के साथ उनका रोटी-वेटी का सम्वन्ध फिर से स्थापित हो जाय। वीसवीं सदी के प्रथम चरण में ही राजपूत महासभा, क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा ग्रादि ग्रनेक जातीय संगठनों का निर्माण हो चुका था। भारत की प्राचीन लोकतान्त्रिक परम्पराएँ विरादिरयों के रूप में इस युग में भी सुरक्षित थीं, ग्रीर उनके नियमों व निर्णयों का सभी पालन किया करते थे। इस दशा में नौमुसलिमों ने ग्रपनी विरादिरयों की जातीय महासभाग्रों के समक्ष यह इच्छा प्रकट करनी प्रारम्भ की, कि उन्हें शुद्ध कर ग्रपनी विरादरी में शामिल कर लिया जाय। यह दशा थी, जब ग्रागरा के पण्डित भोजदत्त ने सन् १६०६ में "राजपूत शुद्धि सभा" की स्थापना की, और उस द्वारा राजपूत नौमुसलिमों को शुद्ध कर हिन्दू धर्म में वापस लाना प्रारम्भ किया। पर राजपूत शुद्धि सभा का कार्य सुगम नहीं था। हिन्दुश्रों में जो संकीर्णता चिरकाल से चली ग्रा रही थी, उसे दूर कर मुसलमान माने जानेवाले लोगों को ग्रात्मसात् कर सकना राजपूतों के लिए बहुत कठिन सिद्ध हुआ, और पण्डित भोजदत्त के प्रयत्न से जो एक हजार के लगभग नौमुसलिम शुद्ध होकर हिन्दू बन गये थे, उन्हें भी हिन्दू धर्म में स्थिर रख सकने में कठिनाइयाँ अनुभव होने लगीं। नौमुसलिम राजपूत तभी स्थायी रूप से हिन्दू रह सकते थे, जबिक हिन्दू राजपूत उन्हें ग्रपनी विरादरी में शामिल करने तथा उनके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध करने के लिए सहमत हो जाते। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर ३० ग्रगस्त, १६२२ को क्षत्रिय उपकारिणी सभा के अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया-- "शाही जमाने में जो राजपूत भाई हिन्दू धर्म और हिन्दू-जाति से अलग हो गये या अलग कर दिये गये थे और अब पुनः अपने धर्म तथा हिन्दू

बिरादरी में ग्राना चाहते हैं, उन्हें पुन: शुद्ध करके राजपूत विरादरी में शामिल कर लिया जाय।" इस सभा के ग्रध्यक्ष महाराजा सर रामपाल सिंह थे। इसके बाद दिसम्बर, १९२२ को क्षत्रिय महासभा की कान्फरेन्स शाहपुराघीश महाराजा श्री नाहर सिंह के सभापतित्व में हुई, जिसमें नौमुसलिम राजपूतों को हिन्दू विरादरी में शामिल करने की बात की पुष्टि की गयी। यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्व का था, क्योंकि पण्डित भोजदत्त ने जिस राजपूत शुद्धि सभा की स्थापना की थी, वह १६१० तक ही कायम रह सकी थी। पर अपने जीवन की स्वल्प अविध में ही उस द्वारा मैनपुरी, हरदोई तथा शाहजहाँपुर जिलों के हजार से ऊपर नौमुसलिमों को शुद्ध कर लिया गया था। पर इस सभा के टूट जाने से शुद्ध हुए लोगों के हितों की रक्षा करनेवाली तथा विरादरी में उन्हें सम्मिलित करने के लिए प्रेरणा देनेवाली कोई संस्था नहीं रह गयी थी। क्षत्रिय उपकारिणी सभा के प्रस्ताव से उन्हें कुछ सहारा भ्रवश्य प्राप्त हुग्रा, पर उसका एक उलटा परिणाम भी हुग्रा। जब ये प्रस्ताव समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए, तो मुसलिम क्षेत्रों में विक्षोभ उत्पन्न हो गया। मुसलिम मौलवी बड़ी संख्या में उन स्थानों पर जाने लगे, जहाँ नौमुसलिमों की वस्तियाँ थीं। उनका प्रयत्न था, कि ये लोग न केवल इस्लाम का परित्याग न करें, ग्रपितु पूर्ण-तथा मुसलमान बन जायें। मुसलिम समाचारपत्रों में नौमुसलिमों को आर्यसमाज के 'ग्राक्रमण' से बचाने के लिए ग्रान्दोलन शुरू हो गया। दिल्ली के ख्वाजा हसन निजामी ने इस ग्रवसर से लाभ उठाया, शौर मुसलमानों को 'धर्म की रक्षा' के लिए उकसाना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इस्लाम के प्रचार के लिए नानाविध उपाय प्रतिपादित किये गये थे। यह पुस्तक स्वामी श्रद्धानन्द के हाथ लग गयी, और उन्होंने 'मुहम्मदी साजिश का इन्किशाफे' नाम की एक पुस्तिका उर्दू में प्रकाशित की, जिसमें हिन्दुग्रों को उन उपायों व हथकण्डों से सावघान किया, जो तवलीग के लिए प्रयुक्त किये जा रहे थे।

जब हिन्दुश्रों को ज्ञात हुश्रा कि क्षत्रिय उपकारिणी सभा के प्रस्तावों से सचेत होकर मौलवी नौमुसलिमों को पक्के मुसलमान वनाने के लिए जी-जान से मैदान में उतर श्राये हैं, तो उन्होंने भी इस मामले में कुछ करने का विचार किया। इसी प्रयोजन से १३ फरवरी, १६२३ को विविध प्रदेशों से ५५ हिन्दू प्रतिनिधि श्रागरा में एकत्र हुए, श्रीर उन्होंने 'भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा' नाम से एक संगठन वनाने का निश्चय किया। इस सभा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्घारित किये गये—(१) हिन्दू-समाज से विछुड़े हुए तथा श्रन्य मतावलम्बी भाइयों को पुनः हिन्दू समाज में सम्मिलित करना, (२) शुद्धि-क्षेत्र में प्रेम तथा धर्म का प्रचार करना, (३) पाठशालाश्रों तथा श्रन्य शिक्षाप्रद संस्थाश्रों हारा शुद्धि-क्षेत्र में विद्यादि का प्रचार करना, (४) ग्रनाथ तथा विधवाश्रों के धर्म की रक्षा करना, (५) श्रावश्यकतानुसार शुद्धि-क्षेत्र में चिकित्सालय खोलना, (६) सभा के उद्देश्यों की पूर्त्यर्थ ग्रन्य ग्रावश्यक साधनों को काम में लाना।

सभा के प्रथम पदाधिकारी इस प्रकार निर्वाचित किये गये: प्रधान—स्वामी श्रद्धानन्द। उपप्रधान—महात्मा हंसराज, बाबू रामप्रसाद ग्रागरा ग्रीर कुँवर हनुमन्तिसह ग्रागरा। महामन्त्री—कुँवर माधविसह ग्रागरा। मन्त्री—बाबू नाथमल ग्रागरा, श्री देव-प्रकाश ग्रमृतसर ग्रीर चौवे विश्वेश्वर दयाल। कोषाध्यक्ष—वाबू चाँदमल। ग्रन्तरंग सदस्य—वाबू श्रीराम ग्रागरा, राजा नरेन्द्रनाथ लाहीर, प्रोफेसर गुलशनराय लाहीर,

पण्डित रामगोपाल शास्त्री लाहीर, पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा लाहीर, महाशय खुशहालचन्द लाहीर, महाशय कृष्ण लाहीर, महात्मा नारायण स्वामी, श्री हरगोविन्द गुप्त कलकत्ता, कुंवर चाँदकरण शारदा अजमेर, वावू शालिग्राम आगरा और डॉक्टर गोकुलचन्द नारंग लाहीर। ४ दिसम्बर, १६२४ को भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा की विधिवत् रजिस्ट्री करा ली गयी और आगरा में उसका मुख्य कार्यालय स्थापित कर दिया गया। नौमुसलिम वर्ग के लोगों का निवास प्रधानतया आगरा तथा उसके समीपवर्ती जिलों में था, अतः शुद्धि सभा के कार्यालय को आगरा में रखना उचित समक्षा गया। मार्च, १६२५ तक यह कार्यालय आगरा में रहा, फिर उसे लखनऊ में राजा साहव महवा की कोठी में ले-जाया गया। एक साल वाद मार्च, १६२६ में उसे दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया।

इस प्रसंग में यह वात ध्यान देने योग्य है, कि भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के प्रायः सभी पदाघिकारी आर्यंसमाजी थे। उत्तरप्रदेश और पंजाव के प्रमुख आर्य नेताओं ने सहर्ष उसका पदाधिकारी होना स्वीकृत किया था, ग्रौर वे पूर्ण उत्साह के साथ शुद्धि के कार्य में तत्पर हो गये थे। सनातन धर्म के अनेक विद्वानों और नेताओं का समर्थन भी शुद्धि सभा को प्राप्त हुआ, और उन द्वारा विधिमयों को हिन्दू बनाने के पक्ष में सम्मतियाँ या व्यवस्थाएँ प्रदान की गयीं। ऐसी एक व्यवस्था लाहौर के प्राच्य महा-विद्यालय के प्रवानाचार्य महामहोपाध्याय पण्डित शिवदत्त शर्मा द्वारा दी गई थी, जिसमें स्मृति-ग्रन्थों तथा पुराणों से अनेक प्रमाण देकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था, कि जब किसी अनार्य में ग्रार्य वनने की इच्छा उत्पन्न हो, तो सबसे पूर्व उसके मन में ग्रार्यत्व के त्याग का पश्चात्ताप होना चाहिए, फिर म्लेच्छत्व के प्रति ममत्त्व को उसे छोड़ देना चाहिए। फिर श्रुति, स्मृति तथा पुराणों के कथन में विश्वास रखते हुए प्रायश्चित्त के लिए विद्वानों के पास ग्राना चाहिए ग्रौर फिर उनके उपदेशों को मानकर उपवास, गंगा-स्नान ग्रादि कमें तथा शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार राम, कृष्ण तथा शिव के मन्त्रों की दीक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार ग्रनार्यत्व दूर होकर ग्रार्यत्व की प्राप्ति की जाती है। इस ढंग की जो व्यवस्थाएँ पौराणिक पण्डितों द्वारा दी जा रही थीं, उनसे शाद्धि-यान्दोलन को वहुत बल मिला। सर्वसाघारण जनता में इससे शुद्धि के पक्ष में लोक-मत उत्पन्न हो गया, श्रीर पौराणिक लोग भी श्रार्यसमाज के कार्यकर्ताश्रों के साथ शृद्धि के कार्य में सहयोग करने लग गये।

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा ने अपनी स्थापना से मार्च, १६३१ तक के आठ वर्षों में जो कार्य किया, उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—(१) एक लाख तिरासी हजार तीन सौ वयालीस (१,५३,३४२) नौ मुसलिमों को शुद्ध कर हिन्दू समाज में सम्मिलित किया। (२) साठ हजार के लगभग प्रछूतों को विघमीं होने से वचाया। (३) १,४५१ महिलाओं और ३,१५५ अनाथों की रक्षा की। (४) १२७ शुद्धि सम्मेलन किये गये।(५) राजपूत, अहीर, जाट आदि विरादिरयों की १५३ पंचायतें करायी गयीं, जिनमें नौ-मुसलिमों को अपनी विरादिरों में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया गया। (६) ६१ वड़े-वड़े सहभोज किये गये। (७) शुद्धि के क्षेत्र में अनेक पाठशालाओं तथा औषघालयों की स्थापना की गयी, और दर्जनों कुओं तथा मन्दिरों का निर्माण किया गया। (६) 'शुद्धि समाचार' नाम का एक पत्र हिन्दी में प्रकाशित करना शुरू किया गया (फरवरी, सन् १६२५), जिससे शुद्धि-आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायता मिली। एक

समय इसकी ग्राहक-संख्या १४,००० तक पहुँच गयी थी, जो उस युग में एक ग्रसाधारण वात थी। बाद में कलकत्ता से बंगला भाषा में ग्रीर सूरत से गुजराती भाषा में भी 'शुद्धि-समाचार' निकाला गया। शुद्धि-सम्बन्धी ग्रन्य साहित्य भी वड़ी मात्रा में प्रकाशित किया गया।

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा का कार्य कितनी तेजी के साथ वढ़ रहा था, यह इस बात से स्पष्ट हो जायेगा, कि सन् १६२७ तक भारत के विभिन्न भागों में उसकी ३५ शाखाएँ स्थापित हो गयी थीं, श्रौर उसके तत्त्वावधान में ५० वैतनिक तथा ४५ श्रवैतनिक प्रचारक कार्य में तत्पर थे। ग्रव इस सभा का कार्यक्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान, मध्यप्रान्त ग्रीर काश्मीर ग्रादि में भी विस्तृत हो गया था। गुजरात में शुद्धि के कार्य का प्रधान श्रेय राजरत्न मास्टर ग्रात्माराम ग्रमृतसरी को प्राप्त है। उन्होंने क्रैंवर चाँदकरण शारदा के सहयोग से बड़ौदा में शुद्धि-सभा की स्थापना की, और उन लोगों को शुद्ध कर हिन्दू बनाना शुरू किया जो श्रागाखानी प्रचारकों के प्रयत्न से मुसल-मान हो गये थे। सेठ जुगलिकशोर विङ्ला और राजा नारायणलाल पित्ती ने इस सभा की घन से सहायता की। महाराष्ट्र में जगद्गुरु शंकराचार्य (डॉक्टर कुर्तकोटि) का समर्थन शुद्धि आन्दोलन को प्राप्त हुआ, और वहाँ के पौराणिक पण्डितों ने शुद्धि के पक्ष में व्यवस्था प्रदान की । वहाँ भी हजारों विधर्मियों को हिन्दू बनाया गया । मद्रास प्रान्त में हिन्दुयों के किश्चिएनिटी तथा इस्लाम को अपना लेने की समस्या वड़ी विकट थी। मलावार के क्षेत्र में इड़वा, थिया, चसा आदि अनेक ऐसी हिन्दू जातियों का निवास था, जिनके लिए सार्वजिनक सड़कों का प्रयोग भी निषिद्ध था। ये लोग हिन्दू घर्म का परित्याग कर ईसाई या मुसलमान वन जाने के लिए तैयार थे। आर्य-प्रचारक पण्डित ऋषिराम, महागय मणिकजी बेचरजी शर्मा, पण्डित वेदवन्धु ग्रौर पण्डित ग्रानन्दिशय ग्रादि ने इस दशा में वहाँ जाकर प्रचार शुरू किया, ग्रीर न केवल हिन्दुग्रों को विधर्मी होने से वचाया ही, अपितु वहुत-से लोगों को शुद्ध कर हिन्दू भी वनाया। इसी प्रकार का कार्य राजस्थान, सिन्व, मध्य प्रान्त आदि अन्य प्रदेशों में भी किया गया, जिसके कारण लोगों में अपने घर्म की रक्षा तथा विधिमयों को शुद्ध कर अपने समाज में सम्मिलित कर लेने के लिए उत्साह का प्रादुर्भाव हुआ।

स्वामी श्रद्धानन्द ग्रौर ग्रार्थसमाज के नेतृत्व में शुद्ध-ग्रान्दोलन जिस ढंग से जोर पकड़ रहा था, उससे ईसाइयों ग्रौर मुसलमानों का विक्षुव्ध होना सर्वथा स्वाभाविक था। मध्य काल में हिन्दू लोग इतने संकीण हो गये थे, कि किसी विधर्मी को ग्रपने धर्म में दीक्षित करने का तो स्वप्न भी नहीं ले सकते थे, ग्रौर परिस्थितवश भय, लालच या क्षणिक ग्रावेश के कारण जिस किसी ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया हो, उसे भी ग्रपने धर्म में वापस लेना उनकी दृष्टि में सर्वथा ग्रनुचित व ग्रकल्पनीय था। पर भारतीय हिन्दू शुद्धिसभा हिन्दुओं की इस मनोवृत्ति में जो परिवर्तन ला रही थी, ग्रौर ग्रार्थसमाज द्वारा जिस ढंग से उसका नेतृत्व किया जा रहा था, मुसलमान उसे नहीं सह सके। वे हर संभव उपाय से ग्रार्थसमाज का विरोध करने ग्रौर साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रादुर्भाव करने के लिए प्रयत्नशील हो गये।

#### (४) हिन्दू संगठन

खिलाफत-ग्रान्दोलन के कारण मुसलमानों में जिस उग्र साम्प्रदायिक भावना का विकास हुआ था, ग्रौर मौलाना मुहम्मद ग्रली सदृश कांग्रेसी नेता जिस ढंग से अछूतों को मुसलमान वनाकर अपनी संख्या तथा शक्ति की वृद्धि करने के स्वप्न लेने लगे थे, उससे स्वामी श्रद्धानन्द ने यह ग्रावश्यक समभा, कि ग्रह्नतों के उद्धार के साथ-साथ हिन्दू जाति को संगठित करने का भी प्रयत्न किया जाए। बीसवीं सदी के प्रथम चरण में भारत की राजनीति ने साम्प्रदायिक रूप ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १६०६ में 'इण्डियन मुसलिम लीग' की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों के राजनैतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना था। उसके अनुकरण में हिन्दू हितों की रक्षा के प्रयोजन से 'हिन्दू महासभा' स्थापित हुई, श्रीर ये दोनों संगठन ग्रपने समुदायों के राजनैतिक हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो गये। भारत में मुसलमान अल्प-संख्या में थे। ग्रतः उनके लिए राजनैतिक हितों की रक्षा का प्रश्न ग्रर्थ रखता था। पर बहसंख्यक हिन्दू जाति के लिए राजनैतिक हितों की रक्षा का प्रश्न उतने महत्त्व का नहीं था, जितना कि ग्रान्तरिक सुधारों द्वारा ग्रपने में शक्ति का संचार करने का था। हिन्दू लोग बहुत-सी जातियों ग्रीर उपजातियों में विभक्त थे, ग्रीर उनमें ऊँच-नीच का भाव प्रबल रूप से विद्यमान था। हिन्दुश्रों का वहुत वड़ा भाग उन अछूतों का था, जिन्हें मानवता के प्राथमिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा आर्थ-समाज का यही प्रयत्न था, कि हिन्दुओं की इन बुराइयों को दूर किया जाए, और उन्हें संगठित कर उनमें शक्ति का संचार किया जाए। खिलाफत-ग्रान्दोलन के कारण मुसलिम साम्प्रदायिकता का जो उग्र रूप प्रकट होने लगा या ग्रौर हिन्दू जिस प्रकार के नृशंस ग्रत्याचारों सेपीडित होने लग गये थे, स्वामी श्रद्धानन्द को उससे हिन्दू संगठन की ग्राव-श्यकता अनुभव हुई। स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान हिन्दू-सभा की ओर गया। उन्हें आशा थी, कि हिन्दुओं के इस अखिल भारतीय संगठन का उपयोग इस जाति में नव-चेतना उत्पन्न करने के लिए किया जा सकेगा। वह हिन्दू महासभा में सम्मिलित हो गये, भौर उसे भ्राघार बनाकर हिन्दू संगठन का कार्य शुरू कर दिया। ११ जुलाई, सन् १६२३ को उन्होंने अपना दौरा शुरू किया और उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल और पंजाब के ३२ स्थानों पर स्वयं गये, श्रीर जहाँ स्वयं नहीं जा सके, वहाँ पण्डित नेकीराम शर्मा श्रीर स्वामी रामानन्द को भेजा। ग्रगस्त मास में वाराणसी में हिन्दू महासभा का वार्षिक ग्राघ-वेशन था। उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने सब स्थानों से प्रतिनिधियों को तैयार किया। इस अधिवेशन की सफलता का अधिकांश श्रेय स्वामीजी को ही था। वह चाहते थे, कि महासभा हिन्दुओं में बद्धमूल कुरीतियों के निवारण तथा सुघार के लिए ऐसा क्रान्तिकारी व प्रगतिशील कार्यक्रम निर्घारित करे, जिससे इस जाति में नवजीवन एवं शक्ति का संचार हो जाय। पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वाराणसी से लौटकर स्वामी जी ने लिखा था--'भेरी इच्छा थी कि हिन्दू महासभा के गत अधिवेशन में और अधिक पूर्ण सफलता प्राप्त होती। यदि ग्रस्पृश्यता का पाप घुल जाता और निधवाश्रों के पुनर्विवाह की रुकावट एकदम उठा दी जाती, तो मुक्तको अधिक संतोष होता । यदि आग्रह किया जाता, तो दोनों प्रस्ताव बहुत प्रधिक सम्मति से अवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्त

ग्रादरणीय सभापति पण्डित मालवीयजी की सम्मति को मानते हुए मैंने काशी के ब्राह्मण-पण्डितों को एक और अवसर देना उचित समका, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्दू जाति का सम्मान प्राप्त कर सकें। मुक्तको यह जानकर वड़ा दुःख ग्रौर निराशा हुई कि दलित भाइयों को महासभा के मंच पर से भाषण नहीं करने दिया गया।'' पर हिन्दू महासभा ने न केवल मलकाना राजपूतों को ही अपितु ब्राह्मण, वैश्य, गूजर, जाट ग्रादि सभी को, जो रीति-रिवाज तथा संस्कारों से तो हिन्दू थे, पर नाम को मुसलमान थे, अपनी-अपनी बिरादरियों में सम्मिलित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मित से स्वीकृत कर लिया था। स्वामी जी की यह महान् विजय थी। जिस प्रयोजन से वह हिन्दू महासभा में सम्मिलित हुए थे, वह ग्रांशिक रूप से सफल हो गया था। सन् १६२४ में हिन्दू महासभा का वार्षिक ग्रधिवेशन कलकत्ता में हुग्रा। लाला लाजपतराय उसके सभापति थे। उसमें दिलतोद्धार के पक्ष में एक प्रस्ताव स्वीकृत कराने में स्वामी जी को सफलता प्राप्त हुई थी। पर वह इतने से सन्तुष्ट नहीं थे। वह चाहते थे, कि छुग्राछूत सदृश बुराई हिन्दुग्रों से समूल नष्ट हो जाय । इसके लिए वह ग्रत्यन्त प्रगतिशील उपायों के ग्रवलम्बन के पक्ष-पाती थे। इसीलिए उन्होंने 'म्रर्जुन' मौर 'तेज' नाम से दो दैनिक पत्रों का हिन्दी मौर उर्दू में प्रकाशन प्रारम्भ कराया (सन् १६२३ में), ग्रीर बाद में (एप्रिल, १६२६) 'लिबरेटर' नाम से एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकाला। इन पत्रीं द्वारा स्वामीजी हिन्दू संगठन के लिए सशक्त म्रान्दोलन करने में तत्पर थे।

स्वामी श्रद्धानन्द देर तक हिन्दू महासभा में सम्मिलित नहीं रह सके। वह जिस ढंग से दलितोद्धार सदृश क्रान्तिकारी सुधार-कार्यों के लिए ग्रान्दोलन कर रहे थे, पुराने ढंग के कट्टर सनातनी हिन्दुओं को वह पसन्द नहीं था। उसमें उन्हें आर्यसमाज की 'बू' म्राती थी। स्वामी जी के कार्यकलाप के सम्बन्घ में उनकी मनोवृत्ति जगद्गुरु शंकराचार्य भारतीकृष्ण तीर्थं के निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हो जाती है--- 'सनातन धर्म के नाम पर भ्रार्थसमाज का काम होता है। लोगों को शुद्ध करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण बनाया जाता है। हमें घोखा देकर ऐसा काम किया जाता है।" सनातन धर्म के अनेक प्रमुख व्यक्ति 'हिन्दू शुद्धि सभा' के कार्य को भी ग्राशंका की दृष्टि से देखते थे। उसे भी वे ग्रार्य-समाज के प्रचार का साधन समभते थे। इसीलिए उन्होंने 'हिन्दू पुन:संस्कार सम्मेलन' के नाम से एक पृथक् संगठन का निर्माण किया। हिन्दू महासभा के प्रधान नेता उस समय पण्डित मदनमोहन मालवीय और दरभंगा के महाराजा श्री रामेश्वर सिंह थे। ग्रछूतोद्धार थ्रौर विधवा-विवाह का जिस रूप में स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा समर्थन किया जा रहा था, वे उससे सहमत नहीं थे। यही कारण है, कि हरयाणा प्रान्तीय हिन्दू कान्फरेन्स (१६२५) में जब विधवा-विवाह के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया, तो मालवीय जी ने घमकी दी कि यदि इस प्रस्ताव के लिए आग्रह किया गया तो वह अपने साथियों के साथ कान्फरेन्स से चले जाएँगे। उसी वर्ष जव दिल्ली में हिन्दू महासभा का वार्षिक अधिवेशन हुमा, तो उसमें भी मालवीय जी ने विधवा-विवाह के समर्थन में प्रस्ताव को पेश नहीं होने दिया। शीघ्र ही, स्वामी श्रद्धानन्द ने ग्रनुभव कर लिया, कि महासभा के साथ रहकर व उसके माध्यम से हिन्दू संगठन एवं समाज-सुघार का कार्य नहीं कर सकते । उन्होंने यही उचित समका कि हिन्दू महासभा से पृथक् होकर कार्य करें । त्याग-पत्र देकर वह उससे पृथक् हो गये, ग्रीर उन्होंने हिन्दुग्रों के सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक

सुघार का कार्य पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया। हिन्दू जाति जात-पाँत के भेदभाव श्रीर छुत्राछूत की भावना से ग्रस्त एक विखरी हुई निर्वल जाति थी। उनमें अपने 'एक' होने की अनूभूति का अभाव था। स्वामी श्रद्धानन्द उसे संगठित करना चाहते थे। हिन्दू संगठन के जिस ग्रान्दोलन को श्रव उन्होंने प्रारम्भ किया, उसके प्रयोजन को 'म्रर्जुन' के एक लेख में उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया था---"पाँच हजार वर्षों से दीन श्रवस्था को प्राप्त होते-होते गत एक हजार वर्षों में तो गिरते-गिरते यह देश दासता की पराकाष्ठा को पहुँच गया था। उस गुलाम की हालत वहुत दर्दनाक है, जो अपनी दासता को अनुभव करता हुआ भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा हो। यह हालत ग्रार्य-हिन्दू समाज की मुसलमानों के शासनकाल में थी। परन्तु जो ग्रभागा दास अपनी अवस्था में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवन का स्वाभाविक ग्रादर्श समभने लग जाय, उसकी ग्रवस्था को जाहिर करने के लिए कोई भव्द ढूँढेन हीं मिलते। " अंग्रेजों ने जहाँ भाई-भाई को लड़ाकर सारा देश कावू कर लिया, वहाँ कुछ काल के अनुभव से ही सन् १८५७ ईसवी के विप्लव के पीछे, महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र के रूप में हिन्दियों को सोने की जंजीरें पहना दीं। साथ ही अपनी शिक्षा-विधि द्वारा ऐसा क्लोरोफार्म सुँघाया कि गुलाम जजीरों को ग्राभ्षण समझने लगे। फिर ग्रपनी हालत में ऐसे मस्त हुए कि हिलने-जुलने की जरूरत ही नहीं समभी। हिन्दियों में से मुसलमानों ने तो फिर भी श्रपनी हस्ती कायम रखी, परन्तु हिन्दुओं ने श्रपने श्रस्तित्व को ही भुला दिया। पचपन वर्ष हुए कि वाल ब्रह्मचारी ने मूर्ज्छित आर्य जाति को जगाने का यत्न किया। कुछ हलचल भी हुई, परन्तु मुट्ठीभर व्यक्तियों के सिवाय वाकी सब खरींटे ही भरते रहे। उसी नशे में चूर हिन्दू समाज की ग्रांखें जब महात्मा गांघी ने खोलीं, तो अपनी विवशता को भूलकर उन्होंने पहले स्वयं साधन सम्पन्न बनने के स्थान में ग्रपने मुसलमान भाइयों की रहनुमाई का दावा कर दिया। स्वार्थ इस प्रतिज्ञा की जड़ में था। इसलिए महात्मा गांघी के जेल जाते ही हिन्दुग्रों ने मुँह की खाई। तव परमात्मा के ग्रटल नियम ने जनकी ग्रांखें खोलीं, जिसका परिणाम गत सवा वर्ष का घर्मयुद्ध है। वह दिन दूर नहीं है जब ग्रार्य-हिन्दू समाज संघशनित से सुसज्जित होकर व्यक्ति ग्रीर समिष्ट दोनों को बलवान् बनाकर सारे संसार के ग्रन्य समाजों की ग्रोर दोस्ती का हाथ बढायेगा।" स्वामी जी ने यहाँ जिस घर्मयुद्ध का उल्लेख किया है, उससे हिन्दुओं का वह संघर्ष म्रिभिन्नेत था, जो वे मलाबार, मुलतान, गुलवर्गा, अमेठी, सहारनपुर, कोहाट म्रादि के साम्प्रदायिक दंगों में मुसलमानों के अत्याचारों से आत्मरक्षा के लिए कर रहे थे। संगठन द्वारा स्वामी जी हिन्दुग्रोंको शक्तिशाली ग्रवश्य वनाना चाहते थे, पर मुसलमानों या किसी भी अन्य घर्म के अनुयायियों का विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं था। मुसल-मानों को उनका यह कहना था-"मुसलमान-समाज को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता हैं। याद रखो-संगठित और शक्ति-सम्पन्न समाज का असंगठित और कमजोर समाज पर ग्रत्याचार करना वैसा ही पाप है, जैसा कि कमजोर ग्रौर कायर होना पाप है। इस-लिये हिन्दुओं के संगठन भीर शक्ति-सम्पन्न होने में विघ्न न डालो। यदि तुम हिन्दू-समाज के ग्रस्तित्व को इस भूमि पर से मिटा सकते, तो मैं कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि मनुष्य-समाज का यह दुर्भाग्य है कि इस वसुन्घरा का भोग वीर लोग ही कर सकते हैं। साथ ही तुमको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो समाज पाँच हजार वर्ष के निरन्तर पतन के बाद भी नष्ट नहीं हुआ उसको भगवान् ने किसी भावी हेतु से ही कायम रखा हुआ है। यदि हिन्दू समाज के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको संगठित तथा दृढ़ होने दो, जिससे यह भारतीय राष्ट्र के राजनैतिक अभ्युदय में मुसलमानों के गले का भार न होकर शक्ति का पुँज सावित हो सके।"

हिन्दू संगठन ग्रीर शुद्धि के ग्रान्दोलन का संचालन करते हुए भी स्वामी श्रद्धानन्द
मुसलमानों के प्रति भ्रातृभाव रखते थे ग्रीर साम्प्रदायिक मेल-जोल के प्रवल समर्थक थे।
वह नहीं चाहते थे, कि ईद के ग्रवसर पर गाय की कुर्वानी से हिन्दू लोग उद्धेग ग्रनुभव
करें ग्रीर मुसलमानों का विरोध करने को उतारू हो जाएँ। इसीलिए सन् १६२५ में ईद
के ग्रवसर पर दिल्ली के निवासियों को सम्वोधित करते हुए उन्होंने लिखा था—
"परमात्मा सारे संसारका पिता है। यदि तुम्हें इस वात पर विश्वास है, तो प्राणिमात्र
को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिये, ग्रीर मनुष्यमात्र को तो भाई समम्ता चाहिए।"
ग्राज मुसलमान स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध-युवा नये कपड़े पहनकर ग्रद्धितीय ब्रह्म के ग्रागे
ग्रपनी श्रद्धा की भेंट घरने जा रहे हैं। क्या यह श्रद्धा उनके ग्रन्दर घर कर गयी है ?यदि
ऐसा होगा, तो वे ग्रपने त्यौहार पर हिन्दुश्रों का दिल दुखाने की कोई वात नहीं करेंगे।
मेरे हिन्दू भाइयो! ग्राज तुम्हें भी ग्रपने भ्रातृभाव का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की
उपासना में ग्रपने मुसलमान भाइयों को निमग्न देखकर प्रसन्नता से उनको ग्रागीवाद दो।
यदि तुम्हारी ग्राँखों के ग्रागे से कुर्वानी के लिए गौमाता जाती हो, तो कोघ ग्रीर द्वेष का
लेश भी ग्रपने ग्रन्दर न ग्राने दो, प्रत्युत परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परमपिता उनकी बुद्धियों को प्रेरणा करे, जिससे स्वयं गौरक्षा का भाव उनमें उत्पन्न हो।"

जून, १६२५ में स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दू महासभा से त्यापत्र वे दिया था, श्रीर वह स्वतन्त्र रूप से दिलतोद्धार, शुद्धि तथा हिन्दू संगठन के कार्यों में लग गये थे। इससे हिन्दू जनता में श्रसाधारण चेतना उत्पन्न होने लगी, श्रीर ऐसे लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, जो हिन्दू जाित की दुर्देशा श्रीर निर्वलता को श्रनुभव करते थे श्रीर साथ ही उसे सशक्त बनाने के लिए स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित उपायों को स्वीकार करने के लिए उद्धत थे। कट्टर व संकीर्ण साम्प्रदायिक मनोवृत्ति वाले मुसलमानों का इससे क्षुव्य होना स्वाभाविक था। सन् १६२२-२५ के काल में भारत के विविध प्रदेशों में जो श्रनेक हिन्दू-मुसलिम दंगे हुए, वे इसी क्षोभ के परिणाम थे। मुसलमानों को यह सहन नहीं हुश्रा, कि हिन्दू लोग केवल श्रद्धतों को ही नहीं, श्रपितु नौमुसलिमों को भी श्रपने समाज में सम्मिलत कर लें, श्रीर जात-पाँत के संकीर्ण भेदभावों को भुलाकर एक संगठन में संगठित हो जाएँ। यदि ईसाइयों श्रीर मुसलमानों को यह श्रधिकार था, कि ग्रन्य लोगों को श्रपने धर्म में दीक्षित कर सकें, तो हिन्दुश्रों को यह श्रधिकार क्यों नहीं था? यदि निर्वलता, प्रमाद या संकीर्णतावश गत समय में हिन्दुश्रों ने श्रपने इस श्रधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो भविष्य में इसे प्रयुक्त करने से उन्हें कैसे रोका जा सकता था?

साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण भारत के सार्वजनिक जीवन में जो वातावरण उत्पन्न हो गया था, महात्मा गांधी उससे वहुत चिन्तित थे। १८ मई, १९२४ को उन्होंने 'यंग इण्डिया' में एक लेख लिखा, जिसमें साम्प्रदायिक विद्वेषभाव के कारणों का विवेचन करते हुए श्रार्यसमाज को उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी टहराया। सत्यार्थप्रकाश

श्रीर महर्षि दयानन्द पर भी इस लेख में श्रनेक श्राक्षेप किये गये — "मैंने श्रार्यसमाजियों की बाइवल सत्यार्थप्रकाश को पढ़ा है। "मैंने इतने वड़े सुधारक का ऐसा निराशाजनक ग्रन्थ ग्राज तक नहीं पढ़ा। स्वामी दयानन्द ने सत्य ग्रीर केवल सत्य पर खडे होने का दावा किया है, परन्तु उन्होंने अनजाने में जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाइयत और स्वयं हिन्दू धर्म को ग्रशुद्ध रूप से प्रकट किया है। उन्होंने पृथिवीतल पर ग्रत्यन्त सहिष्णु ग्रीर स्वतन्त्र सम्प्रदायों में से एक (हिन्दू सम्प्रदाय) को संकुचित बनाने का प्रयत्न किया है। " ग्राप जहाँ कहीं भी ग्रार्यसमाजियों को पाएँगे, वहाँ जीवन ग्रौर जागृति मिलेगी। परन्तु संकुचित विचार ग्रौर लड़ाई-भगड़े की ग्रादत से वे ग्रन्य सम्प्रदायवालों से लड़ते रहते हैं, ग्रौर जहाँ ऐसा नहीं वहाँ स्वयं ग्रापस में लड़ते रहते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द जी को भी इसका अधिकांश भाग मिला हुआ है, परन्तु इन सब त्रुटियों के होते हुए भी मैं उन्हें ऐसा नहीं समभता जिसके लिए (सुधार की) प्रार्थना न की जा सके।" महात्मा गांधी के इस लेख से मुसलमानों को बहुत वल मिला। जनता की गांधी जी में ग्रगाघ श्रद्धा थी। सव कोई यह समभने लगे, कि देश में जो साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्त हो गयी है, उसके लिए ग्रायंसमाज ग्रौर उसके नेता प्रधानतया उत्तरदायी हैं। ग्रायंसमाज की श्रोर से गांधी जी द्वारा किये गये श्राक्षेपों के उत्तर में श्रनेक लेख लिखे गये श्रीर श्रार्य विद्वानों के एक डेपुटेशन ने उनसे भेंट भी की। इसपर महात्मा गांधी ने ग्रांशिक रूप से उस भ्रम के निराकरण का कुछ प्रयत्न भी किया, जो उनके लेख से उत्पन्न हो गया था। पर जो तीर छूट चुका था, उसे वापस ले सकना सम्भव नहीं था। स्वामी श्रद्धानन्द भीर म्रार्यसमाज द्वारा जो कार्य शुद्धि ग्रौर हिन्दू संगठन के लिए किया जा रहा था, मुसल-मान उससे उनके प्रति उग्र विरोधभाव पहले ही रख रहे थे, ग्रव गांघी जी का ग्राष्ट्रय पाकर उसमें ग्रीर ग्रधिक वृद्धि हो गयी।

#### (५) स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान

स्वामी श्रद्धानन्द का अन्य घमों के लोगों से कोई विरोध नहीं था। अन्य घमों के प्रति उनका क्या एल था, इसे उन्होंने स्वयं इस प्रकार स्पष्ट किया था—"अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गुरुकुल में रहते हुए मैंने सव विचारों के सम्य पुरुषों का उदारता के साथ स्वागत किया। तीर्थ जी (शंकराचार्य श्री भारतीकुष्ण तीर्थ) स्वयं मानते हैं कि गुरुकुल में वह अपनी पूजा करते रहे। मुसलमान भाइयों ने गुरुकुल में अपनी पाँच वक्ता नमाज आनन्द से अदा की। ईसाई पादरियों को अपने धमें के अनुसार उपासना की खुली छुट्टी थी। वह सब हमारे उपासना-मन्दिर में आकर सम्मिलत होते थे। मैं जिस सम्प्रदाय के धमें-मन्दिर में जाता हूँ, उनकी मर्यादा से भी बढ़कर उन मन्दिरों का मान करता हूँ। पुरानी मुसलमानी मजारों में, जहाँ मुसलमान स्वयं जूता पहिने चले जाते है, मैं वहाँ नंगे पैर जाता हूँ। मुसलमान और ईसाई जब भौतिक शरीर को गाड़ने को जा रहे हों, तब सवारी खड़ी कर उतर जाता हूँ।" जिस महापुरुष का अन्य घमों के प्रति यह व्यवहार हो, उसे कौन साम्प्रदायिक, अनुदार या असहिष्णु कह सकता है! गुरुकुल कांगड़ी से विदा लेकर जब स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली को केन्द्र बनाकर व्यापक सार्व-जिन क्षेत्र में प्रवेश किया, तो हिन्दुओं के समान मुसलमान भी उन्हें अपना नेता मानने लो थे, और उनके हृदयों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त लो थे, सौर उनके हृदयों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त लो थे, सौर उनके हृदयों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त लो थे, सौर उनके हृदयों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त लो थे, सौर उनके ह्रायों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त लो थे, सौर उनके ह्रायों में भी स्वामी जी के प्रति असाधारण सम्मान का भाव उत्पन्त सार्य

हो गया था। यही कारण है, कि दिल्ली की शाही जामा मसजिद में उन्हें उपदेश के लिए आमिन्तित किया गया था, और ४ मार्च, १६१६ को मसजिद के मिम्बर पर से उन्होंने 'त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतकतो वूभूविथ, ग्रघाते सुम्नमीमहे' के वेदमन्त्र हारा ईश्वर के माता और पिता के रूप का वर्णन कर 'ग्रो३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः' के साथ ग्रपना भाषण समाप्त किया था। पर ग्रव सन् १६२५-२६ में स्थिति वदल चुकी थी। ग्रव मुसलमानों की दृष्टि में स्वामी जी पीर या श्रीलिया नहीं रहे थे। ग्रव वह ऐसे 'काफिर' थे, जिन्होंने हजारों मुसलमानों को 'मुर्तह' (ग्रपने घर्म का परित्याग कर देने-वाला) बना दिया था। इस्लाम में जब मुर्तह के लिए भी वघ का विघान है, तो मुर्तह बनानेवाले का ग्रपराघ तो उससे कई गुणा ग्रिघक है। इस दशा में यदि कुछ कट्टर उग्रवादी मुसलमान उनकी हत्या का षड्यन्त्र करने के लिए उद्यत हो गये हों, तो इसमें ग्राइचर्यं की बात ही क्या है!

स्रसगरी बेगम नाम की एक मुसलिम महिला स्रपने दो बच्चों और भतीजे के साथ कराची से दिल्ली स्रायी थी, और वहाँ उसने हिन्दू धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। शुद्धि-संस्कार द्वारा उसे हिन्दू बना लिया गया, और उसका नाम शान्ति देवी रख दिया गया। तीन मास बाद उसके पिता मौलवी ताज मुहम्मद खाँ और पित सलीम उसे खोजते हुए दिल्ली स्राये, और उसे पुनः मुसलमान बन जाने तथा कराची वापस जाने के लिए प्रेरित किया, पर वह तैयार नहीं हुई। इसपर उसके पित ने शान्ति देवी, स्वामी श्रद्धानन्द, डॉक्टर सुखदेव, पण्डित इन्द्र, श्री देशवन्धु गुप्त, लाला गणपतराय और कराची द्यार्यसमाज के मन्त्री पर मुकदमा दायर कर दिया। स्थानीय मुसलिम संगठनों ने इस मुकदमे को प्रपनी प्रतिष्ठा का प्रकृत बना लिया। ४ दिसम्बर, सन् १६२६ को मुकदमे का फैसला सुनाया गया जिसमें सब स्थिभुक्त बरी कर दिये गये थे। पर इससे क्रगड़े का स्रन्त नहीं हो गया। खून करने की घमितयों के गुमनाम पत्र स्वामी जी के पास स्थाने लगे, और इस सम्बन्ध में कुछ पेम्पलेट भी निकाले गये। ख्वाजा हसन निजामी के पत्र 'दरवेश' में भी कुछ इसी प्रकार के संकेत दिये गये थे। पर स्वामी जी ने इनकी कोई परवाह नहीं की, और धमकी के पत्रों से पुलिस को सूचित तक नहीं किया। श्रीर-तो-श्रीर, यदि उनके निवासस्थान पर स्वयंसेवकों का पहरा लगाया जाता, तो उसे भी वह हटा देते थे।

सन् १६२६ का दिसम्बर का महीना था। स्वामीजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उन्हें ब्रोंको-निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ग्रन्सारी स्वामी जी के घनिष्ठ मित्रों में थे। उनके इलाज से उनकी दशा घीरे-धीरे सुघर रही थी, श्रीर सबको ग्राशा थी कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जायेंगे। पर ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। २६ दिसम्बर को एक मुसलमान उनसे मिलने के लिए ग्राया। उसने स्वामी जी से कहा—मैं ग्रापसे इस्लाम के मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पर वह इस्लाम के विषय में बात करने के लिए नहीं ग्राया था। प्यास के बहाने उसने स्वामी जी से पीने के लिए पानी माँगा, ग्रीर जब सेवक पानी लेने के लिए गया तो उसने मसनद के सहारे बैठे हुए स्वामी जी पर पिस्तौल दाग दी। क्षण-भर में दो फायर हो गये। सेवक घर्मीसह ने हत्यारे को पीछे से पकड़ा, इतने में उसने तीसरा फायर कर दिया। रोग-श्रय्या पर पड़े हुए स्वामी श्रद्धानन्द तीन गोलियाँ ग्रपने सीने में लिये हुए उसी मार्ग पर चल दिये, जिस पर पण्डित लेखराम गये

स्वामी जी के शव का जैसा जुलूस दिल्ली में निकला, उससे वड़े-वड़े सम्राटों को भी ईर्ज्या होती। नया वाजार से शुरू होकर खारी वावड़ी और चाँदनी चौक होता हुम्रा जुलूस सीसगंज पहुँचा और वहाँ से यमुना के तट पर। दो-ढाई मील तक सिर-ही-सिर दिखायी देते थे। जिसके लिए भी सम्भव था, स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजिल श्रपित करने के लिए दिल्ली मा गया। जुलूस में सिम्मिलित नर-नारी जो गीत गा रहे थे, उसकी एक पंक्ति थी—'किया करल है जिसने स्वामी हमारा, उसे भी गले से लगाना पड़ेगा।' स्वामी जी जिस पवित्र-भावना से शुद्धि और संगठन के ग्रान्दोलन का संचालन कर रहे थे, वह इस गीत में परिलक्षित थी। स्वामी जी के कातिल का नाम श्रव्युल रशीद था। उसे घटना-स्थल पर ही स्वामी जी के निजी सचिव पण्डित घमेंपाल विद्यालंकार ने पकड़ लिया था। कुछ दिन मुकदमा चलने के वाद उसे फाँसी की सजा हुई। पर श्रव्युल रशीद तो किन्हीं घमान्य व्यक्तियों द्वारा उकसाया हुग्रा स्वामी जी की हत्या के लिए ग्राया था। वह नहीं जानता था, कि इस कृत्य से वह इस्लाम की चादर पर ऐसा घव्या लगा रहा है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा और जो स्वामी जी को सदा-सदा के लिए ग्रमर कर जायेगा।

स्वामी श्रद्धानन्द के बलिदान से यह स्पष्ट हो गया, कि हिन्दू-मुसलिम विद्वेष के लिए कौन उत्तरदायी है। दिसम्बर, १६२६ के अन्तिम सप्ताह में गोहाटी में कांग्रेस का वार्षिक ग्रधिवेशन था। उसके लिए स्वामी जी ने यह संदेश भेजा था-"In Hindu-Muslim unity lies the hope of salvation of India." भारत की मुक्ति की आशा हिन्दू-मुसलिम एकता पर श्राघारित है। महात्मा गांघी को भी श्रव यह विश्वास हो गया था, कि स्वामी जी मुसलमानों से घृणा नहीं करते थे। ७ जनवरी, १६२७ के 'यंग इण्डिया' में उन्होंने यह बात स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की थी। जहाँ तक हिन्दू जाति का सम्बन्ध है, स्वामी जी के विलदान ने उसे ग्रामूल-चूल हिला दिया था। इसके कारण हिन्दू शुद्धि-सभा, दलितोद्वार सभा और हिन्दू-महासभा सदृश हिन्दू-संस्थाओं के कार्यकलाप तथा गतिविधि में तेजी ग्रा गयी थी। लाला लाजपतराय श्रीर पण्डित मदनमोहन मालवीय सद्श हिन्दू-नेता अब यह भली-भाँति अनुभव करने लगे कि हिन्दू-जाति में शक्ति का संचार करने के लिए स्वामी जी द्वारा प्रदिशत मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। स्वामी जी का प्रधान कार्यक्षेत्र ग्रायंसमाज था। उनके बलिदान से उसमें नई स्फूर्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। आर्यसमाज के कार्यकर्ता अब नौमुसलिमों की शुद्धि के लिए विशोध उत्साह से कार्य करने लगे, और उन्होंने यह आवश्यकता अनुभव की कि आत्मरक्षा के प्रयोजन से ग्रार्यसमाज को ग्रार्यरक्षा-समिति ग्रीर ग्रार्यवीर दल की स्थापना करनी चाहिए। स्वामी जी के विलदान के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने तथा भावी कार्यक्रम के निर्घारण के लिए सन् १६२७ में सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से दिल्ली में सार्वदेशिक ग्रायं महासम्मेलन का ग्रायोजन किया गया। इस सम्मेलन के कार्यकलाप तथा निर्णयों पर उन्नीसवें ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा चका है।

# (६) महाशय राजपाल का बलिदान

वीसवीं सदी के तृतीय दशक में मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावना ने जो उग्र व घर्मान्य रूप घारण कर लियां, महाशय राजपाल भी उसी के शिकार हुए। महाशय जी सौम्य और शान्त प्रकृति के धार्मिक व्यक्तिथे, ग्रोर साहित्य-प्रकाशन द्वारा ग्रायंसमाज की सेवा में रत थे। 'सद्धर्म' प्रचारक' ग्रौर 'प्रकाश' पत्रों में कुछ वर्ष कार्य कर उन्होंने लाहीर में 'सरस्वती ग्राश्रम' ग्रौर 'ग्रार्य पुस्तकालय' नाम से ग्रपनी प्रकाशन-संस्था कायम कर ली थी, जिस द्वारा वैदिक धर्म सम्बन्धी वहुत-सी पुस्तकों प्रकाशित की गयी थीं।

मुसलमानों से आर्यसमाज के जहाँ शास्त्रार्थ होते रहते थे, वहाँ दोनों पक्षों की स्रोर से ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित की जाया करती थीं, जिनमें एक-दूसरे के वार्मिक मन्तव्यों तथा ग्राचार्यों के जीवन की ग्रालोचना की जाती थी। कभी-कभी इस ग्रालोचना में ग्रीचित्य की सीमा का उल्लंघन भी हो जाया करता था, पर इससे कोई बुरा नहीं मानता था, ग्रीर दोनों पक्षों द्वारा यह यत्न किया जाता था कि एक-दूसरे के ग्राक्षेपों का सशक्त रूप से उत्तर दिया जाय। सन् १६२४ में कादियानी सम्प्रदाय के प्रकाशनगृह से 'उन्नीसवीं सदी का महर्षि' नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन पर अनुचित व निराघार आक्षेप किये गये थे। इसके पश्चात् मई, १६२४ में महाशय राजपाल के आर्य पुस्तकालय से 'रंगीला रसूल' नाम से एक पुस्तक उर्दू में प्रकाशित हुई। इस ढंग की पुस्तकें हिन्दुग्रों ग्रौर मुसलमानों द्वारा प्रकाशित होती ही रहती थीं, ग्रतः सरकार ने उसपर कोई नोटिस नहीं लिया, ग्रौर न मुसलमानों ने उसके विरुद्ध कोई आवाज उठायी। इसी वीच किसी मुसलमान ने 'रंगीला रसूल' की एक प्रति महात्मा गांघी के पास भेज दी। उन्होंने अपनी सम्मति इस पुस्तक के प्रतिकूल प्रकाशित कर दी। उसे पढ़कर मुसलमानों ने भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसपर पंजाब सरकार का ध्यान इस पुस्तक की भ्रोर गया, भ्रौर उसने महाशय राजपाल पर मुकदमा दायर कर दिया, भ्रौर पुस्तक को जब्त कर लिया। तीन वर्ष तक मुकदमा चला। छोटी अदालत ने तो राजपाल जी को अपराधी पाया, पर हाईकोर्ट से वह बरी हो गये। महाशय राजपाल यदि चाहते, तो 'रंगीला रसूल' का नया संस्करण प्रकाशित कर सकते थे। उसकी खूब बिकी होती और उससे वह अच्छा वन कमा लेते। पर वह शान्तिप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने घोषणा कर दी, कि मुसलमानों की भावनाम्रों का म्रादर कर वह इस पुस्तक को पुनः प्रकाशित नहीं करेंगे। पर धर्मान्ध मुसलमानों को इससे संतोष नहीं हुआ। गत वर्षों में उनके खिलाफ जो विद्वेषपूर्ण प्रचार किया गया था, और कुफ का फतवा देकर कत्ल करने की जो धमिकयाँ उन्हें दी गयी थीं, उनके परिणामस्वरूप उनकी हत्या के प्रयत्न किये जाने लगे। २६ सितम्बर, १९२४ को स्वामी स्वतन्त्रानन्द ग्रौर स्वामी वेदानन्द महाशय जी की दुकान पर बैठे हुए थे। खुदावरुश नाम का एक व्यक्ति थ्राया, ग्रौर उसने महाशय जी पर प्रहार कर दिया। उन्हें भ्रनेक चोटें भ्रायीं, ग्रौर एक मास हाँस्पिटल में रहना पड़ा। इसके बाद १ अक्टूबर को स्वामी सत्यानन्द किसी कार्य से महाशय जी की दुकान पर बैठे हुए थे। ग्रव्दुल ग्रजीज नाम का एक व्यक्ति ग्राया ग्रौर उसने उनके छुरी भोंक दी। उसने स्वामी जी को ही राजपाल समक लिया था। स्वामी जी को पर्याप्त समय तक हाँस्पिटल रहना पड़ा। इसके एक दिन बाद एक मिठाई बेचने-वाले हिन्दू की गर्दन में पीछे से छुरी भोंक दी गयी। उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। कचहरी में घातक ने स्वीकार किया, कि उसने मिठाईवाले को राजपाल समभा था, और इसी कारण उसपर हमला किया था। इसी बीच महाशय जी को निरन्तर घमकियाँ मिलती रहीं, कि मुसलमान हो जायो, ग्रन्यथा तुम्हें कत्ल कर दिया जायगा। पर उन्होंने घमकियों की कोई परवाह नहीं की। ६ एप्रिल, १९२९ को जब राजपाल जी अपनी दुकान पर बैठे

(

हुए हिसाब मिला रहे थे, इल्मुद्दीन नामक एक युवक आया। अपटकर उसने उनपर आक्रमण कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इल्मुद्दीन पर मुकदमा चला, और उसे मियाँवाली जेल में फाँसी हुई। उसकी लाश को लाहौर लाया गया और वहाँ उसका शानदार जुलूस निकाला गया। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि किसी मुसलमान द्वारा महाशय राजपाल की हत्या की निन्दा नहीं की गयी। इसकी चर्चा करते हुए कादियानियों के पन्न 'लाइट' ने लिखा था— "प्रत्येक हिन्दू राजपाल है, इसलिए प्रत्येक मुसलमान को इल्मुद्दीन बन जाना चाहिए।"

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है, कि 'रंगीला रसूल' के लेखक पण्डित <u>चम्पित थे</u> । उनका नाम पुस्तक पर प्रकाशित नहीं था। मुकदमों के दौरान महाशय राजपाल से पुस्तक के लेखक का नाम प्रकट करने के लिए जीर दिया गया, पर वह इसके लिए उच्चत नहीं हुए। वह नहीं चाहते थे, कि पण्डित चमूपित भी मुसलमानों के कोप के भाजन वनें। सम्भवतः, राजपाल जी को भी मुसलमानों की धर्मान्धता का शिकार ज़ होना पड़ता, यदि महात्मा गांधी 'यंग इण्डियां' में 'रंगीला रसूल' की प्रतिकूल आलोचना कर मुसलमानों का ध्यान उसकी और प्राकृष्ट न करते। इसमें सन्देह नहीं, कि महात्मा जी की आलोचना से महाशय राजपाल के विरुद्ध मुसलमानों के धार्मिक जोश के उभड़ने में बहुत सहायता मिली थी।

#### बाईसर्वा ग्रध्याय

# हैदराबाद का धर्म-युद्ध

(35-5538)

## (१) धर्म-युद्ध की विशेषताएँ

हैदराबाद रियासत में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का वृत्तान्त सत्रहवें अध्याय में दिया जा चुका है। वहाँ के मुसलिम शासकों के लिए आर्यसमाज की बढ़ती हुई शक्ति से चिन्तित होना स्वाभाविक था। अतः शासन द्वारा रियासत में वैदिक धर्म-प्रचार पर अनेकविघ प्रतिबन्ध लगाये जाने लगे, जिनका प्रतिरोध करने के लिए आर्यसमाज को विवश होना पड़ा। इसीलिये समाज द्वारा सत्याग्रह के रूप में धर्म-युद्ध किया गया, जिसमें अन्ततोगत्वा समाज की विजय हुई।

१६३६ में सार्वदेशिक सभा द्वारा हैदराबाद राज्य में घामिक ग्रधिकारों की प्राप्ति के लिए ग्राठ मास तक चलाया जानेवाला शान्तिपूर्ण सत्याग्रह-संग्राम ग्रपनी कई विशेषतात्रों के कारण आर्यसमाज के इतिहास में असाघारण महत्त्व रखता है। इसकी पहली विशेषता यह थी कि अबतक आर्यसमाज ने इतने वड़े पैमाने पर शासन-सत्ता के साथ कोई संघर्ष नहीं किया था। पटियाला में सन् १९०९ में तथा घौलपुर में सन् १९१८ में भी ग्रायंसमाज को स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष करने पड़े थे, किन्तु वे इसकी तुलना में बहुत छोटे थे। यह संघर्ष उस समय भारत की सबसे बड़ी मुसलिम रियासत के साथ किया गया था और जब यह शुरू किया गया था तो इसकी सफलता की बहुत ही कम सम्भावना समभी जाती थी। सार्वदेशिक सभा के प्रघान श्री घनश्यामसिंह गुप्त जब शिमला में इस सत्याग्रह के वारे में २०-७-३९ को ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि सर बट्टेण्ड-ग्लेन्स से मिले थे तो उसने श्री गुप्त को कहा था—''ग्राप विश्व के सबसे बड़े मुसलिम राज्य के साथ लड़ रहे हैं। ग्राप इसमें किस प्रकार सफलता की ग्राशा कर सकते हैं ?" आर्यसमाज ने धार्मिक अधिकारों के लिए निजाम जैसी कट्टर मुसलिम शासन-सत्ता से लोहा लिया। दस हजार से अधिक व्यक्तियों को सत्याग्रह में जेल में भेजकर एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्तमान भारत में इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं किया गया था।

दूसरी विशेषता इस घर्मगुद्ध के क्षेत्र की विशालता थी। यद्यपि इसे ग्रायंसमाज ने शुरू किया था, किन्तु इसमें भारत के सभी सम्प्रदायों ग्रौर वर्गों तथा प्रान्तों ने सहयोग दिया। इसमें भाग लेनेवाले न केवल ग्रायंसमाजी थे, ग्रिपतु सारा हिन्दू-समाज इसे सहायता दे रहा था। जैन, सिक्ख, सनातनी, निष्पक्ष घर्मप्रेमी मुसलमान ग्रौर ईसाई तक भी इस सत्याग्रह-संग्राम में ग्रायंसमाज के साथ थे ग्रौर उन्होंने इस सत्याग्रह में भाग भी लिया था। इस सत्याग्रह में भाग लेनेवाले व्यक्ति न केवल भारत के सभी प्रान्तों से ग्राये थे, ग्रिपतु समुद्र-पार के सुदूर ग्रफीका महाद्वीप ग्रीर बर्मा के भारतीयों ने भी इसमें भाग लिया था।

तीसरी विशेषता बिलदानों की है। इस ग्रहिंसक सत्याग्रह में जेल में बिलदान होनेवाले आर्यवीरों की संख्या तीस से भी ग्रधिक है। ग्रनेक ग्रायंवीर जेल के बन्दी-जीवन की यातनाग्रों के कारण इतने ग्रधिक ग्रशक्त ग्रौर रोगजर्जर हो गये थे कि जेल से मुक्त होने के बाद शीघ्र ही उनका स्वगंवास हो गया। यदि इनकी भी सत्याग्रही हुतातमा वीरों में गणना की जाय तो शहीदों की संख्या ४० से ग्रधिक होगी। इस सत्याग्रह के संवालन में सावदिशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जानेवाला व्यय ग्राठ लाख रुपये से ग्रधिक था, ग्रौर इतना ही व्यय सम्भवतः ग्रन्य व्यक्तियों तथा संस्थाग्रों द्वारा किया गया था। इस दिवह से यह सत्याग्रह न केवल ग्रार्यसमाज के इतिहास में ग्रिवितु ग्राधुनिक भारतीय इतिहास में ग्रिदितीय स्थान रखता है। इस सत्याग्रह के यथार्थस्वरूप को समभने के लिए इसकी पृष्ठभूमि ग्रौर कारणों को समभना ग्रावश्यक है।

## (२) सत्याग्रह की पृष्ठभूमि तथा कारण

जनवरी, १६३६ में आर्यंसमाज ने हैदरावाद में धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो सत्याग्रह-संग्राम शुरू किया था, उसकी वड़ी लम्बी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आर्यंसमाज को विवश होकर आत्मरक्षा और वैदिक धर्म के प्रचार पर हैदरावाद की मुसलिम सरकार द्वारा लगायी गयी अनेक पावन्दियों और प्रतिवन्धों का निवारण करने के लिए एवं मुसलमानों द्वारा किये जानेवाले प्रचार और तबलीग के प्रयासों को रोकने के लिए यह सत्याग्रह करना आवश्यक हो गया था। पहले हैदरावाद के आर्यंसमाजों ने तथा उसके वाद सार्वदेशिक सभा ने कानूनी एवं शान्तिपूर्ण उपायों से आर्यंसमाज पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने का प्रयास किया। इसमें सफलता न मिलने पर ही विवशतावश सत्याग्रह के उपाय का अवलम्बन किया। शान्तिपूर्ण उपायों से संघर्ष टालने के प्रयास सन् १६३२-३३ से आरम्भ हुए और अगले छह वर्ष तक चलते रहे। आर्यंसमाज को अपना प्रचार-कार्य मुसलिम प्रचारकों के दूषित, हिन्दू-विरोधी प्रचार का प्रतिवाद करने के लिए करना पड़ा।

सन् १६२६ से हैदराबाद रियासत के एक मौलाना सिद्दीक दीनदार ने अपने को लिगायत सम्प्रदाय के प्रवर्तक चन्न वसवेश्वर और श्रीकृष्ण का पूर्णावतार होने का दावा किया। लिगायत सम्प्रदाय के घमंप्रत्यों में भविष्य में होनेवाले एक ऐसे अवतार का वर्णन किया गया है जिसके शरीर पर शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, सर्प, शिवलिंग, धनुष-बाण आदि के चिह्न अंकित होंगे। सिद्दीक दीनदार ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर इस प्रकार के चिह्न गुदवा लिये और भोलेभाले लिगायतों को इस बात का श्रान्तिपूर्ण विश्वास दिला दिया कि वही लिगायत सम्प्रदाय के प्रन्थों में उल्लिखित वसवेश्वर का प्रवतार है। जब हजारों हिन्दू इसपर विश्वास करने लगे तो उसने मुसलिम नवाबों, जागीरदारों और घनपतियों से इस आधार पर रूपया ऐंठना शुरू किया कि वह लाखों हिन्दुओं को मुसलमान बना देगा, और मन्दिरों को गिराकर मस्जिदें खड़ी कर देगा। उसने यह भी प्रचार किया कि दक्षिण में हिन्दुओं के दो वड़े खजाने हैं—एक तो हुम्मी

(विजयनगर साम्राज्य की राजघानी हाम्पी) के मन्दिर में ५५ करोड़ का ग्रौर दूसरा तिल्पित के मन्दिर में ३ पद्म का ! यह धन राम ने रावण ग्रौर वालि से छीनकर ग्रौर दक्षिण के राक्षसों को मारकर यहाँ जमा किया था। वह इन दोनों खजानों को पठानों की सहायता से प्राप्त करेगा। उसने सरवरे-ग्रालम नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें राम-कृष्णादि हिन्दू देवी-देवताग्रों की घोर निन्दा की गयी थी। वह ग्रपने व्याख्यानों में यह घोषणा करता था कि चन्न वसवेश्वर नवी के नाम का ढोल पीटेगा; दिसम्वर में हाम्पी में एक सभा होगी, इसके बाद वे राम के मन्दिर पर घावा बोलेंगे ग्रौर ५० करोड़ का खजाना निकालेंगे। उस दिन से पत्थरपूजा का ग्रन्त हो जायेगा; मूर्तियाँ निकालकर फेंक दी जायेंगी। २५-१२-३१ को उसने ग्रपने एक भाषण में कहा था—-"दुनिया में जितने भी काफिर हैं, सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। जवतक वे मुसलमान न वन जायें, तवतक वे हमारे मित्र हरगिज नहीं वन सकते हैं।" ग्रगले ही दिन २६-१२-३१ को सिद्दीक ने साम्प्रदायिक विद्वेष भड़कानेवाले ग्रपने एक ग्रन्य भाषण में कहा—"हमारे कुरान में ५०० ऐसी ग्रायतें हैं, जो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने ग्रौर उन्हें कत्ल करने का वर्णन करती हैं। तुम उनसे क्यों डरते हों?"

इस प्रकार के साम्प्रदायिक विद्वेष की ज्वाला भड़कानेवाले भाषणों पर जव हैदराबाद की सरकार ने कोई प्रतिवन्व नहीं लगाया तो आर्यंसमाज को इसका उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ा। आर्यंसमाज ने राज्य से वाहर के विद्वानों को इस कार्य के लिए आमन्त्रित किया। सर्वश्री मंगलदेव और चन्द्रभानु इस प्रकार के प्रचारक थे। श्री चन्द्रभानु हैदराबाद राज्य में अगस्त १९३२ ई० में गये और १६ सितम्बर तक बड़ी लगन और निष्ठा के साथ आर्यंसमाज के सिद्धान्तों का प्रचार और मुसलिम मत का खण्डन करते रहे। यह राज्य के अधिकारियों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने पं० चन्द्रभानु को राज्य से बाहर चले जाने की आज्ञा दी। हैदराबाद की आर्य प्रतिनिधि सभा ने इस निष्कासन की आज्ञा रद्द करवाने के लिए सम्बद्ध उच्चाधिकारी—पोलिटिकल मेम्बर को लिखा, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसपर २० अक्टूबर, १९३२ को सार्वदेशिक सभा ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेण्ट के सेक्रेटरी को पत्र लिखा। इसपर सार्वदेशिक सभा को यह सूचित किया गया कि पं० चन्द्रभानु के राज्य से निष्कासन का आदेश देने का निश्चय हैदराबाद सरकार द्वारा किया गया है और इस विषय में उसी को लिखा जाना चाहिए। सार्वदेशिक सभा ने पुनः निजाम सरकार को लिखा तो उत्तर मिला कि निजाम सरकार इस मामले पर पुनर्विचार नहीं करना चाहती है।

१६३३ में मुसलमानों के दूषित प्रचार का हैदरावाद में समुचित प्रतिकार करने के लिए ग्ररवी-फारसी के प्रकाण्ड पण्डित, मुसलिम धर्म-ग्रन्थों का गहरा ज्ञान रखनेवाले श्री पण्डित रामचन्द्र देहलवी को ग्रार्थसमाज हल्लीखेड (जिला बीदर) के वार्षिकोत्सव में पं० वंसीलाल ने बुलाया। यहाँ के वार्षिकोत्सव में पण्डित जी ने एक भाषण दिया। इसके वाद मई, १६३४ में हैदराबाद ग्रार्थसमाज के एक उत्सव में पण्डितजी का वैदिक धर्म की महिमा पर एक व्याख्यान हुग्रा। इसमें उन्होंने वैदिक धर्म के साथ इस्लाम ग्रादि ग्रन्य घर्मों की तुलना की थी। यह हैदराबाद के मुसलिम शासकों को सह्य नहीं थी। 'रहबरे-दक्लन' नामक एक उर्दू पत्र ने २८ मई के ग्रंक में पण्डित जी के व्याख्यानों के कुछ ग्रंश उद्धृत करते हुए उन्हें नसीहत दी थी कि वे भविष्य में ऐसे व्याख्यान न दिया करें।

इस पत्र में यह टिप्पणी प्रकाशित होने के वाद निजाम सरकार ने अगले ही दिन २६ मई को नारायण स्वामी प्रधान सार्वदेशिक सभा को तार द्वारा सूचित किया कि पण्डित जी पर इस्लाम की निन्दा करने के लिए मामला चला जायेगा। आर्यसमाज की ओर से वैदिक आदर्श नामक उर्दू पत्र में 'रहवरे-दक्खन' के नोट का जवाव देते हुए कहा गया था कि पण्डित जी पर यह मिथ्या आरोप लगाया गया है। इसका कारण पण्डित जी के प्रचार से मुसलमानों का असन्तोष है। इसी वीच में वीदर की पुलिस ने पण्डित जी पर यह अभियोग चला दिया कि हल्लीखेड आर्यसमाज को जलसा करने की इजाजत इसी शर्त पर दी गयी थी कि वे अपने जलसे में कोई ऐसे व्याख्यान न करायें जिससे अन्य सम्प्रदायों के लोगों के दिलों को चोट पहुँचे, किन्तु पण्डित जी ने इस शर्त को तोड़ते हुए सनातनवर्मियों व मुसलमानों के दिलों को दुखानेवाली वार्ते कही हैं। पण्डित रामचन्द्र जी ने पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा था कि 'वेद कुरान, इञ्जील व दीगर आसमानी कृतुव का वाप है। सिवाय वेद के दीगर कुतुव नाकाबिले अमल हैं और इनसान के वनाये हुए हैं। कुरान रात को उतरा है; रात को कीन उतरता है, मालूम है? (सव हँसे) वेद सूरज है, वाकी मजहव लैम्प और चिराग हैं।"

पुलिस की सम्मित में इन बातों से ग्रन्य घर्मों का ग्रपमान हुग्रा था। ग्रतः उसने पण्डित जी पर श्रभियोग चलाया। ३० मई को इस मामले की पहली पेशी हुई। पण्डित जी से ५०० रुपये की जमानत श्रीर ५०० के मुचलके लिये गये। पण्डित जी का कहना था कि पुलिस की रिपोर्ट के ग्रनुसार जो व्याख्यान ग्रदालत में उनपर ग्रभियोग चलाने के लिए पेश किया गया था, उसे पढ़कर उन्हें यह प्रतीत हुग्रा कि यह व्याख्यान उनका नहीं, श्रपितु किसी ग्रीर का है। सरकारी रिपोर्ट रों ने पण्डित जी के व्याख्यान में ग्रपनी ग्रीर से परिवर्तन करके उसे विल्कुल बदल दिया था।

पण्डित जी ने इस मालले को हाईकोर्ट में ले-जाने का निश्चय किया। सार्वदेशिक सभा के प्रधान नारायण स्वामी ने निजाम सरकार को तार दिया कि वे इस ग्रिभयोग को वापस लें या विशेष ट्रिव्यूनल बनाकर इस मामले पर विचार करवाएँ। सार्वदेशिक सभा के मंत्री श्री सुधाकर ने भारत सरकार के पोलिटिकल सेकेटरी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। समूचे भारत में इस विषय में एक प्रचण्ड ग्रान्दोलन खड़ा हो गया। इसके परिणामस्वरूप निजाम सरकार ने पण्डित रामचन्द्र के विरुद्ध चलाया जानेवाला ग्रिभयोग वापिस ले लिया, किन्तु राज्य में उनके प्रवेश पर प्रतिवन्घ लगा दिया। यह ग्रार्थसमाज ग्रीर लोकमत की एक उल्लेखनीय विजय थी। किन्तु इस समय शासन ने ग्रार्थसमाज के प्रचार पर ग्रनेक प्रकार के जो प्रतिवन्घ लगा रखे थे, उन्हें ग्रव ग्रीर कड़ा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के ग्राठ प्रमुख प्रतिवन्घ निम्नलिखित थे—

(१) ग्रार्थसमाज-मन्दिरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध—हैदराबाद राज्य में धार्मिक विषयों की देखभाल करने ग्रौर इस्लाम को प्रोत्साहन देने के लिए एक पृथक् धर्म-विभाग महकमा ग्रमूरे-मजहवी के नाम से था। ग्रार्थसमाज के प्रचार-कार्य में तेजी ग्राने पर सरकार की ग्रोर से यह ग्रादेश दिया गया कि नये मन्दिरों का निर्माण ग्रौर पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए महकमा ग्रमूरे-मजहवी की श्रनुमित प्राप्त करना ग्रावश्यक है।

मन्दिर के शिखर की ऊँचाई मस्जिद की मीनार से अधिक नहीं हो सकती थी। यदि कोई मन्दिर धर्म-विभाग की अनुमित के विना बनाया या मरम्मत कराया जाता है तो यह गैर-कानूनी होगा और इसे गिरा दिया जायेगा। अमूरे-मजहवी हिन्दुओं के किसी भी मन्दिर के निर्माण के लिए आज्ञा देने को तैयार नहीं था। अतः नये मन्दिर बनाना बन्द हो गये औरपुराने मन्दिर खण्डहरों में परिणत होने लगे, क्योंकि इनकी मरम्मत की अनुमित धर्म-विभाग द्वारा नहीं दी जाती थी।

इस विषय में निलंगा की घटना उल्लेखनीय है। जून १६३५ में पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट की रिपोर्ट के ग्राघार पर बीदर जिले के ग्रव्वल ताल्लुकदार ने निलंगा के समाज-मन्दिर को इस कारण तुड़वा दिया कि इस समाज-मन्दिर को वनाने की आजा विधिवत् घर्म-विभाग से नहीं ली गयी थी । इसके साथ बना हुग्रा ग्रखाड़ा ग्रौरहवनकुण्ड भी तोड़ दिया गया और समाज का सामान जब्त कर लिया गया। इससे यह स्पष्ट था कि हैदराबाद का शासन ग्रपने प्रदेश में ग्रार्यसमाज का पूर्णरूप से उन्मूलन करने के लिए कटिबद्ध था। पण्डित वंशीलाल ने इसकी ग्रवहेलना करते हुए वहाँ हवन ग्रीर प्रचार का कार्य जोर-शोर से चलाया और वीदर के ताल्लुकदार के उपर्युक्त जघन्य कृत्य की निन्दा के लिए देशव्यापी प्रचण्ड ग्रान्दोलन चलाया। इसके परिणामस्वरूप हैदरावाद के तत्कालीन गृह-सचिव नवाब जुल्कदर जंग को यह निर्णय करना पड़ा कि ताल्लुकदार का कार्य अन्यायपूर्ण था, अतः उसे अपने निजी घन से आर्यसमाज के मन्दिर को बनाना चाहिए। इस म्रादेश का तुरन्त पालन किया गया। इस मामले में स्रसफलता का कारण यह था कि इसके विरुद्ध देशव्यापी ग्रान्दोलन शुरू हो गया था, किन्तु जिन मामलों में ऐसा ग्रान्दोलन नहीं हुग्रा था, वहाँ हवनकुण्ड वनानेवालों को दण्डित किया गया । मुखेड़ कस्वे में रहनेवाले चौधरी रामसिंह को हवनकुण्ड बनाने के लिए कारावास का दण्ड दिया गया था।

हवनकुण्ड के निर्माण पर पावन्दी लगाने के लिए निजाम सरकार ने १३३७ के फसली साल में अपना निम्नलिखित आदेश प्रचारित किया था—"(१) पूजा के घार्मिक स्थानों के बारे में जो आदेश हैं, वे सभी घर्मों और जातियों के पूजा-स्थानों पर लागू होंगे, (२) हवनकुण्ड पूजा का स्थान माना जायगा, (३) यह सूचना मिली है कि जिला उस्मानावाद में लातूर तथा तुलजापुर में विना अनुमित के हवनकुण्ड वनाए गये हैं, अतः स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे घर्मस्थानों के स्थापित करने के नियमों के अनुसार इस विषय में रिपोर्ट दें और यह भी वतायें कि क्या अन्य घर्मों के पूजा-स्थान हवनकुण्ड के निकट हैं और इनके सभीप होने से क्या दंगा होने का डर है ?"

(२) विवाहों पर प्रतिबन्ध—हैदरावाद शिया राज्य है। वहाँ इस संप्रदाय से सम्बद्ध
मुहर्रम का त्यौहार बड़ी निष्ठा से मनाया जाता है। इस अवसर पर शिया अपने पहले
खलीफा हजरत अली और उनके साथियों के निधन पर शोक मनाते हैं। अतः हैदरावाद
शासन की ओर से यह आदेश दिया गया कि मुहर्रम के महीने में प्रसन्नता के प्रतीक
हिन्दू विवाहों का कोई आयोजन न किया जाय। इस विषय में होमिनाबाद के थानेदार
का मानक नगर के सचिव को भेजा गया यह आदेश उल्लेखनीय है—''मुक्ते नकेदर के
पुलिस पटेल से यह सूचना मिली है कि आपके क्षेत्र में सरकारी आदेशों तथा परिपत्रों का
उल्लंधन करते हुए इशराशरीफ (मुहर्रम) के महीने में एक विवाह सम्पन्न हुआ है। यदि

यह सच है तो ग्रापने इसे रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की है ? ग्राप विवाह करनेवाले व्यक्ति का नाम ग्रीर पता मालूम करें ताकि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो सके।"

इस विषय में श्री घनश्यामिसह गुप्त की निम्नलिखित टिप्पणी उल्लेखनीय है—
"हिन्दुओं के अति पिवत्र विवाह-संस्कार में अनुचित दखल करना साम्प्रदायिकता की पराकाष्ठा है। मुहर्रम में मुसलमानों का ही तो रोना-पीटना होता है; और उस महीने को
मुसलमान ही अशुभ मास मानते हैं, अतः उस माह में वे निकाह कदाचित् नहीं करते हैं।
हिन्दुओं के लिए तो मुहर्रम अशुभ मास नहीं है, अतः उस मास में हिन्दुओं का विवाह
क्यों कर विज्ञ होना चाहिए ? सूर्यग्रहण के दिन अथवा अन्य किसी अशुभ दिन में हिन्दू
लोग विवाह-संस्कार नहीं करते तो क्या तत्कालीन हैदरावाद शासन, वैसे दिनों में
मुसलमानों के निकाह को भी विज्ञत करेगा ? यदि ऐसा नहीं है तो इससे स्पष्ट दिखता
है कि हैदराबाद के शासक हिन्दुओं को अर्थ-मुसलमान बनाना चाहते हैं।"

(३) अखाड़ों पर प्रतिबन्ध—ग्यायामशालाएँ शरीर को हुन्द-पुन्ट वनाने के उद्देश्य से खोली जाती हैं। किन्तु निजाम सरकार को आर्यंसपाज द्वारा खोले जानेवाले अखाड़ें इसलिए अनुचित प्रतीत होते थे कि इनसे हिन्दू आत्मरक्षा करने में समर्थ होते हैं। निजाम सरकार की ओर से प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक में हिन्दू अखाड़ों के वारे में यह आक्षेप उठाया गया है कि "इन अखाड़ों का उद्देश्य ग्यायाम करना नहीं, अपितु साम्प्रदायिक युद्ध करने या अपनी रक्षा के लिए सदस्यों को समर्थ वनाना है।" अखाड़ों पर निजाम सरकार का प्रतिबन्ध इतना कड़ा था कि यदि किसी सरकारी अधिकारी द्वारा इसके लिए कभी आज्ञा दी जाती थी तो वाद में उसे वापिस ले लिया जाता था, जैसे वीदर जिले के प्रथम ताल्लुकेदार ने बीदर पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह आदेश दिया था—"तुम्हें सूचित किया जाता है कि कसर सिरसी में व्यायामशाला की स्थापना के लिए आर्यंसमाज के भीमशंकर को जो आज्ञा दी गयी थी, वह राज्य की आज्ञा से रद्द कर दी गयी है, पुलिस सव-इन्स्पेक्टर को हुक्म दिया जाता है कि वह निगरानी रखे।"

इसी प्रकार की ग्राज्ञा मुघौल बुजुरों के मन्त्री ग्रायंसमाज तथा नलगीर ग्रायं-समाज के मन्त्री मास्टर गंगाराम ग्रायं तथा भगवानराव ग्रायं को भी दी गयी थी। श्री घनश्यामिसह गुप्त ने उस निपेघाज्ञा के मूल प्रेरक उद्देश्य की विवेचना करते हुए यह ठीक ही लिखा है—"श्रायों द्वारा संचालित व्यायामशाला की प्राप्त ग्रनुमित को रद्द करने का एकमात्र यही उद्देश्य था कि ग्रायंयुवक बलिष्ठ न हो सकें ग्रीर रजाकार (मुसलिम स्वयं-सेवक) बलिष्ठ हों ग्रीर यदि कोई भगड़े का प्रसंग ग्राये तो हिन्दू जनता की रक्षा करने-वाला कोई न हो ग्रीर रजाकार गुण्डे ग्राम जनता को लूट सकें।"

(४) धार्मिक कार्यों पर प्रतिबन्ध—धार्मिक कार्यों के नियन्त्रण के लिए एक विशेष कानून बनाया गया। उसके अनुसार नये-पुराने सभी धार्मिक त्यौहारों तथा जुलूसों के लिए तहसीलदार से १५ दिन पहले अनुमित लेना आवश्यक था। यदि १५ दिन तक भी आज्ञा न मिले तो उस धार्मिक कार्य को रोक देना चाहिए। यदि धार्मिक कार्य नया नहीं है तो पुलिस को सूचना देना पर्याप्त है। यदि धार्मिक कार्य नया हो तथा पारस्परिक विवाद की सम्भावना हो तो लिखित आज्ञा प्राप्त किये विना यह कार्य नहीं किया जाना चाहिये। नये-पुराने की व्याख्या अधिकारी बड़ी लचकीली किया करते थे। आर्यसमाज का उत्सव किसी स्थान पर भले ही ५-१० वर्ष से हो रहा हो, उसमें आयोजित

किसी एक नये विशेष कार्यंकम से या नये स्थान में करने से उसे नया मानकर रोका जा सकता था। इसके लिए नयी लिखित ग्राज्ञा प्राप्त करना ग्रावश्यक था। हैदराबाद शहर में गणपित उत्सव का जुलूस २० वर्षों से निकल रहा था, किन्तु यदि उसे लातूर या उस्मानाबाद में निकाला जाय तो उसे नया जुलूस कहकर रोका जा सकता था। सुलतान-बाजार हैदराबाद के मन्त्री ने ग्रायंसमाज के उत्सव पर नगर-कीर्तन की ग्राज्ञा माँगी, किन्तु पुलिस किमश्नर ने यह ग्राज्ञा इसलिए नहीं दी कि नगर-कीर्तन नयी वात थी, हल्लीखेड के मणिक राव ग्रादि ने दशहरे के जुलूस की ग्राज्ञा माँगी, किन्तु नया धार्मिक जुलूस होने के कारण इसे ग्रनुमित नहीं दी गयी। उदगीर में दशहरे का उत्सव मनाने के ग्रपराघ के लिए १६ हिन्दुग्रों को कारावास का दण्ड दिया गया।

दशहरा मुहर्रम के साथ पड़ने पर एक परिपत्र (गश्ती) नं० ३ में दशहरा मनाने के बारे में हिन्दुओं पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये गये—(१) हैदरावाद जिला और नगर के हिन्दू अपनी पूजा बिना वाजे-गाजे के करें, (२) सीमोल्लंघन की पूजा भी बिना बाजे के की जाय, (३) परकम्मादेवी का जुलूस न निकले, हिन्दू घरों में भी बाजा न बजायें (क्योंकि बाजा हर्सोल्लास का प्रतीक है और मुहर्रम मातम का त्यौहार है), (४) सादे बाजे के साथ मन्दिरों में पूजा की जा सकती है, वशर्ते कि मन्दिरों की चारदीवारी ऊँची हो, परन्तु छोटे घरों व मन्दिरों में बाजे न बजायें क्योंकि इनकी आवाज वाहर जा सकती थी और मुहर्रम मनानेवाले मुसलमानों के घामिक कार्य में बाधा पहुँच सकती थी, (५) दशहरा, उसका ऋण्डा, विल आदि सब कार्य १५ मुहर्रम को ही कर लें। दशहरे के बारे में हिन्दुओं पर ऐसे प्रतिबन्ध सम्भवतः औरंगजेव के शासन में भी नहीं लगाये गये थे।

(१) आर्यसमाज के सत्संगों तथा घर में धार्मिक भाषणों घर प्रतिज्ञन्छ—आर्य-समाज के सत्संग विशुद्ध धार्मिक कृत्य हैं, वे प्रायः आर्यसमाज-मन्दिर के भीतर किये जाते हैं, इनसे शान्ति-मंग की कोई सम्भावना नहीं हो सकती है। ये आर्यों के लिए मुसलमानों की नमाज की तरह आवश्यक धार्मिक कृत्य हैं, किन्तु निजाम की सरकार ने इनपर भी अनेक प्रतिबन्ध लगाये। नायब कोतवाल सी० आई० डी० हैदरावाद ने सुल्तान वाजार आर्यसमाज के मन्त्री को अपने अर्ध-सरकारी पत्र १२४७ फसली में लिखा—"आप अपने समाज में आज साप्ताहिक हवन तथा प्रार्थनायें करनेवाले हैं, वर्तमान परिस्थिति में यह उचित नहीं है कि बाहरवाले सभा में भाषण दें। पण्डित देवेन्द्रनाथ वाहर के व्यक्ति हैं। उन्हें लेक्चर की आज्ञा न दी जाय। यदि आपने ऐसा न किया तो पण्डित जी के कार्य के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जायेगा।"

इससे भी अधिक कड़ी नादिरशाही आज्ञा एक थानेदार ने दिनांक २ अगुर सन् १३१२ फसली को श्री रामचन्द्रराव आर्थ राजेश्वर को दी थी। इसमें उन्हें अपने घर पर पण्डित बंसीलाल का व्याख्यान न कराने का आदेश देते हुए कहा गया था, "आज दीवाली के दिन हल्लीखेड से बंसीलाल आपके पास आये हैं और यह पता लगा है कि वह आपके घर में एक व्याख्यान देनेवाले हैं। अतः आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप इस भाषण को रोक दें। यदि ऐसा न हुआ तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।" किसी निजी घर में भाषण पर प्रतिवन्ध हैदराबाद सरकार की निराली सुक्त और अद्वितीय विशेषता थी। इससे पहले कहीं ऐसी पावन्दी लगाने की वात नहीं सुनी गयी थी।

(६) निजी स्कूलों पर प्रतिबन्ध—हैदरावाद राज्य में ४०० से अधिक निजी स्कूल चल रहे थे। मुसलिम शासकों को यह आशंका थी कि इनके माध्यम से हिन्दू-धर्म का प्रचार और पोषण किया जा रहा है। इसे बंद करने के लिए शासकों ने इस प्रकार के नियम वनाये कि निजी स्कूल विलकुल वन्द हो जायें। ये नियम निम्नलिखित थे—(१) भविष्य में कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल न खोला जाय जिसके लिए शासन के सम्बद्ध अधिकारी से आज्ञा न प्राप्त कर ली जाय, (२) यदि कोई व्यक्ति इस आज्ञा के प्रसारित करने के बाद स्कूल खोलने की अनुमति नहीं लेगा या प्रतिवर्ष अमुक अनुमति के नवीकरण को नहीं प्राप्त करेगा तो शिक्षा-विभाग के संचालक, डिविजनल इन्स्पेक्टर, ताल्लुकेदार या पुलिस-कमिश्नर ऐसे स्कूलों को बन्द कर देगा, (३) आज्ञा देनेवाले अधिकारी नये स्कूलों की अनुमति रोक सकते हैं और पुराने स्कूल वन्द कर सकते हैं।

इस प्रसंग में पण्डित बंसीलाल वकील हल्लीखेड को थानेदार द्वारा दिये गये दिनांक २६ ग्रमरदार १३४२ फसली संख्या ११२६ का यह नोटिस उल्लेखनीय है— ''नाजिर सदर कोतवाली ने सूचित किया है कि तुम गुलवर्गा प्रान्त के स्कूलों के इन्स्पेक्टर की ग्राज्ञा के विना प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकते हो। ग्राज्ञा का उल्लंघन करोगे तो १६४ घारा के श्रनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। एक सप्ताह के भीतर ग्राज्ञा प्राप्त करो, श्रथवा ग्रपना स्कूल वन्द कर दो।'' हैदराबाद रियासत में उपर्युक्त नियमों के कारण ३०० से ग्रधिक प्राइवेट स्कूल वन्द हो गये।

- (७) मण्डों पर प्रतिबन्ध प्रत्येक घमं की घ्वजा उसकी सर्वोत्तम उदात्त भावनाओं की प्रतीक होती है। आर्यसमाज के ध्वज पर उसका सर्वोत्तम नाम ओ ३म् अंकित होता है। इसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना नहीं है। किन्तु हैदरावाद रियासत के अधिकारियों ने भगवान् के नाम को व्यक्त करनेवाले इस मण्डे पर प्रतिवन्घ लगाया। ६-४-३८ को कल्याण आर्यसमाज-मन्दिर का ओ ३म् का भण्डा बलपूर्वंक इस आघार पर हटवा दिया गया कि राज्य-धर्म-विभाग (महकमा मजहबी) की आज्ञा से इस मन्दिर की पहले से विधिवत् रिजस्ट्री नहीं हुई थी। इसके विरोध में जब राज्य के उच्च अधिकारियों को तार भेजे गये तो संचालक सामान्य पुलिस ने इस घटना की जाँच की। उसकी रिपोर्ट के अनुसार ताल्लुकेदार द्वारा ओ ३म् के भण्डे का उतारा जाना अन्यायपूर्ण था, फिर भी ओ ३म् की ध्वजा को दुवारा लगाने की स्वीकृति नहीं दी गयी।
- (द) जुलूसों तथा सभाग्रों पर प्रतिबन्ध—हैदराबाद राज्य में १६२० तथा ३० में राजनैतिक ग्रान्दोलनों का दमन करने की दृष्टि से दो फरमान निकाले गये थे। इनमें जिला ग्रिविक ग्रान्दोलनों का प्रमन करने की दृष्टि से दो फरमान निकाले गये थे। इनमें जिला ग्रिविक ग्रान्दोलन के प्रसार को रोकने के लिए जुलूसों ग्रीर सभाग्रों को न होने दें। यद्यपि ये ग्रादेश राजनैतिक ग्रान्दोलन को रोकने के लिए प्रसारित किये गये थे, फिर भी इनमें इस वात पर बल दिया गया था कि घार्मिक सभाग्रों, पुस्तकालयों, प्राइवेट स्कूलों, ग्राबाड़ों, क्लबों पर खूव कड़ी निगरानी रखी जाय। इस फरमान के ग्रानुसार राज्य की न केवल राजनैतिक, ग्रापितु घार्मिक संस्थाग्रों के कार्यकलापों पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये।

इसके साथ ही निजाम सरकार ने एक सार्वजनिक रक्षा-कानून (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) बनाया। इसमें राज्य से वाहर के ग्रवांछनीय व्यक्तियों को बन्दी बनाने, रियासत से बाहर निवांसित करने, उनको ग्राश्रय देनेवाले रियासत के व्यक्तियों को कठोर दण्ड

ċ

देने, रियासत की शासन-नीति में हस्तक्षेप करनेवाली सभाग्रों तथा संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के व्यापक ग्रधिकार सरकारी कर्मचारियों को दिये गये थे। इनके ग्रनुसार सरकार किसी भी ऐसे संगठन या सभा को गैर-कानूनी घोषित कर सकती थी जो ग्रधि-कारियों की दृष्टि में शासन में हस्तक्षेप करती हो या जिसकी प्रगति एवं कार्यकलापों से शान्ति भंग होने की सम्भावना हो या जो विभिन्न सम्प्रदायों में द्वेष या घृणा पैदा करती हो। ऐसी सभा का सदस्य होने पर छः मास के कठोर कारावास के दण्ड की व्यवस्था की गयी थी ग्रीर इस प्रकार के संगठन को सहायता देनेवाले व्यक्ति को कम-से-कम तीन वर्ष कैद की कड़ी सजा दी जा सकती थी। ऐसी सभा के मकान, घन, सम्पत्ति को सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता था।

इस कानून का प्रयोग ग्रार्यसमाज के अनेक प्रचारकों को राज्य से वाहर निकालने के लिए किया गया। ग्रार्यरक्षा समिति के दो उत्साही कार्यकताग्रों सर्वश्री शिवचन्द्र ग्रौर व्यासदेव शास्त्री को निजाम के अधिकारियों की ग्रोर से हैदराबाद रियासत में प्रवेश करने के लिए प्रस्थान करने से पूर्व दिल्ली में ही राज्य से निर्वासन की ग्राज्ञा दी गयी। इस कानून के ग्रनुसार राज्य में कोई भी सभा सरकारी ग्रधिकारियों से पूछे विना नहीं हो सकती थी। श्री वंसीलाल वकील ने जब हैदराबाद में ग्रार्य महासम्मेलन का अधिवेशन करने की ग्रनुमित माँगी ग्रौर हैदरावाद के पुलिस किमश्नर को ग्राश्वासन दिया कि इसमें कोई राजनैतिक चर्चा नहीं होगी ग्रौर विशुद्ध धार्मिक प्रश्नों पर विचार किया जायेगा, तो उन्हें उत्तर मिला कि "ग्रापके २७ ग्रव्वल १३४३ फसली के प्रार्थनापत्र के उत्तर में सूचित किया जाता है कि ग्रार्य सम्मेलन करने की ग्राज्ञा नहीं दी जा सकती है। ग्रापको लिखा जाता है कि ग्राप सरकारी ग्राज्ञाग्रों का पालन करें।"

सभाग्रों पर यह पाबन्दी इतनी जवर्दस्त थी कि श्री गोपालकृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेण्ट्स ग्रॉफ इण्डिया सोसायटी के श्री जी० के० देवघर ग्रौर दिल्ली के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता डॉक्टर ग्रन्सारी के तथा वर्तमान तुर्की के जन्मदाता कमाल ग्रतातुर्क के निघन के श्रवसर पर की जानेवाली शोक-सभाग्रों को भी करने की स्वीकृति नहीं दी गयी। महात्मा गांघी द्वारा खादी भण्डार के उद्घाटन की ग्रनुमित भी रोक दी गयी।

हैदरावाद की सरकार ने प्रेस थ्रीर समाचार-पत्रों पर भी कड़ा प्रतिवन्य लगाया। हैदरावाद में लोगों को पत्र निकालने की ग्राज्ञा नहीं दी जाती थी। हाईकोर्ट के जज स्वर्गीय श्री केशवराव जी के सुपुत्र श्री विनायकराव विद्यालंकार वार-एट-लॉ को तथा प्रतिनिधि सभा को ग्रार्यसमाज की ग्रोर से पत्र निकालने की ग्रनुमित नहीं दी गयी। रियासत से वाहर प्रकाशित होनेवाले ५० से ग्रधिक पत्रों का रियासत में प्रवेश रोक दिया गया।

(१) पाठशालाओं तथा कारागारों में तबलीग—इस समय सरकार ने स्कूलों तथा जेलों को धर्म-परिवर्तन का केन्द्र बनाया। करीम नगर शिक्षा-विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट मुश्ताक ग्रहमद ने ग्रध्यापकों के निरीक्षक को ६-१-१३४० फसली के पत्र संख्या १०३/२ में लिखा था—"ग्रछूत पाठशाला के ग्राधे से ग्रधिक विद्यार्थी मुसलमान वन गये हैं। इसलिए ग्रावश्यक है कि उन्हें मजहवी तालीम दी जाये। उन्हें किसी मुसलमान ग्रध्या-पक का नाम वता दिया जाय, तो इस कार्य के लिए चन्द्र का (जो इस कार्य के लिए एक हिन्दू ग्रध्यापक था) के स्थान पर रखा जाय।" शिक्षा-विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ग्रादेश

दिया कि मुसलमान होने पर छात्रों से फीस न ली जाय। इससे यह स्पष्ट या कि निजाम सरकार की नीति स्कूल के छात्रों को ग्रार्थिक प्रलोभन देकर मुसलमान बनाने की थी।

इसी प्रकार जेलों में भी मुसलिम ग्रधिकारियों ने हिन्दुग्रों को मुसलमान बनाने या तवलीग का काम शुरू किया। १८-८-३८ को निजाम साहव के जन्म-दिन पर एक कैंदी को हिन्दू से मुसलमान बनाया गया। जस समय गुलवर्गा जेल में श्री लालिंसह ग्रार्य बन्दी थे। उन्होंने जेल में दरोगा की देखरेख में हिन्दुग्रों को मुसलमान बनाने का कड़ा विरोध किया। जब इस प्रकार से जेलों में सरकार द्वारा हिन्दुग्रों को मुसलमान बनाने के विरुद्ध प्रचार-यान्दोलन चलाया गया तो हैदराबाद सरकार ने इसका खण्डन करते हुए ग्रपने एक प्रकाशन में यह लिखा कि जहाँ तक सरकार को पता चला है—"राज्य की किसी भी जेल में कभी भी कोई कैंदी मुसलमान नहीं बनाया गया; दूसरे धर्मवाले किसी भी कैंदी को इस्लाम की शिक्षा देने की ग्राज्ञा नहीं है।"

किन्तु इस पुस्तक के छपने के थोड़े ही दिन वाद हैदराबाद सरकार को अपने एक विज्ञापन में यह स्वीकार करना पड़ा—"हमें केवल ऐसे चार कैंदियों की सूचना मिली है, जिन्होंने मुसलमान बनने की इच्छा प्रकट की है। इसपर यह आज्ञा प्रसारित की गयी है कि भविष्य में किसी भी कैंदी को जब तक वह जेल में रहे, जेल में प्रवेश के समय जो उसका धर्म था, उससे भिन्न अन्य धर्म स्वीकार करने की अनुमित नहीं दी जाय।" इस विज्ञप्ति से यह स्पष्ट है कि जेल में धर्म-परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था। इस्लाम के प्रचार में अत्यधिक उत्साह और जोश रखनेवाले कर्मचारी जेलों में कैंदियों को यातनायें देकर अथवा धर्म-परिवर्तन करने पर अधिक सुविधाओं का प्रलोभन देकर हिन्दू वन्दियों को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे थे।

#### (३) ग्रातंक का राज्य भ्रौर उसके विरुद्ध ग्रायंसमाज की प्रतिक्रिया

इस समय निजाम राज्य में हिन्दुश्रों पर श्रत्याचारों की घटनायें वढ़ने लगीं। घर्मान्य मुसलमान श्रायंसमाजी हिन्दुश्रों पर घातक हमले करने लगे। उन्हें पुलिस की शह प्राप्त थी; श्रतः उनकी हिम्मत बढ़ती चली गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी। हिन्दुश्रों को वलपूर्वंक इस्लाम स्वीकार करने के लिए वाधित किया जा रहा था। चारों श्रोर श्रातंक का राज्य था। हिन्दुश्रों पर श्रात्त्रमण, लूटपाट, रक्तपात तथा हत्या की घटनायें सामान्य बात हो गयी थी। यहाँ इस प्रकार की कुछ घटनाश्रों का उल्लेख उस समय के हैदरावाद राज्य के वातावरण को स्पष्ट करने के लिए श्रावश्यक प्रतीत होता है।

रक्तपात की घटनायें : श्री वेदप्रकाश का बिलदान—हैदरावाद राज्य में पहले शहीद का गौरव प्राप्त करनेवाले श्री वेदप्रकाश की हत्या उस समय की अराजक स्थिति को भली-भाँति प्रमाणित करती है। गुञ्जोटी कस्बे के निवासी दासप्पा बचपन से ही महिष दयानन्द की शिक्षाओं की ओर आकृष्ट हुए तथा वैदिक धर्म के अनन्य भक्त वने। वे आर्यसमाज के सत्संगों में जाने लगे। आर्यसमाजी बनने के बाद उनका नया नाम वेदप्रकाश रखा गया। उनमें आर्यसमाज के प्रचार-कार्य का अत्यधिक उत्साह था। उन्हीं के प्रयासों से गुञ्जोटी में आर्यसमाज की स्थापना हुई। वे लाठी और तलवार चलाने में

वड़े निपुण थे। कई वार उन्होंने अपने पर हुए घातक आक्रमणों से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की थी। जब उन्होंने अपने कस्वे में रहनेवाले छोटू नाम के एक पठान से कहा कि वह हिन्दू स्त्रियों को बुरी दृष्टि से न देखे तो मुसलमान उसके शत्रु वन गये। एक वार जब मुसलमानों ने गुञ्जोटी आर्यसमाज के मन्त्री के घर पर हमला किया तो श्री वेद-प्रकाश उनकी रक्षा के लिए निहत्थे ही दौड़ पड़े। किन्तु मन्त्री के घर के पास ही रास्ते में एकत्र दो-ढाई सौ मुसलमानों ने उन्हें पकड़ लिया और जान वचाने के लिए इस्लाम स्वीकार करने को कहा। जब इस प्रस्ताव को उन्होंने वड़ी वीरता के साथ ठुकरा दिया तो तलवार से उनकी गर्दन घड़ से पृथक् कर दी गयी। जिस समय यह हमला हुआ था उस समय स्थानीय पुलिस के अफसर ने नगर के प्रतिष्ठित हिन्दुओं को थाने पर बुलाकर बिठा लिया था ताकि वेदप्रकाश की कोई सहायता न कर सकें। इनके हत्यारों को पहचान लिया गया, किन्तु अदालत द्वारा अभियुक्त निर्दोष घोषित करके छोड़ दिये गये। हैदराबाद में आर्यसमाज के ये प्रथम हुतात्मा है। इनकी निर्मम एवं निष्ठुर हत्या पर सम्पूर्ण आर्यजनत् में रोष तथा विरोध प्रकट किया गया।

दूसरा वलिदान श्री वर्मप्रकाश का था। ये कल्याणी के रहनेवाले थे। यह स्थान कभी प्रतापी चालुक्यवंशी राजाग्रों की राजधानी था ग्रौर हिन्दू कानून के एक प्रमुख भ्राघारभूत ग्रन्थ 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की सुप्रसिद्ध टीका 'मिताक्षरा' विज्ञानेश्वर ने यहीं वैठकर लिखी थी किन्तु इस समय यह प्रदेश एक मुसलमान नवाव की जागीर थी, श्रीर उसके शासन में रहनेवाली हिन्दू जनता को ग्रनेक भीषण कब्टों तथा ग्रत्याचारों का सामना करना पड़ताथा। इस शोचनीय स्थिति से एक नवयुवक श्री नागप्पा बड़े खिन्न थे। उन्हें भ्रार्यसमाज के कार्यक्रम में इस दुरवस्था से उद्घार की भ्राशा की किरण दिखायी दी। उन्होंने ग्रार्यसमाज में प्रविष्ट होकर नागप्पा से घर्मप्रकाश का नया नाम घारण किया। मुसलमानों के ग्रत्याचारों का समुचित प्रतिरोध करने के लिए हिन्दू नौजवानों को संगठित किया, उन्हें ग्रात्मरक्षा करने के लिए लाठी, तलवार ग्रादि चलाना-सिखाना प्रारम्भ किया। यह स्थानीय मुसलमानों को सहा नहीं था। उन्होंने श्री धर्मप्रकाश पर कई हमले किये, किन्तु वे वीरता से सदा ग्रपनी प्राण-रक्षा करते रहे । ग्रन्त में खाकसार-पार्टी उनकी हत्या पर तुल गयी और २७ जून, १९३८ की रात्रि में ८ वजे जब वे आर्य-समाज के सत्संग से लौट रहे थे तो खाकसारों ने ग्रन्धेरे में एक गली में घेरकर भालों से उनका निष्ठुरतापूर्वक वध कर दिया। पुलिस ने अपनी कार्यवाही पूरी करने के लिए तथाकथित घातकों पर ग्रभियोग चलाया, किन्तु ग्रदालत द्वारा वे वरी कर दिये गये।

इस समय हैदराबाद में इस प्रकार की घटनाएँ निरन्तर वढ़ती ही जा रही थीं। राज्यभर के जिलों, ताल्लुकों, ग्रामों में मुसलिम शरारती तत्त्वों ने लूटपाट और रक्त-पात का वाजार गर्म कर दिया था। ग्राम् प्रतिनिधि सभा हैदरावाद इन ग्रत्याचारों ग्रीर ग्रपने घार्मिक ग्रधिकारों की ग्रोर शासन का ध्यान निरन्तर ग्राकुष्ट कर रही थी। १६३४ से सार्वदेशिक ग्राम् प्रतिनिधि सभा ने भी इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की ग्रीर इसके लिए एक ग्राम्रका-समिति का निर्माण किया।

श्रायंरक्षा-सिमिति—सार्वदेशिक सभा देश-भर की श्रायंसमाजों की शिरोमणि प्रतिनिधि सभा है। उसके पास विभिन्न प्रान्तों की सरकारों तथा देशी राजाश्रों द्वारा श्रायंसमाज के प्रचार, वार्षिकोत्सव, नगर-कीर्तन के जुलूसों श्रादि पर लगाये जानेवाले प्रतिवन्थों तथा पावन्दियों के समाचार आते रहते थे। इनको हटाने के लिए प्रयास करना सार्वदेशिक सभा का कर्तव्य था। अतः सभा ने इन शिकायतों पर विचार करने और इनके निवारण के समुचित प्रयास करने के लिए आर्यरक्षा समिति का निर्माण किया। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित थे—(१)श्री महात्मा नारायण स्वामी,(२)श्री घनश्याम-सिंह गुप्त, (३)स्वर्गीय स्वा० स्वतन्त्रानन्द, (४) श्री कृष्ण, (५) चाँदकरण शारदा,(६) श्री राम, (७) वाबू पूर्णचन्द एडवोकेट, (८) लाला नारायणदत्त, (६) लाला ज्ञानचन्द, (१०) प्रोफेसर सुवाकर, (११) लाला देशवन्धु गुप्त।

इस समिति का एक शिष्टमण्डल १२ अक्टूबर, १६३२ को हैदराबाद में नवाब मेंहदीयार जंगवहादुर की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने अपने एक आवेदन-पत्र द्वारा हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज के कार्य में आनेवाली सभी कठिनाइयों को तथा वाधाओं को प्रस्तुत करते हुए इन्हें दूर करने की प्रार्थना की; सिद्दीक दीनदार के विधैले प्रचार को रोकने के लिए कहा। इसके उत्तर में नवाब साहब ने शिष्टमण्डल को आश्वासन दिया—''हैदराबाद सरकार धर्म के मामले में सर्वथा निष्पक्ष है। मुसलमान, ईसाई, हिन्दू-धर्मों में कोई भेदभाव नहीं रखती है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। सिद्दीक दीनदार से सरकार नाराज है, इसीलिये उसे मासिक सहायता देना वन्द कर दिया है। यदि फिर भी उसने रवैया न बदला तो उसे रियासत से निकाल दिया जायेगा। विभिन्न जिलों में आर्यसमाज को जो शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए अदालती कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि इससे सन्तोष न हो तो हैदराबाद की सरकार आपकी शिकायतें सुनकर न्याय करने को तैयार है।"

किन्तु नवाव साहब का उपर्युक्त ग्राश्वासन मौिखक सहानुभूति मात्र था। सरकार की मुसलिम-पक्षपाती नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुग्रा। इसी वर्ष ग्रायंसमाज के प्रचारक पण्डित चन्द्रभानु को हैदराबाद जाने पर राज्य से निर्वासित करने की ग्राज्ञा दी गयी। ग्रगले ही वर्ष २१ मई, १६३३ को हल्लीखेड में ग्रायंसमाज का वार्षिकोत्सव करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया, यद्यपि यहाँ १६२१ से ग्रायंसमाज का उत्सव निरन्तर हो रहा था ग्रीर नगर-कीर्तन का जुलूस भी निकलता था। सार्वदेशिक सभा ने इस विषय को हैदराबाद के प्रधानमन्त्री के सम्मुख रखा, इसका यह परिणाम हुग्रा कि वार्षिको-त्सव करने की ग्राज्ञा तो मिल गयी, किन्तु नगर-कीर्तन का जुलूस निकालने की ग्रानुमित नहीं मिली।

इसपर जून, १६३४ के अन्तिम सप्ताह में सार्वदेशिक सभा के मन्त्री हैदराबाद जाकर निजाम सरकार के पोलिटिकल मेम्बर तथा पुलिस के उच्चाधिकारियों से मिले। पोलिटिकल मेम्बर ने इन सब प्रतिबन्धों का कारण छोटे सरकारी कर्मचारियों के अत्यिष्टिक उत्साह और जोश को बताया और प्रतिवन्धों को जल्दी उठा लेने का आश्वासन दिया। किन्तु ये प्रतिबन्ध पूर्ववत् बने रहे और हिन्दू प्रजा पर कट्टर मुसलिम अधिकारी अधिकाधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाने लगे। इसपर सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान नारायण स्वामी ने आर्थसमाज की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आवेदन-पत्र निजाम सरकार को भेजा और इसमें निम्नलिखित छः माँगें प्रस्तुत की गयी थीं—(१) आर्थ प्रचारकों के प्रवेश पर पावन्दी न लगायी जाय, (२) जुलूसों की समान रूप से आजा हो, (३) धार्मिक साहित्य विना जाँच के जन्त न हो, (४) सार्वजनिक

सभाग्रों ग्रौर शास्त्रार्थों की ग्राज्ञा पर विषम व्यवहार न हो, (५) ग्रार्थसमाज-मन्दिर मस्जिद के समान पवित्र समक्षे जाएँ, (६) ग्रभी तक निकली निर्वासन-ग्राज्ञाग्रों पर न्यायालय विचार करे।

इसके साथ ही इस वार सार्वदेशिक सभा ने उपर्युक्त माँगें पूरी करने के लिए निजाम सरकार को ग्रावश्यक ग्रादेश निकालने के लिए एक मास की ग्रविध दी। निजाम-सरकार को पहली वार १३ ग्राम्त, १६३४ को ग्रीर इसके एक मास वाद इस विषय में एक ग्रीर पत्र भेजा गया। दूसरे पत्र का उत्तर ठीक एक महीने वाद यह मिला कि "निजाम सरकार का प्रजा के प्रति व्यवहार सर्वथा निष्पक्ष है, चाहे वह प्रजा किसी सम्प्रदाय की क्यों न हो, विशेष रूप से ग्रार्यसमाजियों पर प्रतिवन्ध लगाने का विचार कभी नहीं रहा है।"

इसके वाद सार्वदेशिक सभा की ग्रोर से हैदराबाद की परिस्थिति का प्रत्यक्ष ग्रव-लोकन करने के लिए एक प्रतिनिधि-मण्डल राज्य में भेजा गया। इसके ग्रध्यक्ष महात्मा नारायण स्वामी ग्रीर ग्रन्य सदस्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द ग्रीर ग्राचार्य रामदेव थे। इन ग्रायं-नेताग्रों ने सभाग्रों के करने पर लगे प्रतिबन्धों की परवाह न करते हुए राज्य में ग्रानेक स्थानों पर व्याख्यान दिये ग्रीर प्रचार किया। कहीं भी पुलिस ने इन व्याख्यानों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया।

इससे ग्रारं-जगत् को यह सन्तोष हुग्रा कि हैदरावाद में ग्रारंसमाज की गित-विधियों पर अब प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। किन्तु वस्तुतः ऐसी वात नहीं थी, क्योंकि ग्रायं-नेताग्रों के हैदराबाद से दिल्ली रवाना होते ही पुलिस ने ग्रायंसमाजियों पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिये ग्रीर उनके साथ पुराना दुर्व्यवहार ग्रीर ग्रत्याचार शुरू कर दिया। चिटगोपा ग्रीर महाराजगंज में पुलिस ने समाज के उत्सव बन्द कर दिये। जून, १६३५ में निलंगा(जिला बीदर) के ग्रव्यल ताल्लु केदार की ग्राज्ञा से हवनकुंड का विध्वंस किया गया। ग्रायंसमाज द्वारा निकाले जानेवाले उर्दू साप्ताहिक पत्र "वैदिक ग्रादर्भ" का प्रकाशन १६३५ के ग्रन्त में प्रशासन द्वारा बन्द कर दिया गया। खामगाँव में तीन ग्रायंसमाजियों के यज्ञोपवीत तोड़े गये। खण्डेली ताल्लुका के मुसलमान पटेल ग्रीर उसके भाई ने ग्रहमद-पुर के ग्रायंसमाजियों को उद्गीर ग्रायंसमाजियों को उत्तव में भाग लेने के कारण बुरी तरह पीटा। विभिन्न स्थानों में ग्रायंसमाजियों को मुसलमानों तथा पुलिस द्वारा धमकी दी गयी कि यदि उन्होंने ग्रायंसमाज को न छोड़ा तो उन्हें परेशान किया जायेगा ग्रीर उन-पर मुकदमे दायर किये जायेंगे।

हैदराबाद दिवस—इन सब ग्रत्याचारों को देखते हुए सारे देश का ध्यान इस ग्रोर ग्राकृष्ट करने के लिए सार्वदेशिक सभा ने २ सितम्बर, १९३४ को देश-भर में हैदराबाद-दिवस मनाने का निर्णय किया। यह भारत की प्रत्येक ग्रार्यसमाज में मनाया जानेवाला पहला हैदराबाद दिवस था। इस दिवस पर भारतभर की ग्रार्यसमाजों के श्रिष्वेशनों में सर्वसम्मति से निजाम सरकार की ग्राज्ञाग्रों के विरोध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया—

"ग्रायंसमाज की यह विशेष बैठक ग्रायंसमाज के कार्यों पर हैदराबाद रियासत में लगाये गये कठोर प्रतिबन्धों का घोर विरोध करती है ग्रौर सार्वदेशिक सभा द्वारा निजाम को भेजे गये ग्रावेदन-पत्र में पेश की गयी समस्त माँगों से पूर्णतया सहमत है ग्रौर विनम्रतापूर्वक प्रतिबन्धों को वापिस लेने की प्रार्थना करती है।" यगले चार वर्षों तक शान्तिपूर्ण रीति से प्रतिवन्धों को हटाने के लिए सार्वदेशिक सभा ने पूरा प्रयास किया, किन्तु जब सब प्रयत्न विफल हुए तो सम्पूर्ण परिस्थित पर विचार करने के लिए ३०-४-३८ को सार्वदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा की एक बैठक बुलायी। इसमें हैदरावाद रियासत में यार्यसमाजियों पर किये जानेवाले ग्रत्याचारों की निन्दा की गयी। इस वात पर खेद प्रकट किया गया कि रियासत के ग्रधिकारियों ने वार-वार न्यायपूर्ण व्यवहार का ग्राश्वासन देकर भी इसका पालन नहीं किया। इस सम्बन्ध में ग्रावश्यक कार्यवाही करने के लिए श्री पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति का निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मित से पास किया गया— 'यह सभा हैदरावाद रियासत में ग्रायंसमाज ग्रीर ग्रायंसमाजियों पर जो ग्रत्याचार हो रहे हैं, उनकी घोर निन्दा करती हुई रियासत के ग्रायं-निवासियों के साथ हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है। इस सभा को इस वात का विशेष दुःख है कि रियासत के उच्चाधिकारियों ने सभा के प्रतिनिधियों को वार-वार ग्राश्वासन दिये कि रियासत के उच्चाधिकारियों ने सभा के प्रतिनिधियों को वार-वार ग्राश्वासन दिये कि रियासत में ग्रायंसमाज के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जायेगा, परन्तु सदा उन ग्राश्वासनों को तोड़ा गया है ग्रीर स्थित को ग्रधिक भयंकर होने दिया गया है। यह सभा समभती है कि ग्रव दशा वहुत विगड़ गयी है ग्रीर उसकी उपेक्षा करना ग्रसम्भव है।

"श्रीमती सार्वदेशिक सभा ने हैदराबाद रियासत से निम्न माँगें की थीं-(१) कवायद महजवी (घामिक नियम) मनसूख कर दिये जायँ, (२) गश्ती निशान ५४ को मनसूख कर दिया जाय। (३) कानून ग्रखाड़ा मनसूख कर दिये जाय, (४) खानगी मदरसों (निजी स्कूलों) की गश्ती (परिपत्र) मनसूख कर दी जाय। (४) फिर्केंदारी दंगों (साम्प्रदायिक उपद्रवों) के मुकदमों की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा करायी जाय। (६)वाहर के उपदेशकों पर इजाजत लेने की पावन्दी न लगायी जाय; कोई खिलाफ कानून काम करें तो मुकदमा चलाया जाय, जिसका (राज्य में) दाखिला वन्द है, खोल दिया जाए, (७)पुस्तकें विना जाँच जब्त न की जायँ, (८) समाचार-पत्रों के निकालने की ग्राज्ञा दी जाय, (६) मुसलमान, हिन्दू और ग्रायों के त्यौहार (एक साथ) मिलकर ग्राने पर उनके मनाने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए, (१०) ग्रायंसमाज व हवन-कुण्ड के स्थापित करने के लिए इजाजत की जरूरत न रखी जाय, (११) जेलखानों में कैंदियों को मुसल-मान न बनाया जाय, और हमको उनमें प्रचार की ग्राज्ञा हो, (१२) सरकारी नौकर जो ग्रार्य हैं, उनपर ग्रार्य होने के कारण सख्ती न की जाय,(१३)ग्रार्यों के घरों पर ग्रौर ग्रार्य-समाज पर भण्डा लगाने की स्वतन्त्रता दी जाय, (१४) गुलवर्गा, निजामाबाद, हैदरावाद के मुकदमों की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन द्वारा की जाय, (१५) क्योंकि सभा को दिये गये आश्वासनों की रियासत के अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की, अतः सभा यह भी ग्रावश्यक समभती है कि सम्पूर्ण ग्रायं जनता को इस ग्रावश्यक प्रश्न के सम्वन्ध में साथ लेना ग्रावश्यक है। पाँच मास के ग्रन्दर-ग्रन्दर मध्यप्रदेश ग्रथवा महाराष्ट्र के किसी ऐसे केन्द्र में जो हैदराबाद रियासत के समीप हो, एक आर्य महासम्मेलन किया जाय, जिसमें विशेषतया हैदराबाद की समस्या पर विचार हो। सभा की सम्मति है कि यदि रियासत के अधिकारी शीघ्र ही अपनी नीति में परिवर्तन करने को तैयार न हों तो सम्पूर्ण ग्रायंसमाजों को सब उचित उपायों से, जिसमें सत्याग्रह भी शामिल है, ग्रपने ग्रिंघिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह सभा "ग्रायरक्षा समिति" को आदेश देती है कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार 'आर्य महासम्मेलन' के संगठन तथा अत्य सब आवश्यक उपायों को काम में लाकर हैदराबाद में आर्यसमाज के अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करे।"

इस प्रस्ताव के पास होने के बाद श्री घनश्यामिंसह गुप्त हैदरावाद के श्रिषकारियों से वातचीत करने के लिए विशेष रूप से भेजे गये। उन्होंने २६-६-३८ को श्री घर्मप्रकाश की हत्या के दो दिन बाद निजाम राज्य के श्रीष्ठकारियों से मिलकर उन्हें बताया
कि राज्य की पुलिस पर श्रायों को कोई भरोसा नहीं रह गया है। न्याय-विभाग से भी
उनका विश्वास उठ गया है। सरकार ने यदि श्रपनी साम्प्रदायिक नीति नहीं वदली तो
श्रायंसमाज को जो कार्यवाही करनी पड़ेगी, उसकी पूरी जिम्मेवारी निजाम सरकार पर
होगी। श्रतः सरकार को इस विषय में श्रवांछनीय स्थित उत्पन्न होने से पहले ही श्रपनी
नीति में परिवर्तन कर लेना चाहिए श्रीर ग्रायंसमाज पर लगाये गये प्रतिवन्धों को वापस
ले लेना चाहिए, किन्तु निजाम सरकार पर इन वातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ग्रौर
स्थिति निरन्तर विगड़ती चली गयी।

इस स्थिति में सार्वदेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा ने ६-१०-६६ की ग्रन्तरंग सभा में हैदरावाद की समस्या पर विचार करने के वाद यह निश्चय किया कि हैदरावाद-राज्य में ग्रार्यसमाज के ग्रधिकारों की रक्षा करने की उचित कार्यवाही करने का पूर्ण-ग्रधिकार महात्मा नारायण स्वामी को सौंप दिया जाय।

#### (४) श्रार्य महासम्मेलन, शोलापुर

सर्वाधिकार प्राप्त करते ही महात्मा नारायण स्वामी ने सर्वप्रथम बम्बई प्रान्त के शोलापुर नगर में २५, २६, २७ दिसम्बर, १९३८ को अखिल भारतवर्षीय आर्य महा-सम्मेलन करने का निर्णय किया ताकि इसमें आर्य-जगत् के सभी प्रान्तों और प्रदेशों से आये प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके हैदराबाद राज्य में आर्यसमाज पर लगे प्रति-वन्धों को हटाने की कार्यवाही और सत्याग्रह का निर्णय किया जा सके ताकि इसे सम्पूर्ण आर्य-जगत् का पूरा समर्थन प्राप्त हो। ३० अक्टूवर को नारायण स्वामी शोलापुर पहुँच गये। अगले दो महीने तक वे इस सम्मेलन को सफल बनाने की तैयारियों में लगे रहे।

२५ दिसम्बर को सार्वदेशिक ग्रायं महासम्मेलन का कार्य सुप्रसिद्ध नेता लोकनायक माघव श्री हरि ग्रणे की ग्रध्यक्षता में बड़ी घूमधाम ग्रीर निराली शान के साथ
शुरू हुग्रा। इसमें ६० के लगभग विभिन्न ग्रायं प्रतिनिधि सभाग्रों तथा ग्रायंसमाजी
संगठनों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। कोई भी ग्रायंसमाजी प्रदेश या प्रान्त ऐसा नहीं था
जिसके प्रतिनिधि इसमें न ग्राये हों। सम्मेलन में ग्रायंसमाज की माँगों ग्रीर उनकी पूर्ति
के लिए प्रस्ताव-संख्या ४-५ पारित किये गये। सत्याग्रह को उपयोगी ग्रीर ग्रनिवार्य
मानते हुए ग्रपने धार्मिक ग्रधिकारों की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की
गयी ग्रीर ग्रसंदिग्ध शब्दों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि इस सत्याग्रह का
उद्देश्य न तो निजाम सरकार को समाप्त करना है, न उनकी सरकार को हैरान करना
है, ग्रीर न सत्य ग्रीर ग्रहिंसा के पवित्र सिद्धान्तों को तोड़ना है। किन्तु इसका केवल
यही उद्देश्य है कि निजाम सरकार ने घार्मिक स्वतन्त्रता में जो बाधाएँ डाली हैं ग्रीर
जो प्रतिवन्ध लगाये हैं, उनको हटा दिया जाय। इस सम्मेलन की महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव-संख्या

४ ग्रीर ५ में ग्रार्यसमाज ने ग्रपनी माँगों को स्पष्ट रूप से पुनः घोषित किया । इन महत्त्व-पूर्ण प्रस्तावों का ग्रविकल रूप निम्नलिखित है—

प्रस्ताव-संख्या ४: "भारतवर्ष की ग्रार्यसमाजें निजाम राज्य के ग्रपने सह्यमियों की सामाजिक, घार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता से घनिष्ठ सम्बन्घ रखती है। हैदरावाद में साधारणतया सभी हिन्दू और विशेषतया म्रार्य भाई प्रत्यक्ष या म्रप्रत्यक्ष रूप से वर्णनातीत कष्ट सहन कर रहे हैं। यह ग्रार्य सम्मेलन हैदरावाद के ग्रपने सहघिमयों के निम्नुलिखित आवश्यक अधिकारों की पुन: घोषणा करता है—(१) घामिक कृत्य व उत्सव के करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। (२) घार्मिक प्रचार, उपदेश, कथा-प्रवचन, व्याख्यान व भजन कहने, कीर्तन व जुलूस निकालने, भ्रार्थ-मन्दिरों का निर्माण करने, यज्ञ गाला व हवन कुण्डों के वनाने, ग्रो ३म् की ध्वजा लगाने, नये समाजों की स्था-पना करने और वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति सम्बन्धी पुस्तकों व पत्रों के प्रकाशन करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। (३)राज्य ग्रयवा राजकर्मचारियों को न तो तवलीग (शृद्धि) में भाग लेना चाहिए, न उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, न जेलों में हिन्दू कैदियों तया स्कूलों में हिन्दू वच्चों को मुसलमान वनाया जाना चाहिए घोर न हिन्दू-ग्रनाथ मुसलमानों को सुपुर्द किये जाने चाहिएँ। (४) राज्य के वर्म-विभाग(ग्रमूरे मजहवी)को वन्द कर देना चाहिए ग्रथवा हिन्दुग्रों ग्रीर ग्रायों की घार्मिक वातों तथा मन्दिरों पर इस का कोई प्रमुत्व नहीं रहने देना चाहिए। (५) हिन्दुयों ग्रौर ग्रायों के मुकावले में धर्मान्व व साम्प्रदायिक मुसलिम समाचार-पत्रों एवं साहित्य को जो पक्षपातपूर्ण संरक्षण दिया जाता है, उसे वन्द कर देना चाहिए (६) विना किसी मुकदमे के चलाये अथवा अपराघ के लिए उपदेशकों पर रियासत में जाने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगाए हैं, वे हटा दिये जायें। (७)पुलिस तथा राज्य के दूसरे कर्मचारियों और आयों के मुकाबले में मुसलमानों की जो तरफदारी दी जाती है, वह बन्द होनी चाहिए। (८) ग्रार्थ व हिन्दू बच्चों के लिए कम-से-कम प्रारम्भिक (प्राइमरी) ग्रौर माध्यमिक (सेकण्डरी) शिक्षालयों ग्रौर वाच-नालयों की स्थापना पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होना चाहिए।"

प्रस्ताव-संख्या ५ में सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निर्णय करते हुए कहा था—"यतः सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा तथा ग्रायं प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य द्वारा गत छः वर्षों में प्रथम प्रस्ताव में वर्णित विविध ग्रधिकार-सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण की सभी प्रार्थनाएँ ग्रीर प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं ग्रीर क्योंकि निजाम राज्य के तथा समस्त भारतवर्ष के ग्रायों में इस संदर्भ में घोर ग्रसन्तोष फैल रहा है, इस सम्मेलन की सम्मित में ग्रव ग्रपनी शिकायतों के निराकरण के लिए उन्मुक्त त्याग ग्रीर दुःख-सिह्ण्णुतापूर्ण ग्राहिसात्मक सत्याग्रह के ग्रतिरिक्त ग्रीरकोई चारा नहीं रहा है, (ग्रा) ग्रतः यह सम्मेलन ग्राहिसात्मक सत्याग्रह के ग्रान्दोलन के संचालन के लिए एक सत्याग्रह समिति नियत करता है, जिसके प्रथम डिक्टेटर महात्मा नारायण स्वामीजी महाराज होंगे ग्रीर समस्त भारत की ग्रायं व हिन्दू जनता को ग्रादेश करता है कि वे इस ग्रान्दोलन को पूर्ण सहायता दें। (इ) यह सम्मेलन महात्मा नारायण स्वामीजी को ग्रधिकार देता है कि वे इस समिति के सदस्यों की संख्या व नामाविल नियत कर लें। (ई) यह सम्मेलन ग्रपने उपर्युक्त ग्रिविकारों की तुरन्त प्राप्त के लिए इस समय सत्याग्रह को निम्नलिखित मार्गों पर केन्द्रित करता है—(१) ग्रन्य मतावलिम्बयों के भावों का उचित सम्मान करते हुए वैदिक

वर्म और संस्कृति के प्रचार एवं अनुष्ठान की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। (२) नये आर्यसमाजों की स्थापना, नये आर्य-मन्दिरों व हवन-कुण्डों के निर्माण या पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने के लिए वर्म-विभाग (अमूरे-मजहबी) अथवा राज्य के किसी अन्य विभाग से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। यह भी निश्चय हुआ कि सत्याग्रह-आन्दोलन को स्थिगत करने का अन्तिम अधिकार सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को होगा।"

इस सम्मेलन में कुल बीस प्रस्ताव पास किये गये थे। उपर्युक्त प्रस्तावों के अति-रिक्त प्रस्ताव-संख्या ६ में आर्थ प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के उप-प्रधान धर्मवीर पण्डित श्यामलाल के जेल में निघन का कारण उनके साथ जेल-ग्रधिकारियों के दुर्व्यवहार को ठहराते हुए इस मामले की खुली जाँच हैदरावाद से वाहर के कानून के प्रसिद्ध पण्डितों द्वारा की जाने की माँग की गयी थी। हैदराबाद में अपने प्राणों की आहुति देनेवाले नर-नारियों की सराहना की गयी। (प्रस्ताव-संख्या १०) उस्मानिया विश्व-विद्यालय के छात्रों द्वारा वन्देमातरम् गीत गाये जाने पर निष्कासन का दण्ड सहर्ष स्वी-कार करने पर वधाई दी गयी। (प्रस्ताव-संख्या ११)। एक ग्रन्य प्रस्ताव-संख्या (१२) में हैदराबाद के सत्याग्रह ग्रान्दोलन में भारत के ग्रन्य सभी दलों तथा वर्गों का सहयोग माँगा गया। राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) द्वारा कराची में पास किये गये नागरिक ग्रिध-कार-सम्बन्धी प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए ग्रखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह स्मरण कराया गया कि "इस समय आर्यसमाजी हैदरावाद रियासत में अपने आवश्यक घामिक तथा सांस्कृतिक ग्रधिकारों की रक्षा के लिए एक गम्भीर ग्रहिसक ग्रान्दोलन में संलग्न हैं, ग्रतः ग्रार्य-सम्मेलन ग्राशा करता है कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस को हैदराबाद रियासत के हमारे इस ग्रान्दोलन के प्रति सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त रहेगी।" इसके साथ ही घार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक स्वतन्त्रता का समर्थन करनेवाली समस्त सार्वजनिक संस्थाय्रों—हिन्दू महासभा, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी, देशी राज्य परिषद्, डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी, लिवरल पार्टी फेडरेशन, सिविल लिबर्टीज यूनियन, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी से भी सहायता माँगी गयी थी। श्री पण्डित नरेन्द्र को कालापानी की सजा देने की निन्दा की गयी थी। हैदरावाद के शहीद घर्मवीर को श्रद्धांजलि देते हुए जनकी स्मृति में शोलापुर में एक श्रार्यमन्दिर के निर्माण का निर्णय किया गया। (प्रस्ताव संख्या १३)।

एक ग्रन्य प्रस्ताव में हैदराबाद-दिवस मनाने का निर्णय करते हुए कहा गया था— भारत तथा भारत के वाहर की सभी ग्रायंसमाजों को ग्रादेश दिया जाता है कि वे रिव-बार २२ जून, १६३६ को हैदराबाद-दिवस मनायें जिसमें जनता को निमन्त्रित कर सार्व-जनिक सभाग्रों में हैदराबाद-सम्बन्धी सम्पूर्ण घटना को बताकर इस सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव-संख्या ४ व ५ को स्वीकार कराके जनता का सहयोग प्राप्त करें ग्रीर इस ग्रान्दोलन को सफल बनाने में पूर्ण सहायता दें। (प्रस्ताव संख्या १५)।

शोलापुर के आर्यं महासम्मेलन के प्रस्तावों ने हैदरावाद में आर्यसमाज के घार्मिक संघर्षं की ग्रोर सम्पूर्णं भारत का ध्यान ग्राकुष्ट किया और सभी घार्मिक और राज-नैतिक दलों से इसमें सहयोग देने का ग्रनुरोध किया। इससे सत्याग्रह-ग्रान्दोलन को वड़ा वल मिला। ग्रार्यंसमाज को सहयोग देने के लिए ग्रन्य दल ग्रागे ग्राये। इनमें हिन्द्र- महासभा तथा कांग्रेस उल्लेखनीय थे। इसके साथ ही हैदराबाद राज्य की ग्रायंरक्षा-समिति ने भी राज्य में इसी समय सत्याग्रह शुरू किया। शोलापुर के ग्रायं महासम्लेलन के प्रस्तावों के ग्रनुसार विधिवत् सत्याग्रह शुरू होने से पहले तीन विभिन्न पक्षों—हिन्दू-महासभा, स्टेट कांग्रेस तथा राज्य की ग्रायंरक्षा-समिति द्वारा सत्याग्रह शुरू हो चुका था।

#### (५) सत्याग्रह का सूत्रपात

हिन्दू महासभा १६३३ से हैदराबाद की स्थिति पर चिन्ता प्रकट कर रही थी भौर अनेक प्रस्ताव पास कर चुकी थी। उसने स्थानीय परिस्थिति को जानने के लिए अपने कार्यकर्ता राज्य में भेजे, उनके द्वारा प्राप्त अत्याचारों के विवरण प्रकाशित किए; समाचारपत्रों ने म्रान्दोलन किया भीर ब्रिटिश सरकार को भी म्रनेक पत्र भेजे। प्रतिवर्ष निजाम राज्य की हिन्दू प्रजा पर अत्याचारों की निन्दा के प्रस्ताव हिन्दू महासभा के वार्षिक अधिवेशनों में पास किये जाते रहे । हिन्दू महासभा के अहमदावाद-अधिवेशन में डॉक्टर मुञ्जे ग्रौर भाई परमानन्द जैसे प्रतिष्ठित नेताग्रों का एक शिष्टमण्डल निजाम सरकार की सेवा में भेजने का निर्णय किया गया, किन्तु इसे निजाम राज्य में प्रवेश की भ्राज्ञा नहीं मिली। जब हैदराबाद राज्य में दंगों, हमलों, लूटपाट की घटनाभ्रों, हिन्दू-नेताओं के कारावास, स्त्रियों के अपहरण आदि की घटनायें बढ़ने लगीं तो हिन्दू सभा ने भी सत्याग्रह करने का निश्चय किया। श्रक्टूबर, १६३८ में हिन्दू महासभा ने हिन्दू सत्या-ग्रह मण्डल बनाया। शोलापुर में जिन दिनों ग्रार्य महासम्मेलन द्वारा ग्रखिल भारतीय सत्याग्रह-संग्राम का महत्त्वपूर्ण निश्चय किया गया, उन्हीं दिनों नागपुर में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा का अघिवेशन हुआ और उसमें हैदरावाद में हिन्दू महासभा की भ्रोर से सत्याग्रह करने का निर्णय किया गया ग्रीर सत्याग्रह-संचालन के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति बनायी गयी। सर गोकुल चन्द नारंग, भाई परमानन्द ग्रीर डॉक्टर मुञ्जे इस समिति के सदस्य थे ग्रीर हिन्दू महासभा की ग्रोर से महाराष्ट्र-दल ने अपने जत्थे हैदरावाद में सत्याग्रह के लिए भेजने शुरू कर दिये।

हैदरावाद राज्य की स्टेट कांग्रेस काफी समय से राजनैतिक सुवारों की माँग कर रही थी। इस विषय में आन्दोलन करने के लिए १६२१ में हैदरावाद स्टेट रिफॉर्म एसोसियेशन वनी थी, किन्तु सरकार ने इसे सम्मेलन या अधिवेशन करने की आजा नहीं दी। १६२३ में इस एसोसियेशन ने सुवारों की एक योजना तैयार करके सरकार की सेवा में विचारार्थ प्रस्तुत की। इनसे निजाम सरकार इतनी चिन्तित और भयभीत हुई कि उसने अपना एक काला परिपत्र (गश्ती) निकाला, जिसके द्वारा सब प्रकार की सभाओं, संस्थाओं और जुलूसों पर कड़ी पावन्दी लगा दी गयी। १६३१-३२ में ब्रिटिश भारत में हुए 'कांग्रेस सत्याग्रह आन्दोलन' का प्रभाव निजाम राज्य पर भी पड़ा। यहाँ विदेशी कपड़े का वहिष्कार हुआ, खादी आन्दोलन चला, जनता में अपने अधिकारों के प्रति इतनी प्रवल चेतना और जागृति उत्पन्त हुई कि निजाम सरकार को २२ सितम्बर, १६३७ को दीवान वहादुर आयंगर की अध्यक्षता में शासन-विषयक सुधारों के वारे में एक सिनित बनाने की घोपणा करनी पड़ी।

हरिपुरा-कांग्रेस के बाद इस अवसर पर हुए निर्णय को कियान्वित करने के लिए

हैदराबाद राज्य में उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के उद्देश्य से स्टेट कांग्रेस का निर्माण किया गया। जुलाई, १६३० में इस कांग्रेस के १२०० सदस्य वन गये और इसने ग्रपनी साधारण सभा बुलाने के लिए ग्रावश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। निजाम सरकार के ग्राधकारियों ने स्टेट कांग्रेस को यह कहकर बदनाम करना शुरू किया कि हिन्दू लोग उत्तरदायी शासन की माँग करके निजाम राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। ७ सितम्बर, १६३० को निजाम सरकार ने स्टेट कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और इसके ग्राधवेशनों पर पावन्दी लगा दी। ग्रतः श्रव स्टेट कांग्रेस को भी सत्याग्रह करने का निश्चय करना पड़ा। कांग्रेस की ग्रोर से थोड़े ही समय में कई सौ सत्याग्रह जेलों में पहुँच गये। किन्तु इसी समय कुछ मुसलिम पक्षपाती कांग्रेसी नेताग्रों ने हिन्दू महासभा ग्रौर ग्रायं-समाज के सत्याग्रह को ग्रसामयिक ग्रौर साम्प्रदायिक कहकर वदनाम करना शुरू किया ग्रौर हिन्दू महासभा द्वारा सत्याग्रह शुरू किये जाने पर इसे साम्प्रदायिक कहे जाने की ग्राशंका से महात्मा गांची ग्रादि कांग्रेसी नेताग्रों ने स्टेट कांग्रेस के सत्याग्रह-संचालकों को ग्रपना सत्याग्रह बन्द करने का परामर्श दिया ग्रौर स्टेट कांग्रेस ने शोलापुर ग्रायं-महासम्मेलन से दो दिन पहले १३ दिसम्बर, १६३० को ग्रपना सत्याग्रह वन्द करने की घोषणा की।

तीसरा सत्याग्रह निजाम राज्य की ग्रायं प्रतिनिधि सभा के ग्रधीन ग्रायंरक्षा-समिति की ग्रोर से हैदराबाद रियासत में किया जा रहा था। इस समिति ने ग्रपना प्रधान कार्यालय शोलापुर के नवीन पेठ में स्थापित किया था। बाद में यहीं सार्वदेशिक सभा के सत्याग्रह-संग्राम का कार्यालय भी स्थापित हुग्रा। ग्रार्यरक्षा-समिति की ग्रोर से हैदराबाद में सत्याग्रह के लिए सर्वाधिकारी नियुक्त किये जाने लगे और ये विधिवत् सत्याग्रह करके जेल में जाने लगे। हैदरावाद-पुलिस सत्याग्रह को रोकने के लिए भीषण ग्रातंक स्थापित करने की दृष्टि से मनमानी गिरफ्तारियाँ करने लगी। न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को कड़े दण्ड देने लगे। आर्यरक्षा समिति को निजाम सरकार ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इस ग्राज्ञा का उल्लंघन करते हुए २७ ग्रक्टूवर को ग्रार्थरक्षा समिति के अधिवेशन की घोषणा की गयी और पुलिस ने राज्य के प्रथम सत्याग्रही जत्थे के नेता श्री देवीलाल को ग्रार्य सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुखेड़ के मन्त्री श्री राम चौघरी पर विना ग्राज्ञा हवनकुण्ड वनाने का ग्रपराघ लंगाकर मुकदमा चलाया गया । किन्तु उन्होंने निर्भीक भाव से घोषणा की, "प्रतिदिन प्रात:-सायं यज्ञ करना मेरा घार्मिक कर्तृत्व है। इसके लिए सरकार से याज्ञा लेने की य्रावश्यकता नहीं है। संसार में किसी भी राज्य में ग्रपने घार्मिक कार्य प्रत्येक मनुष्य विना रोक-टोक के कर सकता है। यदि निजाम सरकार मुक्ते इस अपराघ में जेल भेजना चाहती है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक जेल जाऊँगा।" इस समय पण्डित नरेन्द्र, श्री माघवराव ग्रादि समाज के ग्रनेक उपदेशकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। विभिन्न ग्रिभयोगों में उन्हें कड़े दण्ड दिये गये। दिसम्बर के ग्रन्त तक हैदरावाद की ग्रायंरक्षा-समिति की ग्रोर से १२ सत्याग्रही जत्थे गिरफ्तार किये जा चुके थे।

(६) हैदराबाद का धर्म-युद्ध

सार्वदेशिक सभा द्वारा भ्रायोजित आर्यं महासम्मेलन द्वारा सत्याग्रह करने का

प्रस्ताव पास करने के बाद एक महीने तक इस विषय में समस्त सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएँ भेजी जाती रहीं और महात्मा नारायण स्वामी ने तथा
आर्य महासम्मेलन शोलापुर के अध्यक्ष लोकनायक माधव श्री हिर अणे ने रियासत के
प्रधानमन्त्री सर अक्षवर हैदरी को पत्र भेजकर सम्मेलन के चौथे-पाँचनें प्रस्तानों की और
ध्यान आकुष्ट किया। नारायण स्वामी का पत्र एक अल्टीमेटम के रूप में था और इसमें
सरकार को १४ दिन की अवधि में प्रतिवन्ध हटाने की कार्यवाही करने के लिए कहा गया
था। श्री नारायण स्वामी ने अपने पत्र में लिखा था—"मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है कि
रिप से २७ दिसम्बर तक श्रीयुत लोकनायक अणे के सभापितत्व में जो आर्यन कांग्रेस
हुई है उसके निश्चयों का आपकी सरकार को अवश्य पता लग गया होगा, तो भी आपकी
सेवा में उन निश्चयों की एक कापी भेजना में अपना कर्तव्य सममता हूँ। ऐसा करते हुए
बड़े विन अभाव से निम्न बातें आपके हृदय-पटल पर अकित कर देना चाहता हूँ—

(१) हैदरावाद राज्य के हमारे धर्मभाइयों की माँगें, जैसािक प्रस्ताव-संख्या ४ में विणित है, घार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं मौलिक अधिकारों तक सीमित हैं, जो समस्त सम्य राज्यों की प्रजा को प्राप्त हैं। (२) आर्यन कांग्रेस को इस वात से पूर्ण सन्तोष था कि वे माँगें अकारण ही नहीं की गयी हैं। (३) उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए गत ६ वर्षों में जो यत्न हुए हैं, उनका कोई फल नहीं निकला है। इन कारणों से आर्यन कांग्रेस आत्मत्याग, और कव्ट-सहिब्जुता के मार्ग का अवलम्बन करने के लिए वाधित हो गयी थी। आप देखेंगे कि कांग्रेस के निश्चयों को कार्य में परिणत करने के लिए सत्याग्रह-समिति के निर्माण की प्रस्ताव-संख्या १ द्वारा मुक्ते अधिकार दिया गया है परन्तु ऐसा करने से पूर्व मेरी परम इच्छा है कि संघर्ष को वचाने के लिए कोई मार्ग निकल आवे। इसी उद्देश्य से मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप स्वयं इस मामले पर विचार करें और धार्मिक और सांस्कृतिक एवं मौलिक अधिकारों को स्वीकार करायें। मुक्ते प्रसन्तता होगी यदि चौदह दिन के भीतर-भीतर आपका उत्तर मुक्ते प्राप्त हो जाय।"

इस अल्टीमेटम का जब कोई उत्तर निजाम सरकार से प्राप्त नहीं हुआ तो सत्याप्रह शुरू करने से पहले अखिल भारतीय स्तर पर हैदराबाद-दिवस २१ जनवरी, १६३६
को मनाने का सार्वदेशिक सभा ने निर्णय किया और इस दिवस के लिए निम्नलिखित
पंचसूत्रीय कार्यक्रम निर्घारित किया—(१) इस दिन सब नगरों, कस्बों, गाँवों में आयों
व हिन्दुओं के बड़े जुलूस निकाले जायें।(२) थो३म् का अण्डा फहराया जाय, आर्यध्वजगीत गाया जाय। (३) सार्वजनिक सभायें की जायें जिनमें अधिक-से-अधिक आयों ब
हिन्दुओं को सम्मिलित किया जाय।(४) हैदराबाद के सत्याप्रह के निमित्त धन व जन की
अपील की जाय।(५) आर्य महासम्मेलन के प्रस्ताव-संख्या ४-५ पास किये जायें और
उनकी प्रतिलिपि वायसराय महोदय और निजाम सरकार के पास भेजी जाय। यह
दिवस समूचे भारत में आर्यसमाजों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस समय बड़ी
मात्रा में धन एकत्र हुआ और हजारों व्यक्तियों ने सत्याप्रह करने के लिए अपने नाम
प्रस्तुत किये। महात्मा नारायण स्वामी ने आर्य सत्याप्रह समिति का निर्माण किया। अव
तक हैदरावाद में सत्याग्रह राज्य की आर्यरक्षा समिति की ओर से किया जा रहा था,
अतः यह राज्य का स्थानीय सत्याग्रह था। अब इसका स्वरूप अखिल भारतीय हो गया।

सत्याग्रह-संचालन के लिए केन्द्रीय समिति बनायी गयी। इसमें स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के ग्रातिरिक्त २५ सदस्य नियुक्त हुए। सत्याग्रह के लिए हैदराबाद राज्य की सीमा के निकटवर्ती ब्रिटिश प्रदेश में स्थित शोलापुर ग्रौर बारसी में दो केन्द्र बनाये गये। इन दोनों केंद्रों से ग्रनेक स्थानों पर हैदराबाद राज्य में सत्याग्रही भेजने का निर्णय किया गया।

प्रथम सत्याग्रह---महात्मा नारायण स्वामी सत्याग्रह के प्रथम डिक्टेटर (सर्वा-विकारी) नियत हुए और उन्होंने अपने वाद राजस्थान के सुप्रसिद्ध नेता श्री कुँवर चाँद-करण शारदा को दूसरा सर्वाधिकारी नियत किया। स्वामी जी २२ जनवरी को हैदराबाद-दिवस वाले दिन ही सत्याग्रह करने के लिए उत्सुक थे, किन्तु ग्रापकी हार्दिक इच्छा थी कि ग्रखिल भारतीय ग्राय सत्याग्रह का श्रीगणेश गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वीर ब्रह्मचारियों के जत्थे से ग्रारम्भ हो। यह जत्था गुरुकुल से सब ग्रध्यापकों का ग्राशीर्वाद लेकर दिल्ली होता हुया २८ जनवरी, १९३९ तक ही गोलापुर पहुँचा, यतः सत्याग्रह की तिथि २२ के स्थान पर ३० जनवरी निश्चित करनी पड़ी। किन्तु उस दिन महात्मा नारायण स्वामी दिल्ली से हैदराबाद नहीं आ सके, अतः अगले दिन उनके वहाँ पहुँचने पर ३१ जनवरी को सत्याग्रह का श्रीगणेश करने का निर्णय किया गया। उन्होंने हैदरा-वाद नगर में शासन को पूर्वसूचना देकर ३१ जनवरी को सत्याग्रह का शुभारम्भ किया। पुलिस ने इस समय उनके साथ वड़ा शिष्ट व्यवहार किया ग्रीर उन्हें निजाम राज्य से तत्काल वाहर जाने का मादेश दिया, क्योंकि मधिकारियों की वृष्टि में मापकी उपस्थिति से राज्य में साम्प्रदायिकता की भावना प्रवल होने की वड़ी ग्राणंका थी। इसपर स्वामी जी ने निजाम सरकार की आज्ञा का सविनय भंग करने का निश्चय प्रकट किया और पूलिस ने स्वामी जी को गिरफ्तार करके मोटर से राज्य से वाहर शोलापुर पहुँचा दिया। स्वामी जी सत्याग्रह के लिए कटिबद्ध थे ग्रौर उन्होंने दूसरी वार २० सत्याग्रहियों के साथ गुलवर्गा में सत्याग्रह करने के लिए शोलापुर से मोटर द्वारा प्रस्थान किया। ४ फरवरी को प्रात:काल स्वामी जी अपने सत्याग्रही साथियों के साथ भजन गाते हुए गुलवर्गा स्टेशन से हाथों में ग्रो३म् का भण्डा लिये हुए वाहर निकले। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया ग्रौर ७ फरवरी को सब सत्याग्रहियों को एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

श्री नारायण स्वामी की गिरफ्तारी पर सारे देश में बड़ी प्रवल प्रतिक्रिया हुई। इससे ग्रायं-जगत् में सत्याग्रह के लिए उत्साह की प्रवल लहर दौड़ गयी। श्री सावरकर ने इस गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा—'ग्रगर निजाम सरकार यह समफती है कि महात्मा नारायण स्वामी की गिरफ्तारी ग्रौर सजा से हिन्दू डर जायेंगे तो यह उनकी मूल है। इससे यह सत्याग्रह समाप्त नहीं होगा बल्कि ग्रौर भी जोर-शोर से चलेगा। ग्रापकी गिरफ्तारी से इस ग्रान्दोलन को इतना बल मिलेगा, जितना ग्रभी तक नहीं मिला है।'' उनकी यह बात ग्रक्षरशः सत्य सिद्ध हुई ग्रौर इसके वाद ग्रगले ग्राठ मास तक भारत के सभी प्रान्तों ग्रौर प्रदेशों के सत्याग्रही इस सत्याग्रह में पूरे उत्साह से भाग लेते रहे।

संत्याग्रह करने की विधि सार्वदेशिक सभा द्वारा निश्चित की गयी थी। उसके श्रनुसार श्रार्य-सत्याग्रही पहले हैदरावाद रियासत की सीमा के साथ लगे शोलापुर श्रीर वार्सी के केन्द्रों में एकत्र होते थे। वाद में सत्याग्रह करनेवालों की संख्या बढ़ जाने पर अनेक नवीन केन्द्र मनमाड, वसीम, पुसद, अहमदनगर आदि में स्थापित किये गये।
यहाँ से सत्याप्रही पृथक्-पृथक् जत्यों में हैदराबाद राज्य में प्रवेश करते समय सरकार
द्वारा निपिद्ध यो३म् की ध्वजा लेकर चलते थे। वेदमन्त्र पढ़ते थे, भजन गाते थे, निषिद्ध
वाक्यों और नारों को लगाते थे, जब्त साहित्य के छपे पर्चे बाँटते थे। सीमा पार करने
पर राज्य की पुलिस सत्याप्रहियों को गिरफ्तार करके जेलों में भेज देती थी। उनपर
मुकदमे चलाकर कठोर दण्ड दिया जाता था और जेलों में बड़ी कड़ी यातनायें दी जाती
थीं। उनके कारण विलंदान होनेवाले सत्याप्रहियों का आगे (पृ० ६०७-१४) उल्लेख
किया जायेगा।

ं ः महात्मा नारायण स्वामी के गिरंपतार होने के बाद ५ फरवरी को स्रखिल भारतीय म्रार्य-सत्याग्रह के संचालन का भार दूसरे डिक्टेटर (सर्वाधिकारी) कुँवर चाँदकरण शारदा ने सम्भाला। वन्दी वनाये जाने से पहले ही प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायण स्वामी ने आपको अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, आप राजस्थान के प्रमुख ग्रार्य-समाजी नेता थे। ऋषि-निर्वाण-ग्रर्डंशताव्दी ग्रीर ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा राजपूताना की जयन्ती पर ग्रापने घन-संचय ग्रादि का कार्य गड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न किया था। ग्राप वाल-विवाह का निषेध करनेवाले शारदा-कानून को बनानेवाले दीवान बहादुर हरविलास शारदा के वंश से सम्बद्ध थे और आर्य-सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध थे। उन्होंने अपने प्रथम सर्वाविकारी की गिरफ्तारी की सूचना पाते ही अजमेर से शोलापुर के लिए प्रस्थान किया ग्रीर यह घोषणा की--"हैदराबाद में हिन्दू तथा ग्रायं प्रजा द्वारा चलाया गया ग्रान्दोलन विशुद्ध धार्मिक तथा सांस्कृतिक है। मुभे दृढ़ निश्चय है कि मजहवी जोश में अन्धी निजाम सरकार का आर्य सभ्यता तथा वैदिक धर्म को मिटाने का प्रयास पूर्ण रूप से असफल सिद्ध होगा।" इसके वाद उन्होंने आर्य-जनता को सत्याग्रह के लिए ग्राह्वान करते हुए कहा-- 'भ्रार्य वीरो! पूर्वज ऋषि-मुनियों के पदिचह्नों पर चलकर तुम भी सत्याग्रह में नाम लिखते हुए इस संग्राम में तन-मन-धन से सहायता करो।" शोलापुर पहुँचकर श्री शारदा ने आर्यसमाज और सार्वदेशिक सभा के प्रचार-विभाग को सवल वनाने का सफल प्रयास किया। हैदरावाद-सम्बन्धी सभी समाचार उस समय तक केवल निजाम राज्यकी ग्रायं प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र ग्रंगद में छपते थे। ग्रधिकांश पत्र कांग्रेसी होने के कारण हैदरावाद आर्य-सत्याग्रह के समाचारों को साम्प्रदायिक समक्षते के कारण नहीं छापते थे। ग्रतः उत्तर भारत की ग्रार्य-जनता को ग्रीर समाचार-पत्रों को सत्याग्रह के कोई समाचार नहीं मिलते थे। इन्हें समाचार पहुँचाने के लिए श्री शारदा ने सत्याग्रह-सिमिति की भ्रोर से समाचारों की दैनिक विज्ञप्तियाँ निकालना शुरू किया और तारों द्वारा उत्तर भारत के समाचार-पत्रों और प्रतिनिधि सभाओं को समाचार भेजने का क्रम भ्रारम्भ किया। इन समाचारों के ग्राघार पर विभिन्न स्राये प्रतिनिधि-सभाओं की सत्याग्रह-समितियाँ ग्रपने केन्द्रों से इन विज्ञप्तियों को जनता में प्रचारित करने लगीं और अपने मुखपत्रों में भी छापने लगीं। एक महीने तक श्री शारदा भारत के विभिन्न प्रदेशों में ग्रपने तूफानी दौरे करते हुए सत्याग्रह के लिए घन एवं जन का संग्रह करते रहे और उन्होंने इसके लिए ग्रार्य जनता में प्रचण्ड उत्साह उत्पन्न किया। उन्होंने यह घोषणा की--''वे ऐसे ग्रखिल भारतीय जत्थे के साथ सत्याग्रह करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक आर्यसमाज के सत्याग्रही भाग लें।" ऋषि-वोधोत्सव पर आपने अपने एक सन्देश

में जनता को हैदरावाद की सच्ची स्थित वतायी। इस समय निजाम सरकार रियासत में न केवल सत्याप्रहियों पर अत्याचार कर रही थी अपितु उसने हैदरावाद में ऐसा आतंक-राज्य स्थापित करने का प्रयास किया कि लोग सत्याप्रह करने की हिम्मत ही न कर सकें। किन्तु सत्याप्रहियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आयी। २० फरवरी तक २००० सत्या-प्रही जेल में पहुँच चुके थे। श्री शारदा ने अपना उत्तराधिकारी पंजाव के सुप्रसिद्ध आर्य-समाजी नेता लाला खुशहालचन्द खुर्सन्द (आनन्द स्वामी) को नियुक्त किया और वे शोलापुर की स्थित और कार्य का भली-भाँति अध्ययन करने के लिए शारदा जी द्वारा सत्याप्रह करने से एक सप्ताह पहले ही २५ फरवरी को शोलापुर पहुँच गये। १५ मार्चः को प्रातःकाल वृहद् यज्ञ के वाद ६४ सत्याप्रहियों के साथः श्री चाँदकरण शारदा ट्रेन से गुलवर्गा पहुँच गये। स्टेशन पर गाड़ी से उत्तरते ही पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उनसे पूछां— "आप यहाँ क्यों आये हैं?" उन्होंने उत्तर दिया— "हैदरावाद राज्य में धार्मिक स्वतन्त्रता न होने के कारण हम यहाँ सत्याप्रह करने आये हैं।" इसपर पुलिस ने उन्हें सब सत्याप्रहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तथा उनके सभी साथी सत्याप्रहियों को १३ मास के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

तीसरे सर्वाधिकारी (६ मार्च से २२ मार्च) लाला खुशहालचन्द खुर्सन्द थे। वह श्रार्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब-विलोचिस्तान के प्रधान और सुप्रसिद्ध पत्रकार थे। प्रतिनिधि सभा के मुखपत्र 'श्रार्य गजट' का उन्होंने ३२ वर्ष तक सम्पादन किया था। १० वर्ष तक सभा के प्रधान मन्त्री रहे थे। दैनिक उर्दू 'मिलाप' को सफलतापूर्वक चलाने के बाद उन्होंने हिन्दी के लिए ऊसर क्षेत्र समभे जानेवाले पंचनद प्रदेशकी राजधानी लाहौर से दैनिक पत्र हिन्दी मिलाप निकाला। उनका सारा जीवन आर्यसमाज की सेवा में समर्पित था। उन्होंने सर्वाधिकारी वनते ही सत्याग्रह के लिए वम्वई प्रान्त में दौरा करके वड़ा जनजागरण पैदा किया। ज्योतिर्मठ वद्रीनाथ के जगद्गुरु शंकराचार्य से सत्याग्रह के लिए ग्राशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी प्रचार-यात्राग्रों से हिन्दू जनता को सत्याग्रह करने के लिए वड़ी प्रेरणा मिली। उनका विचार था कि सौ-सौ सत्याग्रहियों के जत्थों को एक-एक स्थान पर सत्याग्रह करना चाहिए। उन्होंने २२ मार्च को तृतीय हैदराबाद दिवस जनता को मनाने का आदेश दिया और इसी शुभ दिन सत्याग्रह करने के लिए शोलापुर से प्रस्थान किया। उनके साथ दो सौ सत्याग्रही थे। इस समय उन्होंने एक विशाल सभा में घोषणा की-"मैं इस पूर्ण विश्वास के साथ हैदरावाद प्रस्थान कर रहा हूँ कि हम पूर्ण विजयी होकर लौटेंगे। ग्राज हम अकेले ही इस घार्मिक स्वतन्त्रता के युद्ध पर डटे हुए हैं। ग्रन्य रियासतों में कहीं तो यह ग्रान्दोलन वन्द कर दिये गये हैं ग्रीर कहीं स्थगित कर दिये गये हैं। हमारा मुसलमानों या रियासत के मुसलिम शासकों से कोई भगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई तो ग्रायों ग्रीर हिन्दुग्रों को कुचलनेवाली ग्रधिकारियों की नीति के विरुद्ध है। ३५०० सत्याग्रही इस समय जेलों में हैं। भारतीय पंचांग के ग्रनुसार नये वर्ष के उपलक्ष्य में उनका साथ देने के लिए मैं २०० सत्याग्रहियों के साथ जा रहा हूँ।" सत्याग्रहियों के साथ रेल द्वारा हैदरावाद जाते हुए उन्हें गुलवर्गा स्टेशन पर उतारकर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनपर तीन अभियोग लगाये गये कि, उन्होंने हैदराबाद राज्य से बाहर चले जाने के सरकारी आदेश की अवहेलना की है, सार्वजनिक शान्ति को भंग किया है, श्रौर विना इजाजत जुलूस निकाला है। उन्हें तथा उनके साथी सत्याग्राहियों को डेढ़ साल के कठोर कारावास का दण्ड दिया और जेल में उन्हें पत्यर फोड़ने का काम दिया गया।

श्री खुशहालचन्द के कार्यकाल में उनकी प्रचार-यात्राओं से सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में वड़ी तेजी ग्रा गयी। विभिन्न प्रान्तों से ग्रानेवाले सत्याग्रहियों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि ग्रार्य सत्याग्रह-सिमिति की ग्रोर से यवतमाल जिले में पुसद का नया केन्द्र खोलना पड़ा। शोलापुर से लगभग २००० मील की दूरी पर उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के कोहाट, वन्नू जैसे सुदूरवर्ती नगरों से सत्याग्रही ग्राने लगे। पंजाब के नामघारी सिक्खों ने इस सत्याग्रह में सहयोग देने की बात कही। ज्योतिमंठ बद्रीनाथ के श्री शंकराचार्य ने श्री खुशहालचन्द को वचन दिया कि समय ग्राने पर वे सत्रह लाख साधुग्रों के साथ सत्याग्रह करेंगे। लिगायत सम्प्रदाय की वीर श्रीव सभा ने ग्रार्य-सत्याग्रह का समर्थन किया। सन्तनगर के सरदार हरभजन सिंह ने ४० लाख सिक्खों के सहयोग की वात ग्रपने भाषण में कही।

चौथे सर्वाधिकारी आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के तत्कालीन प्रधान राजगुरु श्री घुरेन्द्र शास्त्रीथे। वह स्वामी सर्वदानन्द महाराज के शिष्य थे। उनका जन्म-स्थान मथुरा जिले में था। जयपुर में वैदिक साहित्य एवं दर्शनों का गम्भीर अनुशिलन करने के वाद वह वैदिक धर्म की सेवा में लग गये। १६२३ में उन्होंने मलकानों की शुद्धि का कार्य महात्मा हंसराज तथा स्वामी श्रद्धानन्द के निरीक्षण में सफलतापूर्वक किया; कांग्रेस के स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लिया। उन्हें इस वात का श्रेय प्राप्त है कि कालाकां कर-नरेश स्वर्गीय अवधेशिसह को उन्होंने आर्यसमाज में दीक्षित किया था। १६३७ में वह शाहपुराधीश के युवराजों के धर्म-शिक्षक बने और राजगुरु की पदवी से सम्मानित हुए।

उन्होंने सर्वाधिकारी बनते ही उत्तरप्रदेश का दौरा आरम्भ किया और सब आर्यसमाजों से थैलियाँ और सत्याग्रही प्राप्त करते हुए ३० मार्च, १६३६ को शोलापुर पहुँचे। मार्ग के सभी रेलवे स्टेशनों पर और बम्बई में अपने भाषणों से उन्होंने सत्याग्रह के लिए जनता में बड़ा उत्साह उत्पन्न किया। हैदराबाद राज्य के साथ लगे, वार्सी, अहमद-नगर आदि केन्द्रों का दौरा करते हुए यह घोषणा की कि "मैं २२ एप्रिल को जेल चला जाऊँगा। मेरे से पूर्व २००० सत्याग्रही और जेल में चले जायेंगे। इस समय ४००० बीर जेल-कष्ट भोग रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ प्रत्येक समाज का एक-एक प्रति-निधि हो। जो समाज अपने प्रतिनिधि भेजना चाहें वे तार द्वारा सूचना दें।"

सत्याग्रह के नियम—इनके कार्यकाल में सत्याग्रह के नियमों की अधिक स्पष्ट रीति से प्रतिपादित किया गया; क्योंकि कुछ सत्याग्रही विना जाँच या परल के शोलापुर ग्रादि केन्द्रों में पहुँच जाते थे और सत्याग्रह के नियमों से विपरीत ऐसे ग्रापत्तिजनक नारे लगाते थे ग्रीर कार्य करते थे कि निजाम राज्य के ग्रधिकारियों को सत्याग्रहियों पर ग्रत्याचार करने के बहाने मिल जाते थे, ग्रतः सत्याग्रहियों के लिए २६ मार्च को निम्निलिखत नियम घोषित किये गये—(१) प्रत्येक सत्याग्रही जत्थे में सम्मिलित होकर ग्रानेवाले व्यक्ति के पास समाज के प्रधान व मन्त्री का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (२) प्रत्येक जत्था जत्येदार के ग्रधीन है, सब उसकी ग्राज्ञापालन करें। (३) १५ नारे जो निर्धारित हैं, वे ही लगाये जावें, इनमें वैदिक धर्म, दयानन्द, ग्रायं-सत्याग्रह ग्रीर सर्वाधिकारियों की

जय ग्रीर शहीदों के ग्रमर होने तथा निजामशाही के ग्रत्याचारों का नाश के नारे थे। (४) समाजों के सत्याग्रही जत्थे चलने से पूर्व शोलापुर से ग्राज्ञा लें ग्रीर जिस केन्द्र में भेजे जायें, वहीं पहुँचें।

इसी प्रकार शिविर से प्रस्थान व गिरफ्तारी के नियम तथा पुलिस से भेंट करते समय के नियम बनाये गये, जैसे उनके पूछने पर अपना उद्देश्य धर्म-प्रचार वतावें, आर्य-समाज-मन्दिर में यज्ञ करने, जुलूस निकालने और पकड़े जाने पर हवालात में जाते समय जयघोष करना आदि। अदालत में न्याय की आशा न होने से वयान न दें। जेल में जेल के नियमों का पालन करें, नियमानुसार दो कार्ड प्रतिमास लिखने को लें, वहकावे में न आवें, कागजों पर हस्ताक्षर न करें, जेल के लोगों पर विश्वास न करें।

इस घोषणा से भविष्य में ग्रानेवाले सत्याग्रहियों को खूव सतर्क कर दिया गया ताकि उनपर निजाम सरकार की घमकी ग्रौर फुसलाहट का कोई बुरा प्रभाव देखने में न यावे। इसी प्रकार जत्था भेजनेवाली समाजों को भी सूचित किया गया कि सत्याग्रहियों को प्रति सप्ताह भेजें, जत्थों के फोटो भेजें, विना प्रमाण-पत्र वन वसूल न करें, जिन व्यक्तियों को घन दें उनकी सूचना प्रघान कार्यालय को दें, मार्ग में प्रचार करनेवाले जत्ये अपना प्रोग्राम पहले बना लेवें। इन नियमों को दृढ़तापूर्वक लागू करने से सत्याग्रह का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा। भारत के विभिन्न नगरों, प्रान्तों तथा क्षेत्रों से ग्रानेवाले सत्याग्रही प्रतिदिन सत्याग्रह करते रहे। इस समय पहली वार मध्य प्रान्त श्रीर वरार के जत्थों ने श्रमरावली, बुरहानपुर, खण्डवा, खामगाँव श्रीर विलासपुर से श्राकर सत्याग्रह किया श्रीर इन जत्थों का कार्यक्रम सत्याग्रह की समाप्ति तक चलता रहा। उत्तर भारत से सत्याग्रहियों को भेजने के लिए एक विशेष गाड़ी सत्याग्रह-स्पेशल को अजमेर से भेजने का प्रवन्ध किया गया। राजपूताना ग्रीर संयुक्त प्रान्त के तथा अन्य प्रदेशों के २५६ सत्याप्रहियों के साथ राजगुरु स्पेशल १३ एप्रिल को अजमेर से रवाना हुई। इसमें ग्रजमेर, वरेली, ग्रमृतसर, ग्वालियर, जोघपुर, इन्दौर, ग्रहमदावाद ग्रादि के अनेक सत्याग्रही थे। मार्ग में अहमदावाद, आनन्द, सूरत, वम्बई के स्टेशनों पर इस गाड़ी का भव्य स्वागत किया गया और २० तारीख को पहली स्पेशल गाड़ी शोलापुर पहुँची।

२२ एप्रिल को राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री ने ५३१ सत्याग्रहियों के साथ शोलापुर से गुलवर्गा के लिए प्रस्थान किया। इस समय शास्त्री जी ने उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा, "या तो मैं विजयश्री लेकर लौटूंगा ग्रन्यथा हैदराबाद के अत्याचार की भट्ठी में भस्म हो जाऊँगा।" गाड़ी के गुलवर्गा पहुँचने पर जयघोष श्रौर भजन-गान के साथ सत्याग्रह किया गया श्रौर पुलिस-श्रधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। इस समय सत्याग्रहियों से हैदराबाद राज्य की सभी जेलें भर गयीं थीं। न केवल, हैदराबाद से बाहर के प्रदेशों से सत्याग्रही ग्रा रहे थे, ग्रिपतु हैदराबाद-राज्य के निवासी भी वड़ी संख्या में सत्याग्रह कर रहे थे। राज्य की ग्रार्य सत्याग्रह-सिनित ने कोपवल में जब तीसरा जत्था भेजा ग्रौर स्टेशन से बाहर निकलते हुए सत्याग्रहियों को पुलिस मिली तो पुलिस ग्रफसर ने कहा—"यहाँ क्यों ग्राये हो? जेलें भर गयी हैं। घर वापिस जाग्रो।" पुलिस ने इन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया ग्रौर उन्हें शहर में घुसने भी नहीं दिया। पुलिस ने इस समय बन्दियों की संख्या कम करने के लिए सत्याग्रहियों को माफी माँगने के लिए घमकी ग्रौर प्रलोभन भी दिये, किन्तु उन्हें केवल

एक ही उत्तर मिला—''हम धार्मिक ग्रधिकार पाये विना वापस नहीं जायेंगे।'' पुलिस ने ग्रपना ग्रातंक फैलाने के लिए इस ग्रविध में भीषण दमनचक्र बड़ी तेजी से चलाया ग्रौर उसका मौन समर्थन पाकर मुसलिम शरारती तत्त्व सत्याग्रहियों पर खुल्लम-खुल्ला हमले करने लगे। तुलजापुर में ३ एप्रिल, को जव सत्याग्रहियों के दो दलों को पुलिस जेल में ले जा रही थी तो दिन के २ वजे ठीक पुलिस चौकी के सामने २०० मुसलमानों ने सत्या-ग्रहियों पर लाठियों ग्रौर चाकुग्रों से हमला कर दिया। इसमें १३ सत्याग्रहियों को बड़ी चोटें ग्रायों। किन्तु तुलजापुर के इस लोमहर्षक काण्ड ने सत्याग्रह करनेवालों की संख्या को घटाने के स्थान पर बढ़ा दिया ग्रौर ग्रव हैदरावाद सरकार इस सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए कुछ सन्धि-चर्चा के लिए तैयार हो गयी।

सन्धि-चर्चा की विफल वार्ता—२७ मार्च को हैदरावाद राज्य के पुलिस व जेल-विभाग के महानिदेशक श्री एस० टी० हालिन्स नवाव श्री यारजंग वहादुर किमश्तर गुलवर्गा जिला के साथ गुलवर्गा जेल में महात्मा नारायण स्वामी, श्री चाँदकरण शारदा, लाला खुशहालचन्द खुर्सन्द ग्रादि नेताग्रों से मिले ग्रीर उनसे वातचीत में इस वात को स्वीकार किया कि ग्री३म् का ऋण्डा फहराने, यज्ञशालायें ग्रीर हवनकुण्ड वनाने, समाज-मिन्दरों को वैद्य स्वीकार करने में निजाम सरकार को कोई ग्रापत्ति नहीं है। नये समाज-मिन्दर यदि ऐसे स्थान पर बनाये जाएँ जहाँ साम्प्रदायिक संघर्ष होने की कोई ग्राग्रंका न हो तो ऐसे मिन्दरों को बनाने में भी शासन द्वारा कोई वाद्या नहीं डाली जायेगी। धर्म-प्रचार की स्वतन्त्रता देने को निजाम सरकार तैयार है। ग्रतः ग्रार्य-सत्याग्रह को स्थिगत कर दिया जाना चाहिए।

निजाम सरकार के प्रस्ताव पर महात्मा नारायण स्वामी ने स्वामी स्वतन्त्रानन्त्र को जेल में परामर्श के लिए बुलाया और अपना यह विचार प्रकट किया कि यदि हमारी सव माँगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो सार्वदेशिक सभा सत्याग्रह स्थिगत कर सकती है। मिस्टर हालिन्स ने यह आशा प्रकट की कि सरकार और जनता के प्रतिनिधि शीघ्र ही एकत्र होकर इस योजना पर विचार करेंगे। ३ एप्रिल को स्वामी स्वतन्त्रानन्द तथा मन्त्री सत्याग्रह-समिति को गुलवर्गा जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने एक पत्र में समभौते की शतों पर विचार करने के लिए आर्य प्रतिनिधियों को भेजने के लिए निमन्त्रण दिया। इस पत्र के आधार पर तार द्वारा निमन्त्रित नेता ६ एप्रिल को गुलवर्गा में एकत्र हुए। इनमें हिन्दू-महासभा के सभापति श्री विनायक दामोदर सावरकर और लोकनायक श्री माघव श्रीहरि अणे भी थे। किन्तु इसी समय निजाम सरकार की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई कि आर्य नेताओं से समभौते की कोई बातचीत नहीं हो रही है। वस्तुतः सन्धि-वार्ता भंग होने का यह कारण था कि इस समय हैदरावाद में मुसलमानों की एक कट्टर साम्प्रदायिक संस्था मजलिसे-इत्तिहादुल्मुसल्मीन सन्धि-चर्चा भंग करने पर तुली हुई थी। उसने सरकार पर यह दवाव डाला कि आर्यसमाज के साथ कोई समभौता न किया जाय। इस कारण शासन ने सन्धि-चर्चा वन्द कर दी और सत्याग्रह पूरे वेग के साथ पुनः चल पड़ा।

पंचम सर्वाधिकारी (२२ एप्रिल से ४ मई तक)—राजगुरु श्री घुरेन्द्र शास्त्री (स्वामी ध्रुवानन्द) के वाद पंचम सर्वाधिकारी विहार प्रान्त के सुप्रसिद्ध लोकसेवक ग्रीर नेता पण्डित वेदव्रत वानप्रस्थी (स्वामी अभेदानन्द) पाँचवें सर्वाधिकारी नियुक्त हुए। श्रापका जन्म यद्यपि संयुक्त प्रान्त के वस्ती जिले में हुग्रा था, किन्तु आपने ग्रपना कार्य-

क्षेत्र विहार प्रान्त को वनाया। १६१३ में ग्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने ग्रौर संस्कृत का ग्रध्ययन करने के बाद वह भार्यसमाज की भ्रोर श्राकृष्ट हुए। पहले वह कट्टर सनातन-धर्मी थे। किन्तु धर्मों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करने के वाद उनकी प्रवृत्ति ग्रार्यसमाज की म्रोर हुई। १९१३ में वह म्रार्यसमाज के नियमानुसार सदस्य वने ग्रौर १९१५ से म्राप विहार में लेखनी और वाणी द्वारा आर्यसमाज का प्रचार करने लगे। उन्होंने विहार में एक गुरुकूल की स्थापना करने में योगदान दिया । ग्रार्थसमाज के साथ-साथ वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संग्राम में भी भाग लेते रहे ग्रौर कांग्रेस-ग्रान्दोलन में जेल गये। १६३४ में विहार के भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए वनायी गयी 'श्रखिल भारतीय ग्रार्यसमाज रिलीफ सोसायटी' के प्रधानमन्त्री का कार्य आपने वड़ी योग्यतापूर्वक सम्पन्न किया। १६३५-३६ में वह विहार ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान चुने गये। विहार के सामाजिक जीवन ग्रौर ग्रार्यसमाज के क्षेत्र में उनका वड़ा नाम था। वह विहार के वड़े लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित नेता थे। उनके सर्वाधिकारी वनने से विहार प्रान्त को अपूर्व गौरव का अनुभव हुआ और उन्होंने सर्वाधिकारी बनते ही बिहार तथा संयुक्त प्रान्त के नगरों में दौरा करके सत्याग्रह के लिए घन-संग्रह का श्रीर सत्याग्रहियों को प्राप्त करने का वड़ा प्रयास किया। मध्य प्रान्त में उनके दौरे से विशेष जागृति उत्पन्न हुई। ग्रपने सत्याग्रह के लिए उन्होंने पाँच मई का दिन निश्चित किया और पुसद के केन्द्र से सत्याग्रह करने का निश्चय किया।

१६२० में लोकनायक माधव श्री हिर श्रणे ने जंगल-सत्याग्रह इसी स्थान से ग्रारम्भ किया था। यह स्थान वैन गंगा नदी पर था, ग्रीर यह हैदरावाद ग्रीर मध्य प्रान्त की सीमा थी। यहाँ एक मन्दिर में सत्याग्रही शिविर की स्थापना की गयी। लाहौर, कराची, सहारनपुर, कोटद्वार, घामपुर, लखनऊ, बाँदा ग्रादि हैदरावाद राज्य से बाहर के स्थानों से तथा मोमिनावाद, तुलजापुर, गुलवर्गा, तिलौनी, उस्मानावाद, हैदरावाद, वीदर, रायपुर श्रादि रियासत के विभिन्न स्थानों से जत्थे यहाँ ग्राने लगे। एक जत्थे में शाहपुरा के एक मुसलमान भाई श्री फय्याज ग्रीर पाँच सिक्ख भी थे। मद्रास प्रान्त के बैजवाड़ा से भी सत्याग्रही यहाँ पहुँचे। वानप्रस्थी जी के साथ ५०० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। ३०० सत्याग्रही तो स्पेशल गाड़ी से ग्राये थे ग्रीर २०० विहार प्रान्त से ग्राये थे। नदी पार करने के बाद पुलिस ने सत्याग्रहियों को हदगाँव में गिरफ्तार किया ग्रीर जिला मजिस्ट्रेट ने वानप्रस्थी जी को दो वर्ष तथा ग्रन्य सत्याग्रहियों को डेढ़ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया।

षष्ठ सर्वाधिकारी (१ मई से १ जून)—छठे सर्वाधिकारी पंजाब के सुप्रसिद्ध स्रायंसमाजी नेता महाशय कृष्ण बनाये गये। उन्होंने १ मई से १ जून तक सत्याग्रह का संचालन किया। वह अखिल भारतीय सत्याग्रह के लिए पंजाब प्रान्त से चुने गये दूसरे डिक्टेटर थे। उस समय आर्य नेताओं का यह प्रयत्न था कि निजाम सरकार की जेलों को भर दिया जाय। महाशय कृष्ण को पंजाब का सर्वमान्य नेता होने के कारण अपने प्रान्त का पूरा सहयोग प्राप्त था और सर्वाधिकारी बनने के बाद उन्होंने पंजाब में दौरा करके सत्याग्रह के लिए अमूतपूर्व जागृति उत्पन्न की। तीन सप्ताह बाद जब २७ मई को उन्होंने लाहौर से हैदराबाद के लिए प्रस्थान किया, तवतक वह ७१ हजार रुपये और १००० सत्याग्रही एकत्र करने का संकल्प पूरा कर चुके थे। महाशय कृष्ण पंजाब के

पुराने आर्यसमाजी नेता और प्रसिद्ध पत्रकार थे। वर्षों तक आप आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री रहे थे। आर्यसमाज के विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्र उर्दू में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उनका दैनिक उर्दू पत्र प्रताप भी आर्य-जगत् में बहुत लोकप्रिय था। उनकी ओजस्त्री वाणी और लेखनी ने पंजाब में सत्याग्रह के लिए अद्वितीय जनजागरण उत्पन्न किया। उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने से पहले बहुत-सी भ्रान्तियों का निवारण करना उचित समक्ता, और एक घोषणा में इस बात पर बल दिया कि "हमारा युद्ध निजाम से नहीं, अपितु पक्षपातपूर्ण निजामशाही से है जिसके कारण लाखों हिन्दुओं के अधिकार खतरे में पड़े हुए हैं।" आपने यह भी कहा कि वैसे तो निजामशाही से हमें कई शिकायतों हैं किन्तु सर्वप्रथम इन दो मांगों को पूरा किया जाना चाहिए—(१) हमें वैदिक धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वाधीनता हो और हम तदनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें, (२) नये आर्यसमाज स्थापित करने, नये आर्यसमाजमन्दिर और यज्ञशालायें बनाने और पुराने मन्दिरों की मरम्मत करने की पूर्ण स्वाधीनता हो।" महाशय जी को इस सत्याग्रह-संग्राम की विजय में ग्रटल विश्वास था। उन्होंने गुजरात के श्री ज्ञानेन्द्र सिद्धान्तभूषण तथा हैदराबाद के श्री विनायकराव विद्यालंकार वार-एट-लां को कमशः सातवां और आठवां सर्वाधिकारी नियुक्त किया।

जनकी यह योजना थी कि मई मास में पांच हजार व्यक्तियों द्वारा सत्याग्रह किया जाय। इस समय मद्रास प्रान्त में पण्डित धमंदेव विद्यावाचस्पित तथा पंजाब में श्री बुद्धदेव विद्यालंकार ने अपने दौरों से सत्याग्रह के लिए जनता में वड़ी जागृति उत्पन्न की। होशियारपुर, लाहौर, लखनऊ, वृन्दावन, कराची, सिन्ध, अजमेर श्रादि विभिन्न नगरों के जत्थे सत्याग्रह के लिए हैदराबाद की सीमा पर पहुँचने लगे। इनमें श्रार्थ स्वराज्य सभा लाहौर का जत्था इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इसका नेतृत्व सिक्ख नेता श्री मदनसिंह गागा कर रहे थे। ये १६१४-१५ वाले लाहौर-षड्यन्त्र में २० वर्ष का काराबास भोग चुके थे। ग्रापका श्री सावरकर से अच्छा परिचय था। उन्होंने लाहौर में अपनी विदाई-सभा में कहा था—"यह समकता भूल है कि यह धान्दोलन साम्प्रदायिक है। यदि मैं मस्जिद बनवाने के लिए गांव में चन्दा एकत्र कर सकता हूँ तो हैदराबाद में हिन्दुओं के स्वत्वों की रक्षा के लिए ग्रपने प्राणों की बाजी भी लगा सकता हूँ । हम किसी भी संस्कृति को गिराने के लिए नहीं तुले हुए हैं। किन्दु ग्रपने ग्रिवकारों के लिए हम अवश्य लड़ेंगे।"

४ जून को सर्वाधिकारी महाशय कृष्ण ने सत्याग्रह के लिए मनमाड से प्रस्थान किया। प्रस्थान से पहले एक विराद् सभा में विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए महाशय कृष्ण ने एक ग्रत्यन्त ओजस्वी भाषण में कहा—"जेलों के रोमांचकारी समाचार सत्याग्रहियों को भयभीत नहीं कर सके। हाँ, उनसे हमें प्रोत्साहन ग्रवश्य मिला है। हमारी दृढ़ता ने वस्तुतः निजाम सरकार के सारे शासन-यन्त्र को ढीला कर दिया है। यह तो भूठा प्रचार किया जा रहा है कि सत्याग्रह वन्द होनेवाला है। इसका उत्तर में यही दूंगा कि मेरे साथ विभिन्न केन्द्रों से १२०० सत्याग्रही इस संग्राम में कूदेंगे।" ५ मई को दोपहर तीन वजे छठे सर्वाधिकारी महाशय कृष्ण कृष्ण स्पेशल गाड़ी में मनमाड से ग्रोरंगावाद के लिए रवाना हुए। ५ वजे ग्रौरंगावाद पहुँचने पर जब उन्हें पुलिस इन्स्पेक्टर ने नगर में प्रवेशन करने का जिलाधीश का ग्राज्ञापत्र दिखाया तो महाशय कृष्ण ने इस ग्राज्ञा को मानने से इन्कार किया ग्रौर दर्शकों की विशाल भीड़ को सम्बोधित करके भाषण देना ग्रारम्भ

किया। पुलिस ने उन्हें तथा उनके साथी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। महाशय कृष्ण को दो वर्ष का कठोर तथा एक मास का सादा कारावास का दण्ड दिया गया।

सातवें सर्वाधिकारी गुजरात के श्री पण्डित ज्ञानेन्द्र सिद्धान्तभूषण थे। उन्होंने ६ जून से अपना कार्य-भार सम्भाला। उनका जन्म गुजरात के सुप्रसिद्ध नगर वड़ीदा में सन् १६१० में हुया था। वचपन में उनको माता-पिता के दु:सह वियोग का दु:ख सहन करना पड़ा। वड़ी कठिनाई से उन्होंने विद्याभ्यास किया। हाईस्कूल में ईसाई शिक्षक से घर्म-विषयक विवाद होने पर उनकी प्रवृत्ति घार्मिक ग्रध्ययन की ग्रोर हो गयी। उन्होंने तीन वर्ष तक दयानन्द उपदेशक विद्यालय लाहौर में गम्भीर श्रध्ययन किया। इसे सम्पन्न करने के बाद वह एक वर्ष तक पंजाब में घर्म-प्रचार का कार्य करते रहे, और बाद में गुजरात चले आये। गुरुकुल सूपा में कुछ समय तक अध्ययन करने के वाद उन्होंने स्वतन्त्र रूप से प्रचार ग्रारम्भ कर दिया। उनके ग्रोजस्वी भाषणों ग्रीर गम्भीर लेखों का वस्वई तथा गुजरात की जनता पर वड़ा प्रभाव पड़ा। सर्वाधिकारी बनने के बाद उन्होंने गुजरात ग्रीर राजस्थान का दौरा करते हुए ग्रानन्द, पूना, भावनगर, पौरवन्दर, राजकोट, सूरत ग्रीर वड़ौदा में व्याख्यान दिये ग्रीर सत्याग्रह के लिए धन-संग्रह किया। इस समय तक विभिन्न प्रान्तों से लगभग १० हजार सत्याग्रही जेल जा चुके थे। वर्मा ग्रौर ग्रफीका जैसे दूरवर्ती प्रदेशों से भी सत्याग्रही जत्थे निरन्तर हैदराबाद ग्रा रहे थे। वर्षा शुरू हो जाने से रास्ता खराव हो जाने के कारण पुसद-केन्द्र वन्द कर दिया गया ग्रीर इसके स्थान पर श्रकोला रेलवे स्टेशन के निकट वाशिम में नया केन्द्र स्थापित किया गया। यहाँ से १५ मील दूर कन्हेर गाँव में सत्याग्रह करने की बड़ी सुविधा थी। इसी समय संयुक्त प्रान्त में श्री शिवदयालु के प्रयत्न से सौ-सौ सत्याग्रहियों के ग्राठ दल तैयार हुए। विभिन्न गुरुकुलों, आर्यसमाजों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिदिन वड़ी संख्या में सत्याग्रह किया। २१ जून, की रात को सातवें सर्वाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र शोलापुर पहुँचे ग्रीर ग्रगले दिन प्रातःकाल गुलवर्गा पहुँचकर उन्होंने ग्रपने साथियों के साथ सत्याग्रह किया। उन्हें १८ महीने के कठोर कारावास का दण्ड हुआ।

माठवें सर्वाधिकारी श्री विनायकराव विद्यालंकार वार-एट-लॉ थे। सर्वाधिकारी होने के समय वह हैदरावाद के सबसे वड़े सुलतान वाजार आर्यसमाज के तथा निजाम-राज्य की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। वह हैदरावाद हाईकोर्ट के जज पण्डित के अवराव के सुपुत्र एवं हैदराबाद आर्यसमाज के प्रमुख आधार-स्तम्भ थे। उनका सारा जीवन आर्यसमाज और समाज-सुधार के लिए समर्पित था। उनकी गणना हैदरावाद के प्रमुख वकीलों में की जाती थी। उन्होंने निजाम राज्य द्वारा आर्यसमाज के बारे में प्रसारित अनेक प्रकार की मिथ्या आन्तियों का सफलतापूर्वक निराकरण किया। उन्होंने स्वयमेव २२ जुलाई का दिन अपने सत्याग्रह के लिए निर्धारित किया और एक हजार सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह करने का निर्णय किया। इससे पहले उन्होंने सारे भारत में दौरा करके अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा सत्याग्रह के लिए प्रबल उत्साह का वातावरण उत्पन्त किया। उनका यह लक्ष्य था कि हैदराबाद राज्य से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाए। इनके द्वारा निर्धारित तिथि २२ जुलाई से पहले ही इनके साथ सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रही वहुत बड़ी संख्या में हैदराबाद के सीमावर्ती नगरों में पहुँचने लगे। अजमेर की सत्याग्रह-समिति ने पण्डित

जियालाल के प्रयास से सिकन्दराबाद गुरुकुल के याचार श्री पण्डित देवेन्द्रनाथ शास्त्री की यघ्यक्षता में सत्याप्रहियों की एक स्पेशल गाड़ी १६ जुलाई को मनमाड भेजी और प्रतिमास अजमेर से एक विशेष गाड़ी भिजवाने की घोषणा की। २२ जुलाई को श्री विनायकराव विद्यालंकार ने सत्याप्रह करना था। इससे पहले हिन्दू-महासभा के नेता श्री भोपटकर की गिरफ्तारी के वाद हिन्दू महासभा द्वारा भेजे जानेवाले सत्याप्रही जत्यों की संख्या वढ़ने लगी। २६ जून को कर्नल वेजवुड वेन ने पालियामेण्ट में हैदरावाद की जेलों में वन्द सत्याप्रहियों के वारे में प्रश्न उठाया। आर्यसत्याप्रह-समिति ने भारत-मन्त्री तथा वायसराय को मेमोरेंडम भेजकर हैदरावाद-सत्याग्रह की और तथा निजाम सरकार की जेलों में किये जानेवाले नृशंस व्यवहार की ओर उच्चाविकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। वायसराय ने निजाम सरकार से इस आन्दोलन के वारे में काफी पूछताछ की और इस समस्या को संतोषजनक रीति से सुलकाने के लिए बल दिया।

#### (७) सत्याग्रह की समाप्ति और ग्रार्यसमाज की विजय

सुधारों की घोषणा—इन सब वातों का निजाम सरकार पर प्रभाव पड़ा और उसने १६ जुलाई को राज्य में नवीन सुघारों की घोषणा की। निजाम सरकार सम्भवतः यह नहीं चाहती थी कि हैदराबाद के सुप्रतिष्ठित वकील श्री विनायकराव विद्यालंकार हैदराबाद के सत्याग्रहियों की विशाल संख्या के साथ सत्याग्रह करें और राज्य में इससे संकटपूर्ण स्थित उत्पन्न हो। ग्रतः सुघारों की घोषणा श्री विनायक राव विद्यालंकार के सत्याग्रह की घोषित तिथि से ३ दिन पूर्व ही कर दी गयी थी।

इस घोषणा के वाद सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा ने नागपुर में सम्पन्न हुई अपनी २४-२५ जुलाई की बैठक में सत्याग्रह को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया श्रीर सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—"सभा ने १ जुलाई का फरमान भीर १६ जुलाई का घोषणापत्र पढ़ा। जिस प्रकरण में नागरिक स्वाबीनता की चर्चा है, स्रार्यसमाज की माँगों के साथ केवल वही सम्वन्धित है। उसमें घोषित किया गया है कि कुछ ग्रन्य राज्यों के समान निजाम राज्य में संस्थाग्रों के वनाने पर कोई पावन्दी नहीं है। सार्वजनिक सभाग्रों के विषय में भी उदारता से काम लिया है ग्रीर कौंसिल की यह सिफारिश स्वीकार की गयी है कि ग्रधिक-से-ग्रधिक स्वाधीनता दी जाय। श्रविकारी सार्वजनिक शान्ति भंग होने की सम्भावना होने पर ही सभा को रोक सकेंगे। सभा यह समसती है कि इस घोषणा द्वारा आर्यसमाजियों को भी सभा करने, संस्था वनाने, श्रार्यसमाजों का उद्घाटन भीर सत्संग करने का श्रवाधित अधिकार दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रवतक के सब प्रतिबन्ध रद्द कर दिये जायेंगे, किन्तु उन नियमों को जिनके कारण धार्मिक अनुष्ठानों पर भी प्रतिबन्ध लगते हैं, इस घोषणा द्वारा रह समभे जायेंगे या नहीं, इस विषय में सन्देह रह जाता है; इसलिए इस प्रश्न का स्पष्टीकरण ग्रावश्यक है। परामशंदात्री समिति के विषय में सभा की सम्मति है कि जिस प्रकार के घामिक, सांस्कृतिक ग्रीर मौलिक ग्रधिकारों के लिए ग्रार्यसमाज लड़ रहा है, वे तहकीकात के विषय नहीं बनाये जाने चाहिए, विशेषकर एक ऐसी समिति द्वारा जिसका सम्बन्ध एक सरकारी विभाग (ग्रमूरे मजहवी) से हो ग्रीर जिसको केवल गुप्त रिपोर्ट देने का ग्रिविकार हो। ग्रतः यह सभा प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त से निवेदन करती है कि वे स्थित स्पष्ट करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें। सभा सत्याग्रह-समिति को ग्रादेश देती है कि दूसरे ग्रादेश तक सत्याग्रही जत्थों को वहीं रुकने की ग्राज्ञा दे दी जाय, जहाँ वे रुके हुए हैं।" एक ग्रन्य प्रस्ताव द्वारा हैदराबाद के धर्म-युद्ध में सहायता के लिए ग्रायं तथा हिन्दू जनता के प्रति ग्राभार प्रकट किया गया तथा समाचार-पत्रों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गयी जिन्होंने ग्रपनी सहानुभूति से संग्राम के उचित ध्येय को प्राप्त करने में सहायता पहुँचायी थी।

सार्वदेशिक सभा के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त हैदरावाद के उच्च अधिकारियों से मिले और सुधार-योजना के नागरिक और धार्मिक स्वाधीनता से सम्बद्ध अंशों के बारे में स्पष्टीकरण की माँग की। शुरू में निजाम सरकार ने ऐसा स्पष्टीकरण देने से इन्कार किया। जब सार्वदेशिक सभा इस स्पष्टीकरण पर अड़ गयी तो निजाम सरकार ने सभा को अपना एक प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा। इसके लिए श्री देशवन्धु गुप्त सभा की ओर से हैदरावाद भेजे गये।

निजाम की सुघार-योजना बड़ी व्यापक थी श्रीर उसमें राज्य की भावी शासन-पद्धित के सभी श्रंगों—विधानसभा के स्वरूप, कार्यकारिणी की रचना, निर्वाचन-नियम, घारा सभा में विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या श्रादि पर प्रकाश डाला गया था। श्रार्यसमाज इसमें केवल श्रपने से सम्बद्ध दो श्रंशों का स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता था। इनके वारे में सुघार-योजना में निम्नलिखित घोषणा की गयी थी—

नागरिक स्वाधीनता—सार्वजनिक सभा करने के लिए प्रथम ग्राज्ञा लेनी ग्रावश्यक न होगी, सूचना ग्रवश्य देनी होगी। सभा में यदि उनके कारण राजद्रोह ग्रथवा साम्प्र-दायिक वैमनस्य उत्पन्न होने की सम्भावना होगी तो रोकी जा सकेंगी। किन्तु सभा के संयोजक को ग्रधिकार होगा कि वह विशेषाज्ञा के विरुद्ध ग्रपील कर सके। समाचारपत्र ग्रादि के विषय में ब्रिटिश भारत के ग्रनुष्प ही नियम बनाये जायेंगे। जहाँ तक संस्थाओं का सम्बन्ध है, ये स्वतन्त्र रूप से भी बन सकेंगी।

धार्मिक स्वाधीनता—सुधार-कमेटी ने घार्मिक शिकायतों की जाँच के लिए जाँच-कमेटी विठाने का निर्णय किया, जिसमें हिन्दू-मुसलमानों का तथा इन दोनों जातियों के प्रतिनिधियों में सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का समान ग्रनुपात रखा गया। निजाम ने घोषणा की कि उनकी सदैव यह इच्छा रही है कि व्यक्तिगत प्रबन्ध की ग्रपेक्षा एक सभा का होना, जो धार्मिक भगड़ों का निर्णय करे, ग्रधिक लाभदायक होगा। उन्होंने ग्राशा प्रकट की कि यह सभा ग्रासफिया राज्य के पुरातन गौरव को स्थिर रखेगी।

यार्यसमाज द्वारा माँग किये जाने पर उपर्युक्त प्रश्नों के बारे में निजाम सरकार ने ३ ग्रगस्त, १६३६ को एक स्पष्टीकरण प्रकाशित किया। इसमें सभाग्रों ग्रौर संस्थाग्रों की स्थापना के बारे में यह कहा गया था कि—"सुघार-योजना का यह ग्रंश कि इसकी व्यवस्था के लिए कोई कानून नहीं है, समस्त सभाग्रों ग्रौर सोसायिटयों पर लागू होता है, चाहे वे घार्मिक हों या ग्रन्य प्रकार की। घार्मिक मामलों के लिए परामर्श-सिमिति की व्याख्या करते हुए कहा गया कि इसका सम्बन्ध उस रीति-नीति से होगा जिसके ग्रनुसार कानून ग्रौर व्यवस्था की दृष्टि से घार्मिक ग्रधिकारों से सम्बन्धित कोई कायदा-कानून बनाया तथा प्रचलित किया जायगा। यह कमेटी उन तरीकों को वतलायेगी जिनके द्वारा कानून ग्रौर व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए घार्मिक ग्रधिकारों का उचित उपयोग हो

सके। सरकारी नीति सार्वजनिक शान्ति को दृष्टि में रखते हुए जनता को ग्रधिक-सेग्रधिक सुविधायें देने की है। सार्वजनिक ग्रौर धार्मिक सभाग्रों के लिए ग्रधिक उदार
नियम होंगे। जो धार्मिक कृत्य या सभायें निजी मकानों में होंगी, उनके लिए सूचना देना
ग्रावश्यक नहीं होगा। किसी मकान का घिरा हुग्रा ग्रहाता भी मकान की परिभाषा में
ग्रा जाता है। धार्मिक जुलूसों के बारे में इसमें यहकहा गया था कि इनके लिए पहली बार
ही ग्राज्ञा लेने की ग्रावश्यकता होगी। सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से यह ग्रावश्यक है
कि इस ग्राज्ञा में मार्ग ग्रादि का निर्धारण हो, जिसका भविष्य में भी। ग्रंजुसरण होगा।

चार्मिक मन्दिरों और सार्वजनिक उपासनागृहों के लिए इस वक्तव्य में कहा गया था— "वर्तमान नियम केवल उन्हीं भवनों को स्वीकार करते थे, जो सदैव पूजन ग्रादिः में प्रयुक्त होते हैं। ग्रव यह स्वीकार किया जाता है कि जातियों के रिवाज भिन्न-भिन्न होते हैं। ग्रार्थसमाज का रिवाज इस वात में भिन्न है कि उसकी धार्मिक सभायें हवन, यज्ञ और सम्मिलित प्रार्थनायें किराये के प्राइवेट मकानों में भी लगती हैं और मकानों की कोई स्थायी पवित्रता नहीं होती है। इनमें किसी समय भी साप्ताहिक सत्संगों का होना वन्द हो सकता है। साथ ही यह मकान कालान्तर में सार्वजिनक उपासना-मित्दरों का रूप ले सकते हैं। जबतक मकान स्थायी रूप से धार्मिक सत्संगों के लिए प्रयुक्त होंगे, किसी प्रकार की ग्राज्ञा लेने की ग्रावश्यकता न होगी। किन्तु जो इमारतें उपासना के लिए नयी बनायी जायेंगी ग्रथवा खरीदी जायेंगी, उनपर सार्वजिनक उपासना-मित्दरों पर लागू होनेवाले साधारण नियम प्रयुक्त होंगे। इन नियमों को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्राइवेट पाठशालाओं ग्रीर स्कूलों के वारे में सरकार को यह सुकाव मिला है कि ग्राज्ञा लेने के स्थान पर केवल सूचना देना ही पर्याप्त होगा। सरकार इस सम्बन्ध के नियमों की जाँच-पड़ताल करेगी ग्रीर इसपर विचार किया जायगा।"

सत्याग्रह की समाष्ति—निजाम सरकार के स्पष्टीकरण की उपर्युक्त विज्ञप्ति के वाद नागपुर में सार्वदेशिक सभा की ग्रंतरंग सभा का एक विशेष ग्रधिवेशन हुग्रा ग्रीर इसमें इस विज्ञप्ति पर सन्तोष प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव द्वारा सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा की गयी। इसमें कहा गया था—''निजाम सरकार की व ग्रगस्त की विज्ञप्ति पर, जिसमें सार्वदेशिक सभा की शंकाग्रों का समाधान किया गया है, विचार करके तथा उसमें निहित समभौते की भावना को देखकर सभा सत्याग्रह को जारी रखना ग्रनावश्यक समभती है तथा सत्याग्रह-कमेटी को ग्रादेश देती है कि जत्थों को भंग कर दे। सभा की सम्मित में उपर्युक्त स्पष्टीकरण से ग्रायंसमाज की माँगें पूरी करने का प्रयत्न किया गया है।" इस प्रस्ताव के ग्रनुसार सार्वदेशिक सभा ने सत्याग्रह बन्द कर दिया। १७ ग्रगस्त को निजाम के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित एक विशेष फरमान द्वारा सत्याग्रह के सभी वन्दियों को निजाम सरकार ने मुक्त करने की ग्राज्ञा प्रसारित की। इस प्रकार यह सत्याग्रह सफलतापूर्वक समाप्त हुग्रा।

१९ ग्रगस्त को कारागार से मुक्त होने पर सभी सर्वाधिकारी वस्वई ग्राये और उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—"सत्याग्रह-ग्रान्दोलन के इतिहास में ग्रायं-सत्याग्रह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रत्यधिक उत्तेजित किये जाने पर भी सत्याग्रही सर्वथा ग्राहिसक ग्रीर शान्त वने रहे। सत्याग्रह की सफलता का श्रेय कष्ट उठानेवाले सत्याग्रहियों और शहीदों को है। सन्तोष का विषय है कि निजाम हैदराबाद ने हमारी मांगें स्वीकार कर

ली हैं।" दिल्ली में सर्वाधिकारियों का ग्रिभनन्दन करते हुए श्री गुप्त ने यह सत्य ही कहा था—"हमारे सैनिकों ने ग्रापके नेतृत्व में सत्य ग्रीर पिवत्रता का जो ग्रादर्श उपस्थित किया है उससे सारे देश का मस्तक ऊँचा हुग्रा है। ग्रापने सहस्रों ग्रायों को प्रेरणा तथा स्फूर्ति दी है।" महाशय कृष्ण ने इस ग्रवसर पर कहा कि "कोई यह न समसे कि निर्व लता के कारण हमने समसौता किया है। देशपूज्य महात्मा गांधी, पिछत नेहरू तथा डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद तक ने हमारी सफलता को स्वीकार किया है। ग्रव हमें ग्रपनी शक्ति का ग्राभास हो गया है। हमारा समाज मरने के नहीं, जीने ग्रीर उठने के लिए ग्रपना ग्रस्तित्व रखता है। हैदराबाद जैसी शक्तिशाली रियासत से भी हम ग्रपनी न्यायपूर्ण मांगें मनवाने में सफल हुए हैं।"

द्वितीय सर्वाधिकारी श्री चाँदकरण शारदा ने इस ग्रवसर पर ग्रपने ग्रत्यन्त संक्षिप्त भाषण में एक महत्त्वपूर्ण वात यह कही थी कि "हैदरावाद रियासत पर खर्चे-समेत जो डिग्री हुई है, उसे वसूल करने की हमें तैयारी तुरन्त कर देनी चाहिए। ग्रव व्याख्यान देने का समय नहीं रहा है।" इससे उनका यह ग्राशय था कि हैदरावाद के सत्याग्रह में सार्वदेशिक सभा ग्रीर ग्रार्य जनता का जो लाखों रुपया व्यय हुग्रा है, वह हैदराबाद रियासत से वसूल किया जाना चाहिए।

श्री घनश्यामिसह गुप्त ने इस कार्य को महात्मा गांधी की सहायता से सम्पन्न किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे इस वारे में निजाम शासन के मुख्य-मन्त्री सर अकवर हैदरी से खुद बातें करना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपने एक मित्र एडवोकेट वैद्य द्वारा शासन से हरजाने की रकम की माँग की अ किन्तु शासन ने कुछ भी रकम देना अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे महात्मा गांधी से मिले। उनको सारी स्थित स्पष्ट की और जब वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो गये तो उन्हें श्री गुप्त ने सर अकवर-हैदरी को इस विषय में पत्र लिखकर और टेलीफोन से बात करके १५ लाख रुपये आर्य-समाज को देने के लिए कहा। गांघीजी का विश्वास था कि हैदरावाद राज्य इस राशि को देने से कुछ गरीव नहीं हो जायगा और आर्यसमाज के लिए यह बहुत बड़ी राशि है। उन्होंने अपने पत्र में इस बात को पर्याप्त कड़े शब्दों में लिखा और हैदरावाद शासन को उनकी वात माननी पड़ी। श्री गुप्त के शब्दों में "उन्होंने (निजाम सरकार ने) १५ लाख रुपये हम आर्यसमाज वालों को दिया जिससे न केवल सत्याप्रहियों के आने-जाने का खर्च ही पूरा हुआ, अपितु उनके अपने घन्घों में जो हानि हुई थी, उसका भी आंशिक हरजाना मिला।"

सत्याग्रहियों की संख्या—हैदरावाद के घर्म-युद्ध की सफलता का बहुत बड़ा कारण विभिन्न प्रान्तों की ग्रार्य जनता का इसमें पूरा सहयोग देना था। भारत के सभी प्रान्तों ने इसमें सत्याग्रही भेजे। निम्नलिखित तालिका में यह बताया गया है कि किस प्रदेश से कितने व्यक्ति सत्याग्रह करके जेल गये। यह सूची सत्याग्रह-केन्द्रों से प्राप्त सूचना के ग्राचार पर सार्वदेशिक सभा द्वारा प्रकाशित की गयी है।

| ऋम-संख्या | प्रान्त                                | संख्या |
|-----------|----------------------------------------|--------|
| <b>?.</b> | पंजाव, सीमा प्रान्त, कश्मीर तथा दिल्ली | ३,१५७  |
| ₹.        | संयुक्त प्रान्त                        | २,०५४  |
| ₹.        | राजस्थान, मालवा                        | 880    |

| ४. विहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| i transili <b>di</b> 1948-transili di Gregoria di Santania. Na santania di Santania di Santania di Santania di Santania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | δ    |
| वंगाल े २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |
| ६. मध्य प्रान्त तथा वंदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | y :  |
| ७. वस्वई प्रोन्ति । ११ का २ वस्वई प्रोन्ति । ११ का १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5    |
| ा है दिन परितर के प्राप्त कर सिन्धा भिन्ने अवस्थान है है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8    |
| <b>्र मद्रास</b> । अस्य ी, शहर के के कुण अस्य हो <b>ह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ęij: |
| ीति हरि <b>ः</b> ति । ति । अस्ति <b>वर्मा</b> णि । या गामान ति केन्द्रमा प्रकेरकः) । ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| र्शिक्षा । विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विष्य व | 9 7  |
| १२: निजाम राज्य इं. इ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤' ' |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1  |

इससे यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक सत्याग्रही हैदरावाद राज्य और इसके बाद पंजाव, सीमा प्रान्त, दिल्ली तथा कश्मीर से आये थे। इन दोनों की संख्या आधे से श्रिधिक थी। बर्मा तथा असम जैसे सुदूरवर्ती प्रान्तों ने भी सत्याग्रही भेजे थे। जिस समय सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा की गयी थी, उस समय ५-५-३६ से पहले २००० सत्यागृही. विभिन्न केन्द्रों में केन्द्रीय-समिति द्वारा सत्याग्रह के ब्रादेशों की प्रतीक्षा में थे। इस प्रकार इस घर्मयुद्ध में भाग लेनेवालों की कुल संख्या १२,५६९ थी।

#### (८) हैदराबाद-सत्याग्रह के हुतात्मा

हैदराबाद के घर्म-युद्ध की सफलता का बहुत वड़ा श्रेय उन व्यक्तियों को है जिन्होंने इस सत्याग्रह-संग्राम में निजाम सरकार की जेलों में भीवण ग्रत्याचार को सहते हुए अपने प्राणों का विलदान किया। इन हुतात्माओं के पवित्र रक्त से सिचित होकर ही हैदरावाद राज्य में वैदिक घर्म का उद्यान पुष्पित एवं पल्लवित हुन्ना। हैदरावाद में श्रार्यसमाज के शहीद दो प्रकार के थे—सत्याग्रह से पहले ग्रीर बाद में धर्म-प्रचार के लिए शहीद होनेवाले व्यक्ति ग्रीर सत्याग्रह शुरू होने के बाद जेलों में जाकर स्वर्गवासी होनेवाले ग्रथवा कारावास से मुक्ति पाने के कुछ समय वाद दिवंगत होनेवाले शहीद। पिछले पृष्ठों में श्री वेदप्रकाश, श्री वर्मप्रकाश ग्रीर पण्डित श्यामलाल के हुतात्मा होने का परिचय दिया गया है। यहाँ सत्याग्रह-संग्राम में शहीद होनेवाले कतिपय व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

(१) श्री परमानन्द-- आप हरिद्वार के रहतेवाले थे और बचपन से आर्यसमाज के उत्साही कार्यकर्ता थे। ३० वर्ष की आयु में आप हैदराबाद-सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। राजूर में सत्याग्रह करके वन्दी हुए। पहले ये गुलबर्गा जेल में ग्रीर वाद में चंचलगुडा जेल में रहे। यहाँ १-४-३६ को उनका जेल में देहान्त हो गया। ग्रापके शव को देने में निजाम सरकार ने बड़ी बाघा प्रस्तुत की। अन्त में राज्य सरकार की पुलिस के उच्चतम ग्रविकारी एच० हालिन्स के हस्तक्षेप से ही शव प्राप्त हो सका। शव की डॉक्टरी परीक्षा से विदित हुग्रा कि उनकी दायीं भुजा पर तीन इंच लम्बा तिरछा घाव था। दायीं कोहनी और छाती पर भी घाव थे। कान के पास चोट लगी थी। नाक और मुंह से खुन

निकला था। सम्भवतः जेल में बैंतों की निर्मंम मार से ग्राप दिवंगत हुए। श्रापको इस सत्याग्रह के पहले शहीद होने का गौरव प्राप्त है।

- (२) श्री विष्णु भगवान तांडूरकर— ग्रापका स्वर्गवास हैदरावाद जेल में २-५-३१ को हुमा था। तांडूर गुलबर्गा जिले में है। इन्होंने गुलवर्गा में सत्याग्रह किया ग्रीर इन्हें कारावास का दण्ड दिया गया। ग्रापको गुलबर्गा से ग्रीरंगावाद ग्रीर फिर हैदराबाद जेल में रखा गया ग्रीर यहाँ दूसरे सत्याग्रहियों के साथ इतना पीटा गया कि ग्रापका तीस वर्ष की ग्रल्पायु में स्वर्गवास हो गया।
- (३) श्री सुनहरासिह— श्राप बुटाना जिला रोहतक पंजाव के रहनेवाले थे।

  ग्रीरंगाबाद जेल में प-६-३६ को ग्रापका स्वर्गवास हुआ। ग्रापका जन्म एक सम्पत्न जाटपरिवार में हुआ था। सत्याग्रह प्रारम्भ होने पर इनके गौने का दिन निश्चित हो चुका था।

  किन्तु ये उससे पहले ही सत्याग्रह-जत्थे में भर्ती होकर हैदराबाद चले गये। परिवारवालों

  ने इन्हें बहुत रोका, किन्तु ये ग्रपने सत्याग्रह के संकल्प पर ग्राडिंग वने रहे। महाशय
  कृष्णजी के साथ १ जून को ग्रापने ग्रीरंगावाद में सत्याग्रह किया ग्रीर गिरफ्तार हो गये।

  ग्रीरंगाबाद जेल में ये पुलिस के भीषण लाठी-चार्ज का शिकार हुए। इनके शव पर चोटों

  के ग्रनेक निशान थे। ग्रीरंगावाद में शहीद सुनहरासिह के देहावसान का समाचार मिलने

  पर शहर के ग्रनेक सम्भ्रान्त नागरिक इस शव को शहर में जुलूस के साथ श्मशान-भूमि

  तक लाना चाहते थे, किन्तु ग्रधिकारी इससे सहमत नहीं हुए ग्रीर उन्होंने नगरवासिशों को केवल ग्रन्तिम दर्शन के लिए श्मशान-भूमि ग्राने की ग्रमुमित दी। नागरिकों ने इस
- (४) श्री स्वामी कल्याणानन्द आप उत्तरप्रदेश में मुजपफरने के लिले के रहने-वाले थे। ग्रापकी ग्रायु सत्याग्रह शुरू होने के समय ७५ वर्ष की थी। समाचार-पत्रों में सत्याग्रह के समाचार पढ़कर ग्रापके मन में इस वृद्धावस्था में भी सत्याग्रह के लिए प्रवल इच्छा उत्पन्त हुई ग्रोर गुलबर्गा में सत्याग्रह करते हुए ग्राप वन्दी वनाये गये। जेल के भोजन से ग्रापका स्वास्थ्य गिर गया। ग्राप पेचिश के रोग से पीड़ित हो गये। उचित भोजन ग्रीर चिकित्सा तथा पथ्य न मिलने से ग्रापका रोग बढ़ता चला गया ग्रीर प्र जुलाई को जेल के हस्पताल में ग्रापकी मृत्यु हो गयी। कुछ समय तक ग्रापके देहावसान का समाचार गुप्त रखा गया। दो दिन वाद इसकी सरकारी रूप से घोषणा की गयी, किन्तु निधन का कोई कारण नहीं बताया गया।
- (५) श्री माधवराव सदाशिवराव—ग्राप हैदरावाद के उस्मानावाद जिले के लातूर-निवासी ३० वर्षीय नवयुवक थे। ग्रांय-सत्याग्रह में भाग लेने के बाद ग्राप गुलवर्गा-जेल में बन्दी बनाकर रखे गये। २६ मई, १६३६ के दिन कड़ी घूप में नंगे पैर काम करने के कारण उन्हें लू लग गयी। किन्तु जेल-ग्रधिकारियों ने उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की। उनकी हालत विगड़ती चली गयी। ग्रगले दिन प्रातःकाल वे वेहोश हो गये। काफी देर बाद उन्हें हस्पताल ले-जाया गया ग्रीर २५ मई को प्रातःकाल उनका देहावसान हो गया। जेल के ग्रधिकारियों ने उनका शव जनता को देने से इनकार किया ग्रीर कुछ सत्याग्रहियों की उपस्थित में जेलवालों ने ही उनका दाह-संस्कार किया।

(६) श्री चौधरी ताराचन्द-श्राप जिला मेरठ के निवासी थे। सत्याग्रह-संग्राम से कुछ समय पूर्व ही ग्रापका विवाह हुग्रा था। ग्राप ग्रार्य महाविद्यालय किरठल (जिला मेरठ) से सत्याग्रह के लिए चौचरी जगदेवसिंह सिद्धान्ती की ग्रध्यक्षता में जाने-वाले दल में सिम्मिलत हो गये और १७ एप्रिल को शोलापुर के शिविर में पहुँचे। सत्याग्रह का ग्रादेश मिलते ही ग्राप १६ एप्रिल को वार्सी-केन्द्र के लिए रवाना हो गये। ग्रापने २७ एप्रिल को तुलजापुर में सत्याग्रह किया। यहाँ ग्रापको जेल में वड़ी यातनायें दी गयीं और इनसे इनका शरीर निरन्तर जर्जर होता चला गया। सत्याग्रह बन्द होने पर वे १८ ग्रास्त को जेल से मुक्त कर दिये गये, किन्तु घर नहीं पहुँच सके। नागपुर पहुँचने तक जनकी हालत इतनी खराव हो गयो कि उन्हें वहाँ गाड़ी से उतार लेना पड़ा। २ सितम्बर, १६३६ को उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी स्मृति चिर-स्थायी बनाने के लिए ग्रायं-महाविद्यालय किरठल में बीर ताराचन्द बिलदान भवन का निर्माण किया गया है।

- (७) श्री अशर्फीलाल—आप बिहार प्रान्त के चम्पारण जिले के नरकटियागंजनिवासी थे। सत्याग्रह के समय आपकी आयु केवल १ वर्ष की थी, किन्तु आपमें धर्म का उत्साह इतना अधिक था कि आपको वृद्ध माता-पिता का मोह और नव-परिणीता पत्नी का प्रेम कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं कर सका और आप सत्याग्रह के लिए हैदराबाद पहुँचे; २२ मार्च को आपने सत्याग्रह किया और बन्दी बनाये गये। जेल में दी जानेवाली कठोर यातनाओं के कारण उनका स्वास्थ्य विगड़ गया। वे बीमार रहने लगे। जेल के अधिकारियों ने उनपर माफी माँगकर मुक्त होने के लिए बड़ा दवाव डाला, किन्तु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। सत्याग्रह की समाप्ति पर १४ अगस्त को उन्हें कारागार से मुक्त किया गया और घर पहुँचकर २६ अगस्त को आपका स्वर्गवास हो गया।
- (५) श्री पुरुषोत्तम ज्ञानी—आप मध्य प्रान्त के कर्मठ आर्यसमाजी कार्यकर्ता थे श्रीर ७२ वर्ष की आयु वाले मध्य प्रान्त के पहले सत्याग्रही थे। ११ मार्च, १६३६ को इन्दौर से ग्राये सत्याग्रही दल के साथ आर्यसमाज बुरहानपुर ने अपने वयोवृद्ध तपस्वी आर्य को सत्याग्रह के लिए विदाई दी। शोलापुर-शिविर में कुछ दिनों तक रहने के बाद आपने गुलवर्गा में सत्याग्रह किया। यहाँ कारागार में दो मास बाद आपको संग्रहणी हो गयी। जेल के अधिकारियों ने इन्हें बार-बार घर लौटने के लिए कहा, किन्तु ये ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। एक दिन इनके पुत्र प्राध्यापक शिवदत्त ज्ञानी इनसे मिलने जेल के फाटक पर आये, वहाँ जेल के ग्राधिकारियों द्वारा इन्हें अपने पुत्र से मिलने के लिए बुलाया गया और दुवारा जेल में अन्दर वापिस नहीं जाने दिया। इन्हें विवश होकर घर लौटना पड़ा। हैदराबाद के उर्दू अखवारों ने यह खबर छापी कि पुरुषोत्तम ज्ञानी ने माफी माँग ली है। जब इन्हें इस बात का पता लगा तो इन्होंने वीमारी की दशा में भी दूसरी बार सत्याग्रह किया। ये बन्दी बना लिये गये। किन्तु जेलवालों ने इन्हें वृद्ध कहकर छोड़ दिया। कुछ समय वाद २६ ग्रगस्त, १६३६ को ग्रापका देहावसान हुआ।
- (६) श्री सदाशिवराव पाठक—ये शोलापुर के तदोला ग्राम के निवासी ग्रीर ग्रपने पिता की इकलौती सन्तान थे। इन्होंने हिन्दू महासभा की ग्रोर से हैदरावाद राज्य में सत्याग्रह किया। जेल में इनसे पत्थर ढोने का काम लिया जाता था। इससे ये बीमार पड़ गये ग्रीर उचित इलाज न होने पर १३-५-३६ को इनका जेल में ही स्वर्गवास हो गया।
- (१०) श्री स्वामी सत्यानन्द—सत्याग्रह-संग्राम में भाग लेने के समय ग्रापकी ग्रायु ७८ वर्ष की थी। ये सम्भवतः सबसे ग्रधिक वृद्ध सत्याग्रही थे। ग्रापकी जन्मभूमि शाहजहाँपुर

जिला थी, किन्तु वैदिक धर्म के प्रचार लिए ग्रापने दक्षिण भारत को ग्रपना प्रधान कार्यक्षेत्र वनाया था, बंगलौर ग्रायंसमाज के नूतन भवन के निर्माण के लिए भगीरथ प्रयास किया था। जब ग्रापने १६३६ के हैदराबाद-सत्याग्रह में भाग लेने का निश्चय किया तो उनके हितैषियों ग्रौर प्रेमियों ने उन्हें इस बड़ी ग्रायु में सत्याग्रह करने से मना किया ग्रौर यह कहा कि ग्राप कर्नाटक में सत्याग्रह की वास्तिवक स्थित लोगों को बतायें, निजाम के ग्रत्याचारों पर प्रकाश डालें ग्रौर ग्रायंसमाज की मांगों का ग्रीचित्य साधारण जनता को समकायें। कुछ समय तक वे ऐसा प्रचार करते रहे।

किन्तु इनके मन में सत्याग्रह में भाग लेने की श्रदम्य इच्छा थी। ये पुनः सत्याग्रह के लिए शोलापुर श्राये। उस समय सत्याग्रह-सिमिति इन्हें इसके लिए श्रनुमित देने को तैयार नहीं थी। इन्हें कहा गया—"श्राप वृद्ध हैं, श्रापको जेल में कष्ट होगा।" इन्होंने उत्तर दिया—"श्रार्यसमाज के लिए यदि मेरा देहान्त भी हो जाय तो मुक्ते प्रसन्नता होगी, इस समय श्रार्यसमाज ने सब श्रार्यों को सत्याग्रह के लिए श्राह्मान किया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्याग्रह करूँ।"

वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर के जत्थे के साथ उन्होंने गुलबर्गा में सत्याग्रह किया ग्रौर इन्हें ६ मंहीने के कारावास का दण्ड मिला। वे पहले गुलवर्गा जेल में रहे ग्रौर वहाँ से चंचलगुड़ा जेल में वदल दिये गये। नारायण स्वामी जी के कारण गुलवर्गा में नित्य हवन होता था, किन्तु यहाँ के जेलवाले हवन के लिए ग्रनुमित देने को तैयार नहीं थे। ग्रतः हवन के प्रश्न पर स्वामी जी ने भूख-हड़ताल शुरू कर दी। १२ दिन की भूख हड़ताल के वाद हवन की ग्रनुमित मिल गयी, किन्तु उपवास से इनका गरीर विल्कुल क्षीण हो गया।

जेल के कब्टों ग्रीर खराब भोजन के कारण इनका २७ एप्रिल, १६३६ को स्वर्ग-वास हो गया। जेल के कर्मचारी इनके निधन के समाचार को छिपाना चाहते थे, किन्तु हैदरावाद के ग्रार्यसमाजियों को जब इसका पता लगा तो उन्होंने जेल के ग्रधिकारियों से इनका शव देने की याचना की। ग्रार्यसमाज हैदरावाद ने ग्रम्वरपेठ की श्मशान भूमि में नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों की उपस्थित में वैदिक पद्धति से इस तपस्वी ग्रार्य संन्यासी की ग्रन्त्येष्टि की।

(११) ब्रह्मचारी रामनाथ—इनका जन्म-स्थान ग्रहमदाबाद के निकट ग्रसारबा नामक कस्वा है। इनके पिता ने श्रपने सुघारक विचारों के कारण ग्रपने पुत्र को गुजरात के सूपा गुरुकुल में शिक्षा के लिए प्रविष्ट कराया। वचपन से ही उनमें सेवा की प्रवल भावना थी। १९३५ की गरमी की छुट्टियों में जब वे ग्रपने घर ग्राये थे, तो उन्हें वोरसद ताल्लुके में प्लेग की महामारी फैलने की सूचना मिली। वह ग्रपनी बहिन के साथ वहाँ जाकर रुग्ण व्यक्तियों की बहुत दिनों तक सेवा करते रहे। गुरुकुल सूपा से १० वर्ष की शिक्षा सम्पन्न करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के महाविद्यालय में प्रविष्ट हुए।

इसी वीच में हैदरावाद-सत्याग्रह शुरू होने पर महात्मा नारायण स्वामी ने गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों को जब सत्याग्रह के लिए ग्रामन्त्रित किया तो ब्रह्मचारी रामनाथ ने तुरन्त इसके लिए ग्रपना नाम लिखवाया ग्रीर हैदराबाद में सत्याग्रह करने पर इन्हें हैदराबाद तथा वारंगल के कारागारों में रखा गया। यहाँ दी जानेवाली सभी

यन्त्रणाओं और मारपीट को उन्होंने वड़े घैर्य के साथ सहन किया। किन्तु इससे इनका शरीर पूरी तरह जर्जर हो गया। जेल से मुक्त होने पर घर ग्राकर वह ज्वरग्रस्त हो गये ग्रीर इसी वीमारी में दो महीने वाद ३ सितम्बर, १६३६ को उनका स्वर्गवास हो गया।

(१२) श्री छोटेलाल—ग्राप ग्रलालपुर गाँव जिला मैनपुरी(उत्तरप्रदेश) निवासी थे। ग्रापको वचपन से साधु-संन्यासियों की सेवा, भजन-पूजन ग्रौर रामायण के पाठ में ग्रत्यिक ग्रिभिक्ति थी। एक ग्रार्थ सज्जन कुँवर हरिभजनसिंह के प्रभाव से ग्राप ग्रार्थ-समाजी वने ग्रौर ग्रापने 'सत्यार्थप्रकाश' का नियमित स्वाध्याय ग्रारम्भ किया। इससे ग्रापको वैदिक संस्कृति ग्रौर सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुग्रा। ग्रापने ग्रपने गाँव के तथा पड़ोसी गाँवों के जाटव परिवारों को ईसाई होने से वचाया ग्रौर ईसाई वने जाटवों को शुद्ध किया।

हैदरावाद-सत्याग्रह शुरू होने पर ग्रांप राजगुर पण्डित धुरेन्द्र शास्त्री की स्पेशल द्रेन में सत्याग्रह के लिए हैदरावाद गये। २२-४-३६ को सत्याग्रह करके वन्दी हुए। २ मई को ग्रांप जेल में बीमार पड़े। वीमारी की दशा में कड़ी धूप में काम करने से ग्रांपको लू लग गयी और वेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद ग्रांपकी हालत विगड़ती चली गयी और ३ मई को प्रातः साढ़े सात वजे ग्रांपका स्वर्गवास हो गया। जेलवालों ने सत्याग्रहियों की सहायता से ग्रांपका ग्रन्थे हिट संस्कार किया। निजाम सरकार ने एक विज्ञान्ति निकाल-कर इनकी मृत्यु के बारे में ग्रंपने को निर्दोष सिद्ध करने का यत्न किया, किन्तु वह यह ग्रस्वीकार नहीं कर सकी कि इनकी उचित चिकित्सा नहीं हुई थी, सत्याग्रहियों को इनकी सेवा करने की ग्राज्ञा नहीं दी गयी और वीमारी में भी इनसे कड़ी भूप में काम लिया गया।

सत्याग्रह समाप्त होने के बाद पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री इनकी माता से मिलने गाँव में गये। उन्हें देखकर जब माता रुदन करने लगीं और पण्डित जीने उन्हें घीरज बँघाया तो वह कहने लगीं—"मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि मेरा पुत्र धर्म-युद्ध में वीरगित को प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा और कोई पुत्र नहीं है, यदि पुनः सत्याग्रह हुआ तब मैं अपना कौन-सा पुत्र भेजूंगी? यही मेरे रोने का कारण है।" सार्वदेशिक सभा ने इनकी वृद्धा माता और विहन को निर्वाह के लिए कई वर्ष तक पेंशन की व्यवस्था की।

- (१३) श्री वदनसिंह—ग्रापका जन्म मुजफ्तरावाद जिला सहारतपुर में जुलाई १६२१ में हुग्राथा। ग्रापका परिवार पौराणिक ग्रौर मूर्तिपूजक था। जब ग्राप स्थानीय सरकारी स्कूल में विद्याभ्यास के लिए प्रविष्ट हुए तो वहाँ के शिक्षक श्री शेरिसंह के सम्पक में ग्राकर भार्यसमाजी वने। १६३६ में जब हैदरावाद में ग्रार्य सत्याग्रह के लिए घम पर प्राण देने वाले वीरों का ग्राह्वान किया गया तो ग्राप उसके लिए भट तैयार हो गये। इनके पिता यद्यपि रुग्ण थे, फिर भी उन्होंने ग्रपने १८ वर्षीय इकलौते वेटे को सहर्ष सत्याग्रह में जाने की अनुमित दी। १७ जून, १६३६ को इन्होंने वेजवाड़ा में सत्याग्रह किया। बन्दी बनाकर उन्हें वारंगल जेल में रखा गया, यहाँ वह ग्रान्त्रज्वर से पीड़ित हुए ग्रौर इसी रोग से २४ ग्रगस्त, १६३६ को उनकी मृत्यु हो गयी।
- (१४) ठाकुर मलखानसिंह—ग्राप रुड़की जिला सहारनपुर के निकट रामपुर ग्राम के प्रतिष्ठित परिवार में उत्पन्न हुए थे। वचपन से ग्रापको ग्रायंसमाज के कार्य में ग्राभि-रुचि थी। हैदरावाद का सत्याग्रह-ग्रान्दोलन प्रारम्भ होते ही ग्राप उसे सफल बनाने में पूर्णरूप से जुट गये। यह ग्रापके पुरुषार्थ का परिणाम था कि संयुक्त प्रान्त में सहारनपुर

जिले से सबसे ग्रधिक सत्याग्रही भेजे गये। रुड़की से जानेवाले पहले सत्याग्रही जत्थे में ग्राप सिम्मिलित हुए। इस समय ग्रापकी ग्रायु लगभग ३० वर्ष थी। ग्रापने पाँचवें सर्वा-धिकारी वेदव्रत वानप्रस्थी के जत्थे में शामिल होकर पुसद केन्द्र से सत्याग्रह किया, नांदेड़ में उत्पर मुकदमा चला ग्रौर एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड मिला। यहाँ से उन्हें चंचलगुड़ा जेल में भेजा गया। कारागार की भीषण यातनाग्रों से इनका शरीर क्षीण हो गया ग्रौर १ जुलाई, १९३९ को जेल में ही निघन हो गया। जेल के ग्रधिकारियों ने उनकी मृत्यु के समाचार को वहुत समय तक छिपाकर रखा ग्रौर जेल की श्मशानभूमि में ही उनका दाह-संस्कार कर दिया।

- (१४) ब्रह्मचारी दयानन्द—ग्रापका जन्म-स्थान हरदोई जिले का सुरसा ग्राम है। गाँव की पाठणाला में पढ़ने के वाद ग्रायं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रविष्ट हुए ग्रीर यहाँ से मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाद २ वर्ष तक नित्यानन्द वेद विद्यालय काशी में न्यायदर्णन का ग्रध्ययन करते रहे। हैदरावाद-सत्याग्रह शुरू होने पर ये ज्वालापुर महाविद्यालय के तीसरे जत्थे में सम्मिलत हुए। २ जून, १६३६ को सत्याग्रह करने के बाद वन्दी वना लिये गये। ग्रापको २ वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड मिला। ब्रह्मचारी दयानन्द यद्यपि वड़े हट्टे-कट्टे ग्रौर विलिष्ठ थे, किन्तु जेल की यन्त्रणाग्रों ग्रौर बुरे भोजन के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। सत्याग्रह की समाप्ति पर वे ग्रतिसार से इतने कुश हो गये थे कि उनको पहचानना भी कठिन था। इसी वीमारी से ६ मार्च, १६४० को उनका स्वर्गवास हो गया।
- (१६) श्री नन्तृ सिंह—ग्राप वुन्देलखण्ड के निवासी थे। ग्रमरावती में मजदूरी करके निर्वाह करते थे। हैदरावाद-सत्याग्रह-ग्रान्दोलन के समाचार सुनकर इन्होंने ग्रमरावती से नाना साहव भट्ट वकील के साथ सत्याग्रह किया ग्रौर बन्दी होने पर चंचल-गुड़ा जेल में रखे गये। यहाँ वीमार होने पर २६-५-३६ को उनकी मृत्यु हो गयी। उनका शव जेल के ग्रधिकारियों ने छिपाकर जला दिया। यह बताया जाता है कि जब ये जेल में नल पर नहा रहे थे तो नहाते-नहाते किसी जेल-कर्मचारों ने नल वन्द कर दिया। जव इन्होंने नल खोलने को कहा तो उसने इनके सिर पर जोर से एक लाठी मार दी, जिससे वे ग्रचेत हो गये। यहाँ से उठाकर उन्हें चिकित्सालय भेज दिया गया। लाठी का घातक प्रहार उनके स्वर्गवास का कारण बना।
- (१७) श्री फकीरचन्द—इनका जन्म सेरघा गाँव तहसील कैथल, जिला करनाल में हुग्रा था। ग्राप चर्मकार जाति के कट्टर वैदिक धर्मी थे। ग्रायं-भाषा का ग्रापने बचपन से ही ग्रच्छा ग्रभ्यास किया था। २२ वर्ष की ग्रायु में ग्रापने छठे सर्वाधिकारी महाशय कृष्ण के साथ ५ जून को ग्रौरंगाबाद में सत्याग्रह किया ग्रौर वन्दी हुए। जेल में ग्रापको भीषण उदरशूल हुग्रा। इसकी चिकित्सा के लिए सिविल हस्पताल में जब ३० जून को इनका ग्रॉपरेशन किया गया तो उसके वाद समुचित देखभाल न होने से १ जुलाई को इनका स्वगंवास हो गया। सार्वदेशिक सभा ने इनके परिवार के लिए पेंशन की व्यवस्था की।
- (१८) श्री बैजनाथ—ग्राप चम्पारण जिले के नरकटियागंज के निवासी थे। इनमें बचपन से ही धार्मिक-संस्कार वड़े प्रबल थे। १६ वर्ष की ग्रायु में ही ग्राप नव-विवाहिता पत्नी तथा घरवालों की परवाह न करते हुए सत्याग्रह में सम्मिलित हुए। जेल

में ही बीमार पड़ गये। जेल से मुक्त होने के बाद विहार के बेतिया अस्पताल में आपका २५ जून, १६३६ को स्वर्गवास हो गया। आपके पिता ने अपने विलदानी पुत्र की स्मृति में नरकटियागंज में एक धर्मशाला का निर्माण कराया है।

- (१६) पाण्डुरंग—ग्राप उस्मानाबाद के निवासी थे। ग्रापने २२ वर्ष की ग्रायु में धार्मिक ग्रविकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह किया। गुलवर्गा जेल में उन्हें इन्पलुएञ्जा हुग्रा। उचित चिकित्सा न होने के कारण उनकी हालत विगड़ती चली गयी ग्रौर २७ मई, १६३६ को उनका स्वर्गवास हो गया।
- (२०) लक्ष्मणराव हैदराबाद जेल में २ अगस्त, १६२६ को आपका देहाव-सान हुआ।
- (२१) महादेव—ये तिवाड़ा के रहनेवाले थे। गुलवर्गा में सत्याग्रह के कारण वन्दी वनाये गये थे। जेल के श्रत्याचारों से १९३६ ईसवी में दिवंगत हुए।
- (२२) श्री गोविन्दराव—ग्राप निरंजा जिला वीदर के रहने वाले थे, सत्याग्रह के कारण जेल गये, किन्तु वहाँ के ग्रत्याचारों के कारण ग्रापका देहावसान हो गया।
- (२३) शान्तिप्रकाश—ग्राप कलानौर जिला गुरुदासपुर (पंजाव) के रहनेवाले थे। ग्रापकी शिक्षा पिताजी की दिल्ली वदली होने पर दयानन्द हाई स्कूल दिल्ली में हुई। यहाँ श्रापको ग्रार्थसमाज के उत्सवों, सत्संगों में भाग लेने ग्रौर भजन गाने का शौक हुग्रा। ग्राठवीं पास करने के वाद ग्राप विजली का काम सीखने के लिए वम्बई चले गये। वहाँ जब समाचार-पत्रों में ग्रापने हैदरावाद में हिन्दुग्रों पर ग्रत्याचार ग्रौर सत्याग्रह की खवरें पढ़ीं तो श्रार्थसमाज बम्बई के जत्थे में सम्मिलत होकर शोलापुर पहुँच गये। ग्रापने गुञ्जौटी में सत्याग्रह किया ग्रौर ग्रापको उस्मानावाद जेल में भेजा गया। इनपर माफी माँगने के लिए काफी दवाव डाला गया। जब इन्होंने ऐसा करने से इन्कार किया तो इन्हें भीषण यातनायें दी गयीं। कड़ी धूप में सख्त काम करते हुए ये बेहोश हो गये। होश ग्राने पर इन्हें पुनः माफी माँगने के लिए कहा गया, किन्तु ये इसके लिए तैयार नहीं हुए ग्रौर जेल में ही इनकी मृत्यु हो गयी। जब इनके पिता से पुत्र की मृत्यु पर सहानुभूति प्रकट करने के लिए कुछ व्यक्ति मिले तो उन्होंने उत्तर दिया—"शान्ति की मृत्यु शोक प्रकट करने के लिए नहीं है। उसका शरीर धर्म पर बलिदान हुग्रा है, ग्रतः मुक्ते ग्रपने पुत्र की मृत्यु पर गर्व है।"
- (२४) चौधरी भानुराम—ग्राप १८८६ ईसवी में ग्राम मालिकपुर जिला हिसार के सम्पन्न परिवार में उत्पन्न हुए थे। ग्राप बचपन से दृढ़ ग्रार्थसमाजी विचार रखते थे। १९३४ में ग्रापने ग्रपने गाँव में दलितोद्धार का तथा ग्रछूतों को कुग्रों पर चढ़ाने का सराह-नीय कार्य किया। हैदरावाद-सत्याग्रह शुरू होते ही ग्रापने सत्याग्रह के लिए सबसे पहले ग्रपना नाम दिया; ग्रपने गाँव से सत्याग्रही जत्था तैयार किया और छठे सर्वाधिकारी महाशय कृष्ण के साथ ग्रीरंगाबाद में सत्याग्रह किया। जेल की यातनाग्रों से ग्राप बीमार पड़े। समुचित चिकित्सान होने से रोग बढ़ता गया। ग्राप जेल से बाहर नहीं ग्राना चाहते थे, किन्तु जेल के ग्रधिकारियों ने ग्रापकी दशा ग्रिक गम्भीर होने पर ग्रापको जेल के फाटक से बाहर कर दिया। मनमाड पहुँचकर २८-७-३६ को ग्राप स्वगंवासी हुए।
- (२४) भक्त ग्रङ्झमल—ग्राप सरगोधा (पश्चिमी पाकिस्तान) के निवासी थे। ग्रापको बचपन से सबकी सेवा करने का शौक था। इसीलिए जनता ने ग्रापको भक्त-

जी का नाम दिया था। १६२० में कुँवर सुखलाल के भजन सुनकर इनमें आर्यसमाज तथा देशभिक्त की भावना उत्पन्न हुई। हैदरावाद में सत्याग्रह शुरू होने पर ग्रापने तीसरे सर्वाधिकारी महाशय खुणहालचन्द खुर्सन्द के साथ २२ मार्च को गुलवर्गा में सत्याग्रह किया और जेल गये। जेल के कुपथ्य और यातनाओं से ग्राप ग्रतीव रुग्ण हो गये थे। कुछ समय तक इलाज करने पर भी जव ये ठीक नहीं हुए तो जेल के ग्रधिकारियों ने इनकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें जबदंस्ती जेल से रिहा कर दिया। बाहर ग्राने पर इन्होंने स्वामी ग्रोमानन्द से कहा—''मैं धर्म की वेदी पर प्राणों का उपहार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पता नहीं मुममें क्या कमी है कि ईश्वर मेरी भेंट नहीं स्वीकार करता है! निजाम-सरकार ने मुम्ने बलात् जेल से वाहर कर दिया है। रुग्ण होने के कारण ग्राप पुनः जेल जाने की ग्राज्ञा नहीं देते हैं। समभ में नहीं ग्राता है कि मैं क्या कर्क !'' इन्हें जब सत्याग्रह-समिति ने समभा-बुम्नाकर मातृभूमि लौटने के लिए विवश किया तो घर पहुँचने से पहले लाहौर में १ ग्रगस्त, १६३६ को ये स्वर्गवासी हुए।

(२६) श्री रितराम—ग्राप गाँव साँपला जिला रोहतक के रहनेवाले थे। वचपन से बड़े साघु प्रकृति के पुरुष थे। ग्रार्यसमाज ग्रीर कांग्रेस में ग्रापकी गहरी निष्ठा ग्रीर भक्ति श्री। १६३० में ग्राप सिवनय ग्रवज्ञा-श्रान्दोलन में जेल गये थे ग्रीर हैदरावाद-सत्याग्रह शुरू होने पर ग्रापने इसमें भी बड़े उत्साह से भाग लिया। जेल में ग्राप वीमार पड़ गये ग्रीर ग्रापकी हालत निरन्तर विगड़ती चली गयी। सत्याग्रह समाप्त होने पर ग्राप छोड़ दिये गये, किन्तु जेल में लगी वीमारी से ग्रापका २४-८-३६ को स्वर्गवास हो गया।

(२७-२८)श्री गोविन्दराव लक्ष्मणराव नलगीर तथा श्री गोविन्दराव नलन्ना, ग्राप दोनों ने सत्याग्रह-संग्राम में भाग लिया ग्रौर इसी में ग्रपने प्राणों की ग्राहुति दे दी। इनका कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त धर्मवीरों के विलदान, सत्याग्रही व्यक्तियों की जेल-यात्रा और तपस्या तथा आर्यजनता के सहयोग ने हैदरावाद के धर्म युद्ध को सफल वनाया। आर्यबन्ध हैदरावाद में धार्मिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए सदा इनके आभारी रहेंगे। सत्याग्रह के समय सत्याग्रहियों ने वड़े धर्य से काम लिया; सिहण्णुता, धान्ति अहिंसावृत्ति का पूरा पालन किया। राज्य की पुलिस तथा धर्मान्ध मुसलमानों की ओर से उत्तेजित किये जाने पर भी अपने संयम को वनाये रखा। इसी नैतिक महत्ता और श्रेष्ठता के कारण आर्य-समाज को सफलता मिली और उसने अहिंसात्मक सत्याग्रह के इतिहास में एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। आर्यसमाज के इतिहास में एक नूतन स्वर्णिम अध्याय की वृद्धि की। यह अगले सत्याग्रहों और संघषों के लिए अजस प्रेरणा का स्रोत वन गया। इसने आर्यसमाज में नूतन प्राणसंचार किया। हैदराबाद में आर्यसमाज के कार्य को स्थायी वनाने के लिए विस्तृत योजनायें बनायी गयीं। इनका आगे यथास्थान परिचय दिया जायेगा।

#### तेईसवाँ ग्रध्याय

# सत्यार्थप्रकाश पर त्राक्रमण

### (१) सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध ग्रान्दोलन

महर्षि दयानन्द सरस्वती के ग्रमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में विविध मतों तथा सम्प्रदायों के ग्रसत्य मन्तव्यों तथा ग्रन्धविश्वासों का जो खण्डन किया गया था, जससे उनके अनुयायियों का उद्विग्न होना स्वामाविक ही था। यही कारण है, कि उन द्वारा इस ग्रन्थ के विरुद्ध अनेक प्रकार के आक्षेप किये जाने लगे। सन् १६०२ में स्वामी आला-राम ने एक पुस्तिका लिखकर यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया, कि महर्षि दयानन्द राजद्रोही थे, श्रीर उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में जिस ढंग से राजधर्म का निरूपण किया है, वह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह है। ग्रार्यसमाज भी उन्हीं के चरण-चिह्नों पर चल रहा है, ग्रीर वह भी एक राजद्रोही संस्था है। स्वामी ग्रालाराम पहले आर्यसमाज के उपदेशक थे। पौराणिकों के विरुद्ध उन्होंने अनेक पुस्तिकाएँ लिखी थीं, श्रीर पंजाव में कुछ ग्रार्यसमाजों की स्थापना भी की थी। पर वह देर तक ग्रार्यसमाज में नहीं रहे, और सनातन घर्म के कट्टर अनुयायी वन गये। वह महिष दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के विरुद्ध प्रचार करने लगे, श्रीर श्रार्यंसमाज पर भ्रनेकविध श्राक्षेप करने में प्रवृत्त हो गये। महर्षि तथा आर्यसमाज को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए स्वामी आला-राम ने जो पुस्तिका लिखी थी, उसे उन्होंने राजपदाधिकारियों के पास भेज दिया। इस पर आर्यसमाज की ओर से उस पुस्तिका की स्थापनाओं को असत्य व निराधार सिद्ध करने के लिए ग्रान्दोलन प्रारम्भ हुग्रा, ग्रौर ग्रन्त में यह मामला इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर हैरीसन के कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ग्रोर से बहुत-से साक्षी व तर्के प्रस्तुत किये गये, श्रीर सत्यार्थंप्रकाण से उन उद्धरणों को पेश किया गया, जिनके ग्राघार पर महर्षि तथा आर्यसमाज पर राजद्रोह का अभियोग लगाया जाता था। मजिस्ट्रेट ने इन उद्धरणों पर विचार कर जो फैसला दिया, वह इस प्रकार या- "इन उद्धरणों में कहीं भी विद्रोह की उत्तेजना के कोई चिह्न नहीं मिलते "दयानन्द की शिक्षाओं का मुख्य लक्ष्य मुक्ते यह प्रतीत होता है, कि ऐसे सुघारों के लिए प्रेरणा दी जाय जिनसे कि अन्ततोगत्वा देश का शासन देश के वासी स्वयं करने के योग्य हो जाएँ।... इनके व्याख्यानों ग्रीर प्रार्थनाग्रों का यह ग्राशय नहीं था, कि विदेशी सरकार को तत्काल उलाड़कर फेंक दिया जाय, अपितु यह या कि हिन्दुओं में ऐसे सुवार किये जाएँ जो उन्हें भविष्य में स्वशासन के योग्य बना सकें। "दयानन्द के लेखों में न हथियार उठाने की प्रेरणा है और न युद्ध का विगुल वजाया गया है। गोरक्षा की और संकेत भी मुभी ग्रपने-ग्राप में राजद्रोह के उत्तेजक प्रतीत नहीं होते।" मिस्टर हैरीसन ने ग्रपने

फैसले में स्वामी ग्रालाराम के ग्राक्षेपों को न केवल सर्वथा निर्मूल ही बताया, ग्रिपतु उनसे एक वर्ष के लिए नेकचलनी की जमानत लिए जाने का भी ग्रादेश दिया।

'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' (लाहौर) के १६ जून, १६०७ के ग्रंक में किसी व्यक्ति ने 'एक भारतीय' के नाम से एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें सत्यार्थप्रकाश के उद्धरणों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि आर्यसमाज की स्थापना विदेशी शासन का अन्त कर देने के प्रयोजन से ही की गयी थी, और इस संस्था द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना उत्पन्न की जाती है। लेखक ने इस वात का भी संकेत किया था, कि उस समय जो उग्र राजनैतिक ग्रान्दोलन चल रहे थे, उनके लिए स्वामी दयानन्द ग्रौर ग्रार्यसमाज ही उत्तरदायी है। यह सही है, कि बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में भारत में अनेक उग्र व क्रान्तिकारी आन्दोलनों का प्रारम्भ हो गया था। सन् १६०५ में महर्षि दयानन्द सरस्वती के शिष्य पण्डित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लण्डन में 'इण्डिया होमरूल सोसायटी' की स्थापना की थी, ग्रौर पंजाव में जिन व्यक्तियों द्वारा उग्र ग्रान्दोलनों का संचालन किया जा रहा था, वे सब प्राय: ग्रार्यसमाजी थे। सन् १६०७ में लाला लाजपतराय को राजद्रोह के ग्रिभयोग में गिरफ्तार कर माण्डले (बरमा)में नजरबन्द कर दिया गया था, ग्रीर दो वर्ष पश्चात् सन् १६०६ में पटियाला में वहुत-से स्रार्यसमाजियों को गिरफ्तार कर उनपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। आर्यसमाज के विरोधियों का कहना था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध देश में जो भावना है, उसकी प्रेरणा महर्षि दयानन्द सरस्वती के सत्यार्थप्रकाश ग्रादि ग्रन्थों द्वारा प्रदान की जाती है। ये ग्रन्थ राजद्रोह के विचारों से भरे हुए हैं। यही कारण है, जो प्रत्येक आर्यसमाजी को स्वतःसिद्ध राजद्रोही माना जा सकता है। 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के लेख के विरोध में महात्मा मुंशीराम और श्री गोकुलचन्द द्वारा लेख लिखे गये, जिनमें युवितपूर्वक उन ग्राक्षेपों का उत्तर दिया गया, जो 'एक भारतीय' ने अपने लेख में ग्रार्यंसमाज पर लगाये थे। सत्यार्थप्रकाश का एक उद्धरण देते हुए 'एक भारतीय' ने लिखा था, कि इसमें राज्य करने का ग्रधिकार केवल क्षत्रियों का है यह प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि क्षत्रिय भारत में ही हैं, इंग्लैण्ड में नहीं, ग्रत: ग्रंग्रेज भारत में कैसे राज्य कर सकते हैं ? इसका उत्तर महात्मा मुंशीराम ने यह दिया था, कि दयानन्द ने जिन क्षत्रियों को राज्य-शासन का ग्रधिकारी माना है, वे पंजाब के 'खत्री' या राजस्थान के राजपूत क्षत्रिय न होकर वे व्यक्ति हैं जिनमें क्षात्रधर्म के गुण-कर्म हों। ऐसे व्यक्ति किसी भी देश में हो सकते हैं। क्षत्रियत्व का ग्राधार क्षात्र धर्म है। इस प्रकार के लेखों के कारण 'एक भारतीय' द्वारा महर्षि दयानन्द ग्रीर ग्रायंसमाज के विरुद्ध जो मावाज उठायी गयी थी, उसका प्रभाव वहुत-कुछ कम हो गया।

वीसवीं सदी के तृतीय दशक में स्वामी श्रद्धानन्द के नेतृत्व में शुद्धि-श्रान्दोलन जिस प्रकार जोर पकड़ने लगा था, उससे क्षुट्घ होकर कितपय मुसलमानों ने सत्यार्थ-प्रकाश ग्रीर ग्रार्थसमाज पर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का ग्रारोप लगाना प्रारम्भ कर दिया। उनका कहना था, कि सत्यार्थप्रकाश के ग्रनेक ग्रंश इस प्रकार के हैं जिनसे ग्रन्थ मतों व सम्प्रदायों के अनुयायियों के हृदयों पर ग्राघात पहुँचता है। ग्रतः सरकार को उसपर प्रतिवन्य लगा देना चाहिए। कांग्रेस ग्रीर खिलाफत के प्रसिद्ध नेता मौलाना मुहम्मद ग्रली का ध्यान मुसलमानों के इस ग्रान्दोलन की ग्रोर गया, ग्रीर उन्होंने ग्रपने

दैनिक पत्र 'हमदर्द' में इस आशय का एक लेख प्रकाशित किया, कि सत्यार्थप्रकाश आयी के गुरु स्वामी दयानन्द की मुख्य कृति है। ग्रायों की इस ग्रन्थ के प्रति ग्रसाधारण भिक्त है। सत्यार्थप्रकाश के प्रचार पर प्रतिवन्घ लगा देने से जो भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी, उसपर नियन्त्रण पा सकना किसी भी सरकार के लिए सुगम नहीं होगा। फिर विना किसी न्याय्य कारण के ग्रार्यसमाज जैसी सशक्त संस्था को सरकार ग्रपना विरोधी वनाये भी क्यों ? मुसलिम समाचारपत्रों में सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध जो ग्रान्दोलन किया जा रहा है, उससे एक वहुत वड़ी हानि यह हुई है कि हिन्दू समाचारपत्र यह ग्रारोप लगाने लगे हैं कि भगड़े की जड़ वस्तुतः कुरान है, ग्रतः उसके प्रचार पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। हिन्दुस्रों में जो जागृति इस समय उत्पन्न हो गयी थी, उसे दृष्टि में रखकर मुहम्मदग्रली सदृश मुसलिम नेता भी यह वांछनीय नहीं समभते थे कि सत्यार्थ-प्रकाश पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय । क्योंकि इस प्रक्त पर सब मुसलमान भी एकमत नहीं थे, ग्रतः शुद्धि ग्रीर हिन्दू संगठन के प्रवल ग्रान्दोलन के दिनों में सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। मुसलमानों द्वारा ऐसा न कर सकने का एक कारण यह था, कि आर्यसमाज भी इस विषय में सजग हो गया था। ५ सितम्बर, १६२६ को सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने यह निश्चय किया था, कि निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र पर श्रार्यं नर-नारियों के हस्ताक्षर कराये जाएँ-"सत्यार्थप्रकाश की जब्ती कराने तथा आर्यों के अन्य अधिकारों को छीनने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसे दृष्टि में रखते हुए मैं अपने इस हार्दिक संकल्प की घोषणा करता हूँ, कि मैं सदा सत्यार्थप्रकाश को अपने पास रखूँगा और दूसरों में भी उसका प्रचार करूँगा और यदि कोई शक्ति मुक्तसे उसे या किसी घार्मिक ग्रधिकार को छीनना चाहेगी, हर प्रकार के कब्ट सहन कर-के भी उनकी रक्षा करूँगा ग्रीर जव रक्षा के कार्य के लिए मुभे सार्वदेशिक सभा का सन्देश पहुँचेगा, तव विना विलम्ब के उपस्थित हो जाऊँगा।" इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हजारों नर-नारियों ने हस्ताक्षर किये, ग्रौर उन्हें सार्वदेशिक सभा को प्रेषित किया।

हैदराबाद-सत्याग्रह के समय अनेक मुसलिम समाचारपत्रों द्वारा यह प्रक्त फिर उठाया गया, कि सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिवन्घ लगाया जाय। पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि सत्याग्रह में हैदरावाद रियासत को नीचा देखना पड़ा था ग्रीर ग्रार्थ-समाज की विजय हुई थी।

#### (२) सिन्ध सरकार का सत्यार्थप्रकाश पर आक्रमण

सन् १६३५ में भारत के शासन में जो सुधार किये गये थे, जनके परिणामस्वरूप प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हो गयी थी। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रान्त ग्रादि जिन प्रान्तों की विधानसभाग्रों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुग्रा था, उनमें कांग्रेस-पार्टी के मन्त्रिमण्डल कायम हो गये थे। सिन्ध प्रान्त की विधानसभा के ६० सदस्यों में केवल ७ कांग्रेस के थे। वहाँ मुसलिम लीग का बहुमत था। ग्रतः उसी ने मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर लिया था। सिन्ध की लीगी सरकार का ध्यान सत्यार्थप्रकाश की ग्रोर गया, ग्रौर २३ जून, १६४३ को यह समाचार प्रकाशित हुग्रा कि, "नयी मिनिस्टरी के पास इस ग्राग्य के ग्रनेक प्रतिवाद-पत्र पहुँचे हैं कि सत्यार्थप्रकाश नाम की किताब के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। सरकार इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार कर रही है। शीध्र

ही किसी निश्चय की घोषणा की जायेगी।" इस समाचार से आयं-जगत् में सनसनी और बेचेंनी उत्पन्न हो गयी। २६ जून को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से सिन्ध के चीफ मिनिस्टर के नाम निम्निलिखित तार भेजा गया—"यह जानकर बहुत आश्चर्य और दुःख हुआ कि आपका मिन्त्रमण्डल आर्यों के सर्वमान्य धार्मिक अन्य सत्यार्थप्रकाश के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। यदि ऐसा कोई निश्चय किया गया, तो सब आर्य हैदराबाद रियासत की भाँति स्वाधीनता के लिए हर प्रकार की कुर्वानी करने को तैयार होंगे। कृपया ऐसे अदूरविश्वतापूर्ण कदम न उठाइये। अन्यथा प्रवल संघर्ष का सामना करना पड़ेगा।" सार्वदेशिक सभा के समान प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं तथा बहुत-से आर्यसमाजों की ओर से भी इसी प्रकार की चेतावनी सिन्ध-सरकार को दे दी गयी। इसका यह परिणाम हुआ, कि सिन्ध सरकार सत्यार्थप्रकाश के विषद्ध कार्यवाही करने का साहस नहीं कर सकी, और = जुलाई, १६४३ को उसकी ओर से एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था, कि सरकार का सत्यार्थप्रकाश के विषद्ध कार्यवाही करने का साहस नहीं करने का कोई इरादा नहीं है। आर्य-जगत् को इस विज्ञप्ति से सन्तोष हुआ, और सार्वदेशिक सभा ने यह तार भेजः—"सत्यार्थप्रकाश के विषद्ध कार्यवाही न करने के आपके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के लिए बहुत-बहुत घन्यवाद।"

पर मामला यहाँ समाप्त नहीं हो गया। दिसम्बर, १९४३ में ग्रॉल इण्डिया मुसलिम लीग का वार्षिक ग्रधिवेशन कराची में हुग्रा, जिसमें सत्यार्थप्रकाश के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया—"ग्रॉल इण्डिया मुसलिम लीग का यह ग्रधि-वेशन केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ग्रोर ग्राकृष्ट करता है कि स्वामी दयानन्द की सत्यार्थप्रकाश नाम की पुस्तक के कुछ ग्रध्याय हजरत मुहम्मद तथा श्रन्य धर्म-संस्थापकों के विरुद्ध श्रापत्तिपूर्ण, श्रपमानजनक तथा भड़कानेवाले श्राक्षेप से पूर्ण हैं। यह अधिवेशन उक्त सरकारों से माँग करता है, कि वे सत्यार्थप्रकाश के उन अध्यायों को गैर-कानूनी घोषित करें। साथ ही, उसकी यह भी माँग है कि उन अध्यायों के प्रकाशकों पर इण्डियन पीनल कोड की सम्बद्ध घाराद्यों के अनुसार मुकदमे चलाये जाएँ, ताकि इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन भविष्य में बन्द हो जाय।" मुसलिम-लीग के इस प्रस्ताव से आर्य-जगत् में वहुत तीन्न प्रतिकिया हुई। सिन्ध की आर्य प्रतिनिधि-सभा द्वारा तुरन्त 'सिन्ध सत्यार्थप्रकाश कमेटी' नाम की एक समिति का निर्माण कर दिया गया, जिसने मुसलिम लीग का ऋियात्मक उत्तर देने के लिए यह निश्चय किया कि सिन्धी भाषा के सत्यार्थप्रकाश का नया संस्करण शीघ्र प्रकाशित किया जाय, ताकि सिन्ध के प्रत्येक हिन्दू के पास उसकी एक-एक प्रति ग्रवश्य रहे। ग्रन्य प्रान्तों की प्रतिनिधि-सभाग्रों भीर मार्यसभाग्रों द्वारा इस कार्य के लिए उदारतापूर्वक म्राधिक सहायता प्रदान की गयी, और सत्यार्थप्रकाश के सिन्धी अनुवाद का पुन: मुद्रण प्रारम्भ हो गया। इस ग्रन्थ के विरुद्ध मुसलिम लीग द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्ताव के कारण सरकार की सम्भावित कार्यवाही का प्रतिरोध करने के लिए जनता में इतना जोश पैदा हो गया था, कि बहुत-से लोग सत्यार्थप्रकाश को हर समय श्रपने साथ रखने लगे थे, श्रौर जब वे घर से बाहर जाते, तब भी थैंले में डालकर उसे साथ ले जाते थे।

मुसलिम लीग के प्रस्ताव के कारण सिन्ध में जो स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, सार्वदेशिक सभा के लिए उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था। उस द्वारा तुरन्त

पण्डित शिवचन्द को सिन्ध भेजा गया ताकि वहाँ जाकर वह स्थिति का अध्ययन करें श्रौर सिन्य सरकार को भी इस वात की चेतावनी दे दें कि वह जल्दवाजी में कोई गलत पग न उठा ले। साथ ही, लीग के प्रस्ताव के उत्तर में सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया--"सार्वदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा को ग्राक्चर्य है कि मुसलिम लीग ने, जिसमें मुसलमानों का केवल एक भागसम्मिलित है और जो एक राजनैतिक संस्था होने का दावा करती है, ग्रपने कार्य-क्षेत्र से वाहर जाकर यह प्रस्ताव पास करना उचित समका कि भारत सरकार सत्यार्थप्रकाश के कुछ भागों को जब्त कर ले क्योंकि उनमें अन्य धर्म-संस्थापकों, विशेषतः इस्लाम के संस्थापक के विरुद्ध आक्षेप-योग्य ग्रौर ग्रपमानजनक वातें लिखी हुई हैं। सत्यार्थप्रकाश लाखों भ्रायों की घर्म-पुस्तक है और उसने करोड़ों हिन्दुओं के लिए ही नहीं, वरन् भारत तथा विदेशों के निवासियों के लिए भी प्रकाश के स्रोत का कार्य किया है। लगभग ६० वर्ष से सत्यार्थप्रकाश संसार के सामने है और भारत की समस्त भाषाओं और यूरोप की कई मुख्य-मुख्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और कहीं से भी कभी इसके किसी भाग की जब्ती का प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उपस्थित नहीं किया गया। जिन आयों और अन्य व्यक्तियों ने सत्यार्थ-प्रकाश से प्रकाश ग्रहण किया है, वे सब मतान्य मुसलमानों द्वारा उत्तेजित होने पर भी इस लम्वे समय में ग्रहिसात्मक रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ के मान्य लेखक जिस उदात्त भावना से प्रेरित थे ग्रीर जो उनके ग्रनुयायियों को प्रेरित करती रहती है वह यह है कि संसार में शान्तिपूर्वक धार्मिक और सामाजिक सुधार का कार्य किया जाय। सत्यार्थप्रकाश के मान्य लेखक महिष दयानन्द सरस्वती ने प्रन्थ की भूमिका में भीर भ्रन्य मतों की आलोचना-विषयक समुल्लासों की अनुभूमिकाओं में स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि उनका उद्देश्य न उन मतों के संस्थापकों का अपमान करना है और न उनके अनु-यायियों की भावनात्रों को ठेस पहुँचाना है, ग्रपितु उनका उद्देश्य सत्य की खोज करना-कराना है, जो मानव-जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। सभा का यह भी विश्वास है कि इस्लाम ग्रीर ग्रन्य मतों के सम्बन्घ में सत्यार्थ प्रकाश में प्रकट की हुई सम्मति उचित श्रालोचना की सीमा का श्रतिक्रमण नहीं करती। इसके विपरीत कूरान श्रीर हदीसों में कई ऐसे वाक्य हैं जो काफिरों अथवा गैर-मुसलिमों के विरुद्ध हिंसा का स्पष्ट रूप से प्रचार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्यसमाज के कई प्रसिद्ध नेता मुसलमानों की मतान्वता की विल चढ़ चुके हैं। इसपर भी आर्यसमाज ने कुरान और हदीसों के ऊपर वर्णित वाक्यों के निकाले जाने की माँग करने का कभी विचार तक नहीं किया। सभा का पूर्ण विश्वास है कि मुसलिम लीग कौंसिल के प्रस्तान में जिस अनुचित और सर्वथा श्रनावश्यक कार्यवाही का निर्देश किया गया है, भारत सरकार उस कार्यवाही को करने की भूल नहीं करेगी। अन्त में यह सभा अपनी पूर्व-घोषणा को वलपूर्वक पुनः दोहराना चाहती है कि यदि दुर्भाग्यवश भारत सरकार ने सत्यार्थंप्रकाश के विरुद्ध कोई निश्चय किया, तो आर्य और करोड़ों हिन्दू, जिनमें सेना की सेवा में लगे हुए जाट व अन्य भी सम्मिलित हैं, अपने इस पवित्र धर्मग्रन्थये के प्रत्क शब्द की रक्षा के लिए सब प्रकार के त्याग और वलिदानपूर्वक उसका विरोध करने में विवश होंगे।" इस प्रस्ताव के साथ सार्वदेशिक सभा ने यह भी निश्चय किया, कि इस प्रसंग में सार्वदेशिक आर्य महा-सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जाय।

### (३) श्रार्य महासम्मेलन, दिल्ली

सार्वदेशिक सभा की अन्तरंग सभा के निश्चय के अनुसार दिल्ली में आर्य महासम्मेलन के विशेष अधिवेशन की तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी। दिल्ली के प्रायः सव आर्यसमाजों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर यह निश्चय किया कि शिवरात्रि के अवसर पर
२०,२१, २२ फरवरी (सन् १६४४) को आर्य महासम्मेलन किया जाय और उसके लिए
स्वागत-समिति का विधिपूर्वक निर्माण कर लिया जाय। आर्य जनता में इस सम्मेलन के
लिए इतना अधिक उत्साह था, कि बिना किसी विशेष प्रयत्न के १४०० के लगभग व्यक्ति
स्वागत-समिति के सदस्य वन गये। २१ दिसम्बर, सन् १६४३ को स्वागत-समिति की
प्रथम वैठक हुई जिसमें लाला नारायणदत्त को स्वागताध्यक्ष (स्वागत-समिति का प्रधान)
चुना गया, और प्रोफेसर सुघाकर को मन्त्री। महासम्मेलन की समुचित व्यवस्था तथा
प्रबन्ध के लिए अनेक उपसमितियाँ बना दी गयीं। कग्ण होने के कारण प्रोफेसर सुघाकर
देर तक समिति के महामन्त्री का कार्य नहीं कर सके। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और
श्री देशराज चौधरी को उनके स्थान पर स्वागत-मन्त्री चुन लिया गया। सम्मेलन के
प्रतिनिधियों के निवास तथा पण्डाल के निर्माण के कार्य वावा मिलखासिह के सुपुर्द किये
गये थे, जिन्होंने इनके सम्पादन में अनुपम उत्साह तथा क्षमता प्रदिश्ति की। पण्डाल में
वीस हजार व्यक्तियों के वैठने की व्यवस्था की गयी थी।

महासम्मेलन के ग्रध्यक्ष डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी थे। २० फरवरी को उनका जुलूस वड़ी घूमघाम से निकाला गया। उल्लेखनीय वात यह थी, कि ग्रार्यसमाजियों के ग्रातिरिक्त प्राय: सभी हिन्दू सभाग्रों ग्रीर संस्थाग्रों ने इस जुलूस में भाग लिया था। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी हिन्दू मात्र के मान्य नेता थे, ग्रीर हिन्दुग्रों में नवजीवन का संचार करने तथा उन्हें संगठित करने के लिए वह विशेष रूप से प्रयत्नशील थे। जुलूस की समाप्ति पर 'ग्रो३म्' की ध्वजा को फहराते हुए उन्होंने कहा था—''यह पताका कपड़े का निरा टुकड़ा नहीं है, ग्रापितु देश, जाित ग्रीर धर्म का प्रतीक है। हमारा जुलूस निकालना ग्रीर इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा होना तभी सार्थक होगा यदि सव हिन्दू इस एक पताका के नीचे सब भेदों को भुलाकर कार्य करने को उद्यत हों। इस ग्राघवेशन में हमें ग्रापनी सव समस्याग्रों पर विचार करके यह सिद्ध करना है कि हम सब एक हैं।"

महासम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागर्त करते हुए लाला नारायण दत्त ने अपने प्रारम्भिक भाषण में मुसलिम लीग द्वारा सत्यार्थप्रकाश के विरुद्ध उठाये गये यान्दोलन की विशेष रूप से चर्चा की और यह विश्वास प्रकट किया कि यदि परीक्षा का अवसर आ ही गया, तो आर्य जाति उसमें पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होगी। महासम्मेलन के अध्यक्ष-पद से डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जो भाषण दिया, उसमें सत्यार्थप्रकाश-विषयक मुसलिम लीग के आन्दोलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार अभिव्यक्त किये गये थे—"आर्यसमाज के अनुयायियों के दृढ़ संगठन को जानते हुए मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि हमारे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई भी दुष्प्रयत्न किया गया, तो उसे परिणाम की चिन्ता किये बिना साहस और संगठन के बल से छिन्त-भिन्न कर दिया जायेगा। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि सम्पूर्ण हिन्दू जाति और उसके सम्प्रदाय, कुछ छोटे-मोटे अवान्तर भेदों के होते हुए भी सत्यार्थप्रकाश पर किये गये आक्रमण को अपने लिए चुनौती समभोंगे और उसका मुँहतोड़ उत्तर देने के लिए उद्यत हो जायेंगे।"

महासम्मेलन में अनेक प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। पर मुख्य प्रस्ताव सत्यार्थ-प्रकाश के सम्वन्ध में था—"श्रिलिल भारतीय आर्य महासम्मेलन का यह अधिवेशन बड़ी गम्भीरता से अनुभव करता है कि मुसलिम लीग की ओर से (जो कि अपने को राज-नैतिक संस्था कहती है)हिन्दुग्रों की घामिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का संगठित प्रयतन किया जा रहा है और सत्यार्थप्रकाश का विरोध इस आन्दोलन का प्रारम्भ मात्र है। सत्यार्थप्रकाश में लाखों मनुष्य वैसी ही श्रद्धा ग्रीर भक्तिभाव रखते हैं जैसी किसी ग्रन्य घर्मग्रन्थ के प्रति उसके अनुयायियों की होती है। यह ग्रन्थ ७० वर्ष से जनता के समक्ष है। इसका भारतवर्ष की भिन्त-भिन्त भाषात्रों में ग्रनुवाद ग्रौर प्रकाशन हो चुका है ग्रौर डंके की चोट पर इसका देशभर में प्रचार होता रहा है। वहुसंख्यक ग्रायंसमाजों के मंच से यह व्याख्यानों का विषय रहा है ग्रौर सत्संगों में इसका नित्य पाठ होता रहा है, परन्तु देशवासियों के किसी भी भाग की ग्रोर से उसपर कभी ग्रापत्ति नहीं उठायी गयी। यह सम्मेलन घोषणा करता है, कि सत्यार्थप्रकाश में दूसरे मतों या सम्प्रदायों की समा-लोचना के रूप में कोई ऐसी वात नहीं कही गयी, जो अन्य मतावलिनवयों के धर्म-प्रन्थों में विद्यमान न हो। कहा जाता है कि सत्यार्थंप्रकाश का यह विरोध इसिनए है कि इससे मुसलमानों की घार्मिक भावना को ग्राघात पहुँचा है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। इसके पीछे तो राजनैतिक चाल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। आर्यसमाज सत्यासत्य का निर्णय शास्त्रार्थ द्वारा करने के लिए सर्वदा उद्यत रहा है, परन्तु ग्रायंसमाज किसी भी प्रकार यह सहन नहीं कर सकता कि किसी को भी वलात् काट-छाँट करने के प्रयोजन से सत्यार्थप्रकाश की जाँच करने का अधिकार हो। ऐसी जाँच का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि ग्रत्यन्त भीषण ग्रान्तरिक ऋगड़े उत्पन्न हो जायेंगे ग्रीर ग्रन्य मतावलिम्बयों के घर्म-ग्रन्थों की इसी प्रकार की समीक्षा के लिए भी द्वार खुल जायेगा। इस सम्मेलन को ग्राशा है कि न केवल सभी हिन्दू ग्रपितु ग्रन्य मतावलम्बी भी मुसलिम लीग के इस ग्रान्दोलन के गम्भीर तथा भयावह परिणाम पर पूर्णरूपेण विचार करेंगे। सत्यार्थ-प्रकाश का वर्तमान विरोध केवल आरम्भ मात्र है और हिन्दुओं के तथा अन्य मताव-लम्वियों के धर्म-प्रन्थों में हस्तक्षेप करने की ग्रोर पहला पग है। सभी पुरुषों का, चाहे वे किसी भी मत, वर्म, सम्प्रदाय या जाति के क्यों न हों, कर्तव्य है कि इस आन्दोलन का दृढ़तापूर्वक एवं संगठित रूपेण तत्काल विरोध किया जाय । यह सम्मेलन स्पष्ट घोषणा करता है, कि सामान्यतः समस्त हिन्दू-जगत् ग्रीर विशेषतः ग्रार्यसमाज ग्रपनी धार्मिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए कोई कसर उठा न रखेगा और अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए उद्यत रहेगा। इस सम्मेलन की घारणा है कि मुसलिम लीग की माँग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार और आर्यसमाज तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य में गहरा विरोध उत्पन्न हो जाय। इस सम्मेलन का विचार है कि मुसलिम लीग अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में अवश्य विफल होगी। इस सम्मेलन को पूर्ण आशा है कि ब्रिटिश सरकार, जिसकी ब्रारम्भ से ही वार्मिक तटस्थता की निश्चित नीति रही है, मुसलिम लीग के जाल में फँसकर ग्रार्थसमाज के घामिक अधिकारों में पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप करना कदापि स्वीकार न करेगी।"

यह प्रस्ताव पण्डित गंगाप्रसाद एम० ए० ने पेश किया था, श्रीर पण्डित इन्द्रविद्यावाचस्पति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। पण्डित विजयशंकर, कुँवर चाँदकरण शारदा, श्रीमती अक्षयकुमारी, पण्डित रामचन्द्र देहलवी, पण्डित ठाकुरदत्त शर्मा,
पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री श्रीर पण्डित वुद्धदेव विद्यालंकार श्रादि विद्वानों के श्रितिश्व समा लाहीर के प्रधानमन्त्री गोस्वामी पं० गणेशवत्त ने भी इस प्रस्ताव के
समर्थंन में भाषण दिया था। इस प्रस्ताव के पश्चात् महात्मा नारायण स्वामी ने एक ग्रन्थ
प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें 'सत्यार्थप्रकाश रक्षा निधि' की स्थापना किये जाने तथा उस
के लिए दो लाख रुपये एकत्र करने का निश्चय किया गया था। इस प्रस्ताव का जनता ने
ग्रत्यन्त उत्साह के साथ समर्थन किया, श्रीर प्रान्तीय ग्रार्थ प्रतिनिधि सभाशों ग्रीर ग्रनेक
ग्रार्थसमाजों के पदाधिकारियों ने इस निधि के लिए रांशियां प्रदान करने की प्रतिज्ञा की।
उत्तरप्रदेश ग्रीर पंजाव की प्रतिनिधि सभाशों की ग्रोर से पचास-पचास हजार, राजस्थान
तथा बंगाल-ग्रसम की प्रतिनिधि सभाशों की ग्रोर से पच्छह-पच्छह हजार, ग्रार्यकुमार सभा
बड़ीदा की ग्रोर से दस हजार ग्रीर ग्रार्यसमाज ग्रजमेर की ग्रोर से पाँच हजार रुपये दिये
जाने की उसी समय घोषणा कर दी गयी थी।

#### (४) सन्धि सरकार से संघर्ष ग्रीर ग्रार्यसमाज की विजय

ग्रार्थं समाज को ग्राशा थी, कि ग्रार्थं महासम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की दृष्टि में रखते हुए सरकार सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिवन्घ लगाने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी। पर उसकी यह ग्राशा पूरी नहीं हुई। २६ ग्रक्टूवर, १६४४ को सिन्ध प्रान्त की मुसलिम लीगी सरकार द्वारा निम्नलिखित ग्रादेश जारी किया गया—

''सिन्घ सरकार गृह-विभाग (विशेष) सिन्घ सचिवालय, कराची, २६ ग्रक्टूबर, १९४४ श्रार्डर नम्बर एस० डी० ३२१

क्योंकि सिन्ध सरकार सार्वजनिक सुरक्षा के प्रयोजन से ग्रौर सार्वजनिक सुव्यवस्था की स्थापना के लिए निम्नलिखित ग्रादेश जारी करना ग्रावश्यक समक्ती है, ग्रतः भारत रक्षा कानून की घारा ४१ की उपघारा १ द्वारा जो ग्रधिकार उसे प्रदत्त हैं, उनके ग्रनुसार वह यह ग्रादेश देती है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ- प्रकाश नाम की पुस्तक की कोई भी प्रति तबतक छापी व प्रकाशित नहीं की जा सकेगी जबतक कि उसमें से चौदहवाँ समुल्लास निकाल न दिया गया हो।"

सिन्य सरकार द्वारा इस ग्रादेश के जारी किये जाने की बात ज्यों ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई, ग्रायंजगत् में सनसनी फैल गयी। सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से निम्नलिखित तार सिन्ध के गवर्नर के पास भेजा गया—"एसोशिएटेड प्रेस के समाचारों से यह जानकर कि ग्रापकी सरकार ने ग्रायों की ग्रत्यधिक सर्वप्रिय पितृत्र पुस्तक सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर प्रतिवन्ध लगा देने की घोषणा कर दी है, इस सभा को वहुत क्षोभ हुग्रा। ग्राप हस्तक्षेप करने की कृपा करें ग्रौर प्रतिवन्ध के ग्रादेश को वापस करवायें। ग्रन्यथा हैदराबाद रियासत के समान धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए

सिन्व में भी आयों को कटु संघर्ष करना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी सरकार ही उत्तर-दायी होगी। मामला वड़ा गम्भीर है, और उसमें ग्रापका तत्काल हस्तक्षेप अपेक्षित है।" इसी आशय के अन्य भी बहुत-से तार सिन्ध के गवर्नर तथा चीफ मिनिस्टर के पास भेजे गये, ग्रौर सम्पूर्ण भ्रार्यजगत् में सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिवन्य लगाये जाने के विरुद्ध स्राक्रोश का प्रादुर्भाव हो गया । नवम्बर, १९४४ के ग्रन्तिम सप्ताह में इसी समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध आर्य नेता श्री घनश्यामसिंह गुप्त सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गये। अपने प्रारम्भिक भाषण में श्री गुप्त जी ने कहा—''ग्राप सबको विदित है कि यह सम्मेलन सिन्य सरकार द्वारा ऋषि दयानन्द के संत्यार्थप्रकाश नामक पवित्र ग्रन्थ पर लगाये गये प्रतिबन्ध पर विचार करने के लिए वुलाया गया है। सिन्घ सरकार के इस कार्य का इतिहास निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है, कि उसके इस आदेश का असली कारण राजनैतिक है। सत्यार्थप्रकाश लगभग ७० साल से संसार के सामने है। देश ग्रौर विदेश की भाषाग्रों में इसके ग्रनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। उसके कारण ग्रव तक कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पात या उपद्रव नहीं हुग्रा। मुसलिम लीग, जो एक राजनैतिक संस्था है, ने अभी हाल में यह आन्दोलन खड़ा किया है । उसके स्रादेश के स्रनुसार ही सिन्घ सरकार ने सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिवन्घ लगाया है । इस प्रतिवन्घ के विशुद्ध राजनैतिक होने में इससे ग्रधिक किसी प्रमाण की ग्रावश्यकता नहीं है।" श्री गुप्त जी कानून के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने ग्रपने भाषण में सत्यार्थ-प्रकाश पर लगाये गये प्रतिवन्ध को कानूनी दृष्टि से भ्रापत्तिजनक प्रतिपादित किया, भ्रौर अन्त में यह घोषणा की, कि ''जवतक उनके धर्म पर किया गया यह आक्रमण वापस न ने लिया जायेगा, तबतक वह ग्राराम से नहीं बैठेंगे।" सम्मेलन में सिन्य सरकार के भ्रादेश के विरोध में प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री प्रोफेसर सुघाकर ने मुसलिम लीग के अध्यक्ष श्री मुहम्मद ग्रली जिन्ना के नाम एक लम्बा पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि वह सिन्ध सरकार को ऐसा अनुचित कार्य करने से रोकें। इसी समय सार्वदेशिक सभा की स्रोर से पण्डित शिवचन्द स्रायं को कराची भेजा गया, ताकि वह सिन्ध के प्रमुख व्यक्तियों से भेंट करें, और इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करें। पर इन सब वातों का कोई परिणाम नहीं निकला। द फरवरी, १९४५ को सत्यार्थं प्रकाश रक्षा समिति की बैठक दिल्ली में बुलायी गयी। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि यदि वैद्यानिक उरायों से सत्यार्थं प्रकाश पर से प्रतिबन्व हटाने में सफलता प्राप्त न हो, तो आयों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ी-से-बड़ी कुर्वानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिमति द्वारा प्रान्तीय यार्य प्रतिनिधि सभाग्रों ग्रीर ग्रायंसमाजों को यह सन्देश भी भेज दिया गया, कि वे ग्रन्तिम पग उठाने के लिए तैयारी शुरू कर दें। सिन्व के मन्त्रिमण्डल में कुछ सदस्य हिन्दू भी थे। ऐसे एक सदस्य श्री निचलदास वजीरानी ने सत्यार्थप्रकाश के प्रति सरकार की नीति से ग्रसन्तोष प्रकट करते हुए यह धमकी दी कि यदि सरकार ने इस नीति में परिवर्तन न किया, तो मन्त्रिमण्डल के हिन्दू सदस्य त्यागपत्र दे देंगे। इस दशा में सिन्य सरकार के लिए सत्यार्थप्रकाश पर से प्रतिवन्य हटा देने के यान्दोलन की सर्वथा उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं रहा, और ११ ग्रगस्त, १६४५ को उस द्वारा एक नया ग्रादेश जारी किया गया, जिसके ग्रनुसार सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें

समुल्लास के सिन्धी, ग्ररवी, उर्दू, भ्रंग्रेजी ग्रीर फारसी भाषाग्रों में ग्रनुवाद को सिन्ध में छापना व प्रकाशित करना तथा इन भाषाग्रों में ग्रन्यत्र छपे हुए व प्रकाशित हुए ग्रनुवादों को सिन्ध में वेचना व वाँटना अपराध घोषित किया गया था। ११ अगस्त, १६४५ का यह म्रादेश २६ म्रक्टूवर, १९४४ के म्रादेश से इस म्रंश में भिन्न था, कि इस द्वारा सत्यार्थ-प्रकाश के चौदहवें समुल्लास के केवल उन पाँच भाषाग्रों के ग्रनुवाद को सिन्ध में प्रचारित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था, मुसलमानों में जिनके पढ़ने-लिखने का ग्रधिक प्रचार था। हिन्दी सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर इस ग्रादेश से कोई प्रतिवन्व नहीं रह जाता था ग्रौर हिन्दी जाननेवाले लोग उसे पढ़ सकते थे। पर ग्रार्य जगत् को सिन्ध-सरकार का यह परिवर्तित स्रादेश भी स्वीकार्य नहीं हुआ। स्रायों का विश्वास था, कि सत्यार्थप्रकाश के किसी भी भाग में कोई ऐसी वात नहीं है, जिससे अन्य मतों व सम्प्रदायों के प्रति घृणा व विरोध का भाव उत्पन्न होता हो। इस दशा में चौदहवें समुल्लास को सार्वजनिक सुरक्षा व शान्ति की दृष्टि से ग्रापत्तिजनक समभना सर्वथा ग्रनुचित है। सिन्व के बहुसंख्यक हिन्दू भी उर्दू ग्रौर सिन्घी भाषाएँ पढ़ते-लिखते थे। हिन्दी जाननेवाले वहाँ ग्रचिक नहीं थे। त्रतः सत्यार्थप्रकाश के सिन्धी ग्रौर उर्दू भाषाग्रों में ग्रनुवादों पर प्रतिबन्घ लगे रहने की दशा में सिन्घ के हिन्दुयों ग्रौर ग्रायों के लिए भी ग्रपने इस पवित्र धर्मग्रन्थ का पठन-पाठन कर सकना सम्भव नहीं रह जाता था। उस समय सार्वदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री घनश्यामसिंह गुप्त थे। उन्होंने लाला देशवन्धु गुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाकर इस प्रयोजन से कराची भेजा कि वहाँ वह सिन्ध के गवर्नर तथा ग्रन्य उच्च पदाधिकारियों से मिलें ग्रौर इस भगड़े को शान्तिमय ढंग से निवटाने का प्रयत्न करें। पर वह भी ग्रसफल होकर दिल्ली लौट ग्राये।

जब सार्वदेशिक सभा ने देखा, कि वातचीत व प्रेरणा से सत्यार्थप्रकाश पर से प्रतिवन्घ को हटवा सकना सम्भव नहीं है, तो ६ दिसम्बर, १६४५ को सत्यार्थप्रकाश-रक्षा समिति की बैठक दिल्ली में ग्रायोजित की गयी, ग्रौर उस द्वारा यह निश्चय किया गया कि यदि परिस्थित में कोई सुघार न हो, तो सत्याग्रह प्रारम्भ करके सिन्ध सरकार का प्रतिरोध किया जाय।

सन् १६४५ में महायुद्ध की समाप्ति हो गयी थी, ग्रौर युद्ध की परिस्थितियों के कारण जो भारतरक्षा-कानून (डिफेन्स ग्रॉफ इण्डिया एक्ट) लागू किया गया था, उसकी ग्रावश्यकता नहीं रही थी। इसीलिए ३० सितम्बर, १६४६ के दिन इस कानून की समाप्ति कर दी गयी, ग्रौर क्योंकि सिन्ध सरकार ने इसी कानून के ग्रधीन सत्यार्थप्रकाश पर प्रतिवन्ध लगाया था, ग्रतः उसका भी स्वतः ही ग्रन्त हो गया था। सिन्ध सरकार के लिए समस्या के समाधान का यह ग्रच्छा ग्रवसर था। यदि ग्रव वह कोई नया पग न उठाती, तो सब भगड़ा समाप्त ही था। पर सरकार तो उत्पात के लिए तुली हुई थी। १० ग्रवटूबर, १६४६ को उस द्वारा निम्नलिखित ग्रादेश जारी किया गया—"क्योंकि सिन्ध सरकार को यह प्रतीत होता है कि सिन्धी भाषा के सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास से हिज मैंजेस्टी की प्रजा के विभिन्न वर्गों में द्वेष व घृणा का प्रादुर्भाव होता है, इस कारण ग्रव किमिनल प्रोसीजर कोड १८६८ की दफा ६६ ए के ग्रनुसार सिन्ध की सरकार घोषित करती है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित ग्रौर सिन्ध ग्रायं प्रतिनिधि सभा कराची की ग्रोर से प्रोफेसर ताराचन्द डी० गाजरा एम० ए०

द्वारा प्रकाशित सत्यार्थप्रकाश की सब प्रतियाँ, वे चाहे कहीं भी पायी जाएँ जव्त की जाती हैं, श्रोर साथ ही वे सब अन्य डाकुमेण्ट भी जिनमें कि उक्त पुस्तक के चौदहवें समुल्लास की प्रतिलिधि, पुनर्मुद्रण, अनुवाद एवं उद्धरण विद्यमान हों। इस आदेश का कारण यह है कि उक्त समुल्लास में ग्रंथकार ने(१) मुसलमानों के कितपय धार्मिक विश्वासों का मजाक उड़ाया है, (२) कुरान की शिक्षाओं को गलत तरीके से पेश किया है श्रीर उनकी निन्दा की है,(३) कुरान की प्रामाणिकता और स्वरूप पर आक्रमण किये हैं श्रीर उनका मजाक उड़ाया है, (४) हजरत मुहम्मद की सर्वोच्च स्थित पर आक्रमण किये हैं श्रीर उनकी महत्ता को तुच्छ वताया है, (५) इस समुल्लास की सामग्री मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आधात पहुँचानेवाली है श्रीर श्राधात पहुँचाती है।"

सिन्घ सरकार के इस आदेश से आर्य जगत् में विक्षोभ का उत्पन्न होना सर्वथा स्वाभाविक था। ग्रार्थंसमाज ने इसे ग्रयने लिए गम्भीर चुनौती समसा। १३ नवम्बर, १६४६ को 'सत्यार्थप्रकाश रक्षा समिति' की एक ग्रावश्यक बैठक दिल्ली में बुलायी गयी। सिन्य-सरकार के ग्रनुचित एवं ग्रन्याय्य ग्रादेश की ग्रालोचना करते हुए समिति ने घोषणा की, कि "इस समिति की सम्मित में ऐसी परिस्थिति आ गयी है जबकि अपनी धार्मिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए ऐसे प्रभावयुक्त कदम उठाये जाएँ, जिनसे कि सरकार को यह ग्रन्याय्य ग्रादेश वापस लेना पड़े। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति निश्चय करती है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ किया जाय ग्रीर ग्रार्यजनों को ग्रादेश देती है कि वे सत्या-ग्रहियों में ग्रपने नाम भरती कराएँ। यह समिति यह भी निश्चय करती है, कि महात्मा नारायण स्वामी सत्याग्रह के सर्वाधिकारी होंगे, वही इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय करते रहेंगे।" सिन्व में सत्याग्रह के लिए जब श्री नारायण स्वामी जी सर्वाधिकारी चुने गये, तो उनकी ग्रायु ८० वर्ष से ऊपर थी। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हैदरा-वाद सत्याग्रह में ग्रसह्य यातनात्रों के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था। पर ग्रार्थ-समाज के इन महान् सेनानी ग्रीर सर्वमान्य नेता ने ग्रपने शरीर ग्रीर स्वास्थ्य की जरा भी परवाह न कर सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली से कराची के लिए प्रस्थान कर दिया। स्वामी जी का साथ देने के लिए पण्डित घुरेन्द्र शास्त्री, लाला खुशहालचन्द श्रादि श्रार्यं नेता भी कराची पहुँच गये।

महात्मा नारायण स्वामी ने सिन्ध के चीफ मिनिस्टर के नाम एक पत्र लिखकर सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। पत्र निम्निलिखित था—"यह सवको विदित है कि सत्यार्थ-प्रकाश ग्रार्थसमाज का धर्मग्रन्थ है। ईसाइयों के लिए जैसे वाइवल ग्रौर मुसलमानों के लिए कुरान पित्र है, वैसे ही सत्यार्थप्रकाश हमारे लिए पित्र है। सिन्ध सरकार द्वारा सत्यार्थप्रकाश की जब्ती का हुक्म हमारे धार्मिक ग्रधिकार ग्रौर स्वाधीनता पर भयंकर ग्राक्रमण है। हम यह सूचना देना चाहते हैं कि हमारे पास सिन्धी भाषा में सत्यार्थप्रकाश है। हम किसी का ग्रधिकार नहीं समझते कि वह उसे हमसे छीने। हम एक सप्ताह भर कराची में रहेंगे।" यह पत्र चीफ मिनिस्टर को भेजकर सत्याग्रहियों ने सिन्धी सत्यार्थ-प्रकाश की प्रतियाँ लेकर कराची में घूमना शुरू कर दिया। इस बीच में सिन्ध के सैकड़ों ग्रार्थसमाजी सत्यार्थप्रकाश को गले में लटकाकर विविध नगरों में घूमने लग गये थे। डी० ए० वी० हाई स्कूल कराची के प्रिसिपल श्री रामसहाय ने ग्रक्टूबर, १६४६ में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र द्वारा यह सुचित कर दिया था कि सत्यार्थप्रकाश पर लगाया

गया प्रतिवन्ध अन्यायपूर्ण है, अतः उन्होंने उसके इस आदेश को तोड़ने का निश्चय कर लिया है। वस्तुतः इस समय सारे देश में सिन्ध सरकार के ग्रादेश के विरुद्ध उग्र ग्राक्रोश उत्पन्न हो गया था, और दूर-दूर से आर्य सत्याग्रही कराची तथा सिन्ध के अन्य नगरों में पहुँचने लग गये थे। सरकार के सम्मुख एक विकट समस्या थी। म्रार्य लोग उसके म्रादेश का उल्लंघन करने के लिए तुले हुए थे, और देश के राष्ट्रीय नेता भी सरकार के इस आदेश को अनुचित घोषित कर रहे थे। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इसे विचार और लेख की स्वाधीनता पर भ्राघात बताते हुए इसकी निन्दा की थी, भ्रीर महात्मा गांघी ने इसे विवेकहीन ग्रौर शरारतभरी ग्राज्ञा की संज्ञा दी थी। वाबू राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा था कि सत्तर साल से प्रचलित एक घर्मपुस्तक पर प्रतिबन्ध लगानेवाला यह आदेश कहीं उस व्यवहार का पूर्व-रूप तो नहीं है जो लीग के शासन में मुसलमानों से भिन्न लोगों के साथ किया जायेगा ? मौलाना अञ्चल कलाम आजाद, खान अञ्चल गफ्फार खाँ और डॉक्टर खान साहब सदृश राष्ट्रीय मुसलिम नेताग्रों ने भी सिन्ध सरकार के इस ग्रादेश का विरोध किया। इस दशा में सरकार को भुकना पड़ा ग्रीर सत्याग्रह शुरू होने के पाँचवें दिन ही सिन्ध सरकार ने यह आज्ञा जारी कर दी-'सत्यार्थप्रकाश को जब्त न किया जाय, ग्रौर जिसके पास यह ग्रन्थ हो उसे गिरफ्तार भी न किया जाय।' यह ग्रार्थसमाज की शानदार विजय थी। सिन्ध सरकार की ग्राशा के विरुद्ध देश में जो तूफान खड़ा हो गया था श्रौर उसका प्रतिरोध करने के लिए श्रार्य नर-नारी हजारों की संख्या में सत्याग्रह-संग्राम में जूक पड़ने के लिए तैयार हो गये थे, सिन्ध सरकार को उसका सामना कर सकना सम्भव प्रतीत नहीं हुग्रा।

#### चौबीसवाँ ग्रध्याय

# मारीशस में ऋार्यसमाज का प्रचार-प्रसार

# (१) भारतीयों का बड़ी संख्या में विदेशों में प्रवास

मारीशस, फीजी, केनिया, दक्षिणी अफ्रीका, सुरीनाम, गुयाना ग्रादि विदेशी राज्यों में भारतीय लोग अच्छी वड़ी संख्या में वसे हुए हैं और उनमें वहुत-से वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। वहाँ स्थान-स्थान पर आर्यंसमाज स्थापित हैं, ग्रीर ग्रायं प्रतिनिधि सभा के रूप में उनके केन्द्रीय संगठन भी विद्यमान हैं। ये सभाएँ सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि-सभा के साथ सम्बद्ध हैं, ग्रीर ग्रायंसमाज के विश्वव्यापी सार्वभौम संगठन का ग्रंग हैं। विदेशों में ग्रायंसमाज का यह प्रचार-प्रसार किस प्रकार हुग्रा, इसे भलीभाँति समक्ते के लिए यह जान लेना उपयोगी है, कि भारत के कीन लोग किस समय में इन देशों में जाकर बसे ग्रीर वे कौन-से कारण थे ग्रीर क्या परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को ग्रपनी मातृभूमि तथा बन्धु-बान्धवों से सदा के लिए विदा लेकर सुदूरवर्ती देशों व द्वीपों में जा बसने के लिए प्रेरित किया।

मध्यकाल में यूरोप की प्रायः वही दशा थी, जो भारत, ईरान ग्रादि प्राच्य देशों की थी। वहाँ के लोगों का वाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। उस समय समुद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुओं से खेये जाते थे। दिग्दर्शक यन्त्र का प्रवेश भी तव तक यूरोप में नहीं हुआ था। इस दशा में जहाजों से महासमुद्रों को पार कर सकना कठिन था, जिसके कारण अफीका और अमेरिका के महाद्वीपों से यूरोप के लोगों को कोई भी परिचय नहीं था। पन्द्रहवीं सदी में इस दशा में परिवर्तन ग्राना शुरू हुन्ना। यूरोप में नवजागरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, और वहाँ के निवासी नये ग्राविष्कार कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने लगे। दिग्दर्शक यन्त्र भीर पाल से चलनेवाले जहाजों से यूरोप के नाविक महा-समुद्रों में दूर-दूर तक जाने-आने लगे। वास्को-दी-गामा नामक पोर्तुगीज नाविक अफीका महाद्वीप का चक्कर काटकर भारत पहुँचने में समर्थ हुआ (सन् १४६८), और कोलम्बस नाम के एक इटालियन नाविक ने अटलाण्टिक महासागर को पार कर उस महाद्वीप का पता किया (सन् १४६२), जो अमेरिका नाम से प्रसिद्ध है। अमेरिका महाद्वीप अत्यन्त विशाल है। उसके अधिकांश प्रदेश में उस समय ग्रसभ्य व जंगली जातियों का निवास था। केवल मेनिसको और पेरू ही दो ऐसे प्रदेश थे, जिनमें अच्छे उन्नत व सभ्य लोग बसते थे। कोलम्बस स्पेन के राजा की सहायता से समुद्र-यात्रा के लिए निकला था, ग्रतः स्वाभाविक रूप से अमेरिका पर स्पेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। स्पेन के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका गये, और वहाँ के मूल निवासियों को नष्ट कर उन्होंने वहाँ अपनी वस्तियाँ वसानी प्रारम्भ कर दीं। उस समय तक यूरोप के लोग वारूद का प्रयोग जान

चुके थे। श्रमेरिका के निवासी इससे सर्वथा श्रपरिचित थे। वन्दूक की मार के सम्मुख स्रमेरिकन लोग टिक नहीं सके, श्रीर विशाल भूखण्ड पर स्पेन के उपनिवेश वसने शुरू हो गये। स्पेन की होड़ में पोर्तुगाल, फांस, हालैण्ड, ब्रिटेन ग्रादि श्रन्य यूरोपियन देशों के लोग भी श्रमेरिका के सुविस्तृत महाद्वीप में जा वसने के लिए प्रयत्नशील हुए, श्रीर वहाँ श्रिवक-से-श्रिवक भूमि को श्रपने श्रिवकार व स्वत्व में ले श्राने के लिए उनमें संघर्ष का

भी सूत्रपात हुआ। वास्को-दी-गामा ने अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत, मलय, कम्बोदिया म्रादि प्राच्य देशों को जाने-म्राने के जिस नये सामुद्रिक मार्ग का पता लगाया था, यूरोप के लोग उस द्वारा भी बड़ी संख्या में एशिया के विविध देशों में जाने लगे। हिन्द महा-सागर तथा पैसिफिक महासागर में म्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फीजी, मारीशस, मैडा-गास्कर ग्रादि कितने ही ऐसे द्वीप थे, जो या तो प्रायः गैर-ग्रावाद थे ग्रीर या जिनके निवासी सभ्यता की दृष्टि से वहुत पिछड़े हुए थे। यूरोप के लोगों ने इनपर ग्रपना स्वत्व स्थापित करना प्रारम्भ किया, ग्रौर वहाँ ग्रपने उपनिवेश वसाने शुरू कर दिये। इन प्रदेशों व द्वीपों की भूमि ग्रत्यन्त उपजाऊ थी, ग्रीर खनिज पदार्थों की दृष्टि से भी ये ग्रत्यन्त समृद्ध थे। यूरोप से जो लोग इन प्रदेशों में जाकर वसे थे, वहाँ उन्होंने वड़े पैमाने पर खेती करना शुरू किया । भूमि की वहाँ कोई कमी थी ही नहीं । ग्रतः एक-एक परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। उस समय तक यान्त्रिक शक्ति से चलनेवाले खेती के नये वैज्ञानिक उपकरणों का ग्राविष्कार नहीं हुग्रा था। खेती के उपकरण फावड़े, कुदाल, दराँती ग्रादि ही थे, जिनके प्रयोग के लिए मानव-श्रम की ग्राव-श्यकता होती थी। इस श्रम की प्राप्ति के लिए यूरोपियन किसानों ने गुलामों का श्राश्रय लिया। उस समय दासप्रथा को ग्रनैतिक व ग्रनुचित नहीं माना जाता था। ग्रफीका महा-द्वीप में वहुत-सी ऐसी जातियों का निवास था, जो ग्रभी ग्रसभ्य व जंगली दशा में थीं। उनके लोगों को पकड़कर दास के रूप में यूरोप, ग्रमेरिका श्रीर पैसिफिक व हिन्द महा-सागरों के द्वीपों में बेचा जाना प्रारम्भ किया गया। शीघ्र ही यह एक महत्त्वपूर्ण व्यापार वन गया, ग्रीर वहुत-से लोग गुलामों का ऋय-विऋय कर घनी होने लगे। हालैण्ड, ब्रिटेन, फांस ग्रादि विविध देशों ने इस घृणित व्यापार के लिए वहुत-से ग्रड्डे ग्रफीका में कायम किये, ग्रीर यूरोपियन लोग ग्रनेकविघ उपायों से हिन्शयों को पकड़कर उन्हें ग्रपने नये उप-निवेशों में विऋय के लिए भेजने लगे। ग्रमेरिका, मारीशस, फीजी श्रादि में यूरोपियन लोगों को खेती तथा खानों की खुदाई के लिए जिस मानवश्रम की ग्रावश्यकता थी, उसके लिए इन हुव्शी गुलामों को प्रयुक्त किया जाने लगा। गुलामों का यह व्यापार कितने वड़े पैमाने पर होता था, इसका अनुमान इस वात से किया जा सकता है कि सन् १७६१ में अकेले ब्रिटेन के १९२ जहाज इस व्यापार में लगे हुए थे श्रीर वे एक बार में ४७,००० गुलामों को ढो सकते थे।

यूरोप में जिस ढंग से नवजागरण हो रहा था और फांस की राज्य-क्रान्ति (सन् १७८६) द्वारा स्वावीनता, समानता तथा भ्रातृभाव की जिन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ था, उनके कारण यूरोप के विचारणील लोगों का ध्यान दासप्रथा की स्रोर स्राकृष्ट हुआ, श्रीर उसके विचद श्रान्दोलन प्रारम्भ हो गया। ब्रिटेन, फांस स्राद्धि विविध यूरोपियन राज्यों में इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाये जाने लगे। उत्तरी श्रमेरिका में तो इसी प्रथा

की समस्या को लेकर गृह-युद्ध भी हुग्रा। उन्नीसवीं सदी के द्वितीय चरण तक प्रायः सभी देशों ने दासप्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर दिया, श्रीर दासों को स्वतन्त्र कर दिया गया। दासप्रया का अन्त हो जाने पर यूरोपियन लोगों के नये उपनिवेशों में खेती आदि के लिए मानव-श्रम की समस्या ने उग्ररूप घारण कर लिया, ग्रीर यह प्रश्न उत्पन्न हुन्ना कि कौन-सा अन्य ऐसा साधन है जिससे इन उपनिवेशों के खेतों तथा खानों के लिए सस्ते मूल्य पर मानव-श्रम प्राप्त किया जा सकता है। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक भारत के वड़े भाग पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, ग्रौर वे इस देश का उपयोग अपनी समृद्धि व वन-वैभव के लिए करने में तत्पर थे। उनकी ग्रार्थिक नीति के कारण भारत के व्यवसाय और शिल्प नष्ट हो गये थे, और लाखों कारीगर वेरोजगार होकर गरीबी का जीवन विताने के लिए विवश हो गये थे। श्रंग्रेज शासकों ने जिस ढंग की जमींदारी प्रथा को भारत में प्रयुक्त किया था, उसके कारण किसानों की हालत भी बहुत खराब हो गयी थी। इस देश की वहुसंख्यक जनता वेरोजगारी और गरीवी से त्रस्त थी। मजदूरी का लालच देकर उसे कहीं भी जाने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ तक ब्रिटेन का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। हालैण्ड, फ्रांस, पोर्तुगाल म्रादि म्रपने प्रतिद्वन्द्वी देशों को परास्त कर ब्रिटेन उन बहुत-से प्रदेशों व द्वीपों पर म्रपना म्राघिपत्य स्थापित करने में समर्थ हो गया था, जिनका यूरोप के लोगों ने सोलहवीं, सन्नहवीं श्रीर ग्रठारहवीं सदियों में पता किया था। श्रमेरिका श्रीर ग्रफीका के महाद्वीपों के वहुत-से प्रदेश तथा हिन्द महासागर ग्रीर प्रशान्त महासागर के बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप ग्रवतक ब्रिटेन के प्रभुत्व में था चुके थे और उनमें अंग्रेज लोग बड़े पैमाने पर गन्ने, चाय ग्रादि की खेती करने में संलग्न थे। इनके खेतों पर मजदूरी का काम अवतक हव्शी गुलामों द्वारा होता श्राया था। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के कारण यूरोप में जिन नयी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुम्रा था, उनके परिणामस्वरूप विटेन में भी दासप्रथा का मन्त करने के लिए कानून स्वीकृत किये जाने लगे। सन् १८०७ में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने गुलामों के व्यापार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकृत किया, ग्रीर उसके बाद घीरे-घीरे विविघ ब्रिटिश उपनिवेशों में गुलामों को स्वतन्त्र करना प्रारम्भ कर दिया गया। सन् १८३८ तक ब्रिटिश साम्राज्य के सव गुलाम स्वतन्त्र कर दिये गये थे। दासप्रथा का अन्त हो जाने पर विटिश उपनिवेशों में मानव-श्रम की समस्या का समाधान करने के लिए ग्रंग्रेजों का ध्यान भारत के ग्रसहाय व निर्धन लोगों की म्रोर गया, भ्रौर उन्होंने म्रपने उपनिवेशों के लिए मानव-श्रम की प्राप्ति के प्रयोजन से एक नयी प्रथा का प्रारम्भ किया, जिसे प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा (Indentured system) कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार जिन स्त्री-पुरुषों को विदेश जाकर मजदूरी करने के लिए तैयार किया जाता था, उनसे पाँच साल की गुलामी लिखवा ली जाती थी। एक करार (Agreement) पर, जिसे कुली-मजदूरों की बोलचाल में 'गिरमिट' कहा जाता था, उनके ग्रंगूठे लगवा लिये जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप वे पाँच साल की ग्रविध के लिए विटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए प्रतिज्ञावढ हो जाते थे। ऐसे प्रतिज्ञावद्ध मजदूरों की भरती के लिए पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में स्थान-स्थान पर डिपो बने हुए थे, जिनके कर्मचारी व एजेण्ट ग्रशिक्षित, ग्रसहाय व गरीव स्त्री-पुरुषों को तरह-तरह के लालच देकर, अनेक प्रकार से फुसलाकर, सन्ज बाग दिखाकर श्रीर घोला देकर विदेश जाने के लिए तैयार कर लेते थे श्रीर करार या गिरमिट पर उनसे

भ्रंगूठे लगवा लेते थे। जब कोई व्यक्ति एक वार इन एजेण्टों के जाल में फैंस जाता था, उससे निकल सकना उसके लिए सम्भव नहीं रहता था। पाल से चलनेवाले जहाजों पर भेड़-बकरियों की तरह से लादकर इंन मजदूरों को विदेश ले-जाया जाता था। मार्ग में उन्हें ग्रसह्य कष्ट उठाने पड़ते थे। जहाज की गन्दगी व ग्रन्य कष्टों को न सह सकने के कारण कुछ लोग स्नात्महत्या तक कर लेते थे। भरती के डिपों में पहुँचते ही मजदूरों का न कोई धर्म रह जाता था, न कोई जाति । ग्रंग्रेज मालिकों की दृष्टि में वे पशुश्रों के सदृश होते थे, जिनके विचारों, विश्वासों व खानपान-विषयक मान्यताश्रों को कोई भी महत्त्व देना सर्वथा निरर्थंक था। प्रतिज्ञावद्ध मजदूरों के सम्मुख केवल यही मार्ग था, कि वे नियति के सामने सिर भुका दें। प्रतिज्ञावद्ध मजदूरों को लेकर जब जहाज व्रिटिश उपनिवेश के वन्दरगाह पर पहुँचता था, तो खेतों के मालिकों को सूचना दे दी जाती थी। मजदूरों को एक स्थान पर एकत्र कर उनकी नीलामी शुरू की जाती थी। ग्रंग्रेज मालिक जिस मजदूर को पसन्द करते, ऊँची वोली वोलकर उसे पाँच वर्ष के लिए खरीद लेते। मजदूर को अपने मालिक के खेत पर रहकर काम करना पड़ता था। दिन-भर में उसे कितना ग्रीरक्या काम करना है, यह उसे बता दिया जाता था। यदि काम पूरा न हो, तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था। रहने के लिए उन्हें फूस की गन्दी भोपड़ियाँ दी जाती थीं, ग्रौर भोजन के लिए दाल, चावल ग्रौर तेल। यदि महीने-भर वे दिया हुग्रा काम पूरा करते रहें, तो उन्हें साढ़े सात रुपये वेतन के भी दे दिये जाते थे। पाँच साल की अविध में मजदूर न कहीं आ-जा सकते थे, ग्रौर न काम करने से इन्कार कर सकते थे। इस ग्रविंव के पूरा हो जाने पर ही उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त हो पाती थी।

प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के ग्रघीन भारतीय मजदूर सबसे पहले सन् १८३५ में मारीशस भेजे गये, और फिर सन् १८४४ में विटिश गुयाना और त्रिनीदाद में। इसके बाद यह क्रम निरन्तर चलता रहा ग्रौर फीजी, दक्षिणी ग्रफीका ग्रौर जमैका ग्रादि सर्वत्र भारतीय मजदूर अच्छी बड़ी संख्या में भेजे जाते रहे। कुछ मजदूर हालैण्ड और फांस के उपनिवेशों के लिए भी ब्रिटेन की अनुमति से भारत से भरती किये गये। इस प्रथा के ग्रधीन कुल मिलाकर जो मजदूर विविध यूरोपियन उपनिवेशों में भारत से भेजे गये, उनकी संख्या उन्नीस लाख के लगभग थी। सबसे ग्रधिक मजदूर (३,५१,४०१) मारीशस को भेजे गये थे, श्रौर उसके वाद दक्षिणी श्रफीका का नम्बर श्राता था, जहाँ भेजे गये मजदूरों की संख्या १,४६,७६१ थी। ब्रिटिश गुयाना में १,२६,१५१, मलय-स्टेट्स में १,७२,२६४, फीजी में ४८,६१४, त्रिनीदाद में ४२,५१६ और जमैका में १५,१६९ मजदूर इस प्रथा के अधीन प्रतिज्ञाबद्ध कर भेजे गये थे। अन्यत्र भी जहाँ कहीं यूरोपियन (विशेषतया ब्रिटिश) लोगों के उपनिवेश स्थापित थे, प्रायः सर्वेत्र गरीव व असहाय भारतीयों को मजदूरी के लिए पाँच साल का पट्टा लिखवाकर अच्छी बड़ी संख्या में भेजा गया था। मारीशस, फीजी, वेस्ट इण्डीज, मलय ग्रादि में भारतीय लोगों का प्रवेश इसी ढंग से शुरू हुन्ना, भीर प्रारम्भ में प्रधानतया वही स्त्री-पुरुष वहाँ जाकर बसे जिन्हें प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के ग्रधीन वहाँ ले-जाया गया था। वाद में वहुत-से व्यापारी, शिल्पी व ग्रन्य काम-घन्या करनेवाले लोग भी भारत से इन देशों में गये, ग्रौर वहाँ भारतीयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। पाँच साल की अवधि के समाप्त हो जाने पर इन मजदूरों के सम्मुख दो मार्ग थे, या तो वे भारत लीट आयें और या वहीं स्थायी रूप से वस जायें। वहुसंस्थक नर-नारियों ने भारत वापस झाना पसन्द नहीं किया, क्योंकि यहाँ लौटने पर उन्हें अपना भविष्य अन्वकारमय प्रतीत होता था। उस युग में हिन्दू-समाज में समुद्र-यात्रा को पाप माना जाता था, और खानपान झादि के सम्बन्ध में जात-विरादरी के नियम झत्यन्त कंठोर होते थे। पाँच साल तक समुद्र-पार के देश में रहकर सामाजिक मान्यता के विपरीत झाचरण करनेवाले व्यक्तियों के लिए यह आशंका स्वाभाविक ही थी, कि उन्हें भारत में अपनी पुरानी विरादरी में वापस नहीं लिया जाएगा। इस दशा में बहुत-से प्रतिज्ञाबद्ध मजदूरों ने उसी उपनिवेश में बस जाने का निश्चय किया, जहाँ उन्हें पाँच साल के पट्टे पर ले-जाया गया था। जो थोड़ा-बहुत रूपया उन्होंने मजदूरी करते हुए एकत्र कर लिया था, उससे उन्होंने जमीनें खरीद लीं और अनेकविघ स्वतन्त्र कारोबार शुरू कर दिये। मारीशस, फीजी, ब्रिटिश गुयाना झादि में जो लाखों भारतीय भ्राज बसे हुए हैं, और जिनमें से कुछ ग्रच्छे समृद्ध भी हैं, उनके पुरखे प्राय: प्रतिज्ञाबद्ध मजदूर होकर ही इन देशों में गये थे, और उन्होंने ग्रत्यन्त दुर्वशा-ग्रस्त दशा में वहाँ जीवन-संघर्ष का प्रारम्भ किया था।

प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के अधीन जो लोग भारत से विदेशों में गये थे, उनमें वह-संख्या विहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश, तिमलनाडु तथा ग्रान्ध्रप्रदेश के निवासियों की थी। विहार तथा उत्तरप्रदेश के हिन्दी भाषा-भाषी लोग इनमें सबसे अधिक थे। वर्म की दुष्टि से ये सब प्रायः हिन्दू थे, यद्यपि कुछ मुसलमान भी सुदूर दक्षिण के प्रदेशों से मलय ग्रादि में मजदूरी के लिए गये थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में घामिक सुघार के आन्दोलनों का भारत में प्रारम्भ ही हुआ था, और अशिक्षित व निर्धन ग्रामीण जनता उनके प्रभाव से पूर्णतया वंचित थी। ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाज के क्षेत्र वंगाल और महाराष्ट्र थे, जहाँ के लोग मजदूरी के लिए विदेशी उपनिवेशों में नहीं गये थे। विहार ग्रौर उत्तर-प्रदेश में धार्मिक सुधार का कार्य आर्यसमाज द्वारा प्रारम्भ किया गया था। इस समाज की स्थापना सन् १८७५ में हुई थी, ग्रीर बहुत-से भारतीय मजदूर उस काल में मारीशस, फीजी, ब्रिटिश गुयाना ग्रादि चले गये थे जविक बिहार एवं उत्तरप्रदेश में ग्रार्थसमाज के कार्य का सूत्रपात भी नहीं हुआ था। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि जो लोग मारीशस, फीजी ब्रादि में मजदूरी के लिए गये ब्रीर फिर वहीं स्थायी रूप से वस गये, वे उन्हीं संकीर्ण व रुढ़िवादी घार्मिक मान्यताओं को ग्रपने साथ ले गये हों, जो चिरकाल से उनमें वद्धमूल थी ग्रौर जो हिन्दू जाति के पतन का प्रधान कारण थीं। क्रिश्चियन मिशनरियों ने इस दशा से लाभ उठाया और भारत से गये अशिक्षित अन्धविश्वासी मजद्रवर्ग में अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। क्रिश्चियन मिश्रनरी गौरांग थे और उपनिवेशों के शासकों तथा भूमिपतियों के साथ उनका भाईचारा था। वे सुगमता से भारतीय नर-नारियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने में सफल हो जाते, यदि आर्यसमाज का संदेश उन तक न पहुँच जाता। उपनिवेशों में बसे हुए भारतीय लोग किस प्रकार आर्यसमाज के सम्पर्क में आये और कैसे उनमें सत्य-सनातन वैदिक धर्म के विशुद्ध स्वरूप का प्रचार हुम्रा, इसी विषय पर अब हमें प्रकाश डालना है।

# (२) सारीशस में आर्यसमाज का बीजारोपण

वर्तमान समय में मारीशस एक स्वतन्त्र राज्य है, पर मार्च, १६६८ तक यह

ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और उसी के शासन में था। मारीशस सन् १८१० में अंग्रेजों के ग्रधीन हुन्ना था। उससे पहले वहाँ फ्रेंच लोगों का प्रभुत्व था, ग्रीर उन्होंने ही वहाँ ह्व्यी गुलामों के श्रम से गन्ने ग्रादि की खेती का वड़े पैमाने पर विकास किया था। ब्रिटेन की ग्रघीनता में ग्रा जाने पर भी मारीशस में फ्रेंच भूमिपितयों का वर्च स्व कायम रहा और उनकी भाषा तथा संस्कृति भी इस उपनिवेश के निवासियों को प्रभावित करती रही। मारीशस एक छोटा-सा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल केवल ७२० वर्गमील है। इसकी स्थिति हिन्द महासागर में ग्रफीका महाद्वीप के पूर्व में तथा भारत के दक्षिण में है। वम्बई से इसकी दूरी २,५३० मील है। ७२० वर्गमील के इस द्वीप में ग्राठ लाख के लगभग व्यक्ति निवास करते हैं, जिनमें ६७ प्रतिशत भारतीय मूल के लोग हैं। इनमें ७० प्रतिशत के लगभग हिन्दू ग्रीर शेष इस्लाम के ग्रनुयायी हैं। हिन्दुग्रों में वहुसंख्या ऐसे लोगों की है, जो या तो ग्रार्थसमाजी हैं ग्रीर या महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों तथा मन्तव्यों से प्रभावित हैं।

सन् १८६७ में भारत की सेना की बंगाल बैटेलियन के कुछ दस्ते मारीशस भेजे गये थे। उस समय वंगाल वैटेलियन में विहार और उत्तरप्रदेश के सिपाही अच्छी बड़ी संख्या में हुम्रा करते थे। जो सैनिक इस समय मारीशस भेजे गये थे, उनमें एक श्री भोला-नाथ तिवारी भी थे। यह महर्षि दयानन्द की शिक्षाश्रों से परिचित थे। ग्रौर ग्रार्यसमाज के अनुयायी भी थे। वह सत्यार्थप्रकाश और संस्कार-विधि की प्रतियाँ भी अपने साथ मारीशस ले गये थे। १६०२ में जब वह भारत वापस गये, तो इन प्रतियों को मारीशस में ही छोड़ गये। उन दिनों मारीशस में किश्चियन मिशनरियों का वहुत जोर था। वे राम, कुष्ण भ्रादि पर उग्ररूप से ग्राक्षेप किया करते थे, ग्रीर रामायण, महाभारत ग्रादि ग्रन्थों की कथाग्रों की हँसी उड़ाया करते थे। मारीशस के हिन्दू निवासियों में कुछ ऐसे विचार-शील व वर्मप्रेमी व्यक्ति थे, जिन्हें मिशनरियों के प्रचार का यह ढंग अच्छा नहीं लगता था। इनमें श्री खेमलाल लाला, पण्डित रामप्रसाद ग्रोभा, पण्डित मेघवर्ण ग्रीर श्री गुरु-प्रसाद दलजीतलाल मुख्य थे। भाग्यवश, सत्यार्थप्रकाश ग्रीर संस्कार-विधि की प्रतियाँ इनके हाथ लग गयीं, और इन्होंने वड़े ध्यान के साथ उनका श्रध्ययन किया। महींप के इन ग्रन्थों से उनकी ग्रांखें खुल गयीं। उनका ध्यान उन बुराइयों की ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा, जो हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट हो गयी थीं, ग्रौर सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक रूप का उन्हें बोध हुया। ईसाई मत में जो ग्रसंगतियाँ ग्रौर विज्ञान-विरुद्ध वातें हैं, सत्यार्थप्रकाश से उन्हें वे भी ज्ञात हुई ग्रीर वे मिशनरियों के प्रचार का प्रतिरोध करने में समर्थ हो गये। ये सज्जन सत्यार्थप्रकाश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों का प्रचार भी प्रारम्भ कर दिया। इसी प्रचार के परिणामस्वरूप सन् १६०३ में मारीशस में प्रथम ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। श्री खेमलाल लाला इस समाज के प्रधान, श्री दलजीतलाल मन्त्री ग्रीर श्री जगमोहन गोपाल कोषाध्यक्ष चुने गये। रविवार को साप्ताहिक सत्संग होने लगा, जिसमें उपस्थिति ५०-६० के लगभग रहा करती थी। पर यह समाज देर तक कायम नहीं रह सका। इसका कारण यह था, कि उस समय समाज के पास न कोई पुरोहित व उपदेशक था, श्रीर न कोई ऐसा विद्वान् जो महर्षि के मन्तव्यों को युक्तिसंगत रूप से श्रोताग्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। परिणाम यह हुग्रा, कि समाज तो बन्द हो गया, पर श्री खेमलाल लाला श्रीर श्री दलजीतलाल ने अपने काम को जारी

रंखा। इसी संमय श्री रामणरण मोती भी वैदिक धर्म की ग्रोर ग्राकुष्ट हुए। उन्होंने लाहौर से पुस्तकों का एक पार्सल मेंगाया था। इस पार्सल को लवेटने के लिए ग्रखवार के जिस कागज को प्रयुक्त किया गया था, वह लाहौर से प्रकाशित होनेवाली 'ग्रार्य पत्रिका' का था । उसे पढ़कर रामशरण जी का ग्रार्यसमाजके परिचय हुग्रा, ग्रीरवह उसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो गये। वह आर्य पत्रिका के प्राहक वन गये और लाहौर से आर्थसमाज तथा वैदिक वर्मविषयक अन्य पुस्तकें भी मैंगवाने लगे। लाला खेमलाल तथा श्री दलजीतलाल ने भी भारत से आर्यसमाजी साहित्य मँगाया, ग्रीर उसका वितरण कर जनता में वैदिक घर्म के वास्तविक स्वरूप का प्रचार करने में वे तत्पर रहे। उनके प्रयत्न से मारीशस के हिन्दुग्रों में जागृति के कुछ चिह्न प्रकट होने लग गये थे, और उन्होंने सन् १६०६ में वहाँ एक वार फिर आर्यसमाज की स्थापना कर दी थी। यह स्थिति थी, जब सन् १६०७ में डॉक्टर मणिलाल मारीशस ग्राये। उन्हें महात्मा गांघी ने वहाँ जाने की प्रेरणा दी थी। मारीशस आकर डॉक्टर मणिराम ने देखा कि वहाँ की भारतीय जनता की दशा अत्यन्त दयनीय है। गौरांग शासक और भूमिपति उनपर मनमाने अत्याचार करते हैं, और संगठन के अभाव में भारतीय लोग उनका सामना कर सकने में सर्वथा ग्रसमर्थ हैं। साथ ही, ये लोग ग्रन्धविश्वासों ग्रीर कूरीतियों से ग्रस्त हैं, श्रीर वर्म के वास्तविक स्वरूप तथा नये युग की प्रवृत्तियों से ये पूर्णतया अपरिचित हैं। डॉक्टर मणिराम श्री खेमलाल लाला आदि आर्य-सज्जनों के सम्पर्क में श्राये श्रीर उन्हें यह जानकर सन्तोष हुश्रा कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाश्रों से प्रभावित कुछ व्यक्ति मारीशस की भारतीय जनता में नवजीवन का संचार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्हें यह समकते में देर नहीं लगी, कि ग्रायंसमाज ही एक ऐसी संस्था है, जिस द्वारा मारीशस की भारतीय जनता को न केवल ग्रन्ध-विश्वासों ग्रीर कुरीतियों से मुक्त ही किया जा सकता है, अपितु उसे संगठित कर सकना भी सम्भव है। पर उनका कार्य सुगम नहीं था । लाला बेमलाल ग्रादि जो सज्जन उस समय ग्रायंसमाज का कार्य कर रहे थे, पुरानी रूढ़ियों से ग्रस्त सनातनी लोग उनके विरोध के लिए उग्ररूप से प्रयत्नशील थे। उनपर सड़े हुए टमाटर फेंके जाते थे। उन्हें गालियाँ दी जाती थीं, ग्रीर उनका सामाजिक वहिष्कार किया जाता था। शुरू में डॉक्टर मणिलाल के प्रति भी यही वरताव किया गया, पर वह इससे घबराये नहीं। इसीलिये उन्होंने ग्रार्थसमाज के कार्य में उत्साहपूर्वक सहयोग दिया। इस प्रकार डॉक्टर मणिलाल के सहयोग तथा श्री बेमलाल लाला और श्री दलजीतलाल के प्रयत्न से ६ एप्रिल, सन् १६१० को मारीशस के अन्यतम नगर केरपिप में भी ग्रार्थसमाज स्थापित हुग्रा, जिससे वहाँ की हिन्दू जनता में ग्रपने वर्म व संस्कृति के लिए उत्साह उत्पन्न होने में बहुत सहायता मिली। केरपिप का समाज जिस ढंग से उत्साहपूर्वक कार्य करने में तत्पर था, उसकी चर्चा शीघ्र ही मारीशस की राजधानी पोर्ट लुई में पहुँच गयी और वहाँ के लोग भी अपने नगर में आर्यसमाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गये। इसी के परिणामस्वरूप न मई, १६११ को पोर्ट-लुई में भी ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। इस ग्रवसर पर डॉक्टर मणिलाल भी उपस्थित थे। उन्होंने ग्रार्यसमाज की स्थापना पर हुए प्रकट करते हुए यह विचार प्रस्तुत किया कि समाज को एक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करना चाहिए, ताकि उन द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में सहायता मिल सके। इस प्रकार मारीशस में 'मारीशस द्यार्थ-

पत्रिका' नाम से एक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुग्रा। यह हिन्दी ग्रीर ग्रंग्रेजी दोनों भाषाग्रों में निकलता था, ग्रीर इसका सम्पादन श्री खेमलाल लाला किया करते थे। जब वह ग्रस्वस्थ हो गये तो इसका सम्पादन स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती ने सँभाल लिया। ग्रव मारीशस में ग्रनेक ग्रार्यसमाज कायम हो गये थे। यह उपयोगी समभ गया, कि ये परस्पर विचार-विमर्श तथा सहयोग से काम करें। ग्रतः उन्हें एक संगठन का ग्रंग बनाने के प्रयोजन से ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का निर्माण कर दिया गया, जिसके प्रधान लाला खेमलाल तथा मन्त्री श्री दलजीतलाल नियुक्त हुए। सभा ने ग्रपने कार्य को ग्रागे वढ़ाने के लिए एक उपदेशक की भी नियुक्ति कर दी।

#### (३) आर्य प्रतिनिधि (परोपकारिणी) सभा की स्थापना और आर्यसमाज की प्रगति

मारीशस में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सन् १६११ का वहुत ग्रिधिक महत्त्व है। इस वर्ष में वहाँ न केवल ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की स्थापना ही हुई, म्रिपतु डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज के ग्रागमन से वहाँ के ग्रायों में नये उत्साह का संचार भी हुम्रा। डॉक्टर भारद्वाज उच्चकोटि के चिकित्सक थे। इंग्लैण्ड में मध्ययन कर उन्होंने चिकित्साशास्त्र की उच्चतम डिग्नियाँ प्राप्त की थीं। वैदिक घर्म पर उनका अगाघ विश्वास था, ग्रौर भ्रार्यसमाज के कार्यों में उनकी ग्रत्यधिक रुचि थी। उन्होंने रंगून (बरमा) को अपना कार्यक्षेत्र चुना था। उस समय बरमा भारत का ही अन्यतम प्रान्त था। डॉक्टर मणिलाल किसी कार्य से रंगून गये थे, वहाँ उनका डॉक्टर भारद्वाज से परिचय हुग्रा। मणिलाल जी ने उन्हें वताया कि मारीशस में ग्रार्यसमाज के लिए वहुत भ्रच्छा क्षेत्र विद्यमान है। उचित यह होगा, कि वह उसी को ग्रपना कार्यक्षेत्र वनायें, वहीं चिकित्सा का कार्य करें, ग्रीर साथ ही वहीं रहकर ग्रार्यसमाज की सेवा करें। डॉक्टर भारद्वाज इसके लिये उद्यत हो गये, श्रीर १५ दिसम्बर, १६११ को सपरिवार मारीशस पहुँचे गये। उन्होंने पोर्ट लुई को ग्रपना केन्द्र वनाया। चिकित्सक के रूप में उन्हें वहाँ श्रच्छी सफलता प्राप्त हुई, ग्रीर उनके प्रयत्न से ग्रार्यसमाज में ग्रनुपम उत्साह का संचार हुग्रा। डॉक्टर भारद्वाज हिन्दी ग्रीर संस्कृत के भी विद्वान् थे, ग्रीर महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का वड़े युक्तिसंगत रूप से प्रतिपादन करते थे। उनकी घर्मपत्नी श्रीमती सुमंगिली देवी भी विदुषी थीं, श्रीर व्याख्यान देने में भी पटु थीं। एक हिन्दू महिला को सार्वजनिक सभाग्रों में व्याख्यान देते देखना मारीशस की जनता के लिए नयी वात थी। इससे उन्हें ज्ञात होता था, कि विद्याध्ययन का ग्रघिकार स्त्रियों को भी है, ग्रौर पढ़-लिखकर वे भी समाज-सुघार तथा जन-कल्याण के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। अपने पति डॉक्टर भारद्वाज के साथ कन्घे से कन्घा मिलाकर सुमंगिली देवी जी वैदिक धर्म के प्रचार के लिए मीलों पैदल चलकर गाँव-गाँव पहुँचती थीं। इन पति-पत्नी के प्रयत्न से वास्कोस, त्रिग्रोलेन, रिविएर द भ्रांग्वीय, पाम्पलमूसस भ्रादि भ्रनेक स्थानों पर श्रायंसमाजों तथा स्त्री-समाजों की स्थापना हुई। डॉक्टर भारद्वाज ने प्रयत्न किया, कि आर्य प्रतिनिधि सभा की विधिवत् रिजस्ट्री करा दी जाय, पर मारीशस की सरकार को 'प्रतिनिधि' शब्द पर एतराज था। म्रतः डॉक्टर भारद्वाज ने 'म्रार्य परोपकारिणी सभा' नाम से श्रायंसमाज की केन्द्रीय सभा का पंजीकरण कराया (१७ नवम्बर, १६१३)। इस

सभा के लिए स्थायी भवन वनाने के प्रयोजन से पोर्ट लुई में एक भूमिखण्ड ऋप कर लिया गया, जिसपर समयान्तर में 'यार्य भवन' का निर्माण किया गया। मारीशस में श्रार्यंसमाज के प्रचार-प्रसार का यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। डॉक्टर भारद्वाज की प्रेरणा से काशीनाथ नामक एक युवक को इस प्रयोजन से भारत भेजा गया, ताकि वहाँ जाकर वह वैदिक वर्म की शिक्षा भलीभांति प्राप्त कर ले ग्रीर फिर ग्रपने देश में वापस लौटकर भ्रार्यसमाज के कार्यकलाप को ग्रागे वढ़ाने में भ्रपनी सब शक्ति लगाये। डॉक्टर भारद्वाज ढाई साल के लगभग मारीशस में रहे। इस स्वल्प काल में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उसके महत्त्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यद्यपि मारीशस में आर्यसमाज की स्थापना उनके आगमन से पूर्व ही हो चुकी थी, पर उसे सुदृढ़ नीव पर स्थापित करने का प्रधान श्रेय डॉक्टर भारद्वाज को ही दिया जाना चाहिए। वह भली-भाँति समऋते थे कि मारीशस में ग्रायंसमाज का काम ग्रभी नया-नया है; समर्थ नेता के विना उसे आगे वढ़ा सकना कठिन होगा। अतः अपने भारत वापस आने से पूर्व उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाव को लिखा, कि किसी सुयोग्य आर्य संन्यासी को मारीशस भिजवाने की व्यवस्था की जाय, ताकि जिस कार्य का उन्होंने यहाँ प्रारम्भ किया है वह और अधिक आगे वढ़ सके। डॉक्टर भारद्वाज की प्रेरणा से आये प्रतिनिधि सभा पंजाव ने स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को मारीशस भेजने का निश्चय किया, श्रीर वह सन् १६१४ में वहाँ पहुँच गये। स्वामी जी के आने के छह मास पश्चात डॉक्टर भारद्वाज सपरिवार भारत वापस चले गये।

मारीशस के लोगों के लिए स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का भ्रागमन एक वरदान के समान था। स्वामीजी न केवल विद्वान् भ्रौर सुवक्ता ही थे, ग्रपितु महान् तपस्वी, त्यागी श्रीर योगी भी थे। वह एक श्रादर्श संन्यासी थे, जिनकी दृष्टि में सांसारिक सुखों का कोई महत्त्व नहीं था। जो भी उनके सम्पर्क में ग्राता, प्रभावित हुए बिना न रहता। मारीशस में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो आर्यसमाज के विरोधी थे। वहाँ ऐसे पौराणिक पण्डित भी विद्यमान थे, जो आर्यसमाज पर आक्षेप करने के लिए सदा उद्यत रहते थे। पर स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के त्यागमय आदर्श जीवन, सादगी, सरल स्वभाव ग्रौर सबके प्रति समद्ब्टि से प्रभावित हुए विना वे भी नहीं रहे ग्रौर उन्होंने भी यह अनुभव कर लिया कि आर्यसमाज वस्तुतः एक उपयोगी संस्था है और इस द्वारा पाखण्ड-खण्डन तथा समाज-सुघार का जो कार्य किया जा रहा है, वह जनता के हितकल्याण के लिए है। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी गाँव-गाँव पैदल घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उनकी प्रेरणा से अनेक युवकों ने आर्यसमाज की सेवा का वृत प्रहण किया, जिनमें पण्डित शंकर शर्मा, पण्डित वासुदेव श्रीर पण्डित जगनन्दन के नाम उल्लेखनीय हैं। सन् १९१६ में पण्डित काशीनाथ वैदिक धर्म का ग्रध्ययन कर भारत से वापस आ गये थे। वह भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के साथ प्रचारकार्य में तत्पर हो गये। इस काल में स्रनेक स्थानों पर नये आर्यसमाजों की स्थापना हुई, और अनेक समाजों में हिन्दी-भाषा के श्रध्यापन की भी व्यवस्था की गयी। वाक्वा नगर में आर्यसमाज द्वारा 'आर्य वैदिक विद्यालय' नाम से एक शिक्षण-संस्था भी स्थापित की गयी, और इस प्रकार ग्रायंसमाज के कार्यकलाप का समुचित विस्तार हुआ। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी देर तक मारीशस नहीं रह सके । नेत्र-रोग के कारण उन्हें भारत वापस लौट जाना पड़ा । पर उनके कर्तुत्त्व

के कारण ग्रार्यसमाज का कार्य मारीशस में जिस प्रकार सुसंगठित व सुव्यवस्थित हो गया था, वह उनके लौट जाने (२० नवम्बर, १६१६) के बाद भी सुचार रूप से जारी रहा, ग्रीर भारत से वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त कर वापस ग्राये पण्डित काशीनाथ जी द्वारा उसका भली-भाँति संचालन किया जाता रहा। मारीशस के अनेक ग्राये सज्जन उन्हें सिक्रय रूप से सहयोग देते रहे। अन्य प्रदेशों के समान मारीशस में भी ग्रार्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुग्रा, उसमें स्थानीय ग्रायों का कर्तृत्व भी ग्रत्यन्त महत्त्व का था। वस्तुतः ग्रार्यसमाज द्वारा धार्मिक सुधार के जिस आन्दोलन का संचालन किया जा रहा था, उसके लिये यह संस्था केवल उपदेशकों व प्रचारकों पर ही निर्भर नहीं रहती थी। सभी आर्य ग्रपने-अपने परिचय-क्षेत्रों में प्रचार के लिए तत्पर रहते थे। ग्रार्यसमाज को सर्वत्र जो ग्रनुपम सफलता प्राप्त हुई, उसका यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

पण्डित काशीनाथ ने ग्रायंसमाज का प्रचार करते हुए ग्रनुभव किया, कि नवयुवक तभी वैदिक घर्म की ग्रोर ग्राकृष्ट हो सकते हैं, जवकि वे ग्रार्य-साहित्य का सुचारु रूप से ग्रध्ययन कर सकें। इसके लिए यह ग्रावश्यक है, कि उन्हें हिन्दी भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि ग्रार्य साहित्य प्रधानतया हिन्दी में ही उपलब्ध था। उन्होंने हिन्दी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, और वाक्वा में स्थापित ग्रार्य वैदिक विद्यालय को उसके लिये विशेष रूप से प्रयुक्त किया। पण्डित काशीनाथ ग्रीर उनकी पत्नी इस विद्यालय में श्रवैतिनक रूप से हिन्दी का श्रध्यापन किया करते थे। वाक्वा के विद्यालय के समान भ्रन्यत्र भी भ्रनेक शिक्षण-संस्थाएँ आर्यसमाजों द्वारा स्थापित की गयीं, और पोर्ट लुई में डी० ए० वी० कॉलिज का भी शुभारम्भ किया गया। इन सब शिक्षणालयों में हिन्दी की शिक्षा पर विशेष घ्यान दिया जाता था। सन् १६२४ तक मारीशस में ग्रार्यसमाज का प्रचार इतने व्यापक रूप से हो गया था, कि वहाँ के आर्यसमाजियों ने दयानन्द जन्म-शताब्दी को समारोहपूर्वक मनाने का निश्चय किया। इस उत्सव की योजना बनाते हुए यह विचार प्रस्तुत किया गया कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रवसर पर भारत से किसी प्रसिद्ध विद्वान् को मारीशस निमन्त्रित किया जाना चाहिए। सवने इस विचार का स्वागत किया श्रीर इस सम्बन्ध में स्रार्थ प्रतिनिधि सभा पंजाव के साथ पत्र-व्यवहार प्रारम्भ कर दिया गया। सभा ने श्री मेहता जैमिनी को मारीशस भेजने का निश्चय किया। मेहता जी हिन्दी श्रीर श्रंग्रेजी के विद्वान् थे, श्रीर वेदशास्त्रों का उन्हें समुचित ज्ञान था, महर्षि के मन्तव्यों पर उन्हें ग्रगाघ-ग्रास्था थी, ग्रौर ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप के लिए ग्रनुपम उत्साह था। वह उत्कृष्ट वक्ता और सुयोग्य लेखक भी थे। मारीशस की आर्य जनता ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। पोर्ट लुई में रंग-दे-मास के समीप आर्यसमाज के विशाल दयानन्द-भवन में फरवरी, १९२४ में शताब्दी बड़ी घूमघाम के साथ मनायी गयी। इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए मारीशस के सभी प्रदेशों से नर-नारी बड़ी संख्या में आये थे। केवल आर्य ही नहीं, अपितु सनातन धर्म के अनुयायी भी इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, कि इससे बड़ा घार्मिक समारोह इससे पहले मारीशस में कभी नहीं हुआ था। मेहता जैमिनी जी के व्याख्यानों ने जनता को बहुत प्रभावित किया था, ग्रौर उसपर वैदिक घर्म, महर्षि दयानन्द सरस्वती ग्रीर ग्रार्यसमाज की घाक जम गयी थी। शताब्दी-समारोह में जो बहुत-से प्रतिष्ठित व गण्यमान्य सज्जन सम्मिलित हुए थे, उनमें श्री राजकुमार गजाघर का नाम उल्लेखनीय है। वह मारीशस के प्रमुख घनपति थे, श्रीर उन्हें वहाँ के सार्वजनिक जीवन में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्होंने इस समारोह के मुख्य श्रिधवेशन की ग्रध्यक्षता भी की थी। शताब्दी-समारोह के लिए एक स्वागत-समिति भी संगठित की गयी थी, जिसके ग्रध्यक्ष पण्डित गयासिंह थे।

मेहता जैमिनी ग्रंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान् थे। वह ग्रंग्रेजी में भी व्याख्यान देते थे। मारीशस के अनेक सुशिक्षित युवक उनके ग्रंग्रेजी भाषणों को सुनकर वैदिक वर्म की ग्रोर प्राकृष्ट हुए, श्रौर उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाकर वर्म तथा समाज की सेवा करने का निश्चय किया। इनमें श्री विष्णुदयाल वन्धु ग्रौर श्री तिलक कालीचरण प्रमुख थे। मेहता जी की प्रेरणा से इन्होंने पोर्ट लुई में ग्रायंकुमार सभा की स्थापना की। वहुत-से हिन्दू युवकों ने इसकी सदस्यता स्वीकार की, ग्रौर इस द्वारा मारीशस के सुशिक्षित वर्ग में ग्रायंसमाज के प्रचार-कार्यं को वहुत सहायता प्राप्त हुई।

सन् १६२४ के बाद मारीशस में त्रार्यसमाज ने बहुत उन्नति की। दयानन्द जन्म-शताब्दी के कारण वहाँ के भ्रार्थों में नवीन उत्साह का संचार हो गया था। मारीशस के कतिपय युवक जो कुछ समय पूर्व वैदिक धर्म तथा आर्य-संस्कृति का विशेष अध्ययन करने के लिए भारत गये थे, वे अब अपने देश लौट आये थे और आर्यसमाज के कार्य में लग गये थे। डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज की प्रेरणा से पण्डित काशीनाथ ने लाहौर के डी० ए० वी० काँलिज में विद्याध्ययन किया था, ग्रौर सन् १९१६ में मारीशस ग्राकर उन्होंने ग्रायंसमाज का कार्यं करना प्रारम्भ कर दिया था। उनके वाद पण्डित रामलखन ग्रौर पण्डित वेणी-माघव वेदशास्त्रों की समुचित शिक्षा के लिए भारत गये थे। पण्डित रामलखन सन् १६२२ में मारीशस वापस ग्राये ग्रौर पण्डित वेणीमावव सन् १६२५ में। ये दोनों भी ग्रार्यसमाज के कार्य में तत्पर हो गये। इस प्रकार ग्रव मारीशस में ऐसे विद्वान उपदेशकों की कोई कमी नहीं रह गयी, जिन्हें वैदिक धर्म तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का समुचित ज्ञान था। पण्डित काशीनाथ, पण्डित रामलखन ग्रौर वेणीमावव के रूप में अब मारीशस के आर्यसमाज को तीन ऐसे विद्वान् प्राप्त हो गये थे जो उसी देश के निवासी थे ग्रीर जिनमें न केवल धर्म-प्रचार की योग्यता ही थी, ग्रपितु जो प्रचारक के रूप में ईसाई मिशनरियों तथा पौराणिक पण्डितों से शास्त्रार्थं कर उन्हें परास्त करने की भी क्षमता रखते थे। किश्चियन मिशनरियों और पौराणिक पण्डितों से उनके ग्रनेक शास्त्रार्थं हुए, जिनके कारण महर्षि के मन्तव्यों की सचाई तथा युवितयुक्तता प्रमाणित होने में बहुत सहायता मिली। भारत में भी यह शास्त्रार्थों का युग था, ग्रौर धर्म-प्रचार के लिए उन्हें सशक्त सायन के रूप में स्वीकार किया जाता था।

भारत से आर्य विद्वानों और प्रचारकों के मारीशस जाने का जो सिलसिला डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज द्वारा प्रारम्भ किया गया था, सन् १६२४ में दयानन्द जन्म-शताब्दी के पश्चात् भी वह जारी रहा। सन् १६२५ में स्वामी विज्ञानानन्द जी भारत से मारीशस आये, और उन्होंने धर्म-प्रचार के लिए अनेक नये सावनों का प्रयोग प्रारम्भ किया। उन्होंने नगर-कीर्तन की परम्परा का सूत्रपात किया, जिसके प्रति लोग बहुत आकृष्ट होते थे। वह विविध नगरों में जाते और सप्ताहों तक परिश्रम करके नगर-कीर्तन का प्रवन्ध किया करते। दूर-दूर के नर-नारी इस अवसर पर भजन-कीर्तन सुनने और शोभायात्रा का अवलोकन करने के लिए आया करते। विधिमयों को शुद्ध करके आर्थ-

घर्म में दीक्षित करने की परम्परा को भी स्वामी विज्ञानानन्द ने मारीशस में प्रारम्भ किया, ग्रीर उनके प्रयत्न से अनेक विधिमयों ने वैदिक घर्म की दीक्षा ग्रहण की। अनेक नये ग्रार्यसमाज भी उन्होंने मारीशस में स्थापित किये। वह सन् १६३१ तक वहाँ रहे, ग्रीर इस काल में इस देश में ग्रार्यसमाज के कार्य का जो विस्तार हुग्रा, उसका प्रधान श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। सन् १६३० में पण्डित नारायणदत्त सिद्धान्तभूषण वैदिक धर्म के प्रचार के लिये भारत से मारीशस गये थे। वह वहाँ दो वर्ष तक रहे। उनके पश्चात् पण्डित कन्हैयालाल मिश्र सन् १६३३ में वहाँ गये, ग्रीर छह मास तक वहाँ उन्होंने भजनों द्वारा धर्म-प्रचार किया।

#### (४) ब्रायों में मतभेद ब्रौर पृथक् प्रतिनिधि सभाक्रों के संगठन

दयानन्द जन्म शताब्दी समारोह ग्रौर स्वामी विज्ञानानन्द जी ग्रादि के प्रचार-कार्यं के कारण मारीशस में ग्रार्यंसमाजों की शक्ति ग्रीर उनकी सदस्य-संख्या भी वहुत बढ़ गयी थी। इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि आर्यंसमाजियों में मतभेद उत्पन्न होने लगें भ्रीर दलंबन्दी की भावना भी प्रादुर्भूत हो जाय। ग्रवतक मारीशस में ग्रार्थसमाजों का एक केन्द्रीय संगठन था, जो 'श्रार्य परोपकारिणी सभा' के नाम से रिजस्टर्ड था। शताब्दी समारोहका आयोजन इसी सभा द्वारा किया गया था। सन् १६२७ में मारीशस के कुछ ग्रार्यसमाजों ने 'ग्रार्य प्रतिनिधि सभा' नाम से ग्रपना पृथक् संगठन वना लिया। श्री गोपीचन्द छत्तर इसके प्रधान चुने गये, श्रीर लाला गुरुप्रसाद दलजीत लाल मन्त्री। श्री दलजीत लाल मारीशस में आर्यसमाज के प्रथम संस्थापकों में थे, श्रीर आर्य-जनता पर उनका अच्छा प्रभाव था। श्री मोहनलाल मोहित, पण्डित गयासिह, श्री महेश सरदार, श्री रामधन पूरण, श्री हनुमान श्रीर डॉक्टर शिवगोविन्द सदृश श्रन्य श्रनेक सम्भ्रान्त व प्रभावशाली ग्रायं सज्जन इस नये संगठन में सम्मिलित हो गये, जिससे इसकी शक्ति वहुत बढ़ गयी। दिल्ली की सार्वदेशिक आर्थ प्रतिनिधि सभा ने भी इसे मान्यता प्रदान कर दी, जिसके कारण इसे ही मारीशस के आर्यसमाजों का मूर्धन्य केन्द्रीय संगठन माना जाने लगा, श्रीर बहुत-से श्रायंसमाज इसके साथ सम्बद्ध हो गये। इसी सभा द्वारा श्रबद्वर, १६३३ में दयानन्द निर्वाण श्रवंशताब्दी का महोत्सव वड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इसका भ्रायोजन मारीशस की राजधानी पोर्ट लुई की जाकोव स्ट्रीट में किया गया था, और उसकी ग्रध्यक्षता सेठ श्री भीमजी भाई काला ने की थी। इस म्रवसर पर श्रद्धानन्द-भवन का उद्घाटन डॉक्टर शिवगोविन्द द्वारा किया गया । म्रार्य-प्रतिनिधि सभा का प्रधान कार्यालय इसी भवन में स्थित था, ग्रौर सभा द्वारा ही इस विशाल भवन का निर्माण कराया गया था।

यार्य परोकारिणी सभा ने भी पृथक रूप से दयानन्द निर्वाण ग्रर्घशताब्दी का यायोजन किया था, जिसके लिये उसके पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ तैयारी की थी। शताब्दी-समारोह का प्रारम्भ नगर-कीर्तन से हुया जिसमें दस हजार से भी ग्रधिक नर-नारी सम्मिलित हुए थे। श्री रामखेलावन बुघन बार-एट-लॉ ने इस समारोह की ग्रघ्यक्षता की थी। खेद है, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती की निर्वाण-ग्रयंशताब्दी के ग्रवसर पर भी मारीशस के ग्रायं वन्धु एक नहीं हो सके थे, ग्रौर उनके दो केन्द्रीय संगठनों ने इस महोत्सव को पृथक रूप से मनाया था। पर यह स्वीकार करना

होगा, कि आर्यंसमाजियों की इस दलवन्दी के वावजूद अर्घ-शताब्दी के दोनों महोत्सव जिस घूमघाम के साथ मनाये गये, उसका जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उससे लोगों में आर्यंसमाज के लिए नवीन उत्साह का संचार हुआ।

मारीशस के आर्यसमाजियों में जो मतभेद व विरोध विकसित हो रहे थे, उनके कारण सन् १६३४ में कित्यय आर्य-सज्जनों ने आर्य परोपकारिणी सभा से पृथक् होकर 'आर्य रिव वेदप्रचारिणी सभा' नाम से एक नयी सभा का निर्माण कर लिया। परिणाम यह हुआ, कि आर्य परोपकारिणी सभा के प्रभाव व शक्ति में कमी आने लगी, और आर्य प्रतिनिधि सभा की तुलना में उसका महत्त्व बहुत कम रह गया। यद्यपि अव (सन् १६३४ में) मारीशस में आर्यसमाजों के तीन संगठन वन गये थे, और उनमें परस्पर विरोध भी होता रहता था, पर इससे आर्यसमाज के कार्यकलाप पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक सज्जन यह प्रयत्न भी करते रहे कि तीनों सभाओं के पारस्परिक विरोध का अन्त कर उन्हें फिर से एक कर दिया जाए।

सन् १६४४ में आयं प्रतिनिधि सभा और आयं परोपकारिणी सभा के चार-चार सदस्यों की एक समिति का निर्माण किया गया और दोनों सभाओं में परस्पर सहयोग स्थापित करने तथा एक होकर कार्य करने के विषय में विचार-विनिमय होने लगा। समिति द्वारा यह प्रयत्न भी किया गया, कि स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी एक बार फिर मारीशस ग्राकर वहाँ भ्रार्यसमाज के संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नयी दिल्ली से पत्र-व्यवहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी, १९५० में स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी मारीशस ग्रा गये। जन्होंने श्रार्यसमाज के विविध नेताश्रों के साथ सम्पर्क कर उनके मतभेदों को दूर करने श्रीर उन्हें एक संगठन के अधीन रहकर समाज का कार्य करने के लिए प्रेरित किया। स्वामीजी का प्रयत्न सफल हुआ, और आर्य प्रतिनिधि सभा तथा आर्य परोपकारिणी सभा के पदाधि-कारी व नेता उनकी वात को मानने के लिए तैयार हो गये। दोनों सभाग्रों का सम्मिलित अधिवेशन हुआ, जिसमें एकीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। स्वामी जी के सुमाव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि मारीशस के ग्रार्थसमाजों के केन्द्रीय संगठन का नाम न 'ग्रायं प्रतिनिधि सभा' रहे ग्रौर न 'ग्रायं परोपकारिणी सभा'। उसका नाम 'ग्रायं सभा' रखा जाय। ग्रायं सभा का विधिवत् पंजीकरण करा लिया गया, ग्रीर जो ग्रायं-समाज पहले प्रतिनिधि सभा तथा परोपकारिणी सभा के साथ सम्बद्ध थे, वे अव आये सभा के साथ सम्बद्ध हो गये। स्वामीजी का प्रयत्न था, कि ग्रार्य रिव वेद-प्रचारिणी सभा भी श्रार्यं सभा में विलीन हो जाय। पर इसमें उन्हें सफलता नहीं हुई, क्योंकि वह श्रिवक समय मारीशस नहीं रह सके ग्रौर शीघ्र भारत लौट गये। स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी के पश्चात दो अन्य आर्य विद्वान् मारीशस में धर्म-प्रचार के लिए गये स्वामी नारायणानन्द (सन् १६५२) ग्रौर महात्मा ग्रानन्द भिक्षु (सन् १६५४)। इनके प्रचार-कार्य से भी मारीशस में भार्यसमाज को ग्रच्छा वल मिला।

## (१) श्रार्य सभा का सुदृढ़ संगठन

स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी के मारीशस से चले जाने पर वहाँ के आयंसमाजियों में पारस्परिक मतभेद व विरोध ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया, और आयं सभा के

कार्य में बाघाएँ उपस्थित होने लगीं। ग्रार्थ सभा के पदाधिकारियों तथा ग्रन्तरंग सभा के सदस्यों के चुनाव में यह विरोध उग्ररूप से प्रकट हुग्रा। एक भी ऐसा व्यक्ति इस चुनाव में सफल नहीं हो सका, जिसका सम्बन्ध आर्थ प्रतिनिधि सभा के साथ था। आर्थ-सभा पर पूर्ण रूप से उन व्यक्तियों का कब्जा हो गया, जो आर्य परोपकारिणी सभा के सदस्य थे। इससे दूसरे पक्ष का उद्विग्न होना स्वाभाविक था। उन्होंने एक बार फिर ग्रार्य-प्रतिनिधि सभा को पृथक् रूप से संगठित किया ग्रीर सन् १९५४ में उसका विधिवत् पंजीकरण भी करा लिया। जो महानुभाव इस समय आर्य सभा से पृथक् हुए, उनमें श्री मोहनलाल मोहित, श्री गोपीचन्द छत्तर, पण्डित गयासिह, श्री महेश सरदार, पण्डित अनुरुद्ध शर्मा और पण्डित घुरन्घर के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सव मारीशस आर्यसमाज के सिक्रिय कार्यकर्ता व नेता थे। इनके पृथक् हो जाने से ग्रार्य सभा के प्रभाव में कमी का म्रा जाना ग्रीर मारीशस में ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप को क्षति पहुँचना स्वाभाविक था। सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा द्वारा पुनः मारीशस के ग्रायं संगठनों की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया गया, ग्रौर स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती को इस प्रयोजन से वहाँ भेजा गया । ध्रुवानन्दजी सार्वदेशिक सभा के प्रघान रह चुके थे, श्रौर भ्रार्यसमाज के ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित नेता थे। जनवरी, १६५७ में वह मारीशस ग्रा गये ग्रीर उन्होंने वहाँ के आर्यसमाजियों के मतभेदों के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। उनकी प्रेरणा से श्रायं प्रतिनिधि सभा ने श्रपनी पृथक् सत्ता का अन्त कर श्रायं-सभा में विलीन हो जाने की वात स्वीकार कर ली, श्रीर सन् १६४८ में एक वार फिर मारीशस के ग्रार्यसमाजी नेता व कार्यकर्ता परस्पर सहयोग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो गये । स्वामी घ्रुवानन्दजी के सुकावों को स्वीकार कर ग्रार्य सभा के संविधान तथा नियमावली में अनेक ऐसे संशोधन भी कर लिये गये, जिनके कारण परस्पर सहयोग से कार्यं कर सकना सुगम हो गया । श्रार्यं सभा का जो नया चुनाव हुआ, उसमें श्री सत्यकाम बुलेल प्रघान निर्वाचित हुए। श्री बुलेल मारीशस सरकार के कृषि-मन्त्री थे, ग्रौर स्थानीय जनता पर उनका बहुत प्रभाव था । उनके प्रघान-पद पर ग्रारूढ़ हो जाने के कारण ग्रार्य-सभा को नयी शक्ति प्राप्त हुई, श्रौर उसका कार्य सुचारु रूप से चलने लगा। स्वामी ध्रुवानन्दजी सन् १६६१ तक मारीशस में रहे, और उनके पथ-प्रदर्शन में वहाँ आर्य-समाज के कार्य कलाप में बहुत उन्नित हुई। सन् १६६० में मारीशस में आर्यसमाज की स्थापना हुए ५० वर्ष हो चुके थे। ग्रतः उसकी स्वर्णजयन्ती मनाने का निश्चय किया गया। इस प्रयोजन से जो स्वागत-समिति वनायी गयी, उसके अध्यक्ष श्री मोहनलाल मोहित थे। इस समय तक मारीशस के आर्यसमाजियों में ऐक्य स्थापित हो चुका था, ग्रतः सव ग्रायों ने इस जयन्ती महोत्सव को वड़े उत्साह तथा धूमधाम के साथ मनाया। १० मई, १६६० को ब्रह्म पारायण यज्ञ के साथ उत्सव का प्रारम्भ किया गया। यज्ञ के ब्रह्मा-पद पर स्वामी ध्रुवानन्दजी सरस्वती विराजमान थे। १६ मई तक पूरे एक सप्ताह तंक यह उत्सव चला, जिसमें ग्रनेक विद्वानों के व्याख्यान हुए। डॉक्टर शिवगोविन्द, श्री मनन भरत, श्री शिवसागर रामगुलाम, श्री जयनारायण राय ग्रौर श्री सत्यकाम बुलेल सदृश प्रतिष्ठित व सम्भ्रान्त ग्रार्थ-सज्जनों ने विविध दिनों के उत्सव के प्रधान-पद को सुशोभितिकया। इस महोत्सव की सफलता से मारीशस में ग्रार्यसगाज के कार्यकलाप की वृद्धि में वहुत सहायता प्राप्त हुई। यद्यपि आर्य रिव वेद प्रचारिणी सभा के रूप में

अवतक भी आर्यसमाज का एक पृथक् संगठन मारीशस में विद्यमान था, पर स्वामी ध्रुवानन्दजी सरस्वती के प्रयत्न से इस समय आर्य सभा इतनी शक्तिशाली हो गयी थी, कि इस देश में आर्यसमाज की उन्नति के मार्ग की सब बाघाएँ दूर हो गयी थीं।

## (६) मारीशस में ग्रार्थसमाज का कार्यकलाप ग्रौर प्रगति

१९ जनवरी, सन् १९६१ को स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती भारत वापस चले गये, क्योंकि सार्वदेशिक सभा उनसे शीघ्र स्वदेश लीट ग्राने के लिए ग्राग्रह कर रही थी। पर उन्होंने मारीशस में कार्य करने के लिए स्वामी ग्रभेदानन्द सरस्वती को बुला लिया था, श्रीर उन्हें वहाँ का सब काम समक्राकर ही उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान किया था। स्वामी ग्रभेदानन्द ने वड़ी लगन के साथ धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। पर कुछ समय वाद ही वह रोगग्रस्त हो गये, ग्रौर मारीशस में ही उनका नियन हो गया। स्वामी ग्रभेदा-नन्द के देहावसान से मारीशस के आर्यंजगत् को जो अपार क्षति हुई थी, वह महात्मा श्रानन्द स्वामी के ग्रागमन से शीव्र पूरी हो गयी। भारत के ग्रार्यसामाजिक संसार में म्रानन्द स्वामी जी का प्रतिष्ठित स्थान था, भ्रौर वह सुथोग्य लेखक तया प्रभावशाली वक्ता थे। वह १६ नवम्बर, १६६२ को मारीशस पहुँचे, और तीन मास वहाँ रहे, इस अविध में वह सारे देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचार के कार्य में व्यस्त रहे। भीर उनके सत्संग से भ्रार्य नर-नारियों ने अनुपम लाभ उठाया । यद्यपि भ्रानन्द स्वामी जी देर तक मारीशस नहीं ठहर सके, पर भारत के आर्य विद्वानों व संन्यासियों का वर्म-प्रचार के प्रयोजन से मारीशस जाने का सिलसिला उनके बाद भी जारी रहा । २६ ग्रक्टूबर, सन् १९६३ को स्वामी ग्रिखलानन्द मारीशस ग्राये, ग्रीर उनके पश्चात् डॉक्टर उपर्वुच ग्रौर डॉक्टर सत्यप्रकाश (श्रगस्त, सन् १९६९)। स्वामी ग्रखिलानन्द सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि के रूप में मारीशस गये थे, और पोर्ट लुई में आर्य जनता ने बड़ी बूमघाम के साथ उनका स्वागत किया था। उनके स्वागत में हुई सभा की ब्रध्यक्षता मारीशस के कुषिमन्त्री श्री सत्यकाम बुलेल ने की थी। डॉक्टर उपर्वुच श्रीर डॉक्टर सत्यप्रकाश (स्वामी सत्यप्रकाश) थोड़े ही समय मारीशस रहे, पर स्वल्प काल में ही उन्होंने जो व्याख्यान दिये, जनता उनसे बहुत प्रभावित हुई।

सन् १९७० में मारीशस में आर्यसमाज की स्थापना हुए ६० वर्ष हो गये थे। अतः वहाँ आर्यसमाज हीरक जयन्ती को घूमघाम के साथ मनाने का निश्चय किया गया। स्वामी विद्यानन्द विदेह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से इस महोत्सव में सिम्मिलित होने के लिए मारीशस आये थे। एप्रिल, १९७० में हीरक जयन्ती उत्सव बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। मारीशस के सभी आर्यसमाजियों ने इसकी सफलता के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न किया था। आर्य सभा के अतिरिक्त आर्य रिव वेद प्रचारिणी सभा नाम से आर्यों का जो एक अन्य संगठन मारीशस में विद्यमान था, उसने भी हीरक जयन्ती में पूर्ण सहयोग दिया था। वस्तुतः यह महोत्सव दोनों सभाओं ने सिम्मिलित रूप से ही मनाया था। स्वामी विद्यानन्दजी विदेह ने मारीशस में आकर जिस प्रकार धर्म-प्रचार शुरू किया था, उससे आर्यजन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने मतभेदों व विरोध-भाव भुलाकर परस्पर सहयोग से आर्यसमाज का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। उनके व्याख्यानों में केवल आर्यसमाजी ही नहीं, अपितु पौराणिक लोग भी उपस्थित हुआ

करते थे। सनातन धर्म के ग्रनेक मन्दिरों में भी उनके व्याख्यानों व प्रवचनों का ग्रायोजन किया गया था। उनके प्रचार का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। पोर्ट लुई की मुसलिम सभा के संचालकों ने एक विशेष सभा का ग्रायोजन किया, जिसमें स्वामी जी को प्रवचन के लिए निमन्त्रित किया गया। इस सभा में मारीशस के वहुत-से मौलवी ग्रीर राजनितक नेता भी उपस्थित थे। वे सब उनके प्रवचन से वहुत प्रभावित हुए। हीरक जयन्ती महोत्सव में जो नर-नारी सम्मिलित हुए थे, उनकी संख्या पचास हजार से कम नहीं थी। मारीशस के ग्रायें जगत् में जो यह नवजीवन का संचार हुग्रा, उसका बहुत-कुछ श्रेय स्वामी विद्यानन्दजी को प्राप्त है।

मारीशस में ग्रायंसमाज एक जीवित-जागृत सिकय संस्था है। ७२० वर्गमील के क्षेत्रफल ग्रीर ग्राठ लाख के लगभग ग्राबादी के इस देश में तीन सौ के लगभग ग्रार्यसमाजें हैं। इनमें से बहुसंख्यक समाजों के ग्रपने भवन हैं, ग्रीर सभी में नियमपूर्वक साप्ताहिक सत्संग होते हैं। ग्रार्य सभा के ग्रघीन वहाँ जो उपदेशक कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या ३२ के लगभग है। ग्रनेक समाजों के भ्रपने पृथक् पुरोहित भी हैं। वहाँ के ग्रार्य नर-नारियों की स्वाध्याय के प्रति भी रुचि है। यही कारण है, जो वहाँ ऐसे ग्रार्थ सज्जन पर्याप्त संख्या में हैं, जो न केवल साप्ताहिक सत्संगों में प्रवचन ही कर सकते हैं, श्रपितु ग्रावश्यकता पड़ने पर ग्रन्य मतावलम्बियों के साथ शास्त्रार्थ करने की भी क्षमता रखते हैं। प्रचार-कार्य में भी वे उत्साहपूर्वक हाथ वटाते हैं। लाला खेमलाल, लाला गुरुप्रसादजी दलजीतलाल, श्री गोपीचन्द छत्तर श्रौर श्री मोहनलाल मोहित इसी प्रकार के श्रार्य संवैजन थे। मारीशस के बहुसंख्यक हिन्दू निवासी आर्यसमाज के प्रभाव में हैं, श्रौर महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों के प्रति ग्रास्था रखते हैं। मार्च, १९७२ में जब यह देश व्रिटिश ग्राधिपत्य से मुक्त होकर स्वतन्त्र हुग्रा, तो स्वराज्य सरकार के प्रथम प्रघानमन्त्री श्री शिवसागर रामगुलाम बने थे। वह आर्यसमाजी थे और गर्व के साथ कहा करते थे कि 'मारीशस को स्वाधीनता प्राप्त कराने में ग्रार्यसमाज ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।' ग्रार्य संसार में मारीशस का महत्त्व इतना ग्रधिक है, कि वारहवाँ सार्वभीम ग्रार्थ महासम्मेलन उसकी राजधानी पोर्ट लुई में ग्रायोजित किया गया (ग्रगस्त, १९७३)। सार्वदेशिक ग्रार्य प्रति-निधि सभा की ग्रोर से श्री ग्राचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, ग्राचार्य कृष्ण ग्रीर पण्डित नरेन्द्र ग्रादि अनेक आर्य नेता महासम्मेलन से तीन सन्ताह पूर्व ही मारीशस पहुँच गये थे, और सार्व-देशिक सभा के मन्त्री पण्डित ग्रोमप्रकाश त्यागी भी एक सप्ताह पूर्व वहाँ ग्रा गये थे। इन महानुभावों के ग्रा जाने से मारीशस के ग्रार्यजनों को महासम्मेलन की तैयारी में वहुत सहायता प्राप्त हुई । दक्षिणी श्रफ्रीका से एक सौ से भी ग्रधिक ग्रार्य नर-नारी श्री सुखराज छोटई ग्रौर पण्डित नरदेव वेदालंकार के नेतृत्व में इस ग्रवसर परमारीशस ग्राये। भारत से जो प्रतिनिधि-मण्डल इस महासम्मेलन में सम्मिलित हुआ, महात्मा आनन्द स्वामी, स्वामी सत्यप्रकाश श्रौर स्वामी ब्रह्मानन्द दण्डी श्रादि श्रनेक श्रार्थ विद्वान् व संन्यासी उसके सदस्य थे। महासम्मेलन की श्रध्यक्षता सेठ प्रतापसिंह शूरजी वल्लभदास ने की थी, जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर दुखनराम के साथ मारीशस गये थे। केनिया, तंजानिया, फीजी ग्रादि ग्रन्य देशों से भी वहुत-से ग्रार्य लोग इस महा-सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मारीशस गये थे। मारीशस के लिए यह बड़े गौरव की वात थी, कि विश्व भर के आर्य संन्यासी, विद्वान, नेता और कार्यकर्ता इस अवसर पर वंहाँ पद्यारे थे। जनके प्रयचनों को सुनकर मारीशस के आर्यंसमाज में नवजीवन का संचार हो गया था, और वैदिक वर्म के लिए जनता के उत्साह में अनुपम वृद्धि हो गयी थी। हीरक जयन्ती के अवसर पर पोर्ट लुई के आर्यंभवन में एक सार्वजिनक पुस्तकालय की स्थापना की गयी, और वहाँ के डी० ए० वी० कॉलिज के लिए नये भवनों का निर्माण कराया गया। यह भी विचार किया गया कि कैसे यह व्यवस्था की जा सकती है कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से एक वैदिक विद्वान् सदा मारीशस में रहा करे, जिससे कि स्थानीय व्यक्तियों को वैदिक धर्म के प्रचार के लिए तैयार किया जा सके। मारीशस को 'लघु भारत' कहा जाता है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि भारत के हरयाणा प्रदेश के समान मारीशस भी एक आर्य प्रदेश है।

सामाजिक कुरीतियों के निवारण, ग्रन्धविश्वासों एवं मिथ्या मान्यतात्रों के खण्डन ग्रीर सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप के प्रचार के ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी अनेक कार्य हैं, जिनके लिए मारीशस का समाज विशेष रूप से प्रयत्नशील रहा है। शिक्षा ग्रौर हिन्दी-भाषा के प्रचार के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण कार्य उस द्वारा किये गये हैं, उनपर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में विशव रूप से प्रकाश डाला गया है। निरक्षरता को दूर करने का ग्रार्यसमाज ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है। ग्राज मारीशस में भारतीय मूल के प्राय: सभी व्यक्ति पढ़-लिख सकते हैं। इसका प्रधान श्रेय श्रायंसमाज को ही विया जाना चाहिए। आर्यसमाज द्वारा जहाँ वहुत-से स्कूल मारीशस में स्थापित किये गये, वहाँ नर-नारियों को साक्षर वनाने तथा हिन्दी पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए सायंकालीन कक्षात्रों की भी व्यवस्था की गयी। प्रायः सभी ग्रायंसमाजों में इस प्रकार की कक्षाएँ विद्यमान रही हैं। भारत के अतिरिक्त विश्व में मारीशस ही एकमात्र अन्य ऐसा देश है, जिसे हिन्दी भाषा-भाषी कहा जा सकता है। इस देश की यह स्थिति ग्रार्थ-समाज के प्रयास का ही परिणाम है। हिन्दी के लिए जो प्रयत्न आर्यसमाज ने मारीशस में किया, उसका परिचय इसी बात से प्राप्त किया जा सकता है कि सन् १६२० में वहाँ ७५ हिन्दी विद्यालय ग्रार्थंसमाज द्वारा चलाये जा रहे थे, ग्रौर वर्तमान समय में इन शिक्षणालयों की संख्या ३०० से भी अधिक है। सरकारी पाठ्यक्रम में भी हिन्दी की सिम्मिलित कराने के लिए आर्यंसमाज द्वारा प्रयत्न किया गया, और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। पोर्ट लुई के डी० ए० वी० कॉलिज के रूप में उच्च शिक्षा का भी एक ऐसा केन्द्र मारीशस में है, जिसका संचालन वहाँ की आर्थ सभा द्वारा किया जा रहा है।

स्त्री-शिक्षा और स्त्रियों की सामाजिक स्थित को ऊँचा उठाने के लिए मारीशस में आर्यसमाज ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आर्यसमाज के प्रचार से पहले वहाँ स्त्रियाँ प्रायः निरक्षर थीं। सनातनी हिन्दू स्त्रियों को शिक्षा देना सर्वथा अनुचित समक्तते थे। सन् १६१२ में डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज की पत्नी श्रीमती सुमंगली देवी ने स्त्री-शिक्षा का आन्दोलन प्रारम्भ किया, और स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक सायंकालीन कक्षा खोलकर उसका कार्य अपने हाथों में ले लिया। इसके पश्चात् जो बहुत-सी कन्या-पाठशालाएँ एवं महिला विद्यालय आर्यसमाज द्वारा मारीशस में स्थापित किये गये, इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में उनका उल्लेख हैं। पर स्त्रियों के सम्बन्ध में आर्यसमाज का कार्य उन्हें साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। आर्यसमाज ने प्रयत्न किया, कि उनकी सामाजिक स्थित ऊँची हो और वे पुरुषों के साथ मिलकर देश तथा समाज की

उन्नति के लिए प्रयत्नशील हों। उन्हें ग्रार्यसमाज का सदस्य वनाया गया, ग्रौर यज्ञोपवीत घारण कर वे भी याज्ञिक ग्रनुष्ठानों ग्रौर संस्कारों में भाग लेने लगीं। समाज के साप्ता-हिक सत्संगों, उत्सवों तथा विविध समारोहों में उन्हें भाषण देने के लिए निमन्त्रित किया जाने लगा, ग्रौर ग्रनेक सम्मेलनों में उन्हें ग्रध्यक्ष का ग्रासन भी प्रदान किया गया। सन् १९२६ में जब पोर्ट लुई में श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया गया तो उसकी ग्रध्यक्षता श्रीमती कमला बहुन ने की थी। अनेक महिलाएँ भी इस समय मारीशस में वैदिक घर्म की प्रचारिकाओं का कार्य करने लगी थीं। इनमें श्रीमती पार्वतीदेवी ग्रीर श्रीमती द्रौपदी माताबदल जी के नाम उल्लेखनीय हैं। महिला प्रचारिकाग्रों के प्रयत्न से मारीशस की स्त्रियों में जागृति उत्पन्न होने लंगी, ग्रीर वहाँ के सामाजिक जीवन में उन्हें भी समुचित स्थान प्राप्त होना शुरू हो गया। सन् १६३१ में पोर्ट लुई के श्रद्धानन्द श्राश्रम में महिला-मण्डल की स्थापना हुई। श्रीमती भगवतीदेवी इसकी प्रधान नियुक्त हुई, ग्रीर श्रीमती वखोरीलाल मन्त्री। इस मण्डल की स्थापना में आर्य प्रतिनिधि सभा मारीशस का विशेष कर्तृत्व था। सन् १९३३ तक मारीशस की महिलाग्रों में इतनी जागृति उत्पन्न हो गयी थी कि साँपियेर के आर्यसमाज द्वारा एक बृहत् महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा सका। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मारीशस के दूर-दूर के प्रदेशों से महिलाएँ साँपियेर ग्रायी थीं। हिन्दी-भाषी महिलाग्रों के ग्रतिरिक्त तिमल, तेलुगू तथा मराठी भाषाएँ बोलनेवाली स्त्रियाँ भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई थीं, श्रौर इसके कारण मारीशस की महिलाग्रों में जागृति उत्पन्न होने में बहुत सहीयता मिली थी।

सन् १६३३ के महिला सम्मेलन द्वारा मारीशस की महिलाओं में जिस नव-जीवन का संचार हुआ था, समयान्तर में उसमें शिथिलता आने लगी थी। पर सन् १६६५ में आर्य सभा के प्रयत्न से महिला-आन्दोलन को नया बल मिला, और पोर्ट लुई के आर्य भवन में एक वृहत् महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सम्मिलित होने के लिए जो स्त्रियाँ मारीशस के विभिन्न प्रदेशों से पोर्ट लुई आयी थीं, उनकी संख्या ५०० के लगभग थी। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सुदेवी जी भीमा ने की थी, और मन्त्री का पद श्रीमती द्रौपदी मातावदल ने ग्रहण किया था। सम्मेलन में भाषण करते हुए आर्य सभा के प्रधान श्री मोहनलाल मोहित ने स्त्री-शिक्षा और महिलाओं की दशा को उन्तत करने के लिए जो कार्य आर्यसमाज द्वारा किया गया था, उसपर विशव रूप से प्रकाश डाला। अन्य सब भाषण प्रायः महिलाओं द्वारा ही दिये गये थे, क्योंकि इस समय तक मारीशस में सुशिक्षित महिलाओं की विशेष कमी नहीं रह गयी थी।

सन् १६७० में पोर्ट लुई में मारीशस ग्रार्यसमाज की जो हीरक जयन्ती मनायी गयी थी, उसमें भी एक महिला सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया था। इसमें पाँच हजार के लगभग महिलायें सम्मिलित हुई थीं। इस सम्मेलन की श्रध्यक्षता भी श्रीमती सुदेवी भीमा ने की थी, ग्रौर मन्त्री की उत्तरदायिता श्रीमती लखावती हरगोविन्द के ऊपर थी। यह सम्मेलन भी उत्साह के साथ सम्पन्न हुग्रा, ग्रौर ग्रनेक विदुषी महिलाग्रों के उसमें व्याख्यान हुए। भारत के समान मारीशस में भी स्त्री-ग्रार्यसमाज पृथक् रूप से विद्यमान हैं। वहाँ उनकी संख्या पचास के लगभग है, जो उस छोटे-से देश के लिए कम नहीं है। इन स्त्री-समाजों द्वारा जहाँ साप्ताहिक सत्संग किये जाते हैं, वहाँ यज्ञों का श्रनुष्ठान व पाठशालाग्रों का संचालन ग्रादि भी इनके कार्यकलाप के ग्रंग हैं।

सन् १६७७ में आर्य सभा द्वारा आर्य युवक संघ की स्थापना की गयी थी। इसका उद्देश्य नयी पीढ़ी के सुशिक्षित युवकों को वैदिक धर्म और आर्यसमाज की ओर आकृष्ट करना था। मारीशस के बहुत-से युवक कॉलिजों में ग्रंग्रेजी ग्रांर फ्रेंच ग्रादि की शिक्षा प्राप्त कर अपनी परम्परागत संस्कृति तथा धर्म से विमुख होते जा रहे थे। श्रार्य सभा ने श्रावश्यक समभा कि उन्हें महर्षि दयानन्द सरस्वती की ग्रत्यन्त प्रगतिशील व लोक-हितकारी शिक्षात्रों से परिचित कराया जाए, ताकि वे पाश्चात्य भौतिकवाद के शिकार न होकर अपने देश तथा समाज की सेवा में तत्पर हो सकें। ग्रार्य युवक संघ जहाँ युवकों को श्रार्य संस्कृति तथा वैदिक धर्म से परिचित कराके उनके चरित्र-निर्माण तथा नैतिक उन्नित के लिए प्रयत्न करता था, वहाँ उनमें त्याग ग्रीर सेवा की भावना को भी उत्पन्न करता था। ग्रठारह वर्ष से ग्रधिक ग्रायु के युवक इस संघ के सदस्य हो सकते थे। ग्रपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रार्थ युवक संघ द्वारा ग्रनेक सम्मेलनों का ग्रायोजन किया गया। ऐसा एक सम्मेलन ६ सितम्वर, १९६९ को क्यूपिप के ग्रार्यभवन में हुग्रा। प्रसिद्ध ग्रार्य विद्वान् डॉक्टर उपर्वृध उस समय मारीशस आये हुए थे। उनके व्याख्यानों से युवकों को बहुत प्रेरणा मिली ग्रौर उनमें वैदिक धर्म के लिए उत्साह का संचार हुगा। हीरक जयन्ती के अवसर पर पोर्ट लुई में एक अन्य युवक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके ग्रध्यक्ष डॉक्टर घूरा थे। श्री स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। मारीशस के युवक वर्ग में वैदिक घर्म के लिए इस समय इतना उत्साह उत्पन्त हो चुका था, कि इस सम्मेलन में उपस्थिति दस हजार से भी ग्रधिक थी।

मारीशस में श्रायंसमाज द्वारा असहायों को सहायता, अनाथों का पालन और दिलतों के उद्धार के लिए भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। वहाँ एक अनाथालय भी विद्यमान है, जो उसके संस्थापक पण्डित गयासिंह के नाम पर 'गयासिंह अनाथालय' कहाता है। पण्डित गयासिंह मारीशस की पुलिस-सिवस में थे। वह वैदिक धर्म के अनुयायी और श्रायंसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे। पुलिस की सेवा से निवृत्त होकर उन्होंने अपना जीवन पूर्णतया श्रायंसमाज के लिए श्रिपत कर दिया था। पण्डित जी के कोई सन्तान नहीं थी। उन्होंने अनाथ बच्चों के पालन के लिए अनाथालय स्थापित करने का निश्चय किया, और अपनी दो-तिहाई सम्पत्ति इसके लिए आर्य प्रतिनिधि सभा को प्रदान कर दी। जब तक वह जीवित रहे, अनाथालय का संचालन करते रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती भगवतीदेवी इसकी देखरेख करती रहीं। धीरे-धीरे इस संस्था ने वहुत उन्नति कर ली। इसकी इमारत पक्की बन गयी, और इसमें १४० वच्चों के निवास व पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था हो गयी।

मारीशस में ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में समाचारपत्रों द्वारा बहुत सहायता मिली है। पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों का प्रकाशन प्रचार का सशक्त साधन है। इस वात को वृष्टि में रखकर मारीशस में ग्रायंसमाज ने प्रारम्भ से ही इस दिशा में समुचित प्रयत्न किया। वहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना सन् १६१० में हुई थी। केवल दो वर्ष बाद सन् १६१२ में उस द्वारा 'ग्रायं पत्रिका' नाम से एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया गया। तब समाज के पास ग्रपना कोई मुद्रणालय नहीं था। डॉक्टर मणिलाल ने मारीशस में 'हिन्दुस्तान प्रेस' नाम से एक मुद्रणालय खोला हुग्रा था। ग्रायं पत्रिका वहीं छपा करती थी। डॉक्टर मणिलाल के मारीशस से चले जाने के बाद प्रेस की समुचित

सुविधा नहीं रह गयी, जिससे 'श्रार्य पत्रिका' के प्रकाशन को वन्द कर देना पड़ा। सन् १९२४ में ग्रार्य परोपकारिणी सभा ने इस पत्रिका का प्रकाशन पुनः प्रारम्भ किया, ग्रौर इसके लिए ग्रपना मुद्रणालय भी स्थापित कर लिया। ग्रार्थ परोपकारिणी सभा के पदा-धिकारियों से मतभेद व विरोध के परिणामस्वरूप जब मारीशस में ग्रार्थंसमाजों का एक श्रन्य संगठन ग्रार्य प्रतिनिधि सभा नाम से गठित हुग्रा, तो उस द्वारा भी 'ग्रार्यवीर' नाम से एक ग्रन्य साप्ताहिक समाचारपत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। प्रतिनिधि सभा ने 🕙 स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की स्मृति में श्रद्धानन्द प्रेस भी कायम किया ग्रौर ग्रायंवीर का मुद्रण इसी प्रेस में होने लगा। इस प्रकार ग्रब मारीशस में ग्रार्यसमाज के दो साप्ताहिक पत्र हो गये -- आर्य पत्रिका और आर्यवीर । यह क्रम सन् १६५० तक जारी रहा। मारीशस में पत्र-प्रकाशन ग्रार्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं था। ये समाचारपत्र घाटे पर चला करते थे। पर घर्म-प्रचार तथा समाज-सुघार के कार्य में इनसे बहुत सहायता मिलती थी। ग्रतः हजारों रुपयों का घाटा उठाकर भी ग्रार्य परोपकारिणी सभा ग्रौर ग्रार्य प्रति-निधि-सभा इन पत्रों का प्रकाशन करती रही। जब इन दोनों सभाग्रों का विलय होकर श्रार्यंसभा नाम से एक केन्द्रीय सभा मारीशस में स्थापित हो गयी, तो श्रार्य पत्रिका श्रीर श्रायं-वीर के स्थान पर एक नया पत्र इस सभा द्वारा प्रकाशित किया जाना शुरू हुन्ना, जिसका नाम 'त्रायोंदय' रखा गया।

'श्रायोंदय' के ग्रतिरिक्त एक श्रन्य पत्र का प्रकाशन भी सन् १९७१ में मारीशस में शुरू किया गया। इसका नाम 'वैदिक जर्नल' है। यह पत्र त्रैमासिक है, ग्रौर इसमें श्रंग्रेजी, फ्रेंच तथा हिन्दी—तीनों भाषाग्रों में लेख रहते हैं। इसके प्रकाशन का प्रारम्भ श्रायं युवक संघ द्वारा किया गया था। मारीशस के ग्रायं नर-नारियों ने हिन्दी साहित्य के सृजन तथा प्रकाशन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। पण्डित ग्रात्माराम, पण्डित काशीनाथ, डॉक्टर शिवगोविन्द, पण्डित गर्यासिह, श्रीमती भगवती गर्यासिह, श्री मोहन-लाल मोहित श्रीर श्री प्रह्लाद रामशरण श्रादि कितने ही ग्रायं लेखकों ने वहाँ साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हैं। इन द्वारा रचित ग्रनेक पुस्तकों का सम्बन्ध वैदिक धर्म तथा श्रायंसमाज के सिद्धान्तों के साथ भी है।

मारीशस में जो ३०० के लगभग ग्रायंसमाज तथा ५० के लगभग स्त्री-ग्रायंसमाज हैं, उन सवका परिचय दे सकना न इस ग्रन्थ में सम्भव है, ग्रौर न उसकी ग्रावश्यकता ही है। इस देश का क्षेत्रफल भारत की वहुत-सी तहसीलों से भी कम है, ग्रौर यही वात इसकी जनसंख्या के सम्वन्ध में भी सही है। इस छोटे-से देश में वड़े नगरों की सत्ता सम्भव ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा नगर पोर्ट लुई है, जिसकी ग्रावादी डेढ़ लाख के लगभग है। ग्रन्य नगर भारत के कस्बों के समान हैं। वहुत-सी बस्तियों को बड़े गाँवों के सदृश समभा जा सकता है। पर यह वात ग्रत्यन्त महत्त्व की है, कि प्राय: इन सबमें ग्रायंसमाज विद्यमान हैं। बहुत-से ग्रायंसमाजों के ग्रपने भवन भी हैं, जिन्हें वहाँ की ग्रायंजनता ने प्रभूत घन लगाकर बनवाया है। प्राय: सभी ग्रायंसमाज शिक्षा के केन्द्र हैं। बहुतों में पाठशालाएँ व विद्यालय चलते हैं, ग्रौर बहुतों में हिन्दी की सायंकालीन कक्षाएँ लगती हैं। साप्ताहिक सत्संग तथा सन्ध्या-हवन प्राय: सभी में नियमपूर्वक होते हैं। प्रमुख ग्रायं पर्व भी उनमें उत्साह तथा श्रद्धापूर्वक मनाये जाते हैं। वस्तुत:, मारीशस में ग्रायंसमाज एक जीवित-जागृत ग्रान्दोलन का रूप लिये हुए है।

वहाँ के आर्यसमाजों में क्युपिप (स्थापना-वर्ष १६१०), पोर्ट लुई (१६११), लावनीर (१६२०), पेचित रोजालो (१६२२), शामुनी (१६१७), शेम ग्रेन्थे सावान (१६३७), हेर मोताज (१६६०), माहेवर्ग ग्राँ पोर (१६२५), रिव्येर-द-जांगी (१६२१), वारनी त्रियोले (१६३२), वाक्वा (१६११) आदि के समाज अधिक प्रसिद्ध हैं। निर्देशन के लिए इनमें से एक आर्यसमाज का संक्षिप्त परिचय देना उपयोगी होगा। लावनीर आर्य-समाज की स्थापना विसम्बर, १६२० में हुई थी। प्रारम्भ में इसके वारह सदस्य थे। वाद में यह संख्या वढ़कर तीस हो गयी। समाज से सम्बद्ध आर्य परिवारों की जनसंख्या १५० है। इस समाज का निजी पुस्तकालय है। आर्यस्त्री-समाज भी वहाँ विद्यमान है। साप्ताहिक सत्संग नियमपूर्वक होते हैं। सायंकाल हिन्दी की शिक्षा की भी व्यवस्था है। प्रतिवर्ष तीन दिन वार्षिकोत्सव समारोह होता है, जिसमें यज्ञ तथा विद्वानों के प्रवचन होते हैं। समाज का अपना विशाल भव्य मन्दिर है।

मारीशस ग्रार्थ सभा ने ग्रपने कार्य को सुचार रूप से चलाने के लिए ग्यारह सिमितियाँ वनायी हुई हैं—ग्रनाथालय सिमिति, जायदाद सिमिति, प्रेस सिमिति, विद्या सिमिति, डी० ए० वी० कॉलिज सिमिति, वेदवाणी सिमिति, सरकारी स्कूल सहायक सिमिति, पुस्तकालय-सिमिति, प्रचार सिमिति, शिक्षा वोर्ड सिमिति ग्रीर युवक संघ सिमिति। मारीशस में ग्रार्थसमाज के ग्रनुयायियों की संख्या सवा लाख के लगभग है।

#### पच्चीसवाँ अध्याय

## फीजी में ग्रायंसमाज

#### (१) ग्रार्थसमाज का बीजारोपण

प्रशान्त महासागर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में भारत से लगभगसात हजार मील दूर फीजी द्वीप-समूह की स्थिति है। इस द्वीप-समूह के अन्तर्गत छोटे-बड़े द्वीपों की संख्या २०० से भी ग्रचिक है, पर वे सव मनुष्यों के निवास के योग्य नहीं हैं। ऐसे द्वीप केवल १०० के लगभग हैं, जिनमें थावादी हो सकती है। सबसे बड़े द्वीप वीनी लेबू थीर वानुश्रा लेवू हैं, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः ४,०१० ग्रौर २,१३७ वर्गमील है। फीजी द्वीप-समूह की राजधानी सूवा है, जो वीनी लेवू द्वीप में स्थित है। सन् १८७५ तक ये द्वीप स्वतन्त्र थे, श्रीर वहाँ महाराजा दाकम्बाऊ का शासन था। फीजी के निवासी तब उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़े हुए थे, ग्रौर नये ज्ञान-विज्ञान का इन द्वीपों में प्रवेश नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन, फांस और हालैण्ड ग्रादि पाश्चात्य देश उन दिनों ग्रफीका ग्रीर एशिया के पिछड़े हए देशों को अधीन कर अपने-अपने साम्राज्यों के निर्माण में तत्पर थे, श्रीर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र पर भी उनका प्रभुत्व स्थापित होना प्रारम्भ हो गया था। इस दशा में फीजी द्वीप-समूह के लिए भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा, श्रीर वहाँ के महाराजा दाकम्वाऊ ने १० अक्टूबर, १८७५ के दिन अपने शासनाधिकार ग्रेट ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिये। इस प्रकार फीजी द्वीप-समूह पर ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। श्रास्ट्रेलिया ग्रौर न्यूजीलैण्ड इससे पहले ही ब्रिटेन के प्रभुत्व में ग्रा चुके थे, ग्रौर वहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ कर दिये थे। ग्रव ग्रंग्रेजों ने फीजी द्वीप-समूह में भी अपने उपनिवेश वसाना और खेती आदि द्वारा उसका आर्थिक विकास करना शुरू कर दिया। फीजी द्वीप की भूमि बेती के लिए बहुत उपयुक्त थी, पर ग्रार्थिक दृष्टि से उसका विकास करने के लिए मजदूरों की भावश्यकता थी। प्रतिज्ञावद्ध कुलीप्रथा के अधीन भारत से मजदूरों की भरती करना और एक निश्चित श्रविध के लिए उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशों में ले-जाना उस समय प्रारम्भ हो चुका था। फीजी के लिए भी भारत से मजदूरों की भरती की गयी और ५ मई, सन् १८७६ को ४६८ भारतीय स्त्री-पुरुष प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा के ग्रघीन 'लियोनिडास' नामक जहाज से फीजी पहुँचाये गये। इसके पश्चात् प्रतिवर्ष भारतीय मजदूरों को फीजी ले-जाये जाने का सिलसिला जारी रहा, ग्रौर इस प्रकार वहाँ भारतीयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। जो भारतीय मजदूर प्रतिज्ञावद्ध होकर फीजी जाते थे, उनमें से कुछ प्रतिज्ञा की भ्रविध समाप्त होने पर भारत लौट भी ग्राते थे, पर वहुसंख्यक स्थायी रूप से वहीं वस जाते थे। सन् १९२१ में फीजी द्वीप-समूह में निवास करनेवाले भारतीयों की संख्या ६८,००० तक पहुँच गयी थी, जिनमें ५८,६०३ हिन्दू,

६२० मुसलमान और शेष किश्चियन थे। ये भारतीय प्रायः उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा विहार के रहनेवाले थे, और इनकी भाषा हिन्दी थी।

प्रतिज्ञावद कुलीप्रया के अधीन फीजी में गये भारतीयों के जीवन के सम्बन्ध में श्रिविक लिखने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं है। यह निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि किश्चियन मिशनरी उन्हें ईसाई वनाने के लिए जी-जान से प्रयत्नशील थे। भारत से सम्पर्क न रहने के कारण उनके लिए अपने घर्म तथा संस्कृति की रक्षा कर सकना सुगम नहीं रह गया था। किश्चियन मिशनरी इस दशा से लाभ उठा रहे थे, और ६,००० के लगभग हिन्दुश्रों को ईसाई वनाने में वे सफलता भी प्राप्त कर चुके थे। पर प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा के अधीन जो व्यक्ति फीजी गये, उनमें कुछ ऐसे भी थे, जिन्हें अपने घम का कुछ ज्ञान था। उनमें कुछ कबीरपन्थी ग्रौर रामानन्दी साधुभी थे, जो यदाकदा धर्म-सम्बन्धी चर्चा करते रहते थे। उन्नीसवीं सदी के ग्रन्तिम चरण में ग्रार्यसमाज का भारत में विस्तार प्रारम्भ हो चुका था, और उत्तरप्रदेश तथा विहार में भी अनेक आर्यसमाजों की स्थापना हो गयी थी। इन प्रदेशों से जो वहुत-से व्यक्ति प्रतिज्ञावद्ध कुलीप्रया के अधीन फीजी जा रहे थे, उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आर्यसमाज के कार्यकलाप तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से परिचय था। फीजी में मजदूरों के रूप में कार्य करते हुए ये कभी-कभी इन शिक्षाओं की चर्चा करते रहते थे, और जब प्रतिज्ञाबद्धता की अविध पूरी हो जाने पर ये वहाँ स्वतन्त्र रूप से ग्राबाद हो गये, तो इन्होंने ग्रधिक खुलकर ग्रपने देश-भाइयों की उन्नति तथा सुधार पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया।

प्रतिज्ञाबद्ध कुली के रूप में फीजी में गये हुए व्यक्तियों में जो भ्रार्यसमाज से कुछ परिचय रखते थे, उनमें एक श्री मंगलसिंह थे। प्रतिज्ञाबद्धता की अविध के समाप्त हो जाने पर वह फीजी में ही वस गये थे, और सामावूला (सूवा) में कूटी बनाकर रहने लगे थे। श्री मंगलसिंह का यह निवासस्थान भारतीयों के लिए एक धर्मशाला के समान था, जहाँ वे वहुवा एकत्र होते रहते थे और जहाँ विविध धर्मों व सम्प्रदायों के प्रवचन भी हुआ करते थे। ईसाई पादरी भी वहाँ अपने घर्म के प्रचार के लिए आते रहते थे। फीजी में रहनेवाले भारतीयों में एक श्री विहारीलाल जी थे, जो प्रतिज्ञाबद्ध कुली के रूप में उस देश में नहीं गये थे। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका जाने के लिए भारत से प्रस्थान किया था, पर गलती से वह सिडनी (ग्रास्ट्रेलिया) जानेवाले जहाज पर सवार हो गये थे, और वहाँ से स्वा (फीजी) आ गये थे (सन् १८६६)। वहाँ आकर उन्होंने नौकरी कर ली, श्रौर स्वतन्त्र रूप से जीवन-यापन प्रारम्भ कर दिया था। बिहारीलाल जी पढ़े-लिखे थे और उर्दू अच्छी जानते थे। वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुयायी थे, भ्रौर उर्दू सत्यार्थप्रकाश की एक प्रति उनके पास थी। सामावूला (सूवा) में वह श्री मंगलसिंह की कुटी पर ही रहते थे। वहाँ रहते हुए उन्होंने सत्यार्थप्रकाश की कथा करना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर लोगों में श्रायंसमाज के लिए उत्साह उत्पन्न होने लगा। फीजी में प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रया के ग्रवीन जाकर वसे हुए एक सज्जन श्री गाजी प्रतापसिंहथे, जो मूलतः इलाहाबाद जिले के एक गाँव के निवासी थे, श्रीर सन् १८८६ में तेईस वर्ष की आयु में फीजी चले गये थे। प्रतिज्ञाबद्धता की अवधि के समाप्त होने पर उन्होंने अपना स्वतन्त्र कारोबार शुरू कर दिया था, और एक डेयरी फार्म भी खोल लिया था। वाबू मंगलसिंह से इनका घनिष्ठ सम्पर्क था। वावू विहारीलाल की कथाएँ ग्रीर प्रवचन सुनकर वह महर्षि दयानन्द

सरस्वती के अनुयायी हो गये। इसी प्रकार के एक अन्य सज्जन श्री ननकू सुनार (काठिया-वाड़ी) थे। वह भी सत्यार्थं प्रकाश की कथा से वहुत प्रभावित हुए। इन सव सज्जनों (वाबू मंगलसिंह, बाबू बिहारीलाल, श्री गाजी प्रतापसिंह ग्रीर श्री ननकू सुनार) ने मिलकर निश्चय किया, कि फीजी में ग्रार्यसमाज के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से प्रारम्भ कर दिया जाए। वावू मंगलसिंह की कुटी में अब लोग अधिक संख्या में आने लग गये, और वह भारतीयों के घामिक व सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गयी। सत्यार्थ-प्रकाश की कथा के अतिरिक्त वहाँ कवीर और मीरा आदि के भजन भी गाये जाने लगे। भारत से हजारों मील दूर एक छोटे-से द्वीप में वसे हुए जो हिन्दू ग्रपने घर्म तथा संस्कृति को भूलने लग गये थे, वावू मंगलसिंह की कुटी में होनेवाली सत्यार्थप्रकाश की कथा तथा भक्ति के गीतों से वेन केवल अपने धर्म और संस्कृति से परिचित ही होने लगे, अपित उनके प्रति उनके हृदयों में उत्साह भी उत्पन्न हो गया। इसी का यह परिणाम हुआ, कि २७ दिसम्बर सन् १६०४ को सामावूला (सूवा) में श्री मंगलसिंह की कुटी पर आर्यसमाज की स्थापना करदी गयी । समाज के श्रघिकारियों का चुनाव इस प्रकार हुग्रा-प्रधान श्री मंगलसिंह, मन्त्री-श्री विहारीलाल, ग्रीर कोषाध्यक्ष -श्री गाजी प्रतापसिंह। समाज की स्थापना के समय जो अन्य सज्जन उपस्थित थे, उनमें श्री ननकू सुनार, श्री वासुदेव-राय ग्रौर श्री इनायत हुसैन के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री इनायत हुसैन सत्यार्थप्रकाश की शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए थे, कि वह ग्रार्यसमाज के सदस्य वन गये थे ग्रीर उसके कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक हाथ वटाते रहते थे।

शिक्षा का प्रसार आर्यसमाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण अंग है। फीजी के प्रथम आर्यसमाज द्वारा भी इस ओर घ्यान दिया गया, और श्री मंगलिंसिंह की कुटी में ही प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए एक रात्रि-पाठशाला खोल दी गई। हिन्दी पढ़ाने की उसमें विशेष रूप से व्यवस्था की गयी। फीजी में यह प्रथम सुव्यवस्थित हिन्दी पाठशाला थी, जिसे आर्यसमाज ने अपनी स्थापना के साथ ही प्रारम्भ कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात् वच्चों के लिए दिन की पाठशाला भी खोल दी गयी। उस ग्रुग में भारतीय माता-पिता अपनी कन्याओं को स्कूल में भेजना पसन्द नहीं करते थे, क्योंकि उनका वातावरण भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं होता था और उनका संचालन प्रायः ईसाइयों के हाथों में था। पर आर्यसमाज ने जिस पाठशाला की स्थापना की थी, उसका वातावरण आर्यमर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप था। अतः हिन्दू कन्याएँ भी इस पाठशाला में श्रिक्षा प्राप्त करने लगीं, और फीजी में स्त्री-शिक्षा का प्रसार होने लग गया। आर्यसमाजमर्मन्दर पर 'ओ ३म्' की पताका भी फहरा दी गयी, और रिववार को साप्ताहिक सत्संग समारोह के साथ होने लगे। जो भी व्यक्ति आर्यसमाज में प्रविष्ट होता था, उसे गायशी मन्त्र की शिक्षा दी जाया करती थी और यज्ञोपवीत घारण कराया जाता था। फीजी में आर्यसमाज का बीज अब भली-भाँति अंकुरित हो गया था।

### (२) फीजी में ग्रार्यसमाज का विस्तार

सन् १६०४ (ग्रायंसमाज के फीजी में स्थापना-वर्ष) में कतिपय ग्रन्य ऐसे व्यक्ति भारत से फीजी गये थे, जिन्हें ग्रायंसमाज ग्रीर महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों से परिचय था। ऐसे एक सज्जन पण्डित शिवदत्त थे। पाँच वर्ष प्रतिज्ञाबद्ध कुली के रूप में

कार्य करने के पश्चात् जब वह स्वतन्त्र हुए, तो सूवा ग्रा गये और वहाँ ग्राते ही ग्रार्य-समाज की पाठशाला का कार्यभार संभाल लिया। शिवदत्त जी म्रार्यसमाज के सफल एवं प्रभावशाली प्रचारक थे। सन् १६०४ में जब वह कलकत्ता से फीजी ग्रा रहे थे, तब जहाज पर भी अपने साथी यात्रियों (प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों) से महर्षि के मन्तव्यों के विषय में चर्चा करते रहते थे, भौर फीजी पहुँचकर जब वह नाबुम्रा में मजदूरी करने लगे, तब भी प्रचार-कार्य में व्यापृत रहे। उन दिनों नावुग्रा में एक मौलवी ने इस्लाम का प्रचार शुरू किया हुआ था, और एक छोटी-सी मसजिद बनाकर वह हिन्दुओं को मुसलमान वनाने में प्रयत्नशील था। भागवत नाम के एक ब्राह्मण को मुसलमान बनाने में वह सफल भी हो गया था। पण्डित शिवदत्त ने इसका विरोध किया, और हिन्दू-धर्म की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मौलवी साहव के उन तकी का खण्डन शुरू कर दिया, जिन्हें वह इस्लाम के प्रचार के लिए प्रयुक्त किया करते थे। शिवदत्त जी की युक्तियों के सम्मुख मौलवी साहव निरुत्तर हो गये, और नाबुग्रा को छोड़कर वह लबुग्रा चले गये, जहाँ से वह फिर वापस नहीं लौटे। नावुत्रा में इस्लाम के प्रचार का जो प्रयत्न उन्होंने शुरू किया था, वह असफल हो गया और वहाँ की जनता वैदिक धर्म के प्रभाव में आने लग गयी। किश्चियन मिशनरियों से भी शिवदत्त जी ने ग्रनेक शास्त्रार्थ किये। एक शास्त्रार्थं मेथोडिस्ट चर्च के पादरी रेवेरेण्ड ईश्वरीप्रसाद से हुआ था, जिसका विषय 'मुक्ति' था। इसके लिए मौलवी नासिर ग्रली, वाबा पिंगलदास कवीरपन्थी, पण्डित जगन्नाथप्रसाद महाराज, वावू वलवन्तसिंह ग्रीर वाबू रामसिंह मध्यस्थ चुने गये थे। इस शास्त्रार्थ का विवरण देते हुए 'पैसिफ़िक एज' नामक अंग्रेजी पत्र ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था, कि रेवरेण्ड ईश्वरीप्रसाद पण्डित शिवंदत्त के सिद्धान्तों का खण्डन नहीं कर सके ग्रौर उनके प्रश्नों का उत्तर देने में भी वह ग्रसमर्थं रहे। इसमें सन्देह नहीं कि सन् १६०४ में आर्यसमाज की स्थापना हो जाने पर जिन महानुभावों ने फीजी में वैदिक वर्म के प्रचार-प्रसार में विशेष रूप से कार्य किया, पण्डित शिवदत्त का उनमें महत्त्वपूर्ण स्थान था।

मई, सन् १६०४ में जो अन्य अनेक भारतीय पण्डित शिवदत्त के साथ फीजी पहुँचे थे, उनमें श्री इन्द्रनारायण श्रीर जगन्नाथप्रसाद महाराज भी थे। इनमें श्री इन्द्रनारायण श्रीर जगन्नाथप्रसाद महाराज भी थे। इनमें श्री इन्द्रनारायण श्रुरू से ही आर्यसमाज के कार्यकलाप में हाथ वटाने लगे थे, और श्रीजगन्नाथप्रसाद ने वाद में आर्यसमाज में प्रवेश कर उसमें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लिया था। वह मथुरा के निवासी थे, और परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक न होने के कारण प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के अधीन फीजी चले गये थे। बाद में उन्होंने स्वतन्त्र कारोबार श्रुरू कर दिया था, और शीघ्र ही वह फीजी के एक अच्छे सम्पन्न व्यापारी वन गये थे। आर्यसमाज में प्रविष्ट हो जाने पर वह न केवल सूवा के आर्यसमाज के ही, अपितु फीजी आर्य प्रतिनिधि सभा के भी प्रधान निर्वाचित हो गये थे। अनेक ऐसे महानुभाव भी अब आर्यसमाज के कार्य में रुचि लेने लग गये थे, जो अभी समाज के विधिवत् सभासद् नहीं बने थे। पण्डित भगवती और पण्डित तोताराम सनाद्य इसी प्रकार के व्यक्ति थे। वीसवीं सदी के प्रथम दशक में ही आर्यसमाज के आन्दोलन ने फीजी में ऐसा रूप प्राप्त कर लिया था, कि सभी हिन्दू उसे अपने लिए हितकर मानने लग गये थे, और अपनी जाति के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनकी आँखें उसी में केन्द्रित होने लग गयी थीं। आर्य-

समाज के कारण ग्रब न केवल ईसाइयों ग्रीर मुसलमानों के लिए किसी हिन्दू को ग्रपने घर्म का ग्रनुयायी बना सकना ही सम्भव रह गया था, ग्रपितु कितने ही ईसाइयों व मुसलमानों को शुद्ध कर हिन्दू बनाना भी शुरू कर दिया गया था। गुरुदीन पाठक नाम के एक ब्राह्मण ईसाई हो गये थे, और उनका नया नाम पीटर ग्राण्ट रख दिया गया था। ग्रार्य-समाज के प्रभाव से वह पुनः सपरिवार हिन्दु हो गये। उनका शुद्धि-संस्कार घूमधाम के साथ किया गया, जिससे ईसाइयों में खलवली मच गयी। उन्होंने अनुभव कर लिया कि अब फीजी में हिन्दुओं को किश्चियन बना सकना कठिन हो गया है। तव उन्होंने ग्रार्यसमाज के विरुद्ध सरकार के कान भरने शुरू कर दिये। उनका कहना था, कि आर्यसमाज एक राजनैतिक संस्था है, जो धर्म की ग्राड़ में जनता में राष्ट्रीयता की भावना को उद्बुद्ध कर रही है। वीसवीं सदी के प्रथम दशक में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो ग्रान्दोलन चल रहे थे, ग्रार्यसमाज को भी उनके लिए उत्तरदायी समका गया था। इसीलिए लाला लाजपतराय को गिरपतार कर मांडले में नजरवन्द कर दिया गया था, और पटियाला में वहुत-से ग्रार्यसमाजियों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इस दशा में त्रिश्चियन मिशनरियों ने फीजी में ग्रार्यसमाज के विरुद्ध जो शिकायतें करनी शुरू कीं, सरकार ने उन्हें महत्त्व दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज द्वारा शिक्षा-प्रसार ग्रादि के लिए जो यत्न किये जा रहे थे, उनमें वाधाएँ उपस्थित होने लग गयीं। यह सही है कि भारत के समान फीजी में भी ग्रार्यसमाज द्वारा समाज-सुघार, देशभिक्त, स्वदेशी तथा ग्रपनी संस्कृति के प्रति प्रेम का प्रचार किया जा रहा था। ईसाई पादिरयों ने इसे निमित्त बनाकर सरकार के सम्मुख यह पक्ष रखना शुरू किया, कि आर्यममाज एक राजद्रोही संस्था है। पादिरयों से प्रभावित होकर सन् १६१३ में फीजी की सरकार ने ग्रायंसमाज के प्रति ग्रपना रख कड़ा कर लिया था, ग्रौर ग्रायों के घरों पर ग्रचानक छापे मारकर वहाँ से कागजात तथा पुस्तकों उठा ली थीं। पर उनमें कोई ग्रापत्ति जनक बात नहीं पायी गयी। इसी बीच भारत से अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ श्रार्थसमाजी साहित्य मंगाकर फीजी के गवर्नर को भेज दिया गया, जिससे आर्यसमाज के वास्तविक उद्देश्य सरकार के सामने स्पष्ट हो गये।

पर १६१२ तक फीजी में आर्यसमाज के आन्दोलन ने अच्छा जोर पकड़ लिया था। सन् १६०४ में सामाबूला में स्थापित प्रथम आर्यसमाज के बाद सन् १६०६ में लम्बासा में समाज की स्थापना हो गयी थी। इस समाज की स्थापना में पण्डित द्वारिकादत्त का प्रधान कर्तृ दव था। लम्बासा फीजी द्वीप-समूह के वानुआ लेवू द्वीप में है। प्रतिज्ञावद्ध कुली के रूप में द्वारिकादत्त जी इस द्वीप में ले-जाये गये थे, और प्रतिज्ञावद्धता की अवधि के पूरा हो जाने पर वहीं बस गये थे। आर्यसमाज से वह भारत में ही परिचय प्राप्त कर चुके थे। स्वतन्त्र कारोबार शुरू करने पर वह वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भी समय निकालने लगे, और श्री मंगल काछी, श्री हरिकुष्ण धर्मा, श्री नरोत्तमचन्द्र तथा श्री रामबल्झ आदि के सहयोग से लम्बासा में आर्यसमाज स्थापित किया। वीती-लेवू द्वीप में राकाराकी नामक स्थान पर पण्डित बद्रीदत्त ने धर्म की ज्योति जगायी। वह प्रतिज्ञावद्ध कुली के रूप में सन् १८८६ में फीजी गये थे, और प्रतिज्ञावद्धता की अवधि के पूरा हो जाने पर राकाराकी में बस गये थे। सन् १८६६ में उन्होंने वहाँ एक हिन्दी पाठशाला खोल दी थी, और उसे केन्द्र बनाकर वैदिक धर्म के मन्तव्यों का प्रचार भी

शुरू कर दिया था। वाद में वहाँ श्रार्थसमाज की भी स्थापना हो गयी। फीजी के अन्य नगरों व विस्तियों में भी प्रचार का कार्य उत्साहपूर्वक किया जा रहा था। ड्रासा में चौघरी रणधीर सिंह और लौटाका में पण्डित श्रवघराम प्रचार में तत्पर थे। नांदी में प्रचार का कार्य पण्डित हरदयाल शर्मा ने सम्भाला हुआ था और नदरोंगा, नसूरी, नाबुआ श्रादि स्थानों पर भी अनेक सज्जन श्रार्थसमाज का कार्य करने में लगे थे। ये सब प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों के रूप में ही फीजी श्राये थे। न ये सुशिक्षित प्रचारक थे, और न इन्होंने वैदिक सिद्धान्तों का भली-भांति श्रध्ययन ही किया था। पर ये सब महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाश्रों से परिचित व प्रभावित थे, और सत्यार्थप्रकाश द्वारा इन्होंने वैदिक धर्म के वास्तिवक रूप का परिज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। ये अपने ढंग से भजन गाकर, कथाएँ कहकर या भाषण देकर धर्म का प्रचार करते थे, और जनता में इन द्वारा श्रार्य-समाज के कार्यकलाप के लिए उत्साह उत्पन्न होता था। इन्हों सबके प्रचार का यह परिणाम था, कि किश्चियन मिशनरी फीजी के हिन्दुओं को ईसाई बनाने में श्रसमर्थ रहे थे, और उनकी संख्या श्रीवक नहीं वढ़ पायी थी।

सन् १९१३ से पहले आर्यंसमाज का कोई प्रचारक भारत से घर्म-प्रचार के लिए फीजी नहीं गया था। वहाँ समाज का जो भी कार्य हो रहा था, उसका संचालन वहीं के उन महानुभावों द्वारा किया जा रहा था, जो प्रतिज्ञावद्धता की ग्रविध को पूरा कर स्थायी रूप से वहाँ वस गये थे। सन् १६१३ में इस दशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ, और भारत से ग्रायंसमाज के प्रचारक फीजी पहुँचने लगे। सबसे पहले स्वामी राममनोहरा-नन्द वहाँ गये। सन् १६१० में पण्डित अवघराम ने लौटाका में प्रचार-कार्य करना प्रारम्भ किया था। वह उसी साल प्रतिज्ञावद्धता से मुक्त हुए थे। उन्होंने देखा कि अनेक किश्चियन पादरी ग्रौर मुसलमान मौलवी वाहर से ग्राकर फीजी में काम कर रहे हैं, यदि ग्रार्यसमाज का भी कोई सुयोग्य उपदेशक भारत से ग्रा जाए, तो प्रचार-कार्य में वहुत सहायता मिल सकती है। उन्होंने एक विज्ञापन भारत के समाचारपत्रों में छपवा दिया, जिसके उत्तर में स्वामी राममनोहरानन्द ने फीजी ग्राने की इच्छा प्रकट की। जनवरी, १६१३ में स्वामीजी फीजी पहुँच गये। सूवा में उनका चूमवाम से स्वागत किया गया, श्रीर उनके निवास की व्यवस्था महत्त पिगलदास की कुटी 'भण्डीवर' पर की गयी। पिंगलदासजी कवीरपन्थी साधु थे, और प्रतिज्ञावढ कुली के रूप में फीजी गये थे। प्रतिज्ञा-बद्धता की अविधि के पूरा हो जाने पर वह फीजी में धर्म-प्रचार के काम में लग गये, और सूवा तथा नसूरी में उन्होंने दो ग्राश्रमों को स्थापना की। यद्यपि वह कबीरपन्थी थे, पर ग्रार्यंसमाज से उन्हें वहुत प्रेम था ग्रीर उसके कार्यों में वह सहायता भी करते रहते थे। इन्हीं की कुटी या ग्राश्रम में रहकर स्वामी राममनोहरानन्द ने प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया, जिसके कारण वह वैदिक घर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया। बाद में स्वामी जी फीजी के अन्य नगरों -- नसूरी, लौटाका आदि-- में प्रचार के लिए गये और सर्वंत्र जनता उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुई। स्वामी जी चाहते थे, कि फीजी में एक ऐसी शिक्षण-संस्था की स्थापना की जाए, जिसमें शिक्षा का ढंग भारतीय हो और जहाँ आर्य-धर्म और भार-तीय संस्कृति के वातावरण में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस समय तक भारत में ग्रनेक गुरुकुल स्थापित हो चुके थे। स्वामी जी फीजी में भी एक गुरुकुल ही स्थापित करना चाहते थे। ग्रार्य जनता ने उनके विचार का हार्दिक स्वागत किया, ग्रौर इसे

क्रियान्वित करने के लिए ३०० पौंड (५००० रुपये के लगभग) तुरन्त एकत्र कर लिये गये। ग्रक्टूवर, सन् १६१६ में ड्रासा में एक ग्रार्य सम्मेलन का ग्रायोजन किया गया, जिसमें श्री हीरालाल सेठ, पण्डित वद्रीदत्त, पण्डित हरदयाल गर्मा, चौद्यरी रणधीर-सिंह, पण्डित रामनारायण मिश्र ग्रादि सभी प्रमुख ग्रार्य नेता उपस्थित हुए। ग्रायं-शिक्षण-संस्था (गुरुकुल) की स्थापना के लिए सम्मेलन में ही ११०० पौण्ड इकट्ठे हो गये, ग्रीर लौटाका के निकट सवेनी में गुरुकुल की स्थापना का निश्चय कर लिया गया। फीजी के ग्रार्यसमाजियों में ग्रपने इस शिक्षणालय के लिए इतना ग्रविक उत्साह था, कि ग्रनेक व्यक्ति उसके लिये ग्रपना तन, मन, धन ग्रपित करने को तैयार हो गये। १६ नवम्बर, १६१६ को सवेनी में गुरुकुल की विधिवत् स्थापना हो गयी। उसके संचालक स्वामी राममनोहरानन्द नियुक्त हुए, ग्रीर उन द्वारा इस संस्था की सब व्यवस्था सुचार रूप से सम्भाल ली गयी।

## (३) फीजी ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्थापना ग्रौर गतिविधि

ड्रासा के जिस सम्मेलन (सन् १९१६) में गुरुकुल के लिए ११०० पौण्ड एकत्र हुए थे, उसी में यह भी निश्चय किया गया था, कि फीजी में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी जाय, ताकि उस द्वीप-समूह के सब आर्यसमाज एक केन्द्रीय संगठन में संगठित होकर महर्षि दयानन्द सरस्वती के मिशन को श्रिधिक सशक्त रूप से पूरा कर सकें। सन् १९१८ में फीजी में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर दी गयी। शुक्त में इसका कार्या-लय ड्रासा में रखा गया, और स्वामी राममनोहरानन्द उसके प्रधान निर्वाचित हुए। गुरुकुल के समान प्रतिनिधि सभा की स्थापना की प्रेरणा भी इन्हीं द्वारा प्रदान की गयी थी। सभा को ग्रीपचारिक रूप से रजिस्टर्ड कराने में डॉक्टर मणिलाल का साहाय्य भी फीजी के ग्रार्यसमाजियों को प्राप्त हुग्रा था। महात्मा गांघी की प्रेरणा से डॉक्टर मणि-लाल सन् १६१२ में फीजी गये थे, ग्रीर वहाँ भारतीयों की सहायता करने तथा उनकी समस्याग्रों का समाधान करने में तत्पर थे। प्रारम्भ के वर्षों में फीजी ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की क्या नियमावली थी, ग्रौर उसका क्या कार्यकलाप था, इसका रिकॉर्ड ग्रव उपलब्ध नहीं है। पर १६३० से पूर्व दस ग्रायंसमाज उसके साथ सम्बद्ध हो चुके थे-रा, ताबुग्रा, वा, नाँदी, लोटोका, नाबुग्रा, लम्बासा, नन्दरोगा, नोसोरी ग्रौर सूवा। उस समय तक सभा का कार्यालय लोटाका में स्थानान्तरित हो चुका था, श्रौर २८ मार्च सन् १६२८ को फीजी आर्य प्रतिनिधि सभा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के साय सम्बद्ध भी हो गयी थी।

ग्रायं प्रतिनिधि सभा के निर्माण के कारण फीजी में ग्रायंसमाज की शक्ति वहुत बढ़ गयी थी, पर शीघ्र ही उसे कितपय समस्याओं का सामना करना पड़ गया। सन् १६२० में विसष्ठ मुनि नामक एक साधु फीजी ग्राये थे। उनके विचार समाजवादी थे, ग्रतः उन्होंने किसानों ग्रोर मजदूरों को संगठित करना प्रारम्भ किया, ग्रीर उनमें वह बहुत लोकप्रिय हो गये। पर ग्रायंसमाज ने उनका साथ नहीं दिया। ग्रायंसमाज एक धार्मिक व सामाजिक संस्था थी, ग्रीर विसष्ठ मुनि का कार्यक्षेत्र राजनैतिक था। पर साधु इस बात से बहुत क्षुट्य हुए कि ग्रायंसमाज उनके कार्यकलाप का समर्थन क्यों नहीं करता। उन्होंने ग्रायंसमाज पर ग्रनेकविद्य ग्राक्षेप करने प्रारम्भ कर दिये, ग्रीर

फीजी की जनता को उसके विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। वसिष्ठ मुनि के इस विरोधी आन्दोलन से विधिमयों को बहुत वल मिला, और किश्चियन पादरी आर्यसमाज के मन्तव्यों के खण्डन तथा जनता में उसके प्रभाव को दूर करने में दुगुने उत्साह से तत्पर हो गये। पर आर्यसमाज को वे क्षति नहीं पहुँचा सके, क्योंकि पण्डित शिवदत्त आदि आर्य उनका मुकावला करने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ थे।

फीजी में ग्रार्थसमाज का ग्रान्दोलन जो सुव्यवस्थित व सणक्त रूप प्राप्त कर सका, जसमें स्वामी राममनोहरानन्द का कर्तृत्व प्रघान था। वहाँ के सव ग्रार्थ उनके प्रति श्रद्धा व ग्रादर का भाव रखते थे। पर सन् १६२६ में उनके जीवन में महान् परिवर्तन ग्राया, ग्रोर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। एक प्रतिष्ठित परिवार की कुमारी कन्या श्रीमती सुमिन्ना देवी से विधिवत् विवाह कर वह वा चले गये, ग्रौर वहाँ गृहस्थ-जीवन विताने लगे। संन्यास ग्राश्रम का परित्याग करते ही उन्होंने गुरुकुल नसेनी से भी विदा ले ली थी। एक संन्यासी का गृहस्थाश्रम में प्रवेश ग्रार्थ ग्राश्रम-मर्यादा के ग्रनुरूप नहीं था। ग्रतः ग्रार्थसमाज के क्षेत्र में जहाँ उससे क्षोभ का प्रादुर्भाव हुग्रा, वहाँ विरोधियों व विधिमयों ने इस विवाह को लेकर ग्रार्थसमाज पर ग्राक्षेप भी शुरू कर दिये। इस दशा में पण्डित शिवदत्त सदृश ग्रार्थ नेताग्रों ने यह स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक समक्षा, कि यह विवाह राममनोहरानन्द जी का व्यक्तिगत मामला है, ग्रौर ग्रार्थसमाज इसका समर्थन नहीं करता।

स्वामी राममनोहरानन्द के गृहस्थ होकर गुरुकुल नसेनी से चले जाने पर पण्डित हरदयाल शर्मा ने उसका संचालन भ्रपने हाथों में ले लिया, भीर पण्डित शिवदत्त भी ग्रध्यापन-कार्य के लिए वहाँ ग्रा गये। पर यह ग्रावश्यकता निरन्तर ग्रनुभव की जाती रही ग्रीर राममनोहरानन्द जी के गुरुकुल में रहते समय भी ग्रनुभव की जाती रही थी कि किन्हीं सुयोग्य व अनुभवी सज्जन को गुरुकुल का संचालन करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। इसीलिये इस सम्वन्ध में गुरुकुल कांगड़ी से पत्र-व्यवहार किया गया था, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला था। डॉक्टर मणिलाल के माध्यम से फीजी के ग्रार्यसमाजियों का दक्षिणी ग्रफीका के आयों के साथ सम्वन्य स्थापित हो गया था। ग्रतः श्री भवानी-दयाल संन्यासी को भी इस विषय में लिखा गया। फरवरी, १६२५ में मथुरा में महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी का महोत्सव था। भवानीदयाल जी भी उसमें सम्मिलित होने के लिए मथुरा ग्राये थे। वहाँ उनकी भेंट पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक से हुई, जो उन दिनों गुरुकुल वृन्दावन में कार्य रत थे। भवानीदयाल जी ने उन्हें फीजी जाने के लिए तैयार कर लिया, और जून, १९२५ में वह वहाँ पहुँच गये। उन्हें गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का अच्छा अनुभव था। उनके प्रयत्न से गुरुकुल सवेनी की सन्तोषजनक उन्नति हुई। उस समय पण्डित शिवदत्त भी गुरुकुल में कार्यरत थे। बाद में वह दूवू सिंगालोका चले गये, भ्रीर वहाँ उन्होंने एक नये शिक्षणालय की स्थापना की।

पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक से फीजी के आर्यसमाज के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। गुरुकुल सवेनी के अतिरिक्त आर्यसमाज के अन्य कार्यकलाप का संचालन भी अब उन द्वारा किया जाने लगा। यह अत्यन्त निपुण कार्यकर्ता और सुयोग्य वक्ता थे। फीजी के आर्यसमाजी क्षेत्र में शीघ्र ही वह लोकप्रिय हो गये, और सब कोई उन्हें अपना आत्मीय समक्षते लगे। उन द्वारा फीजी आर्य प्रतिनिधि सभा में नवजीवन का संचार हुआ, और इस द्वीपसमूह के पुराने आर्यजन पूर्ण उत्साह के साथ समाज के कार्य में व्यापृत हो गये। इस काल के कर्मठ ग्रार्यसमाजियों में पण्डित वद्रीदत्त, पण्डित राववानन्द (बद्रीदत्त जी के सुपुत्र), पण्डित रामनारायण मिश्र, पण्डित हरदयाल शर्मा, सेठ हीरालाल, श्री हीरालाल ग्रौर चौघरी रणघीरसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। ये ग्रौर म्रन्य बहुत-से म्रार्यं पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक को वैदिक घर्म के प्रचार-प्रसार में समुचित सहयोग देने में तत्पर थे। पथिक जी ने ग्रनुभव किया, कि फीजी में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है, विशेषतया ऐसी शिक्षा की जो वैदिक धर्म के अनुरूप हो। इस बात को दृष्टि में रखकर उन्होंने फीजी के विद्यार्थियों को भारत भेजने की योजना वनायी। सबसे पहले ग्रायं प्रतिनिधि सभा के मन्त्री पण्डित रामनारायण मिश्र ग्रपने पुत्रों को शिक्षा के लिए भारत भेजने को तैयार हुए। पथिक जी चाहते थे किये विद्यार्थी गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखे। पर वहाँ से उत्तर न मिलने पर उन्होंने गुरुकुल वृन्दावन से पत्र-व्यवहार शुरू किया। इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई, ग्रौर फीजी के विद्यार्थियों का पहला दल सन् १६२७ के प्रारम्भ में भारत भेजा गया, जिसने गुरुकुल वृन्दावन में विधिवत् प्रविष्ट होकर वैदिक घर्म तथा म्रार्यं संस्कृति के वातावरण में विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। कन्याम्रों की शिक्षा पर भी पियक जी का ध्यान गया, और उसके लिए उन्होंने जालन्वर के कन्या महाविद्यालय के साथ पत्र-व्यवहार किया। सन् १९३४ तक फीजी से छात्र ग्रौर छात्राग्रों को शिक्षा के लिए भारत भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। जो विद्यार्थी भारत से बिक्षा प्राप्त कर फीजी वापस आये, वे न केवल आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में सहायक ही हुए, अपित वहाँ के जीवन में प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त करने में भी समर्थ हुए।

पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक ने फीजी में स्त्री-शिक्षा के लिए भी प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने जहाँ कुछ छात्राग्रों को भारत भिजवाया था, वहाँ साथ ही सूवा में एक कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए भी प्रेरणा प्रदान की थी। पर कन्या महाविद्यालय तभी चल सकता था, जबिक उसके संचालन के लिए कोई सुयोग्य ग्रध्या-पिका उपलब्ध हो। उनके प्रयत्न से ठाकुर सरदार सिंह ने ग्रपनी सुशिक्षिता पत्नी श्रीमती दयावती देवी के साथ भारत से फीजी ग्राना स्वीकार कर लिया, ग्रौर वे ग्रगस्त, १६२७ को सूवा पहुँच गये। दयावती जी ने वहाँ कन्या पाठशाला की मुख्याध्यापिका के रूप में कार्य प्रारम्भ किया ग्रौर ठाकुर सरदार सिंह ने वैदिक धर्म के प्रचार में ग्रपनी सव शक्ति लगा दी। वह प्रभावशाली वक्ता थे, ग्रौर सूवा तथा उसके समीपवर्ती प्रदेश में ग्रायं-समाज का कार्य उन्होंने भलीभाँति सँभाल लिया था।

ठाकुर सरदार सिंह से कुछ मास पहले (२३ जनवरी, १६२७) पण्डित श्रीकृष्ण शर्मा भी भारत से फीजी पहुँच गये थे। उन्हें भी पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक ने ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए फीजी ग्रामन्त्रित किया था। श्रीकृष्ण जी प्रभाव-शाली वक्ता थे। ग्रायं सिद्धान्तों का उन्हें समुचित ज्ञान था, ग्रीर विधामयों के साथ वाद-विवाद करने तथा उनके ग्राक्षेपों का प्रत्याख्यान करने की भी उनमें क्षमता थी। फीजी में ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार में उनका कर्तृत्व भी ग्रत्यन्त महत्त्व का था। उनके प्रचार के कारण ग्रनेक ईसाई ग्रीर मुसलमान शुद्ध होकर ग्रायंसमाज में प्रविष्ट हुए, ग्रीर एक बार जब फीजी में गोमांस के भक्षण के सम्बन्ध में विवाद हुगा ग्रीर कतिपय

किश्चियन मिशनरियों द्वारा यह प्रतिपादित किया जाने लगा कि वेदों में भी गोमांस के भक्षण का विद्यान है, तो पण्डित श्रीकृष्ण शर्मा ने युक्तियों श्रीर प्रमाणों से उनका खण्डन करने में श्रच्छी सफलता प्राप्त की।

सन् १६२७ का अन्त होने से पूर्व ही (२२ दिसम्बर, १६२७) पण्डित अमीचन्द विद्यालंकार भी सूवा पहुँच गये थे। यद्यपि पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक, पण्डित श्री-कृष्ण शर्मा और ठाकुर सरदारसिंह इस समय फीजी में ग्रार्यसमाज के प्रसार तथा ग्रार्य शिक्षण-संस्थाओं के संचालन में तत्पर थे, पर यह ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जा रही थी, कि एक ऐसे विद्वान् को भारत से फीजी बुलाया जाय जो शिक्षाशास्त्री होने के साथ-साथ वेद-शास्त्रों का भी प्रकाण्ड पण्डित हो ग्रीर जो प्रशान्त महासागर के इस द्वीपसमूह में वैदिक घर्म तथा आर्य-संस्कृति के विशुद्ध रूप को स्थापित कर सके। इस सम्बन्ध में स्वामी श्रद्धानन्द से पत्र-व्यवहार किया गया, ग्रौर उन्हीं के सुभाव पर फीजी ग्राय-प्रतिनिधि सभा ने पण्डित अमीचन्द को वहाँ निमन्त्रित किया । अमीचन्द जी गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक थे। वेदशास्त्रों का उन्हें समुचित ज्ञान था। वह एक सदाचारी तथा प्रभावशाली पुरुष थे, और उनमें वे सव गुण विद्यमान थे, जो एक आदर्श शिक्षा-शास्त्री और प्रचारक में होने चाहिएँ। कुछ दिन सुवा में रहने के पश्चात् ग्रार्य प्रतिनिधि-सभा की व्यवस्था के अनुसार अमीचन्द जी गुरुकुल सवेनी चले गये। उस समय पथिक जी गुरुकुल के मुख्याध्यापक तथा मुख्याधिष्ठाता के पदों पर कार्य कर रहे थे। अमीचन्द जी ने उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया, श्रीर इन दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से गुरुकुल सवेनी फीजी का एक महत्त्वपूर्ण व स्रादर्श शिक्षणालय वन गया। कुछ समय पश्चात् पण्डित गोपेन्द्रनारायण पथिक भारत चले गये, और गुरुकुल का सब कार्य पण्डित ग्रमीचन्द ने सँभाल लिया। गुरुकुल के संचालन के साथ-साथ पण्डित अमीचन्द विद्यालंकार वैदिक धर्म का प्रचार भी करते रहे। इसी समय पण्डित श्रीकृष्ण शर्मा के प्रयत्न से गुरुकुल के परिसर में एक अनाथालय खोला गया, जो कुछ समय तक गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के लिए छात्रावास के रूप में भी प्रयुक्त होता रहा। भ्रमीचन्द जी जिस उत्साह व योग्यता के साथ शिक्षा तथा धर्म-प्रचार का कार्य कर रहे थे, उसे देखकर धार्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों को विश्वास हो गया, कि उन द्वारा एक उच्चकोटि के कन्या-शिक्षणालय का भी संचालन किया जा सकता है। इसीलिए सन् १६३० में सामावूला (सूवा) में एक कन्या पाठशाला स्थापित की गयी, जो शीछ ही फीजी में स्त्री-शिक्षा का एक महत्त्व-पूर्णं केन्द्र वन गयी। इस शिक्षण-संस्था का संचालन भी मुख्यतया अमीचन्द जी के ही हाथों में था। गुरुकुल तथा कन्या पाठशाला—दोनों में हिन्दी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस काल में पण्डित अयोध्याप्रसाद गुरुकुल में अमीचन्द जी के सहयोगी थे। उन्होंने न केवल गुरुकुल में ही ग्रपितु फीजी में सर्वत्र 'नमस्ते' के प्रचार का प्रयत्न किया। शीघ्र ही ग्रभिवादन के लिए फीजी में सब कोई जो 'नमस्ते' का प्रयोग करने लगे, उसका प्रधान श्रेय ग्रयोध्याप्रसाद जी को ही प्राप्त है। बाद में वह फीजी के प्रमुख किसान-नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए।

सन् १९३५ में पण्डित ग्रमीचन्द भारत चले गये। दो वर्ष के लगभग वहाँ रहकर सन् १९३७ में जब वह फीजी वापस ग्राये, तो उन्होंने वा के एक वियावान स्थान पर कन्या-पाठशाला की स्थापना की। इसकी उन्नति तथा इसे एक ग्रादर्श शिक्षण-संस्था बनाने के

लिए ग्रमीचन्द जी ने बहुत परिश्रम किया । सन् १६५१ तक वह उसके प्रधान व्यवस्थापक रहे। उनके कर्तृत्व का ही यह परिणाम हुग्रा, कि बा कन्या पाठशाला स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में फीजी की सर्वोच्च शिक्षा-संस्था वन गयी। सामावूला (सूवा) में जिस कन्या पाठशाला का संचालन ग्रमीचन्दजी ने किया था, वह भी उन्नति के मार्ग पर निरन्तर ग्रग्रसर हो रही थी। सूवा फीजी की राजघानी है, ग्रतः यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वहाँ ग्रपनी शिक्षण-संस्थाय्रों की स्थापना तथा उन्नति पर फीजी ग्रायं प्रतिनिधि सभा विशेष ध्यान दे। उस द्वारा वहाँ डी० ए० वी० स्कूल तथा कॉलिज की स्थापना का निश्चय किया गया, श्रीर यह कार्य पण्डित स्रमीचन्द विद्यालंकार को सौंपा गया । प्रतिनिधि सभा के निमन्त्रण पर पण्डित जी वा से सूवा चले आये, और वहाँ उन्होंने सन् १९५२ में बालकों और वालिकाओं के लिए दो पृथक् डी॰ ए॰ वी॰ स्कूल स्थापित किये। पर फीजी के आर्यसमाजी केवल डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना करके ही सन्तुष्ट नहीं हो गये। उन्होंने ग्रपनी इस शिक्षण-संस्था को कॉलिज स्तर तक पहुँचा देने का निश्चय किया। सन् १९५६ में जब फीजी ग्रार्यसमाज का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव घूमघाम के साथ मनाया गया, तो डी० ए० वी० कॉलिज भी सूवा में स्थापित कर दिया गया। यद्यपि फीजी में डी० ए० वी० संस्थाओं की स्थापना में पण्डित ग्रमीचन्द विद्यालंकार का प्रमुख कर्तृत्व था, ग्रौर उन्हें ही इस कॉलिज का भी कार्यभार सँभालना था, पर दुर्भाग्यवश १३ मार्च, १९५४ को फीजी से लण्डन जाते हुए विमान-दुर्घटना में सिंगापुर में उनकी मृत्यु हो गयी, श्रौर फीजी में म्रार्य-शिक्षा के प्रसार का जो महान् कार्य उन्होंने प्रारम्भ किया था म्रौर जिसमें उन्हें ग्रनुपम सफलता भी प्राप्त हुई थी, डी० ए० वी० कॉलिज के रूप में उसके चरम उत्कर्ष को वह अपनी आँखों से नहीं देख सके। पर इसमें सन्देह नहीं, कि फीजी में वैदिक धर्म भीर आर्य संस्कृति के वातावरण में शिक्षा के प्रसार, श्रीर श्रार्य कन्या पाठशालाश्रों तथा डी० ए० वी० स्कूलों की स्थापना के सम्बन्ध में जो कार्य पण्डित जी ने किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके इस कार्य में उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सर्ववती देवी ने जो सहयोग दिया, वह भी म्रत्यन्त महत्त्व का था। ग्रार्यसमाज के सव कार्यों में सर्ववतीजी का सहयोग ग्रमीचन्द जी को प्राप्त रहता था। उन द्वारा कुछ स्त्री-ग्रार्यसमाजों की स्थापना भी की गयी थी।

सन् १६२७ के अन्त में पण्डित अमीचन्द फीजी पहुँचे थे। वहाँ जाकर शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया, और शिक्षण-संस्थाओं द्वारा वैदिक धमें के प्रचार तथा आर्यसमाज के प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। पर इस काल में आर्यसमाज का कार्यकलाप केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। अनाथालय खोलने, नये आर्यसमाजों को स्थापित करने और विद्यमियों को शुद्ध कर आर्य वनाने पर भी उस द्वारा ध्यान दिया जा रहा था। पण्डित गोपेन्द्रनारायण की प्रेरणा और आर्य प्रतिनिधि सभा के निमन्त्रण पर १७ एप्रिल, १६२८ को महता जैमिनी फीजी पहुँच गये थे। मेहताजी वेदशास्त्रों के विद्वान् तथा आर्यसमाज के प्रभावशाली प्रचारक थे। अंग्रेजी का भी उन्हें समुचित ज्ञान था। छह मास तक वह फीजी में रहे, और वहाँ के विविध नगरों में घूम-घूमकर उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में व्याख्यान दिये। फीजी की शिक्षित जनता जो अंग्रेजी भाषा के कारण किश्चयन मिशनरियों के प्रभाव में आती जा रही थी, मेहता जी के व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म के सिद्धान्तों से परिचित हुई और ईसाइयत की ओर मुकने से वच

गयी। ग्रार्थसमाजों के साथ-साथ स्त्री-ग्रार्थसमाजों, महिला-मण्डलों ग्रीर युवक-समाजों की भी फीजी में स्थापना हुई, ग्रीर इन द्वारा वैदिक घर्म के प्रचार में सहायता प्राप्त हुई। भारत के समान फीजी में भी ग्रार्थसमाज प्राकृतिक विपत्तियों के समय जनता की सहायता के लिए प्रयत्नशील रहा करता था। सन् १६३१ के फरवरी मास में नौसोटी में भयंकर बाढ़ ग्रायी थी। वाढ़-पीड़ितों के निवास के लिए सामावूला के समाज-मन्दिर में व्यवस्था की गयी, ग्रीर भोजन तथा वस्त्रों से भी उनकी सहायता की गयी। ग्रार्थ-समाज का इसमें हजारों रुपया खर्च हुग्रा। सामावूला ग्रार्थ कन्या पाठशाला के पारि-तोषिक-वितरण समारोह में फीजी के गवर्नर सरफ्लैचर ने ग्रार्थसमाज के इस लोकोप-कारी कार्य का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया था—"इस ग्रवसर पर मैं उस सहायता के लिए, जो गत फरवरी मास की प्रलयकारी वाढ़ के समय ग्राप द्वारा प्रदान की गयी थी, ग्रापके प्रति घन्यवाद प्रकट करता हूँ।"

यार्यंसमाज द्वारा केवल ईसाइयों ग्रीर मुसलमानों को ही शुद्ध कर हिन्दू-(यार्य) समाज में सम्मिलित नहीं किया गया, ग्रिपतु फीजी के मूल निवासियों को भी वैदिक धर्म में दीक्षित करने का प्रयत्न किया गया। फीजी के मूल निवासी काईवीती कहाते हैं। श्री के० वी० सिंह ने उनमें विशेष रूप से कार्य किया ग्रीर तोस्व तथा विरिया में वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। कितपय काईवीतियों को वैदिक धर्म का ग्रनु-यायी बनाने में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। उन्होंने ग्रार्यंसमाज के नियमों तथा वैदिक प्रार्थनाग्रों को काईवीतियों की ग्रपनी भाषा में ग्रनूदित कर प्रकाशित करने का भी प्रयत्न किया था।

फीजी में आर्यसमाज के कार्यकलाप की प्रगति के लिए सन् १६२८ में पण्डित श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा 'वैदिक सन्देश' नामक एक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। पण्डित विष्णुदेव उसके सम्पादक थे। पत्र के लिए एक छोटा-सा प्रेस भी कायम कर लिया गया। वैदिक सन्देश द्वारा फीजी में वैदिक वर्म की जड़ को सुदृढ़ करने में अच्छी सहायता प्राप्त हुई।

फीजी में आर्यसमाज का बीजारोपण सन् १६०४ में हुआ था। सन् १६२८ के अन्तिम सप्ताह में आर्यसमाज का रजत-जयन्ती महोत्सव बड़ी घूमधाम के साथ सूवा में मनाया गया। इस अवसर पर एक सर्वधर्म-सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा था।

त्रिटिश साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान फीजी में भी प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा देर तक कायम नहीं रह सकी थी। सन् १६२० में उसका अन्त हो गया था। इसके
परिणामस्वरूप बाद में बहुत-से ऐसे भारतीय भी फीजी जाकर ग्राबाद हुए, जो प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों के रूप में वहाँ नहीं गये थे। पर बीसवीं सदी के प्रथम चरण में वहाँ के
भारतीय प्रायः उन्हीं लोगों में से थे, जो या तो वहाँ प्रतिज्ञाबद्ध कुली रूप के में स्वयं गये
थे, या ऐसे व्यक्तियों की सन्तान थे। इस काल में स्वामी राममनोहरानन्द के ग्रतिरिक्त
कोई अन्य आर्य प्रचारक भी फीजी नहीं आया था। इस दशा में आर्यसमाज का जो
प्रचार-प्रमार वहाँ हुआ, वह उन्हीं व्यक्तियों के कर्तृत्व का परिणाम था, जो अत्यन्त
निर्घन होते हुए भी वैदिक धर्म के संस्कार अपने साथ लेकर फीजी गये थे। प्रतिज्ञाबद्धता की अवधि समाप्त कर जब उन्होंने वहाँ स्वतन्त्र रूप से काम-धन्धा शुरू किया,

तो अपने घन का उपयोग आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार में किया। उन्हीं ने अनेक आर्यं विद्वानों व प्रचारकों को भारत से फीजी आमन्त्रित किया, और वहाँ बहुत-से आर्यं शिक्षणालयों की स्थापना की। फीजी के इन कर्मठ आर्यों में श्री मंगलिंसह, श्री विहारीलाल, श्री इन्द्रनारायण, श्री शिवदत्त, श्री ननकू, श्री गाजी प्रतापिंसह, श्री जगन्नाथप्रसाद महाराज, श्री बद्रीप्रसाद, श्री वासुदेवराय, श्री अवधराम, सेठ हीरालाल, म० सुच्चाराम, श्री राघाकृष्ण, श्री रामनारायण मिश्र, श्री शिवनन्दन तिवारी, श्री महादेव, श्री हरदयाल, श्री वालेश्वर पाण्डे, श्री रणधीर सिंह, श्री रामगरीव सिंह, श्री वलदेवसिंह, श्री रामिसंह, श्री द्वारिकादत्त, पण्डित वासवानन्द, श्री शंकर प्रताप, श्री रामजतन, श्री जयनारायण सिंह, श्री विवेकप्रसाद, श्री रामराज, श्री जगवहादुर सिंह, श्री सन्तोषसिंह, चौधरी कुन्दनसिंह, श्री वालगोविन्द, श्री रामलखन, श्री वेचू जी, श्री आर० परमेश्वर, श्री जयराम, श्री नानकप्रसाद, ठाकुर रघुवर सिंह, श्री परमानन्द सिंह आदि कितने ही नाम उल्लेखनीय हैं। आर्यंसमाज द्वारा फीजी में स्त्री-शिक्षा के लिए जो प्रयत्न किया गया, उसके कारण वहाँ स्त्रियों में भी जागृति हुई, श्रीर कितने ही आर्य सज्जनों की धर्मपित्नयों ने भी फीजी में आर्यंसमाज के कार्यंकलाप में उत्साहपूर्वंक हाथ बटाया।

फीजी आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्यक्षेत्र प्रधानतया बीती लेतू द्वीप तक ही सीमित है। बानुआ लेवू द्वीप में तीस के लगभग आर्यसमाज हैं, पर इनमें से केवल एक ही प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध है। प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध समाजों की कुल संख्या १७ है। फीजी के अनेक सम्भ्रान्त व उच्च शिक्षित व्यक्ति आर्यसमाज के सदस्य हैं, और वहाँ के भारतीय मूल के निवासियों में बैदिक धर्म का पर्याप्त प्रचार है। आर्यसमाज के कारण ही फीजी में हिन्दी-भाषा को भी समुचित स्थान प्राप्त है।

#### छव्बीसवाँ ग्रध्याय

# दक्षिणी ग्रफ्रीका में ग्रार्यसमाज का कार्यकलाप

## (१) दक्षिणी अफ्रीका और उसके भारतीय निवासी

यफीका महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में 'रिपव्लिक ग्रांफ साउथ ग्रफीका' की स्थिति है। इसका क्षेत्रफल ४,७१,४५५ वर्गमील है, ग्रीर इसकी जनसंख्या दो करोड़ से कुछ ग्रधिक है। इनमें चालीस लाख के लगभग यूरोपियन मूल के क्वेतांग लोग हैं, ग्राठ लाख के लगभग एशियन मूल के व्यक्ति हैं, २५ लाख के करीब कलडं (मिश्र) प्रजा है, ग्रीर शेष सव ग्रफीका के मूल निवासियों की विविध जातियों के लोग हैं। एशियन मूल के लोग मुख्यतया भारतीय हैं। इनमें ६० प्रतिशत के लगभग हिन्दू ग्रीर शेष मुसलमान व ईसाई हैं। भारतीयों में ५१ प्रतिशत दक्षिण भारत के हिन्दू हैं, ३२ प्रतिशत हिन्दी प्रान्तों से जाकर वसे हुए हैं ग्रीर ३ प्रतिशत लोग गुजराती हैं। ग्रार्यसमाज का कार्यक्षेत्र प्रायः हिन्दुग्रों में ही है। दक्षिणी ग्रफीका के गौरांग लोग दो वर्गों में विभक्त हैं—निविध ग्रीर छच। यह राज्य चार प्रान्तों में विभक्त हैं—केप ग्रॉफ गुड होप, नाताल, ट्रांसवाल ग्रीर ग्रारेंज फी स्टेट। पिछले दो प्रान्तों के गौरांगों में डच निवासियों की ग्रीर पहले दो में निविध लोगों की वहुसंख्या है।

अफीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी सिरा केप आफ गुड होप (सदाशा का अन्तरीप) कहाता है। इसपर सबसे पहले डच लोगों ने अपना अधिकार किया था, और वे ही वहाँ आवाद हुए थे। फांस की राज्यकान्ति के पश्चात् हालैण्ड फांस के अधीन हो गया था और नैपोलियन बोनापार्ट के केंच सम्राट् बन जाने पर देश उसके साम्राज्य का अंग वन गया था। क्योंकि हालैण्ड नैपोलियन के अधीन था, अतः अफीका के इस अन्तरीप पर भी उसी का प्रभुत्व था। नैपोलियन की शक्ति को नष्ट करने के लिए जब ब्रिटेन ने संघर्ष प्रारम्भ किया, तब उसकी सामुद्रिक शक्ति के कारण यूरोप से हजारों मील की दूरी पर स्थित इस अन्तरीप पर नैपोलियन का अधिकार कायम नहीं रह सका और वह ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। वीएना की कांग्रेस (१८१४) में केप आफ गुड होप या केप कॉलोनी पर ब्रिटेन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया। तब से यह प्रदेश ब्रिटेन के ही अधीन रहा। जब यह प्रदेश ब्रिटेन के अधिकार में आया, तो वहाँ की आवादी में २७,००० गौरांग लोग थे, जो सब प्रायः डच थे। ये हब्शी गुलामों के श्रम से वहाँ खेती किया करते थे, और इन गुलामों की संख्या २०,००० के लगभग थी। इनके अतिरिक्त १७ लाख के लगभग उस प्रदेश के मूल निवासी थे जो सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। केप कॉलोनी

पर प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर अंग्रेज लोग भी वहाँ वसने शुरू हुए, और उन्होंने प्रयत्न किया कि इस प्रदेश में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग हो, जिसके लिए डच लोग तैयार नहीं हुए। सन् १८३३ में ब्रिटिश सरकार ने दास-प्रथा का अन्त करने का निश्चय किया, जिसे डच किसानों ने ग्रपने लिए ग्रत्यन्त हानिकारक समभा, क्योंकि खेती के लिए वे उन्हीं के श्रम पर निर्भर थे। ब्रिटिश शासकों की नीति से तंग श्राकर डच किसानों, जो बोग्रर कहाते थे, ने निश्चय किया कि केप कॉलोनी का सदा के लिए परित्याग कर उसके उत्तर के प्रदेश में अपनी नयी बस्तियाँ वसा लें, जहाँ वे ब्रिटिश शासन से मुक्त रहकर श्रपना शासन स्वयं कर सकें श्रीर गुलामों का श्रम भी उन्हें पूर्ववत् प्राप्त होता रहे। इसी निश्चय के श्रनुसार उन्होंने सन् १८३६ में केप कॉलोनी से महाप्रस्थान कर दिया, श्रौर उसके उत्तर में उन प्रदेशों में वसना प्रारम्भ कर दिया, जो वर्तमान समय में उत्तर-नाताल ग्रौर ग्रोरेंज फी स्टेट कहाते हैं। पर ग्रंग्रेजों ने वहाँ भी उन्हें शान्ति से नहीं रहने दिया। १८४२ में उन्होंने नाताल पर आक्रमण किया और १८४८ में ओरेंज पर। इन प्रदेशों में परास्त होकर डच या बोग्रर लोग ग्रौर ग्रधिक उत्तर की ग्रोर बढ़े, ग्रौर उन्होंने उस प्रदेश में अपनी नयी वस्तियाँ बसायीं, जिसे वर्तमान समय में ट्रांसवाल कहते हैं। सन् १८५२ में ग्रंग्रेजों ग्रीर बोग्ररों में सन्धि हो गयी, जिसके ग्रनुसार ट्रांसवाल में डच लोगों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकृत कर लिया गया। दो वर्ष पश्चात् १८५४ में ग्रोरेंज-उपनिवेश की स्वाबीन सत्ता भी स्वीकार कर ली गयी। इस प्रकार दक्षिणी ग्रफीका में चार उपनिवेश हो गये, जिनमें दो-केप कॉलोनी और नाताल अंग्रेजों के अधीन थे, और शोष दो-ट्रांसवाल ग्रीर ग्रोरेंज बोग्रर या डच लोगों के। पर यह दशा देर तक कायम नहीं रह सकी। सन् १८८४ में ब्रिटिश सेनाग्रों ने ट्रांसवाल पर ग्राक्रमण कर दिया। डच लोग उनका सामना नहीं कर सके, ग्रौर ऐसी सन्धि करने के लिए विवश हुए, जिस द्वारा ब्रिटिश लोगों को भी ट्रांसवाल में बसने की ग्रनुमति दे दी गयी। इसी समय यह पता चला, कि ट्रांसवाल में सोने की वहुत-सी खानें हैं। सोने द्वारा घनी होने के लालच से वहुत-से विदेशी ट्रांसवाल ग्राने लग गये। इनमें ब्रिटिश लोगों की संख्या सवसे ग्रधिक थी। परिणाम यह हुआ, कि कुछ ही समय में उस देश में ग्रंग्रेजों की संख्या डचों की तुलना में ग्रधिक हो गयी। पर डच शासक ट्रांसवाल में विदेशियों को शासन के कोई भी ग्रिविकार नहीं देना चाहते थे। श्रंग्रेजों के लिए इसे स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं था। डच ग्रौर ब्रिटिश लोगों के इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप सन् १८६६ में वोग्रर युद्ध प्रारम्भ हुआ। ग्रोरेंज फी स्टेट ने इस युद्ध में ट्रांसवाल का साथ दिया। युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं की विजय हुई, ग्रीर ट्रांसवाल तथा ग्रोरेंज फी स्टेट ग्रव ब्रिटेन की ग्रघीनता में श्रा गये, जिन्हें पृथक् श्रौपनिवेशिक राज्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वाद में दक्षिणी अफ़ीका के चारों राज्यों के शासन में जो परिवर्तन होते रहे, और जिस प्रकार ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत उनका एक संवर्ग राज्य संगठित हुआ, इसपर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अनेक मतभेदों के कारण, जिनमें रंगद्वेष सर्वप्रधान है, सन् १६६१ में दक्षिणी ग्रफीका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर हो गया ग्रीर ग्रव वह रिपब्लिक श्रॉफ साउथ श्रफ़ीका नाम से एक स्वतन्त्र राज्य बन गया है। इस राज्य के सम्बन्ध में महत्त्व की बात यह है, कि इसके बहुसंस्थक गौरांग लोग डच मूल के हैं, जिनका श्रब अपने मूल देश नीदरलैंण्ड के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे अपने को डचन कहकर

'श्राफीका नेर' कहते हैं, श्रीर उन्होंने ग्रपनी एक पृथक् भाषा 'ग्राफिकान्स' विकसित कर ली है, जो डच, जर्मन, इंगलिश तथा पोर्तुगीज भाषाश्रों का मिश्रण है। यह भाषा दक्षिणी अफीका के अतिरिक्त अन्य किसी देश में नहीं बोली जाती। यह अब अत्यन्त विकसित भाषा वन गयी है श्रीर ग्रंग्रेजी के साथ-साथ यह भी इस देश की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस राज्य के शासन में गौरांग लोगों के अतिरिक्त अन्य निवासियों को अधिकार प्राप्त नहीं हैं, श्रीर एशियन तथा अफीकन लोगों के प्रति भेदभाव वरता जाता है। इस राज्य के इतिहास पर जो कुछ प्रकाश ऊपर डाला गया है, उसका कारण यह है कि उससे उन अनेक वटनाओं को समक्तने में सहायता मिलेगी, जिनका सम्बन्ध श्रायंसमाज के साथ है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के साधन का उपयोग पहले-पहल दक्षिणी अफीका में ही किया था, श्रीर वहाँ उनके साथियों में श्रायंसमाजियों की संख्या बहुत ग्रधिक थी। दक्षिणी ग्रफीका में रंगभेद की जो विकट समस्या है, उसके कारण भारतीयों को नागरिकता के समुचित ग्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस दशा के विरुद्ध संघर्ष में ग्रधंसमाजियों का भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग रहता है। साथ ही, अपनी भाषा तथा संस्कृति को वहाँ के सव निवासियों पर लादने की जो नीति ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनायी जाती रही है, उसका प्रतिरोध भी ग्रायंसमाज करता रहा है।

सन् १८३३ में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका से दासप्रथा का अन्त कर दिया, तो वहाँ के गौरांग किसानों के सम्मुख श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हुई। उस समय तक भारत का वड़ा भाग अंग्रेजी प्रभुत्व में आ चुका था। वहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी, जो गरीबी के शिकार थे, ग्रौर रोजगार की तलाश में रहते थे। प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा का अनुसरण कर उन्हें विदेशों में किस प्रकार ले-जाया जाना शुरू किया गया था, इसपर पिछले एक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में सन् १८६० में ट्रूरो नाम का पहला जहाज भारतीय कुलियों को लेकर डरबन पहुँचा था। तब से दक्षिणी ग्रफीका में भी प्रतिज्ञावद कुली-प्रया के ग्रघीन भारतीयों को भेजा जाना शुरू हुआ, और वहाँ भारतीय मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी । सन् १९१३ तक डेढ़ लाख के लगभग भारतीय मजदूर इस देश में जाकर वस चुके थे। उनके साथ 'गुलामों के सदृश जो वरताव गौरांग मालिको द्वारा किया जाता था, उसका उल्लेख करना व्यर्थ है। ये भारतीय मजदूर मुख्यतया मद्रास, ग्रांध्रप्रदेश, संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) ग्रौर बिहार के होते थे, क्योंकि उनमें गरीबी बहुत अधिक थी। पाँच साल के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर ये विदेश जाया करते थे, और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर प्रायः वहीं वस जाते थे। बाद में अनेक भारतीय व्यापार व ग्रन्य कारोबार के लिए भी दक्षिणी ग्रफीका जाने लगे। इस प्रकार वहाँ जाने-वाले भारतीयों में गुजराती सबसे अधिक थे। सन् १६१७ तक प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के अधीन भारतीयों का दक्षिणी अफीका जाने का सिलसिला जारी रहा। भारत में उसके विरुद्ध जो आवाज उठायी जा रही थी, उससे विवश होकर वाद में अंग्रेजों को इसे समाप्त कर देना पड़ा।

प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के अधीन जो भारतीय दक्षिणी अफीका के विविध उपनिवेशों में मजदूर के रूप में गये थे, और जिनमें से बहुत-से प्रतिज्ञाबद्धता की अवधि के समाप्त हो जाने पर वहीं स्वतन्त्र रूप से वस गये थे, वे प्रायः अशिक्षित थे। अपना घर-गाँव छोड़ते ही जिन परिस्थितियों में उनको रहना पड़ा था, उनमें उनके लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं का पालन कर सकना सम्भव नहीं रहा था। उन्होंने अपने को धर्मभ्रष्ट समक्क लिया था। हिन्दुओं ने चोटियाँ कटा दी थीं, और यज्ञोपवीत उतारकर फेंक दिये थे। फिर भी उनमें अपने वंशकमानुगत धार्मिक विश्वासों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। पर उनके धार्मिक संस्कार प्रायः रूढ़िवाद और अन्धविश्वास पर आधारित थे। पश्चिल उनकी पूजा का महत्त्वपूर्ण अंग थी। आर्य-समाज द्वारा धार्मिक सुवार के जिस आन्दोलन का सूत्रपात भारत में उन्नीसवीं सदी के चतुर्थ चरण में किया जा रहा था, वे उसके प्रभाव से वंचित थे। इसीलिए उनमें अनेक-विध कुरीतियाँ प्रचलित थीं, और प्रायः अधिक्षित होने के कारण उनके लिए किश्चए-निटी से प्रभावित हो जाना भी कठिन नहीं था। ईसाई मिशनरी दक्षिणी अफीका में भी सिक्रय थे, और वहाँ के बहुत-से मूल निवासियों को उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था। भारतीयों में भी उनका प्रचार-कार्य चल रहा था। यह दशा थी, जव आर्य-समाज के प्रचारकों ने दक्षिणी अफीका जाना प्रारम्भ किया, और वहाँ वसे हुए भारतीयों में सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार तथा समाज-सुधार के कार्य का सूत्रपात किया।

### (२) दक्षिणी ग्रफ़ीका के हिन्दुश्रों में जागृति का प्रारम्भ

दक्षिणी ग्रफीका के नाताल प्रान्त में भारतीयों की ग्रावादी सवसे ग्रधिक थी। प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के अधीन भारतीयों का आगमन भी सबसे पहले (सन् १८६०) वहीं हुया था। वाद में थ्रनेक भारतीय वहाँ भी स्वतन्त्र रूप से वस गये थे, ग्रौर उन्होंने व्यापार-व्यवसाय द्वारा घन कमाना शुरू कर दिया था। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे, जो श्रार्यसमाज से परिचित थे। ऐसे एक सज्जन लाला मोहकमचन्द वर्मन थे। उन्होंने डी ०ए०वी ० कॉलिज, लाहौर के प्रिसिपल महात्मा हंसराज से किसी प्रचारक को नाताल भेजने की प्रार्थना की। महात्माजी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर भाई परमानन्द की श्रफीका भेजा, और वह ५ श्रगस्त, १६०५ को वहाँ पहुँच गये। नाताल की हिन्दू जनता ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। भाई जी ने सर्वप्रथम 'हिन्दू सुघार सभा' की वहाँ स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुघार करना तथा ग्रपने धर्म ग्रीर जाति-सम्मान की भावना को उत्पन्न करना था। युवकों में जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने 'हिन्दू यंगमेन्स एसोशियेशन' का संगठन शुरू किया। भाई जी ने अपने कार्य का श्रीगणेश डरवन (Durban) से किया था, जो नाताल प्रान्त का प्रसिद्ध वन्दरगाह है। इसके पश्चात् वह नाताल की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग गये। वहाँ उन द्वारा स्थापित 'हिन्दू यंगमेन्स एसोसियेशन' में तमिल युवक भी उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए, श्रीर भारतीयों के सभी वर्गों पर भाई जी के सुघारवादी व प्रगतिशील विचारों का ग्रच्छा प्रभाव पड़ा। नाताल के पश्चात् उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के अन्य प्रान्तों की भी यात्रा की। जोहानीसवर्ग में उनके स्वागत के लिए जिस समिति का गठन किया गया था, उसके ग्रध्यक्ष मोहनदास-कर्मचन्द गांधी थे, जो उन दिनों वहाँ वकालत कर रहे थे। भाई परमानन्द दक्षिणी श्रकीका में पाँच मास से भी कम रहे। दिसम्बर, १६०५ में वह इंगलैण्ड के लिए रवाना हो गये। पर इस स्वल्प काल में जो कार्य उन्होंने किया, उसका महत्त्व कम नहीं है। भारत में जो नवजागरण हो रहा था, समाज-सुधार के जो प्रवल ग्रान्दोलन चल रहे थे

त्रीर प्रकाश की जो उज्ज्वल किरणें वहाँ प्रादुर्भूत हो रही थीं, भाई जी द्वारा दक्षिणी अफीका के भारतीयों को उनके सम्पर्क में ग्राने का ग्रवसर मिला, ग्रीर वे भी ग्रपने धर्म तथा संस्कृति के विशुद्ध व उज्ज्वल रूप से परिचय प्राप्त करने लगे।

भाई परमानन्द दक्षिणी ग्रफ़ीका में ग्रायं-धर्म का जो बीज वो गये थे, उसे ग्रंकुरित श्रीर पल्लवित करने का कार्य स्वामी शंकरानन्द जी महाराज ने किया। स्वामी जी सन् १६०८ के ग्रक्टूबर मास में डरवन पहुँचे, जहाँ जनता ने उनका धूमधाम के साथ स्वागत किया। उनका व्यक्तित्व बहुत तेजस्वी था, ग्रौर व्याख्यान देने की शैली प्रभावशाली थी। डरवन तथा समीप के ग्रन्य नगरों में उनके प्रवचनों की व्यवस्था की गयी। स्वामी जी के व्याख्यान हिन्दू-धर्म के महत्त्व; हिन्दुग्रों के परम्परागत संस्कारों तथा नैतिक मान्यतात्रों के समर्थन और हिन्दी भाषा की शिक्षा की त्रावश्यकता के विषय में हुआ करते थे। उन्हें ग्रफ़ीका में वसे हुए हिन्दुग्रों की दशा को देखकर वहुत दु:ख हुगा। वे अपने संस्कारों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा त्यौहारों को भूल चुके थे, और किश्चिएनिटी तथा इस्लाम के प्रति ग्राकुष्ट होने लग गये थे। वहाँ दीपावली तक नहीं मनायी जाती थी। हिन्दुओं का मुख्य त्यौहार मुहर्रम बन गया था। वे भी ताजिया निकालते और मर्सिया गाया करते । स्वामी शंकरानन्द ने हिन्दुयों का ध्यान इस दुर्दशा की ग्रोर ग्राकृष्ट किया, ग्रीर उनकी प्रेरणा से सन् १६०८ में उन्होंने घूमघाम से दीपावली मनायी। दक्षिणी अफीका के हिन्दुओं को मुहर्रम पर ताजिये निकालने की जो आदत पड़ गयी थी, उसका निराकरण करने के लिए स्वामी शंकरानन्द ने उन्हें 'रामरथ' निकालने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रयोजन से उन्होंने डरबन में एक रामरथ कमेटी गठित की, जिसकी ग्रोर से सन् १६१० में रामनवमी के पूर्व पर रामरथ का जुलूस निकाला गया। मुसलमानों में इससे वहुत उद्वेग हुआ। उन्होंने इसे रोकने का प्रयत्न किया, और दंगा करने को भी उचत हो गये। जब रामरथ का जुलूस डरवन की मसजिद के सामने पहुँचा, तो मुसलमानों की एक भीड़ उसे रोकने के लिए तैयार खड़ी थी। पर स्वामी शंकरानन्द रामरथ के जुलूस के ग्रागे-भ्रागे चल रहे थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली तथा तेजस्वी था, कि किसी को उन्हें रोकने का साहस नहीं हुया, श्रौर बाजा वजाते हुए तथा भजन गाते हुए मसजिद के सामने से होकर हिन्दू ग्रागे वढ़ गये। रामरथ के जुलूस की सफलता से डरवन के हिन्दुओं में यनुपम उत्साह का संचार हुआ, और उनमें अपने धर्म के प्रति ग्रास्था में वृद्धि हुई। अब स्थान-स्थान पर स्वामी जी के व्याख्यान होने लगे। वे अंग्रेजी में भी भाषण दिया करते थे, जिन्हें सुनने के लिए गौरांग लोग भी आया करते थे भीर उनसे बहुत प्रभावित होते थे। अपने प्रचार-कार्य को सुदृढ़ नींव पर स्थापित करने के लिए स्वामी शंकरानन्द ने विविध नगरों में 'वेद धर्म सभा' नाम से सभाएँ स्थापित करना प्रारम्भ किया। इनके उद्देश्य तथा नियम ग्रार्यसमाज के सिद्धान्तों के अनुरूप थे। इसीलिये बाद में ग्रनेक वेद-धर्म-सभाएँ ग्रायंसमाज में विलीन हो गयीं। पर नाताल की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग में १० एप्रिल, १६०६ के दिन स्वामी जी ने जिस वेद-धर्म-सभा की स्थापना की थी, उसकी पृथक् रूप से सत्ता आज तक कायम है, और उस द्वारा अनेकविघ धर्म व समाज-सुधार के कार्य किये जाते रहे हैं। युवकों में धर्म की भावना को जागृत करने के लिए स्वामी शंकरानन्द ने हिन्दू यंगमेन्स सोसायटी एवं 'यंगमेन्स वैदिक सोसायटा' की भी स्थापना की, जिनमें मुख्यतया तमिलभाषी लोग सम्मिलत हुए।

सन् १६११ के प्रारम्भ में स्वामी शंकरानन्द भारत वापस चले गये, क्योंकि ग्रपने गुरु स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती के रोगी होने का समाचार सुनकर वह उनके दर्शन तथा सेवा के लिए उत्सुक थे। अपने गुरु के स्वस्थ हो जाने पर वह पुनः अफ्रीका वापस म्रा गये मौर उन्होंने धर्म-प्रचार के कार्य को फिर प्रारम्भ कर दिया। इस वार दक्षिणी ग्रफीका ग्राकर स्वामी जी ने हिन्दू संगठन पर विशेष ध्यान दिया। भारत में इस समय हिन्दुग्रों को संगठित करने के लिए ग्रान्दोलन शुरू हो चुके थे। स्वामी शंकरानन्द ने ३१ मई, १६१२ को डरवन में 'साजय ग्रफ़ीकन हिन्दू कान्फरेन्स' का ग्रायोजन किया, जिसमें दक्षिणी अफ़ीका के विविध स्थानों से तीन सौ के लगभग प्रतिनिधि एकत्र हुए, ग्रीर वहाँ हिन्दू महासभा की स्थापना कर दी गयी। नाताल में हिन्दू-घर्म में नव-जागरण उत्पन्न कर स्वामी शंकरानन्द ट्रांसवाल की राजघानी जोहानीसवर्ग गये। वहाँ के मेसानिक हॉल में उनके ग्रंग्रेजी में व्याख्यान हुए। गौरांग लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए आये, और वैदिक धर्म से प्रभावित हुए। ट्रांसवाल के अन्य नगरों में भी उन्होंने वहुत-से व्याख्यान दिये। वहाँ की जनता उनसे कितनी अधिक प्रभावित हुई थी, यह इस वात से समभा जा सकता है, कि जब वे ट्रांसवाल से विदा होने लगे तो उनके सम्मान में यूरोपियन और भारतीय लोगों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रीतिभोज दिया गया, और उसमें सबने एकसाथ बैठकर भोजन किया । ट्रांसवाल से विदा होकर स्वामी शंकरानन्द केप कॉलोनी गये, ग्रीर वहाँ प्रचार कर १७ मई, १६१३ को उन्होंने भारत के लिए प्रस्थान कर दिया।

दक्षिणी ग्रफीका में वर्म-प्रचार करते हुए स्वामी शंकरानन्द श्री मोहनदास कर्मचन्द गांची के सम्पर्क में ग्राये। गांची जी वहाँ वकालत कर रहे थे ग्रीर वहाँ के भारतीयों
की समस्याग्रों के प्रति भी उनका ध्यान था। ग्रभी उन्होंने वहाँ सत्याग्रह के मार्ग को
नहीं ग्रपनाया था, ग्रीर वह उन साधनों पर विचार कर रहे थे, जिन्हें ग्रपनाकर दक्षिणी
ग्रफीका में बसे हुए भारतीयों की दशा को उन्तत किया जा सकता था ग्रीर वे उस देश
में सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त कर सकते थे। स्वामी जी द्वारा उन्हें महिंव दयानन्द
सरस्वती ग्रीर ग्रायंसमाज का परिचय प्राप्त हुग्रा। इसमें सन्देह नहीं कि, स्वामी शंकरानन्द द्वारा किये गये व्यापक प्रचार के कारण हिन्दुग्रों में जो ग्रात्मगीरव तथा नवचेतना
उत्पन्न हो गयी थी, उसने गांघी जी के कार्य में बहुत सहायता पहुँचाई ग्रीर उन्होंने
भारतीयों के प्रति किये जानेवाले ग्रत्याचारों ग्रीर भेदभावों के विरुद्ध जिस सत्याग्रह का
प्रारम्भ किया था, उनमें बहुत-से ग्रायंसमाजी तथा ग्रन्य ऐसे व्यक्तियों ने भाग लिया था,
स्वमी शंकराचन्द के प्रचार-कार्य के कारण जिनमें ग्रपने धर्म व संस्कृति के प्रति सम्मान
का भाव विकसित हो गया था। ऐसे एक सज्जन श्री भवानीदयाल थे, जिन्होंने ग्रपनी धर्मपत्ती श्रीमती जगरानी के साथ गांधी जी द्वारा संचालित सत्याग्रह में कारागार में निवास
किया था।

दक्षिणी ग्रफीका में स्वामी शंकरानन्द जी के महत्त्वपूर्ण कार्य का ग्रनुमान श्री भवानीदयाल के इन शब्दों से किया जा सकता है—"जो हिन्दू लावारिस माल की तरह इघर-उघर भटक रहे थे, उनमें वैदिक धर्म पर भक्ति, ग्रार्थ-संस्कृति पर श्रद्धा, सन्ध्याहवन में ग्रनुराग, त्यौहारों पर ग्रभिमान, परस्पर नमस्ते का व्यवहार, मातृभाषा की ग्रोर रुचि, सभा-समितियों के संचालन का ज्ञान, कुरूढ़ियों से घृणा, स्वदेश के प्रति सम्मान ग्रीर

यार्य-जाति के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास उत्पन्न कर देना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता।" यह काम स्वामी शंकरानन्द सरस्वती का ही था। गीरांग लोग भी स्वामी जी के गम्भीर ज्ञान, विद्वत्ता तथा उत्कृष्ट व्यक्तित्व से वहुत प्रभावित हुए थे। यनेक यूरोपियन तो उनके भक्त भी वन गये थे। उनके व्याख्यानों से प्रभावित होकर मिस्टर विलियम होसकेन ने लिखा था—"यह तो सिद्ध हो चुका है, कि पूर्व ही घर्म, दर्शन ग्रीर ग्राध्यात्मिक ज्ञान का भण्डार है, ग्रीर ग्राज उसी पूर्वी देश के साधु (स्वामी शंकरानन्द) के दर्शन से हम कृतकृत्य हैं।"

स्वामी शंकरानन्द ने दक्षिणी श्रफीका के हिन्दुश्रों को संगठित कर वहाँ हिन्दू-महासभा की स्थापना की, श्रौर उनमें श्रपने धर्म व संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की। धर्म के जिस स्वरूप का वह प्रचार करते थे, वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के श्रनुरूप था। उन्होंने वहाँ श्रार्यसमाज की स्थापना नहीं की, क्योंकि वह हिन्दुश्रों को श्रधिक व्यापक श्राधार पर संगठित करना चाहते थे, श्रौर उस समय ऐसे हिन्दुश्रों की कमी नहीं थी जो श्रपनी रूढ़िवादी परम्पराश्रों के कारण श्रार्यसमाज के विरोधी थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि स्वामी शंकरानन्द ने दक्षिणी श्रफीका को श्रार्य-समाज के प्रचार-प्रसार के लिए उपयुक्त क्षेत्र बना दिया। उनका यह कार्य कम महत्त्व का नहीं है।

वीसवीं सदी के प्रथम दशक में दक्षिणी ग्रफीका में भाई परमानन्द ग्रौर स्वामी शंकरानन्द ने जो कार्य किया, उसका उद्देश्य हिन्दू लोगों में नवजीवन का संचार करना ग्रौर उनमें ग्रपने धर्म तथा संस्कृति के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करना था। पर इस काल में भी इस देश में कतिपय ऐसे व्यक्ति विद्यमान थे, जिनका आर्यसमाज के साथ घिनष्ठ सम्पर्क था और महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं के प्रति जिनकी अगाध श्रास्था थी। ऐसे कुछ सज्जन श्री शाहीसिंह, श्री मक्खन सिंह ग्रीर श्री भिखारी महाराज श्रावि थे, जो भारत से श्राकर नाताल प्रान्त की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग में बस गये थे। वहाँ उन्होंने सन् १६०८ में ग्रार्यसमाज की स्थापना की। यह इस शहर का प्रथम य्रार्यसमाज था। पर वहाँ के हिन्दू ग्रविक संख्या में इस ग्रार्यसमाज की ग्रोर ग्राकृष्ट नहीं हए, क्योंकि पौराणिक विचारों के लोग मूर्तिपूजा का खण्डन करने वाले समाज में सम्मिलित होने को उद्यत नहीं थे। सन् १६०८ में ही जव स्वामी शंकरानन्द पीटर-मेरित्सबर्ग गये, तो उन्होंने ग्रार्यसमाज के संचालकों को यह सुभाव दिया, कि वे उसका नाम बदलकर 'वेद धर्म सभा' रख दें। इस सुकाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसके कारण सनातनी हिन्दुग्रों के लिए भी ग्रार्यसमाजियों के साथ सहयोग करना सम्भव हो गया, ग्रौर इससे हिन्दू संगठन में बहुत सहायता मिली। घीमे-घीमे मेरित्सवर्ग क्षेत्र में अनेक आर्य संस्थाएँ स्थापित हो गयीं और यह क्षेत्र आज आर्यंसमाज के कार्यों का गढ़ वन गया है।

#### (३) आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का प्रारम्भिक युग

भाई परमानन्द और स्वामी शंकरानन्द के कार्य से दक्षिणी अफीका आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए उपयुक्त क्षेत्र वन गया था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इन महानुभावों ने जिस कार्य का प्रारम्भ किया था, श्री भवानी दयाल ने उसे आगे बढ़ाया,

भ्रौर उसे इस दशा तक पहुँचा दिया, कि वहाँ ग्रार्थसमाजों की स्थापना तथा वैदिक घर्म के प्रचार का मार्ग भलीभाँति प्रशस्त हो गया। दक्षिणी अफ्रीका के आर्यसमाज के इतिहास में श्री भवानीदयालजी के कर्तृत्व का ग्रत्यन्त विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म दक्षिणी ग्रफीका में हुग्रा था, ग्रीर उनके माता-पिता प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के ग्रघीन उस देश में ले-जाये गये थे। प्रतिज्ञावद्धता की अविध के समाप्त होने पर वे वहीं वस गये, और उन्होंने व्यापार द्वारा ग्रपनी ग्राथिक स्थिति सन्तोषजनक कर ली । मातृभूमि का ग्राकर्षण उन्हें भारत ले गया, और वहाँ उन्होंने अपने गाँव, जो विहार में था, के समीप काफी जमीन क्रय कर ली। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया, कि ठाकुर-विरादरी उन्हें अपनर सदस्य स्वीकार कर ले। उनका जन्म राजपूत-कुल में हुआ था, पर समुद्रपार रह आने के कारण उन्हें विरादरी से बहिष्कृत कर दिया गया था। अनेकविघ प्रायश्चित्त कराके उन्हें (श्री जयरामसिंह को) विरादरी में शामिल कर लिया गया, पर उनके पुत्र भवानी-दयाल को ठाकूर-विरादरी किसी भी तरह स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुई, क्योंकि विदेश जाते समय कलकता के डिपो में जिस महिला को जयराम सिंह जी की पत्नी मान लिया गया था, वह विधवा थी। भवानी दयाल की ग्रायु उस समय वारह वर्ष की थी। इस अपमान को वह नहीं सह सके, और हिन्दू समाज की संकीर्णता के प्रति उनके हृदय में उद्वेग उत्पन्न होने लगा। वह सन् १६०५ का साल था। वंग-भंग के प्रश्न को लेकर भारत में क्रान्ति की चिनगारियाँ प्रकट होने लग गयी थीं। किशोरवय के भवानी-दयाल जी के मन ने केवल हिन्दू-समाज की संकीर्णता ग्रौर रूढ़िवाद के विरुद्ध ही विद्रोह नहीं किया, ग्रपितु जनता की गरीवी, किसानों की गुलामी ग्रौर देश की पराधीनता भी उन्हें उद्दिग्न करने लगी। उन्होंने हिन्दी भाषा पढ़ ली थी, और समाचारपत्रों द्वारा उन्हें देश की दुर्दशा का बोध होता रहता था। हिन्दू धर्म से उनकी आस्था उठती जाती थी, क्योंकि इस धर्म के जिस स्वरूप के वह सम्पर्क में ग्राये थे, वह ग्रत्यन्त विकृत था। इसी समय 'वीर भारत' नाम के समाचारपत्र की एक प्रति उनके हाथ लग गयी जिसके एक लेख में यह कहा गया था, कि स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश लिखकर भारत का सत्यानाश कर डाला है। भवानीदयाल जी को यह जानने की उत्सकता हई, कि दयानन्द कौन थे ग्रीर उन्होंने सत्यार्थंप्रकाश में क्या लिखा है ? मेरठ के पण्डित तुलसीराम स्वामी से उन्होंने सत्यार्थप्रकाश, संस्कारविधि ग्रौर ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ग्रादि महर्षिकृत ग्रन्थ मंगवा लिये, ग्रौर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। सत्यार्थप्रकाश का उनपर क्या प्रभाव पड़ा, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कि "मुक्ते अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मैंने सत्यार्थप्रकाश पढ़ना शुरू किया था, उस दिन खाना-पीना श्रौर सोना सव भूल गया था। मेरी ब्रात्मा घार्मिक क्षुघा से छटपटा रही थी। उसको स्वादिष्ट ग्रौर पुष्टि-कर भोजन मिल गया। इस ग्रन्थ के पाठ से मेरे ग्रन्तर्पंट खूल गये, मेरे सामने नवजीवन की ज्योति जगमगा उठी।" अब वह कट्टर आर्यसमाजी बन गये। स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ प्रेम की भावना उत्पन्न हो गयी, ग्रीर वह महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाश्रों के अनुसार धर्म-प्रचार श्रीर समाज सुधार के लिए प्रवृत्त हो गये। उन्होंने बिहार की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा में ग्रवैतनिक उपदेशक के रूप में काम करना प्रारम्भ कर दिया। जिस समय वह ग्रार्यसमाज में प्रविष्ट हुए, वह समाज का सुवर्णिम युगथा। आर्थों में परस्पर सौहार्द था, ग्रौर थी समाज-सेवा की उत्कट

ग्रभिलाषा । भवानीदयाल जी के शब्दों में "ग्रार्यसमाजी ग्रीर सत्यवादी दोनों पर्यायवाची शब्द थे। ग्रतएव ग्रार्यंसमाजी होने का मुभे ग्रभिमान था ग्रीर ग्रार्यंसमाज की गोद में बैठ-कर ही मैंने जनसेवा का सबक सीखा।" आठ वर्ष भारत में रहकर और वहाँ सर्वात्मना ग्रार्यसमाज में दीक्षित होकर वीस वर्ष की ग्रायु में भवानीदयाल जी दिसम्बर, १९१२ में दक्षिणी अफीका वापस चले गये। उस समय गांधी जी दक्षिणी अफीका के गौरांग शासकों के अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का भण्डा खड़ा कर रहे थे। स्ववर्म ग्रौर देशप्रेम की जो भावनाएँ ग्रार्थसमाज के सम्पर्क के कारण भवानी दयाल जी के मन में उत्पन्न हो गयी थीं उन्होंने उन्हें सत्याग्रह-संग्राम में जुक पड़ने के लिए प्रेरित किया। अपनी पत्नी श्रीमती जगरानी देवी के साथ उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया, ग्रीर उन्हें कारागार में वन्द कर दिया गया। जनवरी, १९१४ में उन्हें जेल से छुटकारा मिला। यव सत्याग्रह की समाप्ति हो चुकी थी, ग्रौर गांबी जी की भ्रनेक शर्तों को गोरी सरकार ने स्वीकार कर लिया था। जेल से छूटने के पश्चात् भवानीदयाल जी ने अपनी शक्ति को तीन कामों में लगाया, हिन्दी भाषा की शिक्षा, श्रार्थसमाज का प्रचार श्रौर राष्ट्रीय भावना का प्रादर्भाव। भवानीदयाल जी जहाँ वैदिक धर्म श्रीर हिन्दी भाषा के प्रचारक थे, वहाँ दक्षिणी श्रफीका के राष्ट्रीय नेताओं में भी उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्होंने नाताल ग्रीर ट्रांसवाल में घूम-घूमकर धर्म-प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। साथ-साथ वह हिन्दी के प्रचार का भी कार्य करने लगे। उन्होंने स्थान-स्थान पर हिन्दी प्रचारिणी सभाएँ तथा पाठशालाएँ स्थापित कीं। क्लेरेस्टेट में उन्होंने एक हिन्दी आश्रम की भी स्थापना की। इसमें हिन्दी विद्यालय ग्रौर पुस्तकालय भी खोले गये। उनके प्रयत्न से ग्रनेक हिन्दी-साहित्य सम्मेलनों का भी वहाँ आयोजन हुआ। पहला हिन्दी साहित्य सम्मेलन सन् १९१६ में लेडीस्मिथ नगर में हुया, और दूसरा सम्मेलन अगले वर्ष १६१७ में पीटर-मेरित्सवर्ग में। 'हिन्दी' नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया, जिससे दक्षिणी श्रफीका के उपनिवेशों में हिन्दी भाषा के प्रचार में बहुत सहायता मिली।

हिन्दी के प्रचार का प्रयत्न करते हुए भवानीदयाल जी ने वैदिक धर्म के प्रचार की उपेक्षा नहीं कर दी थी। उनकी हिन्दी प्रचारिणी सभाएँ ग्रायंसमाज के ग्रन्यतम उद्देश्य की ही पूर्ति कर रही थीं। उन द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार भी किया जाता था। पण्डित भवानीदयाल जी की प्रेरणा से दक्षिणी श्रफीका के हिन्दुश्रों ने वैदिक रीति से उपनयन, विवाह ग्रादि संस्कार करने प्रारम्भ किये। वहाँ के हिन्दू ग्रपने धर्म की मान्यताओं को इस ग्रंश तक भुला चुके थे, कि वे ग्रपने मुदों को दवाने लग गये थे। उन्होंने विशेष प्रयत्न कर शवों को जलाने ग्रीर वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार की प्रथा को प्रचलित किया। सन् १६१६ में उन्होंने दो जन्मजात मुसलमानों की शुद्धि भी करवायी। उन्हों के प्रचार-कार्य का यह परिणाम हुग्रा, कि सन् १६२५ में दक्षिणी ग्रफीका में भी महाँष दयानन्द सरस्वती की जन्म-शताब्दी वड़ी घूमधाम के साथ मनायी जा सकी। उन्होंने इस महोत्सव की सफलता के लिए ग्रनथक परिश्रम किया, ग्रीर इसके लिए जिस सिमिति का गठन किया गया था, भवानीदयाल जी ही उसके ग्रध्यक्ष थे।

बीसवीं सदी के प्रथम चरण में जब श्री भवानीदयाल जी दक्षिणी ग्रफीका में हिन्दी तथा वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे थे, ग्रन्य भी ग्रनेक प्रचारक भारत से वहाँ गये। सन् १६१३ में स्वामी मंगलानन्द पुरी नाताल गये। वह हिन्दी के अच्छे वक्ता थे। उनके व्याख्यानों से अनेक युवक प्रभावित हुए और उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया। सन् १६२१ में पण्डित ईश्वरदत्त विद्यालंकार ट्रांसवाल आये। वह पूर्वी अफ्रीका के एक आर्य-सम्मेलन में सम्मिलत होने के लिए सन् १६२० में वहाँ गये हुए थे। ट्रांसवाल की आर्य युवक सभा का निमन्त्रण स्वीकार कर वह वहाँ आये, और उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। पण्डित जी के व्याख्यान विद्वतापूर्ण, रोचक और प्रभावशाली हुआ करते थे। उन्हें सुनने के लिए केवल हिन्दू ही नहीं, अपितु मुसलमान, ईसाई और पारसी भी आया करते थे। ईश्वरदत्त जी प्राणायाम, योग और धनुविद्या में भी निपुण थे। प्राणायाम के बल पर वह मनों वोक्ष के पत्थर को छाती पर रखकर तुड़वा सकते थे, और चलती मोटर-कार को रोक सकते थे। जनता इन्हें देखकर वहुत प्रभावित होती थी। धनुविद्या के उनके प्रदर्शन को देखकर लोग चमत्कृत रह जाते थे। दो मास के लगभग वह दक्षिणी अफ्रीका में रहे, और इस स्वल्पकाल में ही उन्होंने वहाँ वैदिक धर्म का सिक्का जमा दिया।

फरवरी, १६२२ में ठाकुर प्रवीण सिंह दक्षिणी ग्रफीका ग्राये। वह ग्रायंसमाज के प्रसिद्ध भजनोपदेशक थे, ग्रौर संगीत विद्या में प्रवीण थे। उनके भजनों तथा उपदेशों को जनता रुचिपूर्वक सुनती थी। छह मास के लगभग प्रचार-कार्य कर वह भारत वापस चले गये।

#### (४) महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी, ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा की स्थापना ग्रीर ग्रार्थ प्रचारक

फरवरी, १६२५ में महर्षि दयानन्द सरस्वती की जन्म-शताब्दी वड़ी धूमधाम के साथ मथुरा में मनायी गयी थी। उस समय विदेशों के आर्यसमाजियों ने भी इस उत्सव को मनाने की योजनाएँ बनायीं। तब दक्षिणी श्रफीका में वैदिक धर्म के प्रचार के सबसे सशक्त संगठन आर्य युवक सभाओं के रूप में थे। डरवन की आर्य युवकसभा के श्री सत्यदेव ने सर्वप्रथम यह ग्रावाज उठाई, कि नाताल में वैदिक धर्म के जो ग्रनुयायी हैं उन्हें भी महर्षि की जन्म शताब्दी मनानी चाहिये। इसी प्रयोजन से २ नवम्बर, १९२४ को डरवन में एक सभा का ग्रायोजन किया गया, जिसमें नाताल प्रान्त की ग्रायं संस्थाग्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उन्होंने श्री सत्यदेव के प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, ग्रीर शताब्दी-महोत्सव के लिए एक समिति गठित कर ली गयी, जिसके श्रध्यक्ष पण्डित भवानी-दयाल नियुक्त हुए, और मन्त्री श्री सत्यदेव। इस समिति के प्रयत्न से डरवन में महर्षि की जन्म-शताब्दी का उत्सव १६ फरवरी से २२ फरवरी, १६२५ तक बड़ी घूमधाम के साथ मनाया गया। उत्सव का प्रारम्भ एक महायज्ञ से हुआ, जिसमें सम्पूर्ण यजुर्वेद के मन्त्रों से ग्राहुतियाँ दी गयीं। दक्षिणी ग्रफीका में ऐसा यज्ञ इससे पहले कभी नहीं हुग्रा था। लोग उससे बहुत प्रभावित हुए। शताब्दी महोत्सव में प्रतिदिन सायंकाल ६ बजे से रात के ६ बजे तक महर्षि की जीवनी तथा वैदिक धर्म के सिद्धान्तों पर हिन्दी तथा श्रंग्रेजी में व्याख्यान होते थे। पण्डित भवानीदयाल ने इस उत्सव के ग्रध्यक्ष-पद को बड़ी योग्यता के साथ निभाया ग्रौर उनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों का जनता पर वहुत प्रभाव पड़ा। उनके ग्रतिरिक्त श्री पी० ग्रार० ग्रत्तर, श्री सत्यदेव, श्री मोहकमचन्द, श्री ग्रार० एम० नायडू, श्री भगवानदीन श्रीर श्री एच० एन० रिचर्ड ग्रादि के भी व्याख्यान इस उत्सव

में हुए। २१ फरवरी को शताब्दी-महोत्सव के उपलक्ष्य में एक वड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें ग्रार्य नर-नारियों का उत्साह देखने योग्य था। वैदिक घर्म की जय-जयकार ग्रीर भजन-कीर्तन से ग्राकाश गूँज उठा था, ग्रीर सर्वत्र ग्रो३म् की पताकाएँ-ही-पताकाएँ नजर ग्रा रही थीं।

शताब्दी-महोत्सव के साथ अन्य भी अनेक आयोजन हुए। आर्य विद्यार्थियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें हिन्दी पाठशालाओं के विद्यार्थियों के भाषण-प्रतियोगिता, संगीत, व्याख्यान आदि के कार्यक्रम हुए। पर महोत्सव का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य वैदिक परिषद् का ग्रायोजन था। इसमें नाताल प्रान्त की ग्रार्य संस्थाओं के १३६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और उपस्थिति एक हजार से भी ग्रधिक थी, जो समय और देश को देखते हुए बहुत सन्तोषजनक थी। मुसलमान और ईसाई भी उसके व्याख्यानों को सुनने के लिए ग्राये थे। इस परिषद् में नाताल प्रान्त की जिन संस्थायों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, उनमें मुख्य निम्नलिखित थीं--श्रार्ययुवक सभा, सत्य धर्म जिज्ञासु सभा, हिन्दी प्रचारिणी सभा, हिन्दी ग्रार्य ग्राश्रम, हिन्दू यंगमेन्स ऐसोसियेशन, विद्या प्रचारिणी सभा, वेद धर्म-सभा, यंगमेन्स सोसायटी, आर्य युवक मण्डल, आर्यसमाज, नागरी प्रचारिणी सभा, वैदिक सन्मार्गं सोसायटी और नागरी हितैषिणी सभा। ये सब सभाएँ व संस्थाएँ भाई परमानन्द श्रीर स्वामी शंकरानन्द ग्रादि ग्रार्य प्रचारकों की प्रेरणा व प्रयत्न से स्थापित हुईथीं, ग्रीर भ्रार्यसमाज के उद्देश्यों की पूर्ति में ही तत्पर थीं। वैदिक परिषद् में प्रतिनिधि भेजनेवाली संस्थात्रों में ऊपर जिस ग्रार्यसमाज का उल्लेख किया है, वह लेडीस्मिय नामक नगर में सन् १९१६ में नागरी प्रचारिणी सभा के नाम से स्थापित हुई थी। पर वाद में (१९१६) श्री भवानीदयाल के परामर्श से उसका नाम वदलकर ग्रायंसमाज कर दिया गया था। वस्तुतः इस काल में दक्षिणी ग्रफीका में वेद धर्म सभा, हिन्दी प्रचारिणी सभा ग्रीर नागरी प्रचारिणी सभा ग्रादि विभिन्न नामों से ग्रायंसमाज का ही कार्य किया जा रहा था।

दयानन्द जन्म-शताब्दी महोत्सव तथा वैदिक परिषद् में सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के सम्बन्ध में किया गया। स्वामी शंकरानन्द, पण्डित भवानीदयाल और अन्य आर्य प्रचारकों के प्रयत्न से इस प्रदेश में आर्यसमाज के विचारों का अञ्छा प्रचार हो गया था, और अनेक आर्य संस्थाएँ भी स्थापित हो चुकी थीं। पर अभी इनका कोई केन्द्रीय संगठन नहीं था। अतः वैदिक परिषद् के अधिवेशन में पण्डित भवानीदयाल द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो गया, कि "ऋषि दयानन्द जन्म-शताब्दी पर इस सम्मेलन में पधारे हुए लोग निश्चय करते हैं, कि एक आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो तथा उसके द्वारा दक्षिणी अफीका में वैदिक धर्म का प्रचार हो।" आर्य प्रतिनिधि सभा का केन्द्रीय कार्यालय डरवन में रखने का निश्चय किया गया, और उसके प्रथम प्रधान पण्डित भवानीदयाल निर्वाचित हुए। मन्त्री के पद पर श्री मेघराज नियुक्त हुए, पर उन्होंने शीझ त्यागपत्र दे दिया। बाद में श्री सत्यदेव को मन्त्री वनाया गया, जो चिरकाल तक बड़ी योग्यता व लगन से इस पद पर कार्य करते रहे। २३ अक्टूबर, १६२७ को प्रतिनिधि सभा को सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के साथ सम्बद्ध कर दिया गया।

३ फरवरी, सन् १६२६ को डॉक्टर भगतराम सहगल दक्षिणी अफीका आये। धर्म-प्रचार के लिए वह पूर्वी अफीका आये हुए थे। उनकी धर्मपत्नी भी साथ थीं। दक्षिणी ग्रफीका प्रवारने के लिए उन्हें डरवन की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा ने निमन्त्रित किया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । डरवन पहुँचकर उन्होंने नाताल प्रान्त के विभिन्न नगरों के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। उस समय तक नाताल में श्रार्यसमाज का ग्रच्छा प्रसार हो चुका था, ग्रौर ग्रनेक ग्रार्य संस्थाएँ भी वहाँ स्थापित हो चुकी थीं। पर ये 'म्रार्यसमाज' नाम से नहीं वनी थीं। डीक्टर भगतराम जहाँ जाते, वहाँ म्रायों को इस बात के लिए प्रेरित करते कि भ्रपनी संस्था का नाम वदलकर 'श्रार्यसमाज' कर लें। उनकी प्रेरणा से अनेक नगरों की 'नागरी हितैषिणी सभा' और 'सत्य वैदिक जिज्ञास सभा' सद्श संस्थाओं ने अपने नाम वदलकर आर्यसमाज रख लिये। अनेक नगरों में डॉक्टर भगतराम ने ग्रार्यंसमाज नाम से नये संगठन भी स्थापित किये। इसमें सन्देह नहीं कि छह मास के स्वल्प काल में दक्षिणी ग्रफीका में जितने ग्रार्यंसमाज डॉक्टर भगतराम ने स्थापित किये उतने किसी ग्रन्य ने वहाँ नहीं किये। वह जहाँ भी जाते, यज्ञ ग्रौर संस्कार भी करवाते ग्रीर शुद्धि के लिए भी प्रयत्न करते। उनकी धर्मपत्नी भी विदुषी थीं। उन्होंने स्त्रियों में वैदिक धर्म का प्रचार किया और उन्हीं के प्रयत्न से २५ मई, १६२६ को दक्षिणी अफीका में प्रथम स्त्री-ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। छह मास के लगभग दक्षिणी ग्रफ्रीका में वर्म-प्रचार कर और ग्रनेक ग्रायंसमाजों की स्थापना कर डॉक्टर भगतराम सहगल ने ७ जुलाई, १६२६ को दक्षिणी अफ्रीका से इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थान कर दिया।

सन् १६२५ में दक्षिणी ग्रफीका में ग्रायं प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो गयी थी ग्रीर उस द्वारा वहाँ की ग्रायं संस्थाग्रों को एक केन्द्र में संगठित करने तथा ग्रायंसमाज के कार्यकलाप का विस्तार करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया गया था। इससे पूर्व कि इस सभा के विकास एवं कार्यकलाप का विवरण दिया जाय, यह उपयोगी होगा कि उन विद्वानों तथा संन्यासियों का उल्लेख कर दिया जाय, जो वीसवीं सदी के द्वितीय चरण में दक्षिणी ग्रफीका में वैदिक धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से सिक्रय रहे, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्न से ग्रायं प्रतिनिधि सभा ग्रपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकी थी।

प्रसिद्ध ग्रार्थ भजनोपदेशक ठाकुर प्रवीण सिंह कुछ मास दक्षिणी ग्रफीका में घर्म-प्रचारकर सन् १६२२ में भारत लौट गये थे। पाँच वर्ष पश्चात् सन् १६२७ में वह पुनः दक्षिणी ग्रफीका ग्राये, ग्रौर ग्रोवरपोर्ट की हिन्दी पाठशाला में ग्रध्यापन का कार्य करने लगे। उन्होंने कन्याग्रों को हिन्दी की शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया, ग्रौर संस्कृत पढ़ाने के लिए एक राग्नि-पाठशाला भी खोली। ग्रध्यापन के साथ-साथ वह प्रचार का कार्य भी करते रहते थे। डॉक्टर भगतराम सहगल के साथ रहकर भी उन्होंने ग्रपने भजनों द्वारा प्रचार किया। ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से भी वह ग्रवैतनिक रूप से कुछ मास तक धर्म-प्रचार में व्यापृत रहे।

वैदिक घमें तथा आर्यसमाज के लिए पण्डित भवानीदयाल द्वारा जो महत्त्वपूर्ण कार्य दक्षिणी अफ्रीका में किया गया, उसपर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। सन् १६२२ में उनकी पत्नी श्रीमती जगरानी देवी का स्वगंवास हो गया था। पण्डित जी ने पुनर्विवाह न कर घमें तथा देश की सेवा में जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। भारत जाकर उन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की, और स्वामी भवानीदयाल संन्यासी बन गये (१० एप्रिल, सन् १६२७)। दक्षिणी अफ्रीका के वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने संन्यास आश्रम में प्रवेश लिया था। संन्यासी वनकर वह १६२७ में ही सावदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभा

द्वारा घर्म-प्रचार के लिए दक्षिणी ग्रफीका भेज दिये गये, ग्रीर उन्होंने इस देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया। सन् १६२७ के पश्चात् दक्षिणी ग्रफीका में ग्रार्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुग्रा, उसमें स्वामी भवानीदयाल संन्यासी का कर्तृत्त्व ग्रत्यन्त महत्त्व का था। पर दस साल पश्चात् उनका भुकाव राजनीति की ग्रीर ग्रिविक हो गया, ग्रीर सन् १६३८ में उन्हें नाताल इण्डियन कांग्रेस का ग्रध्यक्ष चुन लिया गया।

सन् १६३१ में प्रोफेसर रलाराम एम० ए० दक्षिणी ग्रफीका ग्राये। वह श्री मोहकमचन्द वर्मन के निमन्त्रण पर वहाँ ग्राये थे, ग्रीर डरवन के ग्रार्यसमाज को उन्होंने प्रचार-कार्य का केन्द्र वनाया था। नाताल प्रान्त के ग्रतिरिक्त ट्रांसवाल ग्रीर केप कॉलोनी में भी वह प्रचारार्थ गये थे।

सन् १६३४ में श्री मेहता जैमिनी लाला मोहकमचन्द वर्मन के प्रयत्न ग्रौर प्रेरणा से दक्षिणी ग्रफीका ग्राये। मेहता जी ग्रार्यसमाज के सुयोग्य प्रचारक थे, ग्रौर विदेशों में वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने वहुत श्रम किया था। कितने ही विदेशी राज्यों में वह प्रचार-कार्य कर चुके थे। दक्षिणी ग्रफीका में उनके व्याख्यान वहुत लोक-प्रिय हुए ग्रौर वहाँ की प्रायः सभी ग्रार्य व हिन्दू संस्थाग्रों ने उन्हें व्याख्यान के लिए निमन्त्रित किया।

सन् १९३४ में ही आर्य कन्या महाविद्यालय, वड़ौदा की छात्राएँ पण्डित आनन्द-प्रिय जी की ग्रध्यक्षता में दक्षिणी ग्रफीका ग्रायीं। १४ जुलाई को जब उनका जहाज वन्दरगाह पर पहुँचा, तो जनता ने उनका घूमधाम के साथ स्वागत किया। उनके निवास, भोजन और प्रचार-यात्रा ख्रादि के आयोजन में आर्य प्रतिनिधि सभा ने पूरा सहयोग दिया। दक्षिणी अफीका के सभी प्रान्तों और बहुत-से नगरों में उनका कार्यक्रम रखा गया। संगीत और प्रवचन के साय-साथ वे व्यायाम ग्रीर प्राणायाम ग्रादि का भी प्रदर्शन करती, जिसका जनता पर वहुत प्रभाव पड़ता था। डरवन के यूरोपियन गर्ल्स हाई स्कूल में उन्हें विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया जहाँ गौरांग महिलाएँ और छात्राएँ उनके कार्यक्रम को देखकर ग्रत्यन्त प्रभावित हुईं। १० नवम्बर, १६३४ को उनके व्यायाम ग्रीर खेलों श्रादि का एक सार्वजनिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसे देखने के लिए दस हजार के लगभग नर-नारी एकत्र हुए थे। दक्षिणी ग्रफीका के विभिन्न नगरों में ये कन्याएँ जहाँ भी गयीं, संगीत ग्रौर खेलों के साथ-साथ वैदिक घर्म का प्रचार भी करती रहीं। घनुष-वाण ग्रौर वन्द्रक से निशाना मारने, लाठी और घुरे के दाँव लगाने, घुड़सवारी और सामूहिक व्यायाम करने तथा गरवा नृत्य के उनके प्रदर्शन को देखकर सब कोई चमत्कृत रह जाते थे। वड़ौदा कन्या महाविद्यालय के लिए कन्याग्रों की यह मण्डली ४,००० पींड (एक लाख रुपये के लगभग) की घनराशि एकत्र करने में भी सफल हुई। पर दक्षिणी श्रफीका में ग्रायंसमाज के कार्यकलाप को ग्रागे वढ़ाने में इससे जो सहायता मिली, उसे शब्दों में प्रकट कर सकना सम्भव नहीं है। वहाँ की जनता को भारतीय बालिकाओं को इस रूप में देखने की कल्पना भी नहीं थी। वैदिक घर्म ग्रौर ग्रार्य-संस्कृति से प्रभावित होकर नारियाँ कितनी प्रगतिशील हो सकती हैं, इसका स्पष्ट चित्र ग्रार्थ कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा की छात्रात्रों ने वहाँ प्रस्तुत कर दिया था। नवस्वर, सन् १६३४ में ये छात्राएँ अपने देश को वापिस चली गयीं।

जून, १६३७ में प्रोफेसर यशपाल धर्म-प्रचार के लिए दक्षिणी ग्रफीका श्राये। वह

योग तथा घनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन्होंने योग ग्रीर घनुर्विद्या के प्रदर्शनों द्वारा वैदिक घर्म का प्रचार किया। उनके कार्यक्रम का निर्घारण ग्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा ही किया जाता था।

सन् १६३७ में ही पण्डित ऋषिराम घर्म-प्रचार के लिए दक्षिणी ग्रफीका ग्राये। उन्हें भी लाला मोहकमचन्द वर्मन द्वारा निमन्त्रित किया गया था। ऋषिराम जी वेद, उपनिषद् और गीता के विद्वान् थे, ग्रौर ग्रंग्रेजी भाषा पर भी उनका ग्रच्छा ग्रधिकार था। थियोसोफिकल सोसायटी की ग्रोर से भी उनके व्याख्यानों का ग्रायोजन किया गया, भीर म्रंग्रेजी भाषा में दिये गये उनके व्याख्यानों का शिक्षित वर्ग पर वहुत प्रभाव पड़ा। दक्षिणी अफ्रीका में प्रचार-कार्य करते हुए पण्डित ऋषिराम ने विचार किया कि एक ऐसा ट्रस्ट इस देश में कायम कर देना चाहिए, जो अपनी ग्रामदनी से किसी-न-किसी विद्वान को व्याख्यानों के लिए निमन्त्रित करता रहे। महात्मा गांधी ग्रौर महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध में पण्डित जी का ग्रच्छा ग्रध्ययन था, ग्रौर वह इनके प्रशंसक भी थे। उन्होंने अपने प्रस्तावित ट्रस्ट का 'गांघी टैगोर लेक्चरिशप ट्रस्ट' नाम रखा, और उसके लिए घन एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया। सन् १६३७ की दक्षिणी श्रफीका की पहली यात्रा में तो वह इस सम्वन्घ में श्रधिक कार्य नहीं कर सके, पर १६४५ में जब वह दोबारा दक्षिणी ग्रफीका ग्राए, तो उन्होंने इस ट्रस्ट के लिए छह हजार पौण्ड एकत्रित कर लिये। यह व्यवस्था की गयी कि इस राशि के सूद से उन विद्वानों को मार्ग-व्यय तथा खर्च दिया जाया करे, जिन्हें कि दक्षिणी ग्रफीका में व्याख्यानों के लिए निमन्त्रित किया जाए। जून, १९४५ में दूसरी वार नाताल आकर पण्डित ऋषिराम ने म्रार्य प्रतिनिधि सभा, मार्य युवक सभा, थियोसोफिकल सोसायटी म्रादि संस्थाम्रों के तत्त्वावघान में भ्रनेक व्याख्यान दिये। नाताल प्रान्त के विविध नगरों में प्रचार कर वह ट्रांसवाल ग्रीर केप कॉलोनी गये ग्रीर उसके पश्चात् पुर्तगीज ईस्ट ग्रफीका(मोजाम्बिक) चले गये। पण्डित ऋषिराम वैदिक धर्म के उन प्रचारकों में थे, जिन्होंने ग्रफीका, यूरोप, ग्रमिरिका श्रीर पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में जाकर आर्य-संस्कृति का प्रचार किया था। दक्षिणी ग्रफ्रीका के लोग भी उनके विद्वत्तापूर्ण व्याख्यानों से वहुत प्रभावित हुए थे।

सन् १९४५ के पश्चात् भी ग्रनेक विद्वान् धर्म-प्रचार के लिए भारत से दक्षिणी ग्रफीका जाते रहे। उस देश में ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालते हुए इनका भी उल्लेख किया जायगा।

## (५) आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप की प्रगति

गत चालीस वर्षों में दक्षिणी अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप की जो प्रगति हुई है, उसमें पण्डित नरदेव वेदालंकार का कर्तृत्व अत्यन्त महत्त्व का है। वस्तुत: उन्हीं के प्रयत्न से इस देश में आर्यसमाज ने सुव्यवस्थित रूप प्राप्त किया। अतः पहले यह उपयोगी होगा कि दक्षिणी अफीका में उनके आगमन का परिचय दे दिया जाय। पण्डित नरदेव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुयोग्य स्नातक हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है, पर गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त करने के कारण हिन्दी पर भी उनका समान रूप से अधिकार है। संस्कृत के वह प्रकाण्ड पण्डित हैं, और अंग्रेजी भी वह भली-भाँति जानते हैं। सन् १९३८ में गुरुकुल से वेदालंकार परीक्षा उत्तीर्ण कर वह गुजरात गये,

श्रीर वहाँ सूरत में उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उरवन की गुजराती संस्था 'सूरत हिन्दू एजूकेशनल सोसायटी' के निमन्त्रण पर सन् १६४७ में उन्होंने दक्षिणी अफीका के लिए प्रस्थान किया, श्रीर २४ नवम्बर को वह उरवन पहुँच गये। वहाँ उन्होंने हिन्दी तथा गुजराती भाषाश्रों के अध्यापक के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। पर उनका कार्य केवल अध्यापन तक ही सीमित नहीं रहा। आर्यसमाज की विविध गतिविधियों में भी उन्होंने रिच प्रविधात की श्रीर वड़ी लगन तथा उत्साह के साथ आर्यसमाज के कार्यकलाप में भाग लेने लगे। आर्य प्रतिनिधि सभा के साहाय्य श्रीर सहयोग से उन्होंने 'हिन्दी शिक्षा संघ' की स्थापना की, श्रीर २५ वर्ष तक संघ के प्रधान रहकर उसका संचालन किया। वेद-निकेतन द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार का जो महत्त्वपूर्ण कार्य दक्षिणी अफीका में व अन्यत्र किया जा रहा है, उसके पथप्रदर्श कव संचालक पण्डित नरदेव वेदाल कार ही हैं। उन्होंने एक वैदिक पुरोहित-मण्डल भी स्थापित किया है, जिस द्वारा आर्य पुरोहितों तथा प्रचारकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत से जो अन्य विद्वान् व प्रचारक वैदिक धर्म के प्रचार के लिए दक्षिणी अफीका जाते रहे, वे अधिक समय वहाँ नहीं ठहरे, पर पण्डित नरदेव सन् १६४७ में वहाँ गये थे, और अब तक वहीं कार्य रत हैं।

वक्षिणी अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप को अनेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—वेद-प्रचार, हिन्दी भाषा का प्रचार, हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न करना तथा उनमें अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना को उत्पन्न करना, समाज-सेवा और युवकों में कार्य। इन सबपर क्रमशः प्रकाश डालना उपयोगी है।

वेद-प्रचार के लिए आर्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा समय-समय पर वेद-परिषदों का ग्रायोजन किया जाता रहा है। पहली वेद-परिषद् दयानन्द जन्म-शताब्दी के समय फरवरी, १९२५ में हुई थी। इसमें लोगों से अनुरोध किया गया था, कि वे मादक द्रव्यों का सेवन न किया करें, प्रतिदिन सन्ध्या किया करें, किसी को ग्रछूत न समकें, जात-पाँत के भेद-भाव को न मानें, मातृभाषा हिन्दी का प्रयोग किया करें ग्रीर स्त्री-शिक्षा को महत्त्व दें। निस्सन्देह, ये सब वातें वैदिक धर्म के मन्तव्यों के अनुरूप थीं। दूसरी वैदिक परिषद् नाताल प्रान्त के अन्यतम नगर लेडीस्मिथ में अक्टूबर, १६२५ में हुई थी। नाताल की प्राय: सभी ग्रार्थं संस्थायों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे, ग्रीर उन्होंने प्रतिनिधि सभा के नियमों व उपनियमों का निर्घारण किया था। तीसरी वैदिक परिषद् नाताल प्रान्त की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग में जुलाई, १६२६ में ग्रायोजित की गयी थी। इसमें एक महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव यह स्वीकार किया गया, कि एक ऐसा सम्मेलन ग्रायोजित किया जाय, जिसमें सभी हिन्दू सभाग्रों, संगठनों तथा संस्थाग्रों के प्रतिनिधि एकसाथ बैठकर हिन्दुग्रों को संगठित करने के प्रश्न पर विचार-विभर्श करें। स्वामी शंकरानन्द का यह विचार था, कि दक्षिणी ग्रफीका जैसे सुदूरदेश में बसे हुए सब हिन्दुओं को परस्पर मिलकर रहना चाहिए, ग्रीर एक संगठन में संगठित होकर ग्रपने हितों की रक्षा तथा जातीय उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिये उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में हिन्दू-महासभा की स्थापना की थी। १६२६ की वैदिक परिषद् में भी इसी विचार की पुष्टि की गयी। पर उस समय सनातन घर्म के प्रचारक पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी दक्षिणी अफीका आये हुए थे, और वहाँ वह सनातन धर्म-महामण्डल की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे। उनके प्रभाव व प्रेरणा के कारण अनेक हिन्दू संस्थाएँ आयं प्रतिनिधि सभा के साथ सहयोग करने को

उद्यत नहीं हुई, और वैदिक परिषद् के इस प्रस्ताव को कियान्वित नहीं किया जा सका। एक ग्रन्य प्रस्ताव द्वारा वैदिक परिषद् में यह निश्चय किया गया, कि ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा ग्रीर उससे सम्बद्ध संस्थाएँ ग्रपना सब कार्य हिन्दी भाषा में किया करें। इस प्रस्ताव के अनुसार सभा का सब कार्य अबतक भी हिन्दी में ही किया जाता है। चौथी वैदिक परिषद् मार्च, १९३९ में डरबन में हुई। अनेक विद्वानों ने इसमें वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति पर निबन्ध पढ़े। इसमें एक प्रस्ताव इस म्राशय का स्वीकार किया गया, कि मातृभाषा हिन्दी में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय। पाँचवीं वैदिक परिषद् का श्रायोजन शिवरात्रि के श्रुभ ग्रवसर पर फरवरी, सन् १६४२ में डरबन में किया गया। इसमें जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए, उन द्वारा स्त्रियों की शिक्षा तथा उन्हें पुरुषों के समान ग्रधिकार देने की वात पर जोर दिया गया था। जुलाई, १९४७ में छठी वैदिक परिषद् आर्य प्रतिनिधि सभा, डरबन के भवन में हुई। इस समय भारत में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे, और पाकिस्तान के निर्माण के कारण वहाँ का वातावरण ग्रत्यन्त दूषित हो गया था। एक प्रस्ताव द्वारा इस परिषद् ने भारत के हिन्दू-मुसलिम दंगों की निन्दा की। इन वैदिक परिषदों द्वारा दक्षिणी ग्रफीका के निवासियों को वैदिक धर्म की उदात्त शिक्षाग्रों से परिचय प्राप्त करने में बहुत सहायता मिली, ग्रौर वहाँ की विविध ग्रार्थ संस्थाग्रों में परस्पर सहयोग की भावना भी उत्पन्न हुई।

वैदिक परिषदों के ग्रितिरिक्त वेद-प्रचार के प्रयोजन से ग्रार्य प्रितिनिधि सभा द्वारा ग्रनेक महोत्सवों तथा सम्मेलनों का भी ग्रायोजन किया जाता रहा। शिवरात्रि के पर्व पर ऋषिबोधोत्सव मनाने की परम्परा दक्षिणी ग्रफीका में सभा द्वारा प्रारम्भ की गयी। सन् १९३२ में इस ग्रवसर पर एक ग्रार्य महासम्मेलन का भी ग्रायोजन किया गया, जिसमें ग्रायों को सन्ध्या-हवन ग्रांदि नित्यकर्म करने की प्रेरणा दी गयी, ग्रौर यह निश्चय किया गया, कि एक वेद-मन्दिर का निर्माण किया जाय।

सन् १६३३ में दयानन्द-निर्वाण-ग्रर्थ-शताव्दी ग्रजमेर में मनायी गयी थी। इस उत्सव को दक्षिणी ग्रफीका में भी धूमधाम के साथ मनाया गया (१६ से २३ ग्रक्टूबर, १६३३)। स्वामी भवानीदयाल जी ने इसकी ग्रध्यक्षता की थी। इस ग्रवसर पर एक हिन्दू परिषद् का भी ग्रायोजन किया गया था। दक्षिणी ग्रफीका के सव हिन्दुग्रों को संगठित होकर परस्पर सहयोग से काम करना चाहिए, इसी विचार को लेकर यह परिषद् निर्वाण-ग्रध-शताब्दी के ग्रवसर पर ग्रायोजित की गयी थी। इसमें ५० हिन्दू संस्थाग्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, ग्रीर एक प्रस्ताव इस ग्राशय का स्वीकृत किया गया था कि हिन्दू महासभा में नवजीवन का संचार किया जाय, ताकि उस द्वारा हिन्दुग्रों के सव वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न किया जा सके।

वेद-प्रचार को दृष्टि में रखकर ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा द्वारा एक पुरोहित-सम्मेलन का ग्रायोजन जुलाई, १६४४ में किया गया। इस समय तक दक्षिणी ग्रफीका में विवाह ग्रादि संस्कारों को वैदिक विधि से सम्पादित करने का रिवाज वहुत बढ़ गया था। पर इन संस्कारों की कोई ऐसी सुस्पष्ट विधि नहीं थी, जिसका ग्रविकल रूप से ग्रनुसरण किया जाता हो। महिषकृत संस्कार विधि में संस्कारों की जिस विधि का प्रतिपादन किया गया है, पुरोहित लोग उसमें कुछ घटा-वढ़ा दिया करते थे। पुरोहित-सम्मेलन इसी प्रयोजन से किया गया था, कि इस ग्रव्यवस्था को दूर कर संस्कारों की एक सुनिश्चित विधि निर्घारित

कर दी जाय। पण्डित ग्रवघितहारी ने इस सम्मेलन की ग्रध्यक्षता की, पर वैदिक संस्कारों को सुनिश्चित रूप से निर्धारित कराने में पण्डित सुधीर कुमार विद्यालंकार का कर्तृत्व विशेप रूप से महत्त्वपूर्ण था। सुबीर कुमार जी गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक थे, ग्रीर जोहानीसवर्ग में ग्रध्यापन-कार्य के लिए रह रहे थे। उन्हीं के पथ-प्रदर्शन में इस पुरोहित-सम्मेलन के निर्णय हुए। विशद रूप से विविध संस्कारों की विधि सुनिर्धारित कर देने के ग्रतिरिक्त पुरोहितों की पोशाक भी सम्मेलन द्वारा निश्चित कर दी गयी।

नवम्बर, १६४५ में आर्य प्रतिनिधि सभा का एक आवश्यक महाधिवेशन हुआ, जिसमें सभा से सम्बद्ध संस्थाओं तथा आर्यसमाजों के साप्ताहिक सत्संगों के लिए सामान्य क्रम निर्घारित किया गया, और साथ ही हिन्दी की शिक्षा के लिए आठवीं कक्षा तक की पाठ-विधि तय की गयी।

धर्म-प्रचार के लिए केवल उपदेशों और व्याख्यानों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। साहित्य उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 'वेद निकेतन' की स्थापना की गयी। इस संस्था का कार्य वैदिक धर्म के सम्वन्ध में पुस्तकें तैयार कराना ग्रीर उन्हें प्रकाशित करना है। पण्डित नरदेव वेदालंकार, जो नवम्बर, १६४७ में दक्षिणी स्रफीका स्ना गये थे, ने हिन्दी स्नौर अंग्रेजी में वहत-सी पुस्तकों वैदिक घर्म के विविध सिद्धान्तों व मान्यताओं के सम्वन्ध में लिखीं, जिन्हें 'वेद निकेतन' द्वारा प्रकाशित किया गया। ये पुस्तिकाएँ प्रधानतया अंग्रेजी भाषा में हैं, जिन्हें पढ़कर इस देश के सुशिक्षित व्यक्ति वैदिक वर्म और आर्यसमाज के सम्बन्य में समुचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठकों पर साहित्य का प्रभाव स्थायी होता है, और यह प्रचार का सशक्त साधन है। पण्डित नरदेव ने जिन विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से कतिपय निम्नलिखित हैं-गायत्री मन्त्र, कर्मयोग, महर्षि दयानन्द सरस्वती, योग और प्राणायाम, ग्राध्यात्मिक जीवन, दैनिक प्रार्थना, ग्रार्यसमाज के उद्देश्य ग्रीर कार्यकलाप, विवाह का भादर्श, वैदिक दर्शन ग्रीर धर्म की भावना ग्रादि। 'वेद निकेतन' द्वारा प्रकाशित इन पुस्तिकाओं का केवल दक्षिणी अफीका में ही नहीं, अपित पूर्वी श्रफीका, न्यूजीलैण्ड श्रौर इंगलैण्ड में भी खूब प्रचार हुश्रा है। उनकी हजारों प्रतियाँ - निकेतन द्वारा मुक्त भी वितरित की गयी हैं। इन पुस्तिकाओं द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में जो सहायता मिली है, उसकी कल्पना सहज में की जा सकती है। युवकों को वैदिक धर्म की शिक्षा देने के लिए 'वेद निकेतन' द्वारा धर्मशिक्षा की अनेक परीक्षाओं की भी व्यवस्था की जाती है। ये परीक्षाएँ घर्मप्रथमा, घर्मप्रवेश, धर्मप्रकाश, घर्मप्रवीण श्रीर धर्मप्रभाकर हैं। इनका पाठ्यक्रम 'वेद निकेतन' द्वारा तैयार किया गया है, ग्रीर इनके लिए पुस्तकों पण्डित नरदेव वेदालंकार ने लिखी हैं। घर्मशिक्षा की ये परीक्षाएँ साल में दो बार ली जाती हैं, श्रीर इनके परीक्षा-केन्द्र दक्षिणी अफ्रीका के श्रतिरिक्त फीजी, मारोशस, र्होडेशिया और अन्य भी कई देशों में विद्यमान हैं। युवक ग्रन्छी वड़ी संख्या में इन परीक्षाओं में बैठते हैं, श्रीर इनके पाठ्यक्रम के श्रनुसार पढ़ाई कर बैदिक धर्म के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं।

दक्षिणी अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा ने जेलों तथा अस्पतालों में भी धर्म-प्रचार के कार्य पर ध्यान दिया है। जेल में वन्द कैंदियों को किश्चियन मिशनरी धर्मोपदेश दिया करते थे। सभा ने सरकार से अनुरोध किया कि नाताल प्रान्त के जेलखानों में जो भारतीय कैंदी रह रहे हैं, रिववार के दिन उन्हें धर्मोपदेश देने की सुविधा सभा के प्रचारकों को दी जाय। सरकार ने यह स्वीकार कर लिया। हिन्दुओं में आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था है, जिसे यह सुविधा दी गयी है। श्री सत्यदेव, पण्डित जगमोहन और पण्डित रामसुन्दर पाठक आदि आर्य विद्वान् जेलों में जाकर प्रवचन करने लगे, जिसका कैंदियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार अस्पतालों में रोगियों के पास जाकर उन्हें सान्त्वना देने तथा उनके रोगमुक्त होने के लिए प्रार्थना करने के कार्य की दिशा में भी सभा द्वारा प्रयत्न किया गया। इस समय पण्डित आर० एम० सिंह, पण्डित एस० ए० नायडू, पण्डित बनवारी महाराज, पण्डित बी० भूखन और पण्डित रामदत्त जी इस कार्य को सुचार रूप से निभा रहे हैं।

हिन्दी भाषा का प्रचार दक्षिणी अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंग है। संस्कृति ग्रौर भाषा का घनिष्ठ सम्बन्घ होता है। ग्रपनी भाषा की रक्षा करके ही कोई जाति या देश ग्रपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है। सुदूर दक्षिणी ग्रफीका में जो भारतीय वसे हुए थे, उनमें वहुसंख्यकों की मातृभाषा हिन्दी थी। पर ग्रंग्रेजी ग्रौर डच के सरकारी भाषाएँ होने के कारण हिन्दी सर्वथा उपेक्षित थी। इस दशा में हिन्दी के प्रचार के लिए सर्वप्रथम प्रयास स्वामी शंकरानन्द द्वारा किया गया था, ग्रौर उनकी प्रेरणा से दक्षिणी ग्रफीका में ग्रनेक हिन्दी पाठशालाएँ कायम हुई थीं। बाद में पण्डित भवानीदयाल ने हिन्दी-प्रचार के लिए ग्रनथक परिश्रम किया। उन्होंने स्थान-स्थान पर हिन्दी के लिए व्याख्यान दिये, ग्रौर ग्रनेक हिन्दी प्रचारिणी सभाग्रों की स्थापना की । एक हिन्दी ग्राश्रम भी उन द्वारा स्थापित किया गयाँ। सन् १९१६ में जनके प्रयत्न से लेडीस्मिथ नगर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुमा। म्रगले वर्ष १९१७ में भी एक हिन्दी सम्मेलन पीटर मेरित्सवर्ग में किया गया, जिस द्वारा जनता में हिन्दी के लिए प्रेम तथा उत्साह उत्पन्न होने में वहुत सहायता मिली। हिन्दी के लिए किये गये इन सब प्रयासों को ग्रायंसमाज का पूर्ण सहयोग व समर्थन प्राप्त था। सन् १६२५ में मार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हो जाने के पश्चात् मार्यसमाज की शक्ति हिन्दी के प्रचार के लिए और भी ग्रधिक प्रयुक्त होने लगी। इस सभा द्वारा जो भी परिषदें, सम्मेलन व उत्सव ग्रायोजित किये गये, प्रायः सवमें हिन्दी के सम्वन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत हुए, ग्रीर सभा ने निश्चय किया कि उसका सव कार्य हिन्दी भाषा में ही किया जाया करे। उसने अपने साथ सम्बद्ध सभी समाजों तथा संस्थाओं से भी अपना सब कार्य हिन्दी में ही करने का आग्रह किया। दक्षिणी अफ्रीका में जो हिन्दी पाठशालाएँ हैं, उनमें बहुसंख्यक ऐसी हैं जिनका संचालन ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, सन् १६४५ में सभा ने हिन्दी पाठ-शालाओं के लिए पाठविधि का भी निर्घारण कर दिया था, ताकि इन सब शिक्षण-संस्थाओं में हिन्दी की एकसमान पढ़ाई हो सके। सन् १९४७ में पण्डित नरदेव वेदालंकार के दक्षिणी ग्रफीका ग्रा जाने के पश्चात् उस देश में हिन्दी-प्रचार के कार्य में बहुत उन्नित हुई। पण्डितजी के परामर्श के अनुसार आर्थ प्रतिनिधि सभा ने एप्रिल, १६४८ में एक हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ग्रायोजन किया, जिसमें हिन्दी की शिक्षा तथा प्रचार में संलग्न सभी संस्थायों को निमन्त्रित किया गया। सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हिन्दी के प्रचार के लिए 'हिन्दी शिक्षा संघ, नाताल' के नाम से एक नयी संस्था की स्थापना की गयी, जिसमें मतमतान्तरों के भेदभाव की उपेक्षा कर सबका सहयोग प्राप्त किया गया। सम्मेलन में संघ के सम्बन्ध में निम्नलिखित वातें स्वीकृत की गयीं—(१) नाताल की सब हिन्दी पाठशालाग्रों को संघ में सिम्मलित किया जाय, (२) सब हिन्दी पाठशालाग्रों में एक सदृश पाठ्यक्रम हो, ग्रौर सबमें एक सदृश ही परीक्षाएँ दिलायी जायें, (३) हिन्दी भाषा की शिक्षा के साथ-साथ भारत का इतिहास, भूगोल, धर्मशिक्षा तथा सामान्य गणित की शिक्षा की व्यवस्था भी हिन्दी के माध्यम से इन पाठ-शालाग्रों में की जाय। संघ के ग्रध्यक्ष पण्डित न रदेव नियुक्त हुए, ग्रौर मन्त्री श्री सुखराज छोटई तथा श्री पे० बी० जे० महाराज। श्री छोटई ग्रायं प्रतिनिधि सभा के भी सहायक मन्त्री थे। वस्तुतः, हिन्दी-प्रचार का सब काम प्रधानतया ग्रायंसमाज द्वारा ही किया गया, यद्यपि उसके लिए एक पृथक् संघ स्थापित कर दिया गया था, क्योंकि इससे सब वर्गों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता था। हिन्दी की शिक्षा को सुदृढ़ नींव पर स्थापित करने के प्रयोजन से डरबन तथा पीटर मेरित्सवर्ग में 'राष्ट्रभाषा ग्रध्यापन मन्दिर' भी खोले गये, जिनमें हिन्दी के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गयी। हिन्दी के लिए जो कार्य दिक्षणी ग्रफीका में ग्रायंसमाज द्वारा किया गया है, उसपर इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में भी प्रकाश डाला गया है।

हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न करने तथा उनमें अपने धर्म व संस्कृति के प्रति आस्था एवं गौरव की भावना को प्रादुर्भूत करने में भी दक्षिणी ग्रफीका की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा अनेकविध कार्य किये गये हैं। त्यौहार और धार्मिक उत्सव भी संस्कृति के महत्त्व-पूर्ण अंग होते हैं। दक्षिणी अफीका में वसे हुए हिन्दू अपने त्यौहारों और घार्मिक उत्सवों को भूल गये थे। होली के सिवा कोई अन्य हिन्दू त्यौहार वे नहीं मनाते थे। वे दीपावली तक नहीं मनाते थे। मुहर्रम के अवसर पर वे भी ताजिया निकाला करते थे। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, स्वामी शंकरानन्द ने दीपावली मनाने की परम्परा का पुनः प्रारम्भ कराया श्रौर रामरथ निकालने की नयी परम्परा शुरू की, ताकि हिन्दू मुहर्रम में ताजिये न निकाला करें। आर्यसमाज के प्रयत्न से रामनवमी और कृष्णजन्माष्टमी के त्यौहार भी हिन्दुयों ने मनाने प्रारम्भ किये थौर यार्य प्रतिनिधि सभा की थोर से शिव-रात्रि (ऋषिबोघोत्सव) का त्यौहार भी मनाया जाने लगा। ग्रार्थसमाज ने १५ ग्रगस्त (भारत के स्वाधीनता-दिवस) को भी एक त्यौहार के रूप में मनाने की परिपाटी मुरू की है, जिसमें अन्य मतों के भारतीय भी सम्मिलित होते हैं। विवाह, मुण्डन भ्रादि संस्कारों को हिन्दू लोग वैदिक रीति से करने लगें, इसके लिए भी आर्य प्रतिनिधि सभा ने समुचित प्रयत्न किया है। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए दक्षिणी अफीका में जो कार्य भ्रार्यसमाज द्वारा किया गया है, उसके सम्बन्घ में श्री सी० एफ० एण्ड्रचूज के निम्नलिखित वाक्य उद्धरण के योग्य हैं---'विदेशों में प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए आर्यसमाज जो कुछ कर रहा है, उससे मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आर्यसमाज ही एक ऐसी संस्था है, जो मात्भूमि या भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी श्रीर पुरातन श्राय संस्कृति की रक्षा का विशेष ध्यान रखती है। "भारत के जो समाज प्रवासी भारतीयों की सेवा कर सकते हैं, उनमें ब्रार्यसमाज से बढ़कर शक्तिशाली ब्रीर उत्साही दूसरा कोई नहीं है।"

युवक वर्ग को धर्म और आयें संस्कृति की ओर आकृष्ट करने के सम्बन्ध में जो कार्य दक्षिणी अफ़ीका में आर्यसमाज ने किया है, वह भी अत्यन्त महत्त्व का है। इसी प्रयोजन से वहाँ श्रार्य युवक सभाशों की स्थापना की गयी। युवकों में कार्य का प्रारम्भभी स्वामी शंकरानन्द द्वारा किया गया था, श्रीर उन्होंने उन्हें सन्ध्या-हवन करना सिखाया था। उन द्वारा हिन्दू युवकों में जो जागृति उत्पन्न की गयी थी, उससे प्रभावित होकर एप्रिल, १६१२ में श्री सत्यदेव, जो नाताल के एक उत्साही व कर्मठ युवक थे, ने 'श्रार्य वाल मित्रमण्डल' की स्थापना की जिसका नाम बाद में स्वामी शंकरानन्द के परामर्श से 'श्रार्य युवक सभा' कर दिया गया। इस सभा ने बहुत उन्नित की। पण्डित ईश्वरदत्त विद्यालंकार इसी सभा से निमन्त्रण प्राप्त कर नाताल में धर्म-प्रचार के लिए श्राये थे। बाद में युवकों की ग्रन्य भी ग्रनेक सभाएँ व संगठन दक्षिणी ग्रफ्रीका के विविध नगरों में कायम हुए, जिसमें युवक ग्रार्यसमाज (स्थापना-वर्ष १६३२) क्लेरवुड, ग्रार्य युवक मण्डल सीकाउलेक (१६२६), ग्रीर श्रार्य नवयुवक सभा रेइसतीर्प, वैदिक युवक सभा वित्रोफ्रोण्टीन (१६४३) उल्लेखनीय हैं। युवकों की ये सभाएँ ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध हैं, ग्रीर युवक वर्ग में वैदिक धर्म के लिए उत्साह उत्पन्न करने में तत्पर हैं। इन द्वारा युवकों को हवन-सन्ध्या का ग्रनुष्ठान करने तथा सदाचारमय जीवन विताने के लिए ग्रेरित किया जाता है।

समाज-सेवा के भी अनेकविध कार्य दक्षिणी अफ्रीका में आर्य प्रतिनिधि सभा तथा उससे सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा किये गये हैं। ऐसा एक महत्त्वपूर्ण कार्य डरवन में 'श्रार्य श्रनाथाश्रम' की स्थापना व संचालन है । इसे डरबन की ग्रार्य युवक सभा ने स्थापित किया था। भूमि ग्रौर भवन कय कर इस ग्राश्रम का निर्माण किया गया, ग्रौर १ मई, सन् १९२१ को पण्डित भवानीदयाल ने इसका उद्घाटन किया। श्रनाथाश्रम खोलने का विचार ग्रार्य युवक सभा के श्रध्यक्ष श्री सत्यदेव के मन में उत्पन्त हुग्रा था, ग्रीर उन्होंने असहाय व ग्रनाथ व्यक्तियों के निवास व निर्वाह के लिए इसे स्थापित किया था। प्रारम्भ में इस ग्राश्रम में केवल प्रौढ़ ग्रसहाय व्यक्तियों को ही लिया जाता था, पर घीरे-घीरे इसके साधनों में वृद्धि होने लगी, जनता का विश्वास जमने लगा श्रौर सरकार द्वारा भी इसे सहायता दी जाने लगी। परिणाम यह हुआ, कि अनाथ बच्चे भी इसमें प्रविष्ट किये जाने लगे। शीघ्र ही, इस ग्राश्रम ने वहुत उन्नति कर ली, ग्रौर दक्षिणी ग्रफ्रीका के प्रायः सभी प्रदेशों से ग्रनाथ बच्चे इसमें शेजे जाने लगे। ग्रनाथों की संख्या वढ़ने के साथ-साथ मकानों की माँग भी बढ़ती गयी, ग्रौर जनता की सहायता से ग्राश्रम के कलेवर में निरन्तर वृद्धि होती गयी। उसके लिए ग्रावश्यक भूमि ग्रौर भवन ऋय करके तथा किराये पर लेकर प्राप्त कर लिये गये, ग्रीर ग्रनाथ बच्चों तथा ग्रसहाय वृद्धों के निवास की व्यवस्था पृथक् रूप से कर दी गयी।

ग्राश्रम की व्यवस्था ग्रायं युवक सभा डरबन की एक उपसमिति के ग्रघीन है। वहाँ रहनेवाले बच्चों तथा प्रौढ़ों को दिन में तीन बार भोजन दिया जाता है, ग्रौर वस्त्र तथा ग्रौषिव भी ग्राश्रम की ग्रोर से ही दी जाती है। बच्चों की शिक्षा की भी वहाँ व्यवस्था है। पढ़ने-लिखने के साथ-साथ उन्हें काम-धन्धों की भी शिक्षा दी जाती है। ग्रठारह साल की ग्रायु तक वे ग्राश्रम में रहते हैं, ग्रौर बाद में किसी काम-धन्धे या नौकरी में लग जाते हैं, जिसके लिए ग्राश्रम भी उनकी सहायता करता है। ग्रनाथ बालिकाग्रों के विवाह की व्यवस्था भी ग्राश्रम द्वारा की जाती है। ग्रनाथाश्रम में प्रवेश के लिए धर्म, जाति, नस्ल ग्रादि का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, एशियन, ग्रफीकन,

सव उसमें प्रवेश पा सकते हैं। सन् १९७५ में इस ग्राश्रम में ग्रनाथ वच्चों की संख्या द७ थी, ग्रार ग्रसहाय वृद्धों की १३४। वृद्धावस्था में वहुत-से स्त्री-पुरुष ग्रसहाय हो जाते हैं, वे स्वयं काम करने में समर्थ नहीं रहते ग्रीर ग्रपनी सन्तान के परिवारों में रह सकना भी उनके लिए सम्भव नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों के निवास, भोजन, चिकित्सा तथा देखभाल की डरवन के ग्रनाथाश्रम में समुचित व्यवस्था है। उनमें कितपय ऐसे भी हैं, जो ग्रपना सव खर्च या खर्च का कुछ ग्रंग ग्राश्रम को प्रदान करते हैं। ग्रार्य ग्रनाथाश्रम कितनी वड़ी संस्था के रूप में विकसित हो गया है, इसका ग्रनुमान इसी वात से किया जा सकता है, कि सन् १९७५ में उसमें ५८ कर्मचारी कार्य कर रहे थे।

हिन्दू जाति से जात-पाँत तथा ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए भी दक्षिणी ग्रफीका में ग्रायंसमाज ने प्रशंसनीय कार्य किया है। उसके प्रचार का यह परिणाम हुग्रा है, कि वहाँ ग्रव जात-पाँत तोड़कर विवाह होने लग गये हैं, ग्रौर खानपान के विषय में जाति या छूत-ग्रछूत का कोई विचार नहीं किया जाता। मद्य-सेवन के विरुद्ध प्रचार कर तथा स्त्री-शिक्षा पर ग्रत्यिक वल देकर भी ग्रायंसमाज ने वहाँ सामाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

जिस ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हों ग्रीर दर्जनों संस्थाएँ जिसके साथ सम्बद्ध हों, उसके लिए एक केन्द्रीय कार्यालय तथा भवन की ग्रावश्यकता शुरू (सन् १६२५) से ही ग्रनुभव की जा रही थी। इसीलिये १ एप्रिल, सन् १६३६ को डरवन की कार्लाइल स्ट्रीट में दो हजार पौण्ड(तीस हजार रुपये के लगभग) से एक भूमिखण्ड सभा के लिए ऋय किया गया, और वहाँ वेद-मन्दिर के निर्माण की योजना वनायी गयी। भूमिखण्ड को ऋय करने के लिए कुछ घनराशि सभा को ऋण लेनी पड़ी थी, ग्रतः उसपर ग्रच्छा विशाल भवन ग्रभी नहीं वनाया जा सकता था। काम चलाने के लिए ग्रस्थायी रूप से एक भवन का निर्माण कर लिया गया। ४ फरवरी, सन् १६४३ को भवन-प्रवेश-यज्ञ का भी अनुष्ठान सम्पन्न कर लिया गया, पर वेद-मन्दिर के निर्माण के लिए तैयारी को जारी रखा गया। अनेक आर्य सज्जनों ने इसके लिए धन एकत्र करने में अनुपम उत्साह प्रदर्शित किया, जिनमें श्री एस० एल० सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह कई वर्षों से श्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, ग्रीर उन्होंने वेद-मन्दिर की योजना को ऋियान्वित करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी। दान में घन एकत्र करने के ग्रतिरिक्त विना सूद के ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न भी किया गया। इस प्रकार आर्य नर-नारियों के सम्मिलित पुरुषार्थ से सन् १९७५ तक वेद-मन्दिर का शानदार भवन वनकर तैयार हो गया था, और आचार्य कृष्ण (स्वामी दीक्षानन्द) द्वारा एक यज्ञ के साथ उसका उद्घाटन भी कर दिया गया था। वेद-मन्दिर एक ग्रत्यन्त विशाल, भव्य तथा शानदार इमारत है। सभा-कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान के ग्रतिरिक्त उसमें ग्रनेक फ्लैट भी हैं, जिनसे भरपूर किराया भी प्राप्त होता है।

दक्षिणी ग्रफीका की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा एक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित संस्था है, जिसके साथ सन् १९७५ में ३६ सभाएँ, ग्रार्यसमाज एवं संस्थाएँ सम्बद्ध थीं। इन सबको प्रतिनिधि सभा के ग्रधिवेशन में सात-सात प्रतिनिधि भेजने का ग्रधिकार है। ग्रार्थ-समाज के सब प्रचारक व पुरोहित तथा दानी (जिन्होंने सभा को १५००७० या ग्रधिक दान में दिये हों) प्रतिनिधि सभा के ग्राजीवन सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सभा की ग्रन्त-रंग सभा के छह पदाधिकारी तथा दस सदस्य सभा द्वारा चुने जाते हैं, ग्रौर उससे सम्बद्ध सब संस्थाग्रों के तीन-तीन प्रतिनिधि उसमें लिये जाते हैं।

सन् १६५० में ग्रार्य प्रतिनिधि सभा को स्थापित हुए २५ वर्ष पूरे हो गये थे।
ग्रतः फरवरी, सन् १६५० में उसकी रजत-जयन्ती बड़े समारोह के साथ मनायी गयी।
सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के मन्त्री पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय इसी के लिए
भारत से दक्षिणी ग्रफीका ग्राये थे। उनके सत्संग तथा व्याख्यानों से दक्षिणी ग्रफीका के
ग्रायों में ग्रनुपम उत्साह का संचार हुग्रा। पण्डित गंगाप्रसाद जी प्रसिद्ध वैदिक विद्वान्
थे, ग्रौर उन्होंने वेद तथा दर्शन-सम्बन्धी ग्रनेक ग्रन्थ हिन्दी ग्रौर ग्रंग्रेजी में लिखे थे। रजत
जयन्ती का प्रारम्भ महायज्ञ के साथ हुग्रा, ग्रौर उसमें ग्रनेक सम्मेलनों तथा व्याख्यानों
का ग्रायोजन किया गया।

सन् १६७३ में सार्वदेशिक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में तेरहवाँ सार्व-भौम आर्य महासम्मेलन मारीशस में आयोजित हुआ था। दक्षिणी श्रफीका की आर्थ-प्रतिनिधि सभा की स्रोर से जो मण्डली इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मारीशस गयी थी, उसकी सदस्य-संख्या एक सौ थी, श्रीर उसका नेतृत्व सभा के प्रधान श्री सुखराज छोटई ने किया था। सन् १६७५ में दिल्ली में ग्रायोजित ग्रार्यसमाज-स्थापना-शताव्दी-समारोह तथा सन् १६८० के लण्डन में हुए सार्वभौम ग्रार्य महासम्मेलन में भी दक्षिणी अफ़ीका की आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि अच्छी वड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। सन् १६७५ में भार्य प्रतिनिधि सभा की सुवर्ण जयन्ती वड़ी धूमधाम के साथ डरवन में मनायी गयी। इसके लिए भारत से ग्राचार्य वैद्यनाथ शास्त्री ग्रीर ग्राचार्य कृष्ण को विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया था। सुवर्ण जयन्ती महोत्सव का प्रारम्भ ५ अक्टूवर को यजुर्वेद पारायण महायज्ञ के साथ हुआ। ग्राचार्य कृष्ण इसके ब्रह्मा थे। इसी ग्रवसर पर वेद-मन्दिर का भी उद्घाटन किया गया। दोपहर बाद नगर-कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों नर-नारियों के ग्रतिरिक्त दक्षिणी ग्रफीका के २५ हिन्दी विद्यालयों के छात्रों ने भी भाग लिया। यह पहला ग्रवसर था, जविक डरवन में इतना विशाल ग्रौर शानदार जुलूस निकला था। जयन्ती-समारोह की सार्वजनिक सभाश्री सुखराज छोटई की ग्रध्यक्षता में हुई, ग्रौर उसमें सबसे पहले ग्राचार्य वैद्यनाथ शास्त्री का भाषण हुगा। अनेक विद्वानों के व्याख्यानों के अतिरिक्त संगीत, नाट्य आदि के कतिपय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी जयन्ती-समारोह में स्थान दिया गया था। इस अवसर पर एक हजार के लगभग व्यक्तियों ने यज्ञोपवीत घारण किया था, ग्रौर पन्द्रह पुरोहितों को पौरोहित्य की दीक्षा दी गयी थी।

इसमें सन्देह नहीं कि बीसवीं सदी के प्रथम दशक में दक्षिणी अफ्रीका में आर्य-समाज के जिस बीज को वोया गया था, वह अब एक अच्छे वड़े वृक्ष का रूप प्राप्त कर चुका है, जिसकी शाखाएँ उस देश में सर्वत्र फैली हुई हैं। दक्षिणी अफ्रीका में आर्यसमाज मुख्यत्या नाताल प्रान्त में केन्द्रित है। डरबन इसी प्रान्त का मुख्य नगर है। नाताल की राजधानी पीटर मेरित्सबर्ग और डरबन दोनों में ही आर्यसमाज का अच्छा काम है। पर एक अन्य प्रान्त ट्रांसवाल में भी अनेक संस्थाएँ विद्यमान हैं, और उन द्वारा भी अनेक विद्वानों को वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बुलाया जाता रहा है। ट्रांसवाल में गुजराती लोग अच्छी वड़ी संख्या में वसे हुए हैं, ग्रीर उनपर ग्रार्यसमाज का ग्रच्छा प्रभाव है। उनके निमन्त्रण पर जो विद्वान् भारत से ट्रांसवाल ग्राए, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। पण्डित हरिशंकर विद्यार्थी गुजरात से ट्रांसवाल ग्राये थे। भारत में वह ग्रार्य प्रतिनिधि सभा वम्वई के साप्ताहिक पत्र 'ग्रार्यप्रकाश' के सम्पादक रह चुके थे। उन्होंने ट्रांसवाल के गुजराती लोगों में ग्रार्यसमाज का प्रचार किया, ग्रीर बाद में वह ग्रफीका के ग्रन्य प्रदेश रहोडेशिया भी गये। पण्डित सुधीरकुमार विद्यालंकार का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। उनका कार्यक्षेत्र भी प्रधानतया ट्रांसवाल ही था। पण्डित हरिश्चन्द्र ग्रार्य को सूपा (गुजरात) के गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए उनके पिता, जो ट्रांसवाल के निवासी थे, ने भेजा था। ट्रांसवाल लौटकर उन्होंने हिन्दी के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया, ग्रीर वहाँ के राष्ट्रभाषा विद्या-मन्दिर का संचालन किया। इसी प्रकार पण्डित ग्ररुणकुमार विद्यालंकार ग्रीर श्री विनयचन्द पटेल ने भी ट्रांसवाल में ग्रार्य-समाज के कार्यकलाप को ग्रागे वढ़ाने में ग्रच्छा योगदान दिया।

## (६) दक्षिणी ग्रफीका की प्रमुख ग्रायं संस्थाएँ

श्रायं प्रतिनिधि सभा के साथ ३६ के लगभग जो सभाएँ, समाज व संस्थाएँ सम्बद्ध हैं, उन सवका इस 'इतिहास' में परिचय दे सकना सम्भव नहीं है। उनमें डरवन की ग्रार्थ युवक सभा के सम्बन्ध में पिछले प्रकरण में लिखा जा चुका है। नाताल प्रान्त की ब्रार्य संस्थायों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। डरवन के साथ लगी हुई क्लेरवुड वस्ती है, जिसमें कई हजार भारतीय बसे हुए हैं। उनमें वैदिक धर्म के प्रचार के प्रयोजन से श्री ग्रार० वी० भूषण ने एप्रिल, १९३४ में युवक ग्रार्यसमाज की स्थापना की थी। इस समाज द्वारा न केवल साप्ताहिक सत्संग ही किये जाते हैं, ग्रपितु ग्रार्य त्यौहार तथा उत्सव भी मनाये जाते हैं। प्रचार के लिए समाज का संगीत-दल तथा भजन-मण्डली भी है। हिन्दी शिक्षा की भी व्यवस्था समाज द्वारा की गयी है, और उस द्वारा एक व्यायाम-शाला का भी संचालन किया जाता रहा है। डरवन में ग्रार्य स्त्री-समाज की स्थापना एप्रिल, १९४२ में हुई थी, ग्रीर इसकी स्थापना में दक्षिणी ग्रफीका के कर्मठ ग्राय नेता श्री एस० एल० सिह की धर्मपत्नी का विशेष कर्तृत्व था। सत्संग ग्रादि कार्यों के ग्रति-रिक्त इस समाज द्वारा दीपावली के अवसर पर अनाथों को भोजन तथा कपड़े भी बाँटे जाते हैं, और आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक सहयोग प्रदान किया जाता है। इन संस्थायों के ग्रतिरिक्त डरवन में श्रार्थसमाज, ग्रार्थ युवक मण्डल, ग्रार्थ संगीत मण्डल और आर्य भजन मण्डल नाम की ग्रन्य आर्य संस्थाएँ भी विद्यमान हैं, जो श्रार्यं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध हैं। संगीत जहाँ संस्कृति का महत्त्वपूर्णं श्रंग होता है, वहाँ प्रचार का भी वह सशक्त साधन है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर श्री पी० एच० नरसिंह और श्री जे॰ रामलखन श्रादि आर्य सज्जनों ने सन् १६३० में डरबन में ग्रार्थ संगीत मण्डल की स्थापना की थी। इससे पहले दक्षिणी ग्रफीका में भारतीय संगीत सर्वथा उपेक्षित था, श्रौर वहाँ के भारतीय भी पाश्चात्य संगीत को श्रपनाने लग गये थे। ग्रार्यं संगीत-मण्डल के प्रयत्न से इस देश में भारतीय गान-विद्या का व्यापक रूप से प्रचार हुआ, और वहाँ के अन्य नगरों में भी आर्य संगीत मण्डल स्थापित हुए। नाताल ग्रादि में ग्रायोजित घामिक उत्सवों तथा त्यौहारों में ये मण्डल उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, ग्रौर इनसे प्रचार-कार्य में भी सहायता मिलती है।

नाताल प्रान्त की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग में दस हजार से भी श्रधिक भारतीयों का निवास है। यहाँ भी ग्रनेक ग्रार्य-संस्थाएँ विद्यमान हैं जिनमें 'वेदघर्म सभा' प्रघान है। दक्षिणी श्रफीका का सर्वप्रथम श्रार्यसमाज सन् १६०८ में पीटर मेरित्सवर्ग में स्थापित हुम्रा था। स्वामी शंकरानन्द जब प्रचार करते हुए इस नगर में श्राए, तो हिन्दू संगठन की दृष्टि से उन्होंने इसका नाम वदलकर वेदधर्म-सभा रख दिया था। यह सभा श्रार्यसमाज के कार्यकलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रही है, श्रीर इस द्वारा श्रार्य ग्रनाथाश्रम तथा हिन्दीं प्रचारिणी सभा की स्थापना की गयी थी। सन् १६२६ में डॉक्टर भगतराम सहगल दक्षिणी ग्रफीका में धर्म-प्रचार के लिए ग्राए थे। उन्होंने बहुत-सी ग्रार्य संस्थाग्रों का नाम बदलकर उन्हें ग्रार्यसमाज नाम दे दिया था। उनकी इच्छा थी, कि वेदधर्म-सभा का नाम भी ग्रार्यसमाज कर दिया जाय, पर उसके सदस्य इससे सह-मत नहीं हुए। इसपर डॉक्टर सहगल के प्रयत्न से श्री एफ० सत्यपाल के घर पर आर्य-समाज पीटर मेरित्सवर्ग की स्थापना की गयी, पर इसकी पृथक् सत्ता देर तक कायम नहीं रही। सन् १६४१ में यह वेदधर्म-सभा में विलीन हो गयी। यही गति एक अन्य भ्रार्य संस्था की भी हुई, जो 'सत्यवर्द्धक सभा' नाम से पीटर मेरित्सवर्ग में विद्यमान थी। नाम का भेद होते हुए भी वेद धर्म सभा सव दृष्टि से ग्रार्यसमाज ही है। उसमें साप्ताहिक सत्संग होता है, उस द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया जाता है, श्रौर वह एक हिन्दी पाठशाला भी चला रही है। इस पाठशाला की उन्नित में पण्डित जगमोहन का महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व था। वैदिक धर्म का उच्च ग्रध्ययन करने के लिए वह भारत गये थे, और लाहौर में रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की ग्रौर धर्म-प्रचार का अनु-भव भी प्राप्त किया। नाताल वापस भ्राकर उन्होंने हिन्दी पाठशाला का मुख्याध्यापक-पद ग्रहण किया और अध्यापन के साथ-साथ वैदिक धर्म के प्रचार में भी वह व्यापृत रहे। वेदधर्म-सभा का वार्षिकोत्सव वड़ी घूमधाम के साथ होता है। सन् १६३४ में उसकी रजत-जयन्ती भी मनायी गयी थी और १६६६ में सुवर्ण-जयन्ती का भी ग्रायोजन किया गया-था। इस अवसर पर डॉक्टर सत्यप्रकाश (स्वामी सत्यप्रकाश) को विशेष रूप से भारत से ग्रामन्त्रित किया गया था। सभा का ग्रपना विशाल भवन है, जिसका उद्घाटन सन् १६३६ में डॉक्टर राघाकृष्णन द्वारा किया गया था। स्त्रियों में वैदिक धर्म के प्रचार के प्रयोजन से वेदघर्म-सभा के प्रयत्न से १९४३ में पीटर मेरित्सवर्ग में हिन्दू स्त्री-समाज की भी स्थापना हुई थी। इस द्वारा भी साप्ताहिक सत्संग किये जाते हैं, आर्य त्यौहार तथा उत्सव मनाये जाते हैं, और स्त्रियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समाज का एक मुख्य कार्य असहाय तथा दुःखी अबलाग्रों को सहायता पहुँचाना है। अनाथ वच्चों के पालन की व्यवस्था भी इस द्वारा की जा रही है। वेदधर्म-सभा के समान हिन्दू स्त्री-समाज भी ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध है। १९४३ में स्थापना के समय इसका उद्घाटन महात्मा गांधी की पुत्रवधू श्रीमती सुशीला वहन मणिलाल गांधी द्वारा किया गया था।

पीटर मेरित्सवर्ग से लगे हुए व उसके समीप ग्रनेक उपनगर हैं, जिनमें ग्रनेक ग्रार्य संस्थाएँ विद्यमान हैं। ऐसा एक उपनगर प्लेसिसलेयर है, जिसमें भारतीय ग्रच्छी संख्या में निवास करते हैं। ईसाई मिशनरी यहाँ वहुत सिक्रय थे। उनकी ग्रोर से यहाँ

एक विद्यालय भी चल रहा था, जिसमें भारतीय बच्चे शिक्षा प्राप्त किया करते थे। हिन्दुओं की वहाँ कोई संस्था नहीं थी। श्री एफ० सत्यपाल का ध्यान इस श्रोर गया, श्रीर उनके प्रयत्न से सन् १६२४ में वहाँ नागरी-हितैषी सभा नाम से एक संस्था स्थापित की गयी । वाद में डॉक्टर भगतराम सहगल की प्रेरणा से इसका नाम बदलकर ग्रार्थसमाज कर दिया गया (१६२६)। सन् १६४६ में समाज का अपना भवन भी वना लिया गया, जिसके लिए धन एकत्र करने में श्री सत्यपाल का कर्तृत्व महत्त्वपूर्ण था। समाज द्वारा प्लेसिसलेयर में एक हिन्दी पाठशाला की भी स्थापना की गयी। पण्डित जगमोहन तथा पण्डित नरदेव वेदालंकार के सहयोग से इस समाज ने ग्रच्छी उन्नति की, ग्रीर वहाँ प्रचारकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी। प्लेसिसलेयर में आर्यसमाज द्वारा अपने नगर में सन् १६४२ में आर्य-स्त्रीसमाज भी स्थापित की गयी। इसकी स्थापना का प्रधान श्रेय पण्डित जगमोहन को है। जो महिलाएँ इस समाज की सदस्या वनीं, उन्होंने हिन्दी के साथ-साथ सन्ध्या-हवन करना भी सीखा, और ग्रन्य स्त्रियों में उनका प्रचार किया। इस समाज में भी नियमपूर्वक साप्ताहिक सत्संग होते हैं, और त्यौहार, उत्सव ग्रादि भी इस द्वारा मनाये जाते हैं। पीटर मेरित्सवर्ग के समीपवर्ती क्षेत्र में ग्रन्य भी ग्रनेक ग्रार्थ-समाज तथा श्रार्य संस्थाएँ हैं। माउण्ट पाट्रिज नामक वस्ती में दिसम्बर, १६३४ में डर-बन-निवासी श्री रामलगन द्वारा वहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना की गयी थी, ग्रीर कुछ मास पश्चात् एक हिन्दी पाठशाला भी वहाँ खोल दी गयी थी। पाठशाला का उद्घाटन एक भोंपड़ी में हुआ था, पर स्थानीय लोगों की सहायता से कुछ ही वर्षों में उसका पक्का भवन वन गया, और सौ से ऊपर बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त करने लगे। यह समाज बहुत सिकय रहा है। कितने ही हिन्दू परिवारों को इसने ईसाई होने से वचाया है, और लोगों में वैदिक धर्म के प्रति ग्रास्था उत्पन्न करने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। पीटर मेरित्सवर्ग से तीन मील की दूरी पर रेइसतार्प नाम की एक अन्य वस्ती है, जहाँ वहुत-से भारतीय निवास करते हैं। सन् १९३५ में वहाँ वैदिक सभा नाम से एक आर्थ-संस्था की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर वाद में आर्यसमाज कर दिया गया। इस द्वारा एक विद्यालय का भी संचालन किया जा रहा है। इसके लिए श्री डी॰ वैजू महाराज ने उदारतापूर्वक ग्राथिक सहायता प्रदान की थी, ग्रतः उन्हीं के नाम से यह शिक्षण-संस्था 'श्री वैजू इण्डियन स्कूल' कहाती है। इस स्कूल में हिन्दी और तिमल की पढ़ाई का भी समृचित प्रवन्ध है।

डरवन और पीटर मेरित्सवर्ग के अतिरिक्त नाताल के अन्य नगरों में भी आर्य-संस्थाएँ विद्यमान हैं। उत्तरी नाताल का एक वड़ा नगर लेडीस्मिथ है। वहाँ भी भारतीय लोग अच्छी वड़ी संख्या में निवास करते हैं। सन् १६१६ में वहाँ नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक वावू रघुनाथिसह थे। इसी सभा द्वारा सर्वप्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। पण्डित भवानीदयाल तथा कितपय अन्य सज्जनों के परामर्श से सन् १६१६ में इस सभा का नाम वदलकर अधंसमाज कर दिया गया था। स्थानीय आर्य परिवारों के पुरुषार्थ से इस समाज ने वहुत उन्नित की। उस द्वारा सन् १६२१ में एक हिन्दी-गुजराती पाठशाला स्थापित की गयी, जो अब तक भी सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है। सन् १६२४ में लेडीस्मिथ में ही आर्य-प्रतिनिधि सभा द्वारा द्वितीय वैदिक परिषद् का आयोजन किया गया था। वावू रघुनाथ- सिंह सदृश स्थानीय ग्रायं सज्जनों के प्रयत्न से यह परिषद् वहुत सफल हुई थी। सन् १९६९ में इस समाज को स्थापित हुए ५० वर्ष हो गये थे, ग्रतः १९ ग्रक्टूवर को इसकी भी स्वर्ण जयन्ती वड़ी घूमधाम के साथ मनाई गयी। डॉक्टर सत्यप्रकाश उस समय भारत से दक्षिणी ग्रफीका ग्राये हुए थे। जयन्ती-समारोह का उद्घाटन उन्हीं द्वारा किया गया था। इसी ग्रवसर पर लेडीस्मिथ में स्त्री-ग्रायंसमाज की भी स्थापना की गयी। भारत से जो भी ग्रायं विद्वान् व प्रचारक दक्षिणी ग्रफीका ग्राते हैं, लेडीस्मिथ के ये समाज उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, ग्रीर वहाँ के ग्रायं नर-नारी उनके सत्संग तथा प्रवचनों से लाभ उठाते हैं।

दक्षिणी ग्रफीका की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ जो ग्रार्यसमाज तथा ग्रार्यसंस्थाएँ सम्बद्ध हैं, उनमें कैण्डाल्ला एस्टेट हिन्दू संगठन का विशिष्ट स्थान है। केण्डाल्ला
के हिन्दुग्रों को संगठित करने तथा उनमें शिक्षा तथा घर्म का प्रचार करने के प्रयोजन
से जनवरी, १६३१ में इस संगठन की स्थापना हुई थी, जिसके लिए श्री लौटन महाराज,
श्री शिवप्रसाद ग्रीर श्री वी० एम० चैतू ने बहुत प्रयत्न किया था। सन् १६३५ में इस
संगठन की ग्रोर से एक कन्या विद्यालय खोला गया जिसके लिये घन एकत्र करने के
प्रयोजन से 'मित्र नाटक मण्डल' बनाया गया था, ग्रीर इस मण्डल ने नाटक ग्रिभनीत
कर चन्दा एकत्र करने में ग्रच्छी सफलता प्राप्त की थी। कन्या विद्यालय में शुरू में केवल
२२ छात्राएँ प्रविष्ट हुई थीं, क्योंकि उस एस्टेट के हिन्दू कन्याग्रों की शिक्षा को कोई
महत्त्व नहीं देते थे। पर घीरे-घीरे कन्याग्रों की संख्या में वृद्धि होतीकायी। वीस वर्ष के
लगभग समय में वह २०० तक पहुँच गयी। सन् १६४३ में संगठन द्वारा महिला-समाज
भी स्थापित किया गया। यह समाज स्त्रियों में घर्म तथा शिक्षा के प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य करता रहा है। साप्ताहिक सत्संग भी इस संगठन तथा समाज में नियमित रूप
से होते हैं।

डरवन की केटोमेनर वस्ती में सितम्बर, १६२१ में 'श्री सत्य वैदिक जिज्ञासु सभा' नाम से एक संस्था स्थापित की गयी थी, जिसका उद्देश्य वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था। डॉक्टर भगतराम सहगल की प्रेरणा से सन् १६२६ में इसका नाम बदलकर ग्रायंसमाज कर दिया गया। इस समाज द्वारा एक हिन्दी पाठशाला भी चलायी जाती है, ग्रीर इसके तत्त्वावधान में एक 'ग्रायं हितेषी भजन-मण्डल' भी गठित है, जिस द्वारा संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। इसकी ग्रामदनी से हिन्दी पाठशाला को ग्राथिक सहायता दी जाती है, ग्रीर ग्रनाथ व ग्रसहाय व्यक्तियों को भी सहारा दिया जाता है।

वेस्टवील में ग्रार्थसमाज तथा स्त्री-ग्रार्थसमाज दोनों की सत्ता है। सन् १६३१ में वहाँ ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई थी, जिसकी ग्रोर से दो वर्ष पश्चात् एक हिन्दी पाठ-ग्राला खोल दी गयी थी। समाज के तत्त्वावद्यान में 'नवजीवन विद्यामण्डल' नाम से एक ग्रन्थ संस्था भी विद्यमान है, जिस द्वारा नाटक खेलकर चन्दा एकत्र किया गया ग्रौर उसका उपयोग पाठशाला के लिए हुग्रा है। वेस्टवील के ग्रार्थ परिवारों ने सन् १६४२ में स्त्री-ग्रार्थसमाज की भी स्थापना की। इन दो समाजों के कर्तृत्व के कारण वेस्टवील में वैदिक द्यमं का प्रचार सन्तोषजनक है।

स्प्रिंगफील्ड में सन् १९१७ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हिन्दी के

प्रचार तथा धार्मिक जागृति के उद्देश्यों को सम्मुख रखकर की गयी थी। इस सभा द्वारा एक हिन्दी पाठशाला खोली गयी, ग्रौर उसके लिए धन एक त्र करने के प्रयोजन से 'सत्य दीपक नाटक-मण्डल' ग्रौर 'विद्या उन्नित नाटक-मण्डल' गठित किये गये। नाटकों के ग्रिभनय द्वारा जो धन ये मण्डल प्राप्त करते थे, उसे हिन्दी पाठशाला पर खर्च किया जाता था। सन् १६४१ में स्त्रिंगफील्ड में ग्रार्थसमाज की भी स्थापना हो गयी, ग्रौर उसके कारण हिन्दी तथा वैदिक धर्म के प्रचार के उस कार्य को बहुत बल मिला, जो वहाँ नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा किया जा रहा था। इनके कर्तृत्व के कारण स्प्रिंगफील्ड में ग्रार्थ-समाज का ग्रच्छा प्रचार है।

पीटर मेरित्सवर्ग के समीप विलोफोण्टीन नामक एक वस्ती है, जिसमें भारतीय भी पर्याप्त संख्या में निवास करते हैं। अक्टूबर, १६४१ में वहाँ 'वैदिक युवक सभा' नाम से एक संस्था की स्थापना हुई थी, जिसके प्रयत्न से वहाँ हिन्दी पाठशाला भी चालू की गयी। यह सभा आयं प्रतिनिधि के साथ सम्बद्ध है। नाताल प्रान्त के उत्तरी क्षेत्र में डेन-हाउजर नामक एक कस्वा है। यहाँ के भारतीय निवासी छिढ़वादी विचारों के थे, और उनमें नवयुग की रोशनी का जरा भी प्रकाश नहीं हुआ था। धर्म-प्रचार करते हुए डॉक्टर भगतराम सहगल डेनहाउजर भी गये, और वहाँ उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना की (१६२६)। प्रारम्भ में पौराणिकों ने समाज का बहुत विरोध किया, पर कुछ ही समय में लोग वैदिक धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे और वहाँ आर्यसमाज की जड़ें भलीभाँति जम गयीं। इस समाज द्वारा एक हिन्दी पाठशाला भी चलायी जा रही है।

दक्षिणी अफ्रीका में जो अन्य अनेक आर्यसमाज व आर्य संस्थाएँ हैं, उन सवका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश के चार प्रान्तों में नाताल में आर्यसमाज का सबसे अधिक जोर है। ट्रांसवाल की वारी उसके वाद आती है। केप कॉलोनी तथा ओरंज में आर्यसमाज का कार्य अधिक नहीं है। डरबन आर्यसमाज के कार्यकलाप का प्रधान केन्द्र है। हिन्दू (आर्य) त्यौहारों व उत्सवों को मनाने और हिन्दी-भाषा के प्रचार पर इस देश के आर्यसमाज ने विशेष ध्यान दिया है। वेद की उद्दात्त शिक्षाओं के प्रचार के सम्बन्ध में जो कार्य प्रतिनिधि सभा के तत्वाववान में वेद-निकेतन द्वारा किया जा रहा है, वह वस्तुत: प्रशंसनीय है।

#### (७) दक्षिणी श्रफीका के श्रार्य नेता

जिन नर-नारियों के प्रयत्न व पुरुषार्थं से दक्षिणी अफीका में आयंसमाज का प्रचार-प्रसार हुआ है, उनमें से कितपय का यहाँ संक्षेप के साथ परिचय देना उपयोगी होगा। भारत से जो आयं विद्वान्, संन्यासी व प्रचारक समय-समय पर इस देश में जाते रहे, वैदिक धर्म के प्रचार में इनका कर्तृंत्व अवश्य महत्त्वपूर्णं है। पर ये महानुभाव स्वल्य समय तक ही वहाँ प्रचार कार्य कर सके। उस देश में आयंसमाज की जड़ जमाने और आयं संस्थाओं को विकसित करने में अनेक स्थानीय नर-नारियों ने जो कार्यं किया है, उसका महत्त्व वहुत अधिक है। भारत से प्रचार के लिए थिद्वानों को बुलाना उन्हीं का कार्य था। साथ ही वे स्वयं भी आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों, वार्षिकोत्सवों, सम्मेलनों तथा अन्य समारोहों में आवश्यकतानुसार भाषण देने के लिए उद्यत रहा करते थे।

ऐसे प्रार्थ सज्जनों में लाला मोहकमचन्द वर्मन का नाम सर्वप्रथम हमारे ध्यान

में ग्राता है। वह ग्रार्यंसमाज के परम भक्त थे, ग्रीर वैदिक घर्म के प्रचार के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। भाई परमानन्द से शुरू कर जो ग्रनेक प्रचारक भारत से दक्षिणी ग्रफीका ग्राए, उनमें से बहुतों को निमन्त्रित करने में श्री वर्मन का प्रमुख कर्तृत्त्व था। इसके लिए उन्होंने स्वयं घन दिया, ग्रीर चन्दा भी एकत्र किया। वैदिक साहित्य की पुस्तकों के प्रचार में भी इन्होंने बहुत उत्साह प्रविशत किया।

दक्षिणी ग्रफीका के सम्पन्न भारतीय परिवारों के जिन व्यक्तियों ने ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में विशेष दिलचस्पी ली, ग्रौर दान द्वारा उसे ग्रागे वढ़ाया, उनमें श्री ग्रार० बोधासिंह तथा उनके पारिवारिक जनों के नाम उल्लेखनीय हैं। नाताल का प्रमुख व्यवसाय गन्ने की खेती है। यह व्यवसाय प्रधानतया गौरांग भूमिपतियों के हाथ में रहा है, पर कितपय भारतीय परिवार भी वहाँ ऐसे हैं, जिन्होंने इस व्यवसाय में वहुत उन्निति की है। इनमें श्री बोधासिंह का परिवार मुख्य है। इस परिवार की ग्रिभिक्षि सदा ग्रायं-समाज के प्रति रही है, ग्रौर इसने ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कार्यों में सहयोग किया है। इस परिवार के श्री ग्रार० बोधासिंह सन् १६४० में ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, ग्रौर सन् १६५२ तक इस पद पर रहे। सन् १६४२ की वैदिक परिपद् के भी वह ही ग्रध्यक्ष थे, ग्रौर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन एवं ग्रायं ग्रुवक परिषद् की भी ग्रध्यक्षता उन्होंने की थी। डरबन के वेद-मन्दिर के निर्माण के लिए उन्होंने दस हजार पौंड दान में दिये थे। बोधासिंह-परिवार के ग्रन्य व्यक्ति श्री वासुदेवसिंह ग्रौर श्री लक्ष्मणसिंह भी ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे हैं, ग्रौर ग्रायं-प्रतिनिधि सभा का प्रधान पद भी उन्होंने सुशोधित किया है।

दक्षिणी ग्रफ्रीका में ग्रार्यसमाज के उन्नायकों में श्री डी० जी० सत्यदेव का विशिष्ट स्थान है। जब वह दस वर्ष के थे, स्वामी शंकरानन्द नाताल में धर्म-प्रचार के लिए आये हुए थे। सत्यदेवजी स्वामीजी के सत्संग ग्रौर प्रवचनों से वहुत प्रभावित हुए, ग्रौर वैदिक धर्म, हिन्दी तथा समाज-सेवा के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करने को प्रवृत्त हो गये। सन् १९१० में उन्होंने अपने घर पर ही रात्रि-पाठशाला लोल दी, और उसके विद्यार्थियों को पुस्तकों ग्रादि भी ग्रपनी ग्रोर से प्रदान करने लगे। सन् १९१२ में उन्होंने ग्रार्थ युवक-सभा की स्थापना की। उनके पथ-प्रदर्शन में इस सभा ने वहुत उन्नति की। जैसाकि इसी ग्रध्याय में पहले लिखा जा चुका है, डरवन का ग्रार्य ग्रनाथाश्रम उन्हीं के पुरुषार्थ से स्थापित हुग्रा था, ग्रीर उसका संचालन ग्रार्य युवक सभा के ही हाथों में था। सत्यदेव जी २७ वर्ष तक इस सभा के प्रधान रहे। डरवन में महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी मनाने का प्रस्ताव भी सत्यदेव जी द्वारा ही रखा गया था । शताब्दी-महोत्सव जो सफलतापूर्वक मनाया जा सका, उसका वहुत-कुछ श्रेय भी सत्यदेव जी को ही प्राप्त है। इस महोत्सव के अवसर पर ही दक्षिणी अफ्रीका की आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी (१६२५), ग्रौर ग्रगले वर्ष १९२६ में ही सत्यदेव जी उसके मन्त्री चुन लिये गये थे। कुछ वर्षों के व्यवघान के पश्चात् सन् १९३० में वह पुनः सभा के मन्त्री निर्वाचित हुए ग्रीर ग्रपनी मृत्यु (१९६१) तक इस पद पर रहे । ३१ वर्ष तक लगातार सभा के मन्त्री-पद पर रहना ही यह सूचित करने के लिए पर्याप्त है, कि दक्षिणी श्रफीका में श्रायंसमाज को प्रगति देने के कार्य में सत्यदेवजी का योगदान कितने महत्त्व का था।

श्री एस० एल० सिंह का भी दक्षिणी श्रफीका के श्रार्य नेताश्रों में महत्त्वपूर्ण स्थान

है। सन् १६१६ में उन्होंने आर्यसमाज के कार्यकलाप में भाग लेना शुरू किया था, और दो वर्ष पश्चात् वह उरवन की आर्य युवक सभा के मन्त्री चुन लिये गये थे। सभा द्वारा आर्य अनाथाश्रम की स्थापना किये जाने पर उसके लिए भी श्री सिंह ने वहुत काम किया। आश्रम की प्रगति में उनका उल्लेखनीय कर्तृत्व रहा है। सन् १६२६ से १६२६ तक और फिर १६५६-६० में वह आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे। वह अत्यन्त उत्साही व कर्मठ कार्यकर्ता थे, और दक्षिणी अफीका में आर्यसमाज की उन्नति के लिए उन्होंने जी-जान से प्रयत्न किया।

दक्षिणी ग्रफीका में ग्रार्थसमाज के उन्नायकों में श्री सुखराज छोटई का एक विशिष्ट स्थान था। ग्रंग्रेजी भाषा पर उनका पूर्ण ग्राधिपत्य था। ग्रतः ग्रार्थ प्रतिनिधिसमा का ग्रंग्रेजी का सब कार्य प्रायः उन्हीं द्वारा किया जाता था। उनका जन्म एक निर्वन परिवार में हुग्रा था, पर ग्रपने परिश्रम से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, ग्रौर उन्नित करते-करते एक हाई स्कूल के प्रधानाचार्य-पद पर नियुक्त हो गये थे। वैदिक धर्म तथा ग्रायंसमाज के प्रति उनकी ग्रगाध ग्रास्था थी, ग्रौर वह उत्साह-पूर्वक प्रचार-कार्य में तत्पर रहते थे। सन् १९६५ में वह ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, ग्रौर मृत्युपर्यन्त (१९५२) इस पद पर रहकर ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप का संचालन करते रहे। इससे पूर्व तीन वर्ष वह सभा के मन्त्री भी रहे थे। नाताल के हिन्दी शिक्षा संघ का भी उन्होंने चिरकाल तक संचालन किया था।

नाताल प्रान्त की राजधानी पीटर मेरित्सवर्ग के ग्रार्य कार्यकर्ताग्रों में श्री एफ क्सित्यपाल का नाम उल्लेखनीय है। किशोरावस्था में ही वह ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में भाग लेने लग गये थे। हिन्दी भाषा का उन्हें ग्रच्छा ज्ञान था, ग्रौर वह हिन्दी में गीत ग्रौर नाटक भी लिखा करते थे। ग्रनेक ग्रार्य संस्थाग्रों ने उनके लिखे नाटकों को खेलकर धन उपार्जन किया, ग्रौर उसका उपयोग ग्रार्यसमाज के कार्यों के लिए किया। मेरित्स-वर्ग की विविध ग्रार्य संस्थाग्रों के संचालन में वह उत्साहपूर्वक तत्पर रहे, ग्रौर वहाँ की 'वेदधर्म-सभा' के प्रधान के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। एक साल (सन् १६२६-३०) वह ग्रार्य प्रतिनिध सभा के प्रधानमन्त्री भी रहे। उनके भाई श्री एफ रामलगन भी ग्रार्य-समाज के विविध कार्यकलाप में भाग लेते रहे हैं ग्रौर यह सारा ही परिवार कट्टर ग्रार्यसमाजी है।

पीटर मेरित्सवर्ग के ग्रार्य कार्यकर्ताग्रों में पण्डित जगमोहन का नाम भी उल्लेखनीय है। जनका जन्म एक निर्वन परिवार में हुआ था, ग्रतः उनकी शिक्षा नियमित रूप
से नहीं हो सकी। स्वयमेव ग्रध्ययन कर उन्होंने योग्यता प्राप्त की। ग्रार्य प्रचारकों के
व्याख्यान सुनकर उनकी इच्छा ग्रार्य धर्म ग्रीर संस्कृति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने की
हुई, ग्रीर इस प्रयोजन से वह भारत ग्राये। लाहौर के ब्राह्म महाविद्यालय में प्रविष्ट होकर उन्होंने पाँच वर्ष तक वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की ग्रीर 'विद्यारत' की उपाधि
से विभूषित हो वह दक्षिणी ग्रफीका वापस ग्रा गये (१६४०)। पीटर मेरित्सवर्ग की
वेदधर्म-सभा की हिन्दी पाठणाला के प्रधानाध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया,
ग्रीर ग्रध्यापन के साथ-साथ ग्रार्यसमाज के प्रचारक व पुरोहित का कार्य भी वह करते
रहे। दक्षिणी ग्रफीका के हिन्दी शिक्षकों तथा धर्म-प्रचारकों में उनका विशिष्ट स्थान है,
ग्रीर सार्वजनिक जीवन में उन्हें ग्रत्यन्त सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त है। पीटर मेरित्सवर्ग क्षेत्र में कार्य करनेवालों में निम्नलिखित सज्ज्नों के नाम भी सदा स्मरणीय रहेंगे—
पण्डित ग्रार० वी महाराज, श्री गुरुदीप, पण्डित शिवरतन, पण्डित बनपाल महाराज,

पण्डित एस० दुखहरन तथा श्री दशरथ बन्धु।

दक्षिणी ग्रफीका के एक ग्रन्य ग्रार्थप्रचारक श्री नैनाराज थे। ग्रंग्रेजी, हिन्दी, तिमल ग्रीर तेल्गू भाषाग्रों का उन्हें ग्रच्छा ज्ञान था। स्वामी शंकरानन्द के सम्पर्क में ग्राकर उन्होंने सन्ध्या-हवन सीखा था, ग्रीर वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ग्रायं युवक सभा के वह संस्थापकों में थे, ग्रीर उसके पुरोहित की स्थित में वैदिक संस्कार तथा शुद्धियाँ भी करवाते थे। दयानन्द जन्म-शताब्दी महोत्सव के ग्रवसर पर जो महायज्ञ हुग्रा था, उसका पौरोहित्य नैनाराज जी ने ही किया था। डरवन की जेल में कैंदियों को धर्मोपदेश देने का कार्य भी उन्होंने चिरकाल तक किया था।

नाताल के ग्रायं कार्यकर्ताग्रों में पण्डित रामसुन्दर पाठक का भी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रायंसमाज डेनहाउजर के वह प्रधान थे, ग्रीर उत्तरी नाताल में घर्मप्रचार के कार्य में व्यापृत रहते थे। लेडीस्मिथ नगर के कारागार में कैदियों को घर्म का उपदेश भी वह दिया करते थे। उस नगर में जो वैदिक परिषद् स्थापित हुई थी, पाठक जी उसके स्वागता-ध्यक्ष थे। लेडीस्मिथ में श्री रघुनाथिंसह तथा श्री विट्ठलभाई महता ने भी ग्रच्छा कार्य किया है। श्री मेहताजी ने ४० वर्ष तक निःशुल्क हिन्दी पाठशाला चलायी है। श्री ग्रार० के० केपिटन नवसारी (गुजरात) से व्यापार के लिए नाताल ग्राये थे, ग्रीर वहीं वस गये थे। ग्रायंसमाज में उनकी ग्रगाघ श्रद्धा थी। उन्होंने ग्रपने पुत्र को शिक्षा के लिए गुरुकुल कांगड़ी भेजा था, ग्रीर पुत्रियों को कन्या महाविद्यालय जालंघर में। दक्षिणी ग्रफीका में व्यापार द्वारा घन कमाते हुए वह ग्रायंसमाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। श्री जी० मेढई भी दक्षिणी ग्रफीका के एक पुराने ग्रायं कार्यकर्ता थे। हिन्दी ग्राश्रम की स्थापना में वह पण्डित भवानीदयाल के प्रधान सहायक थे। उन्होंने ग्रपने पुत्र हरि- ग्रंकर को ग्रुकुल कांगड़ी में विद्याध्ययन के लिए भेजा था, जहाँ से 'ग्रायुर्वेदालंकार' की उपाधि प्राप्त कर वह दक्षिणी ग्रफीका वापस ग्राये, ग्रीरसमाज के कार्य में सहायक हुए।

दक्षिणी अफीका के सबसे पुराने आर्य कार्यकर्ता वावू पद्मसिंह थे, जो सन् १९०३ में भारत से जाकर पीटर मेरित्सवर्ग में बस गये थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी बहुत रुचि थी, और उन्होंने गुलजार सभा नाम से एक संस्था की स्थापना की थी। सन् १९०४ में इसका नाम बदलकर आर्यसमाज रख दिया गया था। दक्षिणी अफीका का यह प्रथम आर्यसमाज था। बाद में स्वामी शंकरानन्द के परामर्श से इस संस्था को 'वेद- धर्म-सभा' का रूप दे दिया गया। आज तक भी यह पीटर मेरित्सवर्ग की प्रमुख आर्य- संस्था है।

दक्षिणी ग्रफीका में ऐसे भी ग्रनेक सम्भ्रान्त व घनी सज्जन हैं, जिनकी वैदिक घम व ग्रायंसमाज के प्रति ग्रास्था थी, ग्रौर जिन्होंने उसके कार्यकलाप के लिए उदारता-पूर्वक घन प्रदान किया। इनमें श्री वी० परमेश्वर, श्री सुखदेवानन्द परमेश्वर, श्री बी० गंगाराम, श्री के० लालू, श्री किशन दुर्गा, श्री डी० वादल ग्रौर श्री जी० बैजनाथ ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

दक्षिणी अफीका की आर्य प्रतिनिधि सभा का कार्य गत साठ वर्षों से निरन्तर प्रगति कर रहा है, जिसका प्रधान श्रेय वहाँ के निःस्वार्थ तथा उत्साही आर्य कार्यकर्ताओं

को है। जैसे-जैसे समय वीतता गया, पुराने कार्यकर्ताओं का स्थान नये युवक लेते गये, भ्रौर भ्राज वहाँ के नये भ्रायं नेताभ्रों में श्री शिशुपाल रामभरोसे तथा श्री भ्रानन्द सत्यदेव के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री शिश्पाल उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक हाई स्कूल के प्रिसिपल वने और साथ ही आर्यसमाज के कार्यकलाप में भी उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। श्री डी० जी । सत्यदेव के निघन के पश्चात् ग्रार्य ग्रनाथाश्रम का कार्यभार उन्होंने ही अपने कन्धों पर ले लिया था। अनेक उच्च पदों पर रहकर आयं प्रतिनिधि सभा का भी उन द्वारा संचालन किया जाता रहा है। श्री ग्रानन्द सत्यदेव पर उनके तपस्वी पिता श्री डी ॰ जी ॰ सत्यदेव का वहुत प्रभाव है। ग्रपने पिता के पद-चिह्नों पर चलते हुए वह भी आर्यसमाज की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा में तत्पर हैं। उनका अपना प्रिटिंग प्रेस है, और साथ ही पुस्तकों की दुकान भी। ग्रायं-साहित्य के प्रकाशन में सदा उनकी सहायता प्राप्त रहती है। हजारों की संख्या में पेम्फलेट, ट्रैक्ट तथा प्रार्थना-कार्ड ग्रादि का मुद्रण वह विना कोई व्यय लिये अपने खर्च से कर देते हैं। ग्रार्य ग्रनाथाश्रम के वह कर्मठ मन्त्री हैं। अन्य भी अनेक आर्य नर-नारी दक्षिणी अफ्रीका में आर्यसमाज के कार्यकलाप में उत्साह व लगन के साथ योगदान दे रहे हैं। इनमें श्री पी० सीवरन, श्री ग्रार० जीवन, श्री एस० गंगादयाल, श्री जी० वैजनाथ, श्री भगवानदीन, पण्डित ग्रार० एम० सिंह, पण्डित एस० ए० नायडू, पण्डित रामदत्त तथा श्रीमती प्रभावती नानकचन्द ग्रादि मुख्य हैं।

## सत्ताईसवाँ ग्रध्याय

# पूर्वी अफ्रीका में ऋार्यसमाज का प्रचार-प्रसार

## (१) पूर्वी ग्रफ़ीका ग्रौर उसके भारतीय मूल के निवासी

वर्तमान समय में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में चार राज्यों की सत्ता है— केनिया, तंजानिया, युगाण्डा ग्रौर मोजाम्बीक । इनमें से पहले तीन ग्रेट ब्रिटेन के प्रभुत्व में थे, पर अब स्वतन्त्र हैं। युगाण्डा ४ अक्टूबर, १६६२ के दिन स्वतन्त्र हुआ, केनिया १२ दिसम्बर, १६६३ को और तंजानिया २६ एप्रिल, १६६४ को। मोजाम्बीक पुर्तगाल के साम्राज्य के ग्रन्तर्गत था, ग्रीर वह पूर्णरूप से जून, १९७५ में स्वतन्त्र हुग्रा। केनिया का क्षेत्रफल २,२४,६६० वर्गमील है। उसकी कुल ग्राबादी एक करोड़ के लगभग है, जिसमें सन् १६६६ में दो लाख के लगभग एशियन ग्रीर वयालीस हजार के लगभग यूरोपियन थे। दो लाख एशियन लोगों में चालीस हजार के लगभग ग्ररब, ग्रीर शेष प्रधानतया भारतीय मूल के थे। केनिया की राजनैतिक परिस्थिति के कारण वाद में भारतीय मूल के लोगों के लिए वहाँ रह सकने में कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगीं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत-से स्थायी रूप से ब्रिटेन में जाकर वस गये, श्रीर कुछ भारत चले ग्राये। इसी का यह परिणाम है कि ग्रव वहाँ भारतीय मूल के लोगों की ग्रावादी पचास हजार से भी कम रह गयी है। केनिया की राजधानी नैरोवी है। तंजानिया का क्षेत्रफल ३,६३,३२८ वर्गमील है। वह एक संयुक्त राज्य है, जिसमें तांगनीका ग्रौर जंजीबार सम्मिलित हैं। सन् १९६८ में इस राज्य की कुल जनसंख्या १,२२,३१,३४२ थी, जिसमें ग्रठारह हजार के लगभग यूरोपियन थे, ग्रौर भारतीय तथा पाकिस्तानी म्ल के लोगों की संख्या ग्रस्सी हजार के लगभग थी। तंजानिया की राजनैतिक परिस्थिति के कारण बाद में बहुत-से भारतीय मूल के लोग वहाँ से अन्यत्र चले गये, और अब वहाँ उनकी ग्रावादी बीस हजार के लगभग रह गयी है। इस राज्य की राजधानी दारुस्सलाम है। युगाण्डा का क्षेत्रफल ६१,१३४ वर्गमील है, ग्रीर सन् १६६८ में वहाँ की कुल भाबादी ७८ लाख के लगभग थी, जिनमें ८८ हजार के लगभग एशियन थे। इनमें भारतीय मूल के लोग सबसे अधिक थे। पर बाद में वहाँ की राजनैतिक परिस्थिति के कारण भारतीयों के लिए वहाँ रह सकना सम्भव नहीं रह गया, श्रीर वे श्रपनी सम्पत्ति तथा काम-घन्धों को वहीं छोड़कर अन्यत्र चले जाने के लिए विवश हो गये। वर्तमान समय में भारतीयों के कुछ ही परिवार वहाँ रह गये हैं। युगाण्डा की राजधानी कम्पाला है। इस प्रकार ग्रब पूर्वी ग्रफीका के तीनों राज्यों में, जो पहले ब्रिटेन के ग्रघीन थे, भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या केवल साठ हजार के लगभग रह गयी है, जबकि पहले यह संख्या दो-ढाई लाख से कम नहीं थी। भारतीयों की श्राबादी में ग्रसाधारण रूप से कमी हो जाने के कारण ग्रव इन राज्यों में ग्रार्यसमाज का कार्यकलाप भी पहले की तुलना में कम हो गया है।

पूर्वी ग्रफीका का एक ग्रन्य राज्य मोजाम्बीक है। उसका क्षेत्रफल ३,०२,२,२४० वर्गमील है, ग्रीर वहाँ की ग्रावादी ७० लाख के लगभग है। इसमें कुछ हजार भारतीय मूल के लोग भी हैं। चिरकाल से यह प्रदेश पुर्तगाल के ग्रघीन रहा है, ग्रीर पुर्तगीज लोग वहाँ ग्रच्छी वड़ी संख्या में बसे हुए हैं।

पूर्वी अफीका के विविध प्रदेशों को जव यूरोपियन लोगों ने अपने अधिकार में लिया, तो प्रारम्भ में उन्होंने हव्शी गुलामों के श्रम से वहाँ खेती ग्रादि शुरू की। पर सन् १८३३ में जब ब्रिटेन ने दास-प्रथा का अन्त कर गूलामों को स्वतन्त्र कर दिया, तो मानव-श्रम की श्रावश्यकता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञावद कुली-प्रथा का सूत्रपात किया, ग्रौर उसके ग्रधीन निर्धन व ग्रसहाय भारतीयों को इन प्रदेशों में ले-जाना शुरू किया। मारीशस और दक्षिणी अफ्रीका में जिस ढंग से इस प्रथा के अघीन भारतीयों को ले-जाया गया था, उसका विवरण पिछले तीन ग्रध्यायों में दिया जा चुका है। सन् १६१३ तक पूर्वी ग्रफीका के गुगाण्डा प्रदेश में २११०, जंजीवार (जो ग्रव तंजानिया में सम्मिलित है) में १०,००० ग्रौर केनिया में ८,३७१ भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के ग्रघीन ले जाये जा चुके थे, ग्रौर उनमें से वहसंख्यक प्रतिज्ञाबद्धता की ग्रवधि के समाप्त हो जानेपर वहीं स्थायी रूप से वस गये थे। जिस प्रकार भारत पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में था, ग्रीर १८५८ में उसपर ब्रिटिश काउन के शासन का प्रारम्भ हुग्रा, उसी प्रकार पूर्वी ग्रफीका के केनिया ग्रादि राज्य पहले ब्रिटिश ईस्ट ग्रफीका कम्पनी के ग्रधीन थे, भीर सन् १८७८ में उनका शासन ब्रिटिश त्राउन के हाथों में भाया। उस समय तक अफ़ीका का यह भूभाग सघन जंगलों से आच्छादित था। शेर, हाथी, चीते, भेड़िये आदि हिंस पशुत्रों का वहाँ निवास था, और इस भूखण्ड के हुन्शी लोग सभ्यता की दुष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे। वे सभी प्रायः जंगली दशा में थे। संग्रेजों ने इन्हें सपनी ग्रघीनता में लाकर जंगलों को साफ कर खेती का विकास करना ग्रीर वहाँ के भूगर्भ में विद्यमान खनिज सम्पत्ति को निकालना शुरू किया। इसके लिए ग्रावश्यकता थी, कि इस भूखण्ड में सड़कें बनायी जायें, नगर बसाये जायें ग्रीर उन्हें रेलवे लाइनों से जोड़ा जाय। यह सब कार्य मानव-श्रम से ही सम्भव था। श्रफीकन नीग्रो या हब्शी लोग उस ढंग के श्रम के सर्वथा ग्रयोग्य थे, जिसकी भवन बनाने, रेलवे लाइने निकालने ग्रीर रेलगाड़ी चलाने के लिए आवश्यकता थी। इन कामों को कुशल कारीगर एवं प्रशिक्षित कर्मचारी ही कर सकते थे। ग्रेट ब्रिटेन से जो व्यक्ति पूर्वी ग्रफीका में श्राये थे, वे शासक और ग्रफसर थे। मजदूरी तथा शिल्प के कार्य उनके वस के नहीं थे। केनिया ग्रादि के ग्रायिक विकास के लिए जिन कारीगरों, शिल्पियों, बाबुग्रों ग्रीर कर्मचारियों की ग्रावश्यकता थी, उन्हें ग्रंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा पूरा करने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुग्रा कि वहुत-से भारतीय कारीगर, मजदूर ग्रीर वाबू के काम करने के लिए पूर्वी ग्रफीका जाने लगे। इनमें गुजरातियों श्रीर पंजाबियों की संख्या ग्रधिक थी। प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के अधीन जो वहुत-से भारतीय मारीशस, दक्षिणी ग्रफीका, फीजी, त्रिनिदाद, गुयाना ग्रादि गये थे, वे प्रधानतया बिहार, संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) ग्रीर मद्रास (तमिलनाडु ग्रीर ग्रान्ध) के निवासी थे। ऐसे लोग पूर्वी अफ़ीका में अधिक नहीं गये थे। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम

चरण ग्रौर वीसवीं सदी के प्रारम्भ में जो वहुत-से गुजराती ग्रौर पंजावी केनिया ग्रादि गये, उनकी दशा प्रतिज्ञावद्ध मजदूरों की तुलना में पर्याप्त रूप से भ्रच्छी थी, श्रीर वे प्रायशः कारीगर, वाबू और व्यापारी के रूप में ही वहाँ गये थे। पर इनके लिए वहाँ जीवनयापन करना सुगम नहीं था। ये प्रदेश न केवल हिस्र पशुग्रों से परिपूर्ण थे, ग्रपितु जहरीले मच्छरों तथा मिक्खयों का भी वहाँ वाहुल्य था। न वहाँ सड़कें थीं, श्रौर न श्रच्छे मकान। जंगलों के वीच कारीगरों, मजदूरों ग्रीर वावुग्रों के लिए जो डेरे वनाये गये थे, उनमें शेर ग्रादि घुस ग्राते थे ग्रीर सोते हुए लोगों को उठा ले जाते थे। कितने ही लोग जहरीली मिक्खयों ग्रौर साँपों के शिकार हो जाते थे। पर भारतीय इन संकटों से घवराये नहीं। वड़ी वीरता के साथ उन्होंने इनका मुकावला किया। पूर्वी ग्रफीका में जो रेलवे-लाइनें बनीं, जो नगर बसे, जो अनेकविघ उद्योग प्रारम्भ हुए, जिस प्रकार वहाँ का ग्राथिक विकास हुग्रा, ग्रीर व्यापार की जो वृद्धि हुई, उस सबमें भारतीयों का कर्तृत्व सवसे ग्रधिक था। नये विकसित हो रहे देशों में घन कमाना सुगम होता है। अफ्रीका पूर्णतया अविकसित था। आर्थिक दृष्टि से उसे विकसित कर धन कमाना वहुत कठिन नहीं था। मजदूरी की दरें भी वहाँ ऊँची थीं। इस दशा में जो भारतीय वहाँ गये, उन्होंने पर्याप्त घन कमाया ग्रौर शीघ्र ही वह ग्रच्छे सम्पन्न हो गये। ग्रफीका जाकर भारतीय लोग ग्रपने समाज से बहुत दूर हो गये थे। ग्रपनी विरादरी के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा था। इस नये देश में न कोई मन्दिर थे, न कोई गुरुद्वारे। धर्म का उपदेश देने-वाले पण्डितों का वहाँ ग्रभाव था, ग्रौर नैतिक शिक्षा देनेवाला भी वहाँ कोई नहीं था। इस दशा में यदि वहुत-से भारतीय धर्मविरुद्ध यांचरण करने लगे ग्रौर ग्रनैतिक जीवन विताने लगे, तो इसमें ग्राश्चर्य की क्या वात है ! वीसवीं सदी के प्रारम्भ-काल तक पूर्वी ग्रफ़ीका में बसे हुए भारतीयों को धर्म का मार्ग प्रदर्शित करनेवाली कोई भी ऐसी सभा-सोसायटी नहीं थी, जो उन्हें हिन्दू (ग्रार्य) धर्म तथा संस्कृति के पाठ पढ़ा सके। पर इस काल में भी किश्चियन मिशनरी इस भूभाग में सिक्रिय थे, श्रीर भारतीय भी उनके प्रभाव में आने लग गये थे।

## (२) नैरोबी में ग्रार्यसमाज की स्थापना

इस समय तक भारत में ग्रायंसमाज की स्थापना हो चुकी थी, ग्रौर पंजाव में महींव दयानन्द सरस्वती के ग्रनुयायी भी ग्रच्छी बड़ी संख्या में हो गये थे। इनमें ग्रपने घर्म के प्रति श्रद्धा थी। जो लोग पंजाब से पूर्वी ग्रफीका ग्राये थे, उनमें कुछ ग्रायंसमाज के उद्देश्यों तथा कार्यकलाप से भली-भाँति परिचित थे ग्रौर उनकी वैदिक घर्म में ग्रगाघ ग्रास्था भी थी। केनिया ग्रादि में ग्राये हुए भारतीय जिस ढंग से ग्रपनी नैतिक मान्यताग्रों तथा घार्मिक ग्रादशों से विमुख होते जा रहे थे, उससे इन्होंने चिन्ता ग्रनुभव की ग्रौर यह विचार किया कि इस देश में भी ग्रायंसमाज की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि यहाँ के भारतीय ग्रपने घर्म में स्थिर रह सकें। इसीलिये ५ जुलाई, सन् १६०३ को कुछ सज्जन नैरोवी में श्री जयगोपाल के घर पर एकत्र हुए, ग्रौर उन्होंने ग्रायंसमाज की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। ये सज्जन संख्या में ४५ थे। इनमें से ३६ ग्रायंसमाज के सभासद् वनने के लिए उद्यत हो गये, ग्रौर इस प्रकार पूर्वी ग्रफीका का प्रथम ग्रायं-समाज नैरोवी में स्थापित हुग्रा। नैरोवी पूर्वी ग्रफीका का मुख्य नगर है। वर्तमान समय

में वह केनिया की राजधानी है, ग्रौर सन् १६०३ में भी सम्पूर्ण पूर्वी ग्रफीका के शासन का संचालन वहीं से हुआ करता था। सन् १६०३ में नैरोवी में स्थापित आर्यसमाज के जो महानुभाव सदस्य वने, उनमें श्री वद्रीनाथ, लाला मथुरादास, पण्डित वैशाखीराम, श्री विहारीलाल, श्री वजीरचन्द ग्रीर श्री गणेशीलाल ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्राज-तक भी श्रार्थसमाज के क्षेत्र में इनका नाम श्रद्धा व सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। इनके वंशज एवं पारिवारिक जन म्रवतक भी मार्यसमाज से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। शुरू में नैरोवी ग्रार्यसमाज का ग्रपना कोई भवन नहीं था, ग्रतः समाज के साप्ताहिक सत्संग आर्य सभासदों के घरों पर ही हुआ करते थे। आर्यसमाज के इतिहास में वह सुवर्णिम काल था। यह वही समय था, जब महात्मा मुंशीराम महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से गुरुकुल कांगड़ी को स्थायी नींव पर स्थापित करने के लिए अनथक परिश्रम कर रहे थे। उत्तरी भारत के ग्रार्थसमाजियों में तव अनुपम उत्साह था। यही दशा पूर्वी अफीका के आर्यों की भी थी। प्रत्येक ग्रार्य सभासद् ग्रपने को वैदिक धर्म का प्रचारक समभता था, ग्रीर ग्रार्थ-समाज के लिए मर-मिटने को तैयार रहता था। यद्यपि नैरोवी के आयों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी, पर जिन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, वे भी कम नहीं थीं। नैरोबी में भ्रञ्जुमने-इस्लाम नाम से एक मुसलिम संस्था पहले ही स्थापित हो चुकी थी। पूर्वी अफ्रीका में जो मुसलमान निवास करते थे, वे सब भारतीय मूल के नहीं थे। बहुत-से ग्ररव वहाँ चिरकाल से वसे हुए थे, ग्रौर जंजीबार पर तो पहले उनका शासन भी रह चुका था। नैरोवी में मुसलमानों की न केवल संख्या ही वहुत थी, अपितु वहाँ उनका प्रभाव भी बहुत था। ग्रञ्जुमने-इस्लाम ग्रार्यंसमाज की स्थापना को सहन नहीं कर सकी, और उस द्वारा वैदिक धर्म तथा हिन्दू-समाज पर विष-वमन किया जाने लगा। उसके सदस्य सार्वजनिक सभायें कर ग्रायंसमाज पर कटु ग्राक्षेप करने लगे। इस दशा में ग्रायं-समाज भी चुप नहीं रहा। उसकी ग्रोर से श्री शालिग्राम शर्मा ग्रीर श्री बिहारीलाल ने मुसलमानों के ब्राक्षेपों के मुँहतोड़ उत्तर दिये जिसके कारण अञ्जूमने-इस्लाम के प्रचार का कोई परिणाम नहीं निकला, और ग्रार्यसमाज के प्रभाव तथा शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती गयी। नैरोवी में ग्रायंसमाज की स्थापना के बाद के कुछ वर्षों में ग्रनेक ग्रायं विद्वान् तथा प्रचारक भारत से वहाँ गये, और उनके प्रचार-कार्य से आर्यसमाज की शक्ति की वृद्धि में बहुत सहायता मिली। इन विद्वानों में सर्वप्रथम भाई परमानन्द सन् १६०४ में वहाँ आये थे, और उनके बाद सन् १६०८ में पण्डित पूर्णानन्द और श्री महारानी शंकर शर्मा तथा सन् १६०६ में स्वामी मंगलानन्द पुरी ने वहाँ ग्राकर वैदिक धर्म का प्रचार किया। सन् १६०३ में स्थापित नैरोवी आर्यसमाज के प्रथम प्रधान श्री इन्द्रसिंह और मन्त्री श्री बद्रीदास थे। दिसम्बर, १६०४ में ग्रार्यसमाज का प्रथम वार्षिकोत्सव वाब् वजीरचन्द ठेकेदार के स्थान पर हुआ। उसमें निश्चय किया गया, कि समाज का अपना मन्दिर वनवाया जाय। जब मन्दिर के लिए घन की अपील की गयी, तो अनेक आय सज्जनों ने अपना आधे मास का वेतन इस कार्य के लिए प्रदान करने का वचन दिया। इस प्रकार रुपये की व्यवस्था हो जाने पर मन्दिर के लिए भूमि प्राप्त कर ली गयी, और गीघ्र ही उसपर टिन की चादरों का भवन तैयार करा लिया गया। यह भवन ५६ फीट लम्बा ग्रौर ५४ फीट चौड़ा था। छह साल तक ग्रायंसमाज का सब कार्य इसी भवन में होता रहा। पर इस बीच स्थायी रूप से पक्की इमारत के निर्माण के लिए प्रयत्न जारी रखा गया, और उसके लिए कई हजार रुपये एकत्र कर लिये गये। सन् १६१२ तक यह स्थिति स्ना गयी थी, कि पक्के भवन की नींव रखवायी जा सकती थी। यह कार्य वड़ौदा महाराज के भाई श्री सम्पतराव के कर-कमलों द्वारा करवाया गया। वह उस समय पूर्वी अफ़ीका ग्राये हुए थे। सन् १६१८ तक ग्रार्यसमाज का विशाल भवन वनकर तैयार हो गया। इसमें छह सौ से भी ग्रधिक व्यक्ति ग्राराम से बैठ सकते थे, ग्रौर यात्रियों के निवास के लिए तेरह कमरे पृथक् रूप से बनवाये गये थे, साथ में पुस्तकालय और वाचनालय भी खोल दिये गये थे, जिनमें वैदिक साहित्य का उत्तम संग्रह था ग्रौर प्रायः सभी ग्रायं-सामाजिक पत्र-पत्रिकाम्रों को मँगवाया जाता था। सन् १६२० तक नैरोवी स्रार्यसमाज के कार्यकलाप में समुचित वृद्धि हो गयी थी। सन् १९१० में उस द्वारा आर्य-पुत्री पाठ-शाला की स्थापना कर दी गयी थी, जो इस देश में स्त्री-शिक्षा के लिए हिन्दुओं द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षण-संस्था थी। मुसलिम वालिकाग्रों ने भी इस पाठशाला में दाखिला लिया था। कुछ समय पश्चात् नैरोवी श्रार्यसमाज ने हिन्दी पढ़ाने के लिए एक रात्र-पाठशाला भी स्थापित कर दी, और इस प्रकार हिन्दी की शिक्षा की भी वहाँ व्यवस्था हो गयी। श्रायंवीर दल भी वहाँ गठित किया गया, जिसमें हिन्दू युवक उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। हिन्दू त्यौहारों और उत्सवों को सामूहिक रूप से मनाने की श्रोर भी श्रार्यंसमाज ने ध्यान दिया, जिसके कारण वहाँ के हिन्दुग्रों में नवचेतना उत्पन्न होने में बहुत सहायता मिली। अनेक विधर्मी भी समाज के प्रचार के कारण वैदिक धर्म की अरेर म्राकृष्ट हुए, ग्रौर ग्रनेक शुद्धियाँ भी वहाँ की गयीं। पर पूर्वी ग्रफीका में ग्रार्थसमाज का कार्य केवल नैरोवी तक ही सीमित नहीं रहा; ग्रन्य नगरों में भी शीघ्र ही समाज स्थापित होने शुरू हो गये।

## (३) पूर्वी ग्रफ़ीका में ग्रन्यत्र ग्रार्यसमाजों की स्थापना

पूर्वी अफीका के नगरों में मोम्बासा का अपना विशेष महत्त्व है। वह समुद्रतट पर स्थित है, और उसे पूर्वी अफीका का प्रवेशद्वार कहा जाता है। समुद्र-मार्ग से आने-जाने तथा व्यापार के लिए यही वहाँ का मुख्य बन्दरगाह है। पूर्वी अफीका के राज्यों में यह केनिया के अन्तर्गत है, और वहाँ से नैरोवी तक रेलवे लाइन भी वन चुकी है। मोम्वासा में भी भारतीय अच्छी बड़ी संख्या में निवास कर रहे थे, और उनमें कुछ ऐसे भी थे जो महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से प्रभावित थे। ऐसे कुछ व्यक्ति १० मार्च, सन् १६०५ के दिन श्री काशीराम वौरी की प्रेरणा से उनके घर पर एकत्र हुए, और उन्होंने आर्यसमाज की स्थापना का निश्चय किया। इन व्यक्तियों में श्री वंशीलाल, श्री गोकुलदास सावले, श्री वी० डी० नायर, श्री लखननदास, डॉक्टर मुरारीलाल, श्री हिरकुष्ण दयाल तथा श्री पुरुषोत्तम वेलजी के नाम उल्लेखनीय हैं। शुरू में आर्यसमाज का अपना कोई भवन न होने और औपचारिक रूप से उसका गठन भी न होने के कारण आर्य लोग वारी-बारी से किसी आर्य के घर पर एकत्र होकर सत्संग कर लिया करते थे, जिसमें सन्ध्या-हवन, भजन-कीर्तन तथा सत्यार्थप्रकाश की कथा का प्रोग्राम रखा जाया करता था। कुछ वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हो गये, पर इस काल में मोम्बासा के भारतीय आर्यसमाज की और आकुष्ट होने लगे और सन् १६०६ में शिवरात्रि पर वहाँ समाज की

विधिवत् स्थापना कर दी गयी। समाज के प्रथम प्रधान श्री काशीराम ग्रीर मन्त्री श्री वंशीलाल निर्वाचित हुए। उस समय समासदों की कुल संख्या १८ थी। विधिवत् ग्रायंसमाज की स्थापना हो जाने पर एक कच्चा मकान चार सौ रुपये में खरीद लिया गया, ग्रीर मरम्मत कर उसे ही ग्रायंसमाज-मन्दिर का रूप दे दिया गया। प्रति रिववार वहाँ सन्ध्या-हवन तथा सत्संग होने लगा। पर यह इमारत ग्रायंसमाज के लिए उपगुक्त नहीं थी। ग्रतः चन्दे द्वारा पर्याप्त वन एकत्र कर पक्का मकान वनवाया गया, ग्रीर समाज के सत्संग के लिए एक वड़ा भवन भी वनवा लिया गया, जिसके साथ बरामदा भी था। ग्रव मोम्वासा में ग्रायंसमाज का काम वड़ी तेजी से ग्रागे वढ़ने लगा। उस द्वारा सन् १६१३ में शिवरात्रि के शुभ ग्रवसर पर ग्रायं पुत्री पाठशाला भी खोल दी गयी, जिसमें ग्रन्य विषयों के साथ वैदिक धर्म की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। सन् १६१३ में ही मोम्वासा ग्रायंसमाज की ग्रोर से पण्डित महारानी शंकर शर्मा की धर्म-प्रचार के लिए निमन्त्रित किया गया। पण्डित जी जहाँ वेद-शास्त्रों के गम्भीर विद्वान् थे, वहाँ ग्रोजस्वी वक्ता भी थे। जनता पर उनके व्याख्यानों का वहुत प्रभाव पड़ा।

सन् १९१४ में वीसवीं सदी का प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ हो गया था। उसका क्षेत्र केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु एशिया और अफीका महाद्वीपों के बहुत-से प्रदेश भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रहे। उस समय पूर्वी ग्रफीका ब्रिटेन के प्रभुत्व व शासन में था, ग्रौर उसके साथ लगा हुग्रा प्रदेश, जिसे ग्रव तांगनीका कहते हैं ग्रौर वर्तमान समय में जो तंजानिया के अन्तर्गत है, जर्मनी के ग्रधीन था। ग्रफीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो प्रदेश जर्मनी के शासन में थे, वे जर्मन ईस्ट ग्रफ़ीका कहाते थे। तांगनीका इन्हीं प्रदेशों में एक था। महायुद्ध में जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन एक-दूसरे से युद्ध में व्यापत थे। ग्रतः स्वाभाविक रूप से पूर्वी ग्रफीका भी इस महायुद्ध का ग्रन्यतम रणक्षेत्र वन गया श्रीर ब्रिटिश ईस्ट श्रफीका का शासन सैनिक दृष्टि से किया जाने लगा। युद्धों के समय मानव श्रम की माँग वहुत वढ़ जाती है और ग्रायिक उत्पादन तथा व्यापार में भी वृद्धि होती है। युद्ध की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर वहुत-से भारतीय इस समय पूर्वी श्रफ़ीका श्राने लगे। वे मोम्वासा के वन्दरगाह से श्रफ़ीका में प्रवेश करते थे, जिससे इस नगर में भारतीयों की यावादी में तेजी के साथ वृद्धि होने लगी थी। इन भारतीयों में हिन्दुओं की संख्या अधिक थी। आर्यसमाज के लिए यह स्वाभाविक था, कि एक नये देश में या रहे इन हिन्दुयों के ग्राचार-विचार को धर्मानुकूल वनाये रखने के लिए प्रयत्न करे, श्रीर उन्हें नैतिक मान्यताश्रों के प्रतिकूल श्राचरण न करने दे। इसी प्रयोजन से मोम्बासा में 'श्राचार-सुधार सभा' नाम से एक संस्था का निर्माण किया गया। इस सभा के संचालक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रायः ग्रायंसमाजी ही थे, ग्रीर इसका कार्यालय भी ग्रायं-समाज-मन्दिर में ही रखा गया था। भारतीयों पर आर्यसमाज के बढ़ते हुए प्रभाव से ईसाई मिशनरियों का चिन्तित व उद्विग्न होना स्वाभाविक था। इस समय तक भारत में भी ब्रिटिश सरकार आर्यसमाज की गतिविधि को आशंका की दृष्टि से देखने लगी थी। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश ग्रादि ग्रन्थों में स्वराज्य ग्रौर स्वदेशी का जिस ढंग से प्रतिपादन किया है, उसके ग्राघार पर ग्रायंसमाज के विरोधी यह कहने लग गये थे कि इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी शासन का अन्त कर हिन्दू राज्य स्थापित करना है। इस काल में ब्रिटिश सरकार का आर्यसमाज के प्रति जो विरोधी रुख था, उसका उल्लेख

इस इतिहास में पहले किया जा चुका है। महायुद्ध के समय ग्रार्यसमाज के सम्बन्ध में ग्राशंका ग्रीर विरोध की भावना में ग्रीर भी ग्रधिक वृद्धि हुई, ग्रीर उसका प्रभाव पूर्वी ग्रफीका पर भी पड़ा। वहाँ की सैनिक सरकार ग्रार्यसमाज की गतिविधि को सन्देह की दृष्टि से देखने लगी, ग्रौर उसने समभा कि ग्राचार-सुघार-सभा की ग्राड़ में ग्रायंसमाज ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र करने ग्रौर भारतीयों में बगावत उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील है। परिणाम यह हुम्रा, कि १७ ग्रगस्त, सन् १६१५ के दिन जब मोम्बासा के स्रार्यसमाजी समाज-मन्दिर में एकत्र होकर सन्ध्या, हवन तथा भजन-कीर्तन में संलग्न थे, म्रचानक ही सेना द्वारा मन्दिर को घेर लिया गया और चारों ग्रोर सशस्त्र सैनिक तैनात कर दिये गये। समाज-मन्दिर में ताला डाल दिया गया, और वहुत-से आर्यसमाजी गिरपतार कर लिये गये। उस समय मोम्बासा म्रार्यसमाज के प्रधान श्री वंशीलाल मौर मन्त्री श्री विशनदास रलारांम शर्मा थे। जो अनेक आर्यसमाजी इस समय पूर्वी अफीका की सैनिक सरकार द्वारा गिरफ्तार किये गये, उनपर फौजी ग्रदालत में मुकदमे चलाये गये। इनमें श्री बी० ग्रार० शर्मा ग्रीर श्री लालचन्द शर्मा सदृश कतिपय ग्रार्य सज्जनों को प्राणदण्ड दिया गया। वहुतों को ग्राजन्म व लम्बे समय के कारावास की सजा दी गयी ग्रौर बहुतों को देश से निर्वासित करने की ग्राज्ञा सुनायी गयी। वाद में श्री वी० ग्रार० शर्मा ग्रीर पण्डित लालचन्द शर्मा के मृत्युदण्ड को ऋमशः ग्राजन्म कारावास ग्रीर दस वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया, और महायुद्ध की समाप्ति पर सरकार द्वारा नियुक्त एक कमीशन ने इनको निरपराध पाकर जेलखाने से मुक्त किया। मोम्बासा आर्थ-समाज के संकट के इस काल में नैरोवी के श्रार्यसमाज ने ग्रपने कर्तव्य का पालन किया, ग्रीर मोम्बासा के ग्रार्य-वन्धुग्रों की सहायता करने तथा सैनिक न्यायालय से दण्डित व्यक्तियों को बन्घनमुक्त कराने के प्रयत्न में कोई कसर नहीं उठा रखी। सन् १६१५ में महायुद्ध का ग्रन्त हो गया था, ग्रीर ग्रार्यसज्जनों को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। सेना द्वारा आर्यसमाज में जो ताले डाल दिये गये थे, उन्हें भी अब खोल दिया गया था। समाज-मन्दिर के द्वार खुलते ही ग्रार्यसमाजी वहाँ एकत्र हुए, ग्रौर उन्होंने ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप को पुनः उत्साहपूर्वक प्रारम्भ कर देने के लिए ग्रावश्यक कार्यवाही शुरू कर दी। समाज का नया चुनाव किया गया, जिसमें श्री नरसीभाई पटेल प्रधान ग्रीर श्री एच०वी० शर्मा मन्त्री निर्वाचित हुए। इस प्रकार ग्रव मोम्वासा श्रार्यसमाज का कार्य नये उत्साह के साथ प्रारम्भ हुग्रा, ग्रौर उसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। कुछ समय पश्चात् अनेक विद्वान्, संन्यासी तथा प्रचारक धर्म-प्रचार के लिए पूर्वी अफीका में म्राने लगे, भ्रौर उनके प्रचार-कार्य से न केवल मोम्बासा में ही, अपितु नैरोवी ग्रादि श्रन्य नगरों में भी ग्रार्यसमाज की शक्ति में वृद्धि हुई ग्रीर वहाँ की जनता वैदिक धर्म की ग्रीर ग्राकुष्ट होने लगी। पण्डित पूर्णानन्द सन् १६२० में वहाँ ग्राये। उनके साथ श्री मथुराप्रसाद भजनोपदेशक भी थे। पण्डित महारानी शंकर शर्मा भी पुनः पूर्वी ग्रफीका आये, और मोम्बासा में उनके व्याख्यानों की घूम मच गयी। इसी समय के लगभग पण्डित ईश्वरदत्त विद्यालकार, ठाकुर प्रवीणसिंह ग्रीर स्वामी स्वतन्त्रानन्द मोम्बासा ग्राये ग्रीर भारत से श्रार्य विद्वानों का धर्म-प्रचार के लिए पूर्वी ग्रफीका ग्राने का यह सिलसिला बाद में भी जारी रहा। इसमें सन्देह नहीं, कि भारतीय प्रचारकों का पूर्वी अफ्रीका में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार में महान् योगदान है। वहाँ जो स्रार्थसमाज के विशाल भवनों का निर्माण

हुआ, उनके लिए प्रेरणा भी इन प्रचारकों द्वारा ही दी गयी थी।

केनिया के ग्रन्य वड़े नगर नकुरु, किसिमु ग्रौर एल्डोरेट हैं। इनमें से किसिमु में भी वीसवीं सदी के द्वितीय चरण तक आर्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। पूर्वी अफीका के भूभाग में केनिया के समान युगाण्डा का प्रदेश भी ब्रिटेन के ग्रघीन था, ग्रौर अंग्रेज लोग उसके भी आर्थिक विकास में प्रयत्नशील थे। यतः वहाँ भी वहुत-से भारतीयकारीगर, वाबू ग्रीर व्यापारी ग्रादि के रूप में वस गये थे। युगाण्डा की राजधानी कम्पाला है। वहाँ भारतीयों की ग्रच्छी ग्राबादी थी, ग्रीर वहाँ भी कतिपय भारतीयों में ग्रायंसमाज की स्थापना का विचार प्रादुर्भूत होने लगा था। सन् १६०८-६ में जवपण्डित पूर्णानन्द वैदिक घर्म के प्रचार के लिए पूर्वी अफ्रीका ग्राये, तो वह कम्पाला भी गये ग्रीर उनके व्याख्यानों से आर्यसमाज की स्थापना के लिए जनता के उत्साह में वहुत वृद्धि हुई। इसी प्रकार जव सन् १६१३ में मोम्वासा आर्यसमाज के निमन्त्रण पर पण्डित महारानी शंकर शर्मा वम्वई से पूर्वी ग्रफीका ग्राये, तो उन्होंने गुगाण्डा की भी यात्रा की, ग्रीर कम्पाला के भारतीयों में वैदिक धर्म के लिए प्रगाढ़ ग्रास्था उत्पन्न की। पर कुछ समय पश्चात् सन् १६१४ में महायुद्ध प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण वहाँ विधिवत् समाज की स्थापना नहीं की जा सकी। सन् १६१८ में महायुद्ध की समाप्ति पर आर्यसमाज को स्थापित करने के विचार को कियान्वित किया गया। कम्पाला-निवासी डॉक्टर ईश्वरदास तथा श्री नाहर-सिंह ने इसके लिए विशेष प्रयत्न किया, और नैरोबी के ग्रनेक ग्रार्यसज्जनों ने इस कार्य में उनकी सहायता की। इनमें श्री बद्रीनाथ, श्री मथुरादास ग्रीर पण्डित वैशाखीराम के नाम उल्लेखनीय हैं। परिणाम यह हुग्रा कि कम्पाला में भी आर्यसमाज स्थापित हो गया ग्रीर सन् १६२०-२१ में पण्डित ईश्वरंदत्त विद्यालंकार ग्रीर स्वामी स्वतन्त्रानन्द ग्रादि जो अनेक वैदिक विद्वान् धर्म-प्रचार के लिए भारत से पूर्वी अफ्रीका आये, वे कम्पाला भी गये जिससे वहाँ भ्रार्यसमाज की नींव सुदृढ़ हो गयी।

पूर्वी ग्रफीका के समुद्र-तट के समीप जंजीबार द्वीप है, जहाँ उन्नीसवीं सदी में ग्ररव सुलतानों का शासन था। सन् १८६० में वहाँ के सुलतान ने ग्रपने राज्य को ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में दे दिया था, श्रीर उसका शासन भी श्रंग्रेजों के हाथों में श्रागया था। व्यापार की दृष्टि से इस द्वीप श्रीर इसके मुख्य नगर, जिसका नाम भी जंजीवार था, का बहुत महत्त्व था। ग्ररव व्यापारी वहाँ वड़ी संख्या में व्यापार के लिए ग्राया-जाया करते थे। अफीका महाद्वीप के मूल निवासियों के साथ व्यापार के लिए यह एक महत्त्व-पूर्ण केन्द्र था, जिसके कारण वहाँ के निवासी अच्छे समृद्ध हो गये थे। भारत के साथ भी इस द्वीप का व्यापार था, श्रीर गुजरात के भी बहुत-से व्यक्ति व्यापार के लिए वहाँ वस गये थे। प्रतिज्ञाबद्ध कुलीप्रथा के प्रधीन भी भारतीयों को वहाँ ले-जाया गया था प्रौर सन् १९१३ तक इस प्रकार ले-जाये गये भारतीयों की संख्या वहाँ दस हजार के लगभग हो गयी थी। इस प्रकार जंजीवार में भी भारतीयों की ग्रन्छी ग्रावादी थी। घार्मिक सुघार का जो महान् ग्रान्दोलन ग्रार्यसमाज द्वारा भारत में प्रारम्भ हुग्रा, जंजीवार के भारतीय भी उससे प्रभावित हुए, ग्रीर वीसवीं सदी के प्रथम चरण में वहाँ भी ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी। जंजीवार के भारतीयों में गुजराती बहुत समृद्ध थे। व्यापार द्वारा उन्होंने प्रभूत मात्रा में घन का उपार्जन किया था। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक वस्वई तथा गुजरात में ग्रार्यसमाज का ग्रच्छा प्रचार हो गया था, ग्रतः जंजीबार में बसे हुए गुजराती व्यापारी भी आर्यसमाज से प्रभावित थे और उनकी सहायता से वहाँ के आर्य-समाज ने अच्छी उन्नति की। उस द्वारा भी एक आर्यपुत्री पाठशाला की स्थापना की गयी, जिसके कारण वहाँ के भारतीयों में स्त्रीशिक्षा के लिए रुचि उत्पन्न हुई।

जंजीवार में ग्रार्यसमाज की स्थापना सन् १६०८ में हुई थी। वहाँ जिस प्रकार ग्रार्यसमाज स्थापित हुग्रा, इसका वृत्तान्त न केवल शिक्षाप्रद है ग्रपितु मनोरंजक भी है। जंजीबार के कस्टम-विभाग में नाथूराम नामक एक पंजावी सज्जन काम करते थे। वह भ्रार्यसमाजी थे, भ्रौर सत्यार्थप्रकाश उनके पास था। उनके एक परिचित गुजराती सज्जन श्री रघुभाई थे जो कट्टर वैष्णव थे। एक दिन श्री नाथूराम ने सत्यार्थप्रकाश की प्रति जन्हें भेंट कर दी। उसे देखते ही रघुभाई ग्रागववूला हो गये। कहने लगे, यह सत्यार्थ-प्रकाश मुक्ते नहीं चाहिए। पर भेंट दी गयी चीज को वह लौटा भी नहीं सकते थे। सत्यार्थप्रकाश उनके घर पर पड़ा रहा, श्रीर उसपर धूल जमती रही । एक दिन जिज्ञासा-वश उन्होंने उसे खोलकर देखा, ग्रौर उसके पन्ने पलटने शुरू कर दिये। उसके कुछ ग्रंश पढ़ते ही उनकी ग्रन्तरात्मा जाग उठी ग्रौर उन्हें सचाई का ज्ञान हुग्रा। वह ग्रनुभव करने लगे कि ग्रवतक वह ग्रज्ञानान्धकार में डूबे हुए थे। सत्यार्थप्रकाश से उन्हें सच्चे धर्म का प्रकाश प्राप्त हुम्रा। वह उसका म्रनुशीलन करने लगे, ग्रौर ग्रपने मित्रों के साथ उन्होंने उसकी चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने अपने घर पर साप्ताहिक सत्संग का प्रारम्भ किया, भीर अनेक सज्जन उसमें सम्मिलित होने लगे। शीघ्र ही इन सत्संगों ने श्रार्यसमाज के साप्ताहिक ग्रधिवेशन का रूप प्राप्त कर लिया, ग्रौर जंजीवार में ग्रार्यसमाज का वीजा-रोपण हो गया । ग्रव समस्या यह थी, कि कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त कर वहाँ ग्रीपचारिक रूप से ग्रायंसमाज की स्थापना कर दी जाये। जो सज्जन श्री रघुभाई के घर पर ग्राकर सत्संग में शामिल हुया करते थे, उनमें एक श्री गोकुलदास हंसराज भाटिया भी थे, जो जंजीबार के ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित व सम्भ्रान्त वर्ग के थे। उन्होंने एक नीलामघर पचास वर्ष के पट्टे पर सरकार से लियां हुआ था। जिस समय में जंजीवार में गुलामों का ऋय-विकय हुआ करता था, यह नीलामघर उनके नीलाम के लिए प्रयुक्त होता था। पर दास-प्रथा का ग्रन्त हो जाने के कारण ग्रब यह खाली पड़ा था, ग्रौर इसे श्री भाटिया ने पट्टे पर ले लिया था। इसमें एक बड़ा हॉल था, जिसपर टिन की छत थी और साथ में कुछ दुकानें भी थीं। श्री भाटिया ने ग्रपनी दिवंगत घर्मपत्नी श्रीमती गौरीवाई के स्मारक रूप में इस नीलामघर को आर्यसमाज के लिए प्रदान करना स्वीकार कर लिया, और दुकानों से जो किराया उन्हें वसूल होता था, उसे भी समाज के खर्च को चलाने के लिए देना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार श्री भाटिया के धर्म-प्रेम तथा दानशीलता के कारण आर्य-समाज के अपने मन्दिर की समस्या का समाधान हो गया, और जंजीवार के आर्यवन्धु इस मन्दिर को पक्का, भव्य तथा विशाल बनाने में जी-जान से जुट गये। इस कार्य के लिए जो घन अपेक्षित था, उसे जुटाने में श्री भाणजी दाह्याभाई ने वहुत सहायता दी । वह जंजी-बार की सरकारी सर्विस में थे, ग्रीर वहाँ के हिन्दुग्रों में उनका स्थान ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित था। जंजीबार में हिन्दुश्रों को प्रमशान बनवाने के लिए उन्होंने श्रपना बगीचा प्रदान कर दिया था। वह भी महर्षि दयानन्द सरस्वती के परम भक्त थे। उनके तथा उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण भाई के प्रयत्न से ग्रायंसमाज का नया विशाल व भव्य भवन वनकर तैयार हो गया । सन् १९१३ में पण्डित महारानी शंकर शर्मा धर्म-प्रचार के लिए वम्बई

से पूर्वी ग्रफीका ग्राये हुए थे। उन्हीं से दीपावली के शुभ पर्व पर ग्रायंसमाज के नये भवन का उद्घाटन कराया गया। भामी जी के व्याख्यानों से जंजीवार के लोगों में वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव तथा ग्रायंसमाज के लिए उत्साह उत्पन्न हुग्रा, ग्रौर वहाँ के निवासी अच्छी बड़ी संख्या में समाज के कार्यों में हाथ वटाने लगे। घीरे-घीरे अनेक नवयुवकों ने भी आर्यसमाज में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया, और उसके संचालन में वे पुरानी पीढ़ी के श्रायों का स्थान लेने लग गये। नयी पीढ़ी के इन श्रार्यसमाजियों में श्री कर्षणपाल गडवी और श्री गोविन्दभाई नानजी पटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री कर्षण-पाल जी शानत धर्म के अनुयायी थे। पण्डित महारानी शंकर जी के व्याख्यान सुनकर उनका हृदय-परिवर्तन हुथा, और वह यार्यसमाज के सभासद् वन गये। सरकारी सर्विस से निवृत्त होकर जब श्री भाणजी दाह्याभाई भारत वापस चले गये, तो जंजीवार में ग्रार्यसमाज का उनका कार्य श्री कर्षण जी ने सँभाल लिया ग्रीर वहे त्याग तथा सेवाभाव से वह उसमें लग गये। उन्हीं के प्रयत्न से जंजीवार में ग्रांयीपुत्री पाठशाला की सन् १६१७ में स्थापना हुई थी, जो उस क्षेत्र में हिन्दुयों की प्रथम स्त्री-शिक्षण-संस्था थी। जिस नीलामघर की पूरानी इमारंत के स्थान पर ग्रार्यसमाज के नये विशाल भवन का निर्माण किया गया था, वह सरकार की सम्पत्ति था, और श्री गोकुलदास हंसराज भाटिया के नाम वह पचास साल के पट्टे पर था। इस अविघ के समाप्त हो जाने पर यह सब सम्पत्ति सरकार के स्वत्व में चली जानी थी। आर्यसमाज के सम्मूख यह विकट समस्यां थी, जिसका समाधान श्री गोविन्दंभाई नानजी पटेल ने किया। उन्होंने पुराने नीलामधर की इस भूमि को सरकार से खरीदकर आर्यसमाज के अर्पण कर दिया, और इस प्रकार म्रार्यसमाज का अपने भवन पर स्थायी स्वत्व स्थापित हुमा। केवल ७५ वर्ष पूर्व जिस स्थान पर गुलामों का नीलाम हुआ करता था और जहाँ गुलाम स्त्री-पुरुषों और वच्चों का करुण रुदन सुनायी देता रहताथा, वहाँ अव वेदमन्त्रों का पाठ होने लगा और यज्ञ की सुगन्धि से वह परिपूरित रहने लगा। जंजीवार के सार्वजनिक जीवन में श्री पटेल को ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उनके त्याग, सेवाभाव ग्रीर संदाचारमय जीवन की न केवल हिन्दू ही, अपितु यूरोपियन और अरव लोग भी प्रशंसा किया करते थे। जंजीवार के ग्रार्यसमाज की ग्रोर से जहाँ ग्रार्यपुत्री पाठशाला का संचालन किया जा रहा था, वहाँ उस द्वारा पुस्तकालय तथा व्यायामशाला भी स्थापित की गयी थी। 'मधुकरी' नाम से एक मासिक पत्रिका भी उस द्वारा प्रकाशित की जाती थी। शुद्धि और अछूतोद्वार के सम्बन्ध में भी वहाँ के आर्यसंमाज ने महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे।

पूर्वी अफीका के तंजानिया राज्य की राजधानी दारुसलाम है, जो समुद्रतट पर स्थित एक वन्दरगाह है। तंजानिया (तांगनीका) पहले जर्मनी के अधीन था। महायुद्ध (१६१४-१८) के समय ब्रिटेन ने उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और राज्यसंघ द्वारा उसे विटेन के शासनाधिकार में दे दिया गया। जब यह प्रदेश जर्मनी के अधीन था, तव भी बहुत-से भारतीय व्यापारी व्यापार द्वारा घन कमाने के लिए दारुसलाम जाते-आते रहते थे, और बहुत-से वहाँ स्थायी रूप से भी वस गये थे। ये भारतीय प्रधानतया गुजरात-काठियावाड़ के निवासी थे। तांगनीका के अंग्रेजों के शासन में आ जाने के पश्चात् केनिया के समान रेलवे लाइन आदि के निर्माण के लिए भारतीय लोग वहाँ भी अच्छी वड़ी संख्या में जाने लगे, और वहाँ भारतीयों की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होने लगी।

दारुस्सलाम में भी भारत के विविध प्रदेशों के लोग व्यापार, शिल्प तथा ग्रन्य काम-घन्धों के लिए वड़ी संख्या में वसने शुरू हो गये। इस नगर में ग्रार्यंसमाज की स्थापना उस समय (सन् १६१२) में हो गयी थी, जब वह जर्मनी के प्रभुत्व में था। पर ग्रंग्रेजी शासन में ग्रा जाने के पश्चात् जब वहाँ भारतीयों की ग्रावादी बढ़ने लगी, तो ग्रार्यंसमाज के कार्यंकलाप में वृद्धि होना स्वाभाविक था। उसके तत्त्वावधान में 'ग्रार्यं विद्या सभा' की स्थापना हुई, जिस द्वारा ग्रार्यं कन्याशाला सदृश शिक्षण-संस्थाग्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया। कालान्तर में दारुस्सलाम के ग्रार्यंसमाज की ग्रोर से 'श्री हनुमान फिजिकल कल्चर इन्स्टिट्यूट' ग्रौर 'ग्रार्यंन सोशल सर्विस लीग' सदृश संस्थाएँ भी स्थापित की गयीं, जिन्होंने उस क्षेत्र में समाज-सेवा के सम्बन्ध में वहुत उपयोगी काम किया।

#### (४) श्रार्यं प्रतिनिधि सभा की स्थापना श्रौर पूर्वी स्रफीका में श्रार्यसमाज का विस्तार

बीसवीं सदी के द्वितीय दशक तक पूर्वी अफीका के छह नगरों में आर्यसमाजों की स्थापना हो गयी थी-नैरोबी, मोम्बासा, जंजीबार, दारुस्सलाम, कम्पाला ग्रीर किसिमु पर इन समाजों का कोई केन्द्रीय संगठन वहाँ नहीं था। नैरोबी तथा मोम्बासा के आर्य-समाज भ्रायं प्रतिनिधि सभा पंजाव के साथ सम्बद्ध थे, भ्रौरजंजीवार का समाज वम्वई की ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध था। महायुद्ध (१९१४-१८) के समय मोम्बासा के ग्रार्थसमाज को जिस ग्रत्यन्त विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ार्था, उसमें नैरोवी के ग्रायं बन्ध्यों ने उसकी मुक्तहस्त हो सहायता की थी। इससे इन समाजों में . पारस्परिक सम्बन्घ में वृद्धि हुई थी, श्रौर उनमें एकता की भावना विकसित होने लग गयी थी। भारत के विविध प्रान्तों में भी इस समय तक पृथक् ग्रार्य प्रतिनिधि सभाग्रों का गठन प्रारम्भ हो चुका था। इस दशा में पूर्वी ग्रफीका के ग्रार्य सज्जनों ने भी ग्रपने देश में आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना पर विचार किया। १० एप्रिल, १६१८ के दिन नैरोबी आर्यसमाज की अन्तरंग सभा की बैठक हुई, जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा की योजना तैयार करने का निश्चय किया गया। यह योजना तैयार हो जाने पर नैरोबी आर्यसमाज की साधारण सभा के अधिवेशन (३० मई, सन् १६२०) में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया, कि नैरोवी समाज के वार्षिकोत्सव के ग्रवसर पर १ ग्रगस्त, १६२० को एक ग्रार्थ सम्मेलन श्रायोजित किया जाए, जिसमें कि श्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना को कियात्मक रूप देने के प्रश्न पर पूर्वी श्रफीका के आर्यसमाजी विचार-विमर्श कर सकें। इस सम्मेलन के लिए पूरी तैयारी की गयी। सरकार की सर्विस के जो व्यक्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्राना चाहें, उन्हें तीन दिन के अवकाश की सुविधा सरकार द्वारा दिला दी गयी श्रौर रेलवे ने भी उनके माने-जाने का समुचित प्रवन्य कर दिया। उस समय गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पं० ईश्वरदत्त विद्यालंकार धर्म-प्रचार के लिए पूर्वी ग्रफीका ग्राये हुए थे। सर्वसम्मित् से उन्हें सम्मेलन का सभापति चुना गया। पूर्वी स्रफीका के प्राय: सभी प्रदेशों के स्रायंसमाजी इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए नैरोवी आये थे, और इस देश का कोई समाज या आर्य संस्था ऐसी नहीं थी, जिसके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलत न हुए हों। सम्मेलन का कार्य वड़े उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ, और उसमें आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन कर लिया गया। श्री लाहौरीराम उसके प्रधान चुने गये, ग्रौर श्री डी० डी० पुरी मन्त्री।

श्रार्यं सम्मेलन द्वारा विधिवत् गठित कर दिये जाने के पश्चात् शीघ्र ही श्रार्यं प्रतिनिधि-सभा ने उत्साह के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया। १० ग्रगस्त, १६२० को उसकी ग्रन्त-रंग सभा की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। एक प्रस्ताव के अनुसार यह निश्चय किया गया कि पूर्वी ग्रफ्रोका में ग्रार्यसमाजियों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक आर्यसमाज से यह अनुरोध किया जाये, कि आर्य परिवारों में जो भी जन्म व मृत्यु हो, उसकी सूचना सभा के कार्यालय में भेज दी जाया करे। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा सन् १६०२ के विवाह-कानून में ऐसे संशोधनों की ग्रावश्यकता प्रदर्शित की गयी, जिनसे कि हिन्दू विवाह-पद्धति के अनुसार जो विवाह हो उन्हें वैध रूप से स्वीकृत होने में कोई वाधा न रह जाय। साथ ही, यह निश्चय किया गया, कि हिन्दू जाति के विविध वर्गों की एक सम्मिलित बैठक इस प्रयोजन से ग्रायोजित की जाय, ताकि सब वर्गों की स्रोर से सरकार पर विवाह-कानून में संशोधन के लिए सामूहिक रूप से जोर डाला जा सके। सन् १६२२ में हुई प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा की बैठक में यह निर्णय किया गया, कि सभा की ग्रोर से ग्रायंभाषा (हिन्दी) में एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाए, जिसमें कम-से-कम आठ पृष्ठ अवश्य हों। इस पत्र का सम्पादक श्री डी॰ डी॰ पुरी को नियत किया गया। कतिपय किठनाइयों के कारण यह पत्र हिन्दी भाषा में नहीं निकाला जा सका। कुछ समय तक यह उर्दू में प्रकाशित हुआ, पर बाद में उसे वन्द कर देना पड़ा। पर सभा के अपने पत्र की आवश्यकता निरन्तर अनुभव की जाती रही।

सन् १६२ में आर्यसमाज नैरोबी का रजत-जयन्ती-महोत्सव समारोहपूर्वक मनाया गया। उस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में एक आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजरत्न सेठ नानजी कालिदास मेहता ने की थी। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से अनुरोध किया गया, कि सरकारी स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाय। एक अन्य प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया, कि उपयुक्त स्थानों पर धर्मार्थ औषघालयों की स्थापना की जाय, जिनमें जाति, धर्म व रंग आदि का कोई भेद-भाव किये बिना निःशुक्क चिकित्सा का प्रवन्ध हो। एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी अफीका में एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थापना का निर्णय किया गया, जिसका कार्य एक ऐसे मुद्रणालय को स्थापित करना व संचालन करना हो, जिसमें आर्य-साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था हो। इस प्रस्ताव के अनुसार लिमिटेड कम्पनी का मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियेशन तथा नियम तैयार कर लिये गये, और आर्य प्रतिनिधि सभा के वार्षिक अधिवेशन (५ अगस्त, १६३३) में उन्हें स्वीकृत कर प्रकाशित भी कर दिया गया।

पूर्वी अफीका में पृथक् रूप से आर्य प्रतिनिधि सभा के गठित हो जाने के पश्चात् इस देश में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार का कार्य नये उत्साह के साथ प्रारम्भ हुआ, और अनेक नये आर्यसमाज स्थापित होने शुरू हो गये। सन् १६२० में वहाँ आर्यसमाजों की कुल संख्या ६ थी, जो १६३६ तक १७ और १६५६ तक २६ हो गयी थी। कतिपय अन्य आर्य-संस्थाएँ भी आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध थीं। उन्हें मिलाकर यह संख्या ३३ तक पहुँच जाती थी। पर अब यह संख्या बहुत कम रह गयी है।

सन् १९२३ में जिञ्जा(युगाण्डा)में ग्रार्यसमाज की स्थापना हुई। श्री डी० बी० देसाई ग्रीर श्री मोहनलाल ने इसके लिए ग्रनथक परिश्रम किया। ये सज्जन इस समाज

के कर्मठ सदस्य थे। सेठ रामजी लंड्ढा की दानशीलता से जिञ्जा में भ्रार्थसमाज के लिए भूमि प्राप्त हो गयी, ग्रौर कुछ समय पश्चात् वहाँ समाज-मन्दिर का निर्माण कर लिया गया। पूर्वी अफ़ीका के केनिया प्रदेश में मचाचकोस नामक नगरी में सन् १६२५ में आर्य-समाज स्थापित हुआ। इसकी स्थापना में मैसर्स एम० डी० पुरी एण्ड सन्स का कर्तृत्व विशेष महत्त्व का था। उन्होंने समाज के लिए न केवल उदारतापूर्वक घन ही दिया ग्रिपत् उत्साह के साथ उसके कार्यकलाप को भी ग्रागे वढ़ाया। पर यह समाज उचित रूप से विकसित नहीं हो सका। जो भू-सम्पत्ति इस समाज के स्वत्व में है, उसका मूल्य भ्रव वहत बढ़ गया है। यह भी प्रतिनिधि सभा की अधीनता में है। केनिया में ही एक अन्य नगर एल्डोरेट है। वहाँ सन् १९२६ में आर्यंसमाज का बीजारोपण किया गया, जो घीरे-घीरे म्रंकूरित होकर सन् १६३० तक भली-भाँति पल्लवित व पुष्पित हो गया। शुरू में वहाँ भार्यसमाज का अपना भवन नहीं था। अतः श्री संजीवन राय के कार्यालय में साप्ताहिक सत्संग हुन्ना करते थे। उस समय श्री देवघर चानम एल्डोरेट की कचहरी में कर्मचारी थे। उनके प्रयत्न से सरकार द्वारा दो भूमिखण्ड आर्यसमाज को प्रदान कर दिये गये और स्थानीय ग्रार्यं जनता ने समाज-मन्दिर के लिए धन एकत्र करना शुरू कर दिया। सन् १६३३ में श्री मेहता जैमिनी घर्म-प्रचार के लिए भारत से पूर्वी अफीका आये हुए थे। वहाँ के विविध नगरों में प्रचार करते हुए वह एल्डोरेट भी गये, ग्रौर वहाँ उनके ग्रनेक व्याख्यान हुए। १४ मई को उन्होंने आर्यसमाज-मन्दिर की आधारशिला भी रखी, जिसके पश्चात् भवन-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। एक वर्ष के लगभग समय में समाज-मन्दिर वनकर तैयार हो गया और २२ सितम्बर, सेन् १९३४ के दिन श्रीमती प्रीतम द्वारा उसका विधिवत् उद्घाटन कर दिया गया। समाज-मन्दिर का निर्माण पूरा हो जाने के वाद यज्ञशाला की नींव रखी गयी। उसका ग्राधा खर्च ग्रार्यसमाज ने दिया, ग्रौर ग्राघा श्री लालजी भाई सुन्दरजी लखानी ने ग्रपनी दिवंगत धर्म पत्नी श्रीमती राम-क्रुँवर की पुण्य स्मृति में प्रदान किया। यज्ञशाला का निर्माण पूरा हो जाने पर ग्रार्थसमाज के साथ एक घर्मशाला की योजना वनायी गयी। श्री लेखराज ग्रग्रवाल ने इसके लिए उदारतापूर्वक धनराशि प्रदान की। इस प्रकार एल्डोरेट ग्रार्यसमाज के परिसर में वे सव भवन बनकर तैयार हो गये, जो किसी घार्मिक समाज के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। सन् १६३३ में समाज के अधिकारियों का विधिवत् चुनाव हुग्रा, जिसमें श्री संजीवन-राय प्रधान और श्री रामजीदास पाठक मन्त्री निर्वाचित हुए। इन्हीं द्वारा समाज का प्रथम वार्षिकोत्सव सन् १९३४ में कराया गया, ग्रीर उसके पश्चात् समाज-मन्दिर में दैनिक सन्ध्या-हवन की परिपाटी प्रारम्भ की गयी, जो कुछ वर्षों तक नियमित रूप से जारी रही।श्री हंसराज शर्मा केनिया की पुलिस की सर्विस में इन्स्पेक्टर के पद पर थे। सन् १६४१ में उनकी वदली एल्डोरेट हो गयी। वह कर्मंठ व उत्साह-सम्पन्न आर्यसमाजी . थे। उनके प्रयत्न से तथा अन्य उत्साही आर्य-वन्धुओं की सहायता से वहाँ के आर्यसमाज की वहुत उन्नित हुई, और उसकी सदस्य-संख्या ७० से ऊपर हो गयी। इसी समय ग्रार्थ-समाज के तत्त्वावधान में एल्डोरेट में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई, जिसके उपयोग के लिए ग्रायंसमाज के भवन का हॉल विना किराये के प्रदान कर दिया गया। कुछ समय पश्चात् वहाँ स्त्री-ग्रायंसमाज भी स्थापित हो गया, ग्रौर एल्डोरेट नगरी ग्रायंसमाज के कार्यं कलाप का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गयी। केनिया का एक ग्रन्य नगर नकुरु है। वहाँ

भी सन् १६२६ में ही आर्यसमाज की स्थापना हुई। श्री डी० डी० पुरी और श्री नाहर-सिं ह के प्रयत्न से ग्रायंसमाज के लिए सरकार से भूमि प्राप्त कर ली गयी ग्रीर ग्रायं प्रति-निधि सभा के पदाधिकारियों तथा कर्मठ सदस्यों के प्रयास से उस भूमि पर भवन बनना भी प्रारम्भ हो गया। नकुरु के स्थानीय ग्रायंसमाजियों में श्री नाथूराम जोशी ने इस काम में विशेष रुचि ली। यह उन्हीं के अनथक परिश्रम का परिणाम था कि जुलाई, १६३१ में नकुरु का समाज-मन्दिर वनकर तैयार हो गया, और अगले वर्ष नवम्बर मास में सेठ नानजी कालिदास मेहता से उसका उद्वाटन भी करवा दिया गया। सेठ जी उस समय ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे। मई, १९३३ में नकुरु ग्रार्यसमाज का जो वार्षिकोत्सव हुआ, उसमें श्री मेहता जैमिनी के भी अनेक व्याख्यान हुए थे, और जनता पर उनका उत्तम प्रभाव पड़ा था। पर इस नगर में भ्रार्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुआ, उसका मुख्य श्रेय पण्डित सत्यपाल सिद्धान्तालंकार को है। पण्डित जी गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे, और पूर्वी ग्रफ़ीका में घर्म-प्रचार के लिए उन्होंने ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। वह पहले १६३१ में नकुर गये, श्रीर फिर १६३३ में। उनके प्रचार के कारण वहाँ के आर्थसमाज में नवजीवन का संचार हुआ, और सन् १६३३ में वहाँ आर्थ कन्या विद्यालय की भी स्थापना हो गयी। समयान्तर में वहाँ स्त्री-आर्यसमाज भी स्थापित हुम्रा, भीर यह नगर श्रार्यसमाज का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया। पूर्वी श्रफीका के तांगनीका प्रदेश में तवोरा नगरी है। वहाँ ग्रायंसमाज की स्थापना सन् १६२७ में हुई, ग्रीर तभी म्वासे तथा तोरोरो में भी। सन् १६३६ तक लुगात्री (युगाण्डा), लुम्बवा, किताले तथा नन्यूकी में भी आर्यसमाज स्थापित हो गये थे, श्रौर पूर्वी अफीका में समाजों की कुल संख्या १७ हो गयी थी। बाद में जो नये ग्रार्यसमाज स्थापित हुए, वे निसन्दी (युगाण्डा), ग्ररुशा (तांगनीका), म्वांजा (तांगनीका) ग्रीर तान्गा (तांगनीका) में थे। ग्रनेक नगरों में स्त्री-ग्रार्यसमाज भी स्थापित हो गये थे, यथा नैरोबी, नकुरु, मोम्बासा, किसुमु, एल्डोरेट, कम्पाला, दारुस्सलाम ग्ररशा ग्रीर जंजीवार में। इस प्रकार सन् १९५६ तक पूर्वी ग्रफीका के विविध नगरों में ग्रार्यसमाजों का जाल-सा बिछ गया था, ग्रीर वहाँ वैदिक घर्म का प्रचार मलीमाँति होने लग गया था। इस प्रसंग में पण्डित सत्यदेव वेदालंकार के कार्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है। सन् १६३४-३५ में उन्होंने आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफीका के स्थायी उपदेशक के रूप में केनिया ग्रादि सर्वंत्र वैदिक घर्म का प्रचार किया, ग्रीर सव प्रकार के कष्ट सहते हुए भी पूर्वी अफीका के प्रायः सभी आर्यसमाजों में जाकर उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा जनता के हृदय में वैदिक वर्म के प्रति उत्साह का प्रादुर्भाव किया। इससे वहाँ ग्रायंसमाज के संगठन को सुदृढ़ व शक्तिशाली वनाने में बहुत सहायता मिली। उस समय श्री प्रभुदयाल प्रतिनिधि सभा के मन्त्री थे। उन्होंने सभा के लिए ग्रपनी सब शक्ति लगा दी थी।

पर इसी समय पूर्वी ग्रफीका की राजनैतिक दशा में भारी उथल-पुथल का प्रादुर्भाव होने लग गया था। इस देश के मूल निवासी ग्रफीकन लोग ब्रिटेन की ग्रधीनता से मुक्त होकर स्वाधीनता के लिए संवर्ष करने में व्यापृत हो गये थे। यद्यपि ग्रफीकन देशों में स्वातन्त्र्य-ग्रान्दोलनों का सूत्रपात द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के बाद ही हो गया था, पर १६५५ के पश्चात् उन्होंने वहुत उग्र रूप घारण कर लिया था। इन देशों में वसे हुए भारतीयों की सहानुभूति ग्रफीकन लोगों के साथ थी। उनका सिक्रय सहयोग

भी स्वाधीनता-ग्रान्दोलनों को प्राप्त था। पर सन् १९६२-६४ में पूर्वी ग्रफीका के विविध प्रदेश जब ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वाधीन हो गये, श्रौर वहाँ की राजशक्ति ग्रफीकन लोगों के हाथों में ग्रा गयी, तो भारतीयों के सम्मुखयह समस्या उत्पन्न हुई, कि वे केनिया, युगाण्डा ग्रौर तंजानिया के नाम से नये स्थापित हुए स्वतन्त्र राज्यों की नाग-रिकता स्वीकार करें या नहीं। इन राज्यों में ग्रफ़ीकन (नीग्रो) लोग बहुत वड़ी संख्या में थे, ग्रीर लोकतन्त्रवाद पर ग्राघारित इनके शासन में राजशक्ति इन्हीं के हाथों में रहती थी। साथ ही ग्रफीकन लोगों में यह विचार भी विकसित होने लग गया था, कि यूरो-पियन लोगों के समान भारतीय भी विदेशी हैं, ग्रौर वे भी उनके देश का ग्राधिक शोषण करने में तत्पर हैं। यह विचार घीरे-घीरे विरोध के रूप में प्रकट होना भी प्रारम्भ हो गया था। इस दशा में भारतीयों के सम्मुख तीन विकल्प थे —या तो वे अफ्रीकन राज्यों की नागरिकता स्वीकार कर लें, या ब्रिटिश नागरिकता (ग्रव तक उनकी स्थिति ब्रिटिश प्रजा की थी) प्राप्त कर ब्रिटेन चले जायें ग्रीर या भारत वापस चले जायें। इन राज्यों के राजनैतिक भविष्य को दृष्टि में रखकर सन् १६६० के पश्चात् बहुत-से भारतीय पूर्वी ग्रफीका से ब्रिटेन जाकर वसने शुरू हो गये ग्रौर कुछ भारत लौट ग्राए। इस दशा में वहाँ भारतीयों की ग्राबादी में निरन्तर कमी होती गयी, जिसका प्रभाव ग्रार्यसमाज पर भी पड़ना सर्वथा स्वाभाविक था। युगाण्डा में मुहम्मद ग्रामीन ने भौद्धतीयों के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया, उसके कारण उनका वहाँ रह सकना सम्भव ही नहीं रह गया, और उस राज्य में भारतीयों के कुछ ही परिवार रह गये। इस दशा में वहाँ तो आर्य-समाज का कार्यकलाप पूर्णतया समाप्त हो गया, श्रीर जो पाँच श्रार्यसमाज युगाण्डा में थे उनमें ताले पड़ गये। केनिया भीर तंजानिया में भी समाज के कार्यकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पर श्री सत्यदेव वेदालंकार के पुरुषार्थ से अव तंजानिया में आर्यसमाज में पून: नवजीवन का संचार प्रारम्भ हो गया है। उन्होंने वहाँ के ग्रुरुशा नगरमें लाखों रुपये लगाकर आर्यसमाज के लिए 'सूर्य ज्योति भवन' का निर्माण कराया है। तंजानिया के ग्रन्य ग्रनेक सम्भ्रान्त ग्रार्य-सज्जनों के पुरुषार्थ व दान से ग्ररुशा ग्रार्यसमाज के पास लाखों रुपयों का स्थायी कोष भी जमा हो गया, जिसका उपयोग कर तंजानिया में वैदिक घर्म के प्रचार-प्रसार का उद्योग किया जा रहा है।

## (५) मोम्बासा आर्यसमाज

यद्यपि इस समय पूर्वी ग्रफीका में ग्रार्यंसमाज के कार्यकलाप में शिथिलता ग्रा गयी है, पर इसमें सन्देह नहीं कि गत ७५ वर्षों में वहाँ समाज ने वहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। केनिया में मोम्बासा ग्रौर नैरोबी के ग्रार्यंसमाज प्रधान हैं। इनकी प्रगति पर दृष्टिपात करने पर पूर्वी ग्रफीका में ग्रार्यंसमाज द्वारा किये गये कार्यों का समुचित परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

वीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध की सन् १९१८ में समग्रन्त हो गयी थी। महायुद्ध के समय मोवाम्सा के आर्यसमाजियों को राजद्रोह के अपराध में किस प्रकार केंद्र कर लिया गया था, और वाद में वे किस प्रकार बन्धनमुक्त हुए, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। सन् १९२० से मोम्बासा आर्यसमाज का कार्य पुनः नियमित रूप से होने लगा, और उसके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गयी। यही समय था,

जव पण्डित पूर्णानन्द, पण्डित ईश्वरदत्त विद्यालंकार ग्रीर ठाकुर प्रवीण सिंह भारत से केनिया थ्राए, ग्रीर घर्म-प्रचार करने के प्रयोजन से वे मोम्बासा भी गये। इनके प्रचार के कारण मोम्वासा के श्रार्यसमाजियों में नवीन स्फूर्ति उत्पन्न हुई, और वहाँ के श्रार्य-समाज में नवजीवन का संचार हुग्रा। सन् १९२१ में स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती मोम्वासा ग्राए, ग्रौर २५ दिन रहकर उन्होंने वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक नर-नारियों ने आर्यसमाज की सदस्यता स्वीकार की, ग्रीर उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। सन् १६२१ में ग्रार्य कन्या पाठशाला को पुन: प्रारम्भ किया गया। शीघ्र ही पाठशाला में छात्राग्रों की संख्या १४० तक पहुँच गयी। पर कुछ समय पश्चात् मोम्बासा ग्रार्यसमाज के कार्यों में फिर शिथिलता ग्राने लगी। उसके अनेक कर्मंठ सदस्य सरकार तथा रेलवे की सर्विस में थे। उनकी मोम्बासा से अन्यत्र तवदीली हो जाने के कारण समाज के पास सुयोग्य कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया। समाज की दशा इतनी विगड़ गयी कि सन् १६२५ में कन्या पाठशाला की भी वन्द कर देना पड़ा। पर १९२८ में स्थिति ने फिर पलटा खाया। मोम्वासा में कतिपय ऐसे उत्साही तथा कर्मठ ग्रार्य-सज्जनों का ग्रागमन हुग्रा, जिन्होंने ग्रार्यसमाज की डाँबा-डोल दशा को भलीभाँति सम्भाल लिया, श्रीर उसका कार्य पुनः सुचार रूप से चलने लगा। इन सज्जनों में श्री काशीराम वौरी, पण्डित ग्रात्माराम ग्रौर श्री वदीदास प्रिजा के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्रार्यसमाज के पुराने कार्यकर्ता श्री नाथराम प्रिजा के साथ मिलकर इन सज्जनों ने श्रार्यसमाज के पुनरुद्धार के लिए जो कार्य किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। सेठ नानजी कालिदास मेहता का एक कार्यालय मोम्बासा में भी था। अपने व्यापार की देख-रेख के लिए वह वहाँ भी आते रहते थे। ऐसे एक अवसर पर श्री नाथराम प्रिजा ग्रादि अनेक श्रार्य सज्जन उनसे जाकर मिले, ग्रीर उन्हें समाज में ग्राने के लिए निमन्त्रित किया । सेठ जी के सहयोग और सात्विक दान से आर्यसमाज के नये विशाल भव्य भवन का निर्माण किया गया, और उसके साथ यात्रियों के लिए एक विश्वासगृह भी वनवाया गया। मोम्वासा के श्रार्यसमाजियों ने नये समाज-मन्दिर तथा विश्रामगृह के निर्माण के लिए अनुपम उत्साह प्रदर्शित किया। उन्होंने स्वयं दिल खोलकर घन दिया, और पूर्वी श्रफीका के विविध नगरों में घूम-घूमकर धन एकत्र किया। सन् १९३३ तक मोम्बासा के आर्यसमाज के नये भवन वनकर तैयार हो गये थे, और समुद्रतट पर स्थित उस नगरी में ये भी आकर्षण के केन्द्र वन गये थे। इस समय से कुछ वर्ष पूर्व अनेक आर्य विद्वान् व प्रचारक वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पूर्वी ग्रफीका थाये, थौर क्योंकि वहाँ आने का प्रवेशद्वार उस समय मोम्बासा ही था, यतः उन्होंने कुछ समय वहाँ भी रहकर धर्म-प्रचार किया। सन् १६२७ में गुरुकुल कांगड़ी के तपस्वी व सुयोग्य स्नातक पण्डित सत्य-पाल सिद्धान्तालंकार वहाँ ग्राये थे, ग्रौर उनके व्याख्यानों से वहाँ के ग्रायंसमाजियों में नवस्फूर्ति उत्पन्न हुई थी। सन् १६२४ में गंगा में बाढ़ के कारण गुरुकुल कांगड़ी की बहुत-सी इमारतें गिर गयी थीं, श्रीर उसका सारा परिसर जल से भर गया था। उस स्थान को असुरक्षित समभकर गुरुकुल के संचालकों ने उसे गंगा के दायें तट के समीप कनखल-जवालापुर मार्ग के दक्षिण में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया, और उसके लिए भूमि क्रय कर ली। इस भूमि पर नये भवन बनाने के लिए घन एक व करने के लिए गुरुकुल के ग्राचार्य श्री रामदेव ग्रौर पण्डित सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार ग्रफीका गये। उन्होंने

पूर्वी ग्रफ़ोका के विविध नगरों से गुरुकुल के लिए धन एकत्र करने के साथ-साथ वहाँ वहुत-से व्याख्यान भी दिये। इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ समय मोम्वासा में भी व्यतीत किया। गुरुकुल के लिए घन एकत्र करने के प्रयोजन से इसी समय पण्डित चमूपति भी पूर्वी ग्रफीका गये थे, ग्रौर मोम्बासा भी उनके ग्रनेक व्याख्यान हुए थे। इसमें सन्देह नहीं कि सन् १६२७-२८ से मोम्बासा में भ्रार्थसमाज ने जिस ढंग से प्रगति के पथ पर पग वढ़ाने शुरू किये थे, वे फिर कहीं रुके नहीं, श्रिपतु निरन्तर श्रागे वढ़ते ही गये। सन् १६३६ से उसकी प्रगति भीर भी भ्रधिक तेजी से होने लगी। आर्य कन्या पाठशाला को श्रव नये श्रार्यसमाज-भवन में ले-श्राया गया । वहाँ पाठशाला के लिए पर्याप्त स्थान था। कार्यंकर्ताग्रों के परिश्रम तथा समुचित स्थान के कारण शीघ्र ही पाठशाला में छात्राग्रों की संख्या २५० तक पहुँच गयी। बाद में इस शिक्षण-संस्था के लिए ग्रपने भवन के निर्माण का निश्चय किया गया, और सन् १६४७ में यह निश्चय कियान्वित भी हो गया। सन् १६३६ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया था। पर श्रार्यसमाज के कार्यकलाप पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, श्रीर मोम्बासा के श्रार्य श्रपने समाज की उन्नति के लिए पूर्ण उत्साह से प्रयत्नशील रहे। उसके कार्यक्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता रहा, और अनेक नयी योजनाएँ बनायी गयीं। सन् १६४४ में मोम्बासा **ब्रार्थसमाज ने हिन्दी के प्रचार पर विशेष ध्यान दिया, श्रीर युवको त**्री युवितियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए नि:शुल्क कक्षाग्रों की व्यवस्था की गयी। ग्रगस्त, १६४ में श्री श्चनन्त शास्त्री भारत से मोम्वासा ग्राये थे, ग्रौर ग्रार्यसमाजकी सेवा में तत्पर हो गये थे। उन्होंने हिन्दी के प्रचार में विशेष उत्साह प्रदर्शित किया। इसी समय मोम्बासा में 'श्रार्य वीरांगना दल' की स्थापना हुई। सन् १६४८ में आर्य कन्या महाविद्यालय की छात्राएँ पण्डित ग्रानन्दप्रिय की ग्रध्यक्षता में पूर्वी ग्रफ्रीका ग्रायी थीं। मोम्बासा में भी उन्होंने प्रचारं कार्य किया था, ग्रौर साथ ही व्यायाम, योग, धनुर्विद्या ग्रादि का भी प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन को देखकर मोम्बासा की ग्रार्थ युवितयों में ग्रनुपम उत्साह का संचार हुग्रा, ग्रौर उन्होंने 'वीरांगना दल' की स्थापना की। इस दल की प्रथम संचालिका एवं नेत्री कुमारी ग्रोम्वती शर्मा थीं। किशोर तथा युवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए विविध प्रकार के खेलकूद का बहुत उपयोग होता है। मोम्बासा भ्रार्यसमाज ने इस भ्रोर भी ध्यान दिया, और सन् १६३५ में स्पोर्ट्स क्लव का सूत्रपात किया। क्लव के लिए सरकार से भूमि किराये पर ले ली गयी, और घन एकत्र कर उसे खेलों के योग्य बना लिया गया। इस सब कार्य में समय अवश्य लगा, पर सन् १६५१-५२ तक आर्यसमाज का स्पोर्ट्स क्लब सुव्यवस्थित दशा में ग्रा गया था।

मोम्बासा आर्यसमाज का परिचय देते हुए वहाँ के स्त्री-आर्यसमाज का भी संक्षेप के साथ उल्लेख करना आवश्यक है। मोम्बासा में इस समाज की स्थापना सन् १६२४ में हुई थी, और उसके लिए श्रीमती भागवन्ती बौरी, श्रीमती शामदेवी सेठी और श्रीमती विद्यादेवी शर्मा ने विशेष श्रम किया था। श्रीमती भागवन्ती बौरी कई वर्ष तक स्त्री-समाज की प्रधान रहीं, और उन्होंने उसके सफलतापूर्वक संचालन में कोई कसर उठा नहीं रखी। आर्य-कन्या पाठशाला, आर्यसमाज-मन्दिर तथा विश्रामगृह आदि सभी के लिए स्त्री-आर्यसमाज ने वन एकत्र करने में उत्साहपूर्वक सहयोग प्रदान किया। आर्यसमाज के सभी उत्सवों, समारोहों तथा कार्यकलाप में स्त्री-आर्यसमाज का सहयोग व साहाय्य प्राप्त

रहता है। उसकी ग्रोर से एक शिशुशाला (नसंरी होम) भी चलायी जा रही है, श्रौर एक वालसभा भी गठित है।

समय-समय पर जो विद्वान्, उपदेशक एवं संन्यासी धर्म-प्रचार या किसी संस्था के लिए धन एकत्र करने के प्रयोजन से भारत से पूर्वी श्रफीका गये, प्रायः उन सबने मोम्बासा की यात्रा को भी अपने कार्यं क्रम में सम्मिलित किया। सन् १६३० तक जो ऐसे महानुभाव मोम्बासा गये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। बाद में पण्डित बुद्धदेव विद्यालंकार, डॉक्टर भगतराम सहगल, पण्डित हरिशंकर विद्यार्थी, श्री मेहता जैमिनी, पण्डित ऋषिराम, पण्डित ग्रानन्दप्रिय, स्वामी भवानीदयाल संन्यासी, श्री ग्रानन्दिभक्षु, स्वामी विद्यानन्द विदेह, स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती, महात्मा ग्रानन्द स्वामी, थाचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, डॉक्टर उपर्वुघ ग्रादि कितने ही ग्राये विद्वान् वहाँ गये और उनके व्याख्यानों व प्रवचनों से ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप को बहुत बल प्राप्त हुग्रा। जिन अनेक विद्वानों ने भारत से जाकर अधिक स्थायी रूप से पूर्वी अफ्रीका में वैदिक धर्म का प्रचार किया, उनमें पण्डित सत्यपाल सिद्धान्तालंकार, पण्डित सत्यदेव वेदालंकार, पण्डित घर्मेन्द्रनाथ वेदालंकार, पण्डित विनयकुमार भ्रायुर्वेदालंकार, पण्डित देवनाथ विद्यालंकार, पण्डित ग्रार्यमुनि, पण्डित मदनमोहन विद्यासागर, ग्रीर पण्डित श्यामसुन्दर स्नातक के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी प्रचारक व विद्वान् पूर्वी अफ्रीका में धर्म-प्रचार करते हुए केनिया की राजघानी नैरोवी भी गये थे, श्रतः वहाँ के श्रार्यसमाज का विवरण देते हुए इनके कार्य पर अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला जा सकेगा।

#### (६) नैरोबी आर्यसमाज

केनिया राज्य की राजधानी नैरोवी पूर्वी अफ्रीका का प्रधान नगर है। अफ्रीका महाद्वीप में इस नगर का विशिष्ट स्थान है, श्रीर उस भूखण्ड की ग्रन्तर्राष्टीय राजनीति का इसे केन्द्रस्थल कहा जाता है। आर्यसमाज की दृष्टि से भी नैरोबी का विशेष महत्त्व है। कहा जाता है, कि नैरोवी का आयंसमाज विश्व का सबसे समृद्ध एवं वैभवपूर्ण समाज है। इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्थायी ग्रामदनी ग्रीर ग्रचल सम्पत्ति की दृष्टि से नैरोवी आर्यसमाज एक अत्यन्त समृद्ध आर्य संस्था है। सन् १६०३ में वहाँ किस प्रकार ग्रार्थसमाज की स्थापना हुई, ग्रीर प्रारम्भ के वर्षों में उसकी किस ढंग से प्रगति हुई इस विषय पर इसी ग्रध्याय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। सन् १९१४ में जब वीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, नैरोबी में आर्यसमाज को स्थापित हुए खारह वर्ष हो चुके थे। इन वर्षों में नैरोबी आर्यंसमाज की जो प्रगति हुई, उसके सम्बन्ध में कतिपय वातें उल्लेखनीय हैं। इस समय ग्रायंसमाज के पास न कोई उपदेशक थे भीर न कोई पुरोहित । कोई ग्रार्य विद्वान् भी भारत से स्थायी रूप से प्रचार के लिए वहाँ नहीं श्राये हुए थे। पर नैरोबी ग्रार्यसमाज के सदस्य श्रार्यसिद्धान्तों का श्रनुशीलन करना ग्रपना कर्तव्य समभते थे, और अपने वर्म के लिए उनमें अनुपम उत्साह था। इसीलिए सन्ध्या-हवन, प्रार्थना-उपासना, घार्मिक प्रवचन ग्रादि वे स्वयं ही कर लिया करते थे, ग्रौर अपने विरोधियों द्वारा किये गये आक्षेपों का भी स्वयं ही उत्तर दे दिया करते थे। नैरोबी की जनता में आर्यसमाज के लिए कितना उत्साह था, इसे सूचित करने के लिए यही पर्याप्त है, कि सन् १६०५ में उसके सदस्यों की संख्या एक सौ से अधिक हो

गयी थी। इन सदस्यों में भ्रातृभाव भी विद्यमान था, श्रीर ये श्रपने को एक ग्रायं-परिवार का ग्रंग मानते थे। ग्रापस के मतभेदों व भगड़ों को स्वयं ही निवटा लिया जाया करे, इस प्रयोजन से सन् १६१० में वहाँ एक न्यायोपसभा भी वना ली गयी थी। ग्रायों के ग्रापसी भगड़ों के निवारण के लिए यह उपसभा महत्त्वपूर्ण कार्य किया करती थी। पंजाब के ग्रायंसमाज में जिन विवादों ने इस काल में उग्ररूप घारण कर लिया था, यह स्वाभाविक था कि नैरोवी ग्रायंसमाज पर भी उनका प्रभाव पड़े, क्योंकि उसके वहुसंख्यक सदस्य पंजाबी ही थे। मांस-भक्षण के प्रश्न पर नैरोवी ग्रायंसमाज में भी विवाद व विरोध का सूत्रपात हुग्रा, श्रीर ग्रक्टूवर, १६०५ में १३ ग्रायों को मांसाहारी होने के कारण समाज की सदस्यता से पृथक् कर दिया गया।

महायुद्ध (१९१४-१८) के समय पूर्वी ग्रफीका की व्रिटिश सरकार किस प्रकार ग्रार्यंसमाज को राजद्रोही संस्था समभने लगी थी, ग्रौर मोम्बासा के ग्रार्य-नेताग्रों को गिरफ्तार कर जिस ढंग से कठोर दण्ड दिये गये थे, इसका उल्लेख पिछले प्रकरण में किया जा चुका है। नैरोबी का ग्रार्यसमाज भी इस समय सरकार की कोप-दृष्टि से बचा नहीं रह सका। सन १९१५ में ग्रार्यसमाज के सव रजिस्टर व ग्रन्य रिकॉर्ड पुलिस उठा-कर ले गयी, ग्रीर उसके मन्त्री श्री देवीदास पुरी को धमकियाँ देकर ग्रार्यसमाज से त्याग-पत्र देने के लिए कहा गया। पर ग्रार्यसमाजियों ने इस संकट का वीरतापूर्वक सामना किया, ग्रौर न केवल ग्रपने समाज को ही ग्रस्तव्यस्त होने से वचा लिया, ग्रपितु मोम्बासा श्रार्यसमाज की सहायता करने में भी कोई कसर उठा नहीं रखी। नैरोबी श्रार्यसमाज के पदाधिकारियों के ग्रनथक परिश्रम का ही यह परिणाम था, कि मोम्बासा के ग्रार्य-वन्धु निरपराघ सिद्ध होकर बन्वनागार से मुक्त हुए, और जिन आर्थ-नेताओं को मृत्युदण्ड दिया गया था, उन्हें भी सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया गया। महायुद्ध के समय पूर्वी ग्रफ़ीका में भी मार्शल-लॉ की घोषणा हुई थी, ग्रौर वहाँ का शासन सैनिक कानून के श्रवीन था। इस फौजी शासन में नैरोबी श्रार्यसमाज ने जिस परिश्रम एवं बुद्धिमत्ता से ग्रपने तथा मोम्वासा के ग्रार्यंवन्ध्यों की संकट से रक्षा की, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है।

कुछ समय पश्चात् नैरोवी आर्यसमाज को एक अन्य संकट का सामना करना पड़ा। महायुद्ध के समय तक तांगनीका का प्रदेश (जो अब तंजानिया राज्य के अन्तर्गत है) जर्मनी के अधीन था, और 'जर्मन पूर्वी अफीका' कहाता था, युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। महायुद्ध की समाप्ति पर शान्ति की स्थापना के लिए वर्साय में जो शान्ति-परिषद् हुई, उसमें तांगनीका के भविष्य पर भी विचार किया जाना था। इसलिये वहाँ के अनेक समाचारपत्रों में इस प्रकार के संवाद व पत्र प्रकाशित होने शुरू हुए, जिनमें उस प्रदेश की विविध संस्थाओं व आन्दोलनों आदि के सम्वन्य में अनेकविध विचार प्रकट किये गये थे। इनमें अनेक पत्र जंजीवार के विश्वप के थे, जिनमें आर्यसमाज को एक राजनैतिक संस्था प्रतिपादित करते हुए सत्यार्थप्रकाश पर अनेकविध आक्षेप किये गये थे। नैरोवी आर्यसमाज ने इन आक्षेपों का तर्कसंगत तथा मुँहतोड़ उत्तर देते हुए आर्यसमाज के वास्तविक स्वरूप एवं स्थित को स्पष्ट रूप से निरूपित किया, जिसके कारण जंजीवार के विश्वप के लेखों का वर्साय की शान्ति-परिषद् के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महायुद्ध की समाप्ति पर जब पूर्वी अफीका की दशा सामान्य हो

गयी, तो नैरोवी त्रार्यसमाज ने वड़ी तेजी के साथ प्रगति के पथ पर ग्रग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया । सन् १६१२ में ग्रायंसमाज के जिस भवन की ग्राधारशिला बड़ौदा के श्रीमन्त राजा सम्पतराव गायकवाड़ ने रखी थी, सन् १९१८ तक वह वनकर तैयार हो गया था। उसके समीप ही ब्राठ कमरों के एक भव्य विश्वामालय का निर्माण कराया गया, जिसकी ग्राघारशिला श्रीमती ईश्वरकौर द्वारा रखी गयी थी। समाज के ग्रन्य भवनों में 'यज्ञ-शाला' का निर्माण श्री मूलजी जेठा के दान द्वारा हुआ था। सन् १६२० के प्रारम्भ में पण्डित ईश्वरदत्त विद्यालंकार वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अफीका आये, और नौ मास के लगभग उन्होंने नैरोवी को केन्द्र बनाकर प्रचार किया। पण्डित ईश्वरदत्त व्याख्यानीं के साथ-साथ शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास का प्रदर्शन भी किया करते थे, जिसका जनता पर विशेष प्रभाव पड़ता था। अगले वर्ष सन् १६२१ में स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ने केनिया की यात्रा की, ग्रीर उनके प्रवचनों से वहाँ की ग्रार्य जनता में नवीत उत्साह का संचार हुआ। अन्य भी अनेक प्रचारक इस काल में नैरोबी आये, जिनमें ठाकुर प्रवीणसिंह का नाम उल्लेखनीय है। नैरोवी श्रार्यसमाज का कार्यक्षेत्र केवल भारतीय मूल के लोगों तक ही सीमित नहीं था। श्रफीका के मूल निवासियों की श्रोर भी उसका ध्यान गया, ग्रौर सन् १६२२ में ग्रफ़ीकन वच्चों के लिए भी ग्रायंसमाज द्वारा एक स्कूल की स्थापना कर दी गयी। शीघ्र ही इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या तीन सौ तक पहुँच गयी। नीग्रो वच्चे जव इस स्कूल में ग्रंग्रेजी भाषा में ग्रन्दित सन्ध्या के मन्त्रों का पाठ करते थे, तो एक दर्शनीय दृश्य उपस्थित हो जाता था। अफ्रीका में निवास करते हुए कतिपय भारतीय पुरुषों ने नीग्रो महिलाग्रों से भी सम्बन्ध कर लिये थे। उनसे उत्पन्न इण्डो-ग्रफीकन बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा की समस्या के प्रति भी ग्रायंसमाज का ध्यान गया था, श्रीर ऐसे वालक आर्यसमाज द्वारा फीरोजपुर (पंजाब) के आर्य अनाथालय में पहुँचा दिये जाते थे।

भारत की आर्य शिक्षण-संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने में नैरोबी तथा पूर्वी ग्रफीका के ग्रन्य ग्रायंसमाज कभी पीछे नहीं रहे। सन् १६२४ में जब गुरुकूल-कांगड़ी की पुरानी इमारतें गंगा की वाढ़ के कारण नष्ट हो गयी, और नये स्थान पर गुरुकूल को स्थानान्तरित करने के लिए धन की ग्रावश्यकता हुई, तो ग्राचार्य रामदेव के नेतृत्व में एक डेपुटेशन घन एकत्र के प्रयोजन से नैरोवी गया, जहाँ उसे यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई (सन् १६२५)। कुछ समय पश्चात् पण्डित मणिशंकर तथा पण्डित वालकृष्ण गुरुकूल अन्धेरी के लिए धन-संग्रह के प्रयोजन से नैरोबी आये, और वहाँ के आयों ने उनकी भी उदारतापूर्वक सहायता की । सन् १६२६ में आर्य कन्या महाविद्यालय, जालन्यर की माचार्या श्रीमती शन्नोदेवी केनिया घन एकत्र करने के लिए मायों। मार्य महिलामों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, और उनके सहयोग से शन्नोदेवी जी केनिया से अच्छी धनराशि एकत्र कर स्वदेश ले-जाने में समर्थं हुईं। पाँच वर्ष वाद सन् १६३४ में कत्या गुरुकुल महाविद्यालय, बड़ौदा का डेपुटेशन पण्डित आनन्दित्रय की अध्यक्षता में नैरोवी ग्राया, ग्रौर वह पूर्वी ग्रफीका से कई लाख शिलिंग एकत्र करने में समर्थ हुया। वाद में भी भ्रानेक आर्य शिक्षण-संस्थाओं के डेपुटेशन नैरोवी जाते रहे, और वहाँ के आर्य-समाज ने उनकी यथाशक्ति सहायता की। भारत में आर्यसमाज के जो भी आन्दोलन चले, पूर्वी अफीका के आर्यसमाजों विशेषतया नैरोवी आर्यसमाज का साहाय्य उन्हें सदा प्राप्त होता रहा। सन् १६३० में हैदरावाद-सत्याग्रह के लिए नैरोवी ग्रार्थसमाज द्वारा भरपूर ग्राधिक सहायता की गयी। सन् १६४३ में जब बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा, तो दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता के लिए 'वंगाल दुर्भिक्ष निधि' की स्थापना वहाँ की गयी, ग्रौर सन् १६४६ में वंगाल के हिन्दू-मुसलिम दंगों से हिन्दुग्रों की सहायतार्थ 'वंगाल हिन्दू सहायता निधि' की। सन् १६४७ में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप जो भीषण उपद्रव हुए, ग्रौर उनमें पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा सिन्ध में हिन्दुग्रों ग्रौर सिक्खों को जो ग्रपार क्षति उठानी पड़ी, उसके लिए नैरोवी ग्रार्थसमाज ने 'पंजाव हिन्दू-सिक्ख सहायता निधि' स्थापित की। इसी प्रचार सन् १६४६ में जब ग्रसम राज्य में भूकम्प के कारण धन-जन का भीषण विनाश हुग्रा, तो उससे क्षतिग्रस्त लोगों की सहायता के लिए भी केनिया के ग्रार्थसमाजियों ने 'ग्रसम भूकम्प सहायता निधि' की स्थापना कर धन एकत्र किया। इन विविध निधियों के लिए जो घनराशियाँ नैरोवी ग्रार्थसमाज द्वारा एकत्र की गर्थी, वे वहाँ के ग्रार्य नर-नारियों के धर्म तथा स्वदेश-प्रेम की प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

सन् १६२५ के फरवरी मास में दयानन्द-जन्म-शताब्दी मथुरा में मनायी गयी थी। नैरोबी आर्यसमाज द्वारा भी अपने छह प्रतिनिधि उसमें सिम्मिलत होने के लिए भेजे गये थे। यही नहीं, नैरोवी में भी यह उत्सव वड़े समारोह के साथ मनाया गया। पूर्वी अफीका के सभी आर्यसमाजों के प्रतिनिधि इस उत्सव में सिम्मिलत हुए थे। अफीका महाद्वीप के इस भाग में आर्यसमाज द्वारा वैदिक धर्म के लिए जनता में जो उत्साह उत्पन्न किया जा रहा था, और उसके प्रयत्न से आर्य (हिन्दू) जाति में जो जागृति प्रादुर्भूत हो रही थी, उसी के परिणामस्वरूप सन् १६२८ में नैरोवी में एक आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सम्पूर्ण पूर्वी अफीका के आर्य नर-नारी भारी संख्या में एकत्र हुए थे। डॉक्टर भगतराम सहगल ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।

सन् १९२७ में भारत की सनातन घर्म महासभा के प्रचारक पण्डित माघवाचार्य नैरोबी भाये। पूर्वी स्रफीका में जिस ढंग से स्रार्यसमाज का प्रचार हो रहा था स्रौर वहाँ के निवासी जिस प्रकार महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाश्रों से प्रभावित होते जा रहे थे, उससे अनेक सनातनी पौराणिक लोग वहुत उद्वेग अनुभव करने लगे थे। उन्हीं के निमन्त्रण पर पण्डित माधवाचार्य नैरोवी ग्राये थे। ग्राये विद्वान् पण्डित वालकृष्ण ग्रौर पण्डित बुद्धदेव मीरपुरी से उनके अनेक शास्त्रार्थ हुए, जिनका परिणाम आर्यसमाज के बहुत श्रनुकूल हुआ। उनसे महर्षि के मन्तव्यों की सचाई का सही-सही परिचय प्राप्त करने का लोगों को अवसर मिला, और आर्यसमाज के प्रति उनकी आस्था में और भी अधिक वृद्धि हो गयी। सन् १६२८ में पण्डित सत्यपाल सिद्धान्तालंकार धर्म-प्रचार के लिए पूर्वी अफ्रीका आये। सन् १६३१ तक केनिया आदि के विविध नगरों व बस्तियों में घूम-घूमकर उन्होंने महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार किया। सत्यपाल जी केवल व्याख्यान ही नहीं देते थे, ग्रपितु जनता की सेवा में भी सदा तत्पर रहते थे। ग्रफीकन लोगों के घरों में भी वह जाया करते थे, और अनेक प्रकार से उनकी सेवा कर तथा उनकी समस्यात्रों का समाधान कर उनमें ग्रार्य धर्म के प्रति ग्रास्था उत्पन्न किया करते थे। उनका सेवा का ढंग वड़ा ग्रद्भुत था। वह किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। वह सच्चे अर्थों में परिव्राजक थे। जनता की सेवा का उन्होंने वत लिया हुआ था। घरों और हॉस्पिटलों में जाकर वह रोगियों की परिचर्या किया करते थे, और

नैरोवी की सेण्ट्रल जेल में कैदियों को घर्म का उपदेश दिया करते थे। बहुवा वह अफ्रीकन बस्तियों में जाकर रहने लगते थे, और केवल उवली हुई सविजयों का भोजन कर वहाँ के नीग्रो निवासियों को हिन्दी-भाषा की शिक्षा देते तथा वैदिक धर्म के मूल तत्त्वों का उपदेश देने में समय व्यतीत किया करते थे। अफीकन लोगों में अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए जो म्रान्दोलन चल रहे थे, उनके भी वह पक्षपोषक थे, ग्रौर केनिया के स्वाधीनता-संग्राम के अनेक नेताओं ने उनसे प्रेरणा प्राप्त की थी। सन् १६३०-३१ में भारत में जो सत्याग्रह चला, उसमें भाग लेने के लिए सत्यपाल जी स्वदेश वापस ग्रा गये ग्रीर उन्हें पंजाब के सत्याग्रह-ग्रान्दोलन का डिक्टेटर नियत कर दिया गया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, श्रौर पाँच वर्ष के सश्रम कारावास का दण्ड दिया। जेल से छूटने पर सन् १६३६ में वह पुनः केनिया या गये, और नैरोवी आर्यसमाज के तत्वावघान में घुमें-प्रचार का कार्य करने लगे। पूर्वी अफीका में हिन्दी भाषा तथा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य पण्डित सत्यपाल सिद्धान्तालंकार ने किया, उसे केवल ग्रार्यसमाजी ही नहीं ग्रपितु ग्रन्य लोग भी वड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। केनिया में वह 'ग्रायंसमाज के पण्डित जी' के नाम से प्रसिद्ध थे, पर क्या सनातनी पौराणिक और क्या ईसाई व मुसलमान सव उनका आदर करते थे। अफ़ीकन लोगों के हृदय में भी उन्होंने अपने लिये स्थान वना लिया था।

नैरोवी आर्यसमाज के कार्यकलाप में आर्य शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन और हिन्दी-अचार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में वहाँ के आर्यसमाज ने जो कार्य किया, उसका विवरण इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में दिया गया है। यहाँ इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त है, कि सन् १६१० में नैरोवी आर्यसमाज द्वारा आर्य-कन्या पाठशाला की स्थापना की गयी थी, और १६१७ में उसकी ओर से एक गुरुकुल खोलने के प्रश्न पर विचार प्रारम्भ किया गया था, जो वाद में 'श्रद्धानन्द ब्रह्मचर्य-आश्रम' के रूप में कियान्वित हुआ। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आर्यसमाज ने जो प्रयास प्रारम्भ किया था, वह निरन्तर उन्तित करता गया और केनिया के शिक्षा जगत् में आर्य शिक्षण-संस्थाओं ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।

नैरोबी ग्रायंसमाज के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कितपय ग्रन्य वार्ते भी उल्लेखनीय हैं। विधिमयों की शुद्धि के लिए भी यह समाज सदा प्रयत्नशील रहा। ग्रनेक गौरांग महिलाग्रों की शुद्धि कर उन्हें वैदिक धर्म में दीक्षित किया गया ग्रौर वैदिक विधि से उनके विवाह भी कराये गये। ग्रायों (हिन्दुग्रों) के संस्कार वैदिक पद्धित से हों, इसपर भी नैरोबी ग्रायंसमाज ने ध्यान दिया। इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि नैरोबी में ग्रायं-पद्धित से किये जानेवाले नामकरण, विवाह ग्रादि संस्कारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, ग्रौर ऐसे संस्कारों की संख्या प्रतिवर्ष सौ से भी ग्रधिक हो गयी। वैदिक संस्कारों के प्रति गौरांग लोग भी ग्राकृष्ट हुए, ग्रौर कितने ही यूरोपियनों ने ग्रपनी वसीयतों में यह इच्छा प्रकट की, कि उनकी ग्रन्त्येष्टि वैदिक विधि से की जाय।

सन् १६२ में नैरोबी में 'आर्य वीर दल' का भी संगठन किया गया। आर्यसमाज के सम्पूर्ण कार्यकलाप में 'आर्य वीर दल' के सदस्य उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। नैरोबी से प्रेरणा प्राप्त कर पूर्वी अफ्रीका के अन्य स्थानों पर भी आर्य वीर दल की शाखाएँ स्थापित हुईं। आर्य वीरों को शारीरिक और वौद्धिक प्रशिक्षण देने के लिए 'दल' की ओर से अनेक प्रशिक्षण शिविरों का ग्रायोजन किया गया। सन् १६४२ में नैरोबी ग्रार्यसमाज की ग्रोर से 'मार्य कीड़ा समिति' गठित की गयी। इस समिति द्वारा पूर्वी स्रफीका में स्रनेक कीड़ा-संघों का निर्माण किया गया, जिनसे युवकों में शारीरिक व्यायाम तथा विभिन्न खेल-कृदों के लिए रुचि उत्पन्न होने में बहुत सहायता मिली। इन क्रीड़ा-संघों द्वारा न केवल विविध क्रीड़ाग्रों की व्यवस्था ही की जाती है, ग्रपितु उनमें साम्मुख्यों एवं प्रतियोगिताग्रों का म्रायोजन भी किया जाता है। विजेताम्रों को विजयोपहार तथा पुरस्कार देने की भी म्रार्य-क्रीड़ा समिति ने व्यवस्था की हुई है, जिनके कारण आर्य युवकों में व्यायाम आदि के लिए श्रपूर्व उत्साह उत्पन्न होता है। सन् १६७० में श्रार्यसमाज द्वारा एक धर्मार्थ चिकित्सालय स्थापित किया गया, जिसमें घर्म, सम्प्रदाय, जाति, रंग ग्रादि का कोई भी भेदभाव न कर सबकी चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था है। इस चिकित्सालय पर जो खर्च आर्यसमाज कर रहा है, उसकी मात्रा साठ हजार रुपये वार्षिक के लगभग है । डॉक्टर सुखदेव भारद्वाज का इस चिकित्सालय के संचालन में मुख्य कर्तृत्व है, ग्रौर उन्होंने विना कोई पारिश्रमिक लिये ग्रपनी सेवा इसके लिए समर्पित की हुई है। नैरोवी ग्रार्थसमाज ने जो ग्रसाधारण उन्नति की है, उसमें स्थानीय ग्रार्य नर-नारियों के ग्रतिरिक्त उन संन्यासियों, विद्वानों तथा प्रचारकों के कर्तृत्व का भी बहुत योगदान है, जो समय-समय पर वहाँ श्राकर वैदिक घर्म का प्रचार करते रहे, ग्रौर जिनसे प्रेरणा प्राप्त कर स्थानीय ग्रायों में समाज के लिए उत्साह का संचार हुया। वस्तुतः, नैरोवी यार्यसमाज सच्चे यथीं में सार्वेशीय संस्था कहाने के योग्य है।

नैरोबी ग्रार्यसमाज के साथ-साथ वहाँ के ग्रार्य स्त्री-समाज का उल्लेख करना भी स्रावश्यक है। नैरोवी के स्रार्थ संसार में इस स्त्री-समाज का स्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है, और कार्यकलाप, उत्साह एवं लगन की दृष्टि से यह किसी भी संस्था की तुलना में कम नहीं है। इसकी स्थापना सन् १९१९ में श्रीमती चमनदेवी, श्रीमती मथुरादेवी, श्रीमती ईश्वरकौर, श्रीमती दुर्गादेवी ग्रौर श्रीमती परमेश्वरीदेवी ग्रादि के प्रयास से हुई थी। प्रारम्भ में इसकी सदस्य-संख्या ग्रधिक नहीं थी, पर ग्रार्य महिलाग्रों के प्रयत्न से प्रति-वर्ष सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गयी, और कुछ ही वर्षों में वह सुदृढ़ नींव पर स्थापित संस्था बन गयी। साप्ताहिक सत्संग के अतिरिक्त अन्य कार्यकलाप पर भी स्त्री-समाज ने ध्यान दिया, ग्रीर उसकी ग्रीर से ग्रार्थ शिक्षा-संस्थाग्रों का भी संचालन किया जाने लगा। छोटे वच्चों की शिक्षा के लिए उस द्वारा नर्सरी स्कूल भी खोला गया, ग्रौर हिन्दी-भाषा के प्रचार पर इस समाज ने विशेष जोर दिया। उसका सब कार्य हिन्दी में किया जाता है, और ग्रन्य संस्थायों से पत्र-व्यवहार ग्रादि में भी हिन्दी भाषा ही प्रयुक्त की जाती है। श्रार्यं स्त्री-समाज, नैरोबी के तत्त्वावधान में 'श्रार्य वीरांगना दल' ग्रीर 'वार्ग्वाधनी सभा' नाम से दो अन्य संस्थाएँ भी विद्यमान हैं। (वार्ग्विघनी सभा की स्थापना पण्डित सत्यदेव वेदालंकार ग्रौर पण्डित ग्रायंमुनि द्वारा की गयी थी, ग्रौर इसका यह नाम उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की वाग्वधिनी सभा को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया था।) सन् १९४६ में स्त्री-समाज की ग्रोर से स्त्रियों व वालिकाग्रों को जिमनास्टिक व ग्रन्य व्यायाम की शिक्षा देने के लिए कक्षाएँ शुरू की गयी थीं, जो सप्ताह में दो वार लगा करती थीं। इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर किशोरवय की युवतियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, जिससे अगले साल सन् १९४७ में 'आर्य वीरांगना दल' की स्थापना की जा सकी। इस दल

द्वारा जहाँ वालिकान्नों व युवतियों को शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाती है, वहाँ उनके मानसिक विकास के लिए व्याख्यानों तथा धर्मोपदेश का भी आयोजन किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) के प्रशिक्षण की भी दल द्वारा व्यवस्था की गयी है। दल का प्रयत्न रहता है, कि वालिकाएँ व युवतियाँ इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, जिससे कि वे समाज की सेवा के लिए कार्य कर सकें। वान्वींवनी सभा की स्थापना भी सन् १९४६ में की गयी थी। इस सभा में स्रार्य महिलाएँ विविध विषयों पर वाद-विवाद करने तथा भाषण देने का अभ्यास करती थीं, जिससे कि वे आर्यसमाज के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप में पुरुषों के साथ सक्षम रूप से सहयोग कर सकें। वाद में इस सभा ने 'ग्रायंन यंग वीमेन्स एसोसियेशन' का रूप प्राप्त कर लिया श्रीर इसी नाम से उसका कार्य सम्पादित किया जाने लगा। सिलाई, कसीदाकारी, पाक-कला, शिशुग्रों की सँभाल, स्वास्थ्य-रक्षा ग्रौर पुष्प-सज्जा ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक विषयों पर भी इस संस्था में चर्चा व विचार-विमर्श किया गया, जिससे सर्वसाधारण स्त्रियाँ भी अनेक उपयोगी वातों को सीखने का अवसर प्राप्त कर लेती थीं। इसकी ओर से प्रतिवर्ष खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें छह वर्ष से साठ वर्ष की आयु तक की वालिकाएँ व स्त्रियाँ भाग लेती हैं। सन् १६६२ में ग्रार्य स्त्री-समाज द्वारा संगीत की कक्षाएँ भी प्रारम्भ की गयीं, श्रीर दो वर्ष वाद जव नैरोवी में ग्रनाथों व ग्रसहायों के लिए 'दयानन्द होम' की स्थापना हुई, तो उसके संचालन में भ्रार्थ स्त्री-समाज ने भी विशेष दिलचस्पी लेनी शुरू की। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का काम तो पूर्णतया स्त्री-समाज द्वारा ही सँभाल लिया गया। स्त्री-समाज का एक पुस्तकालय भी है, जिसमें संस्कृत और हिन्दी पुस्तकों का भ्रच्छा संग्रह है। इस पुस्तकालय की स्थापना सन् १९४७ में की गयी थी। दीपावली, विजयदशमी ग्रादि त्यौहार भी स्त्री-समाज द्वारा उत्साहपूर्वक मनाये जाते हैं, ग्रीर प्रतिवर्ष उसका वार्षिकोत्सव भी होता है। इसमें सन्देह नहीं, कि नैरोबी का स्त्री-भ्रार्यसमाज एक जीवित, जागृत ग्रौर कर्मठ संस्था है, ग्रौर उस द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार तथा समाज-सुघार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है।

नैरोबी के ग्रायं नर-नारियों ने ग्रायंसमाज के लिए जो कार्य किया है, उसका विवरण तवतक पूर्ण नहीं होगा, जवतक कि उसके विशाल व भव्य भवनों का उल्लेख न कर दिया जाये। ग्रायंसमाज की भू-भवन-सम्पत्ति में सबसे प्रधान 'वैदिक हाउस' है, जो नैरोवी के शानदार क्षेत्र में स्थित है। इसमें कितनी ही दुकानें व बड़ी-बड़ी कम्पनियों के कार्यां हैं, जिनसे समाज को किराये के रूप में ग्रच्छी ग्रामदनी प्राप्त होती है। ग्रायंसमाज तथा ग्रायं प्रतिनिधि सभा के कार्यां क्यां इसी 'हाउस' में विद्यमान हैं, और पूर्वी ग्रफीका में ग्रायंसमाज के कार्यं कलाप का संचालन इसी स्थान से होता है। सस्ते जमाने में इस 'हाउस' के निर्माण पर १७ लाख के लगभग रुपये खर्च हुए थे, जिन्हें एकत्र करने के लिए नैरोवी के ग्रायं नर-नारियों ने बहुत पुरुषार्थं किया था। इस स्थान पर जो पुराना ग्रायंसमाज-मन्दिर था, उसे तथा उसके साथ बनी हुई यज्ञशाला तथा ग्रातिथि-शाला को गिराकर वहाँ जो विशाल 'वैदिक हाउस' बनाया गया, वह एक धर्मस्थान या धर्म-मन्दिर न होकर एक विशाल व्यापार-केन्द्र के रूप में है, जिससे ग्रायंसमाज को प्रचुर ग्रामदनी किराये के रूप में प्राप्त होती है। इसीलिये ग्रायंसमाज के सत्संग ग्रादि के लिए पृथक् मन्दिर का निर्माण किया गया, जो 'वैदिक हाउस' से पृथक् है, ग्रीर वह के लिए पृथक् मन्दिर का निर्माण किया गया, जो 'वैदिक हाउस' से पृथक् है, ग्रीर वह

'साजथ-सी' में स्थित है। ग्रायंसमाज के साप्ताहिक सत्संग तथा ग्रन्य ग्रायोजन इसी मन्दिर में सम्पन्न होते हैं। विशाल भवन के ग्रतिरिक्त यहाँ ग्रच्छा वड़ा खुला मैदान भी है, ग्रौर पुरोहित के निवास के लिए पृथक् फ्लैट की भी सत्ता है। जिस स्थान पर पहले 'श्रद्धानन्द ब्रह्मचर्य ग्राश्रम' था, उसके परिसर में ग्रव 'महेन्द्रपाल हॉल' नाम से एक सुविशाल हाल विद्यमान है, जिसमें वड़े-वड़े उत्सवों व समारोहों का ग्रायोजन किया जाता है। उसके सभीप ग्रव ग्रत्यन्त विशाल 'महर्षि दयानन्द भवन' का निर्माण किया गया है, जो नैरोवी के आर्यसमाज-विषयक कार्यकलाप, समाज-सेवा व सार्वजनिक जीवन का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन जायेगा, ग्रौर ग्रार्यसमाज-विषयक जो गतिविधियाँ व प्रवृत्तियाँ वैदिक हाउस में केन्द्रित हैं, उन सबको भी इसी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इसमें लाखों रुपये लग चुके हैं। यव यह भवन बनकर तैयार हो गया है श्रीर इसका उद्घाटन भी हो चुका है। इसमें इतना स्थान है कि उसे न केवल नैरोवी या पूर्वी ग्रफ़ीका का ही, ग्रपित ग्रार्थसमाज के सार्वभौम संगठन का भी केन्द्र बनाया जा सकता है। इन भवनों के अतिरिक्त नैरोवी में आर्यसमाज की जो अनेक शिक्षण-संस्थाएँ हैं, उनकी भी अपनी इमारतें हैं। आर्य स्त्री-समाज के परिसर में सत्संग भवन, यज्ञशाला, पुस्तकालय, संगीत कक्ष, ग्रार्य शिशुशाला ग्रीर ग्रतिथि-भवन सव विद्यमान हैं, जिनके निर्माण में ग्रार्य महिलाग्रों ने लाखों रुपये खर्च किये हैं।

नैरोवी आर्यसमाज का विवरण समाप्त करने से पूर्व एक अन्य महत्वपूर्ण वात का उल्लेख कर देना उपयोगी है। सन् १६३४-३५ में वहाँ आर्यसमाज ने एक नियम बनाया हुआ था, जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक सहायक व सभासद् को यज्ञ के पश्चात् अगिन को साक्षी बनाकर निम्निलिखित प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे— "मैं, जोिक आर्यसमाज नैरोबी का सभासद् हूँ, सर्वव्यापक परमात्मा को साक्षी रखकर इस यज्ञ की अगिन के सम्मुख आप सब सज्जनों की उपस्थिति में आर्यसमाज की उपनियमावली में लिखित सदाचार-सम्बन्धी उपनियम संख्या ४ को ध्यान में रखते हुए प्रतिज्ञा करता हूँ, कि (क) व्यभिचार, मांस-मिदरा का सेवन, जुआ, चोरी, छल-कपट और रिश्वत आदि से धन पैदा करना जो असत्याचरण है उसका सर्वेव परित्याग करूँगा। (ख) यदि किसी कारणवश्च में असत्याचरण करूँगा, तो मैं आर्यसमाज नैरोबी को इससे सूचित कर दूँगा, और इस अवस्था में सभासद् से सहायक बनना मेरा कर्तव्य होगा।" नैरोबी आर्यसमाज जो इतनी प्रगति कर सका, उसका एक कारण यह भी था, कि केवल सदाचारी व्यक्ति ही उसके सभासद् हो सकते थे। अन्य लोग सहायक के रूप में तो समाज से सम्बद्ध रह सकते थे, पर उन्हें सभासद् की स्थित प्राप्त नहीं होती थी।

सन् १६७८ में नैरोबी ग्रार्यसमाज को स्थापित हुए ७५ वर्ष हो गये थे। ग्रतः २१ से २४ सितम्बर (१६७८) में उसकी हीरक-जयन्ती बड़े समारोह के साथ मनायी गयी। इसी ग्रवसर पर सार्वभीम ग्रार्य महासम्मेलन के बारहवें ग्रविवेशन का भी नैरोबी में ग्रायोजन किया गया, जिसमें विश्वभर के ग्रार्यसमाजियों ने भाग लिया।

## (७) मोजाम्बीक में वैदिक धर्म का प्रचार

श्रफीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक श्रन्य राज्य मोजाम्बीक है, जिसे पहले पोर्तुगीज ईस्ट श्रफीका कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल ३,०२,२४० वर्गमील है, श्रौर यह दक्षिणी अभीका के उत्तर में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा तंजानिया के साथ लगती है। अफ़ोका के इस भाग का यूरोपियन लोगों को परिज्ञान वास्को डी गामा द्वारा हुम्रा था (१४६८), ग्रौर पोर्तुगीज लोगों ने पहले-पहल वहाँ ग्रपने उपनिवेश बसाने प्रारम्भ किये थे। वहाँ की गौरांग ग्रावादी में ग्रव भी पोर्तुगीज लोग वहुत वड़ी संख्या में हैं। मोजाम्बीक की राजधानी लॉरेन्सो मार्कियस है, जो समुद्रतट पर स्थित है। बीसवीं सदी के मध्य भाग में हिन्दूशों ने भी इस देश में जाकर वसना प्रारम्भ कर दिया था। वे वहाँ प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के ग्रवीन नहीं गये थे। उनका वहाँ जाने का उद्देश्य व्यापार द्वारा घन कमाना था। वे उस देश में स्थायी रूप से नहीं वसना चाहते थे, इसीलिए अपने परिवारों को साथ नहीं ले जाते थे। पर चिरकाल तक वहाँ रहते हुए उन्होंने अफ्रीकन स्त्रियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने शुरू कर दिये, और उनसे सन्तान भी उत्पन्न होने लगी। ग्रफ्रीकन माताओं से उत्पन्न हुए वच्चों को हिन्दू समाज ग्रपने में ग्रात्मसात् करने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया जाता था, श्रीर वे उन्हें मुसलमान बना लेते थे। उनके मुसलिम नाम रख दिये जाते थे, पर वहाँ की प्रथा के अनुसार पिता का नाम भी साथ लगा दिया जाता था, यथा इस्माईल पन्नाचन्द, हुसैन दुर्लभ भाई, गफ्फार रणछोड़दास ग्रादि। इस प्रकार के वर्णसंकर मुसलमानों की संख्या मोजाम्बीक में निरन्तर बढ़ती गयी, ग्रौर वीसवीं सदी के चतुर्थ दशक में दस हजार तक पहुँच गयी। हिन्दू पिताम्रों की ये मुसलमान सन्तानें हिन्दू-जाति ग्रौर घर्म के प्रति उत्कट घृणा का भाव रखती थीं। इनके अतिरिक्त जो भारतीय इस देश में व्यापार व अन्य काम-घन्धों के लिए रह रहे थे, उनकी संख्या भी हजारों में थी। लॉरेन्सो मार्क्विस में ही ये लोग एक हजार से कम न थे। ये प्रधानतया गुजरात भौर काठियावाड़ के हिन्दू थे। इस समय (सन् १६३१) तक भारत के हिन्दू-समाज में नवचेतना उत्पन्न होनी शुरू हो चुकी थी, और ग्रार्यसमाज के प्रचार ने उसमें ग्रनुपम जागृति प्रादुर्भूत कर दी थी। मोजाम्बीक के हिन्दुग्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, ग्रौर लोरेन्सो मार्क्विस में 'भारत समाज' नाम से एक संस्था की स्थापना हुई। ग्रायंसमाज के मन्तव्यों को मानना ग्रौर उसके नियमों पर चलना ही इस समाज का लक्ष्य था। प्रारम्भ में ही इसके दो सौ सदस्य वन गये, ग्रौर इसने मोजाम्बीक के हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न करने तथा उन्हें संगठित करने का कार्य शुरू कर दिया। समाज को स्थापित हुए एक वर्ष हो जाने पर उसका प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया, और उसमें सम्मिलित होने के लिए स्वामी भवानीदयाल संन्यासी को विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया। उन्होंने वैदिक घर्म के सत्यस्वरूप का प्रतिपादन करते हुए मोजाम्बीक के हिन्दुश्रों को ग्रपनी वर्णसंकर सन्तान को ग्रपनाने तथा हिन्दू-समाज में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से मुसलमानों की शुद्धि का सिलसिला प्रारम्भ हो गया, ग्रीर कुछ समय बाद वहाँ शुद्धि की ग्रावश्यकता ही नहीं रह गयी, क्योंकि हिन्दुओं ने अफीकन स्त्रियों से उत्पन्न बच्चों को अपने परिवार का अंग मानना ग्रीर हिन्दू के रूप में ही उनका पालन करना शुरू कर दिया। लॉरेन्सो मार्क्विस में भारत-समाज के लिए भूमि खरीदकर वेद-मन्दिर का निर्माण शुरू कर दिया गया, और सन् १९३७ में दीपावली के मुभ पर्व पर उसकी स्राधारिशला भी रख दी गयी। १९३५ में यह मन्दिर बनकर तैयार हो गया, और उसमें नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संग भी होने लग गये। वहाँ एक पुस्तकालय भी खोल दिया गया, और एक पाठशाला भी शुरू कर दी गयी। घमं, जाति, रंग ग्रादि का कोई भी भेदभाव किये बिना वच्चे पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने लगे। वहाँ सबके साथ एक-समान व्यवहार किया जाता था। एक व्यायामशाला भी वहाँ स्थापित कर दी गयी, ग्रीर वेद-मिन्दर लॉरेन्सो मार्क्विस नगर में हिन्दुग्रों के सार्वजिनक जीवन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। भारतीयों के हितकल्याण के लिए भारत-समाज द्वारा ग्रन्य भी ग्रनेक कार्य किये गये। ग्रवतक लॉरेन्सो मार्क्विस में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था, जिसमें भारतीयों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। समाज के प्रयत्न से वहाँ के स्विस मिशन हॉस्पिटल में एक पृथक भारतीय विभाग का निर्माण हुग्रा, जिसका सब खर्च समाज के सदस्यों द्वारा ही प्रदान किया गया।

मोजाम्बीक में भारत-समाज नाम से जिस संस्था की स्थापना हुई थी, वह नाम के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से आर्यसमाज ही थी। उसका कार्यकलाप वही था, जो आर्यसमाज का होता है। इस देश में वही एक ऐसी संस्था थी, जो वहाँ निवास करनेवाले हिन्दुओं में राष्ट्रीय चेतना और धार्मिक जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही थी। भारत समाज द्वारा मोजाम्बीक में धर्म तथा शिक्षा के प्रचार के लिए भारत के अनेक आर्य विद्वानों की सेवाएँ भी प्राप्त की गयीं। इनमें पण्डित रविशंकर विद्वालंकार, पण्डित सुमन्तराय विद्वालंकार और पण्डित मितमान् वेदालंकार के नाम उल्लेखनीय हैं। ये तीनों गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक थे।

सन् १६६२ में गोग्रा के प्रश्न पर भारत ग्रीर पुर्तगाल के राजनियक सम्बन्धों में कटुता ग्रा गयी थी। इस दशा में मोजाम्बीक में निवास करनेवाले भारतीयों के प्रति वहाँ की पुर्तगीज सरकार दुर्व्यवहार करने लगी, ग्रीर उनके लिए वहाँ रह सकना सम्भव नहीं रह गया। हजारों भारतीय इस समय मोजाम्बीक को छोड़कर ग्रन्यत्र चले गये, ग्रीर भारत-समाज का कार्य प्राय: ठप हो गया। पर यह स्वीकार करना होगा, कि हिन्दुग्रों की वर्णसंकर सन्तान को हिन्दू-समाज में सम्मिलित करने का कार्य ग्रार्यसमाज ही कर सकता था, ग्रीर मोजाम्बीक में एक ग्रार्य संन्यासी द्वारा ही इसे सम्पन्न किया गया।

ग्रफीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में जाम्विया और र्होडेशिया दो श्रन्य राज्य हैं जो पहले ग्रेट ब्रिटेन के प्रभुत्व में थे। इनमें भी भारतीयों का निवास है। इनमें वसे हुए भारतीय भी वहाँ व्यापार के लिए ही गये थे। वैदिक वर्म के जो बहुत-से प्रचारक समय-समय पर ब्रिटिश श्रफीका में प्रचार के लिए श्राते रहे, उनमें से कुछ इन राज्यों में भी गये और वहाँ के भारतीयों तक श्रार्थसमाज का सन्देश पहुँचाया। र्होडेशिया के श्रन्यतम नगर बुलावादों में भारतीयों द्वारा ग्रपनी शिक्षण-संस्था भी स्थापित की गयी थी, जिसमें गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पण्डित हरिदेव वेदालंकार श्रध्यापन के लिए नियुक्त किये गये। इसमें हिन्दी के साथ-साथ वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी।

#### **अट्ठाईसवाँ अध्याय**

## त्रमेरिका महाद्वीप में त्रार्यसमाज

## (१) सुरीनाम

दक्षिणी अमेरिका में दो ऐसे देश हैं, जिनमें आर्यसमाज का अच्छा प्रचार है-सुरीनाम ग्रौर गुयाना । ये दोनों देश दक्षिणी ग्रमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में समुद्र के तट पर स्थित हैं। सुरीनाम का क्षेत्रफल १,४२,८२२ वर्ग किलोमीटर है, ग्रीर उसकी जत-संख्या ४ लाख के लगभग है। इनमें से १,४२,००० के लगभग भारतीय मूल के हैं, जो प्रधानतया विहार तथा उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों से वहाँ जाकर वसे थे। सुरीनाम में डच लोगों ने वहुत वड़े परिमाण में ईख, कॉफी और कोको की खेती प्रारम्भ की थी, और उसके लिए उन्हें जिन श्रमिकों की ग्रावश्यकता होती थी, उन्हें नीग्रो गुलामों द्वारा प्राप्त किया जाता था। सुरीनाम के वाजारों में गुलामों का ऋय-विऋय उसी प्रकार होता था, जैसे कि पश्त्रों का। दासप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ होने पर वहाँ भी नीग्रो गुलामों को स्वतन्त्र करना शुरू कर दिया गया, ग्रीर सन् १८६२ तक वहाँ से इस प्रथा का पूर्ण रूप से अन्त हो गया। डच जमींदारों को खेती के लिए जिस मानव श्रम की श्रावश्यकता थी, उसे प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के सधीन एशिया के निर्वन देशों से प्राप्त करना प्रारम्भ किया गया। सबसे पहले सन् १८५३ में चीन से कुछ मजदूर सुरीनाम लाये गये । पर उस देश से अधिक संख्या में मजदूरों का ला सकना सम्भव नहीं हुआ। ग्रफीका भौर भ्रमेरिका के जिन यूरोपियन उपनिवेशों में दास-प्रथा का भन्त हो जाने के कारण श्रमिकों की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, उनमें बहुसंख्यक अंग्रेजों के अधीन थे, ग्रौर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्घ में भारत पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। भारत से प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के ग्रघीन मजदूर प्राप्त कर सकता कठिन नहीं था, ग्रतः बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर ब्रिटिश उपनिवेशों में ले-जाये जाने लगे। डच ग्रौर फ्रेंच उपनिवेशों ने भी इस स्थिति से लाभ उठाया, ग्रौर उन्होंने भी भारत से मजदूरों को भरती करके अपने खेतों में कार्य करने के लिए ले-जाना प्रारम्भ कर दिया। सबसे पहले जून, सन् १८७३ में 'लालारख' नामक जहाज से ४१० भारतीय सुरीनाम ले-जाये गये, और उसके बाद उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। मई, १९१६ तक प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के ग्रघीन भारतीयों को सुरीनाम ले-जाने का सिलसिला जारी रहा। सन् १८७३ से सन् १६१६ तक ४३ वर्षों में जिन भारतीय मजदूरों को सुरीनाम ले-जाया गया, उनकी कुल संख्या ४४,३०४ थी। इन मजदूरों को ५ साल की नौकरी की शर्त पर ले-जाया जाता था, और उन्हें यह अनुमति थी कि ५ साल पूरे हो जाने पर वे भारत वापस जा सकेंगे। पर साथ ही उन्हें यह भी अनुमति थी, कि यदि वे भारत

वापस न जाकर सुरीनाम में ही वस जाना चाहें, तो वहाँ स्थायी रूप से वस सकेंगे। इस दशा में उन्हें १०० रुपये नकद ग्रौर ५ एकड़ भूमि बिना मूल्य प्रदान कर दी जाती थी। ५ साल की अविध के पूरा हो जाने पर जो भारतीय स्वदेश लौट गये, उनकी संख्या ११,५१२ थी। शेष २२,७६२ भारतीय स्थायी रूप से सुरीनाम में वस गये, ग्रौर उन्हें वहीं का नागरिक माना जाने लगा। सुरीनाम में भारतीय मूल के लोगों की जो श्रावादी है, वह प्रधानतया इन्हीं २२,७६२ व्यक्तियों की सन्तान हैं। यहाँ यह लिखने की ग्रावश्यकता नहीं, कि प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के ग्रधीन जो भारतीय मजदूरी के लिए विदेशों में भेजे जाते थे, उनमें स्त्रियाँ भ्रौर पुरुष दोनों ही होते थे। यह वात भी ध्यान देने योग्य है, कि मजदूरी के लिए विदेश जानेवाले भारतीय स्त्री-पुरुषों में पढ़े-लिखे लोग बहुत कम होते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सदृश उच्च जातियों के व्यक्तियों को मजदूरी के लिए विदेश ले-जाना पसन्द नहीं किया जाता था, क्योंकि वे खान-पान श्रादि की जातीय मर्यादाश्रों को बहुत महत्त्व देते थे। इसका परिणाम यह हुआ, कि सुरीनाम में जाकर स्थायी रूप से बस जानेवाले व्यक्ति न केवल अशिक्षित ही थे, अपितु अपने घर्म व संस्कृति का भी उन्हें समुचित ज्ञान नहीं था। उनके लिए यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वे ईसाइयों के प्रभाव में ग्राकर किश्चिएनिटी को ग्रपनाने लगें। एक रिपोर्ट से ज्ञात होता है, कि सन् १६३० में सुरीनाम में बसे हुए ३६,००० के लगभग भारतीयों में से १४,००० ईसाई घर्म में दीक्षित हो चुके थे। सम्भव है, कि वहाँ के सभी भारतीय ईसाई हो जाते, यदि ग्रार्य-समाज ग्रपने घर्म के उदात्त मन्तव्यों की ग्रोर उनका ध्यान ग्राकृष्ट न करता। ग्रायं-समाज के प्रचार के कारण सुरीनाम के उन बहुत-से भारतीयों ने भी क्रिश्चिएनिटी का परित्याग कर पुनः ग्रार्य (वैदिक) धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, जो पहले ईसाई हो गये थे। इसीका यह परिणाम है, कि इस देश के १,४०,००० के लगभग भारतीयों में ईसाइयों की संख्या श्रव केवल दो हजार के लगभग रह गयी है। सुरीनाम में बसे भारतीय मूल के लोगों में जो म्राज वैदिक धर्म मौर भारतीय संस्कृति सुरक्षित है, उसका प्रधान श्रेय मार्थ-समाज को ही प्राप्त है।

सुरीनाम की पश्चिमी सीमा के साथ लगा हुग्रा देश गुयाना है, जो पहले ग्रेट- विटेन का उपनिवेश था। उसे ब्रिटिश गुयाना कहा जाता था। वस्तुतः, दक्षिणी ग्रमेरिका का गुयाना प्रदेश तीन यूरोपियन साम्राज्यवादी देशों (ब्रिटेन, हालैण्ड ग्रीर फांस) में बँटा हुग्रा था, ग्रौर सुरीनाम को भी पहले डच गुयाना कहा जाता था। वेस्ट इण्डीज के विविध द्वीप भी उस समय ग्रंग्रेजों की ग्रधीनता में थे, ग्रौर उनमें भी भारतीय लोग मजदूरी ग्रादि के लिए ग्रच्छी बड़ी संख्या में वसे हुए थे। ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ भारत के पर्याप्त सम्बन्ध थे, ग्रौर वहाँ से ग्रनेक व्यक्ति व्यापार ग्रादि के लिए इन उपनिवेशों में जाते-ग्राते रहतेथे। कतिपय प्रचारकों ने भी धर्म-प्रचार के लिए वहाँ जाना प्रारम्भ कर दिया था। सन् १९११ में डी० ए० वी० कॉलिज लाहौर के भाई परमानन्द ने वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए वेस्ट इण्डीज ग्रौर ब्रिटिश ग्रुयाना की यात्रा की। यही समय था, जबिक सुरीनाम के भारतीयों को भी वैदिक धर्म तथा ग्रार्थसमाज के साथ सम्पर्क का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा। सुरीनाम का एक पश्चिमी प्रदेश निकेरी है, जो ब्रिटिश ग्रुयाना की सीमा पर स्थित है। स्वाभाविक रूप से वहाँ के निवासियों का ब्रिटिश ग्रुयाना के साथ सम्बन्ध रहा

करता था। निकेरी के पण्डित कुंजिवहारी त्रिपाठी का गुयाना में भाई परमानन्द के साथ सम्पर्क हुया, ग्रोर उनके प्रवचनों को सुनकर वह वैदिक धर्म के अनुयायी बन गये। इन्होंने ही सन् १६१२ में सुरीनाम में सवसे पहले वैदिक धर्म ग्रोर आर्यसमाज के प्रचार-कार्य का सूत्रपात किया। सन् १६१० तक निकेरी में आर्यसमाज का प्रचार भली-भाँति प्रारम्भ हो गया, यद्यपि वहाँ ग्रभी विधिवत् समाज की स्थापना नहीं हुई थी। सुरीनाम के एक ग्रन्य प्रदेश सरमक्का के निवासी श्री दालिंसगार ग्रोर श्री कालिका प्रसाद भी ब्रिटिश गुयाना में आई परमानन्द के सम्पर्क में ग्राये थे। वे भी महिंच दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं से वहुत प्रभावित हुए थे, ग्रोर उन्होंने भी सरमक्का ग्राकर वहाँ ग्रायंसमाज का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। धीरे-धीरे वैदिक साहित्य वहाँ मेंगाया जाने लगा ग्रोर सन् १६२० में सत्यार्थप्रकाश का भी सुरीनाम में प्रवेश हुग्रा। आर्यसमाज की पुस्तकों, ट्रैक्टों तथा पत्र-पत्रिकाओं को पढ़कर सुरीनाम के भारत-मूल के लोग बहुत प्रभावित हुए ग्रीर वे वैदिक धर्म की ग्रोर भुकने लगे। इसी बीच पारामारिवो ग्रीर उसके सीमावर्ती प्रदेश में श्री जगमोहनसिंह ग्रीर श्री बहावर्लिस ने ग्रायंसमाज के कार्य का सूत्रपात कर दिया, ग्रीर सुरीनाम में सर्वत्र महिंच दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार प्रारम्भ हो गया।

 नवम्बर, सन् १६२२ को श्री जगमोहनसिंह ने अपने निवास-स्थान पर वैदिक विधि से एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसका जनता पर उत्तम प्रभाव पड़ा। फिर १८ मार्च, १६२३ को पण्डित मथुराप्रसाद ने अपने घर पर यज्ञ किया, जिसमें एक ईसाई को शुद्ध कर वैदिक धर्म की दीक्षा दी गयी थी। सुरीनाम में यह पहला शुद्धि-संस्कार था, जिससे वहाँ के निवासियों को यह स्पष्ट हो गया, कि आर्यसमाज के कारण हिन्दू-धर्म के द्वार अव सबके लिए खुल गये हैं। इससे भारतीय मूल के अन्य भी बहुत-से ईसाइयों को ग्रंपने पुरखाओं के धर्म में लौट ग्राने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ये दोनों यज्ञ सुरीनाम के मुख्य नगर पारामोरिवो में हुए थे, ग्रौर इनके कारण वहाँ ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होने लग गयी थी, जो ग्रार्यसमाज के नियमों ग्रीर मन्तव्यों में विश्वास रखते थे। सन् १९२४ में शिवरात्रि (ऋषिबोघोत्सव) का पर्व पारामोरिवो में वड़ी घूमघाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक धर्म की शिक्षाओं तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती के महान् कार्य पर ग्रनेक विद्वानों के व्याख्यान हुए, जिनसे लोग वहुत प्रभावित हुए। इस समारोह का ग्रायोजन भी श्री जगमोहनसिंह द्वारा किया गया था। इस समारोह का एक बड़ा स्नाकर्षण वह यज्ञ था, जिसके स्रनुष्ठान में पूर्ण वैदिक विधि प्रयुक्त की गयी थी। इसी प्रकार का एक समारोह दिसम्बर, सन् १६२५ के ग्रन्तिम सप्ताह में श्री शिवराजसिंह द्वारा ग्रपने निवास-स्थान पर ग्रायोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए कतिपय विद्वान् ब्रिटिश गुयाना से भी आये थे। पण्डित रामचन्द्र शुक्ल, पण्डित चन्द्रशेखर शर्मा तथा पण्डित गणेशदत्त शर्मा ने इस समारोह में अनेक व्याख्यान व उप-देश दिये थे, ग्रीर विविपूर्वक यज्ञ का ग्रनुष्ठान कराया था। इस प्रकार सुरीनाम में आर्यसमाज के प्रचार में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी, और सन् १६२७ तक यह स्थिति ग्रा गयी थी, कि ग्रार्यसमाजियों के एक सुदृढ़ संगठन की ग्रावश्यकता सर्वत्र अनुभव की जाने लगी थी। इसीका यह परिणाम हुआ, कि ४ अगस्त, सन् १६२७ को सुरीनाम के विविध स्थानों के आर्यंसमाजियों को एकत्र कर उनकी एक सम्मिलित वैठक

की गयी, जिसमें धार्यसमाज के एक स्थायी संगठन के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर जिस संगठन का निर्माण हुग्रा, उसके प्रधान पण्डित मथुराप्रसाद दुवे तथा मन्त्री श्री जगमोहनसिंह थे। कोषाध्यक्ष का पद श्री शिवराजसिंह को दिया गया था, और पण्डित रामप्रसाद शुक्ल प्रचार-मन्त्री नियुक्त किये गये थे। इस समय तक सुरीनाम के पारामोरियो, निकेरी, सरमक्का, लैदीन, पानफान वानिका, फेडलान्त, मेरसोर्ख, मरियम वर्ग, अलखमार श्रौर कर्मभोग नामक नगरों व प्रदेशों में ग्रायंसमाज का भली-भाँति बीजारोपण हो चुका था, ग्रौर वहाँ सिकय ग्रायों की संख्या ६०० से भी ऊपर पहुँच चुकी थी। सन् १६२७ का अन्त होने से पूर्व ही पारामोरिवो के कोनेंग स्त्रात (मार्ग) पर एक भन्नन का निर्माण कर लिया गया, जिसमें रविवार को सन्ध्या, हवन, प्रार्थना ग्रौर उपदेश नियमपूर्वक होने लगे। ग्रगस्त, १९२७ में ग्रार्यसमाज के जिस स्थायी संगठन का निर्माण किया गया था, उस द्वारा सम्पूर्ण सुरीनाम में वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया गया । इस प्रयोजन से एक भजन-मण्डली का गठन किया गया, जिसका कार्य पण्डित सूर्यप्रसाद कौलेशर श्रीर श्री काशीप्रसाद प्यारेलाल के हाथों में था। जनता इस मण्डली के भजनों तथा उनके साथ के व्याख्यानों को ग्रत्यन्त रुचिपूर्वक सुनती थी, ग्रीर लोगों पर उनके प्रचार का बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता था।

सन् १६२६ में अमेरिका में वैदिक घर्म का प्रचार करते हुए श्री मेहता जैमिनी विटिश गुयाना भी गये थे। जून मास में वहाँ से वह सुरीनाम भी गये, और उनके प्रचार के कारण इस देश में आर्यसमाज की जड़ें और भी अधिक सुदृढ़ हो गयीं। स्थान-स्थान पर आर्यसमाज स्थापित होने लगे, और लोग वड़ी संख्या में उनके सदस्य बनने लगे। इस दशा में यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, कि एक ऐसी केन्द्रीय सभा की स्थापना की जाय, जो सम्पूर्ण सुरीनाम में आर्यसमाज के कार्यकलाप का संचालन करे और जो सब समाजों पर अपना नियन्त्रण भी रख सके। इसी प्रयोजन से २६ सितम्बर, १६२६ को 'आर्य दिवाकर महासभा' नाम से एक सभा का गठन किया गया, और फरवरी, १६३० में उसकी औपचारिक रूप से रिजस्ट्री करा दी गयी। वाबू हीरासिंह इस सभा के प्रवान निर्वाचित हुए और श्री जगमोहनसिंह मन्त्री। कोवाध्यक्ष के पद पर पण्डित मथुराप्रसाद दुवे नियुक्त किये गये। इसी वर्ष पारामोरिवो के चानिका स्थात पर ४५,००० वर्गगज का एक भूमिखण्ड महासभा के प्रधान कार्यालय तथा समाज-मन्दिर आदि के लिए क्रय कर लिया गया। इसके लिए घन जुटाने में वाबू वलराजसिंह, पण्डित मथुराप्रसाद और श्री शिवराजसिंह का प्रमुख कर्तृत्त्व था। इन्होंने स्वयं भी उदारतापूर्वक घन प्रदान किया था, और जनता से घन एकत्र करने में भी उत्साह प्रदिश्त किया था।

## (२) सार्य दिवाकर महासभा ग्रौर ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, सुरीनास

पारामोरिवो में 'ग्रार्य दिवाकर महासभा' नाम से ग्रायों के जिस केन्द्रीय संगठन का निर्माण हुग्रा था, वह केवल धर्म-प्रचार के लिए ही प्रयत्नशील नहीं था, ग्रपितु उस के सम्मुख भारतीय मूल के उन व्यक्तियों को पुन: हिन्दू-समाज में सम्मिलित करने की समस्या भी विद्यमान थी, जिन्होंने कि गत वर्षों में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। इस समय तक ऐसे ईसाइयों की संख्या १४,००० के लगभग हो चुकी थी। सुरीनाम के

भारतीयों में किश्चिएनिटी के प्रचार के दो मुख्य कारण थे—(१) देश में सर्वत्र किश्चियन मिशनिरयों द्वारा स्थापित स्कूलों की सत्ता, ग्रौर (२) ईसाई ग्रनाथालय, जो भारतीय बच्चे मिशनरी स्कूलों में पढ़ते थे, ग्रौर जिन ग्रनाथ वच्चों का पालन-पोषण ईसाई ग्रनाथालयों में होता था, वे स्वामाविक रूप से किश्चिएनिटी के प्रभाव में ग्राते जाते थे। इस दशा में पण्डित रामप्रसाद शुक्ल ग्रादि ग्रायं कार्यंकर्ताग्रों ने यह ग्रान्दोलन चलाया, कि सरकार द्वारा भारतीय वच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किये जाएँ, जिससे कि उन्हें किश्चियन स्कूलों में पढ़ाने की ग्रावश्यकता न रहे। यह ग्रान्दोलन सफल हुग्रा, ग्रौर भारतीय वच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने लगे, जिनका वातावरण किश्चियन नहीं था। दूसरी समस्या ग्रनाथों की थी। उसके समाघान का भी निश्चय किया गया। इसके लिए उपगुक्त भवन का निर्माण कर लिया गया, ग्रौर १० ग्रक्टूबर, १६३३ को दयानन्द निर्वाण ग्रर्थ-शताब्दी के ग्रवसर पर ग्रनाथालय का ग्रौपचारिक रूप से उद्घाटन भी कर दिया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम पर इसका नाम 'स्वामी दयानन्द ग्रनाथालय' रखा गया। ग्रुरू में इसमें १४ वच्चे दाखिल हुए, पर बाद में उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी ग्रौर शीघ्र ही वह ४४ तक पहुँच गयी।

मार्च, १९३४ में सुरीनाम में एक ऐसी घटना हुई, जिससे कि वहाँ आर्यसमाज को बहुत वल मिला। पमार्च के दिन वकरा-ईद के त्यौहार पर मुसलमानों ने कुर्बानी के लिए एक गाय का जुलूस निकाला, श्रीर यह नारा लगाया, कि 'यह हिन्दुश्रों की माता है। इससे हिन्दू लोग भड़क गये, ग्रौर सर्वत्र विक्षोभ उत्पन्न हो गया। ग्रवतक पौरा-णिक हिन्दू आर्यसमाजियों का प्रायः विरोध करते रहते थे, पर इस घटना के कारण वे भी आर्थों के साथ हो गये और सबने मिलकर मुसलमानों के वहिष्कार का निश्चय किया। १३ मार्च, १९३४ को ग्रार्य दिवाकर महासभा के मैदान में एक विशाल सभा की गयी, जिसमें १४,००० के लगभग हिन्दू उपस्थित थे। कुर्वानी की गाय का जुलूस निकाल-कर और उसमें अपमानजनक नारे लगाकर मुसलमानों ने जो अत्यन्त अनुचित व घृणा-स्पद कार्य किया था, सभा में उसका तीव्र रूप से विरोध किया गया। इस ग्रान्दोलन का नेतृत्व ग्रार्य दिवाकर द्वारा किया जा रहा था। ग्रतः स्वाभाविक रूप से सुरीनाम के हिन्दुओं में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया, और उसे न केवल आर्यसमाजियों का ही, ग्रिपितु समस्त हिन्दुग्रों का सशक्त संगठन माना जाने लगा। इसी समय (१ मई, सन् १६३४) अमेरिका महाद्वीप में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए पण्डित अयोध्याप्रसाद सुरीनाम गये, और छह मास के लगभग वहाँ उन्होंने प्रचार-कार्य किया। उनके प्रचार की व्यवस्था श्रार्यं दिवाकर महासभा द्वारा ही की गयी थी। पण्डित जी महासभा के कार्य-कलाप से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने यह सुफाव दिया, कि ग्रार्यं दिवाकर महासभा को सुरीनाम की ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय, और सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली से उसका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। पण्डित अयोध्याप्रसाद जी का यह सुकाव सर्वथा उचित था, और इसे स्वीकार कर लेने में ग्रार्य दिवाकर महासभा को क्या विप्रतिपत्ति हो सकती थी। पर सार्वजनिक जीवन में जो मतभेद व विरोध उत्पन्न होते रहते हैं, सुरीनाम भी उनसे मुक्त नहीं था। पण्डित रामप्रसाद शुक्ल सुरीनाम के एक प्रतिष्ठित व सुयोग्य ग्रार्थ नेता थे। सन् १६२७ में ग्रायं दिवाकर का निर्माण होने पर वह उसके प्रचार-व्यवस्थापक भी

नियुवत हुए थे। उन्होंने यह संकल्प किया था, कि पारामोरिवो में ग्रार्य दिवाकर की भूमि पर ग्रपने खर्च से समाज-मन्दिर का निर्माण करायेंगे। उनका देहावसान हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती महादेवी द्वारा यह कार्य किया जाना था। पर उनके सम्मुख कठिनाई यह उपस्थित हुई, कि आर्य दिवाकर महासभा उस समय ऋणग्रस्त थी। उसकी भूमि पर जो मन्दिर वनवाया जाता, वह भी ऋण के वोभ से ग्रस्त हो सकता था। ग्रतः महादेवी जी की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया, कि आर्य दिवाकर की भूमि के जितने खण्ड पर मन्दिर वने, उसे उन्हीं (श्रीमती महादेवी) के नाम पर लिख दिया जाय, ताकि आर्य दिवाकर सभा की ऋणग्रस्तता का समाज-मन्दिर पर कोई प्रभाव न पड़े। पर यह प्रस्ताव आर्य दिवाकर को स्वीकार्य नहीं हुआ। इसपर श्रीमती महादेवी ने ग्रन्यत्र भूमि प्राप्त कर वहाँ मन्दिर वनवाने का निश्चय किया, और इसके लिए कार्य भी प्रारम्भ कर दिया।

सूरीनाम के ग्रायंसमाजियों में जिस मतभेद व विरोध का इस वात से सूत्रपात ्हुग्रा, उसमें निरन्तर वृद्धि होती गयी। श्रार्य दिवाकर महासभा के संचालन व व्यवस्था के सम्बन्ध में भी ग्रार्य नेताग्रों व कार्यकर्ताग्रों में मतभेद विकसित होने लगे। १६३५ में प्रोफेसर सत्यचरण शास्त्री वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए त्रिनिदाद श्राये थे, ग्रौर जुलाई मास के मध्य में सुरीनाम में भी उनका भ्रागमन हुम्रा था। उन्होंने श्रीमती महादेवी के घर पर निवास किया था, और अपने आगमन की सूचना तक भी आर्य दिवाकर सभा को नहीं दी थीं। कारण यह था, कि सुरीनाम के ग्रायों के पारस्परिक विरोध की जान-कारी उन्हें त्रिनिदाद में ही प्राप्त हो गयी थी, ग्रौर पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद का भूकाव भी उन लोगों के प्रति होने लग गया था जो आर्य दिवाकर के विरोधी थे। सन् १६३५ के उत्तरार्ध में यह दशा हो गयी थी, कि सुरीनाम के सव आर्यसमाजियों के लिए एक-साथ कार्य कर सकता सम्भव ही नहीं रह गया था। श्रार्य दिवाकर सभा के विरोधियों ने ग्रपने ग्रार्यसमाजों का पृथक् रूप से निर्माण प्रारम्भ कर दिया था, ग्रौर इन समाजों ने ग्रपने को 'ग्रायं प्रतिनिधि सभा' के रूप में गठित भी कर लिया था। जिन ग्रार्थसमाजों ने इस प्रतिनिधि सभा के साथ ग्रपना सम्बन्ध स्थापित किया, उनकी संख्या वारह थी, ग्रीर ये पारामोरिवो, मरवेन्ना, वकारखन सापे, फौरदन वैरख, लाना सुलेस, भोलवे-राखसेई, क्वाटा वख, वकौसा, कर्मभोग मरापम वख, ग्रलखभार ग्रीर लीफोर्मो में विद्यमान थीं। पारामोरिवो में समाज-मन्दिर के लिए भूमि प्राप्त कर ली गयी थी, और श्रीमती महादेवी ने ग्रपने स्वर्गीय पतिदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्रठारह हजार रुपये से उस पर मन्दिर का निर्माण भी प्रारम्भ करा दिया था। सार्वदेशिक सभा ने पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद की संस्तुति को स्वीकार कर ग्रार्य प्रतिनिधि सभा को सुरीनाम के श्रार्यसमाजों का केन्द्रीय संगठन स्वीकृत कर लिया था, श्रौर उसका विश्व की सार्व-भीम सभा के साथ ग्रीपचारिक रूप से सम्वन्ध स्थापित हो गया था। इस प्रकार सुरीनाम में ग्रार्यसमाज के दो केन्द्रीय संगठन हो गये- ग्रार्य दिवाकर महासभा ग्रौर ग्रार्य-प्रतिनिधि सभा। विरोधी केन्द्रीय संगठन के स्थापित हो जाने के कारण आर्य दिवाकर को वहुत घक्का लगा, और उसके कार्यंकलाप में शिथिलता ग्राने लग गयी। इसी का यह परिणाम हुआ, कि सन् १६३६ में स्वामी दयानन्द अनाथालय को अनिश्चित काल के लिए वन्द कर देना पड़ा। सन् १९३९ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो

गंया था। हाल एड ग्रीर उसके साम्राज्य के विविध देश व उपनिवेश इस महायुद्ध के प्रभाव से ग्रछूते नहीं रह सके थे। युद्ध के कारण सुरीनाम में जो परिस्थिति उत्पन्त हुई, उसका प्रभाव श्रार्यसमाज की गतिविधि पर भी पड़ा और ग्रार्य दिवाकर में शिथिलता श्राने लग गयी। पर यह दशा देर तक कायम नहीं रही। सन् १९४४ में महायुद्ध में जर्मन-पक्ष निर्वल होना शुरू हो चुका था, और अमेरिका महाद्वीप में युद्ध के प्रसार की कोई सम्भावना नहीं रह गयी थी। इस दशा में ७ जनवरी, १९४५ को आर्य दिवाकर द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आर्यसमाज के आन्दोलन में नयी स्फूर्ति उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित निर्णय किये गये—(१) स्वामी दयानन्द म्रनाथालय को पुनः खोल दिया जाय, (२) वैदिक धर्म के प्रचार की समुचित व्यवस्था करने के लिए एक पृथक् प्रचारक-मण्डल का निर्माण किया जाए, जिसके सदस्य केवल विद्वान् व्यक्ति ही हों, (३) जिन आर्यंसमाजों का कार्य शिथिल हो गया है, उनमें नवजीवन का संचार किया जाय और नये समाजों की स्थापना की जाय, (४) जो हिन्दी-पाठशालाएँ पिछले दिनों वन्द हो गयी थीं, उन्हें अब खोल दिया जाय और हिन्दी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय। (४) आर्य दिवाकर की भूमि पर एक नये समाज-मन्दिर का निर्माण किया जाय । इस सम्मेलन के पश्चात् ग्रार्थ दिवाकर महासभा ने पूर्ण उत्साह के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया। पण्डित ग्रार० शिवरत्न शास्त्री की ग्रध्यक्षता में एक प्रचारक-मण्डल का गठन किया गया, जिसने नये प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम नियत कर उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की । इस द्वारा एक वर्ष के स्वल्प काल में २२ नये प्रचारकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे सुरीनाम के विविध नगरों व प्रदेशों में धर्म-प्रचार के कार्य में बहुत सहायता प्राप्त हुई। जिन आर्यसमाजों में शिथिलता ग्रा गयी थी, नये प्रचारकों ने उनमें नवजीवन का संचार किया ग्रीर कितने ही नये समाज स्थापित किये। सन् १९४६ में स्वामी दयानन्द अनाथालय को फिर से चालू कर दिया गया और आर्थ दिवाकर पर जो कर्ज था उसे भी अदा कर दिया गया। साथ ही, नये समाज-मन्दिर के लिए धन एकत्र कर उसके निर्माण के कार्य को हाथ में ले लिया गया । सन् १६४८ में इस नये समाज-मन्दिर का विधिवत् उद्घाटन भी कर दिया गया था।

सन् १६४८ में सुरीनाम में 'ग्रार्यं महिला समाज' की भी स्थापना हुई। शुरू में इस समाज के सदस्यों की संख्या केवल वीस थी। पर इस समाज की महिलाओं में घर्यं-प्रचार और समाज-सेवा के लिए अनुपम उत्साह विद्यमान था। इसीलिये दयानन्द अनाथा-लय का संचालन व प्रवन्य आयं दिवाकर द्वारा इसी समाज को दे दिया गया था। महिला-समाज की स्थापना तथा संचालन में श्रीमती देवराजी मंगल का कर्तृत्व सर्वाधिक था। वह एक विदुषी महिला थीं, आर्य सिद्धान्तों का उन्हें समुचित ज्ञान था और घर्मोपदेश तथा प्रवचन में भी वह अत्यन्त निपुण थीं। उनके अनथक परिश्रम से आर्य महिला-समाज की निरन्तर उन्नित होती गयी। सन् १६६० में श्रीमती मंगल सुरीनाम से हालेण्ड चली गयी थीं। उनके पश्चात् महिला-समाज का संचालन श्रीमती किमणी अभिलाख ने अपने हाथों में ले लिया, और उन्होंने उसके कार्य में श्रिथिलता नहीं आने दी।

इसमें सन्देह नहीं, कि महायुद्ध के पश्चात् सुरीनाम में आर्य दिवाकर का कार्य सुट्यवस्थित रूप से प्रारम्भ हो गया था, और उस द्वारा वैदिक घर्म के प्रचार, हिन्दी

की शिक्षा ग्रीर ग्रनाथों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त रूप से प्रयत्न किया जा रहा था। वहुत-से ग्रार्यसमाज भी उसके साथ सम्बद्ध थे। पर उसके समानान्तर रूप में ग्रार्यसमाजों का एक अन्य संगठन भी सुरीनाम में विद्यमान था, जिसे 'श्रार्थ प्रतिनिधि सभा' कहते थे, ग्रीर जिसे सार्वदेशिक सभा से मान्यता प्राप्त थी। इन दो ग्रार्य संगठनों में मौलिक भेद क्या था, इस प्रश्न पर सार्वदेशिक सभा के सत्ताईस-वर्षीय कार्य-विवरण के निम्न-लिखित वाक्यों से कुछ प्रकाश पड़ता है--- "ग्रार्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम की स्थापना के पूर्व वहाँ ग्रार्य दिवाकर नामक एक संस्था थी, जिसके द्वारा कभी-कभी यत्रतत्र ग्रार्य समाज के प्रचार का कार्य किया जाता था, परन्तु इस संस्था के श्रधिकारियों में ग्रिधिकांश ऐसे लोग थे, जो ग्रार्थसमाज के सिद्धान्तों तथा उसके संगठन के पोषक नहीं थे, वल्कि उनका उद्देश्य एकमात्र यह था कि भोली-भाली जनता को घोखे में डालकर भ्रपने स्वार्थ की पूर्ति करें। इस प्रकार इस संस्था की गतिविधि के प्रति वहाँ की आर्य-जनता में ग्रविश्वास उत्पन्न हो गया । तब श्री पण्डित श्रयोध्याप्रसाद जी ने उचित समभा कि यहाँ के आर्यसमाजों का संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के नियमानुकृल किया जाय।" यह स्वीकार कर सकना तो सम्भव नहीं है, कि ग्रार्य दिवाकर का एकमात्र उद्देश्य भोली-भाली जनता को घोखे में डालकर ग्रपने स्वार्थ की पूर्ति करना था। उस द्वारा वैदिक घर्म तथा ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए जो कार्य क़िया जा रहा था, उसके महत्त्व को स्वीकार न करना उसके प्रति ऋत्याय करना है। पर इस संस्था के कार्य-कलाप में कुछ वातें ऐसी अवश्य थीं, जिन्हें अविकल रूप से आर्यसमाज के मन्तव्यों के ग्रनुरूप नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए ग्रार्य दिवाकर में पहले केवल वही पण्डित माने जाते थे और केवल उन्हीं को यज्ञ व संस्कार कराने का अधिकार था, जो जन्म से ब्राह्मण हों, यद्यपि धर्म-प्रचार सभी जातियों के विद्वान् कर सकते थे। सन् १६४५ के प्रारम्भ में ग्रार्य दिवाकर ने इस व्यवस्था में सुधार किया, ग्रीर ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों के ग्रनुसार पौरोहित्य के कार्य को ब्राह्मणेतर विद्वानों द्वारा भी कराया जाने लगा। सन् १६३५ में 'स्रार्य प्रतिनिधि सभा' नाम से सुरीनाम में स्रार्यों का जो अन्य एक संगठन कायम हुन्ना, ग्रौर ३१ जनवरी, १६३७ को जिसका सार्वदेशिक सभा के साथ विधिवत् सम्बन्ध स्थापित हो गया, उसके पृथक् रूप से निर्माण में जहाँ ग्रार्य नेताग्रों के व्यक्तिगत विरोध कारण थे, वहाँ साथ ही कतिपय आर्य सिद्धान्तों तथा मन्तव्यों के सम्बन्ध में उनमें मतभेदों की सत्ता का भी उसमें हाथ था, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। पर यह भी सही है, कि आर्य दिवाकर द्वारा यह प्रयत्न किया जाता रहा, कि उसके कार्यंकलाप महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के अनुरूप हों और वह कोई ऐसा कार्य न करे, आर्यसमाज की दृष्टि से जिसपर विप्रतिपत्ति की जा सके। इसीलिये जनवरी, १६४५ में उस द्वारा यह निर्णय कर लिया गया था, कि यज्ञ-संस्कार श्रादि पौरोहित्य कार्य वे सब लोग करा सकें, जो वस्तुतः विद्वान् हों। दक्षिणी ग्रमेरिका के विविध देशों में वैदिक संस्कारों के श्रनुष्ठान की पद्धति में जो कतिपय भिन्नताएँ विद्य-मान थीं, उन्हें दूर करने के लिए ग्रक्टूबर, १६४६ में ग्रार्य दिवाकर ने एक सम्मेलन का यायोजन किया था, जिसमें सुरीनाम, ब्रिटिश गुयाना तथा त्रिनिदाद के ग्रनेक विद्वानों ने भाग लिया था। वैदिक संस्कारों ग्रीर याज्ञिक ग्रनुष्ठान की विधि के सम्बन्ध में गम्भीर विचार-विमर्श के ग्रनन्तर सम्मेलन इस निश्चय पर पहुँचा था, कि संस्कारों श्रीर याज्ञिक श्रनुष्ठान के लिए उसी पद्धति को प्रयुक्त करना चाहिए, जिसका विधान महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 'संस्कारविधि' में किया है।

यद्यपि सुरीनाम में आर्य प्रतिनिधि सभा विद्यमान है, और अनेक आर्यसमाज उसके साथ सम्बद्ध हैं, पर इससे आर्य विवाकर महासभा के कार्यकलाप व महत्त्व में कमी नहीं आर्यी है। वर्तमान समय में जो आर्यसमाज उसके साथ सम्बद्ध हैं, उनकी संख्या २४ है। इनमें से १० आर्यसमाजों के अपने मन्दिर भी हैं। आर्य विवाकर के साथ सम्बद्ध आर्यसमाजों के १७,००० के लगभग सदस्य हैं। उस द्वारा स्थापित स्वामी दयानन्द अनाथालय का कार्य भली-भाँति चल रहा है। उसकी अब अपनी पृथक् विशाल इमारत है, जिसमें २०० अनाथ वच्चों के लिए उपगुक्त स्थान विद्यमान है। आर्य दिवाकर का वार्षिक वजट १६,५७,२०० रुपये का है, जिससे उसके कार्यकलाप की महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। उसकी अधीनता में ३२ विद्वान् प्रचार के कार्य में तत्पर हैं। इनमें २ महिला-प्रचारिकाएँ भी हैं। इस संस्था के लिए अब एक नये भवन का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसपर चालीस लाख रुपये के लगभग खर्च होने का अनुमान है। हिन्दी भाषा की शिक्षा के लिए आर्य दिवाकर द्वारा सुरीनाम में विशेष रूप से प्रयत्न किया जा रहा है। वहाँ पण्डित शिवरत्न शास्त्री द्वारा एक ऐसा मुद्रणालय भी स्थापित है, जिसमें हिन्दी-भाषा में भी पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं का मुद्रण होता है।

सुरीनाम के निकेरी प्रान्त में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वहाँ समाज के प्रमुख उन्नायक श्री उदयराजिस वर्मा थे। वहाँ श्रायं-समाज की जड़ इतनी सुदृढ़ थी, कि सन् १६३१ में वहाँ समाज-मन्दिर का भी निर्माण हो गया था, और उसके साथ एक पुस्तकालय का भी। निकेरी प्रान्त में पाँच आर्यसमाज थे—निवृ निकेरी, फान ट्रेमलन पोल्डर, हास्टम कोर्ट पोल्डर, छोत हैनार पोल्डर ग्रौर सबमलकेइक पोल्डर। ये सब ग्रार्थ दिवाकर के साथ सम्बद्ध थे। पर सुरीनाम के ग्रार्थ-समाजों के इस केन्द्रीय संगठन के लिए निकेरी के समाजों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने में एक वाघा यह थी, कि वहाँ जाने के लिए समुद्र के लम्बे मार्ग को प्रयुक्त करना पड़ता था। पर श्री उदयराजसिंह वर्मा सदृश कर्मठ आर्य नेता के कारण निकेरी प्रान्त में समाज का कार्य भली-भाँति चलता रहा। परन्तु सन् १६४८ में जब वर्मा जी पारामारिवो चले थाये, तो निकेरी में समाज के कार्य में शिथिलता थाने लगी, और वहाँ के आर्य कार्यकर्ताओं में अनेकविध विरोध भी उत्पन्न हो गये। इस दशा में आर्य दिवाकर महासभा ने नवम्बर, १६५१ में पण्डित शिवरत्न शास्त्री को श्रपना प्रतिनिधि बनाकर निकेरी भेजा। वहाँ जाकर पण्डित जी ने आर्यसमाज में नवजीवन का संचार किया, श्रीर एक प्रचारक-मण्डल का गठन कर धर्म-प्रचार के कार्य को सुव्यवस्थित किया। सन् १९५३ में श्रार्य दिवाकर द्वारा एक अन्य शिष्टमण्डल निकेरी भेजा गया, जिसे वहाँ हिन्दी-भाषा के प्रचार ग्रादि की योजनाएँ बनाकर समाज के कार्य को ग्रागे बढ़ाने में अच्छी सफलता प्राप्त हुई।

श्रार्य दिवाकर महासभा के समानान्तर रूप से सुरीनाम के आर्यसमाओं का जो एक अन्य संगठन 'श्रार्य प्रतिनिधि सभा' नाम से सन् १६३४ में स्थापित हुआ था, वह भी सुरीनाम में सुचार रूप से सिक्षय है। उसका प्रधान कार्यालय भी पारामोरिवों में है, और उसे केन्द्र बनाकर आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम द्वारा सारे देश में वैदिक धर्म के पहुँचे। वहाँ के विभिन्न नगरों में उनके ग्रनेक व्याख्यान हुए, जिनका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। गुयाना में ग्रार्थसमाज की जड़ जमाने में भाई परमानन्द के प्रचार-कार्य से बहुत सहायता मिली, ग्रीर ग्रार्थ विचारों के ग्रुयाना निवासियों के लिए कार्य कर सकना सुगम हो गया। परिणाम यह हुग्रा, कि ग्रुयाना में ग्रार्थसमाजों की स्थापना प्रारम्भ हो गयी। वहाँ पहला ग्रार्थसमाज सन् १६२१ में 'ट्रायम्फ' नामक वस्ती में स्थापित हुग्रा, जिसके लिए पण्डित रामनाथ, श्री सत्यनारायण, श्री रामखेलावन ग्रीर श्री वालगंगाघर ने विशेष प्रयत्न किया था। इसके वाद ग्रुयाना के डेमेरारा ग्रीर वरवीस प्रान्तों में ग्रन्य भी ग्रनेक समाज स्थापित हुए, ग्रीर उस देश में ग्रार्थसमाज का प्रसार-प्रचार भली-भाँति प्रारम्भ हो गया।

सन् १६२६ में पण्डित मेहता जैमिनी भारत से गुयाना गये। उनके व्याख्यानों से वहाँ आर्यसमाज को बहुत बल मिला, और अनेक नये समाजों की स्थापना हुई। अब गुयाना में आर्यसमाज के आन्दोलन ने इतना व्यापक रूप व बल प्राप्त कर लिया था, कि वहाँ के समाजों को एक केन्द्रीय संगठन में गठित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसे कियान्वित रूप प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। पण्डित अयोध्याप्रसाद अमेरिका (शिकागो)के विश्व धर्म सम्मेलन में आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व करने के पश्चात् धर्मप्रचार करते हुए सन् १६३५ में जब गुयाना गये, तो उन्होंने वहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के लिए मैदान तैयार कर दिया। पण्डित जी ने नौ मास के लगभग रहकर वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया; अनेक नये समाज स्थापित किये, संस्कृत और हिन्दी की शिक्षा के लिए पाठशालाएँ खोलने की योजना बनाई, और आर्यसमाजियों को प्रचार-कार्य के लिए स्थायी रूप से एक उपदेशक नियुक्त करने को प्रेरित किया। गुयाना में अयोध्याप्रसाद जी के प्रधान सहायक श्री माताबदल थे। उन्हें वैदिक धर्म में अगाध आस्था थी, और उन्होंने घन द्वारा पण्डित अयोध्याप्रसाद की उदारतापूर्व क सहायता की थी।

पर ब्रिटिश गुयाना में आर्यसमाज के प्रसार-प्रचार का मुख्य श्रेय पण्डित भास्करानन्द को प्राप्त है। वह सन् १६३६ में गुयाना गये थे, और नो वर्ष तक वहाँ निवास कर
वड़ी लगन व उत्साह से वैदिक घर्म का प्रचार किया था। उन्होंने अनेक नये समाज
स्थापित किये और सन् १६३७ में 'अमेरिकन आर्यन लीग' नाम से आर्यसमाजों के एक
केन्द्रीय संगठन का निर्माण किया। सन् १६३६ में इस लीग की सरकार द्वारा औपचारिक रूप से रिजस्ट्री भी करा ली गयी थी। इस लीग का केन्द्रीय कार्यालय गुयाना
की राजधानी जार्जंटाउन में स्थित है। पण्डित भास्करानन्द के प्रयत्न से एक समुचित
स्थान पर आर्यसमाज के इस केन्द्रीय संगठन के भवन के लिए भूमि प्राप्त कर ली गयी,
और उसपर एक विशाल व भव्य वैदिक मन्दिर का निर्माण भी कर लिया गया। नो वर्ष
तक गुयाना में आर्यसमाज का कार्य कर पण्डित भास्करानन्द सन् १६४५ में भारत लौट
आये थे। उसके बाद भी वह दो वार (१६६१ और १६६६ में) गुयाना गये, पर अधिक
समय वहाँ नहीं ठहरे। जो महान् कार्य उन्होंने सन् १६३६ से १६६५ तक गुयाना में
किया था, उसके कारण आर्यसमाज के इतिहास में उन्हें सदा सम्मान के साथ स्मरण
किया जायेगा।

सुरीनाम में भारत से गये जिन प्रचारकों व संन्यासियों का ऊपर उल्लेख किया

गया है, प्रायः वे सभी ब्रिटिश गुयाना में भी प्रचार के लिए गये थे, ग्रौर उन द्वारा वहाँ भी समाज का कार्य किया गया था। पर गुयाना के इन प्रचारकों में पण्डित उपर्वृघ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैदिक धर्म पर जो विद्यत्तापूर्ण व्याख्यान उन्होंने वहाँ दिये, उनसे केवल सर्वसाधारण लोग ही नहीं, ग्रिपतु सुशिक्षित व्यक्ति भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुयाना में ग्रायंवीर दल का संगठन किया, जिसमें बहुत-से युवक समाज-सेवा तथा धर्म-प्रचार का व्रत लेकर सम्मिलित हुए। पण्डित उपर्वृघ सन् १९५५ में गुयाना गये थे। सन् १९६२ तक वह प्रधानतया वहीं रहे, ग्रौर उनके प्रयत्न से वहाँ ग्रायंसमाज के कार्य में संतोषजनक वृद्धि हुई।

गुयाना में आर्यंसमाज का अच्छा प्रचार है। सन् १६७३ में वहाँ के ३४ समाज अमेरिकन आर्यन लीग के साथ सम्बद्ध थे, और उनके सदस्यों व अनुयायियों की संख्या ४० हजार के लगभग थी। उस समय अमेरिकन आर्यन लीग के प्रधान श्री चुन्नीलाल और मन्त्री श्री प्रतापिसह थे। इस लीग के अतिरिक्त गुयाना में एक 'आर्य प्रचारक-मण्डल' भी विद्यमान है। मण्डल का कार्य इस बात के लिए प्रयत्न करना है, कि विविध आर्यंसमाजों में सब कार्य वेदशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित विधि से सम्पन्न किये जाया करें। विविध समाजों के पण्डित इस मण्डल के सदस्य होते हैं, और परस्पर सहयोग द्वारा समाजों में धार्मिक वातावरण कायम करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गुयाना में 'आर्यन यूथ लीग' (आर्य युवक संघ) भी गठित है, जिसका कार्य आर्यसमाज की गति-विधि में युवकों को सम्मिलित करना है। गुयाना में आर्यसमाज द्वारा अनेक शिक्षण-संस्थाओं की भी स्थापना की गयी है, और संस्कृत, हिन्दी तथा वैदिक धर्म की परीक्षाएं भी ली जाती हैं। आर्यंसमाज के शिक्षा विषयक इस कार्यकलाप का विवरण इस 'इतिहास' के तीसरे भाग में दिया गया है।

## (४) त्रिनिदाद

सुरीनाम और गुयाना के उत्तर-पूर्व में उन द्वीपों की स्थिति है, जिन्हें सामूहिक रूप से वेस्ट इण्डीज कहा जाता है। पहले ये द्वीप भी ब्रिटिश साम्राज्य के मन्तर्गत थे। जब अंग्रेजों का इनपर स्वामित्व स्थापित हुआ, तो उनके आर्थिक विकास के लिए उन्हें मानव-श्रम की म्रावश्यकता हुई। शुरू में यह श्रम हब्शी गुलामों द्वारा प्राप्त किया जाता था, पर दास-प्रथा का मन्त हो जाने पर भारत-सदृश देशों के गरीव लोगों को प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के म्रघीन बड़ी संख्या में वहाँ ले-जाया जाने लगा। यही कारण है, कि इन द्वीपों में भारतीय मूल के लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास है। वेस्ट इण्डीज के इन द्वीपों में एक त्रिनिदाद है। सन् १८४५ से १९१७ तक जो भारतीय प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के म्रघीन इस द्वीप में मजदूरी के लिए गये, उनकी संख्या १,४३,००० से भी म्रघिक थी। ये लोग प्रघानतया उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों तथा विहार से गये थे। इनकी भाषा हिन्दी थी, और वे हिन्दू धर्म के म्रनुयायी थे। प्रतिज्ञाबद्धता की म्रविध के समाप्त हो जाने पर इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से त्रिनिदाद में बस गये, और वेती तथा व्यवसाय म्रादि द्वारा भ्रपना निर्वाह करने लगे। सन् १८६१ की जनगणना की रिपोर्ट से ज्ञात होता है, कि त्रिनिदाद के भारतीय मूल के निवासियों में ६६ प्रतिशत के लगभग हिन्दू थे। क्योंकि ये भारत के हिन्दी क्षेत्र से त्रिनिदाद में आये थे, भ्रतः इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, जो

महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों तथा ग्रार्यसमाज से परिचित थे। इसीलिये जब श्रार्यं प्रचारकों ने त्रिनिदाद जाना प्रारम्भ किया, तो इन्होंने उनका स्वागत किया। प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा के अघीन जो भारतीय त्रिनिदाद में आकर वस गये थे, उनमें पण्डित हरिप्रसाद भी एक थे। प्रतिज्ञावद्धता की ग्रविंघ के पूरा हो जाने पर वह मरावीला में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। उन्हें महर्षि के मन्तव्यों में ग्रास्या थी, ग्रतः ग्रपने रोजगार के साथ-साथ वह आर्यसमाज का प्रचार भी करते रहते थे। ईसाइयों और पौराणिकों ने उनका विरोध किया, पर उन्होंने धर्म-प्रचार के कार्य को जारी रखा। अमेरिका महाद्वीप में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए सन् १६२६ में जब श्री मेहता जैमिनी त्रिनिदाद गये, तो पण्डित हरिप्रसाद ने उनका स्वागत किया। मेहताजी १७ दिसम्बर, १६२८ को पोर्ट ग्रॉफ स्पेन (त्रिनिदाद की राजधानी) पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने अनेक व्याख्यान किये। त्रिनिदाद के लिए किसी हिन्दू-प्रचारक का आना एक नयी बात थी। वहाँ के भारतीय मूल के सभी लोगों ने उनके प्रचार-कार्य में रुचि ली, स्रीर ईसाई तथा मुसलमान भी उनके भाषणों को सुनने के लिए ब्राते रहे। मेहता जैमिनी जी के प्रयत्न से त्रिनिदाद में तीन रात्रि-पाठशालाओं, एक स्कूल तथा दो आर्यसमाजों की स्थापना हुई। उन द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाओं में हिन्दी-शिक्षा की विशेष व्यवस्था थी। इस द्वीप के लंगवा नामक नगर में यार्यसमाज पहले से ही विद्यमान था। मेहताजी के प्रयत्न से अब वहाँ तीन समाज हो गये थे, और वैदिक धर्म का भली-भाँति प्रचार होने लग गया था।

सन् १६३३ में शिकागो (संयुक्त राज्य अमेरिका) में एक विश्वधर्म-महासम्मेलन का आयोजन हुआ था। वैदिक धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस सम्मेलन में सार्व-देशिक ग्रार्यं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से पण्डित ग्रयोध्याप्रसाद सम्मिलित हुए थे। वहाँ से भारत वापस माने से पूर्व वह सुरीनाम भीर गुयाना के समान विनिदाद भी गये। श्रार्यसमाज से प्रभावित श्रनेक महानुभावों ने उनका हार्दिक स्वागत किया, श्रीर उनके प्रचार-कार्य की व्यवस्था की। इसमें श्री रामदास गोस्वामी, श्री बूचवीरसिंह, श्री पन्नालाल सेठ ग्रीर श्री सीरीराम (श्रीराम) महाराज के नाम उल्लेखनीय हैं। पण्डित अयोध्याप्रसाद ने भी त्रिनिदाद में बहुत-से व्याख्यान दिये, जिनसे प्रभावित होकर अनेक मुसलमानों ने भी वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। शुरू-शुरू में जो मुसलमान शुद्ध होकर ग्रायं बने, वे श्री सोहराव खाँ ग्रौर वाहिद ग्रली थे। कम्बरवस्त नामक एक नीग्रो जाति के मुसलमान ने भी पण्डित जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर वैदिक धर्म स्वीकार कर लिया था। सन् १९३४ के दीपावली पर्व के शुभ दिन पण्डितजी ने चगुग्रानास में ग्रार्यसमाज-मन्दिर की ग्राघारिशला रखी, जिसका उद्घाटन मई, १६३५ में पण्डित सत्याचरण शास्त्री द्वारा किया गया। त्रिनिदाद का यह पहला आर्यसमाज-मन्दिर था, यद्यपि इससे पूर्व वहाँ ग्रनेक समाज स्थापित हो चुके थे। वाद में इस समाज-मन्दिर में एक विद्यालय खोला गया, और जब त्रिनिदाद में आर्य प्रतिनिधि सभा का गठन हो गया, तो उसका कार्यालय भी इसी में स्थापित किया गया। वर्तमान समय में यह 'श्रीराम-मैमोरियल मन्दिर' कहाता है, और त्रिनिदाद में ग्रायंसमाज की गतिविधि व कार्यंकलाप का प्रधान केन्द्र है।

सन् १९३३ के बाद त्रिनिदाद में ग्रार्थसमाज का बहुत प्रचार-प्रसार हुआ।

सान जुग्रान, तुनापुना, वयुरेप, वीशे, प्रिंसेस टाउन, वैरकपुर, पेनाल, ग्रवोकाट ग्रौर देवे के ग्रायंसमाजों ने ग्रपने-ग्रपने मन्दिरों का निर्माण किया। ग्रव त्रिनिदाद में दस ग्रायं-समाज सुव्यवस्थित रूप से स्थापित हो चुके थे, ग्रौर उनके मन्दिरों का भी निर्माण हो गया था। ग्रतः वहाँ ग्रायंसमाजियों ने ग्रपने देश की पृथक् ग्रायं प्रतिनिधि सभा वनाने का निश्चय किया। चगुग्रानास ग्रायंसमाज को केन्द्र वनाकर प्रतिनिधि सभा का गठन कर लिया गया, ग्रौर सन् १६४३ में उसकी रजिस्ट्री भी करा ली गयी। त्रिनिदाद में ग्रायंसमाज ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया, ग्रौर हिन्दू संस्कृति के वातावरण में शिक्षा देने के प्रयोजन से ग्रनेक स्कूलों की स्थापना की।

#### (५) संयुक्त राज्य अमेरिका

वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक नगरों में आर्यसमाज स्थापित हो चुके हैं, और न केवल भारतीय मूल के लोग ही, अपितु गौरांग अमेरिकन भी वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति की ओर आकृष्ट होने लग गये हैं। पर इस देश में आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार का प्रारम्भ हुए अधिक समय नहीं हुआ।

सन् १८६३ में शिकागो में एक विश्वधर्म-महासम्मेलन हुआ था। उसमें सम्मिलित होने के लिए विश्व के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया था। स्वामी विवेकानन्द ने इसमें हिन्दू-धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ग्रौर उनके वेदान्तपरक भाषणों से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। ग्रार्यसमाज का कोई प्रतिनिधि इस अवसर पर शिकागो नहीं गया था, पर दो आर्य युवक निजी तौर पर इस समय अमेरिका पहुँच गये थे, ग्रौर उन द्वारा वहाँ के लोगों को महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा ग्रार्यसमाज का परिचय देना शुरू कर दिया गया था। ये युवक लाला जींदाराम ग्रौर श्री सिद्धूराम थे। ये ग्रपने साथ ग्रार्यसमाज का कुछ साहित्य भी ले गये थे। उन्होंने पण्डित गुरुदत्त की पुस्तकों का ग्रमेरिका में प्रचार किया, ग्रौर उनके ग्राघार पर वे व्याख्यान भी देने लगे। सन् १६०६ में अमेरिका में पुनः सर्वधर्म-महासम्मेलन का श्रायोजन हुआ, जिसमें आर्य-समाज की ग्रोर से डॉक्टर केशवदेव शास्त्री सम्मिलित हुए थे। वेदविषयक उनके व्याख्यानों को श्रोताग्रों ने बहुत पसन्द किया। ग्रमेरिका में शास्त्री जी कई वर्षों तक रहे, श्रौर वहाँ रहकर उन्होंने चिकित्साशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की। पर पढ़ाई के साथ-साथ वह वैदिक धर्म का प्रचार भी करते रहे। सत्यार्थप्रकाश के ग्रंग्रेजी ग्रनुवाद को गौरांग लोगों तक पहुँचाने के सम्बन्ध में उनका कार्य विशेष महत्त्व का था। शास्त्री जी के कर्तृत्व के परिणामस्वरूप भ्रमेरिका में स्थान-स्थान पर वैदिक धर्म की चर्चा होने .लगी।

सन् १६६० से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत कम थी। एशियन लोगों के वहाँ वस सकने में उस समय बहुत बाघाएँ थीं। बाद में इन बाघाओं में कुछ शिथिलता आ गयी, और भारतीय भी वहाँ बसने शुरू हुए। इन द्वारा उस देश में भी आर्यसमाज का प्रचार-प्रसार प्रारम्भ हुआ, और अब वहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वैस्ट चेस्टर तथा लॉस एञ्जेल्स सदृश अनेक नगरों में आर्यसमाज स्थापित हो चुके हैं। त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम आदि में भारतीय मूल के जो बहुत-से लोग प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के अधीन बस गये थे, उनमें से भी कुछ अमेरिका चले गये थे। इनमें वैदिक धर्म का

ग्रार्यसमाजों की स्थापना हुई। पर अमेरिका में ग्रार्यसमाज के कार्य का ग्रभी प्रारम्भ ही हुग्रा है। भारत के उच्च नैतिक ग्रादशों, ग्रव्यात्मवाद ग्रौर योग के प्रति ग्रमेरिकन लोगों की जिस ढंग से रुचि बढ़ रही है, उससे यह ग्राशा की जा सकती है कि निकट भविष्य में इस देश में भी ग्रार्यसमाज का समुचित रूप से विस्तार हो सकेगा।

#### (६) कनाडा

संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में कनाडा की स्थिति है। यह पहले ग्रेट ब्रिटेन का उपिनवेश था, श्रीर अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य है। कनाडा के पिश्चमी भाग में ब्रिटिश कोलिम्बिया में भारतीय मूल के लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास है। बीसवीं सदी के शुरू में इन्होंने भारत से जाकर वहाँ रहना शुरू किया था। इनमें बहुसंख्या पंजाबी सिक्खों की है, जिन्होंने कृषि ग्रादि के अध्यवसाय से बहुत बन उपाजित कर लिया है श्रीर वहाँ अनेक गुरुद्वारों का निर्माण किया है। इस देश में सिक्ख बहुत समृद्ध एवं प्रभावशाली हैं, श्रीर वहाँ के हिन्दू भी उनसे प्रभावित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के समान कनाडा में श्रार्थ विद्वानों ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए विशेष तत्परता प्रदर्शित नहीं की। इसी कारण वहाँ श्रार्थसमाज का समुचित प्रचार-प्रसार नहीं हुग्रा। पर अब इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। कनाडा में गये हुए भारतीयों में ऐसे भी अनेक व्यक्ति हैं, जिन्हें वैदिक धर्म का अच्छा ज्ञान है श्रीर महिंच दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों के प्रति जिनकी अगाध आस्था है। इनमें पण्डित ज्ञानचन्द शास्त्री, डॉक्टर एस० सी० सूद, श्री बी० श्रार० सुन्दर श्रीर डॉक्टर गुरुदास भण्डारी के नाम उल्लेखनीय हैं। गत वर्षों में इन द्वारा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त कार्य किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ श्रनेक आर्थ समाजों की स्थापना भी हो गयी है।

संयुक्त राज्य श्रमेरिका ग्रौर कनाडा में क्योंकि ग्रार्यसमाज का कार्य ग्रभी प्रारम्भिक दशा में ही है, ग्रौर वह प्रधानतया सन् १६४७ के वाद ही हुग्रा है, ग्रतः उसपर इस 'इतिहास' के ग्रन्य भाग में यथास्थान प्रकाश डाला जाएगा।

#### उनतीसवाँ ग्रध्याय

# यूरोप में ऋार्यसमाज का सूत्रपात

## (१) इंग्लैण्ड में आर्यसमाज की स्थापना के प्रारम्भिक प्रयास

महर्षि दयानन्द सरस्वती का अनेक विदेशी विद्वानों के साथ भी सम्पर्क था। वे पाश्चात्य जगत् में भी वेदों का सन्देश पहुँचाना चाहते थे। जन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में यूरोप के अनेक विद्वान् संस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन व अनुशीलन में तत्पर थे। पर वेद-मन्त्रों के अर्थ के लिए वे प्रधानतया सायणाचार्य के वेदभाष्य पर ही निर्भर रहा करते थे। वैदिक शब्दों के अर्थ की प्राचीन नैरुक्त प्रणाली की उन्हें समुचित जानकारी नहीं थी। महर्षि के शिष्य श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा उन्हीं की प्रेरणा से इंग्लैण्ड गये थे, श्रीर वहाँ की श्रावसफोर्ड यूनिवर्सिटी में वह कुछ समय संस्कृत के श्रध्यापक भी रहे थे। महर्षि की इच्छा थी, कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इंग्लैण्ड में निवास करते हुए वेद-मन्त्रों के वास्तविक ग्रथों से पाश्चात्य वैदिक विद्वानों को ग्रवगत करायें, ग्रीर ग्रायं धर्म व संस्कृति के प्रचार पर भी ध्यान दें। महर्षि 'स्वराज्य' के भी प्रवल पक्षपाती थे, ग्रीर भारत पर विदेशियों का शासन उन्हें सहा नहीं था। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैण्ड में रहते हुए राजनीति पर जो अधिक व्यान दिया, और भारत की स्वतन्त्रता के लिए जो ग्रनेकविच कार्य किये, उनके लिए मूलतः उन्होंने महर्षि से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। श्री वर्मा ने राजनैतिक क्षेत्र में जो कार्य किया, उसका कुछ परिचय तो इस समय उपलब्ध है, पर वेदों तथा आर्य धर्म के सम्बन्ध में उन द्वारा किये गये कार्य का विवर्ण श्रभी ज्ञात नहीं हो सका है। पर यह कल्पना करना ग्रसंगत नहीं होगा, कि महर्षि के इस विश्वस्त शिष्य ने घामिक क्षेत्र में भी कुछ-न-कुछ काम किया होगा।

महिष के देहावसान के समय (सन् १८८३) पंजाब में आर्यंसमाज का कार्यं भली-भाँति शुरू हो चुका था, और वहाँ अनेक समाज भी स्थापित हो गये थे। पंजाब के सुशिक्षित लोग निरन्तर वैदिक घमं के प्रभाव में आते जा रहे थे। नवयुवकों में महिष् दयानन्द के मिशन के लिए अपूर्व उत्साह था। वे जहाँ भी जाते, आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार पर भी ध्यान दिया करते। सन् १८८५ के लगभग पंजाब के लाला लक्ष्मीनारायण वैरिस्टरी पास करने के लिए लण्डन गये थे। उन्हें आर्यंसमाज की घुन थी। उनके प्रयत्न से लण्डन में आर्यसमाज की स्थापना हो गयी, और १८ एप्रिल, १८८६ को लण्डन आर्यं-समाज का पहला अधिवेशन हुआ। लाला लक्ष्मीनारायण के समान अन्य भी अनेक भारतीय युवक तव लण्डन में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए रह रहे थे। लाला भगतराम उनमें एक थे। उन्हीं के निवास-स्थान पर आर्यंसमाज का पहला अधिवेशन हुआ, जिसमें छह सज्जन उपस्थित थे। ये छह ही लण्डन-प्रार्थंसमाज के प्रारम्भिक सभासद् वने। इनमें

लाला रोशनलाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह लाहीर के निवासी थे, ग्रीर ग्रार्यसमाज के साथ उनका सम्वन्ध ग्रनेक वर्ष पुराना था। वह भी वैरिस्टरी के लिए लण्डन गये हुए थे, और बाद में पंजाव के आर्यसमाजियों में उन्होंने वहुत सम्मानित स्थान प्राप्त किया। लण्डन-स्रार्यसमाज के सभासदों में घीरे-घीरे वृद्धि होने लगी। यही कारण है, कि उसके छठे अधिवेशन में (६ जून, १८८६) जो महानुभाव उपस्थित हुए थे, उनमें से ग्यारह के नाम देकर हाजरी के रजिस्टर में ग्रागे इत्यादि-इत्यादि लिख दिया गया था। इस अधिवेशन की रिपोर्ट 'आर्य पत्रिका' के २५ जून, १८८६ के अंक में प्रकाशित हुई थी, जिससे लण्डन-ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप व गतिविधि पर ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रारम्भ में ईश्वर-प्रार्थना और भजन हुए, फिर आर्य-समाज के उद्देश्यों के सम्बन्ध में लाला उमाशंकर द्वारा एक निबन्ध पढ़ा गया। उसके बाद वैंकटरमन नायडू ने एक अंग्रेजी कविता गाकर सुनायी। इसका शीर्षक 'श्रोड ट् इण्डिया' था। इसके पश्चात् लाला रोशनलाल ने श्रार्यसमाज के तीसरे नियम पर व्याख्यान दिया, ग्रौर फिर मिस्टर एफ० पिन्काट ने वेदों के सम्बन्ध में ग्रपने विचार प्रकट किये। 'वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना ग्रौर सुनना-सुनाना सब आयों का परम धर्म है'--आर्यसमाज के इस तीसरे नियम के प्रतिपादन में लाला रोशनलाल ने जो व्याख्यान दिया था, मिस्टर पिन्काट ने उसका अविकल व निःसंकोच रूप से समर्थन किया, और यह स्वीकार किया कि वेदों में जो कुछ है सब सत्य है। ग्रन्त में सरदार किशनसिंह का भाषण हुआ, ग्रौर आर्यसमाज के नियमों की प्रतियाँ बाँटी गयीं। भजनों तथा शान्ति-पाठ के साथ समाज के साप्ताहिक ग्रघिवेशन की समाप्ति हुई। इसी प्रकार वाद में भी लण्डन-ग्रार्यसमाज के ग्रधिवेशन प्रति सप्ताह नियमंपूर्वक होते रहे, और उनकी उपस्थिति में भी निरन्तर वृद्धि होती गयी। उच्च-शिक्षा के प्रयोजन से ग्रथवा ग्रन्य कार्यवश जो भारतीय उस समय लण्डन में निवास कर रहे थे, ग्रार्यसमाज में उनकी रुचि वढ़ती गयी। पण्डित विशननारायण दर ग्रौर मिस्टर दादाभाई नौरोजी व भ्रनेक सज्जन, जिन्होंने बाद में भारत के सार्वजनिक जीवन में वहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया, उस समय लण्डन-ग्रार्यसमाज के साप्ताहिक ग्रधिवेशनों में उपस्थित हुन्ना करते थे, और कभी-कभी वहाँ भाषण भी दिया करते थे। कूच-विहार रियासत की महारानी भी लण्डन में ग्रार्यसमाज के सम्पर्क में ग्रायों, ग्रौर उन्होंने उसकी संरक्षिका होना स्वीकार किया। लण्डन-आर्यसमाज द्वारा प्रोफेसर मैक्समूलर को भी साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण दिया गया था। प्रोफेसर साहव संस्कृत के विद्वान् थे, भीर उन्होंने वेदों का ग्रंग्रेजी में ग्रनुवाद भी किया था। श्रार्यसमाज के निमन्त्रण-पत्र के उत्तर में १४ मई, १८८७ को जो पत्र उन्होंने भेजा था, उसकी कुछ पंक्तियाँ उद्धरण के योग्य हैं-- "लण्डन ग्रार्यसमाज के ग्रधिवेशन में सम्मिलित होने से मुक्ते वहुत प्रसन्नता होती। मुभे ज्ञात है, कि स्वामी दयानन्द सरस्वती महाराज के उद्देश्य बहुत श्रेष्ठ तथा उत्तम थे। उन्होंने ग्रपने देशवासियों का बहुत हित किया है। '''जो कुछ वह करना चाहते थे, उसे अब आयों को करना चाहिए। "मैं सब प्रकार से इस कार्य में आप लोगों से सहयोग करने के लिए सहमत हूँ। "परीक्षा-कार्य में लगे रहने के कारण मैं ग्रभी समय नहीं दे सकता, पर किसी दूसरे समय में ग्रार्यसमाज के सभासदों से परिचय का लाभ प्राप्त करूँगा।" इसमें सन्देह नहीं कि सन् १८८७ तक लण्डन-आर्यसमाज का कार्य

सुचार रूप से होने लग गया था, और भारतीयों में उसने अच्छी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। उस समय लण्डन में वही एक ऐसी संस्था थी, जिसमें एकत्र होकर भारतीय लोग परस्पर परिचय प्राप्त करने के साथ-साथ अपने घर्म तथा संस्कृति की जानकारी भी प्राप्त सकते थे।

लण्डन-आर्यसमाज का कार्य केवल साप्ताहिक अधिवेशन तक ही सीमित नहीं था। भारतीयों की अनेकिविच आवश्यकताएँ भी उस द्वारा पूरी की जाया करती थीं। चन्दनसिंह नाम का एक निर्धन भारतीय लण्डन में रहता था। हाँस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गयी। उसका कोई पारिवारिक जन व सम्बन्धी वहाँ नहीं था। ऐसी दशा में हाँस्पिटल के अधिकारियों ने भव को लावारिस समस्कर ईसाई ढंग से उसे दफना देने का निश्चय किया। पर ज्योंही यह वात लाला लक्ष्मीनारायण को जात हुई, वह हाँस्पिटल गये, और वहाँ जाकर उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया, कि श्री चन्दनसिंह का हिन्दू पढ़ित से अन्त्येष्टि संस्कार करने के लिए उनके भव को आर्यसमाज के सुपुर्द कर दिया जाय। उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और श्री चन्दनसिंह के शव की अर्थी हिन्दू ढंग से दाह के लिए जुलूस में ले-जायी गयी। वहुत-से भारतीय इस अर्थी के साथ गये, और कुछ अंग्रेज नर-नारियों ने भी अर्थी के साथ जाकर दिवंगत व्यक्ति तथा अन्त्येष्टि की हिन्दू पढ़ित के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। यह पहला अवसर था, जबिक लण्डन में भव का दाह कर वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार किया गया था। इसका सम्पूर्ण श्रेय वहां के आर्यसमाज को ही प्राप्त है।

सन् १८८७ में विटेन की महारानी विक्टोरिया के सिहासनारूढ़ होने की जुबिली वड़े समारोह के साथ मनायी गयी थी। उस ग्रवसर पर विविध देशों तथा संस्थायों के प्रतिनिधियों द्वारा महारानी के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। इन संस्थाओं में लण्डन का ग्रायंसमाज भी था, ग्रीर उसकी ग्रीर से लाला लक्ष्मीनारायण ग्रादि ग्रनेक ग्रायं सज्जन जुबिली के उत्सव में सम्मिलित हुए थे। उस समय तक भारत में स्वाधीनता-संघर्ष प्रारम्भ नहीं हुआ था, भीर यहाँ के सभी संगठन, संस्थाएँ व समाज ब्रिटिश काउन के प्रति अपनी 'भक्ति' प्रकट किया करते थे। भारत में भी जुबिली के उपलक्ष्य में महारानी विक्टोरिया की दीर्घायु के लिए आर्यसमाजों में प्रार्थनाएँ की गयी थीं। लण्डन-समाज द्वारा ज्विली उत्सव में सम्मिलित होकर विकटोरिया के प्रति सम्मान प्रदर्शित किये जाने का उल्लेख यहाँ केवल इस प्रयोजन से किया गया है, ताकि यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाये, कि सन् १८८७ में ग्रार्थंसमाज ने लण्डन की सार्वजनिक संस्थाग्रों में महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त कर लिया था। पर लण्डन में ग्रार्यसमाज देर तक कायम नहीं रह सका। उस समय ब्रिटेन में भारतीयों की आवादी वहुत कम थी, ग्रीर स्थायी रूप से वहाँ रहनेवाले भारतीयों की संख्या तो नगण्य ही थी। इस दशा में जब लाला लक्ष्मीनारायण, लाला रोशनलाल मादि ग्रार्यं ग्रपनी शिक्षा पूरी कर भारत लौट ग्राये, तो लण्डन में ग्रार्यं समाज का जारी रहना सम्भव नहीं रहा।

पर उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले व अन्य प्रयोजनों से भारतीयों का इंग्लैण्ड में जाना बाद में भी जारी रहा । इनमें जो महानुभाव महीं दयानन्द सरस्वती के अनुयायी थे, वे लण्डन आदि में वैदिक घर्म के प्रचार में भी तत्पर रहे । ऐसे एक सज्जन डॉक्टर चिरंजीव भारद्वाज थे, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भिक वर्षों में इंग्लैण्ड गये थे। उन्होंने लण्डन में निवास करते हुए सत्यार्थप्रकाश का यंग्रेजी में यनुवाद करने का प्रयत्न किया ग्रीर इस कार्य में उन्होंने वहाँ के ग्रन्य व्यक्तियों से भी सहायता प्राप्त की। इंग्लैण्ड में रहते हुए डॉक्टर भारद्वाज अनुवाद-कार्य को पूरा नहीं कर सके थे। भारत लौटने पर उन्होंने श्री० रामदेव की सहायता से उसे पूरा किया, ग्रीर सन् १६०६ में ग्रंग्रेजी सत्यार्थप्रकाश प्रकाणित भी हो गया। इंग्लैण्ड में रहते हुए डॉक्टर भारद्वाज ने वैदिक मन्तव्यों का प्रचार करने में भी समय लगाया, पर वह ग्रार्यसमाज की स्थापना नहीं कर सके। डॉक्टर भारद्वाज के पश्चात् जिन सज्जनों ने लण्डन में वैदिक घर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न किया उनमें लाला टेकचन्द का नाम उल्लेखनीय है। वह बीसवीं सदी के तृतीय व चतुर्थ शतक में व्यापार के लिए लण्डन में रह रहे थे। ग्रार्यसमाज के कार्य की उन्हें घुन थी। उन्होंने ग्रपने निवास-स्थान पर ग्रार्यसमाज के सत्संग प्रारम्भ कर दिये थे, ग्रीर लण्डन में निवास करनेवाले भारतीयों को इन सत्संगों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते रहते थे। यह कह सकना तो सम्भव नहीं है, कि लाला टेकचन्द ने लण्डन में व्यवस्थित रूप से ग्रार्यसमाज की स्थापना कर दी थी, पर इसमें सन्देह नहीं, कि उनके प्रयत्न से इंग्लैण्ड में वैदिक धर्म का दीपक टिमटिमाने ग्रवश्य लगा था।

यहीं समय था, जविक स्थायी रूप से लण्डन में निवास करनेवाले कतिपय े प्रतिष्ठित हिन्दुग्रों ने 'हिन्दू एसोसियेशन ग्रॉफ यूरोप' नाम से एक संस्था की स्थापना कर ली थी। हिन्दू धर्म के सभी सम्प्रदायों के व्यक्ति इसमें सम्मिलित थे। श्रीता के अध्ययन में सबकी समान रूप से रुचि है, अतः यह एसोसियेशन हिन्दू धर्म के प्रवचनों का अच्छा केन्द्र बन गया। सन् १६३७ में पंजाव ग्रायं प्रतिनिधि सभा की ग्रोर से पण्डित ऋषिराम वैदिक वर्म के प्रचार के लिए इंग्लैण्ड गये, श्रीर उन्होंने हिन्दू एसोसियेशन के सहयोग से ही वहाँ प्रचार का कार्य किया। उन द्वारा नियमपूर्वक साप्ताहिक सत्संग लगाने का प्रयत्न किया जाता था, और हिन्दू लोग उनमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुआ करते थे। इस युग के जिन सज्जनों ने इंग्लैण्ड में वैदिक वर्म के प्रचार में सहयोग दिया, डॉक्टर वर्मशील चौवरी उनमें प्रमुख थे। डॉक्टर चौघरी का जन्म मुलतान के एक प्रतिष्ठित ग्रार्य-परिवार में हुआ था, और उनके पिता श्री काशीराम चिरकाल तक गुरुकुल कांगड़ी में ग्रध्यापक रहे. थे। वर्मशील जी की स्कूली शिक्षा भी गुरुकुल में ही हुई थी। वाद में वह इंग्लैण्ड चले गये थे, ग्रीर वहाँ एलोपैथी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर लण्डन के ग्रन्यतम उपनगर लैण्डन में बस गये थे और वहीं चिकित्सा का कार्य करने लगे थे। पर चिकित्सक का कार्य करते हुए वह वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में भी तत्पर रहे, ग्रौर ग्रार्यसमाज की गतिविधि का जब वहाँ प्रसार होने लगा तब वह उसमें पूर्ण सहयोग देते रहे। इस प्रकार वीसवीं सदी के दितीय महायुद्ध (१६३६-४५) से पूर्व ही, जब लण्डन में भारतीयों की ग्राबादी वहुत कम थी, वहाँ ग्रार्थंसमाज की स्थापना के लिए मैदान तैयार होने लग गया था।

### (२) हिन्दू सैण्टर ग्रौर वैदिक मिशन

दितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात् जब भारत स्वतन्त्र हो गया तो बहुत-से भारतीय व्यापार ग्रादि के लिए इंग्लैण्ड तथा ग्रन्य विदेशी राज्यों में जाकर वसने लग गये। भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ग्रौर उस समय भारतीयों के इंग्लैण्ड में व्यापार-व्यवसाय ग्रादि के लिए निवास करने तथा वस जाने में कोई विशेष वाघा नहीं थी। सन्

१६६० के पश्चात् जब अफ़ीका के विविध देशों ने स्वाधीनता प्राप्त की, तो केनिया, तंजानिया, युगाण्डा आदि में वसे हुए भारतीयों के सम्मुख तीन विकल्प थे—या तो अफ़ीकन (केनिया, तंजानिया आदि की) नागरिकता प्राप्त कर लें, या भारत अथवा ब्रिटेन की अपनी नागरिकता को कायम रखें। स्वाधीनता से पूर्व ब्रिटेन के अधीन अफ़ीकन राज्यों के सव निवासियों की नागरिकता ब्रिटिश ही थी। केनिया, युगाण्डा आदि की राजनैतिक दशा को वृष्टि में रखकर वहाँ बसे हुए वहुत-से भारतीयों ने अपनी ब्रिटिश नागरिकता को कायम रखने का निश्चय किया। क्योंकि वे ब्रिटिश नागरिक थे, अतः उन्हें ग्रेट ब्रिटेन में आने तथा स्थायी रूप से वहीं वस जाने से रोका नहीं जा सकता था। इस स्थिति से लाभ उठाकर हजारों भारतीय ब्रिटेन चले गये, और वहाँ के लण्डन आदि नगरों में बस गये। इनमें वहुत-से वैदिक धर्म के अनुयायी थे, और केनिया, तंजानिया आदि के आयं-समाजों के सभासद तथा कार्यकर्ता भी थे। इनके वड़ी संख्या में इंग्लैण्ड आ जाने के कारण वहाँ वैदिक धर्म के प्रसार तथा आयंसमाज के कार्यकलाप को व्यवस्थित रूप प्राप्त करने में वहुत सहायता मिली।

ग्रार्य विचारों के बहुत-से व्यक्तियों के ग्रा जाने के कारण सन् १९६२ में 'हिन्दू सेण्टर' के नाम से लण्डन में एक संस्था की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में श्री फकीर-चन्द सोंघी, डॉक्टर के० डी० कुमरिया, श्री एस० रामचन्द्र, डॉक्टर ग्रार० एन० भास्कर, श्री पी० एस वनारसी, श्री एल० जुत्शी और श्री के० के० सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दू सेण्टर की स्थापना से पूर्व सन् १९५२ में पण्डित उषर्वुघ और श्री घीरेन्द्र शील उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड या चुके थे। यध्ययन से जो समय उन्हें मिलता था, उसका उपयोग वे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए किया करते थे। उन द्वारा संस्कृत, हिन्दी तथा योग की कक्षाएँ भी चलायी गयीं, ग्रौर पारिवारिक सत्संगों का ग्रायोजन भी किया जाता रहा। वे विविध स्कूलों व संस्थाओं में व्याख्यान भी दिया करते थे, ग्रौर समय-समय पर वैदिक पद्धति से विविध संस्कार भी कराते थे। इन सव कार्यों के लिए वे लण्डन से वाहर इंग्लैंग्ड के अन्य नगरों में भी जाया करते थे। पण्डित उपर्वुध और धीरेन्द्र शील ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो उद्योग किया था, उसके प्रभाव से हिन्दू सेण्टर पर्याप्त रूप से श्रार्यसमाज के सद्श हो गया था, श्रीर वहाँ घार्मिक श्रनुष्ठान व प्रवचन श्रादि प्रायः वैदिक ढंग से ही होने लग गयेथे। पण्डित उपर्वुध का सिकय सहयोग इस सेण्टर को प्राप्त था। लण्डन के गोल्डर्स ग्रीन क्षेत्र में एक हॉल साप्ताहिक सत्संग के लिए किराये पर ले लिया गया था, और वहाँ सेण्टर के ग्रधिवेशन हुग्रा करते थे। हॉल का पहले छह महीनों का किराया श्री बनारसी द्वारा प्रदान किया गया था। श्री फकीरचन्द सोंघी हिन्दू-सेण्टर के प्रथम प्रधान थे । उनके बाद सन् १९६६ में प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज उसके प्रघान चुने गये, जो सन् १६७८ तक इस पद पर रहे। प्रोफेसर भारद्वाज हिन्दी, संस्कृत ग्रीर इतिहास ग्रादि के गम्भीर विद्वान् थे, ग्रीर ग्रनेक वर्षों तक डी० ए० वी० कॉलिज, होशियारपुर में प्रोफेसर रह चुके थे। आर्यसमाज के कार्यकलाप में उनका अत्यधिक उत्साह था, ग्रौर वैदिक घर्म में उनकी ग्रगाघ ग्रास्था थी। उन्होंने लण्डन तथा ग्रन्य नगरों से शुद्ध वैदिक रीति से यज्ञ, हवन ग्रीर संस्कार कराने शुरू किये। इनसे जो भी दक्षिणा उन्हें प्राप्त होती थी, सब हिन्दू सेण्टरको प्रदान कर देते थे। रेल तथा वस का किराया तक उन्होंने कभी वसूल नहीं किया। वह पूर्ण निःस्वार्थ भाव से आर्यसमाज तथा वैदिक

धर्म की सेवा में तत्पर रहे। लण्डन में ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप के विस्तार का मुख्य श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। हिन्दू सेण्टर के प्रधान के रूप में भी वह वस्तुतः ग्रार्थसमाज का ही कार्य करते रहे।

सन् १६६५ में पण्डित स्रोम्प्रकाश त्यागी लण्डन गये। पण्डित जी स्रार्थसमाज के प्रसिद्ध नेता थे। हिन्दू सेण्टरमें वैदिक धर्म पर उनके ग्रनेक व्याख्यान हुए ग्रौर न्यू-कासल, बर्रामधम ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक नगरों में भी वह प्रचार के लिए गये। उन्होंने लण्डन के भारतीयों को अपने नगर में आर्यसमाज की स्थापना के लिए प्रेरणा प्रदान की, और इस प्रयोजन से वह कितने ही लोगों के घरों में जाकर मिले भी। उनकी प्रेरणा का यह परि-णाम हुग्रा, कि ग्रार्य विचारों के व्यक्ति लण्डन में ग्रार्यसमाज की ग्रावश्यकता ग्रनुभव करने लग गये। सन् १९६८ में हिन्दू सेण्टर ने एक भवन ऋय कर लिया, जो धर्म-कार्य के लिए बहुत उपयुक्त था। इसे खरीदने के लिए मिस्टर चनराय ने पाँच हजार पौंड (१० हजार रुपये के लगभग) दान दिये थे, ग्रौर उनकी इच्छा के ग्रनुसार इसका नाम 'केवलराम हॉल' रख दिया गया था। इस हॉल में सामने की ग्रोर एक प्रमुख स्थान पर महर्षि दयानन्द सरस्वती का एक विशाल चित्र चित्रित किया गया, जिसका सव खर्च श्री रघानी द्वारा प्रदान किया गया था। वैदिक धर्म के जो विद्वान्, संन्यासी व प्रचारक लण्डन जाते रहे, हिन्दू सेण्टर द्वारा उनका स्वागत किया गया ग्रीर उनके व्याख्यानों की भी सम्-चित व्यवस्था की गयी। इसमें सन्देह नहीं, कि व्यवस्थित रूप से ग्रार्यसमाज की स्थापना से पूर्व वैदिक घर्म के प्रचार का यह हिन्दू सेण्टर प्रधान केन्द्र था, और प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज जैसे निष्ठावान् ग्रार्य के प्रधानत्व में उस द्वारा ग्रार्यसमाज का ही कार्य किया जाता रहा।

यद्यपि हिन्दू सेण्टर वैदिक घम के प्रचार के लिए तत्पर था, फिर भी यह ग्राव-श्यकता ग्रनुभव की जा रही थी, कि लण्डन में ग्रार्यसमाज की भी पृथक् व व्यवस्थित रूप से स्थापना की जानी चाहिए। इसीलिए प फरवरी, १६७० को ग्रार्यसमाजी विचारों के म्रनेक व्यक्ति श्री के ॰ डी ॰ कपिला के निवासस्थान पर एकत्र हुए ग्रौर उन्होंने ग्रार्यसमाज की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया। गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक प्रोफेसर दिलीप वेदालंकार भी इस ग्रवसर पर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने सुभाव दिया, कि नयी संस्था को ग्रार्यसमाज के बजाय 'वैदिक मिशन, लण्डन' नाम दिया जाय, जिसे श्री कपिला तथा ग्रन्य उपस्थित ग्रार्थ सज्जनों ने स्वीकार कर लिया । कुछ मास पश्चात् श्री कपिला के उद्योग से एक ग्रन्य बैठक वैदिक मिशन की स्थापना के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए बुलायी गयी, जिसमें श्री कपिला के ग्रतिरिक्त श्री कर्मचन्द चोपड़ा, श्रीमती सावित्री छावड़ा, श्री वेदप्रकाश मरवाहा, श्रीमती दुलारी मरवाहा, श्री डी० सी० मेयर, श्री हरवंशलाल मोद्गल, श्रीमती शांन्ता मेयर, श्री सुरेन्द्रमोहन ग्रायं, श्री प्रेम दोसाभ, श्रीमती शारदा बेन पटेल, श्री मंगतराम गम्भीर, श्री युद्धवीर पुरी ग्रीर प्रोफेसर दिलीप वेदालंकार ग्रादि बहुत-से ग्रार्य नर-नारी उपस्थित थे। इस बैठक में वैदिक मिशन की ग्रीपचारिक रूप से स्थापना कर दी गयी, ग्रीर श्री कपिला को उसका प्रधान निर्वाचित किया गया। श्री कपिला नैरोवी (केनिया) से ग्राकर लण्डन में वसे थे। नैरोबी में उन्होंने ग्रार्थंसमाज का वहुत काम किया था, ग्रौर वैदिक घर्म में उनकी ग्रगाघ ग्रास्था थी। लण्डन में वैदिक मिशन की स्थापना में उनका प्रमुख कर्तृत्त्व था। जनता में इस मिशन के लिए

इतना ग्रधिक उत्साह था, कि इसके पहले ग्रधिवेशन में ही दो सौ के लगभग नर-नारियों की उपस्थिति हो गयी थी। हान्स्लॉ की कम्युनिटी रिलेशन्स कौंसिल के श्री वर्न का सहयोग भी इस मिशन को प्राप्त था, और उन्हीं के प्रयत्न से अलेग्जेण्ड्रा रोड स्कूल का एक हॉल वैदिक मिशन को अपने अघिवेशनों के लिए प्राप्त हो गया था। मिशन के अघिवेशन प्रत्येक मास के अन्तिम रिववार को नियमपूर्वक हुआ करते थे। ३१ मई, १९७५ को वैदिक मिशन द्वारा श्रार्यसमाज-स्थापना-दिवस वड़ी घूमघाम के साथ मनाया गया था। भारत के लण्डन-स्थित हाई कमिश्तर श्री ग्रप्पा वी० पन्त भी समारोह में सम्मिलित हुए थे। कुल उपस्थिति ५०० के लगभग थी। श्री कपिला तथा प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज के व्याख्यानों से श्रोता वहुत प्रभावित हुए थे, ग्रौर महर्षि दयानन्द सरस्वती के महान् मिशन का उन्हें वोघ हुग्रा था। सन् १९७३ के वार्षिक चुनाव में प्रोफेसर भारद्वाज मिशन के प्रधान निर्वाचित हो गये थे। उनके सुयोग्य नेतृत्व में इस संस्था ने बहुत उन्नति की। उनसे पहले डेढ़ वर्ष तक श्री फकीरचन्द मायर मिशन के प्रघान रहे थे। वह अत्यन्त कुशल व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रधानत्व में वैदिक मिशन को लण्डन के चैरिटी कमीशन में रिजस्टर्ड भी करवा लिया गया था। मिशन का प्रधान पद ग्रहण करने के पश्चात प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ-भारद्वाज ने इंग्लैंण्ड में वैदिक धर्म के प्रचार में विशेष तत्परता प्रदर्शित की। उन्होंने संस्कारों के वैदिक विधि से अनुष्ठान को आर्यसमाज के प्रचार का सशक्त साधन समका श्रीर लोगों को इस वात के लिए प्रेरित करना प्रारम्भ किया, कि वे नामकरण, यज्ञीपवीत, विवाह ग्रादि सव संस्कार वैदिक पद्धति से करवाया करें। साथ ही, उन्होंने यज्ञ-हवन के लिए भी लोगों को प्रेरणा देनी प्रारम्भ कर दी। परिणाम यह हुन्ना, कि वैदिक संस्कारों तथा यज्ञ-हवन की माँग वहत बढ़ गयी। प्रोफेसर भारद्वाज इनका अनुष्ठान स्वयं कराया करते थे, भीर उनसे जो सैकड़ों पौण्ड (हजारों रुपये) प्रतिमास दक्षिणा व दान के रूप में प्राप्त होते थे, उन सबको वह वैदिक मिशन के फण्ड में प्रदान कर देते थे। प्रोफेसर भारद्वाज संस्कारों की पद्धति ग्रीर वेदमन्त्रों के ग्रर्थ की ग्रंग्रेजी में भी व्याख्या किया करते थे, जिसका प्रभाव यूरोपियन लोगों पर भी पड़ा करता था। वे भी यज्ञ-हवन तथा वैदिक-संस्कारों में सिम्मिलित होने लगे, जिससे वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति के प्रचार में बहुत सहायता मिली। श्रीमती सावित्री छाबड़ा ग्रादि ग्रनेक महिलाएँ भी इस कार्य में प्रोफेसर भारद्वाज की सहायिका रहीं। लण्डन में व्यवस्थित रूप से ग्रार्थसमाज की स्थापना की जानी चाहिए, और उसका अपना मन्दिर व भवन भी होना चाहिए, यह विचार इस काल में निरन्तर जोर पकड़ता गया, श्रीर श्रनेक श्रार्थ नर-नारियों ने इसके लिए पूर्ण मनोयोग के साथ प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। जिन व्यक्तियों ने भ्रार्यसमाज के लिए धन-संग्रह करने में विशेष तत्परता प्रदर्शित की, उनमें श्री कर्मचन्द चोपड़ा, श्री घर्मवीर पुरी और श्रीमती सावित्री छावड़ा के नाम उल्लेखनीय हैं। लण्डन में श्रव ऐसे लोगों की कभी नहीं थी, जो वैदिक वर्म के अनुयायी थे, और जिनकी महर्षि दयानन्द सरस्वती के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा थी। इनके प्रयत्न से वैदिक मिशन उन्नित के पथ पर निरन्तर अग्रसर होता गया, और उस द्वारा इंग्लैंग्ड में वही कार्य किया जाता रहा जो श्रार्यंसमाजों द्वारा किया जाता है।

#### (३) लण्डन में श्रार्यसमाज की स्थापना व प्रगति

सन् १९७७ में श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती तथा पण्डित प्रकाशवीर शास्त्री लण्डन में सांस्कृतिक यात्रा के लिए आये थे, और उसी समय के लगभग नैरोवी से पण्डित सत्यदेव भारद्वाज भी लण्डन या गये थे। लण्डन में ये यार्यनेता वैदिक मिशन के पदा-धिकारियों तथा कार्यंकर्ताग्रों से मिले, ग्रौर उनके सम्युख यह विचार प्रकट किया, कि मिशन का नाम बदलकर शार्यसमाज कर देना उचित होगा, क्योंकि शार्यसमाज एक सार्वभौम श्रान्दोलन व संगठन है। उनका सुकाव वैदिक मिशन के सदस्यों को स्वीकार्य प्रतीत हुआ। इसीलिए मिशन का साधारण अधिवेशन बुलाकर नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव विधिवत् स्वीकृत करा लिया गया । कुछ समय पश्चात् जव लण्डन में ऋषि-निर्वाण-दिवस (दीपावली का पर्व) मनाया गया, तो उस अवसर पर एक हजार से भी ग्रधिक की उपस्थिति में पण्डित सत्यदेव वेदालंकार ने ग्रपनी स्वर्गीया माता श्रीमती पार्वतीदेवी जी की पुण्य स्मृति में लण्डन-ग्रार्यसमाज के नये भवन के लिए ४,००० पौण्ड दान देने की घोषणा की । अन्य आर्य नर-नारियों ने भी इसके लिए उदारतापूर्वक घनराशियाँ प्रदान कीं। इनमें श्री सतपाल चड्ढा द्वारा प्रदत्त ५,००० पौण्ड ग्रौर श्रीमती भागवन्ती ग्रार्य (श्रीमती सावित्री छावड़ा की माता) के २,५०० पौण्ड उल्लेख-नीय हैं। वाद में ग्रन्य महानुभावों द्वारा भी ग्रार्यसमाज-भवन के लिए दान प्राप्त होता रहा। इस प्रकार जो घनराशि एक त्र हो गयी, उससे आर्गाइल रोड पर एक भवन सन् १६७७ में २६,३८१ पौण्ड में ऋय कर लिया गया। यह भवन पहले एक क्रिश्चियन चर्च था। उसकी मरम्मत ग्रादि पर जो खर्च हुग्रा, उसे मिलाकर चालीस हजार पौण्ड से भी ग्रिधिक राशि लण्डन-ग्रार्थसमाज के भवन पर व्यय की जा चुकी है। जिस भवन पर पहले काँस लगा रहता था, वहाँ अव भ्रो३म् का ऋण्डा फहरा रहा है, भ्रौर चर्च में जहाँ पहले -क्राइस्ट ग्रीर मेरी की प्रतिमाएँ थीं, वहाँ भ्राज महर्षि दयानन्द सरस्वती, महात्मा हंसराज ग्रीर स्वामी श्रद्धानन्द के तैल चित्र लगे हुए हैं। यह परिवर्तन कितना महान् व क्रान्ति-कारी है! ग्रार्थसमाज-मन्दिर (पण्डित सत्यदेव वेदालंकार की इच्छा का सम्मान कर जिसे 'वन्देमातरम् भवन' नाम दे दिया गया है) में ग्रव प्रति सप्ताह नियमपूर्वक सत्संग होता हैं, जिसमें सैकड़ों की उपस्थिति होती है। लण्डन की जनता में ग्रार्थसमाज के लिए अपूर्व उत्साह है, और आर्गाइल रोड का समाज-मन्दिर वहाँ के हिन्दुओं के सार्व-जिनक, घार्मिक व सांस्कृतिक जीवन का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वना हुआ है। एक पुरोहित व प्रचारक भी समाज द्वारा वहाँ नियुक्त हैं, जो वैदिक धर्म प्रचार के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

सन् १६७८ में नैरोवी (केनिया) में जो सार्वभौम ग्रार्य महासम्मेलन हुग्रा था, उसमें लण्डन ग्रार्यसमाज के प्रधान प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज को भी निमन्त्रित किया गया था। ग्रनेक ग्रन्य ग्रार्य व्यक्ति भी इस सम्मेलन में सम्मिलत होने के लिए लण्डन से नैरोबी गये थे। नैरोबी में ही यह निश्चय कर लिया गया था, कि सन् १६८० का सार्व-भौम ग्रार्य महासम्मेलन लण्डन में हो। पर इस सम्मेलन के लिए घन की समस्या प्रधान थी। उसका समाधान भी पण्डित सत्यदेव वेदालंकार द्वारा कर दिया गया। उन्होंने दस हजार पौण्ड ग्रपने परिवार की ग्रोर से प्रदान कर धन की समस्या हल कर दी। ग्रगस्त,

१६८० में सार्वभीम आर्य महासम्मेलन का अविवेशन वड़ी धूमधाम के साथ लण्डन में हुया। जो आर्यं नर-नारी भारत, फीजी, मारीशस, दक्षिणी अफ्रीका, नीदरलैण्ड, थाई-लैण्ड, केनिया, तंजानिया, सुरीनाम, श्रमेरिका ग्रादि से इस महासम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लण्डन आये थे, उनकी संख्या एक हजार से भी अधिक थी। सर्वसम्मित से पण्डित सत्यदेव वेदालंकार को महासम्मेलन का प्रधान चुना गया था, भ्रीर उनकी अध्यक्षता में सम्मेलन की सब कार्यवाही बहुत उत्तम ढंग से सम्पन्न हुई। लण्डन के निवासियों के लिए यह सम्मेलन एक नयी संस्कृति के सन्देशवाहक के रूप में था। इस द्वारा उन्हें वैदिक धर्म के उदात्त सिद्धान्तों ग्रीर महिष दयानन्द सरस्वती के मिशन से परिचित होने का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा । महासम्मेलन का प्रारम्भ २० ग्रगस्त के दिन राष्ट्र-मेव यज्ञ (पृथिवी सूक्त) से हुमा। यज्ञ के ब्रह्मा पण्डित सत्यपाल शर्मा वेद-शिरोमणि थे। इस यज्ञ की पूर्णाहुति २३ ग्रगस्त को हुई। महासम्मेलन में उपस्थित बहुत-से नर-नारियों ने यजमान के रूप में इस यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान कीं, जिन द्वारा ६,००० के लगभग पौण्ड (डेढ़ लाख के लगभग रुपये) प्राप्त हुए। महासम्मेलन के अन्तर्गत शिक्षा-सम्मेलन, योग-सम्मेलन, संगीत-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन ग्रीर सर्वधर्म-सम्मेलन ग्रादि ग्रनेक सम्मेलन हुए जिनमें हजारों की उपस्थिति रहती थी। सर्वधर्म-सम्मेलन में यहूदी, ईसाई, सिक्ख, मुस्लिम, वौद्ध, वहाई ग्रौर पारसी घर्मों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था, ग्रीर लोगों को विविध धर्मों व सम्प्रदायों के मन्तव्यों का तुलनात्मक अनुशीलन करने का अवसरं प्राप्त हुआ था। महासम्मेलन के अध्यक्ष पण्डित सत्यदेव वेदालंकार का भाषण वहुत उत्कृष्ट व विचारोत्तेजक था। लण्डन-ग्रार्यसमाज के प्रधान प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ग्रौर उनके सहयोगी जिस उत्साह तथा तत्परता से इस समारोह को सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, वह वस्तुतः सराहनीय था। एशिया, अफीका, यूरोप और ग्रमेरिका के विविय देशों से ग्राये हुए हजारों नर-नारी इस ग्रवसर पर ग्रपने को एक परिवार का सदस्य समकते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती और श्रार्यसमाज के प्रति तन, मन और घन समर्पित कर देने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे।

लण्डन-आर्यसमाज इस समय ग्रेट ब्रिटेन में वैदिक धर्म तथा आर्य संस्कृति के प्रसार का सणकत केन्द्र वन गया है। उसके साप्ताहिक सत्संग नियमपूर्वक होते हैं, जिनमें उपस्थित १५० के लगभग रहती है। विशेष अवसरों पर उपस्थित नर-नारियों की संख्या ४०० तक भी पहुँच जाती है। सत्संग का कार्यक्रम सन्ध्या तथा यझ से प्रारम्भ होता है, और फिर राष्ट्रगान, भजन, कीर्तन तथा संगठन सक्त के गायन के पश्चात् किसी विद्वान् द्वारा वेदमन्त्रों की व्याख्या की जाती है। फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति या सुयोग्य विद्वान् का प्रवचन होता है। अन्त में भजन और संकीर्तन के पश्चात् प्रसाद-वितरण तथा विद्वान् का प्रवचन होता है। अन्त में भजन और संकीर्तन के पश्चात् प्रसाद-वितरण तथा जलपान की व्यवस्था की जाती है। सामूहिक सहभोज लण्डन-आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण आर्य-परिवारों को एक-दूसरे से परिचित होने और परस्पर वन्धत्व की भावना के विकसित होने में बहुत सहायता मिलती है।

ामलता ह। लण्डन-ग्रायंसमाज के विशाल भवन में ३५० व्यक्तियों के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान है। वैठने के लिए कुर्सियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं। भवन के ग्रतिरिक्त वहाँ एक स्थान है । वैठने के लिए कुर्सियाँ प्रयोग में लायी जाती हैं। भवन के ग्रतिरिक्त वहाँ एक सुन्दर मंच तथा यज्ञ-वेदी भी है। प्रचार-प्रसार के सब ग्राबुनिक साधन (वायरलैंस माइक, वीडियो रिकॉर्डर, कैंमरा ग्रादि) समाज के पास हैं। उसका कार्यालय विविध ग्राबुनिक उपकरणों (हिन्दी, ग्रंग्रेंजी के टाइपराइटर, फोटोटाइप-मशीन, पते छापने की मशीन, टेलीफोन ग्रादि) से सुसज्जित है। उस द्वारा एक न्यूजलैंटर भी मासिक रूप से प्रकाशित होता है। सत्संग-भवन के साथ एक वड़ा हॉल भोजन के लिए है, जिसके साथ एक ग्राबुनिक ढंग का रसोईघर भी है। साप्ताहिक सत्संगों के ग्रतिरिक्त लण्डन-ग्रायं-समाज द्वारा हिन्दी, योग तथा वैदिक धर्म की कक्षाएँ भी लगायी जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ग्रायोजन किया जाता है, वैदिक विधि से संस्कार कराये जाते हैं, सप्ताह में दो बार टेवल टैनिस व बैडिमिण्टन सदृश खेलों की व्यवस्था की जाती है, ग्रौर समय-समय पर विधमीं लोगों को शुद्धकर ग्रायंसमाज में प्रविष्ट भी किया जाता है। वस्तुतः, लण्डन-ग्रायंसमाज ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति व सामूहिक जीवन का एक ऐसा केन्द्र बन गया है, जिससे भारत-मूल के व्यक्तियों तथा वैदिक धर्म के ग्रनुयायियों को परस्पर सम्पर्क में ग्राने तथा ग्रपने सामाजिक जीवन को विकसित करने का उपयुक्त ग्रवसर प्राप्त होता रहता है।

लण्डन-ग्रार्यसमाज के प्रधान प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज का कार्यक्षेत्र केवल लण्डन या इंग्लैण्ड तक ही सीमित नहीं है। वह यूनाइटेड किंगडम के सभी प्रदेशों (स्कॉट-लंण्ड, वेल्स ग्रीर ग्रायरलंण्ड) में धर्मप्रचार के लिए जाते रहते हैं। विवाह ग्रादि संस्कार कराने के लिए उन्हें दूर-दूर से बुलाया जाता है, ग्रीर दक्षिणा के रूप में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता है, सब ग्रार्यसमाज को ग्राप्त कर देते हैं। वह संस्कृत, हिन्दी ग्रीर ग्रंग्रेजी के गम्भीर विद्वान् हैं। वेदमन्त्रों, याज्ञिक कर्मकाण्ड ग्रीर संस्कारों की विधि की वह ग्रंग्रेजी भाषा में ग्रत्यन्त युक्तिसंगत व प्रभावोत्पादक रूप में व्याख्या करते हैं। ग्रमेरिका महाद्वीप के सुरीनाम ग्रीर गुयाना ग्रादि देशों में भी वह प्रचार-यात्राएँ कर चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पाश्चात्य जगत् में ग्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार के इतिहास में उनका नाम सुवर्णक्षरों में लिखा जायेगा।

लण्डन-आर्यसमाज के अन्य सिक्तय व उत्साही कार्यकर्ताओं में श्री घर्मवीर पुरी, श्री किपलदेव प्रिजा, श्रीमती शकुन्त कोछड़, श्री मोहनलाल कोछड़, श्री फकीरचन्द सुमरा और श्री जगदीश शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। लण्डन में आर्य स्त्री-समाज की पृथक् रूप से सत्ता नहीं है, पर अनेक आर्य-मिहलाएँ वहाँ अत्यन्त कर्मठ रूप से आर्यसमाज के कार्यकलाप में हाथ बँटाती हैं। इन मिहलाओं में श्रीमती सावित्री छावड़ा, श्रीमती लाज चावला, श्रीमती शकुन्त कोछड़ और श्रीमती कैलाश भसीन प्रधान हैं। लण्डन-आर्यसमाज में किशोरवय बालक-बालिकाओं और युवक-युवितयों की भी कमी नहीं है। कुमारी एंजिला कोछड़ और अरुण कोछड़ अभी किशोर आयु के हैं, पर अभी से उन्हें वेद-प्रचार की घुन है और वे अपने संगीत, प्रवचन व अभिनय आदि द्वारा महींच के मन्तव्यों के प्रचार में तत्पर रहते हैं। उनके उदाहरण को सम्मुख रखकर अन्य भी कितने ही किशोरवय व्यक्ति आर्यसमाज की गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेने लग गये हैं। लण्डन आर्यसमाज के पुरोहित या घर्माचार्य (Minister of Religion) श्री गिरीशचन्द्र खोसला न केवल अत्यन्त योग्य व विद्वान् ही हैं, अपितु अत्यधिक कर्मठ व उत्साह-सम्पन्त भी हैं। उन जैसे सिक्तय व नैष्ठिक व्यक्ति के पौरोहित्य में इस समाज की निरन्तर उन्तित होती रहेगी, यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है।

#### (४) हालैण्ड में ग्रार्यसमाज

वीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध (सन् १६३६-४५) के समय तक यूरोप के जिन देशों ने संसार के विविध क्षेत्रों में ग्रपने साम्राज्य स्थापित किये हुए थे, उनमें हालैण्ड भी एक था। एशिया में इण्डोनेशिया उसके साम्राज्य के अन्तर्गत था, और अमेरिका में उच गुयाना । गुयाना या सुरीनाम में डच लोगों के प्रभुत्व का प्रायः वही रूप था, जो मारीशस भौर फीजी में अंग्रेजों के प्रभुत्व का था। वहाँ खेती करने तथा अन्य कार्यों के लिए पहले हव्यी गुलामों को प्रयुक्त किया जाता था, पर दास-प्रथा का ग्रन्त हो जाने पर वहाँ भारत से गरीव लोगों को प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के अधीन मजदूरी के लिए ले-जाया जाने लगा, श्रीर इस प्रकार वहाँ भारतीयों की अच्छी श्रावादी हो गयी। सबसे पहले सन् १८६६ में भारतीय लोग लालारुख नामक जहाज से डच गुयाना गये थे, श्रीर वीसवीं सदी का प्रारम्भ होने तक मजदूरों व कुलियों के रूप में भारतीय वहाँ अच्छी वड़ी संख्या में आबाद हो गये थे। जैसे कि मारीशस, फीजी, दक्षिणी श्रफीका श्रादि में हुआ था, वैसे ही दक्षिणी अमेरिका के यूरोपियन (डच, ब्रिटिश और फ्रेंच) उपनिवेशों में भी भारतीयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी, और प्रतिज्ञावद्धता या शर्तवन्दी की अविध के समाप्त हो जाने पर उनमें से बहुत-से स्वदेश न लीटकर स्थायी रूप से वहीं वस गये और उन्होंने खेती, शिल्प, व्यापार व सरकारी सर्विस ग्रादि से ग्रपना निर्वाह प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार भारतीय मूल के जो व्यक्ति डच गुयाना में ग्रावाद थे, उनकी संख्या लाखों में थी, पर वे हालैण्ड के ग्रधीन थे ग्रीर देश के शासन में उनका कोई स्थान नहीं था। द्वितीय महा-युद्ध की समाप्ति पर जब साम्राज्यवाद का ग्रन्त हुग्रा, और पाश्चात्य देशों की ग्रघीनता में विद्यमान विविध देश स्वतन्त्र होने लगे, तो हालैण्ड के लिए भी अपने साम्राज्य को कायम रख सकना सम्भव नहीं रहा ग्रीर सन् १६७५ में डच गुयाना (सुरीनाम) ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। श्रब वहाँ वसे हुए भारतीय मूल के व्यक्तियों के सामने यह विकल्प था, कि या तो वे स्वतन्त्र सुरीनाम की नागरिकता ग्रहण कर लें, या हालैण्ड की ग्रपनी नागरिकता को कायम रखें। हालैण्ड की नागरिकता स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को यह अधिकार था, कि यदि वे चाहें तो हालैण्ड में आकर वस जाएँ, और वहाँ नागरिक के रूप में उनकी वही स्थिति हो जो डच लोगों की है। भारतीय मूल के ६० हजार के लगभग व्यक्तियों ने डच नागरिकता स्वीकार कर हालैण्ड में जाकर वस जाना पसन्द किया, ग्रीर इस प्रकार इस यूरोपियन राज्य में भारतीयों की ग्रच्छी वड़ी संख्या हो गयी। इन ६० हजार व्यक्तियों में ५५ प्रतिशत के लगभग हिन्दू थे, और उनमें भी ४० प्रतिशत के लगभग ग्रायंसमाजी थे। इस प्रकार सन् १९७५ में व उसके बाद जो भारतीय हालैण्ड में जाकर बस गये, उनमें वीस हजार के लगभग महर्षि दयानन्द सरस्वती के अनुयायी व ग्रार्यसमाजी हैं। इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए, कि प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा के श्रवीन जो लोग भारत से डच गुयाना गये थे, उनमें वहुसंख्या विहार श्रीर उत्तरप्रदेश के निवासियों की थी, और उनकी भाषा हिन्दी थी। उन्होंने अपने घर्म, भाषा तथा संस्कृति को उसी प्रकार कायम रखा था, जैसे कि मारीशस और फीजी में गये भारतीयों ने। जब ये लोग हालैण्ड जाकर बस गये, तो वहाँ भी वे अपने घर्म आदि पर दृढ़ रहे। उनमें जो पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने शिव-मन्दिर, राम-मन्दिर, कृष्ण-मन्दिर

ग्रीर रामायण-मन्दिर ग्रादि कायम किये, ग्रीर ग्रार्यसमाजियों ने विविध ग्रार्यसमाजों की स्थापनाकी। भारतीय मूल के जो लोग सुरीनाम से हालैण्ड आये, वे सव किसी एक ही स्थान पर नहीं बसे । वे उस देश के विविध नगरों व वस्तियों में बस गये, श्रौर जहाँ कहीं उनकी अच्छी बड़ी जनसंख्याथी, वहाँ उन्होंने अपने घर्म-मन्दिर या आर्यसमाज स्थापित कर लिये। इसीका यह परिणाम है, कि हालैण्ड के राटरडम, हेग, ग्रामस्टरडम, युट्रेष्ट, ब्रेइडा, एण्डोफन, इयूडम, वैल्मरमेर, ग्रम्स्तलफेन, ग्रोदफेरक, लेयलीस्टाट, लाइडन और सुतरमेर में आर्यसमाजों की स्थापना हो चुकी है। यद्यपि इस समय हालैण्ड में ग्रार्यसमाजों की संख्या इतनी हो गयी है, कि वहाँ ग्रार्य प्रतिनिधि सभा का गठन किया जा सकता है, पर सन् १६८३ तक वहाँ के समाज किसी केन्द्रीय संगठन में गठित नहीं हुए थे। हालैण्ड के कुछ नगरों में एक से ग्रधिक भी ग्रार्यसमाज विद्यमान हैं, यथा राटरडम ग्रौर हेग में। युट्रेख्ट में ग्रार्यसमाज तो एक है, पर 'वैदिक धर्म समाज' नाम से एक श्रन्य संस्था विद्यमान है, जो यथार्थ में ग्रार्यसमाज ही है। हालैण्ड में ग्रार्यसमाज की लोक-प्रियता का ग्रनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि वहाँ कुछ समाजों की सदस्य-संख्या चार-पाँच सौ तक भी है। हेग का समाज इसी प्रकार का है। यूरोप के इस देश के प्राय: सभी आर्यसमाजों में साप्ताहिक सत्संग नियमपूर्वक होते हैं, जिनमें सन्ध्या-हवन, वेदकथा, प्रवचन ग्रादि की विधिवत् व्यवस्था की जाती है। वैदिक विधि से विवाह ग्रादि संस्कार इन समाजों द्वारा कराये जाते हैं, ग्रौर विजयादशमी, दीपावली ग्रादि पर्व भी ग्रार्य-सामाजिक ढंग से मनाये जाते हैं। हालेंण्ड की भाषा डच है, श्रीर वहाँ वसे हुए भारतीय मूल के लोग भी ग्रपने देश की इस भाषा को भली-भाँति जानते हैं, ग्रीर सार्वजनिक व्यवहार में उसी का उपयोग भी करते हैं। पर क्योंकि वहाँ के भारतीय मूल के वहुसंख्यक नागरिकों की अपनी मातृभाषा हिन्दी है, श्रतः श्रार्यसमाज द्वारा उनके बच्चों को हिन्दी की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गयी है, जिसके कारण उन्हें अपनी मातुभाषा को सीखने तथा घार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक क्षेत्रों में उसे प्रयुक्त करते रहने का ग्रवसर मिलता है। क्योंकि भारतीय मूल के नागरिकों के कारण हालैण्ड में हिन्दी एक जीवित भाषा है, अतः वहाँ हिन्दी-साहित्य की माँग है और वहाँ से लालारुख नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है, जो हिन्दी तथा डच दोनों भाषाग्रों में है। इस पत्र का 'लालारुख' नाम उस जहाज के नाम पर रखा गया है, जिस द्वारा सन् १८६६ में भारतीय लोग पहलेपहल डच गुयाना (सुरीनाम) ले-जाये गये थे। जिस भारतीय ने सबसे पहले सुरीनाम की घरती पर पैर रखा था, उसका नाम 'मथुरा' था। उसकी स्मृति में हेग (हालैण्ड) में 'मथुरा भवन' बनाया गया है, जो वहाँ भारतीयों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

यद्यपि हालैण्ड में १९७५ के वाद ग्रार्यसमाज का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार हुग्रा, ग्रौर वहाँ के ग्रनेक नगरों में समाज स्थापित हुए, पर इस यूरोपियन राज्य में ग्रार्य-समाज का श्रीगणेंग उससे पूर्व ही हो गया था। क्योंकि सुरीनाम डच साम्राज्य के ग्रन्त-गंत था, ग्रतः वहाँ के लोगों को हालैण्ड जाकर रहने की उसी ढंग से सीमित सुविधा प्राप्त थी, जैसे कि भारत के निवासियों को ग्रेट ब्रिटेन में थी। इसीलिए भारतीय मूल के ग्रनेक परिवार सन् १९७५ से पहले भी हालैण्ड में जाने लग गये थे, ग्रौर वहाँ उन्होंने शिल्प, व्यापार व सर्विस ग्रादि द्वारा ग्राजीविका की भी व्यवस्था कर ली थी। ऐसा एक परिवार श्री वंसीमंगल का था, जिनकी पत्नी श्रीमती देवराजी मंगल ग्रपने सात वच्चों के साथ

सन् १६६० में हेग जा वसी थीं। सन् १६६१ में उन्होंने वहाँ दिवाली का पर्व मनाया, जिसमें हेग में रहनेवाले अन्य अनेक भारतीय भी सम्मिलत हुए। इस अवसर पर सन्ध्या, हवन, भजन, संगीत तथा प्रवचन की भी व्यवस्था की गयी थी। हाल एड में आर्य-समाज का यहीं से श्रीगणेश हुआ, और कुछ समय पश्चात् श्रीमती मंगल ने अपने घर पर समाज के सत्संग प्रारम्भ कर दिये। पर हेग में आर्यसमाज की विधिवत् स्थापना ११ एप्रिल, १६६४ को हुई। शुरू में इसके चार सदस्य थे—श्रीमती मंगल, एक डच महिला श्रीमती वरला विजा, श्री रामेश्वर और श्री स्वामीप्रसाद विहारी। सन् १६६७ में पण्डित रामरूप आर्य सुरीनाम से हेग (हाल एड) आये और उन्होंने वहाँ आर्यसमाज के कार्य को अपने हाथों में ले लिया। इस समय से हेग का समाज तेजी से उन्नित करने लगा और १९७५ में भारतीय मूल के हजारों व्यक्तियों के सुरीनाम से हाल एड आ जाने के पश्चात् इस आर्य समाज की सदस्य-संख्या में वहुत वृद्धि हो गयी।

पहले हेग-आर्यसमाज का अपना भवन नहीं था। पर सन् १६ द में उसका अपना भवन वनवा लिया गया, जिस पर दस लाख के लगभग रुपये व्यय हुए। वर्तमान समय में हेग का आर्यसमाज सुव्यवस्थित व सुचार रूप से कार्यरत है, और उसके प्रधान श्री राम-रूप रंगू तथा मन्त्री श्री वलदेव हैं। हेग आर्यसमाज की स्थापना तथा प्रगतिका प्रधान श्रेय श्रीमती देवराजी मंगल को प्राप्त है, जो अब (सन् १६ द ४) वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर 'मंगला यती' के नाम से आर्यसमाज तथा वैदिक धर्म की सराहनीय सेवा कर रही हैं।

भारत से अनेक विद्वान् व प्रचारक समय-समय पर हालैण्ड में धर्म-प्रचार के लिए जाते रहे हैं, जिनमें पण्डित उपर्बुध, श्री योगेश्वरानन्द, श्री चेतनानन्द, श्री श्याम-सुन्दर स्नातक और श्री अगस्त्य मुनि के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ समय हुआ, प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, स्वामी इन्द्रवेश और स्वामी अग्निवेश भी हालैण्ड गये, और उनके प्रवचनों से आर्यसमाज को वहुत बल मिला। स्वामी अग्निवेश ने वहाँ 'नवयुवक-परिषद्' की भी स्थापना की।

इसमें सन्देह नहीं, कि इस समय यूरोप में आर्यसमाज का सबसे अधिक प्रचार हालैण्ड में है, जहाँ महींच दयानन्द सरस्वती के अनुयायियों की संख्या वीस हजार के लगभग है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों से भी भारतीय मूल के हजारों व्यक्ति इस समय ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ग्रेट ब्रिटेन में स्थायी रूप से वस गये हैं। पर उनमें आर्यसमाज की जड़ वैसी सुदृढ़ नहीं है, जैसी कि हालैण्ड के भारतीय मूल के लोगों में है।

### तीसवाँ ग्रध्याय

## दक्षिण-पूर्वी ग्रौर पश्चिमी एशिया में ग्रायंसमाज

## (१) बरमा

बिटिश शासन में सन् १६३७ तक बरमा भारत के अन्तर्गत था, और अंग्रेजों की अधीनता में उसकी वही स्थित थी, जो बंगाल, बिहार आदि प्रान्तों की थी। सन् १६३७ में उसे भारत से पृथक् कर दिया गया। वरमा पर अंग्रेजों का शासन सन् १८६६ में स्थापित हुआ था, जबिक वहाँ के स्वतन्त्र राजा को जीतकर उन्होंने उस देश को अपने भारतीय साम्राज्य का अन्यतम प्रान्त बना दिया था। यद्यपि इससे पहले भी भारत और बरमा में व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विद्यमान थे, पर शासन की दृष्टि से उसके भारत का अंग बन जाने पर बहुत-से भारतीय वहाँ व्यापार तथा सरकारी सर्विस आदि के लिए जाने लगे, और उसके नगरों में भारतीयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। बरमा में जाकर इस प्रकार वसनेवाले लोगों में बहुत-से आर्यसमाजी भी थे। स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा थी, कि बरमा में भी वैदिक धर्म का प्रचार हो और वहाँ भी आर्यसमाज स्थापित किये जायें। इसी प्रयोजन से वे समय-समय पर आर्य विद्वानों और प्रचारकों को बरमा में निमन्त्रित भी करते रहते थे। अनेक आर्य-संन्यासी तथा प्रचारक स्वयं भी वहाँ धर्म-प्रचार के लिए गये। इस सवका परिणाम यह हुआ, कि भारत के अन्य प्रान्तों के समान बरमा में भी आर्यसमाजों की स्थापना शुरू हो गयी।

बरमा की राजधानी रंगून में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रारम्भ स्वामी ब्रह्मानन्द द्वारा किया गया था। वह एक बंगाली संन्यासी थे, ग्रौर रंगून में बसे हुए बंगालियों में महींब दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का प्रचार करने में उन्हें ग्रच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। इसीलिए वहाँ जो ग्रार्यसमाज स्थापित हुग्रा (७ जुलाई, १८६६), उसके प्रधान श्री कुंजिबहारी वैनर्जी तथा मन्त्री श्री बसु थे। बाद में तिमलनाडु ग्रीर ग्रान्ध्र के ग्रनेक व्यक्ति भी ग्रार्यसमाज की ग्रोर ग्राष्ट्रव्ट हुए, ग्रौर वैदिक धर्म के प्रचार में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। ऐसे एक सज्जन श्री ब्रह्मैं य्या थे, जो ग्रार्यसमाज-रंगून के कर्मठ कार्य-कर्ता थे। रंगून में बसे हुए भारतीयों में बहुत-से गुजरात ग्रौर उत्तरप्रदेश के भी थे। इनमें ग्रार्यसमाज ग्रधिक लोकप्रिय था। श्री देवजी शर्मा नामक एक सम्पन्न गुजराती व्यापारी ग्रनेक वर्षों तक गुजरात समाज के प्रधान रहे, ग्रौर उनके प्रधानत्वकाल में वहाँ ग्रार्य-समाज की बहुत उन्नित हुई। सन् १६०४ में डॉक्टर गुरुदत्त सरिया बरमा की मेडिकल सर्विस में नियुक्त होकर रंगून गये थे। वह कट्टर ग्रार्यसमाजी थे। सन् १६६४ में वरमा

में ही उनकी मृत्यु हुई। ६० वर्ष के सुदीर्घ काल में उन्होंने वरमा में वैदिक घर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज की उन्नति के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया। रंगून आर्यसमाज के तो वह सर्वेसर्वा थे। सन् १६३३ में रंगून-ग्रार्थसमाज का जो भव्य विशाल मन्दिर वनकर तैयार हुआ, उसके लिए घन एकत्र करने में सरिया जी का ही प्रमुख कर्तृत्व था। रंगून-ग्रार्यसमाज के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताग्रों में श्री हलकर ग्रीर श्री रामप्रसाद सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री हलकर महाराष्ट्र के निवासी थे, ग्रीर ग्रनेक वर्षों तक रंगुन-ग्रार्थ-समाज के प्रधान रहे थे। श्री रामप्रसाद सिंह द्वारा सन् १९३४ में ग्रार्यसमाज-मन्दिर की रिजस्ट्री करवायी गयी थी। रंगून-आर्यसमाज के साथ आर्यकुमार सभा और आर्य स्त्री-समाज की भी सत्ता थी। वहाँ ग्रायंकुमार सभा वहुत सित्रय थी। उस द्वारा सात ग्रायं-कुमार रात्रि-पाठशालाओं का संचालन किया जा रहा था। रंगून में डी. ए. वी. कॉलिज की भी स्थापना कर दी गयी थी। वरमा की शिक्षण-संस्थायों में उसे सम्मानास्यद स्थान प्राप्त था। सन् १६३६-४५ के महायुद्ध के समय वरमा में जो भ्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, उसके कारण वहाँ आर्यसमाज के कार्य को जारी रख सकना सम्भव नहीं रहा था। सन् १६४२ के प्रारम्भ तक सम्पूर्ण वरमा पर जापान का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। उस समय रंगून-ग्रायंसमाज को बहुत क्षति उठानी पड़ी। पर श्री निजानन्द, श्री भोला-राम, श्री गौतम भारद्वाज और श्री एल० बी० लठिया ग्रादि सज्जनों ने उस ग्रवसर पर श्रार्यसमाज-रंगून की सम्पत्ति की रक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया। युद्ध की समाप्ति पर जिन महानुभावों ने वहाँ आर्यंसमाज को पुनर्गंठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें श्री विशनदास, श्री के व वी० शर्मा, डॉक्टर ग्रोम्प्रकाश, श्री रामराज सिंह, डा० एस० एल० लाम्बा, श्री के० एन० राय, श्री ग्रार० एस० डी० जोशी, श्री एल० बी० लिठिया, श्री श्यामलाल भारती ग्रीर श्री गोविन्द भाई पटेल प्रमुख थे। शिक्षण-संस्थाग्री के संचालन के अतिरिक्त समाज-सुधार तथा पीड़ितों की सहायता पर भी रंगून-समाज द्वारा ध्यान दिया जाता था, और इनके लिए भी उसकी ग्रोर से श्रनेक कार्य किये गये थे।

उत्तरी बरमा का प्रघान नगर मांडले है। ब्रिटिश सरकार उसे रेलवे द्वारा रंगून के साथ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील थी, और इसी प्रयोजन से उसने वहाँ रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया था। वहुत-से भारतीय सन् १८६० में रेलवे तथा नहरों आदि के निर्माण के लिए सरकारी सर्विस में मांडले जाने लगे। इनमें अधिक संख्या पंजावियों की थी। ये प्रायः श्रायंसमाजी विचारों के थे। इसलिए उन्होंने माण्डले में समाज का कार्य प्रारम्भ कर दिया। शुरू में वे रेलवे के क्वाटंरों में सत्संग करने लगे, और सन् १६०६ में उन्होंने एक मकान समाज के लिए किराये पर ले लिया। ग्रायंसमाज का श्रीगणेश वहाँ इससे पहले ही हो चुका था, और प्रारम्भ-युग के उसके कार्यंकर्ताओं में श्री ईश्वर-दास, श्री मोहनसिंह ठेकेदार और श्री रामदेव मेहता प्रमुख थे। सन् १६१४ में श्री मोहनसिंह ने एक इमारत श्रायंसमाज को दान में दे दी। इससे किराये की जो ग्रामदनी प्राप्त होती थी, उसका उपयोग माण्डले में एक ग्रनाथालय के संचालन के लिए किया गया। ग्रनाथों की श्रिक्षा की भी इस संस्था में व्यवस्था की गयी थी। समाज-सेवा के ग्रन्थ कार्यों पर भी माण्डले-ग्रायंसमाज ने ध्यान दिया, जिसके कारण उसकी लोक-ग्रियता में वृद्धि होती गयी। सन् १६२६ में समाज के भवन के लिए २५,००० रुपये एक ब्रन कर लिये गये। इसमें ५,००० रुपयों का दान श्री ईश्वरसिंह का था। उस

समय रुपये की कीमत बहुत अधिक थी, अतः २५,००० की राणि एक भव्य भवन के लिए पर्याप्त थी। उस द्वारा एक भव्य दुमंजिली इमारत समाज-मन्दिर के लिए तैयार कर ली गयी। इस भवन में पुस्तकालय और वाचनालय भी स्थापित किये गये, और आरं-बाल (कुमार) सभा के लिए भी इसमें स्थान प्रदान कर दिया गया। सन् १९३६-४५ के महायुद्ध में जब जापानियों द्वारा माण्डले पर बम्ब-वर्षा की गयी, तो उससे आर्यसमाज-मन्दिर भी नष्ट हो गया। पर महायुद्ध की समाप्ति पर वहाँ के आर्य-सज्जनों ने न केवल समाज-मन्दिर का ही पुर्नीनर्माण किया, अपितु आर्यसमाज के कार्यकलाप को भी नये उत्साह से प्रारम्भ कर दिया। शिक्षा के प्रसार पर माण्डले-आर्यसमाज का शुरू से ध्यान था। इसलिए उस द्वारा अनेक प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की गयी थी, जिनमें भारतीय मूल के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक डी० ए० वी० हाई स्कूल भी माण्डले में स्थापित किया गया था, जिसके साथ छात्रावास भी था। समीप की वस्तियों के वालक इसमें रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी माण्डले में एक आर्य कन्या विद्यालय खोल दिया गया था।

सन् १६३५ में 'श्रार्यसमाज सेण्ट्रल 'नाम से माण्डले में एक अन्य समाज की स्थापना की गयी। इसके उन्नायकों में श्री रामलाल, श्री गणेशवास थौर श्री रामवेव मेहरा प्रमुख थे। इन सज्जनों में इतना उत्साह था कि इन्होंने समाज के लिए एक तिमंजिले भवन का निर्माण कर लिया था। महायुद्ध के समय 'श्रार्यसमाज सेण्ट्रल' को भी ग्रपार क्षति उठानी पड़ी, पर युद्ध के समाप्त होते ही मांडले में समाज का कार्य दुगुने उत्साह से शुरू कर दिया गया। वैदिक धर्म के प्रचार के कार्य को ग्रधिक सफलता के साथ सम्पन्न कर सकने के प्रयोजन से मांडले के दोनों ग्रार्यसमाजों ने परस्पर सम्बद्ध हो जाने का निर्णय कर लिया, जिससे समाज के कार्य में ग्रच्छी प्रगति हुई। ग्रार्यस्त्री-समाज, ग्रार्यकुमार सभा श्रीर ग्रार्य कुमारिका सभा का कार्य भी मांडले में प्रगति करने लगा। एक ग्रनाथालय भी वहाँ स्थापित किया गया, जिसमें मांडले के ग्रतिरिक्त ग्रन्य स्थानों के ग्रनाथों को भी ग्राश्रय प्रदान किया जाता था। ग्रनाथों के भोजन, वस्त्र, पालन-पोषण तथा शिक्षा की सब व्यवस्था ग्रार्यसमाज द्वारा ही की जाती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मांडले में ग्रार्यसमाज का प्रभाव बहुत ग्रविक था, श्रीर उस द्वारा लोक-कल्याण तथा समाज-सेवा के ग्रनेक कार्य किये जा रहे थे।

बरमा के पुराने आर्यसमाजों में मचीना, मेम्यो, म्यित्किना, काम्बलू, मोन्यवा और अक्याब के समाज मुख्य थे। मचीना समाज की स्थापना सन् १८८६ में हुई थी। उसके साथ भी आर्य स्त्री-समाज और आर्यकुमार सभा की सत्ता थी। एक डी० ए० वी० स्कूल भी उस द्वारा चलाया जा रहा था। मेम्यो का समाज सन् १६०५ में स्थापित हुआ था। स्त्री-शिक्षा के लिए इस समाज के तत्त्वावधान में डी० ए० वी० आर्य कन्या स्कूल का संचालन किया जा रहा था। सन् १६१४ में स्थापित काम्बलू समाज के अधीन भी एक डी० ए० वी० स्कूल विद्यमान था। म्यित्किना नगर वरमा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। सन् १६०५ में रेलवे द्वारा इसका सम्बन्ध रंगून के साथ स्थापित कर दिया गया था। रेलवे के निर्माण तथा संचालन के लिए वहुत-से भारतीय सरकारी सर्विस में वहाँ आ गये थे। सैनिक छावनी भी वहाँ स्थापित थी, जिसमें भारतीय सिपाहियों की अच्छी बड़ी संख्या थी। इस दशा में वहाँ आर्यसमाज के कार्यकलाप का प्रारम्भ होना स्वाभाविक ही

था। सन् १६१२ में वहाँ समाज की स्थापना हो गयी। प्रारम्भ-काल में श्री वालकृष्ण कपिल, श्री इन्द्र सिंह, श्री भाई सिंह, श्री पृथ्वी सिंह, श्री रूप राय और श्री रामेश्वर-दयाल इस समाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे। शीध्र ही म्यित्किना में समाज-मन्दिर का निर्माण कर लिया गया और उसके साथ एक डी० ए० वी० स्कूल भी खोल दिया गया। सन् १६१६ तक इस स्कूल की दुर्मजिली इमारत भी वनकर तैयार हो गयी थी। महायुद्ध (१६३६-४५) में इस नगर का आर्यसमाज-मन्दिर और डी० ए० वी० स्कूल दोनों ही वम्ब वर्षा से नष्ट हो गये। पर युद्ध की समाप्ति पर श्री भारूमल कपूर, श्री हरद्वारी-लाल ग्रीर श्री नरदेव सिंह के पुरुषार्थ से इन दोनों का पुनर्निर्माण किया गया। म्यित्किना में हिन्दू निवासियों की संख्या हजारों में थी। यतः वहाँ ग्रार्थसमाज के कार्य-कलाप का खूव विस्तार हुआ। समाज के सत्संग नियमपूर्वक वहाँ हुआ करते थे, और हिन्दू पर्वो व त्यौहारों को भी घूमघाम के साथ मनाया जाता था। मोन्यवा समाज की स्थापना सन् १९१७ में हुई थी। इस समाज द्वारा एक स्कूल (हिन्दू स्कूल) चलाया जा रहा था, जो उत्तरी वरमा का पहला हिन्दू शिक्षणालय था। अक्याव समाजसन् १६२२ में स्थापित हुया था। इस समाज का अपना भवन था, और इस द्वारा अञ्जतवर्ग के वच्चों के लिए एक स्कूल भी स्थापित था। एक वैतनिक प्रचारक भी इसकी ग्रोर से धर्म-प्रचारके लिए नियुक्त था। हैदराबाद-सत्याग्रह में इस समाज ने सत्याग्रहियों का जत्या भी भेजा था।

वरमा के पुराने आर्यंसमाजों में ताथेगोन, मोगोक, वसीन, नामतू और चूक के समाज भी उल्लेखनीय हैं। ताथेगोन में श्री ही रालाल के प्रयत्न से सन् १६२५ में ग्रायं-समाज की स्थापना हुई थी। समाज की स्थापना तथा संचालन में उनके मुख्य सहयोगी श्री शेर सिंह, श्री मूनोलाल ग्रौर श्री सीताराम थे। श्री कन्हैयालाल मिश्र की सेवाग्रों से लाभ उठाकर इस समाज ने वैदिक घर्म के प्रचार में ग्रच्छी सफलता प्राप्त की थी। मोगोक में आर्यसमाज का वीजारोपण तो सन् १६१२ में ही हो गया था, पर वहाँ विधिवत् समाज का कार्यं सन् १६२ में प्रारम्भ हुआ था। मोगोक के जंगलात के महकमे में श्री कालू-राम शर्मा चीफ क्लर्क थे। वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में श्रगाघ श्रास्था रखते थे। उन्होंने सन् ४९१२ में मोगोक में अपने घर पर वच्चों का एक स्कूल खोल दिया था, जिसमें हिन्दी के साथ-साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। जनता में भी श्री शर्मा प्रचार करते रहते थे। सन् १६२० में श्री मेहता जैमिनी वैदिक घर्म का प्रचार करते हुए मोगोक गये थे। वहाँ के लोग उनके व्याख्यानों से बहुत प्रभावित हुए, और श्री द्वारका-नाथ ने वैदिक धर्म की उत्कृष्टता को अनुभव कर अपने मकान में आर्यसमाज का कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी। दस साल तक वहीं से वैदिक वर्म का कार्य किया जाता रहा। वाद में समाज के लिए एक मकान किराये पर ले लिया गया। सन् १६४३ में श्री नर्रांसह दास ग्रोवर ने एक इमारत ग्रार्थसमाज के लिए दान में दे दी थी, ग्रौर कुछ समय पश्चात् श्री हरवंशलाल गांधी ने। आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् व प्रचारक पण्तिङ मदनमोहन विद्यासागर वरमा में धर्म-प्रचार करते हुए सन् १६५५ में मोगोक गये थे। जनता उनके व्याख्यानों से इतनी ग्रधिक प्रभावित हुई, कि समाज के लिए एक भव्य व विशाल मन्दिर के निर्माण हेतु प्रचुर धनराशि को एकंत्र कर सकना सम्भव हो गया। नामतू-समाज सन् १६३४ में स्थापित हुआ था। महायुद्ध के अवसर पर इसका भवन नष्ट.

हो गया था, ग्रौर वहाँ समाज का कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा था। सन् १६५२ में नामतू-समाज को पुनरुजीवित किया गया। येनान ग्यांग ग्रार्यसमाज की स्थापना सन् १६३५ में हुई थी ग्रौर वसीन-समाज की १६३७ में। येनान ग्यांग वरमा के माग्वे जिले में है। वहाँ समाज का ग्रपना दुमंजिला भवन था, ग्रौर उस द्वारा एक हिन्दू स्कूल का भी संचालन किया जा रहा था। महायुद्ध के समय इस नगरी के वहुत-से भारतीय स्वदेश लौट गये थे, जिसके कारण वहाँ समाज के कार्य में शिथिलता ग्रा गयी थी। पर युद्ध की समाप्ति पर इस समाज में फिर नव-जीवन का संचार हुग्रा। सन् १६३५ में स्थापित चूक के ग्रार्यसमाज का न केवल ग्रपना मन्दिर ही था, ग्रिपतु ग्रन्य भू-सम्पत्ति भी उसके स्वत्व में थी। उसकी ग्रोर से एक डी० ए० वी० पाठशाला का भी संचालन किया जाता था। वैदिक घर्म के प्रचार का यह समाज भी सशक्त केन्द्र था, ग्रौर इस द्वारा ग्रन्तर्जातीय विवाहों के लिए विशेष प्रयत्न किया गया था।

महायुद्ध (१६३६-४५) से पहले स्थापित हुए वरमा के आर्यंसमाजों में प्रोम और इन्सिन के समाज भी उल्लेखनीय हैं। प्रोम का समाज सन् १६३६ में स्थापित हुआ था, और इन्सिन का सन् १६३६ में। सन् १६४० में जब कि बरमा महायुद्ध की चपेट में नहीं आया था, श्याटम्बो में भी समाज की स्थापना हो गयी थी। यह समाज भी सुचार रूप से वैदिक धर्म के प्रचार के कार्य में तत्पर था। इसके लिए उस द्वारा एक प्रचारक की भी नियुक्ति की गयी थी। इनके अतिरिक्त हेब्जादा, क्लौ ये-उन, लाशियो और ताविन्यो में भी इस काल तक आर्यंसमाज स्थापित हो गये थे। वरमा में आर्यंसमाज का प्रचार-प्रसार प्राय: उसी ढंग से हुआ था, जैसाकि उत्तरी भारत के प्रान्तों में।

सन् १६३० तक बरमा में आर्यसमाजों की कुल संख्या ३० तक पहुँच गयी थी, श्रीर वहाँ श्रायं प्रतिनिधि सभा का भी संगठन कर लिया गया था। सभा का प्रधान कार्यालय रंगून में था, ग्रौर उसे केन्द्र बनाकर बरमा के विविध क्षेत्रों में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया जा रहा था। वैसे तो सन् १६३७ तक बरमी लोग भी 'भारतीय' ही थे, पर पंजाब, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मद्रास, बंगाल ग्रादि के जो लोग वहाँ जाकर बस गये थे, उनकी संख्या भी दस लाख के लगभग थी। ग्रायंसमाज का प्रचार प्रधानतया इन्हीं लोगों में या। सन् १६३७ में जब बरमा भारत से पृथक् हो गया, तव भी वहाँ आर्य-समाज का कार्य पूर्ववत् जारी रहा, श्रीर नये-नये समाजों की स्थापना होती गयी। वहाँ की आर्य प्रतिनिधि सभा भी पूर्ववत् कायम रही। पर उसके कार्य में वाघा तब उपस्थित हुई, जब द्वितीय महायुद्ध (१६३४-४५) के समय जापान की सेनाग्रों ने रंगून पर कब्जा कर लिया ( मार्च, १६४२)। वरमा में जापान द्वारा की गयी वस्व-वर्षा से नगरों की ग्रन्य इमारतों के साथ ग्रनेक समाज-मन्दिर भी नष्ट हो गये, ग्रौर बहुत-से भारतीय ग्रपने घर-वार व व्यापार-व्यवसाय को छोड़कर भारत चले आने के लिए विवश हो गये। सन् १६४५ के प्रारम्भ तक बरमा जापान के प्रभुत्व में रहा, और महायुद्ध में मित्र-पक्ष (ब्रिटेन-श्रमेरिका-रूस-फ्रांस ग्रादि) की विजय हो जाने के कुछ समय पश्चात् वहाँ स्वतन्त्र व सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य की स्थापना हुई। जनवरी, १९४८ से यह देश पूर्णतया स्वतन्त्र है। महायुद्ध ग्रीर उसके वाद(१९४२-१९४७)की परिस्थितियों में बरमा में ग्रार्यसमाज का कार्य ग्रस्त-व्यस्त हो गया था। जब वहाँ शान्ति ग्रीर व्यवस्था कायम हो गयी, तो उसे पुनः सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया। इसी

प्रयोजन से सन् १६५२ में पण्डित गंगाप्रसाद उपाध्याय वरमा गये। उनकी प्रेरणा से १४ एप्रिल को माण्डले में एक वैदिक कान्फरेन्स का ग्रायोजन किया गया। उस समय वरमा में २४ ग्रायंसमाज सिक्रय रूप से विद्यमान थे। उनमें से १४ के प्रतिनिधि इस कान्फरेन्स में सिम्मिलित हुए, ग्रौर उन्होंने ग्रायं प्रतिनिधि सभा की पुनःस्थापना तथा ग्रायंसमाज के कार्य को नये उत्साह के साथ प्रारम्भ करने का निश्चय किया। श्री रामधारणदास जोशी सभा के प्रधान निर्वाचित हुए, ग्रौर डॉक्टर ग्रोम्प्रकाश मन्त्री। श्री रामदास क्षेत्र-पाल को कोषाध्यक्ष नियत किया गया। इसी समय के लगभग ग्रायंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् एवं सुयोग्य प्रचारक पण्डित मदनमोहन विद्यासागर वरमा गये, ग्रौर उन्होंने उस देश में समाज के कार्य को सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में ग्रत्यन्त सराहनीय कार्य किया। वाद में महात्मा ग्रानन्द स्वामी ग्रादि ग्रन्य ग्रायं नेता भी वरमा गये। इन सबके प्रयत्न का यह परिणाम हुग्रा कि, वहाँ ग्रायंसमाज पुनः सुव्यवस्थित एवं सिक्रय हो गया।

## (२) थाईलैण्ड

बरमा के पूर्व में थाईलेण्ड (सियाम) की स्थिति है। प्राचीन समय में इस देश में जिस घर्म का प्रचार था, वह वैदिक घर्म से प्रभावित था। वहाँ की संस्कृति भी आये थी। वर्तमान समय में भी वहाँ के घम, भाषा तथा संस्कृति पर भारत का बहुत प्रभाव है। जो लोग ग्राघुनिक समय में भारत से जाकर थाईलैंग्ड में बसे हैं, उनकी संख्या १८,००० के लगभग है। इनमें बहुसंख्या हिन्दी भाषा-भाषियों की है, जो उत्तरप्रदेश से वहाँ गये हैं। थाईलैंण्ड की राजधानी वैंगकाक है, जिसके लिए विदेशी यात्रियों में बहुत ग्राकर्षण है। बैंगकाक में ग्रार्यसमाज की स्थापना एक विचित्र ढंग से हुई। वहाँ के एक सज्जन श्री गजहर भुज थे, जिन्हें ग्रपने किसी मित्र के घर पर सत्यार्थप्रकाश की एक प्रति प्राप्त हो गयी। उन्होंने इस ग्रन्थ को पढ़ा, ग्रीर इससे वह बहुत प्रभावित हुए। उनके साथ-साथ श्री पालकवारी सिंह और श्री रामदेवसिंह ने भी सत्यार्थप्रकाश का अध्ययन किया। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का उनपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। सत्यार्थप्रकाश के सम्बन्ध में इन सज्जनों से जानकारी प्राप्त कर वैंगकाक के कितने ही अन्य लोगों में भी इस ग्रन्थ को पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई, ग्रीर शीघ्र ही सर्वत्र उसकी चर्चा होने लगी। इसी का यह परिणाम हुया, कि २३ मई, सन् १६२० को वैंगकाक में 'वैदिक धर्म-प्रचारिणी सभा' की स्थापना हुई। इस सभा के वही उद्देश्य थे, जो ग्रार्यसमाज के हैं। सभा द्वारा वैदिक धर्म की शिक्षाओं के प्रचार के लिए साप्ताहिक सत्संगों का आयोजन किया जाने लगा। ये सत्संग सभा के विविध सदस्यों के घरों पर ग्रायोजित किये जाते थे, ग्रीर वैंगकाक में बसे हुए भारतीय नर-नारी उनमें उपस्थित होकर वड़ी ग्रास्था के साथ महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों का अनुशीलन करते थे। वैदिक घर्म-प्रचारिणी सभा के प्रथम पदाधिकारी श्री रामदेवसिंह(प्रधान), श्री इन्द्रदेवसिंह(उपप्रधान) श्रीर श्री पालक-घारीसिंह (मन्त्री) थे। सभा की ग्रोर से पाँच प्रचारकों की इस प्रयोजन से नियुक्ति की गयी, ताकि व्यापक रूप से वैदिक धर्म का प्रचार किया जा सके।

वैदिक घम-प्रचारिणी सभा के सदस्य स्थान की कमी को शुरू से ही अनुभव कर रहे थे। पर ज्यों-ज्यों उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती गयी, तेजी के साथ यह आवश्यकता अनुभव की जाने लगी कि सभा का अपना भवन होना चाहिए। इस प्रयोजन से एक 'वेद- मन्दिर' के निर्माण का निश्चय किया गया, श्रीर उसके लिए धन एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया गया। वेदमन्दिर के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश तथा उसपर मन्दिर के निर्माण की सव उत्तरदायिता श्री सूरजप्रसाद को सौंप दी गयी। उन्होंने यह कार्य वड़ी लगन के साथ सम्पन्न किया, श्रीर बैंगकाक में वसे हुए भारतीयों ने भी इसमें खूब दिल-चस्पी प्रदिश्ति की। परिणाम यह हुश्रा, कि नगर के एक उपयुक्त स्थान पर दो एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गयी, श्रीर उसपर एक भव्य व विशाल भवन का निर्माण कर लिया गया। एक पुस्तकालय भी यहाँ स्थापित कर दिया गया।

सन् १६२२ में वैदिक धर्म-प्रचारिणी सभा का नाम बदलकर 'ग्रार्यसमाज' रख दिया गया। वस्तुतः, यह सभा पहले भी ग्रार्यसमाज ही थी, केवल नाम का ही भेद था। ग्रव यथार्थ में बैंगकाक में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। पर क्यों कि थाई लैण्ड में यह ग्रकेला ही समाज था, ग्रतः वहाँ ग्रार्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना का तो प्रक्न ही नहीं था। २३ मार्च, १६२३ को इस समाज को उत्तरप्रदेश की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। बैंगकाक का यह ग्रार्यसमाज थाइलैण्ड में वैदिक धर्म ग्रीर ग्रार्य संस्कृति के प्रचार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। प्रारम्भ से ही उसके वार्षिकोत्सव नियमित रूप से मनाये जाते रहे हैं। साप्ताहिक सत्संग के ग्रातिरिक्त ग्रार्य पर्वों व त्यौहारों को भी वहाँ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। क्योंकि बैंगकाक-ग्रार्यसमाज उत्तरप्रदेश प्रतिनिधिसभा के साथ सम्बद्ध था, ग्रतः उस सभा के कार्यकलाप तथा भारत के विभिन्न ग्रार्य-ग्रान्दोलनों व संघर्षों में भी उसका योगदान रहा।

सन् १६२५ में श्री मेहता जैमिनी और ठाकुर प्रवीणिसह वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए वैंगकाक भी गये थे। वहाँ उनके प्रचार का जनता पर वहुत प्रभाव पड़ा। वाद में अन्य भी अनेक आर्य विद्वान् व प्रचारक वैंगकाक गये, और वहाँ के आर्यसमाज में नयी स्फूर्ति का संचार करते रहे। भारत से गये इन विद्वान् प्रचारकों में डॉक्टर भगतराम-सहगल, श्री रमेश स्वामी, स्वामी सर्वेदानन्द और स्वामी ध्रुवानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। वाद में महात्मा आनन्द स्वामी भी वहाँ प्रचार के लिए गये थे। वैंगकाक-आर्यसमाज के सभासंदों की संख्या कभी अधिक नहीं हुई, पर वहाँ के हिन्दुओं की सहानुभूति व सहायता उसे सदा प्राप्त रही। जब कभी आर्यसमाज द्वारा धन की अपील की गयी, हिन्दुओं के सभी वर्गों ने उसके लिए यथाशक्ति धनराशियाँ प्रदान की। थाईलैण्ड की सियामी जनता भी आर्यसमाज के कार्यकलाप को सहानुभूति की दृष्टि से देखती रहीं, क्योंकि उस द्वारा जिन नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों का प्रचार किया जाता था, वे उस देश की परम्पराओं के अनुकूल थे।

## (३) सिंगापुर ग्रौर मलयेसिया

वर्तमान समय में थाईलैंण्ड की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में मलयेसिया ग्रौर सिंगापुर नाम के दो पृथक् व स्वतन्त्र राज्यों की स्थिति है। इनका वर्तमान रूप में निर्माण महा-युद्ध (१६३६-४५) की समाप्ति के पश्चात् वीसवीं सदी के सातवें दशक में हुग्रा थां। महायुद्ध से पहले इनके ग्रन्तर्गत प्रदेश ब्रिटेन के ग्रधीन थे। ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रन्तर्गत विविध उपनिवेशों के समान इनमें भी भारतीय लोग ग्रन्छी वड़ी संख्या में जाकर वसे। मलय या मलाया(जो मलयेसिया का एक भाग है) में ग्रंग्रेज लोग वड़े पैमाने पर रवड़ का

उत्पादन करते थे, और वहाँ टिन की अनेक खानें भी थीं। इनमें मजदूरी के लिए बहुत-से भारतीयों को मलय ले-जाया गया, श्रीर कालान्तर में बहुत-ते व्यापारी, शिल्पी तथा चिकित्सक ग्रादि भी भारत से वहाँ जाकर बसने लगे। परिणाम यह हुग्रा, कि इनमें भारतीयों की संख्या निरन्तर वढ़ती गयी। सन् १६७४ में मलयेसिया में ६,५०,००० श्रीर सिंगापुर में १,३०,००० के लगभग भारतीयों का निवास था। इनमें हिन्दी श्रीर पंजावी भाषाएँ वोलनेवाले लोग भी पर्याप्त संख्या में थे। ग्रतः महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा आर्यसमाज इनमें वसे हुए भारतीयों के लिए अपरिचित नहीं थे। इन्हीं लोगों द्वारा कुग्रालालम्पूर (मलयेसिया) ग्रीर सिंगापुर में ग्रार्यसमाजी की स्थापना की गयी थी। सन् १९२६ में डॉक्टर भगतराम सहगल सपरिवार सिगापुर गये थे, ग्रौर वहाँ के सिक्ख-गुरुद्वारा में उन्होंने निवास किया था। उन्होंने सिंगापुर में अनेक व्याख्यान दिये, जिनकी वहाँ के हिन्दुग्रों में वहुत चर्चा हुई। इन व्याख्यानों से प्रभावित होकर श्री घर्मदेव राय तथा श्री कान्ताराय (जो मूलतः उत्तरप्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी थे) ने द अक्टूबर, सन् १६२७ में एक मकान किराये पर लेकर आर्यसमाज की स्थापना कर दी। सन् १६३३ तक श्री घर्मदेवराय, श्री कान्ताराय तथा श्री मंगलाप्रसाद चौवे क्रमशः ग्रार्यसमाज के प्रधान रहे, ग्रौर श्री रामवरनराय, श्री सकलदेवराय ग्रौर श्री सिघारीराय मन्त्री। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक सिंगापुर का आर्यसमाज निरन्तर जन्नति. करता रहा। पण्डित वीरेन्द्र कुमार और श्री मंगलानन्द पुरी ग्रादि ग्रनेक प्रचारक भारत से वेद-प्रचार के लिए सिगापुर जाते रहे, जिनसे वहाँ के श्रायों में समाज के लिए उत्साह का संचार होता रहा। हैदराबाद-सत्याग्रह के लिए इस ग्रार्थसमाज ने ग्रार्थिक सहायता भिजवाने की व्यवस्था की थी। इसके कारण सरकार का प्रकोप भी इस समाज को सहना पड़ा था। शुरू में केवल २० व्यक्ति समाज के सभासद् वने थे, पर वाद में उनकी संख्या में वृद्धि होती गयी, और केवल पाँच वर्षों में यह संख्या २०० तक पहुँच गयी। सिंगापुर का ग्रार्यसमाज निरन्तर उन्नित करता जा रहा था। पण्डित वासुदेव शर्मा के प्रयत्न से श्रार्यसमाज ने एक इमारत भी खरीद ली थी, जिसे समाज-मन्दिर का रूप प्रदान कर दिया गया था। समाज में नियमित रूप से साप्ताहिक सैंत्संग हुआ करते थे, और शृद्धि तथा दलितोद्धार पर भी समाज द्वारा ध्यान दिया जाता था। पर महायुद्ध (१६३६-४५) में उसके कार्य में गम्भीर बाघा उपस्थित हो गयी। ३१ जनवरी, सन् १९४२ को जापानी सेनाएँ सिंगापुर पहुँच गयी थीं, और उनके सम्मुख अंग्रेजों ने घुटने टेक देने में ही अपना हित समका था। महायुद्ध के दौरान और उसके बाद के वर्षों में सिंगापुर की जो परिस्थितियाँ थीं, उनमें मार्यसमाज के कार्य को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं था, यद्यपि तव भी वहाँ ग्रायंसमाज की सत्ता कायम रही थी। पर जव वहाँ पूर्णरूप से शान्ति स्थापित हो गयी, तो आर्यसमाज का पुनरुद्धार किया गया। आर्यसमाज के नये व विशाल भवन की ग्राघारशिला १८ मार्च, सन् १६६१ को सिंगापुर में स्थित भारत के हाई कमिश्नर श्री योगेन्द्र कृष्ण पुरी द्वारा रखी गयी। सिंगापुर के ग्रार्यसमाजियों तथा अन्य भारतीयों ने समाज-मन्दिर के लिए उदारतापूर्वक धन प्रदान किया। दो वर्ष में समाज की शानदार तिमंजिली इमारत वनकर तैयार हो गयी थी, ग्रौर २६ जनवरी, १९६३ को श्री मूलामल सचदेव द्वारा उसका विधिवत् उद्घाटन किया गया था। उस समय से यह समाज सिंगापुर में वैदिक घर्म तथा आर्य संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र है,

श्रीर स्वामी ध्रुवानन्द सरस्वती, महात्मा ग्रानन्द स्वामी, पण्डित नन्दलाल वानप्रस्थी श्रीर पण्डित श्यामसुन्दर स्नातक ग्रादि श्रनेक श्रायं विद्वान् वहाँ वर्म-प्रचार के लिए जा चुके हैं। ग्रायं संस्कृति व धमं के वातावरण में शिक्षा देने के लिए डी० ए० वी० स्कूल भी वहाँ विद्यमान है, जिसमें हिन्दी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कहना ग्रसंगत नहीं होगा, कि सिगापुर का ग्रायंसमाज-मन्दिर दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा सुदूर पूर्वी क्षेत्र के ग्रायंसमाजियों के लिए गर्व का विषय है। महायुद्ध के पश्चात् सिगापुर-समाज की प्रगति में श्री दुर्गादास सचदेव, श्री श्रीधर त्रिपाठी, श्री हनुमानराय, श्री धर्मपाल कुमरा, श्री ग्रोम्प्रकाश राय ग्रीर श्री मदनमोहन भारद्वाज का विशेष कर्तृत्व रहा है।

मलयेसिया के महत्त्वपूर्ण नगर कुग्रालालम्पूर में भी बीसवीं सदी के तृतीय दशक में ग्रार्यसमाज की स्थापना हो गयी थी। इस क्षेत्र में वैदिक धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय पण्डित कन्हैयालाल को प्राप्त है। वह ग्रार्य विद्या सभा वाराणसी के उपदेशक थे। उन्होंने न केवल मलय में ही, ग्रिपतु जावा ग्रीर सुमात्रा (इण्डोनेशिया) में भी धर्म-प्रचार किया था। उनके प्रचार के परिणामस्वरूप मेडन (सुमात्रा) में ग्रार्थसमाज स्थापित हो गया था, जिसके लिए हकीम भक्तराम ने वहुत परिश्रम किया था। पर ये समाज देर तक कायम नहीं रह सके। महायुद्ध ग्रीर उसके बाद की उथल-पुथल के कारण इनके लिए कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा।

## (४) ईराक

बीसवीं सदी के प्रथम (१९१४-१८) श्रीर द्वितीय (१९३९-४५) महायुद्धों के कारण पश्चिमी एशिया के ग्ररब देशों की राजनैतिक दशा में बहुत परिवर्तन ग्रा गया है। इस सदी के प्रारम्भकाल में इस क्षेत्र के बहुसंख्यक देश तुर्की के सुलतान की ग्रघीनता में थे। प्रथम महायुद्ध में तुर्की मित्र-राष्ट्रों (ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ग्रादि) के विरुद्ध जर्मनी के पक्ष में था। तुर्की से युद्ध करते हुए मित्र-राष्ट्रों ने भारत के सैनिकों तथा ग्रन्य साधनों का बहुत उपयोग किया था। इस क्षेत्र में जर्मन-पक्ष की जो पराजय हुई, उसमें भारतीय सेनाग्रों का कर्तृत्व सबसे महत्त्वपूर्ण था। वहाँ युद्ध के लिए जिस सामग्री (वस्त्र, भोजन, वाहन, ग्रस्त्र-शस्त्र ग्रादि) का प्रयोग हुग्रा, वह भी मुख्यतया भारत से ले-जायी जाती थी। यही कारण है, कि महायुद्ध के दौरान इस क्षेत्र के इराक आदि देशों में भारतीय लोग अच्छी बड़ी संख्या में जाने लग गये थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तुर्की साम्राज्य के ग्रन्तर्गत इस क्षेत्र के देशों की जो व्यवस्था की गयी, उसके ग्रनुसार ईराक को एक पृथक् राज्य बना दिया गया, ग्रौर उसके शासन पर ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव व प्रभुत्व कायम किया गया। यथार्थ में इस काल में ईराक ब्रिटिश साम्राज्य के ही अन्तर्गत था, जिससे लाभ उठाकर बहुत-से भारतीय वहाँ व्यापार भ्रादि के लिए वसने लग गये थे। महायुद्ध के दौरान जो भारतीय सेना के दफ्तरों तथा रेलवे व सार्वजनिक निर्माण-विभाग में कार्य करने के लिए ले-जाये गये थे, उनमें से भी बहुत-से वहीं वस गये थे। इसका परिणाम यह था, कि सन् १६२१ के लगभग ईराक में भारतीयों की ग्राबादी तीन हजार के लगभग हो गयी थी। इनमें ऐसे भी वहुत-से थे, जो वहाँ पंजाब से गये थे ग्रौर जिनमें श्रार्यसमाजी विचार बढमूल थे। इनकी आबादी मुख्यतया बसरा और वगदाद में थी। वसरा ईराक का

वन्दरगाह है, ग्रीर वगदाद राजधानी है। पंजाबियों ने वहाँ खेल का सामान, कपड़े ग्रादि का न्यापार कर अपनी आर्थिक दशा बहुत अच्छी बना ली थी। इन्हीं द्वारा सन् १६१६ में वगदाद में श्रार्थसमाज की स्थापना की गयी। सन् १६२२ में सरकार से उसकी विधिवत् रजिस्ट्री भी करा ली गयी। प्रारम्भ के वर्षी में इस समाज के सभासदों की संख्या २५० के लगभग थी। उस समय वगदाद में हिन्दुओं की अन्य कोई सभा या संस्था नहीं थी, यतः वहाँ के सभी हिन्दुओं की सहानुभूति इस समाज के साथ थी, और यही उनके सामूहिक जीवन का केन्द्र था। वसन्त पंचमी, शिवरात्रि, विजयदशमी, दिवाली, जन्माष्टमी ग्रादि सभी हिन्दू त्यौहार इस समाज द्वारा घूमघाम के साथ मनाये जाते थे, जिनमें सव हिन्दू सम्मिलित होते थे। साप्ताहिक सत्संग समाज में नियमपूर्वक होते थे, ग्रीर ग्रायंसमाज का स्थापना-दिवस भी वहाँ उत्साहपूर्वक मनाया जाता था। बगदाद-श्रार्यसमाज द्वारा श्रनेक मुसलमान स्त्रियों की शुद्धि कर हिन्दुश्रों से उनके विवाह कराये गये, और विधर्मियों में भी वैदिक धर्म के प्रचार का प्रयत्न किया गया। इस समाज का एक ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य हिन्दुश्रों के ग्रन्त्येष्टि-संस्कार के लिए शवदाह की व्यवस्था करना था। पहले बगदाद में दाह-कर्म का कोई भी प्रवन्य नहीं था। आर्यसमाज ने इसकी समुचित व्यवस्था कर हिन्दू मात्र में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की, ग्रौर बंगाल, गुजरात तथा मद्रास ग्रादि सभी प्रान्तों के हिन्दू उसकी सहायता के लिए प्रवृत्त हुए। वगदाद-आर्यसमाज के प्रारम्भकाल के कार्यकर्ताओं में श्री ग्रमरनाथ महेन्द्रा, महाशय मानिकचन्द्र गुलशन, श्री जयदेव शर्मा, लाला जगन्नाथ गुलाटी श्रीर श्री श्यामलाल कोहली के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सबका बगदाद में ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप को ग्रागे बढ़ाने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कर्तृत्त्व था। वहाँ ग्रायंसमाज ने इतनी जन्नति कर ली थी, कि उसका ग्रपना भवन भी बना लिया गया था।

बगदाद के समान बसरा में भी ग्रार्यसमाज स्थापित था, श्रीर वहाँ के एक ग्रन्य नगर हव्बानिया में भी । इस नगर की स्थिति वगदाद्ं के समीप ही थी। पर ईराक में प्रधान ग्रायंसमाज वगदाद का ही था, ग्रीर वह सीघा सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली के साथ सम्बद्ध था। १४ मार्च, सन् १६३० को सार्वदेशिक सभा के साथ उसका विधिवत सम्बन्ध स्थापित हो गया था। पर ईराक के ये ग्रार्यसमाज देर तक कायम नहीं रह सके। ईराक पर ब्रिटेन का जो आधिपत्य था, वहाँ के निवासी उसके विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे। पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए वहाँ निरन्तर सशस्त्र भ्रान्दोलन चलते रहते थे। यह दशा थी, जब सन् १६३६ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया। ईराक के राष्ट्रवादी लोगों ने इस युद्ध को ब्रिटेन की ग्रघीनता से मुक्त होने का स्वर्णिम ग्रवसर समका, और उनकी सहानुभूति ब्रिटेन के विरोधी पक्ष से होने लगी। सन् १६४१ में उग्र राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण ईराक की सरकार के ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध कटु होते गये, और यह देश भी युद्ध की चपेट में या गया। महायुद्ध के दौरान और उसके बाद पश्चिमी एशिया के ग्ररव राज्यों की जो दशा थी, उसमें भारतीयों के लिए उनमें शान्ति-पूर्वक रह सकना सुगम नहीं रहा, और घीरे-घीरे बगदाद व बसरा भ्रादि में उनके लिए व्यापार श्रादि कर सकने में ग्रनेक बाधाएँ ग्राने लगीं। परिणाम यह हुग्रा, कि श्रार्यसमाज के कार्य में भी शिथिलता था गयी, श्रीर समयान्तर में वह प्रायः समाप्त ही हो गया।

## (५) ग्ररब में वैदिक धर्म का प्रचार

ईराक के ग्रतिरिक्त पश्चिमी एशिया के ग्रन्य देशों में भी ग्रार्यसमाज की स्थापना ग्रीर वैदिक वर्म के प्रचार का प्रयत्न किया गया था जिसके लिए पण्डित रुचिराम जी ने ग्रसाधारण पुरुषार्थ किया था। उन्होंने सात साल के लगभग ग्ररव तथा ईरान की खाड़ी के देशों में पर्यटन किया, ग्रीर न केवल वहाँ निवास करनेवाले भारतीयों को ही, ग्रिपतु ग्ररव लोगों को भी वैदिक वर्म के मन्तव्यों से परिचित कराया। ग्रार्यसमाज के इतिहास में पण्डित रुचिराम की इस प्रचार-यात्रा का बहुत महत्त्व है। इस्लाम के इस सुदृढ़ गढ़ में उन्हीं द्वारा वेदों का सन्देश पहुँचाने का प्रयत्न किया गया था।

श्री हिचराम का जन्म मियाँवाली (पाकिस्तान) जिले के जण्डांवाला गाँव में १ जनवरी, सन् १६०५ को हुग्रा था। उनके पिता श्री शामदास कट्टर देशभक्त तथा वैदिक घर्म के प्रेमी थे। 'इण्डिया' नाम के एक उर्दू पत्र में ग्रंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक लेख लिखने के कारण सन् १६०७ में उन्हें पाँच साल की जेल भी काटनी पड़ी थी। रुचिराम जी की शिक्षा लाहीर में हुई। डी० ए० वी० स्कूल से उन्होंने मैट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास की, और फिर दयानन्द उपदेशक विद्यालय, गुरुदत्त भवन में वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ उनके गुरु स्वामी स्वतन्त्रानन्द सरस्वती थे, जिनसे प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने ग्ररव में वैदिक घर्म के प्रचार का निश्चय किया । सन् १६२६ में उन्होंने लाहौर से कराची के लिए प्रस्थान किया, और २६ ग्रगस्त को वह स्थल-मार्ग से अर्थ के लिए चल पड़े। कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए ग्रौर कैंसे-कैसे कष्ट उठाते हुए वह ग्रपने गन्तव्य देश में पहुँचे, इसका वृत्तान्त एक साहसिक यात्राविषयक उपन्यास से भी ग्रधिक रोचक है। मार्ग में उन्होंने न डाकुग्रों की परवाह की ग्रीर न खुँखार जानवरों की। भूख, प्यास, रोग सबका सामना करते हुए वह ईरान की खाड़ी पहुँच गये। ग्ररबी भाषा का उन्हें समुचित ज्ञान था। उन्होंने ग्ररबों की पोशाक पहन ली थी, ग्रौर दाढ़ी भी रख ली थीं। ईरान की खाड़ी में जो अनेक बन्दरगाह हैं, उनमें बहुत-से हिन्दू व्यापारी भी चिरकाल से रहते आये हैं। ये प्रायः सिन्धी तथा गुजराती हैं। इनके पूर्वपुरुष सदियों पहले व्यापार के लिए इन बन्दरगाहों पर गये थे, ग्रीर वहीं निवास करने लगे थे। ग्रपने वर्म पर ये दृढ़ रहे। जिस वन्दरगाह पर पण्डित रुचिराम सबसे पहले पहुँचे, उसका नाम पसनी था। वहाँ कुछ दूकानें हिन्दुग्रों की भी थीं, ग्रौर देवी का एक मन्दिर भी था। पसनी में उनकी भेंट सेठ गिरिघारीलाल सिन्धी तथा सेठ देवामल से हुई। रुचिराम जी ने वैदिक वर्म के सम्बन्ध में उन्हें परिचय दिया, ग्रौर ग्रार्यसमाजी साहित्य मँगवाने के लिए प्रेरित किया। पसनी से वह गदावर गये। वहाँ भी सिन्धियों और गुजरातियों की श्राठ-दस दूकानें थीं। भगत तुंलसीदास, सेठ मूलचन्द ग्रीर सेठ लोकूमल से रुचिराम जी मिले, और उन्हें वैदिक धर्म का उपदेश दिया। इसके वाद उन्होंने मसकत के लिए प्रस्थान किया। ईरान की खाड़ी पर यह एक बड़ा बन्दरगाह है, ग्रौर सामुद्रिक व्यापार का महत्त्व-पूर्ण केन्द्र है। यहाँ से अरबी इलाका प्रारम्भ हो जाता है। मसकत में गुजराती और सिन्धी हिन्दुग्रों का ग्रच्छी वड़ी संख्यां में निवास था। ये सव व्यापारी थे। वहाँ एक शिवालय भी बना हुआ था, ग्रीर एक गौशाला भी थी। पर हिन्दुग्रों के लिए ग्रपने धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का वहाँ कोई साधन नहीं था। क्रिश्चियन मिशनरियों ने वहाँ चर्च के साथ एक स्कूल भी खोल रखा था। हिन्दुयों के बच्चे उसी में पढ़ने के लिए जाया करते थे। मिशन ने पुस्तकों की दुकान भी वहीं खोली हुई थी। ग्रागाखानी मुसलमानों का भी वहाँ एक प्रचार-केन्द्र विद्यमान था। रुचिराम जी मसकत के हिन्दू व्यापारियों से मिले। इनमें कितपय आर्यसमाज से परिचित थे। रुचिराम जी ने इन्हें आर्यसमाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया, और वे इसके लिए उद्यत भी हो गये। श्री विश्राम भाई पटेल को मन्त्री वनाकर मसकत में आर्यसमाज का बीजारोपण कर दिया गया। वहाँ सत्संग भी शुरू करा दिये गये, और सेठ रतन जी, सेठ दामोदरलाल, सेठ गोकुलदास और श्री खीम-जी रामदास आदि सज्जन उनमें सम्मिलित होने लगे। आर्यसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए वहाँ वैदिक पुस्तकालय की स्थापना की भी प्रेरणा दी गयी। जिन दिनों पण्डित रुचिराम मसकत में थे, आगाखानी मिशन का वार्षिकोत्सव भी तब वहाँ हुआ। उसमें उन्हें भी व्याख्यान देने के लिए निमन्त्रित किया गया। पण्डित जी के व्याख्यान का विषय 'एक ईश्वर की उपासना' था, जिससे अरब के लोग बहुत प्रभावित हुए। इस समय से पण्डित जी ने 'हिजबुल्लाह' नाम से अरबों में आर्यसमाज का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया। हिजबुल्लाह का अर्थ श्रेष्ठ लोगों का समाज है। आर्यसमाज का भी यही अर्थ है। पण्डित जी ने मसकत के सुलतान से भी भेंट की, और उसे हिजबुल्लाह का अभिप्राय बताया।

पण्डित रुचिराम मसकत से दुवई गये। वहाँ वह ग्राठ दिन ठहरे। मसकत के श्री विश्रामभाई पटेल के भाई श्री लालभाई पटेल का वहाँ व्यापार था। वहाँ के ग्रन्य हिन्दू व्यापारियों में श्री जेठाभाई ग्रीर श्री ईश्वरदास मुख्य थे। इन सबने ग्रार्थसमाज की स्थापना के विचार का स्वागत किया। दुबई से कतार होते हुए पण्डित जी वहरीन पहुँचे। यह भी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, ग्रीर बहुत-से हिन्दू व्यापारी वहाँ बसे हुए थे। पण्डित जी को यह जानकर सुखद ग्राश्चर्य हुग्रा, कि बहरीन में हिन्दुग्रों की ईमानदारी व सचाई की बहुत साख थी। वहाँ रात में किसी को घर से वाहर निकलने की ग्रनुमित नहीं थी। पर हिन्दू इसके ग्रपवाद थे। वे लालटेन लेकर रात को भी बाहर जा-ग्रा सकते थे। रुचिराम जी ने इनमें वैदिक धर्म का प्रचार किया, ग्रीर बहरीन में भी ग्रार्थसमाज की स्थापना कर दी। दीवान गोविन्दराम उसके प्रधान बनाये गये, ग्रीर सेठ विष्णुदास, सेठ हरिदास ग्रीर श्री पुरुषोत्तमदास ग्रन्य पदाधिकारी।

वहरीन से लखबर और उपलहसा होते हुए रुचिराम जी रियाज पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट अरेविया के स्वतन्त्र व प्रतापी शासक इन्न सऊद से हुई। उसने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, तथा उनके विचारों को सुनकर प्रसन्नता प्रकट की। उनके प्रभाव से उसने कतिपय ऐसे आदेश (यथा तम्बाकू न पीना) भी जारी किये, जो आयंसमाज के मन्तव्यों के अनुसार थे। दो महीने के लगभग रियाज में रहकर रुचिराम जी मक्का गये। उन दिनों हज के यात्री वहुत बड़ी संख्या में एकत्र थे। हिजबुल्लाह के सिद्धान्तों की उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने अरब के पित्र स्थानों का पर्यटन किया। अरब लोग उनके विचारों का ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे। मक्का-मदीना के प्रदेश में हिजबुल्लाह का प्रचार करते हुए रुचिराम जी ने ईजिप्ट के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ कैरो (काहिरा) और ऐलेग्जेण्ड्रिया (सिकन्दरिया) में हिन्दू व्यापारियों का अच्छी वड़ी संख्या में निवास था। रुचिराम जी ने उनमें वैदिक धर्म का प्रचार किया, और उन्हें आयंसमाज की स्थापना के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से कैरो में आयंसमाज स्थापित भी हो गया। रुचिराम

जी की यह नीति थी, कि वैदिक धर्म के मन्तव्यों का प्रचार हिन्दुग्रों में ग्रार्थसमाज के नाम से किया जाय, ग्रीर मुसलमानों में हिजबुल्लाह नाम से। यह उचित भी था, क्यों कि ग्ररवी भाषा में ग्रार्थसमाज के लिए हिजबुल्लाह शव्द ही प्रयुक्त होगा। ईजिण्ट में धर्म-प्रचार करने के पश्चात् वह पुनः ग्ररव प्रायद्वीप के विविध देशों में गये, ग्रीर लेवनान, फिलिस्तीन ग्रादि का पर्यटन करते हुए ग्रदन पहुँच गये। ग्ररव प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित ग्रदन पर तब ग्रंग्रेजों का शासन था, ग्रीर वहाँ का बन्दरगाह न्निटिश नी-शिवत का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। ग्रदन में भारतीयों की ग्रच्छी ग्रावादी थी। उसमें हिन्द व्यापारी ग्रधिक संख्या में थे। दो हजार के लगभग हिन्दुग्रों का वहाँ निवास था। उनमें ग्रार्थसमाज का प्रचार करने में कठिनाई नहीं हुई। ग्रदन शहर समाज के मन्त्री श्री ग्रमृत-लाल जसराज गागलानी बनाये गये ग्रीर ग्रदन बन्दरगाह (स्टीमर पायण्ट) के श्री प्रभा-शंकर। ग्रदन ग्राते हुए पण्डित जी ईराक भी गये थे। वहाँ ग्रार्थसमाज पहले ही स्थापित थे। वगदाद का समाज तब सिक्रय था।

२६ ग्रगस्त, १६२६ को पण्डित रुचिराम ने ग्ररब के लिए कराची से प्रस्थान किया था। १५ फरवरी, १९३६ को वह भारत लौट ग्राये। उन्होंने साढ़े छह साल के लगभग पश्चिमी एशिया के विविध देशों की यात्रा की, ग्रौर वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार किया। स्वामी स्वतन्त्रानन्द ने यह आदेश दिया था, कि अरब जाकर यह पता लगाएँ कि वहाँ ग्रार्यसमाज का प्रचार किस प्रकार किया जा सकता है, पर किसी एक स्थान पर ग्रविक दिन न रहें। कहीं ग्रार्यसमाज स्थापित कर लोगों को सन्ध्या-हवन सिखाने तथा वैदिक धर्म के मन्तव्यों का सुचार रूप से ज्ञान कराने के लिए बहुत समय लगता है। यह काम तो स्थायी रूप से नियुक्त उपदेशक ही कर सकता है। स्वामी जी का विचार था, कि रुचिराम जी द्वारा ग्ररब में वैदिक धर्म के प्रचार की सम्भावनात्रों के सम्बन्ध में यथो-चित जानकारी प्राप्त कर वहाँ स्थायी प्रचार की व्यवस्था की जा सकेगी। इसीलिए रुचिराम जी ने सर्वत्र पर्यटन कर पश्चिमी एशिया के नगरों में वसे हुए हिन्दुओं से सम्पर्क किया, ग्रीर उनमें भार्यसमाज का बीजारोपण भी किया। साथ ही, उन्होंने हिजबुल्लाह नाम से अरबों में भी वैदिक मन्तव्यों का प्रचार किया। पर रुचिराम जी द्वारा आर्य-समाजों के जो पौदे अरब के नगरों में लगाये गये थे, वे पल्लवित व पुष्पित नहीं हो सके। एक तो इन समाजों के लिए स्थायी रूप से काम करनेवाले उपदेशकों को वहाँ भेजने की व्यवस्था नहीं की गयी, श्रौर दूसरे पश्चिमी एशिया की राजनैतिक परिस्थिति में ग्रसाधारण रूप से परिवर्तन था जाने के कारण वहाँ भारतीयों के लिए व्यापार ग्रादि की पूर्ववत् सुविघाएँ नहीं रह गयीं । द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) ने वहाँ की राजनैतिक दशा में ग्रसाधारण परिवर्तन ला दिया था। पर गत चौथाई सदी में वहाँ की परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया है, जिसके कारण भारतीय लोग वहुत वड़ी संख्या में ग्ररव तथा खाड़ी के राज्यों में रहने लग गये हैं। ग्रावश्यकता इस बात की है, कि ग्रब पुन: वहाँ वैदिक धर्म के प्रचार का प्रयत्न प्रारम्भ किया जाय।

## परिशिष्ट-३

## म्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार पर एक दृष्टि

सन् १८८३ से सन् १९४७ तक आर्यसमाज का जो प्रचार-प्रसार हुआ, उसके

सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

(१) उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में भारत में पुनर्जागरण के जो स्नान्दोलन शुरू हुए थे, सन् १८८३ से १९१९ तक उनका नेतृत्व प्रधानतया आर्यसमाज द्वारा किया जा रहा था। इस काल में समाज सुघार, स्वदेशी और स्वकीय संस्कृति से प्रेम, विदेशी शासन के प्रति ग्रसन्तोष व विरोध की भावना, ग्रपनी भाषा ग्रौर धर्म के प्रति ग्रास्था ग्रौर ग्रछूतों की दशा में सुघार कर उनके प्रति समानता का व्यवहार ग्रादि जो भी प्रयत्न भारत में किये जा रहे थे, उनका केन्द्र ग्रार्यसमाज ही था। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना सन् १८८५ में हो गयी थी, पर १६१६ तक उसने जन-ग्रान्दोलन का रूप प्राप्त नहीं किया था। वह अंग्रेजी पढ़े-लिखे सम्भ्रान्त वर्ग के लोगों की संस्था थी, जो ब्रिटेन के भारत पर शासन ग्रीर ग्रंग्रेजी शिक्षा को भारत के लिए वरदान समभते थे। ऐसी संस्था जनता में जागृति उत्पन्न नहीं कर सकती थी। यही कारण है, कि तब कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के प्रति सर्वसाघारण लोगों के लिए कोई आकर्षण नहीं था। इसके विपरीत ग्रार्यसमाजों तथा उसकी शिक्षण-संस्थाग्रों के वार्षिकोत्सवों पर हजारों नर-नारी एकत्र हुम्रा करते थे, ग्रौर देश, धर्म तथा संस्कृति की रक्षा व उन्नति के लिए प्रेरणा प्राप्त किया करते थे। ग्रांर्यसमाज के ये वार्षिकोत्सव तथा मेलों पर प्रचार के ग्रायोजन तब जनता के लिए अत्यधिक ग्राकर्षण रखते थे। उस समय देश में सुघार, जागृति, उन्नति व स्वराज्य के लिए जो भी प्रयत्न किये जा रहे थे, ग्रार्यसमाज उनका केन्द्र था। इसी का यह परिणाम था, कि जब सन् १६१६ में महात्मा गांधी के नेतृत्त्व में कांग्रेस ने जन-ग्रान्दोलन का रूप ग्रहण करना शुरू किया, तो उसने राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, दलितोद्धार मादि के उसी कार्यक्रम को म्रपनाया, जिसके लिए मार्यसमाज द्वारा मनेक दशाब्दियों से प्रयत्न किया जा रहा था।

(२) सन् १८८३ से १९३१ तक के काल में आर्यसमाज के कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग दिलतों व अछूतों को समाज में समता के उन अधिकारों को प्राप्त कराना था, जिनसे वे सिदयों से वंचित थे। इसीलिये पंजाब में मेघ, रहितये और देढ सदृश जातियों और उत्तरप्रदेश में ढूम (शिल्पकार) तथा चमार आदि अछूत वर्ग के लोगों को शुद्ध कर उन्हें यज्ञोपवीत देने, उनके साथ समानता का व्यवहार करने और उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें उन्तित के मार्ग पर अग्रसर करने का जो प्रयत्न आर्य-समाज द्वारा किया गया, उसके कारण वह एक लोकप्रिय जन-आन्दोलन बन गया, और प्रार्थसमाज के सभासदों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गयी। अकेले गढ़वाल जिले में १०० से ऊपर आर्यसमाजों की स्थापना समाज की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। पर ज्यों-ज्यों कांग्रेस की शक्ति वढ़ती गयी, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अछूतोद्धार को अपने कार्यक्रम में सम्मिलत कर लिया, इस दिशा में आर्यसमाज के कार्य के महत्त्व में कमी आती गयी, और स्वराज्य की प्राप्ति (१९४७) से पहले ही एक ऐसा समय आ गया, जव 'हरिजन' नाम से अछूत जातियों को एक ऐसे वर्ग के रूप में परिणत कर दिया गया, जिसे विशिष्ट राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, और जो हरिजन के रूप

में अपनी पृथक् सत्ता को बनाये रखने में ही अपना कल्याण मानता है। यह स्वाभाविक ही था, कि इसके कारण अछूतोद्धार के लिए आर्यसमाज द्वारा किये जाने वाले कार्य में बाघाएँ उपस्थित हों, और अछूत लोग अपने हित-कल्याण के लिए आर्यसमाज के वजाय

कांग्रेस ग्रौर सरकार की नीतियों पर ग्रधिकाधिक निर्भर होते जाएँ।

(३) बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक ग्रार्थसमाज जहाँ सत्य सनातन वैदिक धर्म का मण्डन किया करता था, वहाँ साथ ही ग्रसत्य मत-मतान्तरों के खण्डन पर भी उसका विशेष ध्यान रहता था। इसीलिये उस समय पौराणिकों, मुसलमानों ग्रौर ईसाइयों से निरन्तर शास्त्रार्थ होते रहते थे। न केवल बड़े शहरों में ही, ग्रपितु देहातों में भी शास्त्रार्थों का बड़े धूमधाम के साथ ग्रायोजन किया जाता था। पर इनके कारण साम्प्रदायिक विद्वेष कभी उत्पन्न नहीं होता था। महिष दयानन्द सरस्वती के समान ग्रार्थसमाज का विरोध भी केवल 'ग्रसत्य' से था, ग्रौर केवल ऐसे मन्तव्यों का ही उस द्वारा खण्डन किया जाता था, जो 'सत्य' न हों। भारत में जो साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रादुर्भाव होने लगा, उसके कारण राजनीतिक थे, ग्रार्थसमाज का प्रचार या उस द्वारा ग्रायोजित शास्त्रार्थ नहीं। इन शास्त्रार्थों के कारण ग्रार्यसमाज के प्रचार-कार्य के लिए जनता में तब विशेष ग्राकर्षण था।

- (४) स्त्री-शिक्षा, विधवा विवाह के समर्थन, वाल विवाह के विरोध, परदा-प्रथा तथा दहेज सदृश सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध प्रचार, छुग्राछूत व सामाजिक ऊँच-नीच के विरोध ग्रीर पालण्ड व ग्रन्धविश्वासों के लण्डन ग्रादि के लिए ग्रार्यसमाज द्वारा सशक्त रूप से जो कार्य किये जा रहे थे, उनके कारण वह एक प्रवल जन-ग्रान्दोलन वन गया था। पर बाद में ये सब कार्य ग्रन्थ ग्रनेक संगठनों द्वारा भी किये जाने लगे ग्रीर इनके सम्बन्ध में ग्रर्थसमाज के कर्तृत्व में कोई ग्रनुपम विशेषता नहीं रह गयी।
- (५) विदेशों में श्रार्यसमाज ने जो कार्य किया, उसका विशेष महत्त्व है। यह सही है कि मारीशस, केनिया, फीजी, सुरीनाम ग्रादि विदेशी राज्यों में जो ग्रार्यसमाज हैं, उनके सदस्य प्रायः भारतीय मूल के नर-नारी ही हैं। वहाँ के गौरांग या कुष्णांग लोगों में वैदिक धर्म का प्रचार ग्रभी नाममात्र को ही है। पर प्रतिज्ञावद्ध कुली प्रथा के ग्रधीन जो हजारों नर-नारी ग्रपने देश से हजारों मील की दूरी पर जा बसे थे, ग्रपने धर्म, भाषा व संस्कृति से वे वहुत दूर हो गये थे। किश्चियन मिशनरी उन्हें ग्रपने धर्म में दीक्षित करने के लिए जी-जान से प्रयत्न कर रहे थे। यदि ग्रार्यसमाज उनमें काम न करता, तो वे सब प्रायः ईसाई हो जाते। ऐसी ही एक परिस्थित बहुत प्राचीनकाल में उन ग्रार्य जातियों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई थी, जो भारत से बहुत दूर जा बसी थीं। मनु-स्मृति के ग्रनुसार ये ग्रार्य जातियाँ वृषलत्व (ग्रनार्यत्व) को प्राप्त हो गयी थीं, क्योंकि ब्राह्मण-प्रचारकों से इनका सम्बन्ध नहीं रहा था। यही दशा ग्रब मारीशस ग्रादि में बसे ग्रार्यों की होती, यदि ग्रार्यसमाज उन्हें स्वधर्म में स्थिर रखने के लिए प्रयत्न न करता।

(६) आर्यसमाज द्वारा लोगों को देशप्रेम तथा स्वराज्य के लिए प्रयत्न की प्रेरणा दी जाती थी। इसीलिये जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष प्रारम्भ किया, तो आर्यसमाजी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हो गये। भारत जो स्वतन्त्र हुआ, उसमें उन आर्यसमाजियों का कर्तृत्त्व महत्त्व का था, जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज्य की शिक्षा महर्षि दयानन्द सरस्वती से प्राप्त की थी। वस्तुतः, आर्यसमाज द्वारा ही वे परिस्थितियाँ उत्पन्न की गयी थीं, जिनका उपयोग कर महात्मा गांधी और श्री सुभाषचन्द्र बोस सदृश नेताओं ने भारत के स्वाधीनता-संग्राम

का सफलतापूर्वक संचालन किया।

# इतिहास की सहायक-सामग्री के विषय में टिप्पणी

श्रार्यसमाज के इतिहास पर कोई ऐसे ग्रन्थ ग्रवतक प्रकाशित नहीं हुए हैं, जिनमें उसके प्रचार-प्रसार का विशद रूप से निरूपण किया गया हो। महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन-वृत्त तथा आर्यसमाज के इतिहास व कार्यकलाप के सम्बन्ध में जो ग्रन्थ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, उनकी सूची इस 'इतिहास' के प्रथम तथा तृतीय भागों में दी गयी है। उसका यहाँ पुन: उल्लेख करने की कोई भावश्यकता नहीं है। विश्व में इस समय जो हजारों ग्रार्यसमाज विद्यमान हैं, उनकी स्थापना कब ग्रौर किस प्रकार हुई, उनके संस्थापक कौन थे, किन साधु-संन्यासियों एवं प्रचारकों द्वारा उनकी स्थापना के लिए प्रेरणा प्रदान की गयी, किन नर-नारियों का इन समाजों की उन्नति में विशेष कर्त्त्व रहा, और किन विघ्न-बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए ये समाज निरन्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होते गये—ये और इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रश्नों की एक प्रश्नावली हमने प्राय: सभी ग्रार्यसमाजों की सेवा में भेजी थी। सात सौ के लगभग ग्रार्यसमाजों ने हमारी प्रश्नावली के अनुसार अपने विवरण भेजे। ये विवरण इस ग्रन्थ के प्रणयन की ग्राघार-सामग्री हैं, जिसका इसमें यथास्थान उपयोग किया गया है। पर जिन आर्य-समाजों के विवरण हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें बहुसंख्यक ऐसे हैं जिनकी स्थापना हुए अभी श्राघी सदी भी नहीं वीती है। ग्रतः उनका उपयोग 'इतिहास' के इस भाग में नहीं किया जा सका है।

कतिपय आर्य प्रतिनिधि सभाओं और आर्यंसमाजों ने अपने इतिहास भी प्रकाशित किये हैं, और बहुत-से आर्यंसमाजों ने अपनी हीरक जयन्ती, स्वणं जयन्ती तथा रजत-जयन्ती के अवसरों पर स्मारिकाएँ भी प्रकाशित की हैं, जिनका उल्लेख इस 'इतिहास' के तृतीय भाग में किया गया है। सार्वदेशिक सभा तथा अनेक आर्य प्रतिनिधि सभाओं के साप्ताहिक या मासिक पत्र भी प्रकाशित होते हैं, जिनकी पुरानी फाइलों में आर्यंसमाज के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। अनेक पत्र-पत्रिकाएँ विविध आर्य विद्वानों व आर्यंसमाजों द्वारा स्वतन्त्र रूप से भी प्रकाशित की जाती रही हैं। इनका भी इस 'इतिहास' में उपयोग किया गया है।

ग्रायंसमाज-विषयक साहित्य प्रचुर परिमाण में विद्यमान है, और उसमें निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस 'इतिहास' के एक भाग में इस सम्पूर्ण साहित्य का विशद रूप से परिचय दिया जाएगा, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में भी ग्रायंसमाज का योगदान ग्रत्यन्त महत्त्व का है। यह साहित्य हिन्दी, उर्दू, श्रंग्रेजी, बंगला, गुजराती ग्रादि अनेक भाषाग्रों में है, ग्रीर इसका प्रकाशन ग्रनेक विदेशी राज्यों से भी हुग्रा है।

## शब्दानुक्रमणिका

ग्रिखलानन्द पण्डित ११७, २२६ ग्रिखलानन्द स्वामी २२८, ६४१ ग्रच्युतानन्द सरस्वती १३६, २२०, ४१५ ग्रच्छकराम लाला १३१ ग्रजमल खाँ हकीम ५५७ म्रब्दुल गफूर (वर्मपाल) १२४-५ ग्रन्ना मातंण्ड जोशी ४३० म्रनारकली ग्रार्यसमाज १५५-६ म्रन्पचन्द म्राफताब लाला २०५ म्रनूपसिंह चौघरी २३४ ग्रमरनाथ खम्ब १५५ ग्रमरनाथ पण्डित १६७, १७६ ग्रमरनाथ सरना ७८ ग्रमरसिंह ठाकुर १६७, १७७-८,१८२-३, २३१, २४०

ग्रमीचन्द उपदेशक १३० ग्रमीचन्द विद्यालंकार ६५७-६५६ ग्रयोध्याप्रसाद पण्डित ५०६, ७२३, ७२६ भ्रर्घशताब्दी, दयानन्द निर्वाण ५२४-५२६ म्रर्जुनदेव भारती २७० ग्रलखघारी मुंशी ६५ म्रवघराम पण्डित ६५३ ग्रक्षयानन्द स्वामी २२०, २४४ श्रात्मानन्द सरस्वती २२० ग्रात्माराम ग्रमृतसरी ४४०-४४२ म्रानन्दप्रिय पण्डित ४४२-४, ६७३ ग्रानन्द भिक्षु स्वामी ५०१, ५०२, ६३६ ग्रानन्द स्वामी महात्मा १५७ (देखिये खुशहालचन्द लाला) ग्रार्य को-ग्रोपरेटिव वैंक २५७ आये क्लव १३५ ग्रार्य दिवाकर सभा ७२४-७२७ श्रार्यं परोपकारिणी सभा ६३४ श्रार्यं महासम्मेलन, दिल्ली ५०६-५१५, वरेली ४१७-४२२, शोलापुर ५८८, ४६१ दिल्ली (विशेष)६१०-११, अजमेर ५२३

श्रार्य मुनि पण्डित २२१ ग्रार्यं रक्षा समिति ५१७, ५२५-७, ५ ४४-५ ग्रार्य विवाह कानून ५२९ ग्रार्य स्वराज्य सम्मेलन ५४५ म्रार्यसमाज रिलीफ सोसायटी २६८ ग्रार्य सहायक सभा १३६ इब्राहीम (महर्षिका वालसखा) ५५१ इन्द्रनारायण ६५१ इन्द्र विद्यावाचस्पति १४८, ३८२,

५०१, ५११

ईश्वरदत्त मेघार्थी ४२३ ईश्वरदत्त विद्यालंकार ६६८ ईश्वरदास लाला १४५, १५४, १५५ ईश्वरानन्द स्वामी ४४, ४५, ६६, २२०, २२८

उदयराजसिंह वर्मा ७२७ उमाशंकर २७६, २७६ उम्मेदसिंह (शाहपुरा) ४१२ उमरावदास पण्डित ४१४ उषर्बुघ ग्रार्य पंडित ७३३ ग्रोंकार सच्चिदानन्द स्वामी ११५ ग्रोम्प्रकाश सिंघला २०८ ऋषिराम पण्डित १६६, १६७, १७६, १६०, ६७४, ७३३

कमलापति चतुर्वेदी २४० करतारसिंह लासानी सरदार १३१ करणाशंकर पण्डित १३० कर्णसिंह राव (वेदला) ४११ कर्णसिंह रावल ठाकुर ४० ६ कल्याणानन्द स्वामी ६०८ काकाराम लाला १६२ काठमाण्डू ग्रार्यसमाज ३४० कार्तिक देवप्रसाद ३०६-७ कार्तिकप्रसाद ३३४ कालासिंह सरदार १६२ कालीचरण वाबू २२८, २५६

कालूराम पण्डित १७६
काशीनाथ पण्डित ६३५, ६३६
काशीराम तिवारी ४६८
कुंजविहारी त्रिपाठी ७२१
कुन्दर्नासह मास्टर २०३
कूंडेराम १८६
केशवदेव शास्त्री डा० ७३३
केशवदेव ज्ञानी पं० ५०५
कुपाराम पण्डित (स्वामी दर्शनानन्द)

२१८ कृष्ण महाशय १११, ११६, १४१, १४६, १४६, १५०, ६००-६०२

कृष्ण पण्डित १३५ कृष्णलाल हकीम १३६ कृष्णानन्द स्वामी ७३३ खजानसिंह २८२ खानचन्ददेव डा० ७३३ खुशहालचन्द लाला (महात्मा ग्रानन्द स्वामी) १५७, १६३, १६६, १७९, ४९४, ५९६, ५९७

खूवलाल शाह ३२० खेमलाल लाला ६३२, ६३४ खेमचन्द रईस २०८ खेरातीराम लाला २२६ खेरातीराम मुंशी २१७ गणपतराय तलवाड लाला १७६ गणपति शर्मा पण्डित १२६, १७८ १८६, १६१, २२२, २६०, ४०६, ४२५

गणेश रामचन्द्र शर्मा ४१४ गदाघरप्रसाद बाबू २६० गफ कैप्टिन ५१५ गयासिंह ६४५ गाजी प्रतापसिंह ६५०, ६६० गिरानन्द स्वामी २२० गुरुदत्त सिद्धान्तालकार १५१ गुरुदीन पाठक ६५२ गुलावसिंह हकीम १३० गुलाम ग्रहमद कादिकानी ६५, १०६ गुगा चीहान १६१ गोपालराव हरि देशमुख ४३० गोपेन्द्रनारायण पथिक ६४५, ६५६ गौरक्षा (गोपरस्ती) के सम्बन्ध में आये प्रतिनिधि सभा उ० प्र० का प्रस्ताव २२७ गंगादत्त पण्डित (स्वामी गुद्धबोघतीर्थ) २८२

गंगाप्रसाद एम० ए० वाबू २२०, २३८, २५६

गंगाप्रसाद उपाध्याय २४६, २८०
गंगाराम चौधरी १८६
घनश्यामसिंह गुप्त ३६०-३, ५०२
घासीराम बाबू २३६, २७८-६ ५०८
चतुरसिंह चौधरी २२८
चन्दूमल लाला १६०, १६२
चन्दूलाल वकील १६३
चमूपति पण्डित १४१, १५१, १५२,

चिम्मनलाल मुंशी २३७ चिद्घनानन्द स्वामी २३७ चिरञ्जीव भारद्वाज डा० १११, ११२, ६३४, ६४३, ७३७, ७३८

चौघरी घमेशील डा० ७३७ छतरसिंह २३६ छुट्टनलाल स्वामी २३५ जगतसिंह पण्डित १५७ जगमोहनसिंह ७२१ जगराज भल्ला १६३ जगरानी देवी श्रीमती ६६९ जनकघारीलाल २६४, २६५ जयकुष्णदास राजा २१७ जयगोपाल ६९४ जयदेव शर्मा विद्यालंकार ३३१, ४२६ जयनारायण पोहार ३५० जयराम शर्मा २३६ जयानन्द भारतीय २३७-८, २६६, २७० जातपाँत तोड़क सम्मेलन ५४७ जीवनलाल आर्ये ४४६ जीवाराम लाला ७३२ जुगलकिशोर विडला ३५० ज्योतिस्वरूप वाबू २७१, ५०१ ज्योतिस्वरूप पण्डित २२२, २३१ जैमिनी मेहता पण्डित ६३६-७, ६५८,

मण्डूदत्त चीघरी २३० टाइटलरश्रीमती १६१ टामसन २२३ टीकमसिंह राजा २३२ टीकाराम पण्डित २३६ टीकाराम लाला २४० टोडरमल स्वामी २२८ टौणीदेवी १३५ ठाकुरप्रसाद ५५ ठाकुरप्रसाद व्याकरणाचार्य ४१५ ठाकुरदत्त घवन ७६, १४५-६ ठाकुरदत्त शर्मा १४१, १४६ ठाकुरदास लाला २३४, २६२ डूम जाति २६४ डूमने ११५ डोला-पालकी ग्रान्दोलन २६४ ढेराशाह १३१ ताराचन्द गाजरा ४४६ ताराचन्द चौघरी ६०८ ताराचन्द लाला २०८ तुलसीराम पण्डित १२४, १२६ तुलसीराम स्वामी २२०, २२१, २३३ तुलसीराम शास्त्री १७१ तेजासिह वाबू ११८ दयानन्द दलितोद्धार मण्डल ११७,

सभा १४४ दयानन्द साल्वेशन मिश्रन १७१ दयानन्द सेवा संघ २५७ दर्शनानन्द सरस्वती ८२, ११४-५ १७८, २२१, २२५, २३१, २३५ दलजीतलाल ६३२

दीनबन्धुशास्त्री ३४६-४८ दीनदयालु पण्डित ६५ दीवानचन्द (प्रिंसिपल) १६०, २६८ दीवानचन्द शर्मा १६७

दुर्गादेवी श्रीमती १३२ दुर्गाप्रसाद मास्टर १३४

दुर्गाप्रसाद रईस २१७

दुखनराम डा० ३३७ देवराज महाशय १६६

देवराज लाला ४३

देवीचन्द लाला १८२ दौलतराम शास्त्री १७१

द्रौपदीदेवी उपदेशिका १३६

घर्मजित् जिज्ञासु ७३३ घर्मभिक्षु पण्डित १५१

घर्मदेव विद्यावाचस्पति १४२, १५१, ५०५

वर्मानन्द सरस्वती ४६७

वर्मार्य सभा ५२७-२९, ५४२

धीरानन्द स्वामी १३५

घुरेन्द्र शास्त्री ५६७-८

ध्रुवानन्द सरस्वती ६४०-१

नत्थासिह भजनोपदेशक २८२

ननकू श्री ६६० नन्दिकशोरसिंह ठाकुर ४०५ नन्दराम सेठ २३६ नरदेव वेदालंकार ६७७-८ नरदेव शास्त्री २८१-२ नवलिकशोर मुंशी २१७ नवलसिंह चौघरी १८५, १८६ नवलसिंह ठाकुर २७२ नाथूराम शंकर शर्मा २३२, २८१ नारायणप्रसाद (महात्मा नारायण स्वामी) २१६, २३५, २४६, ४६८, ५०६, ५३२, ५६४-६६, ६३२ नारायणदत्त ठेकेदार ५५६ नारायणानन्द सरस्वती ६३६ नित्यानन्द ब्रह्मचारी ६८, ७१, १११, २२०, २२१, ३६६-८, ४१२, ४२४-५, ४३३-३६, ४४४-६७, ४७४-७७

२२०, २२१, ३६६-८, ४१२, ४२४-५, ४३३-३६, ४४४-६७, ४७४-७७ नेपाल में आर्यसमाजका प्रचार ३३७-३४० परमानन्द ६०७-८, ६६४-५, ७२१ परमानन्द शास्त्री १७३ परमानन्द सरस्वती २३७

पण्डा श्रीवत्स ४६२-६४ पालकघारीसिंह ७५३ पिन्काट एफ० मिस्टर ७३६ पण्चन्द्र एडवोकेट २५६. ५२१

पूर्णचन्द्र एडवोकेट २५६, ५२१ पूर्णानन्द पण्डित ७०, ११३, ११५,

१३२

प्रकाशचन्द्र कविरत्न ४२५ प्रकाशानन्द स्वामी १७०, ४१५ प्रणवानन्द स्वामी १७६, १८१, २२० प्रतापिसह महाराजा ४१३ प्रवीणिसह ठाकुर ११६, १३१, १३३,

६६५

प्रियन्नत वेदवाचस्पति १५१, २५६ प्रेसी,लेफ्टिनेन्ट कर्नल २०२ फकीरचन्द १८५ फतहसिंह चौघरी १६१ फूलसिंह भक्त १६६-१६८ वख्तावरसिंह हकीम २३७ बटवाल १३८, १३६ बदरीदास (वद्रीदास) १४६-१४८ वदरीदत्त गर्मा २२६ बलदेवानन्द पण्डित १६७ बस्तीराम पण्डित १८६-८८, १६६ बहालसिंह चौघरी २३४ बालकराम ब्रह्मचारी २६७, २७०, २७१ वालकृष्ण शर्मा पण्डित ४३२ विहारीलाल (फीजी) ६४६ बिहारीलाल मुंशी ४०६ विहारीलाल शर्मा २४०, २८३ वुग्रादित्तामल १३३ बुद्धदेव मीरपुरी पण्डित १६७, १७८, ७१२ बुद्धदेव विद्यालंकार १४६, १५१, २५६ बुद्धिसह पण्डित १८१ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु पण्डित २५६ ब्रह्मस्वरूप गुप्त (प्रिसिपल) २२८ ब्रह्मानन्द दण्डी स्वामी २३२ ब्रह्मानन्द स्वामी १८७, १६२-६६ व्रह्मानन्द सरस्वती ३३१,४६७ भगतराम सहगल डा० ६७१-२, ६८४ भगवतदयाल सेठ २७३ भगवद्त्त पण्डित १६७ भगवानदास (वलिया) २३५ भगवानदीन पण्डित २१७, २१६, २२२, ४६८, ४६६, ५०२ भवानीदयाल संन्यासी १६७-६६, ४२६,

६५५, ७१७ भवानीप्रसाद श्री २३५, २६३ भजनसिंह ४२२ भरतसिंह चौवरी १९३ भक्तराम शास्त्री पण्डित १६७, १७१ भाटिया, गोकुलदास हंसराज् ७०० भारती कृष्णतीर्थ शंकराचार्य ५६६ भास्करानन्द स्वामी १८६, २२० ४१५-६ भीमसिंह १८७ भीमसेन विद्यालंकार १४१ भीमसेन शर्मा २२४, ४१४ भैरवसिंह वर्मा ४२२ भोजदत्त पण्डित २२० भोजराजेश्वर पण्डित १३२, १३६, १६१ मणिलाल डा० ६३३, ६५५ मथुरादास महाशय १३२ मदनमोहन पण्डित १३८ मदनमोहन मालवीय पण्डित २२१, ५११ मदनमोहन सेठ २३१, २७८, ४६५ मनसाराम वैदिक तोप १५१ मस्तानचन्द पण्डित १६३, १६७ मस्तूराम आये २६६ महानन्द स्वामी २२०

महादेवी श्रीमती २३१ महेन्द्रप्रताप राजा २३२ महेन्द्रप्रताप शास्त्री २५८-६, २८०-१ माघवाचार्य पण्डित १७७ मायासिह भाई १०३ मार्क्स डा० ७३३ माघोलाल २६४-७ मिथिलाशरणसिंह ४६६ मिहिरचन्द धीमान ३६०-६३ मुक्तेश्वर पंडा ४६५ मुकुन्दलाल पण्डित २३१ मुगला डाकू १६३ मुंशीराम महातमा १४४-६, ४६८, ५०२, प्रथ्य, ६१६ मूलराज लाला १५७ मोपला विद्रोह १६४-६, ४८४-८८, ४५६ मोहकमचन्द वर्मन ६६४, ६७०, ६७४, 550

मोहनलाल मोहित ६३५-३६ मोहन ग्राश्रम १७० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ४१० मंगलदेव स्वामी २६१ मंगल देवराजी (मंगलायती) ७४७ मंगलसिंह ६४१, ६५० यशपाल सिद्धान्तालंकार १५१ युगलिकशोर पण्डित २२२ ·युधिष्ठिरसिंह राव, १५५ युधिष्ठिर विद्यालंकार ४२३ योगेन्द्रपाल ७८-८०, १३४ योगेश्वरानन्द स्वामी ७४७ रमताराम साधु ४४, ७० रलाराम पण्डित १७१ रिलयाराम वजवाड़िया पण्डित १६६ रामभजदत्त चौघरी ६०, ६३, ११४, १३४, १६५

२०६, २८३, ३१६
रामकृष्ण लाला १४६, ४६८
राजपाल महाशय १५२
रामजीलाल डाक्टर १८६, १६०, १६१
राममनोहरानन्द स्वामी ६५३-६५४
लक्षपतराय पण्डित १६६, १६०, १६१
लक्ष्मण ब्रह्मचारी १७५, १८६
लक्ष्मणस्वरूप मुंशी २१७, २१८
लक्ष्मीदत्त पण्डित २२२

रामचन्द्र देहलवी पण्डित १३६, १६८,

लाजपतराय लाला १४४, १६०, १६६, १८६, २७२, ४११

लालारुख ७४६
लियोनीडस ६४८
लियोनीडस ६४८
लिगराज शर्मा ४६४
वजीरचन्द महाशय १३२
विश्वम्भरनाथ पण्डित १४१,१४६,१४८,

विश्वनाथ विद्यालंकार १४२ विश्वेश्वरानन्द सरस्वती ४११, ४६५ वेदानन्द स्वामी ५०८ वेदमित्र जिज्ञासु ५०१ विमलेश्वरानन्द ४६४ वेदवत वानप्रस्थी ५६६, ६०० शन्नोदेवी श्रीमती ७११ शर्मा बी० ग्रार० ६६८ शर्मा लालचन्द ६६४ शिवनारायण ग्राग्नहोत्री ६७ शिवदत्त शर्मा ५६३ शुकराज शास्त्री ३३८-३४० श्यामसुन्दरलाल २१६, २२०, २८१, ४६६, ५०८ ४६६, ५०८ श्रद्धानन्द सरस्वती ५५५, ५५६, ५५६-६८ ५७१ सत्यपाल सिद्धान्तालंकार ७०५, ७०७ सत्यदेव वेदालंकार ७०५, ७४२-४४ सुखदेव डा० ५४६ सुसराज छोटई ६८६ सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज ७३६-४० ७४५ हंसराज महात्मा १३४, १५४, १५७, १६०-१६३, १६५-६७, ५१२

हैरीसन ६१५ हैरो थामस पादरी २७४ क्षेमकरण त्रिवेदी २८१ क्षेत्रपाल शर्मा २४० ज्ञानचन्द पण्डित १३७ ज्ञानचन्द ठेकेदार ५०१, ५३५ ज्ञानेन्द्र सिद्धान्तभूषण ६०२

## हमारे संरक्षक-सदस्य तथा प्रतिष्ठित सदस्य

सात-सात सौ के लगभग पृष्ठों के सात भागों में प्रकाशित किया जा रहा यह इतिहास आर्यसमाज के विष्वकोश के समान है, जिसे तैयार करना न केवल श्रमसाध्य ही है, अपितु व्ययसाध्य भी है। इतिहास की आवश्यक सामग्री का संग्रह करने, उसका उपयोग कर इतिहास लिखने तथा उसे प्रकाशित करने में वहुत परिश्रम तो करना ही होगा, पर इस सबके लिए धन की भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता है। व्यापारिक दृष्टि से इस प्रकार के ग्रन्थों का सम्मादन व प्रकाशन सम्भव ही नहीं है। इसीलिए अनेक नर-नारियों ने इसके संरक्षक-सदस्य (पाँच हजार या अधिक रुपये प्रदान कर) और प्रतिष्ठित सदस्य (एक हजार या अधिक रुपये प्रदान कर) दिनकर इस कार्य में हमें सहायता प्रदान की है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने तथा उनके पुण्यदान की स्मृति को चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से उनके सचित्र परिचय यहाँ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

#### संरक्षक-सदस्य



श्री गोविन्दरामजी भूटानी

भारत के विभाजन के कारण पाकिस्तान से विस्थापित हुए श्री भूटानीजी ने स्वल्प समय में ही दिल्ली में ग्रपने कारोबार को पुनः स्थापित कर लिया ग्रौर परमपिता परमात्मा की क्रुपा से शीघ्र ही वह पुनः सम्पन्न व समृद्ध हो गये। महिष दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में भूटानीजी की ग्रगांघ श्रद्धा है, ग्रौर ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। ग्रात्मज्ञापन से दूर रहते हुए वह सभी धार्मिक व उपयोगी कार्यों के लिए सहायता देने में सदैव तत्पर रहते हैं।



पं० सत्वदेव जी भारद्वाज वेदालं कार

२६ दिसम्बर, १६० = को नैरोबी (पूर्वी ग्रकीका) में जन्म। पिता श्री वैशाखीरामजी केनिया में रेलवे की सर्विस में थे, ग्रौर वहाँ ग्रायेंसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र ग्रीर गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में विद्यालय विभाग की शिक्षा पूरी कर श्री सत्यदेव उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल् कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए ग्रौर १६३२ में वहाँ से स्नातक होकर वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। १९३४ में वह नैरोवी चले गये, ग्रौर कुछ वर्षों तक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, पूर्वी स्रकीका के तत्त्वावधान में केनिया, युगाण्डा, ताङ्गानिका स्रादि स्रकीकन प्रदेशों में वैदिक धर्म का प्रचार किया। सन् १९४९ में उन्होंने ग्रयने स्वतन्त्र व्यवसाय का प्रारम्भ किया, ग्रौर सनल्फ्लैंग निर्टिग वर्क्स नाम से कारखाने की स्थापना की। इस व्यवसाय ने वहुत उन्नित की, ग्रीर कुछ ही वर्षों में 'सनपलैग' नाम से केनिया, तँजानिया, नाइजीरिया, कैमरून, इंग्लैण्ड ग्रीर भारत में अनेक फैक्टरियों और मिलों की उन्होंने स्थापना की। इनसे जो अपार सम्पत्ति पण्डित सत्यदेवजी ने भ्रजित की, उसका ग्रच्छा वड़ा भाग वह परोपकार तथा दान में लगाते हैं। इसके लिए वह कई धर्मार्थं ट्रस्ट बना चुके हैं। नैरोबी, ग्रेटर कैलाश (नयी दिल्ली), ग्ररुषा (तंजानिया), पोर्ट लुई (मारीशस) ग्रौर लण्डन के ग्रार्यसमाजों को सत्यदेवजी ने लाखों रुपये दान में दिये हैं, ग्रौर डी॰ए॰वी कॉलिज कमेटी, नयी दिल्ली तथा गुरुकुल कुरुक्षेत्र को भी। नैरोबी ग्रौर लण्डन में हुए सार्वभौम ग्रार्य महासम्मेलनों को उन्होंने भरपूर ग्रार्थिक सहायता दी थी, ग्रौर उनकी सफलता के लिए अनना तन, मन, धन लगा दिया था। पण्डित सत्यदेवजी पर सरस्वती और लक्मी की समान रूप से कृपा है। बहुत बड़े उद्योगपति होते हुए भी वह सर्वथा निरिभमान हैं, ग्रीर धर्मप्रचार तथा विद्या के ग्रध्ययन में संलग्न रहते हैं। भारत के स्वाघीनता संग्राम में उन्होंने जेलयात्रा भी की थी। सत्याग्रह के सैनिकों का नेतृत्व करने के कारण वह 'दलपति' नाम से भी प्रसिद्ध हए थे। ग्रब वह ग्रार्यसमाज के दलपति हैं।



श्रीमती गायबीदे शेजी भारद्वा ज

१५ फरवरी, सन् १६१७ को नैरोवी (केनिया, पूर्वी ग्रफीका) में जन्म । उस समय उनके पिता श्री पण्डित दौलतरामजी शर्मा केनिया में रेल के की सर्विस में थे। वाद में वह भारत वापस ग्रा गये ग्रौर ग्रमृतसर में टाइप फाउण्डरी तथा प्रिटिंग प्रेस का निजी कारोवार शुरू किया। पण्डित दौलतरामजी का ग्रायंसमाज के साथ सम्पर्क था, ग्रौर वह महिष दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों से प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने ग्रपनी पुत्री गायत्रीदेवी को कन्या गुरुकुल, देहरादून में पढ़ने के लिए भेजा। कुछ समय कन्या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर वह ग्रमृतसर ग्रा गयीं, ग्रौर वहाँ ग्रायं कन्या पाठशाला में ग्रपनी पढ़ाई को जारी रखा। गायत्रीदेवी जी ग्रपने शिक्षा-काल में सदा प्रथम रहने वाली छात्रा रहीं। ग्रद्भुत स्मरणशक्ति का वरदान उन्हें प्राप्त है। हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, ग्रौर पंजाब यूनीविसिटी से हिन्दी में भूषण ग्रौर प्रभाकर तथा संस्कृत में विशारद की परीक्षाएँ प्रथम वर्ग में उत्तीणं की। ग्रंग्रेजी का भी उन्हें समुचित ज्ञान है।

नवम्बर, १६३३ में गायत्रीजी का विवाह पण्डित सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार के साथ ग्रमृतसर में हुग्रा। विवाह के पश्चात् गायत्रीदेवीजी अपने पतिदेव के साथ केनिया चली गर्यों, ग्रौर वहाँ के ग्रन्यतम नगर किसुमु की ग्रार्य कन्या पाठशाला में सहायक मुख्याध्यापिका का कार्य किया। श्रीमती गायत्रीदेवीजी एक ग्रादशं ग्रार्थ महिला हैं। ग्रपने पति पण्डित सत्यदेवजी के बड़े उद्योगपितयों में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेने पर भी उनमें ग्रभिमान का सर्वथा ग्रभाव है। उनमें वे मानवोचित गुण ग्रक्षुण्ण रूप से विद्यमान हैं, जो प्रायः घन की ग्रतिशयता हो जाने पर कायम नहीं रह पाते। उनका रहन-सहन बहुत सादा है, ग्रौर स्वभाव ग्रत्यन्त सरल व मृदु है। ग्रार्थसमाज के कार्यों में वह उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं, ग्रौर उनका जीवन वैदिक धर्म तथा ग्रार्थ- स माज के लिए समर्पित है।



श्री स्वामी सर्वानन्दजी महाराज

हरयाणा प्रदेश के ग्राम सासरोली (तहसील भाउभर, जिला रोहतक) में सन् १६०६ में जन्म। ग्राम के प्राइमरी स्कूल तथा नेशनल जाट स्कूल, रोहतक में हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने ज्योति संस्कृत पाठणाला, दिल्ली में संस्कृत का अध्ययन किया, और उसके पश्चात् दयानन्द उपदेश कवि ग्रालप. लाहीर में पाँच वर्ष तक संस्कृत, वेद-वेदाङ्गीं, धर्मशास्त्रीं तथा ग्रार्य-सामाजिक साहित्य की उच्च शिक्षा प्राप्त की । ग्राठ वर्ष ग्रायं प्रतिनिधि सभा, पंजाब के उपदेशक रहे, ग्रीर दो वर्ष उपदेशक विद्यालय लाहीर में ग्रध्यापन का कार्य किया। पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज की ग्राज्ञा से सन् १६४१ में वह दीनानगर चले गये, ग्रौर चिरकाल तक ग्रध्यापक, वैद्य तथा प्रवन्यक के रूप में वहाँ के दयानन्द मठ की सेवा की। प्रथम जून, सन् १९४५ को उन्होंने संन्यास ग्रार्श्वम की दीक्षा ग्रहण कर ली, ग्रीर दयानन्द मठ, दीनानगर के भ्रध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए। सन् १९७३ में पंजाब-हरयाणा हाईकोर्ट द्वारा आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के रिसीवर नियत किये गये। गोरक्षा ग्रान्दोलन में स्वामीजी दो बार जेलयात्रा कर चुके हैं। ग्रार्यंसमाज में उनकी जो उच्च एवं प्रतििऽठत स्थिति है, उसके कारण उन्हें ग्रायं प्रतिनिधि सभा. पंजाब तथा सार्वदेशिक ग्रायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली का प्रतिष्ठित सन्स्य वनाया गया है, ग्रौर शान्तिदेवी कन्या कॉलिज तथा स्वामी स्वतन्त्रानन्द मेमोरियल कॉलिज, दीनानगर के भी वह प्रवान हैं। स्वामी सर्वानन्दजी सच्चे ग्रथों में ग्रार्य संन्यासी हैं, ग्रौर घर्में तथा समाज की सेवा में निष्ठापूर्वक संलग्न रहते हैं। ग्रार्य यती मण्डल के भी वह ग्रध्यक्ष है।



श्री सठ भगवती प्रसाद जा खेतान

भुन्भन् (राजस्थान) में 'सेठ रामकरणदास-रामविलास राय खेतान' नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिब्ठित अग्रवाल परिवार है। श्री भगवतीप्रसादजी का जन्म इसी परिवार में २४ सितम्बर, सन् १६११ के दिन हुआ था। ४० वर्ष की आयु तक अपने पिता, मामा तथा ससुराल वालों के विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में उच्च पदों पर रहकर कार्य करते हुए उन्होंने अपनी प्रवार प्रतिभा व कार्यकुशलता का परिचय दिया, ग्रीर फिर सन् १६५१ से ग्रपने स्वयं के विस्तृत व्यवसाय का संचालन प्रारम्भ किया। ग्रायात ग्रीर निर्यात का उनका बहुत बड़ा व्यापार है, श्रीर श्रनेक उद्योगों (श्रार्ट सिल्क, स्टील, कपड़े की रंगाई व प्रिटिंग, माइनिंग श्रादि) के उनके विशाल कारखाने स्थापित हैं। लक्ष्मी की उन पर ग्रपार कृपा है। घनिकों की तो भारत में कमी नहीं है, पर श्री भगवतीप्रसादजी खेतान समाजसेवा तथा लोकोपकार के कार्यों में जिस उदारता से ग्रपने घन का व्यय करते हैं, वह वस्तुत: ग्रनुपम है। उन्होंने कितने ही चेरिटेवल (घर्मार्थ) ट्रस्ट स्थापित किये हैं, जिन द्वारा अनेक शिक्षण-संस्थाओं, पुस्तकालयों और औषघालयों का संचालन ग्रौर जीर्ण मन्दिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में श्री भगवती-प्रसादजी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इसी कारण वह चौदह से भी अधिक ट्रस्टों के ट्रस्टी हैं, और कितनी ही सार्वजिनक संस्थायों के यध्यक्ष व याजीवन सदस्य हैं। सांस्कृतिक घार्मिक तथा ग्राध्यात्मिक कार्यकलाप में श्री खेतानजी निष्ठा तथा उत्साह के साथ भाग लेते हैं, ग्रोर महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं के प्रति भी उनकी ग्रास्था है। उनका जीवन बहुत सरल तथा सात्त्विक है। सब प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाओं के प्राप्त होते हुए भी वह उनसे असंपक्त रहने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वह स्वयं विद्याव्यसनी हैं, ग्रीर विद्वानों का यथोचित सम्मान करते हैं। वह ग्रत्यन्त सरल प्रकृति, मृदु स्वभाव तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष हैं।



श्री तिलकराजजी ग्रग्रवाल

श्री तिलकराजजी अग्रवाल का जन्म २२ नवम्बर, सन् १६२२ को ढसका (जिला सियालकोट, पाकिस्तान) के एक प्रतिष्ठित आर्य परिवार में हुआ था। उनके दादा श्री कर्मचन्द्र अग्रवाल जिले के एक प्रसिद्ध वकील थे, और विधिमयों को शुद्ध कर आर्य वनाने में सदा प्रयत्नशील रहा करते थे। उनके पिता श्री हेमराज अग्रवाल द्वारा प्रतिवर्ष आर्यसमाज में एक प्रीतिभोज की आयोजन किया जाता था, जिसमें ऊंची जातियों के लोगों के साथ हरिजन भी शामिल होते थे, और भोजन हरिजनों द्वारा ही परोसा जाता था। तिलकराजजी ने धर्म, समाज तथा देश की सेवा की भावना विरासत में प्राप्त की, और वह आर्यसमाज के कार्यकलाप में पूर्ण उत्साह से योग-दान करते रहे। कांग्रेस द्वारा संचालित विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा हैदरावाद-सत्याग्रह में उन्होंने सिक्रय रूप से भाग लिया, और पंजाब व्यापार मण्डल के आन्दोलन में हाथ बटाने के लिए उन्हें जेलयात्रा भी करनी पड़ी। सियालकोट में उन्होंने आर्यकुमार सभा और आर्य वीर दल की स्थापना की. और उनकी कार्यकारिणी सभाओं के सदस्य रहे।

भारत विभाजन के पश्चात् वह दिल्ली आ गये, और वहाँ 'अग्रवाल मेटल कम्पनी' के नाम से अलौह घातुओं का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें उन्हें असाघारण सफलता प्राप्त हुई, और शीध्र ही वह 'नान-फैरस मेटल' के प्रमुख व्यापारी माने जाने लगे। दिल्ली और वम्बई रहते हुए तिलकराजजी का ध्यान अग्रवाल जाति में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों की ओर गया, और उसमें सुघार तथा जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्होंने 'अग्रवाल समाचार' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। अपनी जन्म-जाति को उन्नित के मार्ग पर अग्रसर करने के लिये उन्होंने अनेक अग्रवाल-संगठनों का संचालन अपने हाथों में लिया, और अनेक घर्मार्थ ट्रस्टों की स्थापना की। महिंप दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में तिलकराजजी की अगाध आस्था है, और आर्य-समाज के कार्यकलाप में वह उत्साह के साथ भाग लेते रहते हैं। घर्म और समाज के कार्य में उदारतापूर्वक दान देकर वह अपने घन का सदुपयोग करने में गौरव अनुभव करते हैं।



#### श्री पी० डी० ग्रग्रवाल

चूरू जिले (राजस्थान) के एक छोटे से गाँव नांगल में श्री पी० डी० अप्रवाल का जन्म हुया था। वह अपने पिता-माता (श्री भोरूराम और श्रीमती सिंगारीदेवी) के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी शिक्षा गाँव में हुई, ग्रीर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का ग्रवंसर नहीं मिला। पर उनमे विलक्षण कार्यशक्ति और उच्च महत्त्वाकांक्षा विद्यमान थी। जीवन में कुछ कर दिखाने की बुन में वह छोटी आयु में ही काम में लग गये, और साइकल पर जाकर गाँव से कई-कई मील दूर करड़ा बेचने लगे। १७ वर्ष की ग्रायु में वह गाँव छोड़कर वानरहाट चले गये, श्रीर वहाँ एक दुकान पर नौकरी कर ली। पर वह इतने परिश्रमी थे छोर व्यापार में उनकी इतनी क्षमता थी, कि शीघ्र ही उन्होंने उस दूकान को खरीद लिया, जिस पर उन्होंने ग्राठ रुपये मासिक की नौकरी की थी। तीन वर्ष वाद वह कलकता चले गये, और वहाँ 'जसवन्तराय एण्ड बादर्स' के नाम से कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। इसमें उन्हें वहुत सफलता प्राप्त हुई, पर वह एक ही कार्य से कभी संतुष्ट नहीं हो सँकते थे। सन् १९५८ में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया, भीर 'ट्रांसपोर्ट कार्परिशन ग्रांफ इण्डिया' नाम से ग्रपना पहला ग्रांफिस कलकत्ता में खोला। ग्राज यह भारतवर्ष में सवसे वड़ी ट्रांसपोर्ट कम्ननी है, ग्रौर इसकी सैकड़ों शाखाएँ सर्वत्र विद्यमान है। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में श्री पी० डी० ग्रग्नवाल को मूर्धन्य स्थान प्राप्त था। वह ग्रांल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा कल कता गुड्स ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के वर्षों तक प्रवान रहे, ग्रौर साथ ही भारत सरकार की ट्रांसपोर्ट डेवेलेपमेन्ट कींसिल के सदस्य भी। सन् १९६९ में उन्होंने बैंगलोर में मिनी स्टील प्लान्ट भी स्थापित किया था। व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में श्री पी॰ डी॰ ग्रग्रवाल ने जो ग्रसाचारण उन्नति की, उसका कारण उनका ग्रनथक परिश्रम ही था। वह दिन में ग्रठारह-ग्रठारह घण्टे काम करते थे। ग्रनने कर्मचारियों के साथ उनके सम्बन्ध ग्रत्यन्त मधुर थे। उन्होंने ग्रपार घन कमाया, ग्रीर उसका सदुपयोग किया। दान देने में वह कभी पीछे नहीं हटते थे। अपनी आमदनी का बड़ा भाग वह घम तया समाज के कार्यों में व्यय करते थे। उनका विवाह श्रीमती घनवती देवी जी से हुआ था, जो जीवन पर्यन्त ग्रपने पतिदेव के लिए शक्ति स्तम्भ बनी रहीं। १७ सितम्बर, १६८२ को श्री पी० डी० ग्रग्रवाल का असमय में ही अमेरिका में देहान्त हो गया।



श्री मोहनलालजी मोहित ग्रौर श्रीमती यशवन्ती देवी जी

मॉरीशस के मुर्धन्य आर्य नेता श्री मोहनलाल मोहित का जन्म २२ सितम्बर, सन् १६०२ को लादनीर (मारीशस) में हुआ था। उनके पूर्वज प्रतिज्ञावद्ध कुलीप्रथा के अधीन सन् १८६८ में मारीशस गये थे, ब्रौर प्रतिज्ञाबढता की ब्रविध के पूरा होने पर वहीं वस गये थे। श्रीघ्र ही, उन्होने स्वतन्त्र रूप से खेती प्रारम्भ कर एक सम्पन्न व प्रतिष्ठित किसान की स्थिति प्राप्त कर ली थी। मोहनलालजी को नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का ग्रवसर नहीं मिला। पर वह अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि और परिश्रमी थे। ज्ञान के उपार्जन के लिए उन्हें बहुत उत्साह था। श्रतः उन्होंने हिन्दी, श्रंग्रेजी श्रीर फ्रेञ्च भाषाश्रों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया, ग्रीर वह हिन्दी के सुलेखक भी बन गये। सन् १६२७ में उन्होंने पण्डित काशीनाथजी का एक भाषण सुना, जिससे वह वैदिक धर्म की ग्रोर ग्राकुष्ट हो गये, ग्रौर ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। मॉरीशस की ग्रार्य प्रतिनिधि सभा ग्रीर ग्रार्य परोपकारिणी सभा के वह सिक्रय कार्यकर्ता रहे, ग्रीर सन् १६५० में जब इन दोनों सभाग्रों का एकीकरण होकर ''ग्रार्यसभा मॉरीशस'' का निर्माण हुन्ना, तो उसके प्रमुख कर्णधार व मूर्धन्य की स्थिति में वह देश-विदेश में भ्रार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में तत्पर हो गये। श्री मोहितजी मॉरीशस के प्रतिष्ठित उद्योगपति व सम्पन्न किसान हैं। वह अपने घन का उपयोग देश, घर्म और समाज की सेवा में करते हैं, और लाखों रुपये विविध संस्थायों, विद्यालयों, गुरुकुलों और आर्यसमाजों को दान दे चुके हैं। विश्व भर में वैदिक घर्म का प्रचार करने के प्रयोजन से वह अब एक करोड़ के लगभग घनराशि से एक ट्रस्ट बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसके लिए वह स्वयं दस लाख रुपयों की व्यवस्था करने के लिए कृत संकल्प हैं। लक्ष्मी की उन पर ग्रपार कृपा है, पर उनका श्रपना जीवन श्रत्यन्त सरल, सात्त्विक, सदाचारमय एवं वार्मिक है। वह घोती ग्रीर पगड़ी पहन कर रहते हैं, ग्रौर ग्रभिमान उन्हें घुम्रा तक नहीं है। सन् १६२६ में कुमारी यशवन्ती जी से उनका विवाह हुआ था। मोहितजों का सारा परिवार उन्हीं के समान धार्मिक है।

ल र जान-लंदरय





पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार

श्रीमती सावित्रीदेवी शर्मा

पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार का जन्म २ अक्तूबर, सन् १६१० को अमृतसर में हुआ। था। उनके पिता श्री शंकरदास शर्मा लाहौर में लोहे तथा मशीनरी के वहुत वहें व्यापारी थे। महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षायों एवं ग्रार्यसमाज में उनकी ग्रगाध ग्रास्या थी। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा के लिए गुरुकुल काँगड़ी भेज दिया, जहाँ से वह सन् १६३२ में स्नातक हुए। गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत, ग्रंग्रेजी तथा इतिहास विषयो का विशेष रूप से ग्रध्ययन किया। स्नातक होने के पश्चात् सत्यदेवजी भी लाहौर में ग्रपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्यरत हो गये। भारत के विभाजन के वाद सन् १६४७ में वह दिल्ली श्चा गये, श्रौर ग्रपने व्यवसाय को पुन: स्थापित किया। वह एस० डी० शर्मा एण्ड कम्पनी के स्वत्त्वाधिकारी हैं, ग्रौर मशीनरों के व्यवसाय में उन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है। पर एक सफल व्यवसायी होने के साथ-साथ सत्यदेवजी ग्रार्यसमाज के उत्साही व कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। भ्रार्यसमाज के सार्वजिनक जीवन में उनका ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान है। वह चिरकाल तव पंजाव और दिल्ली की आर्य प्रतिनिधि सभाओं की अन्तरंग सभाओं के सदस्य रहे हैं। गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय की विद्या सभा तथा सीनेटं ग्रीर गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी के व्यवसाय पटल के वर्षों तक सदस्य रहकर उन्होंने इनके प्रबन्ध, नीति-निर्धारण तथा संचालन में महत्त्व-पूर्ण योगदान दिया है। वह अत्यन्त मिलनसार तथा मृदुभाषी हैं। सबके प्रति सौहार्द्र रखते हैं श्रीर सबके हितसाधन में तत्पर रहते हैं। वह सच्चे ग्रथों में 'ग्रजातशत्र्य' हैं।

पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार की घर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी शर्मा का जन्म सन् १६१६ में जम्मू के एक प्रतिष्ठित पौराणिक परिवार में हुआ था। पर पितगृह में आकर वह पूर्णन: आर्यसवाज की अनुयायी हो गयी थीं। शिक्षा का उनकी दृष्टि में वहुत महत्त्व था उन्होंने स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, और हिन्दी तथा अंग्रेजी पर उनका पूरा अधिकार था उन्होंने अपनी सन्तान को उच्च शिक्षा दिलाने पर पूरा-पूरा ध्यान दिया। एक पुत्री को उन्हों कत्या गुरुकुल देहरादून में प्रविष्ट कराया, जहाँ से स्नातिका होने पर उसका विवाह नैरोबी व सम्भ्रान्त उद्योगपित पण्डित सत्यदेव भारद्वाज के सुपुत्र के साथ हुआ। सावित्री जी पर धार्मिक तथा राष्ट्रभक्त थीं। अपने सब आभूषण उन्होंने राष्ट्रीय कोश में दान दे दिये थे। अप पित के सामाजिक जीवन में उनका पूरा सहयोग रहता था। वह हंसमुख तथा अतिथि सत्का में प्रवीण थीं। अगस्त, सन् १९६३ में वह दिवंगत हुईं। उनकी सुथोग्य सन्तान ने अपनी पूज माताजी की पुण्यस्मृति मे आर्यसमाज के इस इतिहास के लिए ५,००० रुपये की घनरारि प्रदान की हैं।

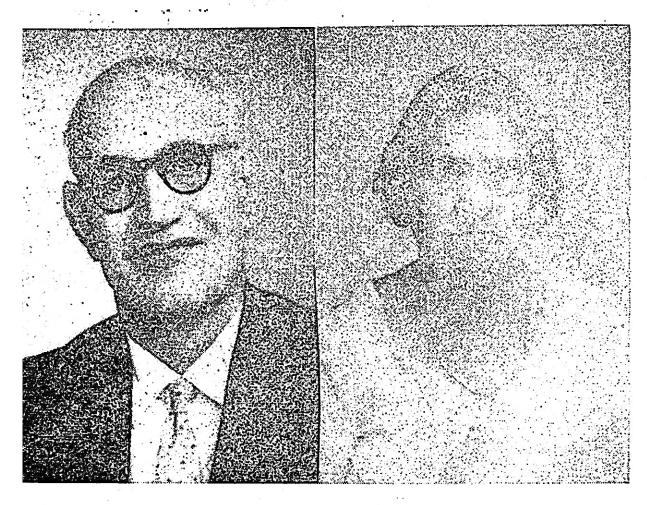

श्री बंतीसालजी सोफत श्रीर श्रोमती वेद बतीजी सोफत

स्वर्गीय श्री वं तीलालजी सोफत ग्रंपने परिवार सहित नितान्त निःस्वार्थ रूप से प्रार्थ समाज नैरोबी (केनिया, पूर्वी ग्रंफीका) की सेवा करते रहे। वर्षों तक नैरोबी ग्रार्थ समाज के कोषाध्यक्ष रहकर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो कार्य उन्होंने किया, वह कभी मुलाया नहीं जा सकता। श्री सोफत नैरोबी के एक वैंक में पदाधिकारी थे, ग्रौर ग्राने सत्याचरण तथा सद्यवहार के कारण बैंक के विशिष्टतम व्यक्तियों में गिने जाते थे। सन् १९६५ में उनका निवन हो गया। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वेदवती जी सोफत ग्रंपने पतिदेव के चरणचिह्नों पर चलती इर्ड ग्रार्थ समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं, ग्रौर ग्रार्थ स्त्रीसमाज, नैरोबी के कार्य-कलाप के सफलतापूर्वक संचालन में उनका ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान है। सोफत परिवार प्रत्यन्त समृद्ध है। उनके सुपुत्र नैरोबी तथा लण्डन में सफलतापूर्वक ग्रंपना स्वतन्त्र व्यापार वला रहे हैं। भारत में इस परिवार का विशेष सम्बन्ध लुधियाना (पंजाब) के साथ है।

श्री बंसीलालजी सोफत की धर्मपत्नी श्रीमती वेंदवतीजी का जन्म मार्च, सन् १६११ में लुचियाना के एक प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित ग्रायं परिवार में हुग्रा था। उनके पिता श्री लब्भ्रामजी व माता श्रीमती हुक्मदेवी जी की महिष् दयानन्द सरस्वती के प्रति ग्रायाघ ग्रास्था थी। वेदवती जी की शिक्षा लिध्याना की ग्रायं पुत्री पाठशाला में हुई, ग्रौर वचपन से ही उन्होंने माता-पिता के धार्मिक संस्कार प्राप्त किये ग्रौर साथ ही वैदिक धर्म तथा ग्रायंसमाज के प्रति ग्रदूट श्रद्धा व प्रेम भी। अक्टूबर, १६२७ में उनका श्री बंसीलाल जी सोफत से विवाह हुग्रा, ग्रौर वह ग्रपने पित के साथ न रोवी (केनिया) चली गर्यी। वहाँ पहुँचते ही वह पूर्ण उत्साह तथा लगन से ग्रायंसमाज के कार्य में जुट गर्यी। वर्षों तक मन्त्री, प्रधान ग्रादि पदों पर रहकर उन्होंने तन, मन, धन से ग्रायंसमाज की सेवा की। वह सरल स्वभाव की ग्रादर्श ग्रायं महिला हैं, ग्रौर धर्म के कार्य में सदा ग्रग्रसर रहती हैं। उन्होंने ही ग्रपने दिवंगत पित श्री बंसीलालजी सोफत की पुण्य स्मृति को चिरस्थायी वनाने के लिए 'ग्रायंसमाज का इतिहास' के लिए पाँच सहस्र रुपये प्रदान किये, ग्रौर ग्रायं स्वाध्याय केन्द्र की संरक्षक-सदस्यता स्वीकार की।



प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथजी भारद्वाज

प्रोफेसर भारद्वाज का जन्न ग्रमृतसर में हुग्रा था, ग्रौर वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। हिन्दू कॉलिज, ग्रमृतसर से उन्होंने संस्कृत में बी०ए० (ग्रॉनर्स) की परीक्षा उत्तीर्ण की, ग्रौर फिर पंजाव यूनिवर्सिटी, लाहौर से फिलोसोफी में एम ० ए० की । वाद में उन्होंने इतिहास और हिन्दी विषयों में भी एम । ए० किया । पण्डित परशुराम तथा पण्डित घर्मभानुजी शास्त्री सदृश विद्वानों का ग्राशीवोद उन्हें प्राप्त था, जिनकी कृपा तथा सान्निध्य से वह वैदिक धर्म तथा संस्कृत साहित्य में पाण्डित्य प्राप्त करने में समर्थ हुए। पाँच वर्ष ग्रम्तसर में प्राध्यापक का कार्य कर वह होशियारपुर के डी॰ ए० वी॰ कॉलिज में प्रोफेसर नियुक्त हुए, जिस स्थिति में उन्होंने सन् १६६३ तक कार्यं किया। अमृतसर तथा होशियारपुर में प्रोफेसर का कार्यं करते हुए श्री सुरेन्द्रनाथजी भारद्वाज का आर्यसमाज के कार्यों में सिक्रय रूप से योगदान रहा। मार्च, १९६३ में वह इंग्लैण्ड गये, और वहाँ प्राध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य प्रारम्भ किया। लण्डन में रहते हए उन्होंने वैदिक घर्म के प्रचार तथा ग्रार्यसमाज के लिए जो कार्य किया, वह ग्रत्यन्त महत्त्व का है। १६६६ से १९७८ तक वारह साल वह हिन्दू सेण्टर, लण्डन के प्रघान रहे। इसी वीच जब लण्डन में आर्यः समाज की स्थापना हो गयी, तो वह उसके भी प्रधान निर्वाचित हुए, जिस स्थिति में कार्य करते हुए उन्हें वारह साल हो चुके हैं। वस्तुत:, प्रोफेसर भारद्वाज ही लण्डन आर्यसमाज के प्राण हैं, और उनके प्रयत्न से ग्रेट ब्रिटेन में ग्रन्यत्र भी ग्रार्यसमाजों की स्थापना हो रही है। सन् १६८० र लण्डन में जो सार्वभौम ग्रार्थं महासम्मेलन हुग्रा था, उसमें प्रो० भारद्वाज का ग्रनुपम कर्तृत्त था। नैरोवी, सुरीनाम, गुयाना ग्रौर त्रिनिदाद ग्रादि में भी वह वैदिक वर्म का प्रचार करने हैं लिए जाते रहे हैं। प्रो॰ भारद्वाज का तन, मन, घन सब आर्यसमाज के लिए समर्पित है। वैदिः घर्म तथा समाजसेवा की उन्हें सच्ची लगन है।



श्री रामलालजी बहल

३ जनवरी, सन् १८६६ को मियानी, जिला शाहपुरा (पाकिस्तान) में जन्म । २१ वर्ष की श्रायु में वह नैरोवी (केनिया, पूर्वी श्रफीका) चले गये, श्रौर केनिया-युगाण्डा रेलवे में सिंवस कर ली । श्री वहल को प्रारम्भ से ही वैदिक धर्म में ग्रगाध श्रद्धा थी, श्रौर वह देवों तथा धर्म ग्रन्थों का ग्रध्ययन करते रहते थे। ग्रपने घर पर उन्होंने एक पुस्तकालय स्थापित किया हुग्रा था, जिसमें वेद, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र, स्मृतिग्रन्थ तथा ग्रार्थसमाज के साहित्य का उत्तम संग्रह था। ग्रन्य धर्मों के ग्रन्थ भी इस पुस्तकालय में थे। श्री वहल प्रतिदिन धार्मिक पुस्तकों का नियम-पूर्वक स्वाध्याय किया करते थे, ग्रौर उनका जीवन शान्त, सात्विक, धार्मिक ग्रौर सुखी था। नैरोबी ग्रार्थसमाज के साथ उनका निकट सम्पर्क था, ग्रौर वैदिक धर्म के प्रचार तथा ग्रार्थसमाज की सेवा के लिए उनका सिक्रय सहयोग सदा प्राप्त रहता था। पर उन्होंने समाज में कोई पद प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं की, ग्रौर पूर्णतया नि:स्वार्थ भाव से कार्य करते रहे। श्री वहल के तीन पुत्र ग्रौर तीन पुत्रियाँ हैं। तीनों पुत्र डाक्टर हैं। दो ग्रमेरिका में ग्रौर एक लण्डन में। दो पुत्रियाँ केनिया में हैं, ग्रौर एक नार्वे में है, सब सुखी व सम्पन्न जीवन विता रहे हैं।

सन् १६६२ में श्री वहल का देहावसान हो गया था। उनकी घर्मपत्नी श्रीमती विद्यावती वहल ग्रपने पतिदेव के चरणिचह्नों पर चलती हुई वैदिक घर्म के प्रचार तथा ग्रायं-समाज की सेवा में संलग्न रहती हैं, ग्रीर ग्रायं स्त्रीसमाज, नैरोबी के संचालन में उनका महत्त्व-पूर्ण कर्तृत्व है। ग्रपने पतिदेव की पुण्यस्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए श्रीमती विद्यावती वहल ने 'ग्रायंसमाज का इतिहास' के लिए ५००० रुपये प्रदान किये हैं, ग्रीर ग्रायं स्वध्याय केन्द्र का संरक्षक-सदस्य बनना स्वीकार किया है।



श्री जयदेवराज जी मल्होता

श्री जयदेवराज जी मल्होत्रा का जन्म ११ ग्रक्तूवर, १६२६ को भेरा (पाकिस्तान)
में हुग्रा था। उनके पिता श्री बालकराम मल्होत्रा भेरा के सम्पन्न व प्रतिष्ठित नागरिक थे, और
पश्चिमी पंजाब के उस क्षेत्र में उन्हें ग्रत्यन्त ग्रादर को दृष्टि से देखा जाता था। गुजरावाला श्रीर
लाहौर में शिक्षा प्राप्त कर श्री राज मल्होत्रा ने नार्दर्न रेलवे में सर्विस कर ली। सन् १६५६
में श्री बालकराम मल्होत्रा का देहावसान हो जाने पर वह लण्डन चले गये, और वहाँ रहकर
उन्होंने मैंकेनिकल इन्जीनियरिंग का ग्रध्ययन किया। पर वहाँ कोई सर्विस न कर उन्होंने ग्रायातनिर्यात (इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट) का कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने शीघ्र ही बहुत
उन्ति कर ली। लण्डन के खाद्य पदार्थों के भारतीय व्यापारियों में उन्हें इस समय मूर्घन्य स्थान
प्राप्त है, जो उनके परिश्रम, मधुर स्वभाव तथा सद्व्यवहार का परिणाम है। व्यापार में रत रहते
हुए भी मल्होत्राजी को साहित्य, लितत कला और सांस्कृतिक कार्यों में ग्रत्यिक घिन है। वह
सुकवि तथा सुलेखक भी हैं, और साहित्यिकों तथा कियों का सम्मान करने में सदा तत्पर रहते
हैं। सार्वजनिक जीवन में वह सिक्तय रूप से भाग लेते हैं, और इण्डिया इण्टरनेशनल क्लब,
लण्डन के ग्रध्यक्ष हैं। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी विशेषता है, जिसके कारण वह सबको ग्रपना
बना लेते हैं, और उनके सम्पर्क में ग्राकर सब प्रसन्तता ग्रनुभव करने लगते हैं।



श्री पूरनचन्दजी ग्रायं

श्रावण सुदी तृतीया, सम्वत् १६७८ (सन् १६२१) को ग्रागरा में जन्म। पिता श्री घनीरामजी ग्रागरा के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी। दाल मिल एवं रोलिंग मिल द्वारा श्री पूरनचन्द ने ग्रायिक एवं ग्रौद्योगिक क्षेत्रों में बहुत उन्तित की। उनके सदाचरण तथा सद्व्यवहार के कारण ग्रागरा के व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्रों में उन्हें ग्रत्यन्त सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है। श्री पूरनचन्द ग्रत्यन्त मृदुभाषी, परिश्रमी, घार्मिक तथा सादगीप्रिय ग्रायं सज्जन हैं। उनके परिवार के ग्रन्य व्यक्ति भी उन्हों के समान घार्मिक प्रकृति के हैं। वैदिक धर्म में श्री पूरनचन्द की ग्रगाध ग्रास्था है, ग्रौर ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में वह निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित ग्रायंसमाज, ग्रागरा (हींग की मण्डी) के वह प्रधान हैं, ग्रौर 'ग्रायं परिवार' नामक ग्रायों के पारिवारिक संगठन के कोषाध्यक्ष हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के महत्त्व व उपयोगिता को वह स्वीकार करते हैं, ग्रौर इसीलिए ग्रपने क्षेत्र के गुरुकुलों की व्यवस्था तथा संचालन में वह सिक्रय रूप से भागलेते रहे हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन की कार्यकारिणी सभा के वह सदस्य रहे हैं, ग्रौर इस समय गुरुकुल गंगीरी (जिला ग्रलीगढ़) के मन्त्री हैं। ग्रायं उपप्रतिनिधि सभा, ग्रागरा के भी वह उच्च पदाविकारी हैं। ग्रायंसमाज से उनका वास्तिवक हित है, ग्रौर उनका तन, मन, घन सव वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए समित्त है।



डा० सुखदेवजी भारद्वाज

श्रीमती सत्यवतीजी भारद्वाज

डा० सुखदेव जी भारद्वाज का जन्म ३० मई, सन् १६०७ को नैरोवी (केनिया) में हुआ था। वह स्वर्गीय पण्डित वैशाखीरामजी के तृतीय पुत्र हैं। उनकी शिक्षा लुघियाना के आर्य हाईस्कूल में हुई, और वाद में उन्होंने इन्दौर मैंडिकल स्कूल से चिकित्साविज्ञान में डिग्री प्राप्त की। सन् १६२६ में श्रीमती सत्यवती (सुपुत्री डा० जीवाराम) के साथ उनका विवाह हुआ, और वह केनिया वापस चले गये। केनिया की मेडिमल सर्विस में वह ४० वर्ष के लगभग रहे, और सन् १६६६ में सरकारी सेवा से निवृत्त हुए। सन् १६७२ में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। मरने से पूर्व उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी, कि डा० भारद्वाज अपना भेष जीवन धर्म और समाज की सेवा में लगाएँ और इसके लिए कोई पारिश्रमिक न लें। सरकारी सर्विस में रहते हुए भी डा० भारद्वाज आर्यसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहते थे, पर बाद में तो उन्होंने अपना तन, मन, घन—सव समाज की सेवा में अपित कर दिया। अपना सब समय वह केनिया में आर्यसमाज के संगठन एवं प्रचार में लगाने लगे। सन् १६७२ में वह नैरोवी आर्यसमाज के प्रधान चुने गये। यह आर्यसमाज जो आज अत्यन्त व्यवस्थित व समृद्ध रूप में है, उसका बहुत कुछ श्रेय डा० भारद्वाज की लगन और निष्काम भाव से सेवा को ही प्राप्त है। उन्हीं द्वारा नैरोवी में धर्मार्थ औषधालय की स्थापना की गयी, जिसमें रंग, वर्ण, जाति, मत आदि का कोई भी भेद किये विना मनुष्यमात्र की चिकित्सा की जाती है।

ग्रंपने पतिदेव के समान श्रीमती सत्यवती जी भारद्वाज भी घर्मपरायण महिला थीं, ग्रीर समाज तथा घर्म की सेवा में डा॰ भारद्वाज का हाथ बटाया करती थीं। भारत की संस्कृति तथा प्राचीन परम्पराग्रों पर उनकी ग्रगाघ ग्रास्था थी। ग्रपनी सन्तान की उच्च शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसी का यह परिणाम है, कि उनके दोनों पुत्र तथा तीनों पुत्रियाँ समाज में ग्रत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर विविध देशों में बसे हुए हैं।



श्रीमती कोतिदेवीजी भारद्वाज

श्री पण्डित ब्रह्मदेव जी भारद्वाज

श्री ब्रह्मदेव जी भारद्वाज का जन्म २४ फरवरी, १६०५ को नैरोबी (केनिया)में हुआ था। उनके पिता पण्डित बैशाखीरामजी सन् १८६८ में भारत से केनिया गये थे, श्रौर सन् १६२८ तक वह वहाँ सरकार तथा रेलवे विभाग की सेवा में कार्यरत रहे। १६१४-१८ के विश्वयुद्ध में केनिया में श्रार्थसमाज को सरकार द्वारा विद्रोही संस्था घोधित कर दिया गया था। उस समय नैरोबी का श्रार्थसमाज मन्दिर निर्माणाधीन था। श्री वैशाखीरामजी ने इस वात की परवाह नहीं की, कि ग्रार्थसमाज को राजद्रोही घोषित कर दिया गया है। वह श्रार्थसमाज मन्दिर का निर्माण कराते रहे, ग्रौर युद्ध के दिनों में ही उसे पूरा भी करा दिया। नि:सन्देह यह उनकी निर्भीकता, साहस तथा घमंत्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

श्री वैसाखीरामजी की सभी सन्तानों ने अपने पिता के जीवन व विचारों से प्रभावित होकर अपनी सेवाएँ आर्यसमाज को प्रदान की हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री ब्रह्मदेव भारद्वाज किशोर आयु से ही आर्य वीर दल तथा हिन्दू संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं रहे। लुधियाना तथा नैरोवी में आर्यसमाज को शक्तिशाली बनाने तथा उन्तत करने में उनका कर्तृत्व अनुकरणीय है। शुद्धि तथा हिन्दू कन्याओं के संरक्षण के लिए भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कीर्तिदेवीजी धर्म तथा समाज की सेवा के अपने पित के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। श्री ब्रह्मदेव तथा श्रीमती कीर्तिदेवीजी के सुपुत्र पण्डित सत्यभूषण तथा पण्डित ब्रजभूषण अपने परिवार की परम्परा का अनुसरण करते हुए आर्यसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। वस्तुतः, श्री ब्रह्मदेवजी के सम्पूर्ण परिवार ने ही अपने को आर्यसमाज के लिए अपित किया हुआ है। श्री सत्यभूषणजी चिरकाल से नैरोवी आर्यसमाज के उच्च पदाधिकारी के रूप में वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार में तत्पर हैं, और अनेक वर्षों तक उसके प्रधान रहे हैं।



श्रीमती सुशीलादेवी

२६ सितम्बर, सन् १९१० के दिन हलदौर (जिला विजनौर, उत्तरप्रदेश) में जन्म । पिता श्री भवानीप्रसादजी संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, पशियन तथा ग्रंग्रेजी के विद्वान् थे, ग्रीर ग्राय-समाज के प्रतिब्ठित नेता थे। श्रार्यसमाज में पर्वों को कैसे मनाया जाए, इस विषय पर सार्वदेशिक ग्रार्यं प्रतिनिधिसभा द्वारा उन्हीं से 'ग्रार्यं पर्वपद्धति' नामक पुस्तक लिखवाई गयी थी। सुशीलाजी ने बर पर रहकर संस्कृत और हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त की, ग्रीर १८ वर्ष की ग्रायु में काशी तथा पंजाव यूनिवर्सिटी से 'शास्त्री' परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रंग्रेजी की शिक्षा उन्होंने फोरमन किश्चियन कॉलिज, लाहौर में पढ़कर ग्रहण की। सन् १९३० में डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार के साथ उनका विवाह हुआ, और अपने पति के साहित्यिक कार्यों में वह निरन्तर सहयोग देती रहीं। सन् १६३६ में वह पेरिस गर्यी, ग्रौर वहाँ रहकर फ्रेञ्च भाषा तथा साहित्य का ग्रध्ययन किया। ग्रान्द्र जीद के एक प्रसिद्ध उपन्यास का उन्होंने मूल फ्रेञ्च से हिन्दी में 'संकरा द्वार' नाम के अनु-वाद किया, जिस पर भारत सरकार द्वारा उन्हें एक हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। सुशीलाजी की सार्वजनिक जीवन में रुचि है। मसूरी नगरपालिका की वह सदस्य रह चुकी हैं, भीर सन् १६६३ में वह विश्व महिला सम्मेलन, मास्को (रूस) में भारत के शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुई थीं। वह तीन बार यूरोप की यात्रा कर चुकी हैं। भारत के घार्मिक ग्रौर सांस्कृतिक ग्रादशों, नैतिक मूल्यों तथा सदाचरण के नियमों में सुशीलाजी को पूर्ण विश्वास है, ग्रौर वह उनके ग्रनुसार ग्रपना जीवन विताने के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है।



श्री लालमनजी ग्रार्य

श्री लालमन जी का जन्म सन् १६११ में एक प्रतिब्ठित ग्रग्रवाल परिवार में हुग्रा था। युवावस्था में ही उन्हें ग्रार्थसमाज के सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा, ग्रौर वैदिक घर्म के प्रति उनकी ग्रास्था में निरन्तर वृद्धि होती गयी। उन्होंने ग्रपने घर से सामाजिक सुघारों का प्रारम्भ किया, और मृतक भोज, श्राद्ध, छुत्राछ्त, परदा प्रथा, दहेज ग्रौर वाल-विवाह ग्रादि कुप्रयास्रों के वह कट्टर विरोधी हो गये। जो कोई भी उनके सम्पर्क में स्राया, उनसे प्रभावित होकर आर्यसमाज की घारा में सम्मिलित होता गया। उनका जीवन आर्य मन्तव्यों के पूर्णतया अनुरूप था। वह स्वयं प्रतिदिन सन्ध्या-हवन किया करते थे, और उनकी प्रेरणा से अनेक परिवारों में दैनिक व साप्ताहिक यज्ञ की परिपाटी शुरू हो गयी थी। वह सरल भाषा में कविताएँ लिख कर उन द्वारा दूसरों को कुप्रथाओं व अन्धविश्वासों से सचेत करते रहते थे। ६१ वर्ष की श्रायु में उन्होंने वानप्रस्थ श्राश्रम में प्रवेश कर लिया था। युवावस्था से मृत्युपर्यन्त वह श्रार्यसमाज तथा देश की विविध संस्थाओं को रचनात्मक व आर्थिक सहयोग देते रहे। वह दयानन्द ब्राह्म महा-विद्यालय, हिसार; गुरुविरजानन्द वैदिक साघना ग्राश्रम, मथुरा; वाल सेवासदन, भिवानी; वैश्य विघवा हितकारिणी सभा; ग्रायंसमाज बड़ा बाज। र ट्रस्ट कलकत्ता; ग्रायं प्रादेशिक उपप्रतिनिधि सभा, हरयाणा ब्रादि संस्थाओं के माध्यम से धर्म तथा समाज की सेवा में संलग्न रहे। श्रपने जन्म-स्थान शेरड़ा में उनके निर्देशन से बने स्कूल, ग्रीषघालय, कूप, सरोवर ग्रीर विश्वामालय ग्रादि उनकी दानशीलता के परिचायक हैं। उनका परिवार अत्यन्त समृद्ध है, और उनके सुपुत्र भी उनके म्रादर्श के म्रनुसार घर्म तथा समाज की सेवा में तत्पर हैं।



श्री संजीव वर्मा

श्री वीरेन्द्र कुमार जी वर्मा श्रीर श्रीमती शकुन्तला जी वर्मा का यह सुपुत्र वचपन से ही वहुत कुशाग्र बुद्धि था। एक बार जो बात पढ़ लेता या सुन लेता, वह उसे कभी भूलता न था। छोटी श्राग्र में ही वह वोलना सीख गया था श्रीर ज्ञान की ऐसी वातें करता था कि सुननेवाले श्राश्चर्यंचिकत रह जाते थे। प्रथम से दसवीं कक्षा तक की परीक्षाश्रों में वह सदा ६५ प्रतिश्रत से ग्रिविक ग्रंक प्राप्त करता रहा। उसकी शिक्षा बड़ौदा श्रीर नैरोवी (केनिया) में हुई थी, श्रीर दोनों ही जगह उसने ग्रपने शिक्षकों से भरपूर प्यार श्रीर प्रशंसा पाई थी। खेलकूद में भी वह सबसे श्रागे था। वह संगीत में भी प्रवीण था। फेंट्य भाषा भी उसने सीख ली थी। उसे संस्कृत के भी वहुत से श्लोक याद थे। पढ़ाई, खेलकूद, संगीत श्रादि में उसने कितने ही पुरस्कार प्राप्त किये थे। वस्तुतः, वह एक संस्कारी बालक था। तेजस्वी श्रीर प्रतिभाषाली बच्चे सम्भवतः प्रभु को भी प्यारे होते हैं। इसीलिए चौदह वर्ष की छोटी-सी श्राग्र में ही प्रभु ने इस होनहार बालक को श्रपनी गोद में ले लिया। १८ फरवरी, सन् १६६१ को संजीव का जन्म हुग्रा, श्रीर ६ सितम्बर, १६७५ को वह ग्रपने माता-पिता को रोता-विलखता छोड़कर परम-पिता की शरण में चला गया। सर्वशिक्तमान् परमात्मा उसकी पवित्र श्रात्मा को सद्गति तथा श्रमर शान्ति प्रदान करें।

श्री वीरेन्द्रकुमार जी वर्मा इन्जीनियर हैं, श्रीर केनिया में सेवारत हैं। श्रीमती शकुन्तला वर्मा आर्य कन्या महाविद्यालय वड़ौदा की स्नातिका हैं। पित-पत्नी दोनों वैदिक धर्म के सच्चे अनुयायी श्रीर आर्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। श्रपने दिवंगत पुत्र की पुण्य स्मृति को चिरस्थायी बनाने के प्रयोजन से उन्होंने 'आर्यसमाज का इतिहास' के लिए पाँच हजार रुपये का सात्विक दान प्रदान किया।

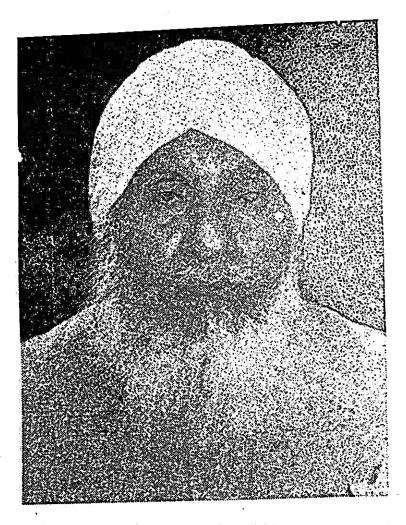

### श्री सरदार इन्दर्शितहजी गिल

श्री सरदार इन्दरसिंह जी गिल का जन्म ६ मई, १६०१ को लुधियाना जिले के जंडियाली ग्राम में हुया था। उनकी शिक्षा लुधियाना के ग्रार्य स्कूल में हुई । सन् १६२२ में वह केनिया चले गये। वहाँ उन्होंने चार साल रेलवे की सर्विस की। फिर उनकी वदली युगाण्डा में हो गयी, भ्रौर सन् १९३६ तक वह न्सिन्जी के स्टेशन मास्टर रहे। इसके पश्चात् उन्होने रेलवे की सर्विस छोड़कर अपना कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने युगाण्डा ग्रीर तेजानिया में ग्रारा मशीन ग्रीर जिनिंग मिल के उद्योग स्थापित किये, जिनमें उन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। व्यवसाय भ्रौर उद्योग के क्षेत्रों में वह उन्नति भ्रौर समृद्धि के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होते गये, और सन् १९५९ में जिन्जा (युगाण्डा) और सन् १९६३ में टाँगा (तंजानिया) में उन्होंने प्लाईवुड की फैक्टरियाँ भी काय में कर दीं। पूर्वी ग्रफीका में इस उद्योग की पहल उन्हीं द्वारा की गयीं। साथ ही, गन्ने ग्रीर चाय की खेती के लिए उन्होंने बड़े-वड़े फार्म भी कायम किये। श्री ईदी ग्रमीन की नीति के कारण ग्रन्य भारतीयों के समान जब वह युगाण्डा से चले ग्राये, तो वहाँ जो सम्पत्ति वह छोड़ ग्राये थे, उसका मूल्य सात करोड़ रुपये के लगभग था। सरदार इन्दरसिंह गिल अत्यन्त मृदु स्वभाव के सज्जन हैं। वह परम घामिक हैं, और आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों तथा अन्य समारो हों में सम्मिलित होते रहते हैं। सार्वजनिक कार्यों में उनकी रुचि है। जिन्जा के इण्डियन एशोसिये शन के वह दो साल अध्यक्ष रहे थे, ग्रौर वहाँ के हिन्दू मन्दिर के प्रघान पद को उन्होंने पाँच साल सुशोभित किया था। जिन्जा में उन्होंने ग्रपने खर्च से एक नसंरी स्कूल भी स्थापित किया था, जिसमें ३०० बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। नैरोवी के ग्रार्यंसमाज नेसरी स्कूल को भी उन्होंने उद रितापूर्वंक दान दिया था, श्रीर ग्रार्थसमाज के भ्रन्य कार्यकलाप के लिए भी वह सदा ग्रार्थिक सहायता करते रहते हैं। साहनेवाल (पंजाव) में उन्होंने ग्राँखों के एक हाँस्पिटल की भी स्था पना की है, ग्रौर युगाण्डा के तीन विद्यार्थियों को ग्रपने खर्च से भारत में उच्च शिक्षा भी दिलायी है।



# श्री पण्डित लब्भूरामजी शर्मा

श्री शर्माका जन्म पंजाब के एक घनी व सम्भ्रान्त परिवार में हुग्रा था। सन् १६२२ में वह केनिया गये, ग्रौर कुछ समय ग्रपना स्वतन्त्र व्यवसाय करने के बाद उन्होंने रेलवे की सीवस स्वीकारकर ली। सन् १६५४ में वह केनिया रेलवे के कर्माशयल ग्राफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए, ग्रौर भारत वापस लौटकर चंडीगढ़ में वस गये। जब तक वह केनिया में रहे, आर्यसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। नकुरू ग्रौर किसुमु में ग्रार्यसमाजों की स्थापना में उनका कर्तृत्व विशेष महत्त्व का था। चंडीगढ़ में भी श्री शर्माजी ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। चंडीगढ़ की डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थायों तथा सेक्टर ७ ग्रीर सेक्टर २२ के ग्रार्यसमाजों की स्थापना में उनका योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। सन् १६७२ में उनका निघन हुग्रा।

# श्रीमती सुशीला देवीजी शर्मा

पण्डित ल अपूरान शर्मा की पत्नी श्रीमती सुशीलादेवी सच्चे ग्रथों में ग्रयने पति की सह-र्घामणी थीं। उनके पिता श्री पण्डित घनीराम शास्त्री संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने ग्रपनी पुत्री को को उच्च शिक्षा दीयी। सुशीलाजी सन् १९२४ में केनिया गयीं, ग्रौर वहाँ जाकर उन्होंने किसुमु में ग्रार्थ गर्ल्स स्कूल की स्थापना की । यह किसुमुका प्रथम आर्य शिक्षणालय था, ग्रौर सुशीलाजी स्वयं इसमें ग्रवैतनिक रूप से ग्रध्यापन का कार्य किया करती थीं। किसुमु, नकुरू ग्रीर नैरोबी में ग्रार्य स्त्री-समाजों की स्थापना तथा संचालन में उनका योगदान ग्रत्यन्त महत्त्व का था, ग्रौर चंडीगढ़ ग्राकर भी वह ग्रायंसमाज के प्रचार-प्रसार तथा स्त्रीशिक्षा के कार्यों में निरन्तर उत्साहपूर्वक भाग लेती रहीं। सन् १६८० में नैरोबी में उनका देहावसान हुआ।

श्री पण्डित लब्भूरामजी शर्मा के दो सुरुत हैं—पण्डित ब्रह्मदत्त शर्मा श्रीर पण्डित देवदत्त शर्मा। ये दोनों ही महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में ग्रगांच ग्रास्था रखते हैं, श्रीर ग्रायंसमाज के कार्यंकलाप में उत्साहपूर्वंक भाग लेते हैं। पण्डित देवदत्त शर्मा सन् १६८१ ग्रीर सन् १६८२ में नैरोवी ग्रायंसमाज के मन्त्री रहे हैं। उनका पुत्र संयुक्त राज्य श्रमेरिका में सन् १६८२ में नैरोवी ग्रायंसमाज के मन्त्री रहे हैं। उनका पुत्र संयुक्त राज्य श्रमेरिका में मेडिकल ग्राफिसर है, श्रीर वह उसके माध्यम से उस देश के विविध नगरों में ग्रायंसमाजों के स्थापना कर वहाँ ग्रायं प्रतिनिधि सभा के संगठन का प्रयत्न करने में लगे हुए हैं।



श्री महेन्द्रकुमारजी भल्ला

श्री महेन्द्रकुमार जी भल्ला का जन्म ६ मार्च, सन् १९३१ को जालन्वर में हुग्रा था। उनके पिता डा० हुकुमचन्द भल्ला जालन्वर के प्रसिद्ध ग्रार्यसमाजी थे। वह किल्ला ग्रार्यसमाज के ग्रनेक वर्षों तक प्रधान रहे थे, श्रौर डी० ए० वी० शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना तथा विस्तार में उनका प्रमुख कर्तृ त्व था। नकोदर के डी० ए० वी० कॉलिज के तो वह संस्थापक ही थे। महात्मा हंसराजजी के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। श्री महेन्द्र कुमार भल्ला की शिक्षा जालन्वर के साईंदास एंग्लो-संस्कृत हाईस्कूल ग्रौर डी० ए० वी० कॉलिज में हुई। सन् १९५२ में श्रीमती शकुन्तला भल्ला से उनका विवाह हुग्रा, ग्रौर उसी वर्ष वह केनिया चले गये। केनिया जाकर उन्होंने वहाँ शिक्षा को ग्रपना कार्यक्षेत्र वनाया, ग्रौर नैरोबी में केनियन कॉलिज तथा किताल में किताल हाईस्कूल की स्थापना की। साथ ही, उन्होंने ग्रोषधियों के निर्माण का उद्योग भी शुरू किया। ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में श्री भल्ला का योगदान सराहनीय है। वह चिरकाल तक नैरोबी ग्रार्यसमाज की ग्रन्तरंग सभा के सदस्य तथा मन्त्री रहे हैं, ग्रौर सन् १९६३ में उसके प्रधान चुने गये। नैरोबी में ग्रार्यसमाज की जो ग्रनेक शिक्षण-संस्थाएँ हैं, भल्लाजी का उनकी व्यवस्था व संचालन में प्रमुख हाथ है। वह ग्रनेक स्कूलों के मन्त्री व प्रवन्धकर्ता के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। वह ग्रत्यन्त कर्मठ ग्रौर मिलनसार ग्रार्य सज्जन हैं। लण्डन भी उनका कार्यक्षेत्र है, ग्रौर वहाँ के ग्रार्यसमाज के भी वह संरक्षक-सदस्य हैं।



श्री जयदेवजी शर्मा भारद्वाज

श्रीमती सोमवतीजी भारद्वाज

श्री जयदेव जी शर्मा भारद्वाज का जन्म १६ मार्च, सन् १६०६ को नैरोवी में हुग्रा था। उनके पिता श्री वैशाखीरामजी सन् १८६४ में केनिया गये थे। वह वहाँ की रेलवे में पदायिकारी थे, श्रीर रेलवे की सर्विस में रहते हुए उत्ताहपूर्वक द्वार्यसमाज के प्रचार-प्रसार में तत्पर रहा करते थे। नैरोवी में आर्यसमाज की स्थापना में उनका प्रमुख कर्तृत्व था। वह अनेक वर्षों तक वहाँ के आर्यसमाज के कोषा थक्ष, मन्त्री ग्रीर प्रधान रहे। सन् १६२१ में रेलवे की सेवा से निवृत्त होकर वह लुधियाना आ गये, श्रीर वहाँ आर्यसमाज के कार्यकलाप में हाथ वटाने लगे। वैदिक धर्म तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में उनकी अगाध आस्था है, और उनका जीवन सदाचारमय तथा वैदिक धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप है।

श्री जयदेव शर्मा अपने योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं। सन् १६२४ में वह भी केनिया गये, और सन् १६५२ तक केनिया-युगाण्डा रेलवे की सिवस में रहे। उसके वाद उन्होंने जे० डी० शर्मा एण्ड सन्स नाम से अपना निजी कारोवार शुरू किया और होजरी की फैक्टरी स्थापित की। अपने पिता के समान जयदेवजी भी धार्मिक वृत्ति के निष्ठावान् सज्जन हैं, और आयंसमाज के कार्यों में उत्साह तथा लगन के साथ संलग्न रहते हैं। पूर्वी अफीका की आयं प्रतिनिधि सभा के वह वर्षों तक पदाधिकारी रहे हैं। व्यायाम तथा स्पोर्स में उनकी अत्यधिक रुचि है। आर्थ युवकों की शारीरिक उन्नित के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

जयदेवजी की पत्नी श्रीमती सोमवतीजी भारद्वाज का नैरोबी की स्त्री-श्रायंसमाज की उन्नित में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी सन्तान उच्च शिक्षित हैं। यह सारा परिवार समृद्ध, प्रतिष्ठित श्रीर सुसंस्कृत है।



पण्डित लालचन्द जवाहरलालजी शर्मा

श्रीमती शान्तिदेवीजी शर्था

पण्डित लालचन्दजी पूर्वी ग्रफीका में ग्रार्यसमाज के एक प्रमुख उन्नायक थे। उनका जन्म सन् १८६५ में गोदपुर (जिला होशियारपुर) के एक पुञ्ज कृषक परिवार में हुआ था। सन् १९१३ में वह केनिया चले गये ग्रौर वहाँ ठेकेदारी का काम प्रारम्भ किया। उस समय केनिया में बसे हुए भारतीयों द्वारा यह ग्रान्दोलन किया जा रहा था, कि उन्हें भी वहाँ ग्रंग्रेजों के समान ग्रधिकार प्राप्त हों । सन् १९१४ में विश्व महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर केनिया में वसे हुए ग्रंग्रेजों को यह भ्रवसर प्राप्त हो गया कि वे केनिया के भारतीयों के विषय में यह कहने लगें, कि उनमें भी गदर की प्रवृत्ति शुरू हो गयी है। परिणाम यह हुग्रा, कि वहुत-से भारतीय गिरफ्तार कर लिये गये। शर्माजी भी उनमें थे। राजद्रोह के आरोप में शर्माजी को मौत की सजा दी गयी, जो वाद में दस साल के कठोर कारावास में वदल दी गयी। महायुद्ध की समाप्ति पर एक न्यायिक जाँच कमीशन ने शर्माजी को निर्दोष घोषित करते हुए कारावास से मुक्त कर दिया। अब उन्होंने अपना स्वतन्त्र कारोवार शुरू किया, जिसमें उन्होंने वहुत उन्नति की। पर व्यवसाय-व्यापार में संलग्न रहते हुए भी वह ग्रार्यंसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। नैरोवी के ग्रार्थ गर्ल्स सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना व उत्कर्ष में उनका प्रमुख कर्तृत्व था। पण्डित लालचन्द शर्मा का विवाह केनिया के प्रसिद्ध श्रार्थसमाजी नेता पण्डित वैशाखीराम जी की सुपुत्री श्रीमती शान्तिदेवीजी के साथ हुआ था। शान्तिदेवीजी अपने पति तथा भाइयों के समान घर्म तथा समाज की सेवा में सदा तत्पर रहती है, ग्रीर नैरोवी की स्त्री-ग्रार्थसमाज के संचालन में उनका कर्तृत्व सराहनीय है। वह एक ग्रादर्श ग्रार्थ महिला हैं, ग्रौर सभी हिन्दू परिवारों के सुख-दु:ख में सहृदयता से सहायक होना उनका स्वभाव है।



लाला राधाकृष्णजी लम्ब

लाला राघाकृष्णजी लम्ब का जन्म सन् १८८६ में पिटयाला (पंजाब) में हुग्रा था। जनके पिता लाला माघोराम लम्ब पिटयाला रियासत के खजानची थे। राघाकृष्णजी की शिक्षा पिटयाला ग्रौर लाहौर में हुई। ग्रायंसमाज ग्रौर कांग्रेस के कार्यंकलाप में वह सिक्रय रूप से भाग लिया करते थे। इसीलिए सन् १६१६ में उन्हें पिटयाला के रेजिडेण्ट ने जेल में डाल दिया था। ग्रपने पिताजी के प्रभाव से जब वह जेल से मुक्त हुए, तो खन्ना (पंजाब) चले गये ग्रौर वहाँ ए० एस० हाईस्कूल में ग्रध्यापन का कार्य करने लगे। शीघ्र ही उन्होंने खन्ना के ग्रायंसमाज के कार्य को सँगाल लिया, ग्रौर उसके कोषाध्यक्ष, मन्त्री तथा प्रधान के पदों पर रहकर समाज की सेवा में ततार रहे। खन्ना की पहली सार्वजिनक लायनेरी (डा० नौराताराम लायनेरी) उन्होंने ही ग्रायंसमाज की ग्रोर से स्थापित की शी। सन् १६४६ में उन्होंने ग्रायं पुत्री पाठशाला की स्थापना की, जो ग्रब हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थिति प्राप्त कर चुकी है। खन्ना ग्रौर उसके चारों ग्रोर के ग्रामों में उन्होंने घर-घर जाकर हवन-यज्ञ कराये, बीसियों मुसलमानों की शुद्धि की ग्रौर वैदिक रीति से उनके विवाह कराये। सन् १६७१ में उनका निधन हुग्रा।

श्री राघाक्रुष्णजी के सुपुत्र श्री प्रकाश वर्मा ने अपने दिवंगत पिता की पुण्य स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए 'ग्रायंसमाज का इतिहास' के लिए ५००० रुपये की घनराशि प्रदान की, और ग्रायं स्वाध्याय केन्द्र का संरक्षक सदस्य बनना स्वीकार किया।



डा० हरिप्रकाशजी ग्रायुर्वेदालंकार

कमालिया (पाकिस्तान) के एक प्रतिष्ठित ग्रायं परिवार में जन्म। पिता श्री लक्ष्मण-दासजी की वैदिक धर्म में प्रगाढ़ ग्रास्था थी, ग्रीर ग्रायंसमाज के वह उत्साही तथा कर्मठ कार्य-कर्ता थे। उन्होंने ग्रपने सभी पुत्रों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा, ग्रीर सभी ने ग्रायंसमाज के क्षेत्र में सम्मानास्पद स्थान प्राप्त किया। श्री हरित्रकाश गुरुकुल में नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सन् १६३७ में स्नातक हुए ग्रीर उन्होंने 'ग्रायुर्वेदालंकार' की उपाधि प्राप्त की। चिकित्सा में उनकी ग्रोग्यता को दृष्टि में रखकर १६३६ में उन्हें गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ का चिकित्सक नियत किया गया, ग्रीर १६४० में गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी का सहायक व्यवसायाध्यक्ष। सन् १६४४ में ग्रम्बाला छावनी को उन्होंने ग्रपना कार्यक्षेत्र बनाया, ग्रीर उस क्षेत्र के लिए गुरुकुल फार्मेसी की चीफ एजेन्सी लेकर उन्होंने स्वतन्त्र रूप से व्यवसाय प्रारम्भ किया। वाद में (सन् १६७२ में) वह गुरुकुल फार्मेसी के व्यवसायाध्यक्ष नियत हुए, जिस पद पर वह ग्रव तक कार्यरत हैं।

डा० हरिप्रकाशजी की सार्वजिनक जीवन के प्रति विद्यार्थी अवस्था से ही रुचि रही है। स्नातक होने से पूर्व ही सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने जेलयात्रा की थी, और रुड़को क्षेत्र के राजनीतिक जीवन में सम्मानास्पद स्थिति प्राप्त कर ली थी। वर्षों तक वह आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के मन्त्री रहे, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की सीनेट, विश्वासभा, शिक्षा-पटल, चयन सिमित तथा व्यवसाय पटल आदि के सदस्य। भारत का विभाजन होने पर उन्होंने मरणार्थियों की लगन से सेवा की, और शरणार्थी सेवा शिविर, रुड़की के वह संचालक रहे। अम्वाला की आर्य गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलिज आदि अनेक संस्थाओं के वह प्रबन्धक तथा सार्वदिशिक सभा के प्रतिष्ठित सदस्य हैं, और हरयाणा आर्य प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान रह चुके हैं। आर्यसमाज के सार्वजिनक क्षेत्र में उनका ऊँचा स्थान है।







श्री ग्ररण कोछड़

कुमारी एन्जेला कोछड़ की आयु केवल सोलह वर्ष की है, और उनके भाई अरुण कोछड़ की आयु उनसे एक वर्ष के लगभग कम है। पर ये दोनों वहन-भाई वैदिक धर्म के प्रचार तथा ग्रार्यसमाज के कार्यों में श्रभी से अनुपम उत्साह प्रदिशत कर रहे हैं। लण्डन में श्रार्यसमाज का कोई भी अधिवेशन हो, छोटा या बड़ा कोई भी सम्मेलन या समारोह हो, एन्जेला ग्रीर ग्रुक्ण का उसमें सिक्रय रूप से योगदान रहता है। उनके मघुर संगीत तथा गीतों को सुनकर श्रोता भक्तिरस में मग्न हो जाते हैं। अभिनय और नाटक के माध्यम से भी वे महर्षि दयानन्द सरस्वती के संदेश को जनता तक पहुँचाते हैं, श्रीर वैदिक धर्म पर व्याख्यान भी देते हैं। सार्वभौम श्रार्थ महासम्मेलन, लण्डन में देश-देशान्तर से आये हुए आर्य नर-नारी आर्यसमाज के प्रति उनकी लगन ग्रीर प्रतिभा को देखकर चमत्कृत रह गये थे। २४ नवम्बर, १६८० को लण्डन के हाउस ग्रॉफ कामन्स में ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों की जो भाषण प्रतियोगिता हुई थी, उसमें ग्ररुण ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था ग्रौर एन्जेला ने तृतीय। इन भाई-बहन में भारतीय ग्रौर पाश्चात्य संस्कृतियों का श्रपूर्व मिश्रण है, ग्रौर दोनों की ग्रच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। उनका जन्म एक दृढ़ आर्यंसमाजी परिवार में हुआ है। उनके पिता श्री एम० एल० कोछड़ तथा माता श्रीमती शकुन्त कोछड़ की यही ग्राकांक्षा है कि उनकी पुत्री ग्रीर पुत्र वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज की सेवा में अपना जीवन लगा दें। हमें विश्वास है, कि एन्जेला ग्रीर ग्ररुण उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर ग्रपना तथा ग्रपने माता-पिता का नाम उज्ज्वल करेंगे। भगवान् से प्रार्थना है कि ये भाई-वहन चिरायु हों, इनकी प्रतिभा का निरन्तर विकास होता रहे, ये सच्चे अथौं में आर्य बनें और इन द्वारा मनुष्यमात्र का हित-कल्याण सम्पादित हो।



श्रीमती सुदर्शनाजी कौशल

रर जनवरी, सन् १६२६ के दिन नैरोवी (केनिया, ईस्ट अफ्रीका) के एक सम्भ्रान्त आर्य परिवार में सुदर्शनाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता श्री वंसीलालजी सोफत और माता श्रीमती वेदवतीजी सोफत—दोनों की वैदिक धर्म में सुदृढ़ आस्था और आर्य समाज के प्रति सच्चा प्रेम था। नैरोबी के आर्य स्कूल में सुदर्शनाजी की शिक्षा हुई, और दिसम्बर, '१६४५ में डाक्टर वेदप्रकाश जी कौशल से भारत में उनका विवाह हुआ। डाक्टर कौशल का सम्बन्ध लुधियाना के एक प्रसिद्ध आर्य परिवार से है, जिसके अन्यतम सदस्य डाक्टर बख्तावर सिंहजी कौशल ने अपना सम्पूर्ण जीवन वैदिक धर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज की सेवा में व्यतीत किया था।

श्रीमती सुदर्शना कौशल ग्रीर उनके पति ग्रव दस साल से लण्डन में हैं। वहाँ वे दोनों ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, ग्रीर उनके सारे परिवार की यही ग्राकांक्षा है कि महर्षि के मिशन को पूरा करने में सहायक हो सकें। उनका जीवन सरल, सात्विक ग्रीर घार्मिक है।



डाक्टर (श्रीमती) शान्ताजी मल्होबा

सन् १६३६ में लाहौर में शान्ता जी का जन्म हुम्रा था। उनके पिता पण्डित भीमसेन विद्यालंकार ग्रविभाजितपंजाव के प्रतिष्ठित ग्रार्य नेता थे, जो वर्षों तक ग्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के महामन्त्री रहेथे। सन् १६५६ में पंजाव यूनिवसिटी से राजनीतिशास्त्र में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण कर शान्ता जी, उसी वर्ष श्रार्यं गर्ल्सं कॉलिज, ग्रम्वाला छावनी में प्राध्यापिका नियुक्त हुई ग्रीर सन् १९६१ में इसी कॉलिज की ग्राचार्या हो गयीं। गत तेईस वर्ष से उच्च शिक्षा की इस ग्रार्य संस्था का यह सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। १६६५ में राजकुमार मल्होत्रा, (हरयाणा में एक्जीक्यूटिव इंजीनीयर) से उनका विवाह हुआ। श्री मल्होत्रा घार्मिक प्रकृति और आर्य विचारों के सज्जन हैं। माता-पिता के धार्मिक संस्कार उनके सुपुत्र राजीव पर भी पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। सन् १९७८ में 'पोलि टिकल थाँट ग्रॉफ स्वामी दयानन्द' विषय पर डाँ० सत्यकेतु विद्यालंकार के निदेशन में शोघकार्य किया, भीर गुरुकुल कांगड़ी विश्व-विद्यालय से पी-एच०डी० की डिग्री प्राप्त की।



# श्री पण्डित सुखदेवजी शर्मा

श्री गुरु गोविन्दसिंहजी के जन्म दिवस के शुभ पर्व पर २५ जनवरी, १६२१ को ग्रमृतसर के सम्भ्रान्त ग्रार्थ व्यवसायी श्री शंकरदासजी शर्मा के घर सुखदेव जी का जन्म हुपा था। उनके वड़े भाई पण्डित सत्यदेव विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक ग्रीर वड़ी वहिन सत्यवती शर्मा कन्या गुरुकुल देहरादुन की स्नातिका हैं। सारा परिवार घामिक व सुदृढ़ ग्रायंसमाजी है। सुखदेवजी की शिक्षा डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज लाहौर में हुई थी। भारत के विभाजन के पश्चात् वह कलकत्ता में वस गये। वह एक सफल उद्योग-पति हैं, ग्रौर एक व्यावसायिक संस्थान के प्रधान हैं। गत ३२ वर्षों से वह कलकत्ता ग्रायें-समाज के कार्यों में सच्ची लगन तथा उत्साह के साथ सेवा में तत्पर हैं। वह उसके अन्तरंग सदस्य, उपमन्त्री, उपप्रचान, मन्त्री ग्रौर प्रवान भी रह चुके हैं। राउरकेला (उड़ीसा) के गुरुकुल वेदव्यास की प्रवन्य समिति के वह सदस्य हैं, ग्रीर ग्रनेक ग्रार्य शिक्षण-संस्थाओं के मन्त्री तथा सदस्य हैं। सन् १९६६ में वह सपत्नीक फ्रांस, इंग्लैण्ड, कनाडा, अमेरिका म्रादि विदेशों की यात्रा कर चुके हैं। म्राय-समाज के वह सच्चे सेवक हैं, और उनका स्वभाव ग्रत्यन्त मृदु है।

# श्रीमती सुनीतिदेवीजी शर्मा

श्रीमती सुनीतिदेवीजी का जन्म २८ जून, १६३१ को नयी दिल्ली में हुआ था। उनके पिता पण्डित शालिग्रामजी शर्मा हनुमान रोड (नयी दिल्ली) ग्रार्यसमाज के मन्त्री, पहाड़गंज ग्रौर जवाहरनगर के ग्रायंसमाजों के संस्थापक एवं सार्वदेशिक ग्रार्थ प्रतिनिधि सभा के **ग्राजीवन सदस्य थे। सुनीतिजी की शिक्षा** इन्द्रप्रस्थ कॉलिज, दिल्ली में हुई, जहाँ उन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी में विशेष योग्यता प्राप्त की। संगीत के प्रति उनकी वचपन से ही रुचि थी, ग्रौर वह ग्रार्यंसमाजों के उत्सवों में भजन-गायन भी किया करती थीं। सुनीतिजी उत्कृष्ट कोटि की कवियत्री तथा सुनेखिका भी हैं। उनकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हो चुका है, ग्रीर उनकी रचनाएँ विविध पत्र-पित्रकाम्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। वह यूरोप तथा अमेरिका का अमण कर चुकी हैं, श्रीर सार्वभीम आर्थ महासम्मेलन, नैरोबी में उन्हें संगीत सम्मेलन के लिए विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया था। संगीत, कविता तथा साहित्य के लिए वह अनेक पुरस्कारों द्वारा सम्मानित की जा चुकी हैं। कलकत्ता के भार्य जगत् में उनका स्थान भ्रत्यन्त प्रतिष्ठित है। वह भार्य स्त्री-समाज, मल्लिक वाजार (कलकत्ता) की संस्थापिका हैं, तथा कलकत्ता की स्त्री-ग्रार्यसमाजों की सर्वमान्य नेता है।





# श्री पूनमचन्दजी श्रायं श्रीर श्रीमती मेवादेवीजी श्रायी

श्री पूनमचन्द ग्रार्य का जन्म २१ जुलाई, सन् १६२१ को भिवानी (हरयाणा) के एक प्रतिष्ठित व सम्पन्न परिवार (भोरुका परिवार) में हुग्रा था। वचपन से ही उनके विचार पवित्र थे ग्रीर उनका पालन-पोषण घार्मिक व सदाचारमय वातावरण में हुआ था। इसी कारण छोटी आयु में ही वह आर्यसमाज के कार्यकलाप में सिक्रय रूप से भाग लेने लग गये थे। सन् १६३४ में अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़कर व्यापार के लिए वह भावनगर (काठियावाड़) चले गये, और सन् १६३७ में कलकत्ता आ गये। वहाँ उन्होंने वहुत राफलता प्राप्त की, और शीघ्र ही एक सम्पन्न व्यापारी बन गये। पर ग्रार्यसमाज के कार्य में वह पूर्ववत् उत्साह के साथ लगे रहे। वर्षों तक वह कलकत्ता आर्यसमाज के मन्त्री, उपप्रवान और प्रवान रहे। परोपकारिणी सभा के वह उपप्रधान हैं, और महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी महोत्सव की सफलता के लिए उन्होंने दिन-रात एक करके घोर परिश्रम किया। वह ग्रत्यन्त मृदुभाषी व कर्मर ग्रार्य सज्जन हैं, श्रीर श्रार्यसमाज के कार्यकलाप के लिए घन जुटाने में विशेष उत्साह प्रदर्शित करते हैं। उनके सत्प्रयत्न से कलकत्ता ग्रौर बम्बई के कितने हीं सम्पन्न लोगों ने धर्म ग्रौर समाज के कार्यों के लिए दान देने की प्रेरणा प्राप्त की है। उनके तीन पुत्रश्रौर चार पुत्रियाँ हैं, जो सब जहाँ समृद्ध हैं वहाँ साथ ही महर्षि के मन्तव्यों में दृढ़ आस्था रखते हैं। श्री पूनमचन्दजी का ग्रादर्श ग्रार्य जीवन हैं, घर्मपत्नी के वियोग के पश्चात् जो आर्यसमाज के प्रति और भी अधिक प्रखर रूप से समिपत हो गया है। वानप्रस्थ न लेकर भी वह वानप्रस्थी हैं, ग्रौर ग्रपना सारा समय वैदिक घर्म तथा आर्यसमाज के लिए समर्पित कर रहे हैं।

मेवादेवी जी का जन्म सन् १६२३ में ग्राम बढ़वा (जिला भिवानी, हरयाणा) के एक सम्पन्न वैश्य परिवार में हुग्रा था। उनके पिता दार्जिलिंग में कपड़े के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। मेवादेवी जी का पालन-पोषण सदाचार ग्रौर घम के वातावरण में हुग्रा, जिसका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। सन् १६३७ में श्री पूनमचन्द ग्रार्य से उनका विवाह हुग्रा। विवाह के समय मेवादेवी जी पौराणिक विचारों की थीं, पर विवाह के वाद वह पित के रंग में रंगती गर्यों, ग्रौर मीघ्र ही ग्रार्यसमाज की विचारघारा से प्रभावित हो गर्यों। उन्होंने वैदिक साहित्य का श्रध्ययन किया, ग्रौर समाज के सत्संगों में नियमित रूप से सम्मिलत होने लगीं। वह ग्रत्यन्त सरल व घार्मिक प्रकृति की ग्रार्य महिला थीं, ग्रौर ग्रपने परिवार तथा समाज के प्रति कर्तं व्यों के पालन में सदा तत्पर रहती थीं। उनमें घैर्य, उदारता, दानशीलता, गम्भीरता, दूरदिश्वता, मिष्टभाषिता ग्रादि सव गुण विद्यमान थे।



#### श्री बजरंगलाल जी गोयल

श्री बजरंगलाल गोयल का जन्म सन् १६१७ में हरयाणा के प्रसिद्ध नगर भिवानी के एक अतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। वचपन में ही माता-पिता का साया उन पर से उठ गया, ग्रौर वड़े भाई तथा भाभी ने उनका पाल । किया । उनके परिवार के लोग कट्टर सनातनी विचारों के थे, पर वजरंगलालजी शिक्षाकाल में ग्रार्यसमाज के सम्पर्क में ग्राए ग्रीर महर्षि द्यानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में ग्रास्था रखने लगे। पढ़ाई पूरी करवह कलकत्ता चले गये, ग्रीर वहाँ व्यापार में ग्रच्छी सफलता प्राप्त की। कलकता में रहते हुए उन्होंने आर्य-समाज बड़ा वाजार के कार्यकलाप में उत्साह-पूर्वक भाग लेना शुरू किया, भीर वर्षों तक संमाज के मन्त्री रहे। सन् १६६१ में वह बम्बई चले गये, और वहाँ भी ग्रपना व्यवसाय गुरू किया, जिसमें उन्हें बहुत सफलता हुई। बम्बई फोर्ट ग्रायंसमाज की ग्रन्तरंग सभा के सदस्य तथा कोबाव्यक्ष के पद पर रहकर उन्होंने चिरकाल तक समाज की सेवा की, शौर अब उसके महामन्त्री के रूप में आर्यसमाज के कार्य में रत हैं। महर्षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी के लिए घन एकत्र करने के प्रयोजन से वम्बई प्रदेश में जो ग्रर्थंसमिति संगठित की गयी थी, उसके मन्त्री वजरंगलालजी ही थे। वह अत्यन्त उत्साही ग्रीर धर्मप्रेमी ग्रायं सज्जन हैं।

### श्री रामसरन राधावल्लभ जी ग्रग्नवाल

श्री रामसरन राघावल्लभ अग्रवाल का जन्म सन् १६२६ में गोवर्धन (जिला मथुरा) में हुम्रा था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर वम्बई में व्यापार प्रारम्भ किया, ग्रीर शीघ्र ही वहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों व घनपतियों में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। उनका ग्रलीह घातुग्रों (नान-फरस मेटल्स) का कारोवार है, ग्रौर वह वोम्बे नान-फैरस मेटल्स एण्ड स्क्रेप मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के वाइस-प्रेजिडेण्ट हैं। वाम्बे मेटल एक्सचेन्ज लिमिटेड के वह निदेशक (डाइरैक्टर) भी रह चुके हैं। वम्बई के सार्वजनिक जीवन में उन्हें इतना सम्मानास्पद स्थान प्राप्त है, कि सन् १६८०-८२ में वह उस महानगरी के विशेष कार्यकारी दण्डाधिकारी रहे। सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों (सामाजिक, घार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक) में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। वम्बई हिन्दी विद्यापीठ और अग्रसेन शिक्षा एवं सहायता द्रस्ट सदृश महत्त्वपूर्ण संस्थाय्रों के वह दूस्टी हैं, ग्रौर ग्रग्नवाल सेवा समाज, वस्वई के मन्त्री हैं। उनका जीवन देश, समाज तथा घम की सेवा के लिए समर्पित है। वैदिक धर्म की उदात्त शिक्षाभ्रों के प्रति उनकी मास्था है, और उनका जीवन घार्मिक तथा सदाचारमय है।



# श्री परमेश्वरसिंह जी सूद

श्री परमेश्वरसिंह सूद का जन्म आगरा के एक सम्भ्रान्त व सुशिक्षित परिवार में १४ नवम्बर, १६०६ के दिन हुआ था। उनके पिता श्री पूर्णचन्द्र एडवोकेट आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता थे। श्री सुद का पालन-पोषण वैदिक घर्म के पवित्र वातावरण में हुम्रा, भ्रौर उन्होंने अपने माता-पिता से सदाचार, घर्मप्रेम तथा सबसे सहयोग की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा-काल में उन्होंने ग्रागरा की ग्रार्य मित्र सभा में सम्मिलित होकर उत्साहपूर्वक समाज की सेवा की। इस सभा के वह प्रघान भी रहे। सन्१९३२ में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया, ग्रीर इलैक्ट्रिक लैम्प इन्डस्ट्री के विकास में अनुपम सफलता प्राप्त की। शिकोहाबाद की हिन्द लैम्प्स लिमिटेड के वह चिरकाल तक मैनेजर श्रीर सेकेंटरी रहे। सन् १९६९ में कम्पनी से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी इलैक्ट्रिक लैम्प इन्डस्ट्री के विकास में उनकी रुचि बनी रही। ग्रायंसमाज के सम्पर्क से समाज सेवा की जो भावना उनमें प्रादुर्भूत हो गयी थी, उसी के कारण वह भ्रव तक रोटरी इन्टरनेशनल के माध्यम से समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री सूद का विवाह ग्रार्यंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान् व नेता ग्राचार्य रामदेव जी की सुपुत्री डा० सुशीला से हुग्रा था। उनकी सब सन्तान सुशिक्षित, योग्य व सम्पन्न हैं।

## श्री पण्डित बृजपाल जो शास्त्री

मेरठ जिले के जोहड़ी ग्राम में श्री वृजपाल जी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दयानन्द हिसार ग्रीर वैदिक न्नाह्य महाविद्यालय, साधना ग्राश्रम यमुनानगर में हुई। ग्रार्यसमाज की इन प्रसिद्ध शिक्षण-संस्थाग्रों में ग्रध्ययन कर उन्होंने वेदशास्त्रों का समुचित ज्ञान प्राप्त किया, ग्रौर पंजाब यूनिवर्सिटी से 'शास्त्री' की और हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 'साहित्य रत्न' की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। संस्कृत और हिन्दी के वह गम्भीर विद्वान् हैं, श्रीर वैदिक सिद्धान्तों में उनकी ग्रवाघ गति है। लगभग दस वर्ष उन्होंने ग्रार्यसमाज विक्रमपुरा जालन्वर तथा आर्यंसमाज थापरनगर, मेरठ में पौराहित्य कार्य किया, ग्रौर लगभग इतना ही समय पंजाब ग्रार्य प्रतिनिधि सभा, ग्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा तथा दिल्ली ग्राये प्रतिनिधि सभा के तत्त्वावधान में महोपदेशक रहकर वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार किया। शास्त्री भी निपुण संगीतज्ञ भी हैं, श्रीर उनके गीतों से श्रार्यसमाज के सत्संगों में उच्च कोटि के सात्विक रस का संचार हो जाता है। सम्प्रति वह ग्रायंसमाज बम्बई फोर्ट के पुरोहित व प्रचारक हैं। उनकी घमंपत्नी श्रीमती बालारानी बड़े ही उदार विचारों की ग्रादर्श श्रायं महिला हैं। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर शास्त्रीजी ने इस 'इतिहास' के लिए एक हजार रुपये का सात्विक दान दिया है।





श्री गणयतराय जी श्रार्य

श्रीमती सुशीलादेवी जी ग्रार्य

'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' के महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिंव दयानन्द सरस्वती ने सन् १८७५ में बम्बई में सर्वप्रथम जिस ग्रायंसमाज की स्थापना की थी, श्री गणपतराय जी उसी वम्बई (काकड़वाडी) समाज के प्रधान हैं। श्री गणपतराय जी का जन्म २७ दिसम्बर, १६०४ को पलवल (हरयाणा) में हुमा था। उनके पिता श्री कृताराम जी ग्रायं एक सच्चे व कर्मठ समाज-सुधारक तथा महिंव के धनन्य भक्त थे। ग्राञ्चतों की वस्तियों में जाकर वे उनके वच्चों को स्वयं नहलाते-धुलाते ग्रीर पढ़ाते-लिखाते थे। इस पर कृताराम जी को विरावरी से बहिष्कृत कर दिया गया। पर उनकी दृढ़ता, सत्यप्रियता तथा निष्ठा के मम्मुख विरावरी के भुकता पड़ा ग्रीर जाति से वहिष्कृत किये जाने के ग्रादेश को वापस ले लेना पड़ा। गणपतराय जी ने ग्रायंसमाज के प्रति सुदृढ़ ग्रास्था ग्रपने पिताजी से विरासत में प्राप्त की ग्रीर वर्षों तक गुरुकुल काँगड़ी में शिक्षा पाने के कारण धर्म तथा समाज की सेवा की उनकी भावना ग्रीर भी प्रवल हो गयी। १६ वर्ष की ग्रायु में श्री गणपतराय जी वम्बई ग्रा गये ग्रीर वहाँ उन्होंने 'प्रेर प्रिन्टरी' के नाम से मुद्रण का व्यवसाय शुक्ष किया। श्री गणपतराय जी स्वतन्त्रता-संग्राम में सिक्रय रूप से भाग लेते रहे ग्रीर हैदराबाद सत्याग्रह तथा ग्रायंसमाज के संघर्षों में वे सद प्रमुख रहे।

उनकी घर्मपतनी श्रीमती सुशीला देवी जी 'यथा नाम तथा गुण' सुशील स्वमाव, सौम प्रकृति, सेवावती ग्रीर दृढ़ निश्चयी ग्रायं महिला हैं वह सच्चे ग्रयों में ग्रयने पित की 'सह धामणी' हैं, ग्रीर धर्म, देश व समाज की सेवा के सब कार्यों में उत्साहपूर्वक ग्रयने पितदेव व हाथ बटाती हैं। श्री गणपतराय जी का सारा ही पिरवार समाजसेवी व धामिक है। उन बहन श्रीमती भाग्यवती देवी का विवाह ग्रायंसमाज के महान् नेता एवं हिन्दू महासभा के प्रध

प्रोफेसर रामसिंह जी के साथ हुम्रा था।

MICHAGO MAN

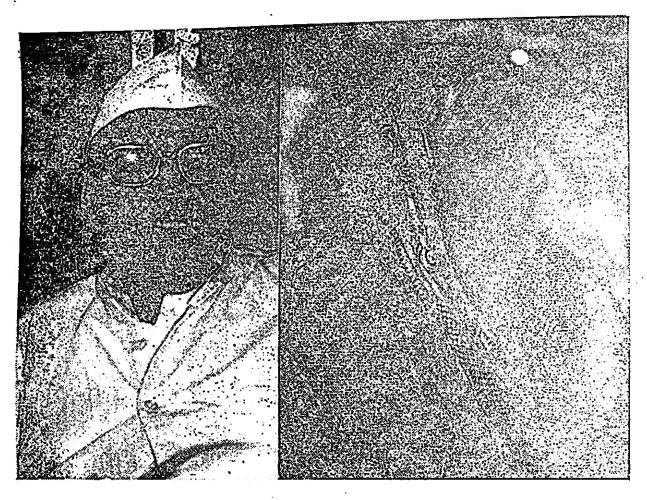

श्री राधेलाल जी ग्रग्रवाल

श्रीमती प्रेमवती जी ग्रग्रवाल

श्री राघेलाल जी अग्रवाल की गिनती ऐसे इने-गिने व्यक्तियों में है, जो वम्बई जैसी महानगरी के एक अत्यन्त सफल व सम्पन्न व्यवसायी होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र के जनसाघारण के लिए अपनी सेवाएं देने को सदा उद्यत रहते हैं। मूलतः वह मण्डी घनौरा (जिला मुरादाबाद, उत्तरप्रदेश) के निवासी हैं और वहाँ की स्थानीय स्वणासन-संस्था के १८ वर्ष तक चेयरमैन रहे हैं। मण्डी घनौरा के राष्ट्रीय इन्टर कॉलिज की स्थापना श्री राघेलाल जी द्वारा ही की गई है। सन् १६३५ में वह वम्बई चले गये और वहाँ अपने चाचा श्री पूरनमल जी के व्यवसाय में सहयोग देने लगे। श्री पूरनमल जी ने सन् १६२० में 'पूरनमल दिल्ली वाला' के नाम से मिष्ठान्न की दुकान प्रारम्भ की थी, जो इस समय शुद्धता तथा विश्वसनीयता के लिए वम्बई में सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्री राघेलाल जी के प्रयत्न से इस व्यवसाय ने वहुत उन्नित की। महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने इस प्रतिष्ठान को राजभवन में मिष्ठान्न-पूर्ति के लिये 'अपाइन्टमेण्ट' देकर सम्मानित किया और इसके उत्पादन सिंगापुर, मस्कत, दुबई और विदेशों में भी निर्यात किये जाने लगे।

श्री राघेलात्र जी बम्बई की सामाजिक व धार्मिक गितविधियों में सिक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। पिछले १६ वर्षों से जे॰ पी॰ ग्रीर ग्रब एस॰ ई॰ एम॰ की उपाधि उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। ग्रायंसमाज के साथ श्री राघेलाल जी तथा उनके परिवार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रायंसमाज की सब गितविधियों तथा कार्यकलाप में श्री राघेलाल जी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं तथा तन, मन, घन द्वारा उसकी सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। श्रीमती प्रेमवती जी ग्रादर्श ग्रायं महिला हैं जो सच्चे ग्रयों में ग्रपने पित की सहयिंगणी हैं। उनके सुयोग्य पुत्र श्री विजयकुमार, श्री ग्रजयकुसार एव श्री संजयकुमार जहाँ ग्रपने व्यवसाय में निष्ठापूर्वक संलग्न हैं, वहाँ साथ ही ग्रपने परिवार की परम्परा के ग्रनुरूप धमं, समाज तथा देश सेवा के कार्यों में भी उत्सापूर्वक भाग लेते हैं।





# श्री सुरेशकुमार जी ग्रग्रवाल

श्री सुरेशकुमार जी का जन्म ५ जुलाई, सन् १६६० को लोहारू के एक प्रतिष्ठित ग्रग्रवाल वैश्य परिवार (तायल गोत्र) में हुग्रा था। उनके पिताजी का नाम श्री वाबुलाल श्रप्रवाल है। कलकत्ता में उनका बालेटियाँ बनाने श्रीर उनका निर्यात करने का सफल व्यवसाय है। ग्रपने व्यापार-व्यवसाय के साथ-साथ श्री सुरेश कुमार देश, धर्म तथा समाज की सेवा में पर्याप्त समय लगाते हैं। सन् १६७८ में वह कलकत्ता ग्रायंसमाज के सदस्य बने, ग्रीर उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शिक्षण शिविर में उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। आर्यसमाज के कार्यकलाप में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। सन् १६८१-८२ में वह समाज के उपपुस्तकाध्यक्ष चुने गये थे, जिसके कर्तव्यों का वह कुशलता के साथ निष्पादन करने में तत्पर हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भ्रोर भी उनका ध्यान है। सन् १६८३ में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेवी० काम० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। श्री सुरेश कुमार एक अत्यन्त कर्मठ व उत्साही युवक हैं। देश, घर्म और समाज को उनसे वहुत आशाएँ हैं।

# श्री हजारी लाल जी ग्रार्य

श्री हजारी लाल जी का जन्म श्रावण सुदी १४, संवत् १६६५ (सन् १६३८) को मासलपुर गाँव (तहसील करौली, राजस्थान) में हुग्रा था। वह श्री किंदूरीलाल (वर्तमान नाम ग्रायंमुनि वानप्रस्थी) के ज्येष्ठ पुत्र हैं। बचपन से ही उनकी रुचि सत्संग तथा स्वाध्याय में रही है। वह सात्विक प्रकृति के मननशील व्यक्ति हैं, ग्रौर समाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। हिन्डौन ग्रार्यसमाज के मन्त्री के रूप में वह राजस्थान में वैदिक घर्म के प्रचार के लिए तन-मन-धन से पूर्ण योगदान दे रहे हैं। फरवरी, सन् १६६० में उनका विवाह श्रीमती रमाकुमारी से हुया था, जो सुसंस्कृत व धार्मिक ग्रायं महिला हैं, ग्रौर जिन्होंने श्रार्थं महिला विद्यापीठ भुसावर (भरतपुर) में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी i उनके दो पुत्र घर्मप्रिय एवं सत्यप्रिय हैं, ग्रौर दो पुत्रियाँ ज्ञानवती एवं सन्ध्यावती हैं। सारे परिवार का वातावरण सदाचारमय व सुसंस्कृत है। श्री हजारीलाल जी के पिताजी भी आर्यसमाज के कार्यकलाप में सर्वातमना संलग्न रहते हैं।



# श्रीमती राजरानीजी

श्रीमती राजरानीजी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयं के यशस्वी स्नातक, वेदों के प्रसिद्ध विद्वान् ग्रौर दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यवसायी पण्डित मनोहरजी विद्यालकार की सहधरिमणी है। ग्रपने पतिदेव के समान वह भी महर्षि दयानन्द सरस्वती की शिक्षाग्रों तथा ग्रार्यसमाज के मन्तव्यों पर ग्रंगांध ग्रास्था रेखती हैं, ग्रीर ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेती रहती है। श्री मुनीहरजी के समान राजरानीजी को भी देश-विदेश के भ्रमण का शौक है। उत्तराखण्ड में वह बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ग्रौर जमनोत्री का पर्यटन कर चुकी हैं। सन् १९५३ में साम्राज्ञी एलिजावय के राज्यारोहण के श्रवसर पर उन्होंने इंग्लैण्ड तथा यूरोप के विभिन्न देशों की यात्रा की थी, ग्रीर वहाँ के विश्वविद्यालयों के संस्कृत के प्रोकेशरों से वैदिक विषयों पर वात्चीत भी की थी। सन् १६५७ में मास्को में ग्रायोजित युवक समारोह में वह अपने पतिदेव के साथ सम्मिलित हुई थीं। राजरानीजी को वेदों में ग्रसीम श्रद्धा है। वह ग्रपने घर पर पाँच वार चतुर्वेदपारायण यज्ञ का अनुष्ठान कर चुकी हैं।



महाशय धर्मपाल जी

१३ं एंत्रिल, १६२४ को सियालकोट में जन्म । विता-श्री चुन्नीलालजी, माता-श्रीमती चन्तनदेवी जी । दोनों ग्रादर्श पिता-माता। भारत-विभाजन के वाद मसालों के पुराने व्यापार को उन्होंने दिल्ली में पुनः स्थापित किया । उनका व्यापार-संस्थान "महाशयां दी हट्टी' देश-विदेश में विख्यात है। "ग्रर्थ (धन) मात्र साधन है, ध्येय नहीं" यह महाशयजी का जीवनदर्शन है। उन्होंने बहुत धन कमाया है, पर वह उसे उदारतापूर्वक लोकहित के लिए खर्च भी करते हैं। पिता के नाम पर उन्होंने चुन्नीलाल ट्रस्ट स्थापित किया है, जिसके ग्रधीन श्रीमती चन्ननदेवीं नि:शुल्क नेत्र चिकित्सालय, माता-पिता के नाम पर दो विद्यालय तथा महाशय धर्मपाल विद्यामन्दिर चल रहे हैं। तीस से भी ग्रधिक ग्रन्य शिक्षणालयों को भी महाशयजी का सिक्रिय सहयोग पाप्त है। दिल्ली राज्य की ग्रार्य केन्द्रीय सभा के वह प्रघान हैं, ग्रौर ग्रार्य-समाज की सब गतिविधियों तथा कार्यकलाप से वह उत्साहपूर्वक हाथ वटाते हैं। उनका जीवन ग्रायं ग्रादशों के ग्रनुरूप है। वैदिक धर्म में उनकी सच्ची श्रद्धा है, ग्रौर ग्रार्यसमाज के लिए सच्ची लगन।



### श्री नारायणदास जी जुनेजा

श्री नारायणदास जीका जन्म सन् १६१३ में लायलपुर में हुआ। था। उनके पिता लाला गुरुदत्तमल लायलपुर के ५ तिष्ठित ग्रार्य सज्जन थे। नारायणदासजी की शिक्षा डी० ए० वी० कॉलिज लाहौर में हुई, ग्रोर दिद्यार्थी जीवन में ही वह ग्रायंसमाज के कार्यकलाप में उत्साह-पूर्वक भाग लेने लगे। भारतका विभाजन होने पर सन् १९४७ में वह सपरिवार वस्वई श्रा गये। वहाँ भ्राकर उन्होंने सान्ताऋुज भ्रायं-समाज के कार्यकलाप में भाग लेना शुरू किया, भ्रौर शोघ्र ही उसके सर्वमान्य नेता वन गये। वर्षों तक वह सान्ताकुज समाज के प्रधान रहे। उनके नेतृत्व में यह समाज उन्नति की पराकाष्ठा तक पहुँच गया। वह वस्वई में ग्रार्य जगत् के सर्वमान्य नेता थे, ग्रीर सान्ता-ऋज समाज के तो प्राण ही थे। श्री जुनेजा जी वैदिक संस्कृति के अनन्य पुजारी थे। उनमें ग्रदम्य उत्साह था, ग्रौर उनकी कर्तव्य परायणता ग्रनुपम थी। उनमें वे सव गुण विद्यमान थे, जो एक ग्रायं में होने चाहिए। हैदराबाद के सत्याग्रह तथा ग्रार्थसमाज के भ्रनेक संघर्षों में उन्होंने सिक्रय रूप से भाग लिया था। ऐसे कर्मयोगी आर्य ४ जून, १६८१ को इस असार संसार को छोड़कर परमिपता परमात्मा की शरण में चले गये। उनके सुयोग्य पुत्र श्री कुलदीप, शोभा ग्रादि पाँच पुत्रियाँ तथा घर्मपत्नी श्रीमती राजरानी जी उनके चरणचिह्नों पर चलकर स्रव वैदिक घमं की सेवा में संलग्न हैं।



श्री योगेन्द्रनाथ जी ग्रवस्थी

श्री योगेन्द्रनाथ ग्रवस्थी का जन्म २१ सितम्बर, १६१४ को गुरुदासपुर में हुआ था ! उनके पिता पण्डित विश्वम्भरनाथ जी मार्थ-समाज के ग्रत्यन्त प्रभावशाली नेता थे। सन् १६१७-१८ में वह पंजाव ग्रार्य प्रतिनिधि संभा के प्रधान रहे, ग्रीर १६२० से १६२७ तक, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय के मुख्यां-घिष्ठाता। उनकी माता श्रीमती दयावती जी पंजाव के एक सम्भ्रान्त कुलीन परिवार में उत्पन्न हुई थीं, ग्रौर उनके पूर्वज नादिरशाह, ग्रहमदशाह ग्रन्दाली तथा ग्रनेक सिक्ख राजायों के शासन में उच्च सैनिक व प्रशास-कीय पदों पर रहे थे । वह सोवरा (पंजाव) के प्रतिष्ठित दीवान परिवार के उन्नायक श्री धियानतराय के वंशज श्री भण्डामल की सुपूत्री थीं । श्री योगेन्द्रनाथ का पीलन-पोषण सात्त्विक व सदाचारमय वातावरण में हुआ, श्रीर ग्रपने माता-पिता से .उन्होंने देश तथा घर्म की सेवा विरासत में प्राप्त की। बी० एस-सी० तक शिक्षा प्राप्त कर कुछ वर्ष उन्होंने वैज्ञानिक शोघ के क्षेत्र में कार्य किया, ग्रीर फिर चिरकाल तक पंजाब नेशनल बैंक में सेवारत रहे । उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डाक्टर सावित्री ग्रवस्थी उच्च शिक्षित स्रार्य महिला हैं, ग्रौर वर्षों तक कमला नेहरू कॉलिज में प्राध्यापिका रह चुकी हैं। श्रवस्थी दम्पती की साहित्य और विद्या में बहुत रुचि है। उनका निजी पुस्तकालय बहुत विशाल है, जिसमें वैदिक घर्म, श्रायंसमाज तथा श्राध्निक इतिहास की उच्चकोटि की पुस्तकों का उत्तम संग्रह है।



### श्री प्रकाशचन्द जी मूना

वम्बई के आर्य जगत् में श्री प्रकाशचन्द्र जी का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह सान्ताऋज ग्रार्यसमाज के प्रधान हैं, ग्रौर वम्बई ग्रार्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष हैं। उनका जन्म ग्रजमेर के एक प्रतिष्ठित ग्रार्थ परिवार में हुम्रा था। उनके पिता स्वर्गीय श्री ज्वाला-प्रसाद जी मूना वर्षों तक ग्रादर्शनगर, ग्रार्थ-समाज के प्रधान रहे, ग्रौर ग्रपने क्षेत्र में धर्म तथा समाज की उत्साहपूर्वक सेवा करते रहे। जिन श्री लक्ष्मीनारायण जी ने सन् १८८३ में लण्डन में सर्वप्रथम ग्रायंसमाज की स्थापना की थी, वह श्री प्रकाशचन्द्र जी मूना के चाचा थे। सन् १६३३ में अजमेर में मनायी गयी महर्षि दयानन्द निर्वाण ग्रर्द्ध-शताब्दी में प्रति-निधियों के ग्रावास की सब व्यवस्था भी उन्हीं द्वारा की गयी थी। श्री प्रकाशचन्द्र जी ने ग्रार्यसमाज की सेवा की भावना ग्रपने पूज्य पिताजी व चाचाजी से प्राप्त की, ग्राँर उन्हीं के पदिचाहो पर चलते हुए वह पूर्ण निष्ठा के साथ वैदिक धर्म के प्रचार में सब शक्ति लगा रहे हैं। बम्बई में उनके ग्रनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन सवकी व्यवस्था ग्रपने सुपुत्र श्री महेन्द्रकुमार मूना के सुपूर्व कर प्रकाशचन्द्र जी ने अव अपने को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मूना जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रकाशवती जी भी ग्रपने पतिदेव के समान आर्यसमाज के प्रति प्रगाढ ग्रास्था रखती हैं, ग्रौर उसके कार्यकलाप में लगन के साथ हाथ वटाती रहती हैं।

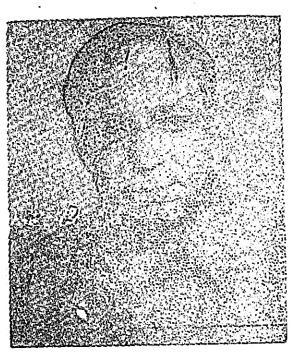

# श्री ग्रोंकारनाथ जी व्यर्थ

श्री ग्रोंकारनाथ जी ग्रार्य वम्वई के कर्मठ तथा सुप्रसिद्ध समाज सेवक हैं। वह वम्बई ग्रायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान, सान्ताऋज ग्रार्यसमाज के उपप्रधान, श्री महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा के मैनेजिंग ट्रस्टी तथा रामाश्रम ट्रस्ट पवई, वम्वई के मन्त्री हैं। श्रमं, देश तथा समाज की सेवा की भावना उन्होंने अपने पूज्य पिता श्री रामरतन जी मानकटाला से विरासत में प्राप्त की है। श्री रामरतन जी लाहौर के एक अत्यन्त सफल वकील थे। वकालत से वह जो घन कमाते, उसका ग्रच्छा वड़ा भाग वह निधन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ देने, विधवाग्रों ग्रीर ग्रनाथों की सहायता तथा ग्रन्य धर्म-कार्यों में प्रयुक्त किया करते थे। इसीलिए वह जन-साधारण में ग्रत्यन्त श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते थे। वह संस्कृत के भी विद्वान थे, ग्रौर घर्म प्रचार की उन्हें घुन थी। श्री ग्रोमप्रकाश जी ग्रार्य उन्हीं के पदिचह्नों पर चलकर पूर्ण लगन से धर्म तथा समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं । उनकी घर्मपत्नी श्रीमती शिवराजवती जी भी अपने पतिदेव के समान आर्यसमाज के कार्य में संलग्न रहती हैं। वह ग्रार्य महिला समाज, सान्ताकुज की संयोजिका हैं। संगीत कला में वह ग्रत्यन्त प्रवीण हैं, ग्रौर भक्तिरस से पूर्ण उनके गीत आर्य जगत में बहुत लोक-प्रिय हैं।



श्री इन्द्रमोहनजी मेहता





डाक्टर सत्यपालजी नागरथ

पश्चिमी पंजाव (अव पाकिस्तान में)के एक सुप्रतिष्ठित आर्य परिवार में १४ जून, १६१५ को श्री नागरथ का जन्म हुग्रा था। लाहीर के फारमैन क्रिश्चियन कॉलिज ग्रौर के० ई० मेडिकल कॉलिज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद चिकित्सा की उच्चतम शिक्षा के लिए वह इंग्लैण्ड ग्रीर ग्रमेरिका गये। सन् १६४२-४६ में सेना में सर्विस । भारत के विभाजन के पश्चात् उत्तर-प्रदेश की सरकारी मेडिकल सर्विस स्वीकार कर ली, ग्रौर ग्रागरा के एस ० एन ० मेडिकल कॉलिज में प्रोफेसर हो गये। छाती के रोगों, विशेषतया राजयक्ष्मा की चिकित्सा के विख्यात विशेषज्ञ हैं। १६७४ में सरकारी सर्विस से अवकाश प्राप्त कर ग्रागरा में ही चिकित्सा-कार्य में रत हैं। ग्रमेरिकन कॉलिज ग्राफ चेस्ट फिजीशियन्स, इण्टरनेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूवरक्लोसिस, ग्रौर कैन्सर फाउण्डेशन, नयी दिल्ली ग्रावि कितनी ही ग्रन्तर्राष्ट्रीय व भारतीय मेडिकल सोसायटियों के वह सदस्य हैं। समाजसेवा व उनकी विशेष रुचि है, श्रीर वैदिक धर्म के प्री ग्रास्था है। ग्रार्यसमाज के कार्यों में वह उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं।



# श्री ग्रलगूरामजी वर्मा

सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश) जिले के कैथी जलालपुर गाँव में २६ सितम्बर, सन् १६२५ को श्री मलगूराम वर्मा का जन्म हुम्रा था। उनके पिता का नाम श्री भगवती दीन वर्मा भ्रौर माता का नामं श्रीमती रुक्मिणी देवी था। इण्टरमीडियेट तक की शिक्षा प्राप्त कर वह कलकत्ता चले गये, और अपने चचेरे भाई श्री हलकम्पीराम वर्मा की सहायता से उन्होंने वहाँ लोहे का व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया। इसमें उन्होंने बहुत उन्नति की, ग्रौर शीघ्रही उनकी गिनती कलकत्ता के लोहे के प्रतिष्ठित व्यापारियों में की जाने लगी। कलकत्ता रहते हुए श्री ग्रलगूराम श्री सीताराम ग्रार्य के सम्पर्क में आये, और आर्यसमाज के सत्संगों में सम्मिज़ित होने लगे । वहाँ पण्डित रमाकान्त शास्त्री के उपदेशों से प्रभावित होकर वह श्रार्यसमाज के सिक्रय सदस्य बन गये, श्रौर उसके कार्यकलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। सन् १६७६ में उन्होंने यूरोप तथा ग्रमेरिका की यात्रा की, ग्रीर १६७८ में वह नैरोवी के तथा सन् १६८० में लण्डन के सार्व-भौम ग्रार्य महासम्मेलनों में सम्मिलित हुए। इन अवसरों परयूरोप और अफ्रीका आदि के विविध देशों का परिश्रमण करते हुए उन्होंने उनमें वैदिक धर्म का प्रचार भी किया।



श्री सीतारामजी आर्थ

श्री सीताराम का जन्म फैजावाद जिले के फूलपुर ग्राम (टाण्डा) में सन् १९२२ में हुग्रा था। उनका परिवार कट्टर पौराणिक था, ग्रौर ग्राम का वातावरण ग्रत्यन्त दूषित था। पर वहाँ रहते हुए सीतारामजी टाण्डा भ्रार्थ-समाज के सम्पर्क में ग्राते रहते थे, ग्रौर वहाँ के पवित्र विचारों का उनपर बहुत प्रभाव पड़ता था। पन्द्रह वर्ष की ग्रायु में वह कलकत्ता गये, ग्रौर वहाँ ग्रार्थिक संघर्ष में लग गये। इसमें उन्हें समुचित सफलता प्राप्त हुई, श्रीर व्यापार-व्यवसाय में उन्होंने ग्रत्यन्त सम्माना-स्पद स्थान प्राप्त कर लिया। कलकत्ता में रहते हुए वह ग्रार्यसमाज के निकट सम्पर्क में श्राये, जिसके कारण उनके जीवन में महान् परिवर्तन हुग्रा । व्यापार के साथ-साथ समाज तथा देश की उन्नति के लिए वह उत्साहपूर्वक प्रयत्न में तत्पर हो गये, ग्रौर ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में निष्ठा के साथ भाग लेने लगे। उनका पूरा परिवार वैदिक विचारघारा से ग्रोत-प्रोत है, ग्रौर सीतारामजी ने ग्रपना सर्वस्व ग्रार्यसमाज के लिए समर्पित किया हुआ है। सन् १६६१ में उन्होंने श्रपने ग्राम में रामनारायण हाईस्कूल की स्थापना की थी, ग्रीर ग्रनेक शिक्षण-संस्थाग्रों का वह संचालन कर रहे हैं। चिरकाल तक वह कलकत्ता श्रार्यसमाज के प्रधान रहे हैं। श्रार्यसमाज के प्रचार के प्रयोजन से वह अमेरिका और यूरो । के ग्रनेक देशों का भ्रमण भी कर चके हैं।

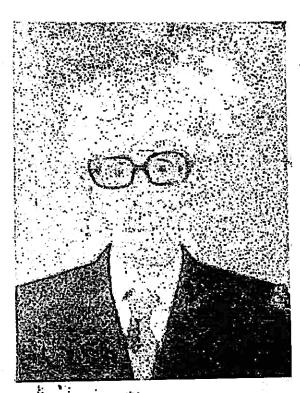

राय साहिब चौधरी प्रतापसिहजी

६ जनवरी, १६०४ को शुजाबाद (जिला मुलतान) के एक प्रतिष्ठित ग्रार्थ परिवार में जन्म। शुरू से ही सार्वजनिक जीवन तथा ग्रार्य-समाज के कार्यों में रुचि। दस साल के लगभग शुजाबाद की नगरपालिका के सदस्य रहे और छह साल प्रधान। १६२७ से १६४७ तक मुलतान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य । भारत के विभाजन के पश्चात् करनाल (हरयाणा) में स्रा गये, ग्रौर वहाँ रहका वैदिक घर्म तथा ग्रायं-समाज की सेत्रा में तत्तर हो गये। धन द्वारा भी वह देश तथा धर्म की सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी प्रयोजन से करनाल में रा० सा० चौघरी प्रतापसिंह धर्मार्थं न्यास तथा रा० व० चौधरी नारायणसिंह न्यास की स्थापना। करनाल में प्रताप पब्लिक लायबेरी तथा प्रताप पब्लिक स्कूल की स्थापना। ग्रायं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, हरयाणा के प्रधान, परोप-कारिणी सभा ग्रजमेर के ट्रस्टी तथा ग्रनेक सार्वजनिक ग्रार्य संस्थाग्रों के पदाधिकारी। विद्वानों के सम्मान ग्रौर वेद-सम्बन्धी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ग्राधिक सहायता प्रदान करने में सदा तत्पर।



श्री कृष्णलालजी श्रार्य

एवटाबाद (पाकिस्तान) में सन् १६१८ में जन्म। शिक्षा एम०ए०, बी०क्रॉम०, कॉस्ट एकाउण्टेण्ट । प्रारम्भ से ही ग्रायंस्माज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। भारत के विभाजन के वाद ग्रायंसमाज, लोदी रोड, नयी दिल्ली में महत्त्वपूर्ण कार्य। १६५६-६० में नया नांगल (पंजाव) में रहे और वहाँ के भव्य ग्रार्यसमाज मन्दिर के निर्माण में विशेष भूमिका म्रदा की । १९६२-६६ में विशाखापटनम् (ग्रान्ध्र) में हिन्दुस्तान शिप यार्ड के वित्तीय सलाहकार रहे; ग्रोर वहाँ एक विशाल श्रार्य-समाज मन्दिर का निर्माण कराया। १९६६-६६.में कामरूप (ग्रसम) रहे, और वहाँ भी समाज-मन्दिर का निर्माण कराया। १६७६-७७ में ट्रिपोली (लिविया—अफीका)रहे, ग्रौर वहाँ भारतीयों में आर्यसमाज के सत्संगों क प्रारम्भ किया।१९७८-८१ में निजामुद्दीन(नर्य दिल्ली)ग्रार्यसमाज के मन्त्री, ग्रीर सम्प्रति ग्रार प्रतिनिधि सभा, हिमाचलप्रदेश के महामन्त्री श्री ग्रायंजी का संकल्प है, कि शेष सारा जीव हिमाचलप्रदेश में त्रार्यसमाज के विस्तार लिए समर्पित कर दिया जाये।



## महाशय प्रेसप्रकाशजी

ग्राश्विन शुक्ला द्वितीया, संवत् १६५५ (सन् १६२८) को घुरी (पंजाब) के एक अत्यन्त प्रतिष्ठित द्यार्यं परिवार में जन्म । पिता महाशय कुन्दनलालजी ग्रार्यसमाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे। १६४६ में उन्होंने ग्रायं हाईस्कूल स्थापित करने तथा उसके संचालन के लिए ग्रार्थसमाज को बीस हजार रुपये का दान दिया था। उन्हीं से महाशय प्रेमप्रकाशजी को ग्रार्यसमाज की लगन लगी। उनका सारा परिवार ग्रार्य है। उनका दैनिक सन्ध्या-हवन व वेदमन्त्रों की ध्वनि सारे नगर में लाउड स्पीकर से सुनायी देती है। प्रेम-प्रकाशजी ग्रनेक ग्रायं संस्थात्रों के प्राण हैं। युवकों के लिए चरित्र निर्माण शिविरों के संयोजक, धुरी स्टेशन पर महर्षि के चित्र के स्थापक, ग्रार्थ-समाज स्थापना शताब्दी के समारोह में घुरी में 'स्रो३म्' के ऋण्डे पर वायुयान द्वारा पुष्पों की वर्षा के व्यवस्थापक। ग्रनेक पुस्तकों के लेखक। ग्रार्थसमाज की इतनी घुन कि गत तीस वर्षों में ८०० संस्कार करवाये, जिनकी सव दान-दक्षिणा ग्रायंसमाज को दे दी। समाज के कार्य के सम्मुख निजी कार्य को कोई महत्त्व नहीं देते। उनका तन, मन, धन- सब ग्रार्थ-समाज के लिये समर्पित है।



## पण्डित ग्रमरनाथजी विद्यालंकार

दिसम्बर, १६०२ को भेरा (पंजाब) में जन्म। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षा। लाला लाजपतराय की प्रेरणा से १६२६ में स्वाघीनता संग्राम में जुट जाने का व्रत ग्रहण किया। २० वर्ष तक देश की स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर संघर्ष- अनेक बार जेलयात्रा। १९५६ से १९६१ तक पंजाब के शिक्षामन्त्री। १६४२-४६, १६६३-६७ और १६७१-७७ तीन बार लोकसभा के सदस्य। भारत के प्रति-निधिमण्डल के नेता के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के वार्षिक ग्रिविशन (१६५७) में जेनेवा गये और भारतीय सद्भावना मिशन के नेता के रूप में अफगानिस्तान की यात्रा की (१६६१)। क्योरवेल (इण्डिया) लिमिटेड कम्पनी के १५ वर्ष मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। राजनीतिक जीवन विताते हुए भी साहित्यिक कार्य में संलग्न। हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में अनेक पुस्तकों की रचना। तीन साल 'पंजाब-केसरी' पत्र के प्रधान सम्पादक भी रहे। संस्कृत भाषा तथा वेदशास्त्रों के गम्भीर विद्वान् और प्रभावशाली व्याख्यानदाता हैं। ग्रमरनाथजी का जीवन ग्रत्यन्त सात्त्विक व यशकारमा के 🕻





# श्रीमती यमुनादेवीजी

सन् १८६२ की शिवरात्रि के पुण्य पर्व के दिन केलकीकलां गाँव (जिला सहारनपुर) में श्री शिवसिंह के घर यमुनादेवीजी का जन्महुग्रा था। उनके पिता परम घार्मिक एवं श्रद्धालु थे। सन् १६०८ में यमुनादेवीजी का विवाह वावू रामसिंहजी के साथ हुआ, जिनके पिता श्री दिलीपसिंह ने महर्षि दयानन्द सर्स्वती के दर्शन किये थे, जिससे वैदिक घर्म और आर्य-समाज के प्रति उनकी ग्रगाघ ग्रास्था हो गयी थी, ग्रौर उन्होंने ग्रपने सुपुत्र को डी०ए०वी० स्कूल अजमेर में पढ़ाया था। यमुनादेवीजी के पिता, श्वसुर, पति एवं ग्रन्य कुटुम्बीजन सभी घार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव उन पर भी पडा था। उनका स्वभाव ग्रत्यन्त मृदु ग्रीर दयालु था, ग्रतिथियों की सेवा में वह सदा तत्पर रहती थीं। उनका जीवन सादा तथा तपोमय था। कम ग्रामदनी में भी वह इतनी मितव्ययिता से घर का सव खर्च चलाती थीं, कि बच्चों की शिक्षा तथा विवाह ग्रादि के लिए घन की कमी नहीं पड़ती थी। परिवार के सब सदस्यों के प्रति ग्रपने कर्तव्य के पालन का उन्हें सदा ध्यान रहता था, ग्रीर सास तथा श्वसुर की सेवा करना वह ग्रपना घर्म मानती

## श्री सूरजकुमारजी

मुजफ्फरपुर (विहार) की प्रसिद्ध प्रभात जर्दा फैक्टरी के श्री सूरजकुमार भी ग्रन्यतम हिस्सेदार हैं, ग्रौर उस व्यापारिक संस्थान की उन्नति तथा समृद्धि में उनका योगदान ग्रत्यन्त महत्त्व का है। पर श्री सूरजकुमार केवल व्यापारी ही नहीं हैं, वह उच्च कोटि के साहित्यिक भी हैं। वह एक सुकवि तथा सफल साहित्यकार हैं। उनकी रचनाएँ 'सूरज मुजफ्फरपुरी' के नाम से पत्र-पत्रिकाझों में प्रकाशित होती रहती हैं। उनकी ग्रनेक पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'कहानी के करीव' 'कविताञ्जलि' ग्रौर 'ग्यारह देशों की छन्बीस दिवसीययात्रा'उल्लेखनीय हैं। भारतीय लोक-कल्याण केन्द्र, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री सूरज-कुमारको उनकी पुस्तकों परदो बारपुरस्कार देकरसम्मानित किया जा चुका है। श्री सूरज्-कुमार का सिद्धान्त है--- "मनुष्य ग्राजीवन विद्यार्थी है।" इसीलिए सम्पन्न व्यापारी होते हुए भी वह विद्या के उपार्जन में निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं, और यूनिवर्सिटी की अनेक उच्च डिग्नियाँ प्राप्त कर चुके हैं।

पता—सूरजनगर, रमना, मुजफ्फरपुर (बिहार)।



श्री चुन्नीलालजी तनेजा

श्री चुन्नीलाल जी तनेजा का सन् १६११ में सरगोघा (ग्रब पाकिस्तान में) जिले के हडाली ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री भोलारामजी सिन्ध में ठेकेदारी का काम करते थे। श्री तनेजा भी उनके काम में हाथ बटाने लगे थे। उस समय हडाली में केवल एक गुरुद्वारा ही था। ग्रतः हिन्दू पूजा-पाठ के लिए वहीं जाया करते थे। श्री तनेजा ने वहाँ भार्य-समाज के मन्दिर का निर्माण कराया, जिससे जनता में उनकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता में बहुत वृद्धि हो गई। वह छुग्राछूत नहीं मानते थे। सिन्ध में उन्होंने एक हरिजन को रसोइया रखा हुग्रा था। शुद्धि के कार्य में भी उनकी सेवाएँ प्रशंसनीय रही हैं। पाकिस्तान बनने के पण्चात् वह दिल्ली में आ बसे। करीलबाग श्रार्यसमाज के साथ उनका घनिष्ठ सम्वन्ध है, भीर समाज के कार्य में वह सदा तत्पर रहते हैं। उनकी दान की प्रवृत्ति प्रशंसनीय ग्रीर ग्रनुकरणीय है।



श्री हर्षवर्धन भागव

श्री हर्षवर्धन भागव का जन्म २ एप्रिल, सन् १९५७ को एक प्रतिष्ठित कुल में हुन्रा था। उनके पिता श्री जगदीश भागेव विख्यात विघि-विशेषज्ञ, समाजसुधारक एवं कांग्रेस के नेता श्री ठाकुरदास भागंव के सुपुत्र थे, स्रौर माता श्रीमती कमला भागव ग्रायंसमाज के प्रसिद्ध नेता ग्रौर गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व मुख्याधिष्ठाता पण्डित विश्वम्भरनाथजी की सुपुत्री थीं। हर्षवर्घन ने स्रपने पिता स्रौर माता—दोनों के कुलों के गुण विरासत में प्राप्त किये थे। बचपन से ही वह हँसमुख तथा सेवा-वृत्ति का बालक था। माडर्न स्कूल नयी दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करते हुए रोटरी क्लव के सदस्य-रूप में वह सदा ग्रसहायों ग्रौर निर्घनों की सहायता करने में तत्पर रहता था। विद्यार्थी-जीवन में उसे ग्रभिनय तथा टेवल टेजिस ग्रादि खेलों में बहुत रुचि थी। बंगलोर में इन्जी-नियरिंग की शिक्षा को वह पूर्ण ही करने वाला था, कि २१ मई, सन् १९७७ के दिन वह एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गया। बहुत कष्ट होते हुए भी वह हास्पिटल में ग्रपनी माताजी को घीरज वैंघाता रहा। पर ईश्वर की इच्छा के सम्मुख किसी का क्या वश है! ग्रपने माता-पिता, बन्धु-बान्धवों तथा साथियों से सदा के लिए विदा होकर ग्रसमय में ही वह दिवंगत हो गया।





श्री यशनालजी का जन्म ५ दितम्बर, सन् १९४९ को ग्राम दुमायूँपुर (रोहतक) के एक प्रतिब्ठित कितान परिवार में हुम्रा था। अयिसमाज में अगाघ आस्या होने के कारण उनके पिता श्री भगत दरयावसिंहजी ने शिक्षा के लिए ग्राने पुत्र को गुरुकुल भाज्मार (हरयाणा) में प्रविष्ट कराया, जहाँ ब्रह्मचर्थ-पूर्वक तपस्या का जीवन विताते हुए उन्होंने वेद-वेदांगों का अध्ययन किया और व्याकरणा-चार्यं की परीक्षा उत्तीर्णं की। अपनी शिक्षा को उन्होंने बाद में भी जारी रखा, श्रौर पंजाव युनिवसिटी से 'शास्त्री'तथा ग्रायुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली से 'ग्रायुर्वेद विशारद' की डिग्नियाँ प्राप्त कीं। दो वर्ष उन्होंने गुरुकुल भारभार में अध्यापन का कार्य किया, और फिर गुरुकुल-ततारपुर (गाजियावाद) के ग्राचार्य रहें। वाद में वह आचार्य तथा पुरुपाविष्ठाता के पदों पर नियुक्त होकर गुरुकुल मटिण्डू चले गये, श्रीर सन् १९७४ में उन्होंने कन्या गुरुकुल खरखोदा (सोनीपत) की स्थापना की। वह पंजाव आर्थ प्रतिनिधि सभा की विद्यापरिषद् तथा गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य रह चुके हैं। गोरक्षा ग्रान्दोलन में वह जेल भी गये थे। ग्रार्यसमाज के कार्यकलाप में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, प्रभावशाली वक्ता हैं, ग्रीर उनका जीवन ग्रार्थ ग्रादशों के अनु-रूप है।



#### श्री बख्तावरलाल जी

ग्रब से लगभग ८६ वर्ष पूर्व सन् १८६४ में हापुड़ (उत्तरप्रदेश) के एक प्रतिब्ठित पौराणिक परिवार में श्री बब्दावरलाल का जन्म हुग्रा था। सनातनी वातावरण में पालन-पोषण होते हुए भी वह महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों से प्रभावित हुए, ग्रौर उनका सारा परिवार आर्यंसमाजी बन गया। हापुड़ के प्रमुख ग्रायं परिवारों में उनके परिवार की गणना की जाती है। वह कई वर्षों तक हापुड़ ग्रार्यसमाज के प्रवान रहे, ग्रीर उसके कार्य-कलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। अनेक प्रमुख ग्रार्य शिक्षण-संस्थाग्रों की उन्होंने स्यापना की, ग्रीर तन-मन-धन से उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न किया। घर्म, शिक्षा और समाज-सेवा के कार्यों में वह मुक्तहस्त हो दान दिया करते थे। देश के स्वतन्त्रता-संग्राम में भी उन्होंने सिक्रय रूप से भाग लिया। सन् १६३० से १६४२ तक के काल में उन्होंने चार बार लम्बी-लम्बी अवधि के लिए जेल यात्रा की, ग्रीर इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि इसके कारण उनके परिवार तथा व्यापार को कितनी क्षति उठानी पड़ रही है। उनकी घर्मपत्नी भी सच्वे ग्रथों में उनकी सह-र्घीमणी थीं। वह भी अनेक वर्षी तक हापुड़ की स्त्री-आर्यंसमाज की प्रधान रही थीं। चार फरवरी, १६५३ को श्री वस्तावरलालजी दिवंगत हुए।





## श्री रुलियारामजी गुप्त

श्री रुलियाराम गुप्त का जन्म सन् १६१५ में खरक कलाँ (हरयाणा) में श्री साँवलदास जी के घर हुआ था। वैश्य हाईस्कूल रोहतक में शिक्षा प्राप्त कर वह कलकत्ता में ग्रा गये, श्रीर वहाँ कागज तथा मुद्रण के व्यवसाय में उन्होंने बहुत उन्नति की। वह कलकत्ता पेपर ट्रेडर्स एसोसियेशन और हरयाणा चैरीटेबल सोसायटी के सदस्य हैं, ग्रौर मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के वित्तमन्त्री रह चुके हैं। खरक-कला में अपने पिता की स्मृति में उन्होंने 'साँवलदास समाज कल्याण केन्द्र' की स्थापना की है। गत ५० वर्ष से वह कलकत्ता ग्रार्थ-समाज के सदस्य हैं, ग्रौर ग्रब उसके प्रघान हैं। वह ग्रत्यन्त श्रद्धालु तथा घमेपरायण सज्जन हैं। आर्यसमाज के लिए उनमें बहुत उत्साह है और पूर्ण ग्रास्था से वह उसके कार्यकलाप में लगे रहते हैं।

# श्री रामकुमारजी गुप्ता

श्री रामकुमार गुप्ताका जन्म श्रावण सुदी ४, विक्रम संवत् १६८८ (सन् १६३१) को जिला भिवानी के मित्ताथल ग्राम में हुग्रा था। उनके पिता श्री नेकीराम अग्रवाल श्रपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। किशोरा-वस्था में ही व्यापार में संलग्न हो जाने के कारण उनकी शिक्षा सामान्य ही हो पायी। पर विद्यार्थी जीवन में ही वह वैदिक धर्म की शिक्षात्रों के सम्पर्क में ग्राये, ग्रौर उनका रुमान आर्यसमाज की ओर हो गया। विवाह के पश्चात् सन् १६४ में वह कलकत्ता ग्रा गये, ग्रौर वहाँ कागज का स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ किया, जिसमें उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई। कलकत्ता में उन्होंने स्वाध्याय पर बहुत ध्यान दिया, ग्रीर ग्रायंसमाज बड़ा बाजार तथा ग्रायंवीर दल के सदस्य रूप से म्रायंसमाज के कार्यकलाप में सिन्नय भाग लेना शुरू कर दिया। गुप्ता जी महर्षि दयानन्द सरस्वती के परम भक्त हैं। आर्यसमाज के मन्तव्यों पर उनकी ग्रगाध ग्रास्था है, ग्रौर ' उनके अनुसार आचरण करने के लिए वह सदा प्रयत्नशील रहते हैं। उनका यह भी यत्न रहता है, कि महर्षि के मिशन को पूरा करने में दूसरों का सहयोग भी निरन्तर प्राप्त करते रहें।



### पण्डित हरवंशलालजी मोद्गिल

जन्मतिथि-१६ सितम्बर, १६१२। जन्मस्थान गुजरवाल (लुघियाना)। शिक्षा-बी०ए० तक । लाहीर में स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी से सम्पर्क, ग्रौर उन द्वारा ग्रार्यसमाज का कार्य करने की प्रेरणा। १६३७ से १९७० तक ग्रफीका के विविध स्थानों (कम्पाला, नकोरी, नैरोबी, मोम्बासा, दारुस्सलाम आदि) पर सरकारी सेवा में कार्य। जहाँ भी रहे, आर्य-समाज के कार्य में उत्साहपूर्वक योगदान । सर्वत्र समाज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य। मोम्वासा ग्रार्यसमाज के मुख्य मन्त्री (१९५४, ५५, ५६)। दारुस्सलाम ग्रायंसमाज के मुख्य मन्त्री (१९६७, ६८, ६९)। १९७० में लण्डन ग्राग-मन । वहाँ वैदिक मिशन की स्थापना में विशेष कर्तृत्व। उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा लण्डन ग्रार्यसमाज के संस्थापक-सदस्य। ग्रेट ब्रिटेन की हिन्दू संस्थायों में उत्साहपूर्वक कार्य तथा उनके माध्यम से वैदिक धर्म का प्रचार। परिवार के सब सदस्य ग्रायंसमाज में ग्रास्था रखते हैं, भ्रौर घार्मिक जीवन विताते हैं।



# श्रीहरिकृष्णजी माथुर ग्राई० ए० एस० (रिटायर्ड)

जन्मतिथि--१ न ग्रगस्त, १६०२। शिक्षा मेयो सेण्ट्रल कॉलिज, इलाहावाद में। १६२६ में उत्तरप्रदेश सिविल सर्विस में निर्वाचित। सुलतानपुर तथा अनेक जिलों में डिप्टी-कमिश्नर के पद पर कई वर्षों तक कार्य। सन् १६४६ में भारत की एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (ग्राई० ए० एस०) में ले लिये गये, ग्रौर केन्द्रीय सरकार के ग्रनेक उच्च प्रशास-निक पदों पर कार्य किया। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा उर्दू का समुचित ज्ञान। धर्म, दर्शन, इतिहास तथा राजनीति में विशेष रुचि, ग्रीर सार्वजनिक कार्यों में उत्साहपूर्वक योगदान। मसूरी की तिलक लायनेरी, गांघी निवास सोसायटी तथा नेहरू नेत्र चिकित्सालय ग्रादि सार्वजनिक संस्थाओं को उदारतापूर्वक दान एवं संरक्षण । अत्यन्त सिक्रय, सजीव व धार्मिक जीवन। परिवार के सब सदस्य सुशिक्षित, सुसंस्कृत व धार्मिक प्रकृति के हैं, भीर उच्च राजकीय पदों पर कार्यरत हैं। सन् १६८३ में नयी दिल्ली में निधन हुआ।



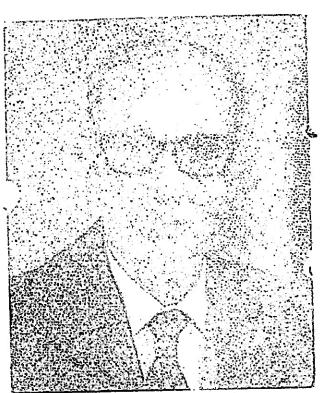

## श्री देवनाथजी विद्यालंकार

१५ जुलाई, १९०८ को रांदेर (सूरत, गुजरात)मेंज-म। पिता श्री नरोत्तम भाई माधव भाई पटेल की वैदिक घर्म में प्रगाढ़ ग्रास्था। · गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त करसन् १६३० में स्नातक हुए, ग्रौर विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त की। दो वर्ष तक ग्राचार्य देवशर्माजी के व्यक्तिगत सचिव रहे, ग्रौर फिर गुरुकुल की सेवा में ग्रध्यापक (१६३२-४७)। १६४८ में ौरोबी (ईस्ट ग्रफीका) चले गये, ग्रौर १९७६ तक वहाँ ग्रध्यापनका कार्य दिया । श्री देवनाथ वे सुपूत्रों ने व्यापार-व्यवसाय में बहुत सफलता प्राप्त की है, भ्रौर भ्रमेरिका तथा ब्रिटेन उनके व्यापार के क्षेत्र हैं। श्री देवनाथ भी उन्हीं के साथ निवास कर रहे हैं ग्रीर ग्रमेरिका तथा लण्डन में वैदिक धर्म के प्रचारतया ग्रार्यसमाज के कार्यंकलाप में सिक्रय रूप से भाग लेते रहते हैं। वह ग्रत्यन्त सहृदय ग्रायं सज्जन हैं, ग्रीर उनका जीवन वेदकी शिक्षायों के यनुसारहै। उनका सारा परिवार ही ग्रायंसमाज के कार्य-कलाप में उत्साहपूर्वक भाग लेता रहता है।

# थी नवनीतलालजी ग्रार्य

१ सितम्बर, सन् १९११ के दिन सिन्ध नदी के तट पर स्थित ईसाखेल में जन्म। स्कूल ग्रीर कॉलिज की शिक्षा पूरी कर सन् १९३४ में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ग की। उत्तर-पश्चिमी पीमा प्रान्त के शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी श्री ग्रात्मप्रकाशजी की मुपुत्री श्रीमती सत्यप्रिया देवी के साथ सन् १६३५ में विशाह। कुछ वर्ष लाहीर में वकालत की। फिर सन् १६३६ मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में वकालत कर रहे हैं, ग्रीर दिल्ली के ग्रत्यन्त सफल व प्रसिद्ध वकील हैं। वचपन से ही ग्रार्यसमाज में विशेष रुचि है। उनके फूफा श्री जसारामजी दृढ़ आर्यसमाजी थे। उन्हीं की प्रेरणा से वैदिक घर्म के प्रति ग्रगाघ ग्रास्था उत्पन्न हुई, ग्रीर श्रार्यसमाजके कार्यकलाए में उत्साहपूर्वक भाग लेने लगे। अनेक आर्य संस्थाओं तया गृष्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय सदृश शिक्षणाल में के साथ पदाधिकारी के रूप में सम्बद्ध तथा उनकी गतिविधि के निदेशन में तत्पर । अत्यन्त सरल, मृदु स्वभाव के ग्रार्थ मज्जन हैं।





जन्मतिथि-- ३१ जुलाई, सन् १६१४। रिटायर्ड ग्राफिसर, स्टेट वैक ग्रॉफ इण्डिया। वैदिक घर्म के प्रचार तथा ग्रार्यसमाज के कार्यों के लिए सदा उत्साहपूर्वक प्रयत्नशील रहे। पूर्व-पदाधिकारी आर्यसमाज मसूरी तथा आर्य-समाज, लक्ष्मण चौक, देहरादून। संवत् २०२० विक्रमी (सन् १९६३) की भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देहरादून (३/५ काँवली रोड) में श्रीमद् दयानन्द ग्राश्रम स्थापित किया, जिसके उद्देश्य निम्न्लिखित हैं--(१) श्रायों का एक विशाल संगठन बनाना, (३) एक विशाल भारत का निर्माण करना, और (३) एक विशाल वैदिक पाठशाला का निर्माण करना। भाद्रपद पूर्णिमा को प्रतिवर्षं ग्राश्रम में महाराष्ट्रयज्ञ होता है, श्रीर महिष दयानन्द जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री कुञ्जबिहारीलाल ग्रव ग्रपनी सब शक्तितथा समय इस ग्राश्रम द्वारा ग्रार्थंसमाज की सेवा में लगा रहे हैं।

पता—६३, शिवाजी मार्ग, देहरादून।



डा॰ तुहीरामजी गुप्त

१५ एप्रिल, सन् १६१२ को भिवानी (हरयाणा) के दीनांद ग्राम में जन्म । पिता श्री शिवदयालुजी आर्यसमाज के कर्मठ नेता थे, ग्रीर श्रीगंगानगर ग्रायंसमाज के वीसियों वर्ष प्रधान रहे थे। डा० तुहीराम में अपने पिताजी के ग्रार्य संस्कार पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। सन् १९४१ में लाहौर में विकित्साविज्ञान की उच्च शिक्षा पूर्ण की, ग्रौर चिकित्सा द्वारा जनता की सेवा करते हुए ग्रार्थसमाज के कार्यों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहे। लगभग चालीस वर्ष से डा० गुप्त ग्रार्यसमाज श्रीगंगानगर के विविध पदों पर रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं, भ्रौर भ्रव जिला आर्य उपप्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। श्रीगंगानगर में सरस्वता शिशुमन्दिर नाम के उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन डा० गुप्त की ग्रध्यक्षता में हो रहा है। वह राजस्थान के सुप्रतिष्ठित ग्रार्थे सज्जन हैं, श्रीर वैदिक घर्म के प्रचार के लिए उनका तन, मन, घन समपित है।



श्री रतीरामजी शर्मा





श्री ग्रमृतसालकी गर्ग

६ दिसम्बर, सन् १६२३ को जगाघरी (हरयाणा) के एक प्रतिष्ठित ग्रार्य परिवार में जन्म । पिता श्री वनारसीदासजी गर्ग ग्रपने क्षेत्र के मूर्धन्य वकील । विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्री ग्रमृतलाल ने कानपुर में रासायनिक द्रव्यों के निर्माण के लिए एक फैक्टरी स्थापित की, जो माल की शुद्धता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। उनके सच्चे व्यवहार का सर्वत्र आदर किया जाता है। प्रारम्भ से ही ग्रायंसमाज के कार्यों में उनकी रुचि रही है ग्रौर महर्षि के मन्तव्यों में उनका भ्रटूट विश्वास है। सन्तान के विवाह उन्होंने विना ग्राडम्बर के किये। दहेज न लिया, न दिया। कन्या का विवाह ग्रपनी जाति से वाहर किया। समाजसेवा के कार्यों में वह सिक्रय रूप से भाग लेते हैं; यथा नेत्रशिविरों की उत्साहपूर्वक व्यवस्था में । आर्यसमाज के प्रमुख समारोहों; यथा मथुरा महर्षि जन्म-शताब्दी, ग्रार्यसमाज स्थापना शताब्दी दिल्ली (१९७५) सार्वभौम ग्रायं महासम्मेलन, लण्डन (१६५१) श्रादि में वह सम्मिलत होते रहे हैं।





#### श्री डालचन्दजी

हलदौर (जिला बिजनौर) के एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में सन् १८८८ में जन्म। किशोर ग्रायु में ही ग्रायंसमाज के साथ सम्पर्क, जिसके परिणामस्त्रका देश की उन्नति ग्रीर स्वतन्त्रता तथा समाजसुघार के लिए उत्कट भ्रभिलाषा । स्त्री-शिक्षा, दलितोद्धार तथा विघवा-विवाह के कार्यों में सिक्रय योग-दान । हलदौर में वालिका विद्यालय, देवनागरी पाठशाला ग्रौर चन्द्रमणि इण्टर कॉलिज सदृश शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना, संचालन ग्रौर व्यवस्था में उत्साहपूर्वक योगदान । हलदौर में श्रार्यंसमाज तथा दो वर्मशालाग्रों के निर्माण में उदारतापूर्वक ग्राधिक सहायता। सन्तानों के विवाहों में जात-पात के बन्धनों की उपेक्षा। ग्रछूतों के साथ खानपान के कारण विरादरी से बहिष्कार। कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता।

श्री डालचन्द के सुपुत्र श्री विघुशेखर, श्री शशिक्षेखर तथा श्री सोमशेखर ने श्री शशि-शेखर द्वारा अपने पिता की पुण्यस्मृति में प्रतिष्ठित सदस्यता के लिए घनराशि प्रदान की। श्री ठाकुर राराज्ञाजी वैरागी

फरवरी, १६२५ में रक्सील, जिला पूर्वी चमरारन (बिहार) में जन्म। वाल्यावस्था से ही वैदिक घर्म के प्रचार तथा आर्यसमाज के विविव कार्यों में सिक्रिय रूप से योगदान। भारत के स्वाधीनता-संग्राम में भाग लिया, जिसके कारण बिहार के स्वतन्त्रता-सेनानियों में प्रतिष्ठित स्यान। वर्षी तक आर्यसमाज के मन्त्री, प्रवान तथा आर्य वीर दल के संचालक रहे। नैपाल में वैदिक घर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से कार्य किया। केनिया, इटली युगोस्लाविया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड श्रादिकी यात्रा। ३१ मई, १६८२ को समाज-सेवा के लिए जीवन को समर्पण कर और सब धन-सम्पत्ति का त्याग कर 'वैरागी' का विरुद घारण किया। श्री रामाज्ञा ठाकुर अब अवनी सम्पूर्ण शक्ति तथा समय वैदिक धर्म के प्रचार तथा ग्रायंसमाज के कार्यों में लगा रहे हैं, ग्रीर गृहस्य जीवन का त्याग कर तपस्वी जीवन बिता रहे हैं। उनका तन, मन, घन सब वैदिक धर्म के लिए समिपत है।





# श्री पन्नालालजी स्रार्य

श्री सत्यप्रकाशजी आर्यं

श्री पन्नालाल आयुं प्रभात जर्दा फैक्टरी तथा रत्ना जर्दा संप्लाई कम्पनी, मुजपफरपुर के सीनियर पार्टनर हैं। इन कम्पनियों की उन्नति तथा समृद्धिका मुख्य श्रेय श्री पन्ना-लालजी की कर्मठता, तन्मयता तथा सचाई को ही है। इनकी कार्यकुशलता के कारण ही यह व्यवसाय देश-विदेश में सर्वत्र फैलता जा रहा है। श्री पन्नालाल ग्रार्य ग्रार्यसमाज के उत्साही तथा कर्मठ कार्यकर्ता है। वह आर्य प्रतिनिधि सभा, बिहार के उपमन्त्री, उत्तर बिहार ग्रार्यसभा तथा ग्रार्यकुमार सभा के प्रघान, ग्रायंसमाज मुजपफरपुर के उपप्रघान ग्रीर प्रान्तीय ग्रार्य वीर दल के उपसंचालक है। ग्रन्य भी ग्रनेक सार्वजनिक संस्थाग्रों के साथ वह घनिष्ट रूप से सम्बद्ध हैं, ग्रोर घर्म तथा समाज की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। सन् १६८० के लण्डन सार्वभौम ग्रार्थ सम्मेलन में उन्होंने सिक्रय भाग लिया था, श्रीर ११ यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था।

श्री सत्यप्रकाश ग्रार्य प्रभात जर्दा फैक्टरी मुजपफरपुर (बिहार) के हिस्सेदार हैं, ग्रौर जर्दा जाफरानी व्यवसाय की उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं। ग्रार्यसमाज के सुधार-वादी तथा प्रगतिशील कार्यों में उनकी रुचि है, श्रीर घर्म तथा समाज सेवा के कार्यों में उनका सहयोग निरन्तर प्राप्त होता रहते है। लण्डन के सार्वभीम आर्य सम्मेलन में श्री सत्यप्रकाश सम्मिलित हुए थे, ग्रौर उस भ्रवसर पर उन्होंने यूरोप के भ्रनेक देशों का भ्रमण भी किया था। लण्डन महासम्मेलन में ग्रायंसमाज के इतिहास की चर्चा होने पर श्री सत्यप्रकाशजी ने ही सबसे पूर्व उसका प्रतिष्ठित सदस्य होने की घोषणा की थी। आर्यसमाज और उसके इतिहास के प्रति उनके प्रेम का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह एक सरल स्वभाव के श्रार्य सज्जन हैं।





श्री जवाहरलालजी ग्रार्य

श्रीमती दुर्गादेवीजी ग्रायं

हरयाणा के देवराला ग्राम के एक प्रतिष्ठित ग्रायं परिवार में सन् १९२४ में श्री जवाहरलालजी का जन्म हुग्रा था। उनके परिवार के सव सदस्य, विशेषतया उनके दोनों वड़े भाई महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में ग्रगाच ग्रास्था रखते थे। वचपन से ही श्री जवाहर-लाल को ग्रार्यसमाज के वातावरण में पलने ग्रौर वड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा, जिसके कारण वैदिक घर्म में उनकी श्रदा निरन्तर बढ़ती गयी। देवराला, भिवानी तथा पिलानी में शिक्षा प्राप्त कर वह व्यवसाय-व्यापार के लिए पश्चिमी बंगाल चत्रे गये, और सिलीगुड़ी तथा कलकत्ता में किराना एवं चाय के व्यवसाय में उन्होंने बहुत उन्नित की। सिलीगुड़ी आर्यसमाज की स्थापना में उनका विशेष योगदान था, ग्रौर कोषाध्यक्ष, लेखा निरीक्षक, संरक्षक तथा प्रधान ग्रादि पदों पर रहकर वह उस ग्रायंसमाज की उन्नति में निरन्तर प्रयत्नशील रहे। वर्तमान समय में भी वही सिलीगुड़ी आर्यसमाज के प्रघान हैं। आर्यसमाज की शिक्षण-संस्याओं को ग्रायिक सहायता देने तया निर्वंत छात्रों को मासिक वृतियाँ प्रदान करने में वह सदा तत्पर रहते हैं। उनके घर में प्रतिदिन सन्ध्या-हवन होता है, ग्रीर उनका जीवन ग्रार्य मान्यताग्रों के ग्रनुरूप घार्मिक एवं सदाचारमय है। महर्षि दीक्षा शताब्दी मयुरा (१९६०), ग्रायंसमाज स्थापना शताब्दी दिल्ली (१६७५) और ग्रार्थ महासम्मेलन कलकता ग्रादि समारोहों में वह उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते रहे हैं।

उनकी पत्नी श्रीमती दुर्गादेवीजी अपने पतिदेव के समान ही वैदिक घर्म तथा आये-समाज के प्रति ग्रगाघ प्रास्या रखती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार का वातावरण

पूर्णतया घार्मिक बना हुआ है।



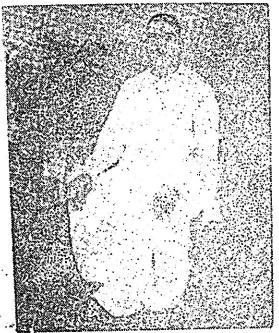

श्री लक्ष्मणसिंहजी

श्री जगदीशजी तिवारी

श्री लक्ष्मणसिंह जी का जन्म सन् १६२० में बलिया(उत्तरप्रदेश) के गोविन्दपुर गाँव में हुग्रा था। वह वचपन से ही ग्रार्यसमाज के प्रभाव में रहे, ग्रौर वैदिक धर्म के प्रति उनकी भ्रास्था में निरन्तर वृद्धि होती गयी। उन्होंने कलकत्ता स्राकर लोहें का व्यापार शुरू किया श्रीर इसमें उन्हें श्रच्छी सफलता प्राप्त हुई। वह कलकत्ता ग्रायरन एण्ड स्टील एसोसियेंशन के ग्रध्यक्ष हैं, ग्रौर व्यापारिक संसार में उनका प्रतिष्ठित स्थान है। ग्रार्थसमाज के कार्यकलाप में वह उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, ग्रीर ग्रार्य-समाज, १६ विघान सरणी(कलकत्ता) के वर्षों तक मन्त्री, उपप्रधान तथा हिसाब-निरीक्षक रहे हैं। शिक्षा के कार्य में भी उनकी रुचि है। वह रघुमल ग्रायं विद्यालय के प्राथमिक विभाग के मन्त्री हैं। ग्रार्यसमाज के हित के लिए वह सदा सचेष्ट रहते हैं, ग्रौर ग्रपने विचारों को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करते हैं। उनके पुत्र श्री ग्रशोक कुमार सिंह को भी उन्हीं के समान श्रार्यसमाज की लगन है। महर्षि दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों में उनकी ग्रगाघ ग्रास्था है। दहेज प्रथा के वह प्रवल विरोघी हैं। वैदिक घर्म की शिक्षात्रों ग्रीर ग्रार्थसमाज के मन्तव्यों को उन्होंने क्रियात्मक रूप से अपनाया हुमा है।

श्री जगदीश तिवारी का जन्म जिला भोजपुर (विहार) के धमवलि ग्राम में २० ग्रगस्त, सन् १६१६ के दिन हुग्राथा। सन् १९३६ में वह कलकत्ता गये। उस समय वह पौराणिक धर्म के अनुयायी थे और मन्दिर में जाकर मूर्ति पर जल चढ़ाया करते थे। पर उससे उन्हें सन्तोष नहीं होता था। उनके मन में यह शका वनी रहती थी, कि क्या यह मूर्ति ही वस्तुत: भगवान् का रूप है। एक दिन उनके मित्र श्री सीतारामसिंह उन्हें घूमने के बहाने बड़ा वाजार (कलकत्ता) ग्रार्यसमाज के सत्संग में ले गये। वहाँ प्रवचन सुनकर वह इतने प्रभावित हुए, कि उनके जीवन तथा विचारों में भारी परिवर्तन ग्रा गया । एक सज्जन ने उन्हें सत्यार्थप्रकाश पढ़ने को दिया। उसे पढ़कर वह ग्राग्चर्यचिकत रह गये, और यह सोचने लगे कि एक ऐसी भी पुस्तक संसार में है ! इस प्रकार श्री तिवारीजी महर्षि दयानन्द सरस्वती के ग्रास्थावान् अनुयायी हो गये, और आर्यसमाज के कार्य-कलाप में सिक्रय रूप से भाग लेने लगे। अव उन्हें घर्म तथा ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान हो गया है, श्रौर वह घार्मिक भजन बना कर घर्मप्रचार में तत्पर रहते हैं, और अपनी जन्मभूमि में उन्होंने एक यज्ञशाला का भी निर्माण कराया है।





### श्री जमनाप्रसादजी

श्री वेदप्रकाशजी

श्री जमनाप्रसाद का जन्म १४ फरवरी, सन् १६१५ को हाजीपुर, जिला वैशाली (विहार) के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री नन्दनप्रसाद धार्मिक प्रकृति के सज्जन थे, और समाजसेवा के कार्यों में रुचि रखते थे। श्री जमनाप्रमाद किशोर आयु से ही ग्रायंसमाज के कर्मठ कार्यकर्ती हैं, और उसके कार्यकलाप में उत्साह व लगन के साथ भाग लेते हैं। श्री वेदप्रकाश उनके सुपुत्र हैं, और अपने पिता के समान ही उनकी वैदिक धर्म में पूर्ण ग्रास्था है। ग्रायंसमाज के लिए इन दोनों पिता-पुत्र में ग्रनुपम उत्साह है। इसीलिए वे सार्वभौम ग्रायं महासम्मेलन, लण्डन (१६५०) में विहार ग्रायंसमाज के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, और अन्यत्र भी ग्रायंसमाज के विशाल समारोहों में भाग लेते रहते हैं। मुजपफरपुर (विहार) में जमुनाप्रसाद एण्ड सन्स तथा वेद एण्ड कम्पनी नाम से दो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जिनमें वे शीशा, प्लाईवुड और सनमाइका ग्रादि का वड़े पैमाने पर कारोवार करते हैं।



श्री हर्षवर्धन

श्रायुर्वेदाचार्य घन्वन्तरि श्री पण्डित योगेन्द्रपाल जी शास्त्री के सुयोग्य पुत्र श्री हर्षवर्षन ग्रपने यशस्वी पिताजी के चरण चिह्नों पर चल कर देश, धर्म तथा समाज की सेवा के लिये प्रयत्नशील हैं। वह कुशल चिकित्सक भी हैं, श्रीर उनके शक्ति श्राश्रम तथा श्रारोग्य मन्दिर का हरद्वार में विशिष्ट स्थान है।



## श्री गोविन्दरामजी श्रार्य

### श्रीमती मेवादेवीजी ग्रार्थ

हरयाणा के देवराला ग्राम में सावन सुदी ६, सम्वत् १६६३ (सन् १६०६) के दिन एक पौराणिक ग्रग्नवाल परिवार में श्री गोविन्दराम का जन्म हुग्रा था। ग्रार्यसमाज के उपदेशक तथा कुशल वैद्य पण्डित दीनानाथजी के सम्पर्क में ग्राने पर उनके विचारों में परिवर्तन हुग्रा, ग्रीर वह सुदृढ़ ग्रार्यसमाजी बन गये। ग्रपने गाँव में उन्होंने ग्रार्यसमाज की स्थापना की, ग्रौर ग्रायं प्रचारकों को निमन्त्रित कर वैदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। इस पर कट्टर पौराणिकों के प्रभाव के कारण उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, ग्रौर उनके पारिवारिक जन भी उनका विरोध करने लगे। पर उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। उनके प्रयत्न से गाँव के बहुत-से परिवार ग्रार्यसमाजी वन गये, जिससे उनका प्रभाव वहुत वढ़ गया। उन्होंने गाँव में एक हाईस्कूल तथा एक ग्रार्य कन्या पाठशाला खुलनाथी, जहाँ प्रतिदिन सन्ध्या-हवन होने लगा ग्रौर गाँव की स्त्रियाँ भी उनमें सम्मिलित होने लगीं। शीघ्रही, उनका सारा परिवार ग्रार्यसमाजी बन गया, ग्रौर सारे इलाके में वैदिक धर्म की धूम मच गयी। श्री गोविन्दराम जी हिन्दी रक्षा ग्रान्दोलन ग्रौर गौरक्षा ग्रान्दोलन में जेल भी गये। उन्होंने बहुत-सी विधवाग्रों का उद्धार किया है, ग्रौर ग्रपने पुत्र जयदेव तथा पौत देशवन्च का विवाह भी बाल-विधवाग्रों से सम्पन्न कर समाज के सम्मुख ग्रादर्श उनस्थित किया है। परदा, दहेज ग्रादि कुरीतियों के वह घोर विरोधी हैं।गोविन्दरामजी का सम्पूर्ण जीवन ग्रार्यसमाज के लिए समिपत है।

श्री गोविन्दरामजी ग्रार्यं की घमंत्रती मेवादेवीजी का जन्म भी हरयाणा के ग्राम लालावास में हुग्रा था। श्रपने पतिदेव के सम्पर्कं से उन पर भी ग्रायंसमाज का प्रभाव पड़ा, ग्रीर वह भी प्रतिदिन गायत्री मन्त्र का जाप करने लगीं। वह श्रत्यन्त मिलनसार, सहृदय, चतुर गृहिणी हैं, ग्रीर ग्रादशं ग्रायं महिला हैं। ग्रितिथियों की सेवा में वह सदा तत्पर रहती हैं। घर की सब व्यवस्था उन्होंने सुचार रूप से की हुई है, जिसके कारण श्री गोविन्दरामजी घर से निश्चन्त होकर ग्रपना सब समय समाज-सेवा में लगा सकते हैं।



श्री भ्रमृतपालजी वेदालंकार

सुप्रसिद्ध एवं कर्मठ भ्रार्य परिवार में १४ मार्च, १९१६ के दिन लाहौर में जन्म। चौदह वर्ष गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा प्राप्त कर सन् १६३७ में स्नातक हुए। वेदशास्त्रों और इतिहास में विशेष रुचि। दस वर्ष प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं०जयचन्द्र विद्यान्य गर के सान्निध्य में श.घनार्य। जालन्घर के 'श्राकाशवाणी' पत्र का तीन वर्ष सम्पादन । १६५७ में केनिया (पूर्वी ग्रफ़ीका) गये, ग्रीर सरकारी सर्विस करते हुए भी वहाँ के 'ग्रमर भारती' पत्र का सम्पादन किया। १६७१में ग्रेट ब्रिटेन गये, श्रौर वहाँ ग्रार्य घर्म के प्रचार-प्रसार में जुटगये । कुछ वर्ष लीड्स को केन्द्र वनाकर घर्मप्रचारिकया, ग्रीर ग्रब लण्डन में कार्यरत हैं। श्री ग्रमृतपाल का मन्तव्य है, कि स्रोंकार, वेदस्रीर गायत्री के भ्राघार पर हिन्दुओं के सब सम्प्रदायों में ऐक्य स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान समय में वह इसी में ग्रपनी शक्ति लगा रहे हैं। वेदों में 'ग्रमृत' का जो ग्रर्थ है, उसे ग्रपने जीवन में क्रियान्वित करना ही अमृतपालजी का ध्येय है। वह अत्यन्त घामिक, सदाचारी, मिलनसार तथा सात्विक पुरुष हैं।



# श्री मुन्नीलालजी प्रार्थ

पंजाव के ऐतिहासिक विलदानी नगर सरिहन्द के विल्यात सर्वस्वदानी टोडर्मल के मोहल्ले के निवासी लाला शिब्ब्में मलजी के कट्टर पौराणिक परिवार में लाला सुलेखचन्द के यहाँ सन् १८६४ में जन्म। अल्पशिक्षित किन्तु विलक्षण प्रतिभासम्पन्न एवं पूर्वजन्म के संस्कारों से अभिशक्त।

पं० रामचन्द्र देहलवी तथा पं० शान्ति-प्रकाश आदि आर्य नेताओं के निकट सम्पर्क से आर्यसमाजमें दीक्षित होकरपरम्परा से विद्रोह तथा सपरिवार गृहत्याग। परिणामतः, अनुज नौराताराम और बनारसीदास द्वारा अनुकरण तथा सरहिन्द में आर्यसमाज की स्थापना।

सम्पूर्णं सन्तित परश्रायंसमाज की ग्रमित छाप। उनके पुत्र डाँ० विश्ववन्यु 'व्यथित' (ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग डी०ए०वी० कॉलिज, ग्रबोहर) ग्रायंसमाज के यशस्वी लेखक, वक्ता, कार्यंकर्ता तथा रससिद्ध किव हैं। ग्रन्य सुपुत्र श्री सत्यप्रकाश, श्री देशबन्धु व श्रीनरेन्द्रकुमार तथा सुपुत्री श्रीमती सुशीलादेवी क्रमशः सरहिन्द, भटिण्डा, खन्ना तथा नयी दिल्ली में कार्यंरत होकर श्रायंसमाज को गति प्रदान करने में संलग्न हैं।





## श्री राजेन्द्रप्रसाद्रजी

१७ जुलाई, सन् १६४८ को ग्राम चनपरीया (विहार) के एक प्रतिष्ठित ग्रार्थ परिवार में जन्म। प्रारम्भ से ही ग्रार्य विद्वानों तथा संन्यासियों के साथ सम्नर्क, जिसके परिणाम-स्वरूप वैदिक धर्म में ग्रगाध श्रद्धा ग्रौर ग्रार्य-समाज के कार्यकलाप में रुचि। वेतिया नगर में श्रोषिवयों का व्यवसाय, पर उसके साथ-साथ वैदिक साहित्य व ग्रायंसमाज विषयक पुस्तकों का भी प्रचार। लोग अपने सब संस्कार वैदिक रीति से कराया करें, इसके लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील। समीपवर्ती ग्रामों ग्रौर नगरों में वैदिक घर्म के प्रचार में सिक्रय रूप से भाग लेते हैं। लण्डन के ग्रायें महासम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और अर्यसमाज के सभी समारोहों में उनका उत्साहपूर्वक योगदान रहता है। बेतिया में एक दयानन्द बाल विद्यामन्दिर स्कूल की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। ग्रपनी सन्तान की शिक्षा श्री राजेन्द्रप्रसाद ने गुरुकुलों व श्रार्य शिक्षणालयों में करायी है। वह इस समय सार्वदेशिक यार्य प्रतिनिधि सभा में बिहार के प्रतिनिधि भी हैं। राजेन्द्र प्रसाद जी ग्रभी युवक हैं, पर यार्यसमाज के कार्यकलाप में उन्होने ग्रपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया हुग्रा है।



#### कविराज श्री योगेन्द्रपालजी शास्त्री

ग्राम वहादुरपुर (विजनौर) में सन् १६१७ में जन्म। पिता भ्रायंसमाज के प्रसिद्ध नेता कर्मवीर ठाकुर संसारसिंहजी। प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में। तिव्विया कॉलिज, दिल्ली में ग्रायुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर ग्रायुर्वेदाचार्य, धन्वन्तरी सद्श उच्च-तम परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। मस्तिष्क ग्रौर हृदय रोगों के विख्यात चिकित्सक थे। कनखल (हरिद्वार) में विशुद्ध ग्रायुर्वेदिक चिकित्सा के लिए सुविशाल ग्रारोग्य-भवन स्थापित किया। कन्यायों को यायुर्वेद की शिक्षा देने के लिए कन्या गुरुकुल कनखल (हरिद्वार) में कन्या श्रायुर्वेद महाविद्यालय तथा मातृमन्दिर की स्थापना की। सन् १९४१ से कन्या गुरुकुल, कनखल के मुख्याधिष्ठाता व संचालक रहे। 'प्राचीन राजवंश' तथा 'क्षत्रिय जातियों का उत्थान ग्रीर पतन' नामक दो ग्रन्थों के प्रणेता तथा 'शक्तिसंदेश' साप्ताहिक पत्र के संचालक थे। ग्रायुर्वेद चिकित्सा के लिए न केवल भारत में ही, ग्रपितु विदेशों में भी सुप्रसिद्ध थे। सन् १६८३ में उनका ग्रसमय में ही देहावसान हो गया ।